### श्रीमन्नेमि बन्द्रसिद्धान्त बक्रवतिरचित

# गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

माग-२

[ श्रीमन्केशवण्णविराचित कर्णोटकबृत्ति, संस्कृत टीका जीवतस्वमदीपिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाच्ये एम. ए., डो. किर्. सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

बीर नि॰ संबत् २५०० : वि॰ संबत् २०३८ : सन् १९८१ प्रथम संस्करण : मृत्य प्रवपन रुपये स्व. पुरुषञ्छोका माला म्यूलिंदेवीकी पवित्र स्म्यूलिमें स्व. साहृ शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित एवं जनकी भ्रमेणकी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस प्रम्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, सस्कृत, अपअवा, हिन्दी, कबढ़, तिमक भादि प्राचीन माचाओं अ उपक्रव्य आसामिक, दाव्हींनक, पोसांगिक, साहित्यक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयन जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूक और वधासस्मव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-सण्डारोंकी स्वित्याँ, विकालेख-संग्रह, कका पूर्ण स्थायत्य, विविद्य विद्वानोंके अध्ययन-प्रम्थ और कोकहितकारों जैन साहित्य-मन्य भी इसी प्रत्यमालामें

ग्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्त्र शास्त्री डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन

काशक

भारतीय झानपांट
 प्रथान कार्याख्य : षी/७५-७०, कॅनॉट प्लेस, नवी दिक्छो- १३००० १
 मुद्रक सन्मति मुद्रणालम, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१०३०

# GOMMATASĀRA

(KARMAKĀŅŅA)
Vol. II

of

ĀCĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTACAKRAVARTI

With Karnātakavṛtti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā, Hindi Translation & Introduction

by

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M A, D Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri



### BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

### BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ IAINA GRANTHAMĀLĀ

#### FOUNDED BY

### LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

# PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAINA AGAMIC, PHILOSOPHICAL, PURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER OKIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMAA, HINDI, KANNADA, TAMIL, ETC., ARE BEING PUBLISHED

IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.
ALSO

BEING PUBLISHED ARE

CATALOGUES OF JAINA-BHANDĀRAS, INSCRIPTIONS, STUDIES
ON ART AND ARCHITECTURE BY COMPRETENT SCHOLARS
AND ALSO POPULAR JAINA LITERATURE.

General Editors

Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Jain

Published by

### Bharatiya Jnanpith

Head Office: B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

### सम्पादकीय

ऋषमजयन्ती संबत् २०१४ में गोम्मटसार जीवकाण्डका प्रवस भाग प्रकाशित हुआ या जीर ऋषभं निर्वाण चतुर्वेशी वि. सं. २०१७ में कर्मकाण्डके हुसरे भागके साथ गोम्मटसारका प्रकाशन कार्य पूर्ण हुआ है। अब मैंने इस महत्कार्यका भार वहन किया या तो मुझे यह सन्देह था कि मैं यह कार्य पूर्ण कर सक्त्या कि महीं? क्योंकि मेरे सहयोगी डॉ. ए. एन. उपाध्ये आयुमें मुझसे तीन वर्ष छोटे होते हुए भी दिवंगत हो गये थे। किन्तु जिनमतिको प्रसादये मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और यह महत्कार्य ऐसे समयमें पूर्ण हुआ चब अवगवेलगोलामें जनेकीपाधि विभूतित चामुण्डरावके द्वारा स्थापित बाहु विल स्वामीकी विद्याल मृतिकी, को बामुण्डरायके परेलु नामपर गोम्मटेवर तके नामसे विक्थात है, स्थापनाके एक हुजार वर्ष पूर्ण होनेके उपलक्षमें २२ करवरोके दिन महामस्वकाभियेक निष्यन्त होने वा रहा है और समस्व विद्वमें उसीको चर्चा प्रवर्शत

यह गोम्मटसार महाधन्य भी निद्धान्त कक्कर्ती आ वार्य नैमिक्ट्रने वामुण्डरायके निमित्तसे ही रचा या इसीसे उन्होंने इसको गोम्मटसार नाम दिवा है। इस तरह वामुण्डरायके द्वारा प्रस्थापित गोम्मटेक्चर कोर उनके ही निमित्तसे रचा गया गोम्मटसार से दोनों अमून्य कृतियाँ उसी तरहने परस्परमें सम्बद्ध हैं असे भरत कीर बाहुबाल से एक जिनकी प्रतिकृति है तो दूसरी जिनवाणी की।

गोम्मटसार दो आगोर्मे विभक्त है—प्रयम भाग जीवकाण्डको समासियर ग्रन्थकार नेमिजन्द्रने अन्तिम गाथा द्वारा चानुण्डरायके गुरु अजितसेनका उल्लेख करते हुए गोम्मट नामने चामुण्डरायका जयकार किया है। किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डके अन्तमे चानुण्डरायके द्वारा निर्मारित गोम्मटस्वामोकी मृतिका, उसके आगे निर्मापित ब्रह्म स्त्रमका तथा जिननवनका उल्लेख विस्तारसे किया है। इससे ऐसा प्रतीत होशों है जीवकाण्डकी रवनाके पत्रस्वात और कर्मकाण्डकी समासिसे पूर्व चानुण्डरायने उनत निर्माण करामा था। गोम्मटसार कर्मकाण्डकी अनितम प्रशस्ति एक तरहवे चानुण्डरायकी हो प्रशस्ति है। उसमें ग्रन्थकारने अपने सम्बन्धमें कुछ भी नही लिखा।

उसकी अन्तिम गाथाके अर्थके सम्बन्धमे विद्वानोंको सन्देह है। वह गाथा इस रूपमें प्राप्त है— गोम्मटसुत्त स्लिक्षणे गोम्मटरायेण आ कया देसी।

सो राओ विरकालं णामेण य बीर मत्तंबी ॥९७२॥

इसकी संस्कृत टीका इस प्रकार है-

'गोम्मटसारसूत्रलेखने गोम्मटराजेन या देशीभाषा इत्ता स राजा नाम्ना वोरमार्तण्डदिवरकालं जयत्।'

पं. टोडरमलजीने इसका अर्थ इस प्रकार किया है-

'गोम्मटसार धन्यके सूत्र शिखने विषै गोम्मट राजा करि जो देशी भाषा करी सो राजा नामकरि वीरमार्टण्ड विरकाल पर्यन्त जीतिबंद प्रवृती।' स्त. श्री नाष्ट्रामजी प्रेमीने चामुण्डराम शीर्षक अपने निवन्यके पादिष्यवर्गे किसा है—'इस नायाका दीक जनवा नहीं बैठता। परन्तु यदि सच्युव ही चामुण्डरामकी कोई देवी या कनती टीका हो, जिसका कि नाम बीरमतंत्री या, तो वह केशबवर्णोंकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा हो होगी, यह निविचत है। एक कल्पना यह भी होती है कि उन्होंने गोम्मयदाशकी कोई देवी (कनबी) प्रतिकित्त को हो।'

---(जै. सा. इ., पृ. २६९)

स्य. मुक्तार सा. जुगल किशोरजीन पुरातन जैन बाक्य मूत्रीको द्रस्तावनामें लिखा है— 'सबसुचने बासुण्डरासकी कर्नोटक वृत्ति अभी तक पहेलो ही बनी है। कर्मकाण्डको उन्त गावामें प्रयुक्त हुए देखों 'पद-परते की बानेवाली कर्नमाने सिवाय उसका अस्यत्र कहीं कोई पता नहीं वलता और उन्त गं,थाकी शब्द-रचना बहुत कुछ अस्पन्त है।'

'यहां देसीका अर्थ देशकी कनडी भाषामें छायानुवाद रूपसे प्रस्तुत की बयी कृतिका ही संगत बैठता है न कि किसी वृत्ति अरबा टीकाका, क्योंकि प्रस्थको तैयारीके बाद उसकी पहली साफ काणीके अवसरपर, विसका प्रश्नकार स्वयं अपने प्रश्यके अन्तर्भी उल्लेग कर तके छायानुवाद जैमी कृतिको ही करपना की आ सकती है, समयसाध्य तथा अधिक परिश्रमको अपेक्षा रखनेवाली टीका जैसी बस्तुकी नहीं। यही वजह है कि कृति कपषे उस देशीका अस्पन कही कोई उल्लेग नहीं । निर्मा—वह संस्कृत छायाकी तरह कन्यड़ छाया क्यों हो उस वनतकी कर्नाटक देशीय कुछ प्रतियोंने रही आन पहनी हैं।'

स्व. मुस्तार सा. का लिखना यदार्थ प्रतोत होता है फिर भी उक्त प्रश्न विवारणीय ही बना है। अस्तु,

हमने कर्मका॰को प्रथम भागकी प्रस्तावनामें लिखा है कि हमें उसकी संस्कृत टीकाकी हस्तिलिखत प्रतियाँ प्राप्त नहीं हो सकी। जो एक प्रति दिल्लीके भण्डारमें प्राप्त हुई यो उससे प्रतीत हुआ कि उससे कोई अच्य टीका मिश्रित है।

करूकतासे जो गोम्मटमार कर्मकाण्डका बृहन् संग्करण प्रशासित हुआ था, उसके पाद टिप्यणमे कही-कही यह जिल्ला मिनता है कि अस्पयन्द नामसे अंकित टोकार्य अमुक पाठ अधिक मिलता है। हमने उस पाठका मिलान केशकवर्णोंकी कन्मर टोकार्थ किया तो वह उससे विल्कुल मिनता हुम प्रतीत हुआ। इससे इमने उन पाठोंके साथ उनका हिन्दी भृतवाद भी दे दिया जो पं. ट'इन्यजनोको टोकार्स नही है। इसपर्स हमें जात हुआ कि नेमिचन्दको संस्कृत टोकार्क भी दो रूप है और उनका समर्थन सम्बन्ध टोकार्स अस्तिम म्यास्तियोंसे होता है। कलकत्ता संस्करणमे दोनो प्रशस्तियाँ मृदित है। उन दोनोंक अन्तम लिखा है—

> निर्ग्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्यवक्रवर्तिना । संशोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपस्तकः ॥

**अर्था**त् निर्धन्याचार्य त्रैविद्यचकवर्ती अभय बन्द्रने नेमिचन्द्रकी टीकाका संशोधन करके उसकी पहली पुस्तक लिखी।

इस मंत्रोपनमें कैशववर्षीकी टोकाके ऐसे कुछ अंत्र, जिन्हें नेतिबन्द्रने छोड़ दिया या, उन्हें भी अभयचन्द्रने सम्मिलित कर छिये। ये अब प्रायः दावीनिक है या विशेष विस्तारको लिये है। इससे संस्कृत टीकाके भी थे क्या हो यथे—एक नेतिबन्द्रकृत और दूतरा अन्यवन्द्रके द्वारा संशोधित और परिबद्धित । ऐसा प्रतीत होता है कि अभयचन्द्र भी अच्छे विद्वान् ये। टीकाकारोके सम्बन्ध्यमें जीवकाण्यके प्रचम मागकी प्रस्तावनामें लिखा गया है। कर्णां वृत्तिके रचित्रता के नाववर्णीने अपनी टीकाके अन्तर्में कुछ कन्न एवा भी विग्रे हैं। मूडिवडीके भी चारकीर्तिजी महाराजने अपने शोधसंस्थानके विद्वान द्वारा उनका बोधनपूर्वक हिन्दी अर्थ कराकर भेजा इसके लिए हम स्वामीजी तथा उक्त विद्वान्का आमार स्वीकार करते हैं।

मेरी यह आन्तरिक भावना वी कि अवगवेनगोलामें महामस्तकाभियेकके अवसरपर इस ग्रन्थराकका विमोचन हो। भारतीय जानपीठके वर्तनान अव्यक्त साह श्रेयावश्रसादकी आदिने भी मेरो इस भावनाको मान्य किया और ता. १'. करवरीको चानुगढराथ मण्डपर्ये विशाल मृति संघ और जनसमुदायके समझ इस ग्रन्थराजका विमोचन हुआ। यह मेरे लिये कडे हुयं की बात हुई।

अवगर्वलगोलासे लौटते हुए बाहुबली (कुम्मोज) में आ बार्य समन्तमदंत्री महारावके दर्शन किये। उन्होंके समक्ष हस यन्यरावके प्रकाशनको मोजना बनो थी बीर उसे भारतीय बानगोले उत्कालीन कप्यवा साह शान्तिप्रसादंत्री तथा मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजीन स्वीकार किया था। उन्हींके शुभाशीविंदसे यह महान् कार्य निविध्य पूर्ण हुवा है। बता उनके प्रति मैं नतस्दक हैं।

अन्तमे मैं भारतीय ज्ञानपीठके संबालक मण्डल तथा व्यवस्थापक मण्डलको तथा सन्मति मृद्रणाल्यके संबालकों और सुदक्ष कम्पोजीटर श्री महाबीरजोको धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे यह महान् कार्य निविध्न पूर्ण हो सका ।

स्व. साह याग्विप्रमादओ और उनकी स्व. धर्मपस्ती रमारानीजीका स्मरण बरवस हो आता है जो इस जार्मीठके सत्यापक और सवाजक रहे हैं और जिसके कारण जिनवाणीके महत्त्वपूर्ण सम्योक्ता प्रकाशन हो रहा है। साहु जोके बढ़े भाई साहु अयासप्तसादजी तथा वहें पूत्र साहू जशोककुमारजी उनके कार्यको संकम्तता के साथ कर रहे हें ग्रह सन्तीयकी बात हैं।

धी गोम्मटेश्वर महस्राब्दी महामस्तकाभिषेक

दिवम

--केलाशचना शास्त्री

२२ फरवरी सन १९८१

# विषय सूची

| ४. त्रिचुलिकाधिकार                     | <b>\$89-68</b>        | दर्शनावरणके बन्धस्थान तथा उनमें               |            |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| o. manualit                            |                       | भूजकारादि बन्ध                                | 469        |
| नव प्रश्न चुलिकाओंके नाम               | 480                   | दर्शनावरणके उदयस्थान                          | ६९२        |
| प्रथम तीन प्रक्तोकी प्रकृतियाँ         | 288                   | दर्शनावरणके सत्त्वस्थान                       | ६२३        |
| दूसरे तीन प्रक्नोकी प्रकृतियाँ         | ६५०                   | मोहनीयके बन्ध स्थान                           | 465        |
| तीसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ        | ६५३                   | तथा उनके गुणस्थान                             | 448        |
| सप्रतिपक्षा और अप्रतिपक्षा प्रकृतियाँ  | 648                   | उन स्वानोंमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँ           | £88        |
| पाँच भागहार चुलिकाओंके नाम             | ६५७                   | उनके भंग गुणस्थानोंमें                        | ६९५        |
| मंक्रमणका स्वरूप                       | ६५७                   | गुणस्थानोमें मोहनीयके बन्धस्थानोंमें          |            |
| पाँचो संक्रमणका स्वरूप                 | ६५९                   | भंगोंकी संख्या                                | <b>६९९</b> |
| उद्वेलन प्रकृतियाँ                     | <b>६</b> ६ <b>१</b>   | भूजकारादि बन्धोंका लक्षण                      | 600        |
| सर्व संक्रमणरूप प्रकृतियाँ             | ६६२                   | अवक्तव्य बम्धोंकी संख्या                      | 905        |
| प्रकृतियोंमें संक्रमणका नियम           | 668                   | भुजकार बन्धोंकी संस्या                        | 907        |
| विध्यात और अधः प्रवृत्त संक्रमणकी प्र  | कृतियां ६६७           | अल्पतर बन्धोंकी संख्या                        | 908        |
| स्थिति अनुभाग और प्रदेश बन्धके         |                       | विशेष भुजकारादिकी संख्या                      | ७०५        |
| संक्रमणके गुणस्थानोकी संख्या           | ६६८                   | गुणस्यानोमे भुजकार बन्धोंकी संख्या            | 905        |
| पाँच भागहारोंका अल्पबहुत्व             | <b> </b>              | अल्पतर बन्धोंका कथन                           | ७१०        |
| दस करणोंके नाम                         | ₹७३                   | विशेष रूपसे अवक्तव्य बन्ध                     | ७१४        |
| दस करणोंका स्वरूप                      | <b>\$6</b> 8          | मोहनीयके उदयस्यान                             | 684        |
| किन प्रकृतियों और गुणस्थानोंमें ये     |                       | उदयके कूटोंकी रचना                            | 48         |
| करण होते हैं                           | ६७५                   | मिच्यादृष्टि आदि गुणस्यानोंमें क्टोंकी संख्या | ७२०        |
|                                        |                       | गुणस्यानोंमें अपुनरुक्त चदयस्यान              | ७२३        |
|                                        |                       | गुणस्वानोमें उदयस्थानों और कूटोंका            |            |
| ५. स्थानसमुत्कोतंनाधिकार               | <b>६८२-११२१</b>       | सूचक यन्त्र                                   | ७२६        |
|                                        |                       | दो प्रकृतिरूप उदयस्थानके भंग                  | 490        |
| नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा                | ६८२                   | गुणस्थानोमें मोहनीयके सब उदयस्यानोंकी         |            |
| स्थानका स्वरूप                         | <b>\$</b> 2 <b>\$</b> | <b>जौ</b> र प्रकृतियोंकी संख्या               | 980        |
| गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्ध उद |                       | अपुनस्क स्थानोंकी संख्या और प्रकृतियाँ        | 380        |
| और संस्वको लिये स्थानोंका क            | थन ६८३                | उपयोगकी अपेक्षा गुणस्थानों में मोहके          |            |
| उनमें भुजकारादि बन्धोंका कथन           | 6C8                   | उदय स्थानों और प्रकृतियोंका कथन               | 9\$X       |
| उत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन      | 966                   | योगकी अपेक्षा उक्त कथन                        | ७३९        |
| [ <b>*</b> -?]                         |                       |                                               |            |

| मिश्रयोगवाले और केवलपर्याप्त योगवाले      |              | नाम कर्मके बन्ध स्थानौंका मार्गणाओं में        |      |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------|
| गुणस्थान                                  | 980          | क्यन                                           | ८०५  |
| जुदे रखे योगोंका कथन                      | <b>689</b>   | तियंच गतिमें छह ही बन्ध स्थान                  | 60 4 |
| घटाये गये वेदोंका कथन                     | 888          | इन्द्रियादि मार्गणाओंमें कथन                   | 600  |
| योगके आश्रयसे मोहनीयकी सब उदय-            |              | प्रमाण और नयका स्वरूप                          | 609  |
| प्रकृतियोंकी संख्या                       | ७५०          | नयीं के भेद                                    | ८११  |
| संयमकी अपेक्षा उक्त कथन                   | ७५१          | निश्चयनय                                       | ८१२  |
| गुणस्थानों में लेह्या                     | ७५३          | <b>ब</b> य <b>ेहारनय</b>                       | ८१२  |
| लेक्याके बाध्ययसे मोहके स्थानों और        |              | नैगम आदि नयोंका स्वरूप                         | 684  |
| प्रकृतियोंकी संख्या                       | 96x          | योगोंमें नामकमंके बन्ध स्थान                   | ८२१  |
| सम्यक्त्वके आश्रयसे मोहके उदयस्थानों और   |              | वेदों और कवार्योंमें बन्ध स्थान                | टरर  |
| प्रकृतियोंकी संख्या                       | ७५८          | कवायोंके भावोंका सूचक यन्त्र                   | CRE  |
| भोहनीयके सत्त्वस्थानोंका कथन              | ७६२          | ज्ञान मार्गणामें बन्ध स्वान                    | 630  |
| गुणस्थानोंमें सत्त्वस्थान                 | ७६४          | मंयम मार्गणा <b>में बन्ध स्थान</b>             | ८३२  |
| अपक श्रेणिपर आरोहण करनेवालोंके वेदके      |              | सामायिक संवयका स्वरूप                          | ८३२  |
| उदय भेदसे भेद                             | ७६६          | छेदीपस्थापना आदिका स्वरूप                      | ८३४  |
| यन्त्र द्वारा स्पष्टीकरण                  | ७६९          | देवगतिमे कौन कहाँ तक उत्पम्न होता है           | 585  |
| मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सस्वस्थान         | 900          | देवोंमें मिथ्यादृष्टियोंमें बन्ध स्थान         | SAA  |
| नामकर्मके स्थानोंके आधारमृत इकतालीस पद    | 700          | तियंचोंमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति कैसे ?         | ८४५  |
| नामकर्मके बन्धस्थान                       | 300          | दर्शन मार्गणामे नाम कर्मके बन्ध स्थान          | 282  |
| वे किन प्रकृतियोंके साथ बँधते हैं         | १७७          | लेक्या मार्गणार्ने नाम कर्मके बन्ध स्थान       | 640  |
| भातप और उद्योत प्रशस्त प्रकृति किस पदके   |              | नरकोंमें उत्पन्त होने योग्य जीव                | 243  |
| साथ बँधती है                              | 9 <b>८</b> 0 | लेक्याओं में संक्रमणका कथन                     | ८६२  |
| तेईस बादि स्थानोकी प्रकृतियोंको जाननेके   | 000          | केक्यासहित तिर्यंचोर्ने नामकर्मके बन्ध स्थान   | 648  |
| लिए उन प्रकृतियोंका पाठकम                 |              | केव्यासहित मनुष्योंमें नामकर्मके बन्ध स्थान    | 640  |
| •                                         | 929          | लेक्या सहित देवोंमें नाम कर्मके बन्ध स्थान     | 646  |
| नामकर्मके एक जीवके एक समयमें बन्ध ग्रोग्य |              | देवों में तथा देवोंकी उत्पत्तिका कथन           | ८७३  |
| बन्धस्थान                                 | 420          | भव्य मार्गणामें बन्ध स्थान                     | ८७६  |
| अठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान                | 656          | सम्यन्त्व मार्गणामें बन्ध स्थान                | 600  |
| उनतीस प्रकृतिरूप छह स्थान                 | 40           | प्रसंगवश सम्बन्त्वकी उत्पत्ति आदिका कथन        | 600  |
| वीस प्रकृतिरूप छह स्थान                   | 926          | वेदक सम्यव्यृष्टिके क्षायिक सम्यव्दर्शन होनेका |      |
| नासकर्मके बन्ध स्थानोंका यन्त्र           | 280          | विधान                                          | ८८५  |
| नामकर्मके बन्ध स्थानोंके भंग              | ७९१          | एक गुणस्यानसे दूसरेमे जानेके नियम              | ८९४  |
| मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें भंग              | 668          | संज्ञी और आहार मार्गणामें नाम कर्मके           |      |
| सासादन गुणस्थानमें भंग                    | 464          | बन्ध स्थान                                     | ८९८  |
| मिश्र गुणस्यान सादिमें भंग                | 260          | अपुनरक्त भंगींका कथन                           | ८९९  |
| एक भवको छोड़कर दूसरे भव में उत्पन्त       |              | सूर्वोक्त मंगके भुजकार बादि प्रकार सथा         |      |
| होनेका नियम                               | 460          | सम्बद्ध स्वस्थान आदिका सञ्जूष                  | 908  |

| मिथ्यादृष्टि बादि अपना गुणस्यान छोड़कर           |             | गुणस्थानोंमें नाम कर्मके सत्त्वस्थानोंकी  |   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---|
| किन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं                | 903         | योजना                                     |   |
| किन अवस्थाओं में मरण नहीं होता                   | 808         | इकतालीस पदोंमें सत्त्व स्थानोंका कथन      |   |
| नाम कर्मके बन्ध स्थानोंके तीन प्रकार             | 904         | मूल प्रकृतियों में त्रिसंयोगी भंगोंका कवन |   |
| इकतालीस पदोर्में भंग सहित                        |             | उत्तर प्रकृतियोंमें उक्त कथन              |   |
| स्थानोका कथन                                     | ९०६         | गोत्र कर्मका बन्ध उदय सस्व                |   |
| उनमें मुजाकार बन्ध लानेका नैराशिक यन्त्र         | 982         | गुणस्वानीमें गोत्रके भंग                  |   |
| उनमें अल्पतर भंगोंका कथन                         | 380         | गुणस्थामोर्ने गीत्रके भंगका यन्त्र        |   |
| मिथ्यादृष्टिके भंग लानेकी लघु प्रक्रिया          | 984         | आयुके बन्ध उदय सत्वका कथन                 |   |
| असंगतमे भंगोका विधान                             | 386         | आयु बन्धके नियम                           |   |
| असंयतमे अल्पतर                                   | 385         | नाना जीवोंकी अपेक्षा आयु बन्धके भंग       |   |
| अप्रमत्त आदिमे भुजाकार                           | 970         | गुणस्यानींमे आयुके अपुनरक्त भंग           |   |
| छनको उपपत्ति                                     | 322         | गुणस्वानोर्ने आयुबन्धके भंगोंका ओड़       |   |
| अप्रसत्तमे अल्पतर                                | 973         | वेदनीय गोत्र आयुके सब भंगोंका जोड़        |   |
| नाम कर्मके सब भुजाकार।दि बन्धोंका यन्त्र         | <b>९</b> २५ | वेदनीय गौत्र आयुके मूल मंग                |   |
| उन भंगोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय                | 975         | मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग                   |   |
| अवक्तम्य भगोंका कथन                              | 570         | गुणस्वानोमे मोहनीयके स्थानोंकी संख्या     |   |
| नाम कर्मके उदयस्यान सम्बन्धी पाँच काल            |             | वे स्थान कौन हैं, यह कथन                  |   |
| तथा उनका प्रमाण                                  | 336         | मोहनीयके त्रिसंयोगमे विशेष कथन            |   |
| पाँच कालोकी जीव समासोमें योजना                   | ९२९         | बन्धस्थानमे उदय और सत्त्वस्थान            |   |
| नाम कर्मके उदय स्थानोकी उल्पत्तिका क्रम          | 358         | उदयस्वानमे बन्ध और सत्त्वस्थान            |   |
| नाना जीवोकी अपेक्षा उक्त कथन                     | 57 E        | सत्त्वस्थानमें बन्ध और चदयस्थान           | ; |
| जाना जापाता जपका उक्त कथन<br>उन स्थानोंके स्वामी | 54 <b>4</b> | मोहनीयके बन्धादि तीनमे-से दोको आचार       |   |
|                                                  |             | और एकको आधिय बनाकर कथन                    |   |
| उन स्थानोंका कथन                                 | 848         | बन्ध उदयमे सत्त्वका कथन                   |   |
| नाम कर्मके उदय स्थानोका यन्त्र                   | 688         | बन्ध सत्त्वमे उदयका कथन                   |   |
| नाम कर्मके उदय स्थानोंमे भंग                     | 485         | उदम और सत्त्वमे बन्धका कथन                | , |
| इकतालीस जीवपदोमे सम्भव भंग                       | 688         | नाम कर्मके स्थानींके त्रिसंयोगी भंग       |   |
| पुनरक्त भंगींका कथन                              | 448         | नाम कर्मके स्थानोके गुणस्थानोंमे "        |   |
| वाम कर्मके सत्त्वस्थान                           | ९६१         | नाम कर्मके स्थानोंके चौदह मार्गणामें ,,   | 1 |
| <b>उनकी</b> उपपत्ति                              | 445         | नाम कर्मके स्थानोके इन्द्रिय मार्गणामे ,, |   |
| क्स और नौके स्थानोंकी प्रकृतियाँ                 | 472         | नाम कर्मके स्थानोके कायमार्गणामे ,,       |   |
| <b>प</b> ढेलमा स्थानोंका विशेष कथन               | 44          | नाम कर्मके स्थानोके योगमार्गणा मे ,,      |   |
| <b>ध्रप्रेलमाके अ</b> वसरका काल                  | 668         | कवाय और ज्ञान मार्गणामे ,,                |   |
| बनका सक्षण                                       | 448         | संयम मार्गणार्मे ,,                       |   |
| लेजकाय वायुकायमें चढेलन योग्य प्रकृतियाँ         | ९६५         | दर्शन लेक्या मार्गणामे ,,                 | 1 |
| सम्यक्त आदिकी विराधना जीव कितनी कार              |             | भव्य अपीर सम्यक्त्य मार्गणार्मे ,,        | 1 |
| करता है                                          | 410         | ब्लाह्वार मार्गणार्थे ,,                  | 1 |

| 14                                     | गो॰ व        | <b>हर्मका</b> ण्डे                      |                |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| ऊपर कहे त्रिसंयोगमें एकको आधार दो      | को           | उत्तर भावोंके भंगके दो प्रकार           | ११६६           |
| बाचेय बनाकर कथन                        | १०४८         | औदयिक स्वानोके भंग                      | 2 200          |
| बन्ध आधार उदय सत्त्व आधेय              | १०४८         | भावोंमें गुष्य गुणाकार क्षेपका कथन      | ११७५           |
| उदय आधार बन्ध सत्त्व आधेय              | 9009         | पदभगोंका कथन                            | ११९०           |
| सत्त्व स्थान आधार बन्ध उदय आधेय        | 8068         | जातिपदकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें संगोंके  |                |
| बन्ध बदय आधार सत्त्व आध्य              | ११०९         | समुदायका कथन                            | <b>११</b> ९२   |
| बन्ध सरव आधार उदय आधेय                 | १११३         | गुण्य आदि की संस्थाका कथन               | 2255           |
| उदय सत्व आधार बन्ध बाधेय               | १११५         | पदोंका आश्रय लेकर भंगोंका कथन           | 1202           |
|                                        |              | भंगोके मिलानेके लिए सूत्र               | १२०७           |
| ६. आस्रवाधिकार १                       | 200          | मिथ्यादृष्टिके सब पदभंगीका प्रमाण       | १२१२           |
| ५. जालवाविकार र                        | १२२-११५६     | अन्य गुणस्थानोर्वे उक्त कथन             | <b>१</b> २१३   |
| नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा               | <b>११</b> २२ | बन्य मताके भेदींका कथन                  | 1216           |
| मास्रवके मूल कारण                      | <b>११</b> २२ | क्रियावादियोंके मूल भग                  | <b>१</b> २३८   |
| मूल कारणोका गुणस्थानींमें कथन          | ११२३         | कालवाद, ईश्वरवाद, आत्मवाद,              |                |
| उत्तर कारणोंका गुणस्थानोंमें कथन       | 1174         | नियसिवादका अर्थ                         | १२४०           |
| गुणस्थानोमें प्रत्ययोंकी व्युच्छिति और | ****         | अफ्रियाबादके मूल भंग                    | <b>१२४१</b>    |
| अनुदयका कथन                            | ११२६         | बज्ञानवादके भेद                         | <b>१</b> २४२   |
| प्रत्ययोंके पाँच प्रकार                | ११२८         | वैनयिकवादके मूल भंग                     | 8488           |
| स्थानोंका गुणस्थानोंमें कथन            | ११२८         | अन्य एकान्तवाद                          | १२४४           |
| स्वानोंके प्रकार                       | <b>११</b> २९ | a. 4 (an. data                          | (/**           |
| कूटोंके प्रकार                         | ११३०         |                                         |                |
| कूटोंके यन्त्र                         | ११३२         | ८. त्रिकरणचूलिकाधिकार १२४               | <b>%-१</b> ३८५ |
| कूटोच्चारणके प्रकार                    | 2838         | नमस्काररूप मंगल                         | १२४९           |
| भंगानयन प्रकार                         | \$\$88       | अवःप्रवृत्तकरण कौन करता है              | १२४९           |
| भंगोंका कथन                            | 8880         | अध प्रवृत्तकरणका लक्षण                  | १२४९           |
| द्विसंयोगी बादि भंगोंको लानेका उपाय    | 2886         | अप प्रवृत्तकरणका अंकसंदृष्टि द्वारा कथन | १२५०           |
| ज्ञानावरण आदिके बन्धके कारण            | ११५१         | अधःकरणके चयवन आदिका कथन                 | 8248           |
|                                        |              | चयषम लानेका विचान                       | 2248           |
| ७. भावचूलिकाविकार ११                   |              | अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण         | 1244           |
| च. सामञ्जालकार                         | 40-1786      | वर्ष सद्घट द्वारा कथन                   | 1740           |
| नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा                | 2840         | षट्स्थान वृद्धिका कथन                   | 8753           |
| पौच भाव तथा उनके लक्षण                 | 2846         | अपूर्वकरणका कथन                         | 1740           |
| पौच भावोंके उत्तर भेद                  | ११५९         | अनिवृत्तिकरणका कथन                      |                |
| गुणस्यानोमे मूल भाव                    | ११६१         | कर्मस्यिति रचना                         | 1909           |
| गुणस्यानोंमे उत्तर भाव                 | <b>१</b> १६१ | नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा                | १२७३           |
| एक जीवके एक कालमें सम्भव भाव           | 2252         | आबाधाका कथन                             | \$ 508         |
| तया चनके संयोगी भंग                    | 2242         | जापुकी आवाषाका कथन                      | \$508          |
| मूल मावोंकी तरह संयोगी शंगोंकी संस्य   |              | उदीरणाकी अपेका आशाचाका कथन              | \$ 200         |
| V with water day                       |              | जनारणामा अनवा भाषाधाका क्रयन            | 1300           |

|              | # ··                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२७९         | आयु कर्मके स्थिति बन्धाध्यवसायोंमें                                  | 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97.47        |                                                                      | 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | •                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १२८४         | शेष कर्मोंके बल्वाध्यवसार्योका कथन                                   | १३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२८४         | अंक संदृष्टि द्वारा कथन                                              | १३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1766         | अनुकृष्टि विधानका कथन                                                | * 3 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२८९         | विशेष प्रमाणका कथन                                                   | १३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 808          | अनुकृष्टिके खण्डोंमें स्थितिबन्धाच्यवसाय-                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | स्थानों का प्रमाण                                                    | १३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹300         | प्रथम गुणहानिमें अनुकृष्टि रचनाका कथन                                | 2745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१</b> ३२१ | उसीका अंकसंदृष्टि द्वारा कथन                                         | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2358         | आठों ही कर्मोंकी उक्त रचना विशेषमें                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | समानता है                                                            | 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३२७         | अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थानोंका कथन                                     | १३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2448         | ग्रन्थकी प्रशस्ति                                                    | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1335         | कर्णाट वृत्तिकार की प्रशस्ति                                         | 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३४१         | संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्ति                                           | १३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | \$700<br>\$700<br>\$700<br>\$700<br>\$700<br>\$700<br>\$700<br>\$700 | विधेषता  १२८२ जंक संदृष्टि द्वारा कथन  १२८४ जंक संदृष्टि द्वारा कथन  १२८४ जंक संदृष्टि द्वारा कथन  १२८८ अनुकृष्टि विधानका कबन  १२८८ विशेष प्रमाणका कथन  १३०१ जन्मिक्टिके बच्चोंने रिस्तिवन्धाध्यसाय- स्थानों का प्रमाण  १३०० प्रथम गुणहानिमं अनुकृष्टि रथनाका कथन  उसीका अंकसंदृष्टि द्वारा कथन  अभ्य गुणहानिमं अनुकृष्टि रथनाका कथन  उसीका अंकसंदृष्टि द्वारा कथन  सम्बन्धी जंक स्वनादिक व्याप्यक्यां कथन  १३२४ अनुमान बन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुमान बन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुसान बन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुसान बन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुसान वन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुसान वन्धाध्यसायस्थानींका कथन  १३२८ अनुसान वन्धाध्यसायस्थानींका कथन |

१३४४ परिशिष्ट

स्थिति बन्धाध्यवसायस्थानोका प्रमाण

विषय-ग्राची

१३

879-8848

द्वितीयो मागः

गोम्मटसार कर्मकाण्डे

### ग्रथ त्रिचुलिका ग्रधिकार ॥४॥

### उसहाइजिणवरिंदे असहायपरक्कमे महावीरे । पणमिय सिरसा बोच्छं तिचुलियं सुगृह एयमणो ॥३९८॥

वृषभाविजिनवरेंद्रान् असहायपराक्रमान् महावीरान् । प्रणम्य ज्ञिरसा वक्ष्यामि जिल्लूळिको अण्तैकमनसः ॥

असहायपराक्रमणं महावीरस्गळमप्य वृषभाविजिनवरंडरुगळं तळेयेरकविवं नमस्करिति ५ नवप्रक्त । पंचभागहार । वदाकरण भेवभिन्नवप्य त्रिचूलिकयं वेळवर्षे केळिमेकचित्तमनुळळराणि एवित् शिष्यस्गळ संबोधिसल्पट्टरु ।।

उक्तानुक्तदुवन्तींवतनं वृलिकेर्ये बुदक्कुमस्लि अधमोद्दिष्ट नवप्रश्नवृलिकेयं पेळवपरः— कि वंधो उदयादो पुरुवं पच्छा समं विणस्सदि सो ।

20

सपरोभयोदयो वा निरंतरो सांतरो उभयो ॥३९९॥

कि बंधः उदयात्पूर्ध्यं पदचात्समं विनश्यति सः। स्वपरोभयोवयो वा निरंतरः सांतर उभयः॥

उदयन्त्रुनिष्ठिनियिवं मुग्नं बळिनके युगपद्वंषम्बुन्धित याबुदु सः आवंधं स्वोदयिवं परोदयिदयुभयोदयिदमाउद् वा मत्ते निरंतरं सांतरमुभयवंधमुमाउवे वितु नव प्रदर्गगळपुत्रक्ति

असहायपराक्रमान् महावीरगुच्न् वृषमादिश्वनवर्रेद्राश्च शिरसा प्रणम्य नवप्रश्न-पंचमागहार- १५ दशकरणनामित्रचूलिकां वश्यामि शृणुर्वकमनसः । उक्तानुकतदुव्स्तवितनं चूलिका ॥३९८॥ तत्र तासप्रवप्रश्न-चलिकासाह---

उदयव्युच्छित्तं. पूर्वं पश्चात युगपद्वन्धव्युच्छित्तिः का । स बंधः स्त्रोदयेन परोदयेनोभयोदयेन कः ? वा

जिनका ज्ञानादि शिक्तरुप पराक्रम इन्द्रिय आदिकी सहायतासे रहित है उन भगवान् सहावीर और ऋषम आदि जिनेन्द्रदेवोंको सिरसे नमस्कार करके नवप्रश्न पंचभागहार २० और इसकरण नामक त्रिचूलिका अधिकारको कहुँगा। तुम एकचित्त होकर सुनो। जो अर्थ कहा गया है, या नहीं कहा गया, या ठीक रीतिसे नहीं कहा गया है उस सबके चिन्तन करनेको चिला कहते हैं। १२९८।।

प्रथम नवप्रश्न चलिका कहते हैं-

पूर्वमें कही प्रकृतियों में से उदय ब्युच्छित्तिके पहले बन्यकी ब्युच्छिति किन प्रकृतियों - २५ की होती है ? उदय ब्याच्छित्तिके पोले बन्यकी ब्युच्छिति किन प्रकृतियों को होती है ? तथा

जबवन्युण्कितिमाळिबं मुन्नं बंबध्युण्कितिनळप् प्रकृतिगळावुतुवं बोडं जवमध्युण्कितिमाळि बळिक्कं बंबध्युण्कितिग्रकृतिनळूमं समंगळूमं पेळबु पारिकोषिकन्यायाँबद मेग्मतो दु ८१ प्रकृतिगळप्युचे दु गायाद्वयाँबदं पेळवपक :---

> देवचउक्काहारदुगन्जसदेवाउगाण सो पच्छा । मिच्छत्तादावाणं णराणुथावरचउक्काणं ॥४००॥

देवखतुष्काहारद्विकायशस्क्रीसिदेवायुषां स पदचात् मिय्यास्त्रातययोग्नरानुपूर्व्यस्यावर-चतुष्काणां ॥

पण्णरकपायमयदुगहस्सदु चउजाहपुरिसवेदाणं । समयेक्कचीसाणं सेसिगिसीदाण पुरुवं तु ॥४०१॥

| दे | आ | 34 | वे |
|----|---|----|----|
| 8  | 2 | 8  | 18 |

१५ पुनः निरंतरः नांतरः उभयरूपः कः ? इति नव प्रवना भवंति ॥३९९॥ तत्राध्यवननप्रप्रवृतीर्गायाद्वेनसह— देवचनुरुष्माहारकदिकमयसकीर्तिदेवायुरिस्यष्टानामृदयस्यृष्टितः । वत्राद्वेशकपृष्टिवीनः । तत्राद्वेशकपृष्टिवीनः । देवचनुरुष्ट्यासयने उदयञ्गूष्टिवीनः, अपूर्वकरणस्युभागे वंचव्युष्टिवीनः । आहारकद्वयन्य प्रभन्ते उदयव्युष्टिनीनः

बद्य ब्युच्छित्तिके साथ बन्ध ब्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होती है। ये तीन प्रहन हुए। अपना बदय होते हुए जिनका बन्ध होता है वे प्रकृतियों कीन है ? अन्य प्रकृतियोंके उदयमें २० जो बँधती हैं वे प्रकृतियों कीन हैं ? तथा जिनका बन्ध अपने भी उदयमें होता है और अन्य प्रकृतियोंके उदयमें भी होता है और अन्य प्रकृतियोंके उदयमें भी होता है बे प्रकृतियों कीन हैं ? जिनका सान्तर बन्ध होता है कभी होता है कभी नहीं होता, वे कीन हैं ? जिनका सान्तर नरस्तर इन्ध होता है कभी होता है कभी नहीं होता, वे कीन हैं ? जिनका सान्तर-निरन्तर होनों प्रकारका बन्ध होता है के प्रकृतियाँ कीन हैं ? जिनका सान्तर-निरन्तर होनों प्रकारका बन्ध होता है वे प्रकृतियाँ कीन हैं ? जिनका सान्तर-निरन्तर होनों प्रकारका बन्ध होता है वे

प्रथम तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं--

देवगति, देवगतुपूर्वी, वैकिथिक शरीर व अंगोपाग ये देवचतुष्क, आहारक शरीर व अंगोपाग, अयशकीर्ति, देवायु इन आठ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छिचिके पाँछे बन्ध व्युच्छित्ति होती हैं। वहीं कहते हैं—

देव चतुष्ककी बदय ब्युच्छिति असंयत गुणस्थानमें होती है और अपूर्वकरणके छठे १० मागमें बन्ध ब्युच्छित्ति होती है। आहारकद्विककी वदयव्युच्छित्ति प्रमत्तामें और बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणके यष्ट भागमें होती है। अयशस्क्रीतिकी असंयतमें उदय ब्युच्छित्ति होती है और वर्व ते बोर्ड देवचतुष्कससंयतनोळ्डवध्युच्छित्तियक्कुमपुण्येकरणन वष्ठभागवोळ् यंथज्युच्छित्तियक्कुमाहारकद्वयक्के प्रमतसंयतनोळ्डवय्युच्छित्तियक्कुमपुण्येकरणनोळ् वाष्ठभागवोळ्
वंधव्युच्छित्तियक्कु । वयदास्कीर्तनानंत्रव्यव्युच्छित्तियक्कु । प्रमत्तनोळ् वंधयपुच्छित्तियक्कु । देवायुक्यवक्तंत्रवतनोळ्डवययुच्छित्तियक्कुमप्रमत्त्रसंयतनोळ्डवंध्युच्छित्त्वक्कुमो प्रकारविदं शेषसमाधिगळोळं योजिसिको बुद्दु । मिध्यास्वमुमातपर्यु मतुष्ठानुष्ट्ययुं स्थावरसुक्ताप्रयोग्नसायरान्त्रकुक्तमुं संव्यवन्त्रकोशविक्ति पंचवशक्तायंगळुं भयदिकमुं हास्यदिक्तमुं
एक्टेंद्रियादि जाति बतुष्कसुं पुरव्यवेद्युसे स भूवत्तो दु प्रकृतिनळ्युव्यव्युच्छितियुं बंधव्युच्छित्तियुं
समस्वकृ । संबुष्टि :—

| Ī | मि० | आत० | ंस० | आनु० | स्थावर | कवाय | भय | हा० | जाति | पुंबे० |
|---|-----|-----|-----|------|--------|------|----|-----|------|--------|
| 1 | 8   | 8   |     | 8    | ¥      | 199  | 2  | 3   | K    | 8      |

शेषैकाशीतिप्रकृतिगळगुवयव्युक्छितियिदं मुंनं बंबब्युक्छित्तियक्कुं । संदृष्टिः--

| ज्ञा | a |   |         | वे | लं |     | 6 | îì  | 7 |   | 31 | ₹  | त | 7 | 1 | 16 | 1 | म | π | 7 | e e     | न | • | ग  | र्यं | Į. | म  | नुष् | य  | q                | - | সী<br>হা | दा | रिक<br>र           | ě    | 1      | ক  | 1  | मंह<br>नन   | 3 | औ.<br>गोपां. | Ī |
|------|---|---|---------|----|----|-----|---|-----|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---------|---|---|----|------|----|----|------|----|------------------|---|----------|----|--------------------|------|--------|----|----|-------------|---|--------------|---|
| ٩    | i | ٩ | Ī       | 3  | 1  | ĩ   | 1 | 8   | 1 | ĺ | _  | -  | } | 1 | 8 |    | 8 | Ī | 8 | ī | _       | ? | I |    | 1    |    | 1  | 1    | 1  | 18               | 1 | _        | 8  |                    | 18   |        | 8  | Ì  | Ę           | _ | 1            | 1 |
|      | - |   | și<br>Ę |    | a  | - W | • | 7 3 | T | ? | -  | ति | 1 |   | 1 | अ  | 3 | 0 | 1 | उ | यो<br>१ |   | F | वह |      |    | 71 | 1    | fe | न् <b>य</b><br>२ | 1 | ચુ<br>૨  |    | <del>यु</del><br>२ | 1111 | च<br>२ |    | a  | प्रावे<br>२ |   | <b>→</b>     |   |
|      |   |   |         |    |    |     |   |     |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |   |   |         |   | 4 |    | জ    |    | 1  | नि   | ?  | 1                | f | त<br>१   |    | गोत्र              |      |        | 34 | ia | राय         |   |              |   |

अपूर्व करणवर्ष्ठभागे बंधव्युण्डितः । अयशस्कोर्तरायेयते उदयम्युण्डितः, प्रमत्ते बंबव्युण्डितः । बेबायुयोऽसंयते १० उदयम्युण्डित्तः अप्रमत्ते बंधव्युण्डितिः । एवं श्रेषद्ममयादेश्वपि योज्यं । मिष्याद्ममाताो मनुष्यानुतूत्र्यं स्थावरसूक्ष्माययामसाधारणानि कंज्वलनकोभयित्वपंत्रद्यक्षमयाः भयद्विकं हास्यद्विकमेकेंद्रियादिजातियसुष्कं पुंवेदः इत्येकविशतः उदययगुण्डितिबंषवयुण्डितिरव द्वे सर्वे स्तः । श्रेषाणां पंत्रज्ञानावरणनवदर्यानावरणद्विदेद-

प्रमत्तमें बन्ध व्युच्छिति होती है। देवायुक्ती असंयतमें उदय व्युच्छित्ति होती है और अप्रमत्तमें बन्धव्युच्छिति होती है और अप्रमत्तमें बन्धव्युच्छिति । इसी प्रकार जिनकी बन्ध व्युच्छिति और उदय व्युच्छिति एक १५ साथ होती है या बन्ध व्युच्छित्ति एछे उदय व्युच्छिति होती है उनका भी लगा लेना। सिध्यात्य, आत्रा, सजुच्यातुष्वीं, स्थाबर, सुक्स, अपयोग्नक, साथारण, संज्वव्य लोग किना पन्द्रह क्याय, भय-जुगुष्मा, हास्य-रित, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पुक्ववेद इन इकतीस प्रकृतियों हो बन्धव्युच्छिति और उदयव्युच्छिति एक छाब होती है। शेष पाँच क्रानावरण,

ज्ञानावरणपंजवकं सूक्ष्मसायरायनोळु वंघव्युष्टितियक्कुं । कीणकथायनोळ्वयक्यूष्टिति-यक्किमस्यावि सगममकः ॥

क्षमंतरं परोवयवंषाळ पन्तो हुं ११ स्वीवयवंषाळिप्पत्तेळे हु पेल्डु शेवंगळ स्वीवयपरीवयो-भववंषप्रकृतिगळेण्यत्ते रहे हु गायाद्वयविव केळवपव :---

> द्धरणिरयाऊ तित्थं बेगुव्वियछक्कहारमिदि एसि । परउदयेण य बंधो मिच्छं सुहुमस्स घादीओ ॥४०२॥

सुरनारकायुवी तीरवे वैक्कियिकवद्कमाहारकद्विकमिति वैवां। परोवयेन च वंघः मिष्यास्थं सरुमस्य वातिनः ॥

एयां अाबुबु केलव् प्रकृतिगळते परोदयदिदं बंबनक्कुमंडु वेकल्पड्युमन् सुरनारकायुर्दयमुं <sup>१</sup> तीरर्थसुं वैक्रियिकबट्कमुमाहारकद्वयमुमं बी पन्नोंडु प्रकृतिगळपुत्रु । संदृष्टि । सृ १ । ना १ । ती १ । वै ६ । वा २ । कृडि ११ ॥ मिध्यात्वपकृतियुं सुक्तसांपरायन वातिगळु पदिनाल्डुं ।।

> तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुइजुगलगुरुणिमिणधुवउदया । सोदयवंधा सेसा वासीदा उभयवंधीओ ॥४०३॥

तैजसद्वयं वर्ण्यनुष्कं स्विरशुभयुगळागुरुरुषुनिम्मीणञ्जूनोवयाः । स्वोदयवंघाः शेवाः द्वच-१५ शीतिषभयोदयवंघाः ॥

नीयसञ्चलनोभस्त्रीनमुसकदेवारतियोक्तारकिर्द्धामनुष्यायुन्तरकिर्द्धामनुष्यगतिवर्षेदिवजारनीदारिकर्वज्ञकान्नीवण्यस् भीवपद्रहरूननोदारिकराभेगायस्त्रस्यानवर्षस्यज्ञकारकिर्द्धामनुष्यायुक्तपुचकुक्तकृत्रसादिक्रयोगितव्यस्त -च्याप्तिकर्पादक्तिवर्षादेकनुभगदिकसुस्वरदिकर्पयस्त्रीतिनिर्माणवीर्षकरमात्रीवर्षकर्पात्रस्याणामेकादाविः उदयब्द्धाम्बर्धः युर्वे वत्रव्युच्छितः स्वात् ॥४०० —४०१॥ द्वितीययस्वयस्वप्रकृतिगीयाद्ववाह—

२० यासा परोदयेन बंदः, ताः प्रकृतयः सुरनारकायुषो तीर्थं वैकियिकषट्कमाहारकद्वय चेत्येकादश भवंति । मिष्यात्वं सुदमसारायस्य चतुर्दशयातीनि ॥४०२॥

नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, भ्त्रीवेद, नपुंतकवेद, अरति, जोक, नरकायु, मतुष्यायु, तियंचायु, नरकात्व, मतुष्याति, तियंचाति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस काम्रेण हरीर, छह संहनन, औदारिक लंगोपात, छह संस्थान, वर्णादि चार, नरकानुपूर्वी, १९ वियंचानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदि चार, वरख्यास, विहासोगित दो, त्रसादि चार, विश्वर-अस्थित, तुम्भन्तुम, सुमा-दुर्भग सुस्वर-दुःस्वर, आदेव-अनादेय, वज्रःकीर्त, निर्माण, तीयंकर, गोत्र दो, पाँच अन्तराय इन इक्यासी प्रकृतियोंकी चद्य व्युच्छित्तिसे पहले बन्ध- व्युच्छित्ति होती है। १४००-४०१॥

आगे दूसरे तीन प्रश्नोंकी प्रकृतियाँ दो गाखाओंसे कहते हैं— ३• देवायु, नरकायु, तीर्धकर, वैक्षियिक शरीर, अंगोपांग, देवराति, देवातुपूर्वी, नरकाति, नरकातुपूर्वी, आहारक शरीर व अंगोपांग इन ग्यारह प्रकृतियोंका वन्य अन्य प्रकृतियोंके

तैजसद्विकम्ं वर्ण्यज्ञत्कम्ं स्थिरद्विकम्ं श्वयद्विकम्ं अपूरुलस्यं निर्माण नामगुमित् ई ध्रुवोदयंगळल्लं कृष्टि स्वोदयबंधंगळिप्पत्तेळ प्रकृतिगळप्युविवक्कतलातुं बंधमक्कूमप्योडे स्वोदय-बोळ्यक्कुमुदयं बंधमिल्लबेयुमक्कुं। संबुष्टि—मि १। णा ५। बं५। व ४। तैज २। वर्ण्ने ४। थि २। श २। अ १। नि १। कडि २७।। शेषदर्शनावरणपंचकमं वेदनीयदिकमं मोहनीयपंच-विश्वतित्रकृतिगळं मनुष्यायुष्यम् तिर्ध्यगायुष्यम् मनुष्यगतिनामम् तिर्ध्यगतिनामम् मेकेट्रियादि-जातिपंचकम् औदारिकशरीरम् औदारिकांगोपांगम् संहतनषटकम् संस्थानषटकम् मनुष्यानुपळर्यम् तिर्यंगानुपुरुवंम्ं उपघातपरघातातपोद्योतजनुष्कमुमुच्छवासम् विहायोगतिद्विकम् त्रसद्विकम् बादरद्विकम् पर्व्याप्तद्विकत् प्रत्येकसाधारणज्ञरीरद्विकम् समगद्विकम् सस्वरद्विकम् आदेयद्विकम् यज्ञस्कीतिद्विकम् गोत्रद्विकमुमंबी द्वचजीतिप्रकृतिगळभयोवयवंधप्रकृतिगळप्पृव् ॥ संदृष्टि :---द ५। वे २। मो २५। म १। ति १। म १। ति १। आ। ५। औ १। औ अं१। सं६। सं६। 🚜 म १। ति १। उ४। उ१। वि२। त्र २। बा २। प२। प्र२। स२। स२। सा२। य २। गो २। कृष्ठि ८२॥

अनंतरं निरंतरबंधप्रकृतिगळय्वननाल्कु ५४ । सांतरबंधप्रकृतिगळु मूवसनाल्कु ३४ । सांतर-निरंतरोभयबंधप्रकृतिगळ् मुबलरहें व गायाचतुष्टर्यावं वेळवपर :-

तैजसिद्धकं वर्णवतुष्कं स्थिरद्धिकशुभद्धिकागुरुलयुनिर्माणानीति ध्वोदयास्य मिलिस्या सप्तविशतिः १५ स्वोदयबंघा भवंति । आसा बंधः स्वोदयेनैव, उदयः अबंधेऽपि स्यात । शेषाः पंचदर्शनावरणद्विवेदनीयपंचिवा-तिमोहनीयतिर्यम्मनध्यायन्तिर्यम्मनध्यमतिर्यं न जात्यौदारिकतदं गोपाग्यटसंहननयटसंस्यानतिर्यं मनध्यानपृथ्योपया-तपरवातातपोद्योतो च्छवास विहायोगति विकास सविक बादर विकाय मिविक प्रत्येक साधारण सभगविक सस्वर दिका बैय -द्विकयशस्त्रीतिद्विकगोत्रद्विकानि द्वचशोतिप्रकृतयः उभयोदयबंबा भवति ॥४०३॥ ततीएप्रस्तत्रयप्रकृतीर्गाया-चत्रध्येमाह---

उदयमें होता है, इनका उदय रहते इनका बन्ध नहीं होता। तथा सिध्यात्व, सक्ष्मसाम्पराय-में जिनकी बन्ध व्यक्ति होती है वे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय ये घातिकमोंकी चौदह प्रकृतियाँ। तेजस, कार्माण, वर्णादि चार, स्थिर, अस्थिर, शभ, अशभ, अगुरुलघु, निर्माण ये बारह घ्रवोदयी हैं इनका उदय निरन्तर पाया जाता है। इनमें पूर्वीक पन्द्रह मिलकर सताईस प्रकृतियाँ स्वोदयबन्धी हैं अर्थात् इनका बन्ध अपने ही उदयमें होता २५ है किन्तु उदय इनके अवन्धमें भी होता है। शेष पाँच निद्रा, दो वेदनीय, पच्चीस मोहनीय, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, जाति पाँच, औदारिक शरीर व अंगोपांग, छह सहनन, छह संस्थान, तिर्यवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, उपवात, परवात, आतप, उद्योत, उच्छवास, विहायोगति दो, त्रस दो, बादर दो, पर्यात दो, प्रत्येक, सावारण, सुमग दो, सुस्वर दो. आदेय दो, पशस्कीर्ति दो, गोत्र दो, ये बयासी प्रकृतियाँ उभयबन्धी हैं, इनके उदयमें भी इनका बन्ध होता है और इनका उदय न होते हुए भी इनका बन्ध होता है।।४०२-४०३॥

तीसरे तीन प्रवनोंकी प्रकृतियाँ चार गाथाओंसे कहते हैं-

सत्तेतालधुवावि य तित्थाहाराउगा णिरंतरमा । णिरयदुजाहचउक्कं संहदिसंठाण पण पणगं ॥४०४॥

सप्तवस्वारिशद्भव अपि च तीर्त्वाहाराष्ट्रीव निरंतराणि । नरकद्विकजातिषतुष्कं संहनन-संस्थानरंग्वकं ॥

> दुग्गमणादावदुगं थावर दसगं असादसंहित्थी । अरदीसोगं चेदे सांतरगा होति चोचीसा ॥४०५॥

दुर्गमनातापद्विकं स्थावरदशकमतातषंडस्त्रियः। अरतिः शोकश्चैताः सांतरा भवंति चतस्त्रिशतः।।

ज्ञानावरणपंचकमुं दर्शनावरणोपनवकपुमंतरायपंचकमुं निष्यात्वप्रकृतियुं बोबसक्षायंगळ् १० सम्बद्धकमुं तैनसदिकमुं अगुरुरुषुद्धिकमुं निष्यांणमुं वर्णाबनुत्कर्ग्वासनु धूबोबयंगळु समवत्वारिशत् प्रकृतिगळुं तीरयेषुनाहारकद्विकमुमायुष्यचनुष्कगुमितस्वत्त नाल्कुं प्रकृतिगळु धूबोबयवंथं गळप्युष्व। संहृष्टिः—णा ५।व २। अं ५। मि १। क १६। भय २। ते २। आ २। लि १।व ४। ति १। आ २। आ ४। हिंड ५४॥ नरकद्विकमुं एकेद्वियादि जातिच गुरुकमुं पंचसंहनननंगळ्ं पंचसंस्वानं-गळुं अप्रशस्तविहायोगितयुमातपोद्योतदिकमुं स्थावरद्यकसु असात्ववदनीयमुं संबदेवमुं स्त्रीवेदमुं १५ अरतियुं दोकमुमें विनु मुबतनात्कुं प्रकृतिगळु सांतरोदयवंथाळपुत्रु ॥ संबृष्टि—णि २। आ ४।

प बज्ञानावरणनवदर्यनावरणपंचातरायमिध्यात्वयोडमञ्गयनयद्विकतेत्रमदिकापुष्ठजयुद्धिकनिर्माणवर्णः चतुष्काणीति सम्बन्धारियाद् झृबोदयाः । तीर्षमाहारकद्विकमायुष्यजुक्तं चेति चतुःपंचामःत्रकृतयो निरतरबंबा भवति । नररुद्धिभेषेद्वियादिवातिचतुःकं पंचसंहननानि पंचमंत्यसान्यव्यक्तविद्वायोगतिरातपोद्यौतौः स्वावर-

पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, मिध्यात्व, सांत्रह कपाय, भय, द्र जुगुष्सा, तैजस, कार्मण, अगुरुज्युद्धिक, निर्माण, वर्णादि चार, ये सेंतालंग प्रकृतियाँ ध्रवोदयी है, अपनी-अपनी व्युच्छिति पर्मन्त सदा इनका बदय पाया जाता है। तीर्थकर, आहारकद्विक, आयु चार, ये सात और उक्त सेतालंग ये चौवन प्रकृतियाँ निरन्तर बन्धी है इनमें से सेतालंग प्रकृतियाँका तो व्युच्छितिक प्रमृत समय तक सना निरन्तर बन्धी हो। और तीर्थकर तथा आहारकका बन्ध प्रारम्भ होनेपर जिन गुणस्थानोमें इनका बन्ध होता है उनमें २५ प्रति समय बन्ध होता है। आयुका जिम कालमें बन्ध होना योग्य है वहाँ आयुक्ध होनेक पदचान उस कालमें प्रति समय कालमें प्रमृत्य होता है। इससे इनको निरन्तर बन्धी कहा है।

नरकराति, नरकातुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि जाति चार, पाँच संहतन, पाँच संस्थान, अप्रशस्त्र विहायोगति, आतप, नद्योत, स्थावर आदि दस, असाता चेदनीय, स्त्रीचेद, ३० नपुंसकवेद, अरित, शोक, ये चौतीस सान्तरबन्धी हैं। जैसे किसी समय नरकरातिका बन्ध

निरंतरवंधगळु एंटु पाठातरं । बावरसुद्वममपञ्जलं साहरण सरीरमित्वरं च अमुहं दुम्मगदुस्सरणादेज्जं अजसिकित्तितः ॥

सं ५ । सं ५ । बुर । बार । सार । सार । बार । बार । बुर बुर बार बार बार । बंर । स्वीर । बार । घोर कृत्रि सूबत्तनाल्कु ३४ ॥

> सुरणरतिरियोरालिय-वेगुन्वियदुगपसत्थगदिवन्तं । परघाददुसमचउरं पंचेंदिय तसदसं सादं ॥४०६॥

सुरनरतिरुपैगोदारिकवैक्रियिकदिक प्रशस्तगितवर्छा । परघातद्विक समवतुरस्रं पंचेंद्रिय जनवडासातं ।।

> इस्सरिद पुरिसगोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होति । णट्ठे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होति बत्तीसा ॥४०७॥

हास्यरतियुरुषयोत्रद्विकं सप्रतिपक्षे सांतरा भवति । नष्टे गुनः प्रतिपक्षे निरंतरा भवति हार्त्रिशत् ॥

सुरिद्धकर्मुं सनुष्यद्विकश्चं तिर्ध्येग्विकशुमीबारिकद्विकश्चं वैकिषिकद्विकपु प्रशस्तविहायोग-तियुं वच्चव्रव्यभनाराव्यसंहननम् परप्रात्रोक्छ्वासदिकम् चभचनुरस्नसंस्थानश्चं यंवेदिपकातियुं त्रसवादरपर्ध्याप्त प्रत्येकस्थिर चुभ सुभग सुस्वरावेय यशक्कीति सातवेवनीय हास्यरतिद्विक पुवेदगोत्रद्विकमं ब द्वात्रवारत्रकृतिगळ् सत्रतिपक्षवोळ् सांतरंगळप्युच्च। सत्ते नष्ट प्रतिपक्षंगळागुत्तं विरक्त निरंतरोदयवंधंगळप्युच्च। संदृष्टि—सु२। स२। ति२। औ२। वै२। प्र१ व १ प २ स१ १५ पं१त्र१० सात १ हा१। र१। युवेद१गो२कृद्वि३२॥ धिल्लि सुरद्विकक्के मिध्यादृष्टि-

दशकमसातं स्त्रीयंडवंदौ अरतिः शोकश्चेति चतुस्त्रिशस्सात्रत्वंधा भवंति ॥४०४-४०५॥

परपातोच्छ्वासो समबतुरससंस्थानं पंचेंदियं त्रसवादरायांसप्रत्येकस्थिरतृत्वनुमयसुस्वरादेयवाहकोतंत्रः सात हास्यरती पुवदो गोत्रद्विकं वेति द्वानिवाराङ्कतयः सप्रतिपक्षे सांतरा भवति । तस्मित्रपटे निरंतरोदयवंबा २० होता है किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता है। किसी समय एकेन्द्रिय जातिका बन्ध होता है। इस प्रकार ये प्रकृतियाँ सान्तर बन्ध होता है। इस प्रकार ये प्रकृतियाँ सान्तर बन्ध

सुरद्विकं मनुष्यद्विकं तिर्योग्द्वकं औदारिकद्विकं वैक्रियिकद्विकं प्रशस्तविहायोगतिर्वज्यव्यभनाराचं

हैं ॥४०४-४०५॥
देवगति, देवानुपूर्वी, सनुष्याति, सनुष्यानुपूर्वी, तियँवगतुपूर्वी, औदारिक
शरीर व अंगोपांग, वैक्रियिक शरीर व अंगोपांग, प्रशस्त विहायोगति, वक्षवृपमानाच संहनन, २५
परघात, ष्टव्यास, समवनुरक्षसंस्थान, पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ,
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, सातावेदनीय, हास्य, रित, पुत्रवेद, गोत्र दो ये वतीस
प्रकृतियौ प्रतिपक्षीके रहते हुए सान्तरपत्त्वी हैं। शौर प्रतिपक्षीक हम होनेपर तिरन्तर बन्धी
हैं। वैसे अन्य गतिका जहाँ बन्ध पाया जाता है वहाँ तो देवपति सप्रतिपक्षी है। अतः
वहाँ किसी समय देवगतिका बन्ध होता है और किसी समय अन्य गतिका बन्ध होता है। ३०
वहाँ अन्य गतिका वन्ध नहीं पाया जाता केवळ देवगतिका बन्ध है वहाँ देवगति अप्रतिपक्षा होनेसे प्रतिसमय देवगतिका हो बन्ध होता है। अतः देवगतिको उमयबन्धी कहा है।
इसी प्रकार अन्य प्रकृतियौं जाना।।

योळ् नरफडिकम्ं तिर्ध्येष्टकम्ं अनुष्याद्वकम्ं प्रतिपक्षममृत्रः । सासावननोळ् स्ररिक्षके तिर्ध्येदिकम्ं मनुष्यदिक्षमम्ं प्रतिपक्षममृत्रः । सिधासंवनरोळ् सुरदिकक्के मनुष्वदिकं प्रतिपक्षममृत्रः ।
वेकायंत्राधपृत्यंकरणवष्टमायपर्यंति निःप्रतिपक्षममृत्रः । भोगपृत्तिम्यं कुठतु सुरदिकक्के तिप्रपत्तिपत्तरवममृत्रः । मनुष्यदिकक्कानतार्विकत्यन्यत्येक् निःप्रतिपक्षसम्तर्वे । स्वाप्त्रः स्वरसहस्सारगोति
वित्यव्यामम् व जनार सहस्रार कत्यप्रध्येक् निर्धायक्के वंधमृत्युव्यारं नीवेमांत्रक्के तिष्यं ।
विद्यान्त्र क्षात्रम् पहित्ययोज् निःप्रतिपक्षसमित्रियत्यवृत्यं । तेवस्कायिक वातकार्यिक जीवेगाळीळे
तिष्यं विद्यानिक्षकं नीवेमांत्रिककं निःप्रतिपक्षसमित्रस्यवृत्यं । तेवस्कायिक वातकार्यिक जीवेगाळीळे
तिष्यं विद्यानिक्षम् नीवेमांत्रिककं निःप्रतिपक्षसमित्रस्य विद्यानिक्षम् नाम्प्रतिपक्षस्य निर्धायः निःप्रतिपक्षस्य सिर्धायः निःप्रतिपक्षस्य सिर्धायः । प्रतिस्वित्यक्षम् निःप्रतिपक्षस्य सिर्धायः निःप्रतिपक्षस्य सिर्धायः । प्रतास्त विद्यायोति प्रकृतिकामृतिसम्त्रः व्याप्तस्य सिर्धायः निःप्रतिपक्षस्य सिर्धायः । प्रतास्त विद्यायोति । क्षात्र मृतिसम्पत्ति विद्यानिक्षम् निष्याप्त्रस्य ।
सासावननाम् स्वापायस्य निक्षप्रतिपक्षस्य सिर्धायः विद्यानिकष्टम् । प्रवास्त विद्यावृत्यस्य सिर्धायः ।
सासावननाळं सप्रतिपक्षस्य निक्षमित्यक्षस्य विद्यायानिक्षः विद्यानिक्षम् प्रतिक्षस्य प्रविद्याप्तिस्य विद्यावृत्यस्य स्वर्याप्तः ।
सासावननाळं सप्रतिपक्षस्य निक्षमित्रकालम् विद्यायानिकं निम्प्रतिक्षस्य प्रविद्यानिक्षम् विद्यानिक्षस्य विद्यानिकः विद्यावानिकः विद्यानिकः विद्यानिकः विद्यानिकः विद्यानिकः स्वर्यानिकः विद्यानिकः विद्या

१५ भवति । तत्र मुर्रक्तिं नरक्तियंभनुव्यद्विकैमिध्यायुष्टी, तियंभनुव्यद्विकाच्या सासायने, मनुव्यद्विकैन मिव्यासंयत-योश्च सप्रतिपक्षं, व्ययपूर्वकरणपष्टवागांत भोगवृत्ती च निःप्रतिवक्षम् । मनुव्यद्विकै 'सदरसहस्यारगोस्तित-रिप्दुनं 'इत्यानताविक्तपेत्र' निःप्रतिपक्षम् । नीचेगांत्रं तियंगिदिकः च स्तमपृथिव्याः तेजावातकारिकयोश्च निःप्रतिपक्षम् । वौदारिकद्विकं नरक्ष्येवनय्योनिव्यतिपवस् । वैक्वियिकदिव्यं नरिवयंगम्यतादी भोगभूगौ च निःप्रतिपक्षं । प्रसत्योद्धियोगितियसस्वाविद्यायोगितः सासायस्य वेष्णवेद्यानिय्यातपूर्वकं राज्यप्रभागां परिवादिक रिव्यत्वा । वज्यवृत्यमाराचं मिष्टादृष्टित्यासावनयोः स्वयतिपक्षं, निर्मासंयत्योगित्यात्रपक्षं । परस्यतिच्यं प्रवाद्यनिव्यत्वात्रप्रमा ।

अब ये प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षा कहाँ है और अप्रतिपक्षा कहाँ हैं यह कहते हैं-

मिस्साविरदे उच्चं मणुबदुगं सत्तमो हवे बंचो । मिच्छा सासणसम्मो मणुबदुगुच्चं ण बंघेति ॥ एंचि इदिर्दि मिध्यादृष्टि सासादनरोलु निःप्रतिपक्षत्वं ॥ २, च दृष्टित्रये सँ । ३, च मिल्यत्ये निः ।

प्रतिपक्षमक्कुमें वरिश्वव्यवृत्तुना अपर्याप्तनाम कर्ममुं निश्वावृष्टियोळं व्युक्तित्वावृद्विरंदं परधाततामप्रकृतिये अपूर्व्यकरण्यक्षभायपर्यंत निःप्रतिरक्षस्यमिर्यवृत्तुं आत्रेवनामकस्यंक्के निस्धावृष्टियोळ् अपर्याप्तमाममं क्रिद्वागळ् पर्याप्तनामवोडने निर्मात्यक्षस्यमिर्यवृत्तुं । सम्बद्धुरुक्षसंस्थातम्के निभ्यावृत्त्वामानियागि अपूर्व्यकरण्यक्षमापर्यंते निर्मात्यक्षस्यस्यपर्युतुं पंचिद्वियजातिनामक्के निश्यावृत्त्वियोळ् सप्रतिपक्षस्य सासावनं सोवत्यां हु अपूर्वकरण्यक्षभागपर्यंते ।
निःप्रतिपक्षस्यमिर्यव्यक्षुयं । असवावरपर्य्याप्तप्रयेककारीरंगळ्यं निष्यादृष्टियोळ् सार्वाच्यक्षस्यके ।
वोड स्थावरसुक्ष्मापर्य्याप्तसाधारणकारीरंगळ्ये वंव्यकुत्रस्यक्षित्तामंगळ्यो प्रमत्तव्यक्षस्यके ।
विश्वावरसुक्षम्यर्याप्तसाधारणकारीरंगळ्ये वंव्यकुत्रस्यक्षित्तामंगळ्ये प्रमत्तव्यक्षस्य स्थाप्तियक्षस्यक्षः ।
सम्पत्तवस्यक्षके वेशक्ष्यरस्य अम्पत्रकारमेगळ्ये वंव्यक्ष्यकुत्तिस्य केळण्यमसस्यत्यं मोत्वागीः व्यव्यक्षस्य स्थाप्तियक्षस्यक्षम् ।
स्थास्तवमक्त्रं वोश्वाव्यक्षस्य निःप्रतिवक्षस्यकर्ष्टे । स्थास्तवम्यक्षके क्षेत्रस्यक्षस्य सात्रक्षकः सासावननोळ् वंवसृत्यपुर्वरित्यं । सेळं अपूर्वकरणकामान्यस्यतं निःप्रतिन्यस्यके सामान्यके प्रमत्तस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके विष्टाक्षस्यक्षके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके स्थानक्षके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके स्थानक्षके प्रमतस्यवपर्यंतं स्थातिवक्षस्यके स्थानक्षके स्थानस्यक्षस्यत्यस्यतं स्थातिवक्षस्यके स्थानस्यक्षस्यक्षस्यक्षस्यक्षस्यक्षस्यक्षस्यक्षस्यविद्यस्य

हैं और मिश्र तथा असंयतमें अप्रतिपक्षी है। परणात और उच्छ्बास अपयोप्त अपेक्षा सप्रतिपक्षी हैं, और अपयोप्तकी मिथ्यादृष्टिमें बन्यव्युच्छिति होनेपर सासाइनसे अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पयेन्त प्रतिपक्ष रहित है। आतप मिथ्यादृष्टिमें अपयोप्तका बन्य होने सप्रतिपक्षी हैं। स्में अपयोप्तका बन्य होनेपर इसका बन्य नहीं होता। पर्योप्तके साथ अप्रतिपक्षी है। समचतुरुक्षसंख्यान मिश्रसे अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्षरहित है। प्रेनिद्धय जाति २५ मिथ्यादृष्टीमें सप्रतिपक्षी है और सासाइनसे अपूर्वकरणके षष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येक मिथ्यादृष्टिमें स्थावर सुष्ठम अपयोप्त और साधारण शरीरका बन्य होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। उत्तर अपूर्वकरणके षष्ठ भाग पर्यन्त प्रतिपक्षरहित हैं। स्थिर शुभ यश्रःक्षीति अपनार्वणस्थान पर्यन्त अस्थिर अगुभ अथश्रःक्षीतिका बन्य होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। उत्तर अपूर्वकरणके प्रक्रमाग पर्यन्त प्रतिपक्षी हैं। उत्तर अपूर्वकरणके प्रक्रमाग पर्यन्त प्रतिपक्षी हैं। उत्तर अपूर्वकरणके प्रक्रमाग पर्यन्त अस्थिर अगुभ अथश्रःक्षीतिका बन्य होनेसे सप्रतिपक्षी हैं। उत्तर अपूर्वकरणके प्रक्रमाग पर्यन्त अस्विपक्षी है। उत्तर अपूर्वकरणके प्रक्रमाग पर्यन्त अस्थिर अगुभ अथश्रःक्षितिक स्थापित्र स्थाप्त पर्यन्त अस्थिर अगुभ अथश्रःक्षीतिक स्थापित्र स्थाप्त स्थापत पर्यन्त अप्तिपक्षी है। किन्तु यश्रक्ष साक्षाव्य स्थापत पर्यन्त व्यव्य व्यव्य व्यव्य व्यव्य व्यव्यव्य व्यव्य सासाइन पर्यन्त दुर्भग दुरस्वर काइयका बन्ध होनेसे

बातपनामं वातरमक्कृतिगळोल्पेळल्पट्टुदु ई बांतरनिरंतरमक्कृतिगळोळू उच्छ्वासनामक्के एंडु पेळबेकु
 विचारिसिक्तोंबुदु । २. च परवातमपूर्व । ३. च पुमर्यपूर्व । ४. च पान्तं ।

> जत्थ वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो । सो अमयणंदि णिम्मलसुओवही हरउ पावमलं ॥४०८॥

यत्र वरनेमिचंद्रो मथनेन विना सुनिम्मंको जातः। सोऽभयेनंदिनिम्मंकश्रुतोदिधिर्हरतु
पापमक्तं॥

अाबुदो हु अभयनंदिनिम्मंलश्च तोदिषयोळ् बरनेमिचंद्रं मधनमिल्लदे सुनिम्मंलनागि पुट्टि-दनंतरपऽभयनंदिल्य तोदिष भरुयजनंगळ पापमलमं किडिसुगे।

पर्यत्तमसातवंशास्त्रप्रतिपर्यः, उपि सयोगपर्यतं निःप्रतिपर्यः। हास्यरितद्वयं प्रमत्तपर्यत्तमरितवोक्संशास्त्रप्रतिपर्यः, १९ जर्षपुर्वकरणवरममस्यपर्यतं निष्प्रतिपर्यः। पुर्वेदः सामादरुषयतं स्त्रप्रतिपरः, स्थिपप्रदेशः सामादर्यः स्त्रीवेदस्य च संयात् जप्यतिनृत्तिकरणसर्वेदगागपर्यतं निःप्रतिपरः। उच्येगीतं सामादरुपर्यतं नीर्यनीत्रवंशसन-प्रतिपर्यः, उपरि सूम्यवारसपर्यतं निःप्रतिपर्यः।।४०६-४७०॥ स्ति नयप्रस्वप्रयमपृत्विकः व्याख्याता।

बरनेमिचंद्रो मधनेन विनापि सुनिर्मलो जातः सोऽभयनंदिनिर्मलश्रुतोदिषर्भव्यजनाना पापमल हरत् ॥४०८॥

२० सप्रतिपक्षी हैं। उतर अपूर्वकरणके पष्ठभाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित हैं। माताबेदनीय प्रमत्तपर्यन्त असाताबेदनीयका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। उत्तर स्योगीपर्यन्त अप्रतिपक्षी है। हास्य रित प्रमत्तपर्यन्त अप्रतिपक्षी है। हास्य रित प्रमत्तपर्यन्त अप्रतिपक्षी हैं। पुष्ठपंद होनेसे सप्रतिपक्षी है। उत्तर अपूर्वकरणके अन्तिम समय पर्यन्त अप्रतिपक्षी हैं। पुष्ठपंद सासादन पर्यन्त सप्रतिपक्षी है क्योंकि मिध्यादृष्टिमें नपुंसकदेद स्त्रीवेदका और सासादनमें स्त्रीवेदका बन्ध होता है। उत्तर अनि-२५ वृत्तिकरणके सवेदमाग पर्यन्त प्रतिपक्ष रहित है। उत्तर नावनात्रका बन्ध होनेसे सप्रतिपक्षी है। उत्तर सुक्षम साम्पराय पर्यन्त अप्रतिपक्षी है। उत्तर सुक्षम स्वत्र स्वत्र स्वापक्षम स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य

इस प्रकार नवप्रश्नच्छिका न्याख्यान समाप्त हुआ।

### पंच भागहारचृळिका

जिस अभयतन्दि आचार्यरूपी निर्मल शास्त्र समुद्रमें से बिना ही मथन किये ३० नेमिचन्द्र आचार्यरूपी निर्मल चन्द्रमा प्रकट हुआ वह शास्त्रसमुद्र सब जीवोंके पापमलको दूर करे ॥४०८॥

१. विद्यागुरु ।

उन्बेन्हणविज्ञादो अद्धापवत्तो गुणो य सन्वो य । संकपदि जेहि कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥४०९॥

उद्देल्लनो विध्यातोऽपापवृत्तो गुणश्च सर्व्यंच संक्रनति यैः कम्मं परिणामवदीन जीवानां ॥
यैभागहारैः उद्देल्लनावि बाउ केल्ड भागहारंगळिव कम्मं ज्ञानावरणाद्यश्चभकम्मंधुं
बाहारकद्वयाविश्वभकम्मंगळं जीवानां संसारिजीवंगळ परिणामवदीन गुभाऽश्वभपरिणामवदीववं
संक्रामति परप्रकृतिस्थकपविष्यं परिणामसुगुमा भागहारंगळु उद्देल्लनविध्यात अथाप्रवृत्त गुण सर्व्यसंक्रमभागहारंगळं वितु पंचप्रकारंगळपुतु । संक्रमस्वरूपमं पेळवपरः :—

> बंधे संकामिन्जदि णोबंधे णत्थि मूलपयडीणं। दंसणचरित्तमोहे आउचउक्के ण संकमणं ॥४१०॥

येथे संक्रामित नोऽबंधे नास्ति मुलप्रकृतीनां । वर्शनचरित्रमोहे बायुरचतुष्के न संक्रमणं ॥ वंथे संक्रामित बध्यमानपाष्ट्रीळु संक्रमितुगुमें बुविबुरसर्ग्यविध्यवस्कुनेके वोडे क्वचिव-बध्यमानदोळं संक्रममुंटपुर्वरिवं नोवंधे अवधवोळु संक्रमणमित्ले बुवनर्यकवसम्प्यवरिवं । वर्शनमोहनीयसं बिटस्यक बध्यमानपाक्योळः स्टिन निस्तवस्थायस्थ्यस्य , वास्ति सल्यक्तनीनां

बध्यमानदोळं संक्रमधुंटप्पुर्वरिष्टं नोवंचे अवंबदोठ् संक्रमणमिल्लें ब्रुवन्त्यंकवजनमप्पुर्वरिदं। दर्शनमोहनीयमं ब्रिट्टस्यम् बध्यमानपात्रदोक् एर्षितु नियमवरियल्पबृधुं। नास्ति मूलप्रकृतीनां ज्ञानावरणाविमूलप्रकृतिगळ्गे परस्परं संक्रमणमिल्लुस्तप्रकृतिगळ्गे स्वस्थानसंक्रमणधुटं बुदःयं-मिल्लुयुं दर्शनमोहनोयक्कं वारित्रमोहनीयक्कं संक्रमणमिल्लः। नारकतिष्टंगमनुष्यदेवायुष्टंगळ्गेयुं १५

यै. शुभाशुभं कर्म ससारिजीवाना परिणामवशेन संक्रामित परप्रकृतिकरेण परिणमित, ते भागहाराः उद्देन्तनविष्याताषः प्रवृत्तगृणसर्वसंक्रमनामानः पंच सभवंति ॥४०९॥ संक्रमस्वरूपमाह—

बचे बच्यमानमात्रे संक्रामित इत्ययमुरसर्गविधः क्वचिष्वच्यमानेऽपि संक्रमात्, नोबंधे अवंधे न संक्रामित इत्यनर्थकवचनाहुर्शनमोहनीयं विना शेषं कर्म बच्यमाननात्रे एव संक्रामतीति नियमो झातव्यः। मूरुप्रकृतीना परस्परं संक्रमणं नास्ति उत्तरप्रकृतीनामस्तीत्यर्थः। तत्रापि दर्शनवारित्रयोहयोः चतुर्णामायुषां २०

जिन भागहारोंके द्वारा शुभ और अशुभ कर्म संसारी जोवोंके परिणामोंके वश अन्य प्रकृतिक्ष होकर परिणामन करते हैं वे भागहार पाँच हैं—उद्वेलन, विष्यात, अधःप्रवृत्त, गुणसंक्रम, सर्वसंक्रम ॥४०९॥

संक्रमणका स्वरूप कहते हैं-

जिस प्रकृतिका बन्ध होता है उस प्रकृतिमें अन्य प्रकृति उस कर होकर परिणमन २५ करती है। यह सामान्य कथन है क्योंकि कहीं-कहीं जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण होता है। 'जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण होता है। 'जिसका बन्ध नहीं है उसमें भी संक्रमण वहीं होता'। इससे अभित्राय यह है कि दर्जन मोहनीयके बिना होष कमें जिसका बन्ध हो रहा है उसीमें संक्रमण होते हैं ऐसा नियम जानना। किन्तु मूछ प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता जैसे झानावरण, दर्जनावरण आदि रूप नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है। किन्तु दर्जनमोह और वारित्र- वृत्व मोह में संक्रमण हों होता। दर्जनमोह की प्रकृति चारित्रमोह की प्रकृतिक परिणमन नहीं करती। इसी तरह चारों करती और चारित्र मोहको प्रकृति हमी स्वर्णन नहीं होता। दर्जनमोह की प्रकृति चारित्रमन ही करती। इसी तरह चारों

परस्परसंक्रमणमिल्ल।

सम्मं भिन्छं भिस्सं सगुणट्ठाणम्मि णेव संकमदि । सासणभिस्से णियमा दंसणतियसंकमो णत्थि ॥४११॥

सम्बन्धस्य मिण्यात्वमिश्रं स्वगुणस्थाने नैव संक्रामति । सासावनमिश्रयोन्नियमाहृशंनत्रय-भक्तमो नास्ति ॥

सत्यबस्यप्रकृतियुं निष्यात्वप्रकृतियुं निष्प्रप्रकृतियुं स्वस्वगुणस्थानबोज् नैव संक्रामित परप्रकृतिस्वरूपीवयं संक्रामिसुबुर्वे यिल्ल । सासावनमिष्यरुगळोळु नियमवियं वर्शनमोहनीयत्रय-संक्रमणमिल्ल । असंयतावि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ्टें बुदर्यं ।

> मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो ग्रुहुत्त अंतोत्ति । उच्चेन्स्रणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥४१२॥

मिन्धात्वे सम्यवस्वमिश्रयोरयात्रवृतो सुहृतौतं यावत् । उद्वेल्लनस्तु ततो हिचरमकांड-प्रस्तांनं निक्रमेन ॥

मिश्यात्वे प्राप्ते मिश्यात्वं पोहुँरुपङ्गिरलागळ् सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिगळे रडक्कमयाप्रवृत्त-संक्रममंतर्श्मृहत्तप्रयातं प्रवृत्तिसुषुं । तु मत्ते उद्वेत्ल्यनभागहारसंक्रमं द्विचरमकाडकपर्यातं नियम-१५ विदं प्रवृत्तिसुग्मिल्ल अयाप्रवृतसंक्रमं काळिरूपविदमुद्वेल्लनसंक्रमं काडकरूपविदं प्रवृत्तिसुग्।

च परस्परं सक्सण नास्ति ॥४१०॥

सम्यवस्य मिथ्यात्वं मिश्रं च स्वस्वगुणस्याने एव न संक्रामति, सासादनमिश्रयोतियमेन दर्शनमोहत्रयस्य संक्रमणं नास्ति । असंबतादिचतुर्व्वस्तीत्यर्थः ॥४११॥

मिष्यास्वे प्राप्ते सम्यम्भविमश्रप्रकृत्योरयः प्रवृत्तक्षेक्रमोऽप्रशृहूर्तवर्यये वर्तते । तु पुनः — उडेन्जनभागहार-२० संक्रमो द्विवरमकांडपर्यते वर्तते नियमेन । तत्रायः प्रवृत्तसंक्रमः फालिक्येण, उडेन्जनसंक्रमः काडकल्येण वर्तते ॥४१२॥

आयुक्तमौँमें भी परस्परमें संक्रमण नहीं होता, देवायु मनुष्यायु आदि अन्य आयुक्त परिणमन नहीं करती। यह संक्रमणका स्वरूप है ॥४१०॥

सम्यक्तव मोहनीय, मिध्यात्व और मिश्र मोहनीय अपने-अपने गुणस्थानमें संक्रमण २५ नहीं करते । अर्थान्त सम्यक्त्व मोहनीयका संक्रमण असंयत आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता। मिश्यात्वका संक्रमण मिध्यात्वका संक्रमण मिध्यात्वका संक्रमण मिध्यात्वका संक्रमण मिध्यात्वका साम्राद्वन और मिश्रमें नियसमें इसेन्यमोहकी इन तीन प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता। तथा साम्राद्वन और मिश्रमें नियसमें इसेन्यमोहकी इन तीन प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता। असंयत आदि चार गृणस्थानोंमें होता है ॥४९१॥

मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्षव प्रकृति और सिश्र प्रकृतिको अधःप्रवृत्त संक्रमण ३० अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त होता है। तथा व्रदेखन भागहार संक्रमण नियमसे द्विचरमकाण्डक पर्यन्त होता है। वनमें-से अधःप्रवृत्त संक्रम फालि रूपसे और वद्धेजन संक्रम काण्डकरूपसे होता है। एक समर्थों मंत्रक्रमण होनेको फालि कहते हैं। और बहुत समर्थों मंत्रक्रमण हो तो उसे काण्डक कहते हैं। इनका विशेष वर्णन आगे करेंगी।।४१२॥

## उन्वेन्लणपयडीणं गुणं तु चरिमम्मि कंडये णियमा । चरिमे फालिम्मि पुणो सन्वं च य होदि संकमणं ॥४१३॥

उद्वेल्लनप्रकृतीनां गुणस्तु चरमे कांडके नियमाच्चरमे कालौ पुनः सर्व्यं च भवति संक्रमणं ॥

उद्बेल्लनप्रकृतिगळेल्लं डिचरमकांडकपर्धांतमुद्वेल्लनसंक्रमणमनकुं। चरमकांडवोळु तु मत्ते नियमविंवं गुणसंक्रमणमनकुं। पुनः मत्ते चरमकांळियोळु सध्वंसंक्रमणमक्कुमण्युर्विदं सम्यक्त्वसिक्षप्रकृतिगळुद्वेल्लनप्रकृतिगळप्युर्विदं चरमकांडकवोळु गुणसंक्रमणमुं चरमफाळियोळु सर्वसंक्रमणसुमक्कु। संदृष्टिः

|   | मि  | मि | २ 🤋 | सं | 5 3                |
|---|-----|----|-----|----|--------------------|
| \ |     | 1  | वधा | /  | अधा                |
|   | /\  | /- |     | /  | उ                  |
| \ | /   | -  | 3   |    | _   _ <del>y</del> |
| / | / \ |    | 4   |    | स                  |

करणपरिणाममिल्ल देनेणिन तुर्विधेवं पुरिविच्चुर्थते कम्मंपरमाणुगळ्गे परप्रकृतिस्वरूप-र्विवं निक्षेपणमुद्देल्लनसंक्रमणमें बुद्र । विष्यातविद्युद्धिकनप्पत्रीवंगस्वित्यनुत्रागकांडगृणश्रेण्यावि १०

उदेल्लनप्रकृतीना दिखरमकाडकगर्यतमुदेल्लनसंक्रमणं, चरमकांडके तु पुनः नियमेन गुणसंक्रमणं। चरमकालो पुनः सर्वसंक्रमणं चास्ति तेन सम्यवस्यमिश्रप्रकृत्योद्देल्लनप्रकृतिस्याच्चरमकाडके गुणसंक्रमणं चरमकालो सर्वसंक्रमणं च सिद्ध। संदक्षिः—

| मिच्या                                                    | নিশ্ব | ₹ 🕊        | स | २ 🔋 |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---|-----|
| \ [                                                       | 1     | अधः        | / | अधः |
| $\backslash \backslash \backslash \backslash \backslash $ |       | ਰ ਹ        | / | उ   |
|                                                           |       | 4          | / | 1   |
| \/ / \ 1                                                  |       | <b>e</b> / |   | स   |

करणपरिणामेन विना कर्मपरमाणूना परप्रकृतिरूपेण निक्षेपणमुद्धेत्स्रनसंक्रमणं नाम । विघ्यातविशुद्धि-

जो ब्हेलन प्रकृतियाँ हैं उनका द्विचरम काण्डक पर्यन्त तो ब्हेलन संक्रम होता है। १५ और अन्तर्के काण्डकमें नियससे गुण संक्रम होता है। तथा अतिया फालियें सर्व संक्रमण होता है। इससे चूँकि सम्यक्त्व प्रकृति और गिश्रप्रकृति भी ब्हेलन प्रकृति हैं अतः इनके भी चरम काणडकमें गुण संक्रमण और चरमालियें सर्वेपंक्रमण सिद्ध है।

यहाँ पाँचों संक्रमणका स्वरूप कहते हैं-

अधःप्रवत्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके बिना कर्म परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप २०

परिणामगळ् निल्हतं विरल् प्रवित्तमुग्रमणुर्वारदं विष्यातसंक्रममें बुदग्रुं । बंबनकृतिगळ्गं स्वक-बंबसंमविवयदोळ् आउदो बु प्रदेशसंक्रमवयः अवृत्तसंक्रमयमें बुदग्रुं । प्रतिसमयमसंवयेय-गृणभ्रोणक्रमविद्याउदो दु प्रदेशसंक्रमयमदुगुणसंक्रमयमें बुदग्रुं । बरमकोडक वरमफाळिय सम्बंजदेशायक्के आउदो दूसंक्रमयमद् सम्बंसंक्रमयमें बुदग्रुं ॥

अनंतरं सर्वसंक्रमणमनुञ्ज प्रकृतिगळं चुंबे वेळबपरिल्ठ तिथ्यंगेकाबशप्रकृतिगळें बु वेळब-परङ्ग कारवमाणि या तिथ्यंगेकावश प्रकृतिगळावावुचें बोडे वेळवपर ॥

> तिरियदु जाइचउक्कं आदावुज्जोवधावरं सुदुमं । साहारणं च एदे तिरिवेषारं मणेटव्वा ॥४१४॥

तिर्यंग्द्रयं जातिचतुष्कमातयोद्योतस्यावराः सूक्ष्मः । साधारणं चैतास्तिर्यंगेकादश १० मंतर्याः ॥

तिर्श्यग्र्यपुः मोदलजातिबतुष्कम्मातपमुतृद्योतमु स्वावरणुं सूक्षमणुं साधारणशरीरमुभे बो पनो दुं महातिगज्ञ तिर्श्यग्यतियो छल्लदितरगतियो छुदयभिल्लपुदर्गिरंदं तिर्श्यमेकादशर्मे वितर्श्वस्य संभेपकरुं।।

अनंतरं उद्देल्लनप्रकृतिगळवाउव हो है वैळहपर ।

१५ कस्य जीवस्य स्थित्यतृज्ञानकाडक-गुलग्रेल्यादिवरिणामेण्यतीतेषु प्रवर्तनादिच्यात्संक्रमणं नाम । बंधप्रकृतीना स्वय्यसंभवनिवर्णये सः प्रश्नेसक्कायः तदशःष्रवृत्ततंक्रमणं नाम । प्रतिष्ठमयसंख्येयगुलग्नेलिक्रमेण यत्यदेशसंक्रमणं नद् गुलाक्षेत्रप्रा नाम । चरमाडकचरमणोठेः सर्वप्रदेशायस्य यस्त्रंक्रमणं तत्त्वसंत्रकमणं नाम ॥४१३॥ त्वसंग्रमण-प्रकृतिस्थितिसंग्रेकारशाह—

तिर्यभ्ययमायज्ञातिचनुष्कमातयः उद्योतः स्वावरः सूदमं साधारणं चेत्येतौ एकादश तिर्यक्ष्वेयोदयात्तिर्य-२० गेकादश इति मजाः स्तुः ॥४१४॥ अयोद्धेन्त्रनप्रकृतयः काः ? इति चेदाहः—

परिणमना ब्रह्मेलन संक्रमण है। सन्द विशुद्धिवाले जीवके स्थिति और अनुभागको घटानेरूप काण्डक अथवा गुणश्रेणि आदि परिणामोंके होनेके वाद जो होता है वह विध्यात संक्रमण हैं। बन्यरूप प्रकृतियोंके परमाणुओंका अपने बन्धके विषयमें संभवती प्रकृतियोंके जो संक्रमण होना है जे अवाप्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणिक कमसे २५ परमाणुओंका जो अन्य प्रकृतिकृत परिणमन होता है वह गुणसंक्रम है। अनित्रम काण्डककी अनियम फालोके सर्वप्रवृद्धों जो परमाणु अन्य प्रकृतिकृत नहीं हुए उनका अन्य प्रकृतिकृत

आगे सर्वसंक्रमणकी प्रकृतियोंमें तिर्वक् एकादश आता है उसे स्पष्ट करते हैं-

तिर्यंचाति, तिर्यंचानुपूर्वां, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, स्क्ष्म, ३० साधारण इन ग्यारह प्रकृतियोका उदय तिर्यंचमें ही होता है, इससे इन्हें तिर्यक् एकादश कहते हैं ॥४१४॥

१. व <sup>°</sup>तास्ततिर्यगेकादशमिति मन्तव्याः । तासां तिर्यक्ष्वेवोदयात् ।

आहारहुगं सम्मं मिस्सं देवदुग णारय चउक्कं । उच्चं मणुदुगमेदे तेरसम्रुब्बेलणा पयडी ॥४१५॥

आहारद्विक सस्यक्तमं मिश्रं वैवद्विक नारकचतुष्कं । उच्चं मनुष्यद्विकमेतास्त्रयोवशोहेल्ल-नाप्रकृतयः ॥

आहारद्विकमुं सम्यक्ष्यप्रकृतियुं सिम्बश्कृतियुं देवद्विकमुं नारकचतुष्टयमुमुच्चैर्गात्रमुं मनुष्य-द्विकमुमे वी त्रयोदशश्कृतिगळहेल्लनशकृतिगळें चुचवक्रं ॥

> बंधे अधापवत्तो विज्ञादस्सत्तमोत्ति हु अवंधे । एत्तो गुणो अवंधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥४१६॥

वधे अधाप्रवृत्तो विध्यातः सप्तमपर्यतं स्नत्ववंचे इतो गुणोऽबंचे प्रकृतीनामप्रशस्तानां ॥ वंदेप्राप्तवृत्तः प्रकृतिवध्यमानवागुत्तं विरलु स्वस्ववंच्युच्छित्त्वस्यंत मधाप्रवृत्तसंक्रमणं १० प्रवित्तपुर्गु । तिष्यात्वं वध्यमानवागुत्तं विरलुमधःप्रवृत्तसंक्रमणंमित्तरुक्तं वोडे—सम्मं सिच्छं मिस्सं सपुण्यद्वाणिम् णेव संक्रमवि एविड् कारणमाणि । विध्यातः सप्तमपर्यतस्वये वंच्युच्छित्तियानु गृतं विरलु असंयताद्यप्रसम्पर्यतं विध्यातसंक्रमणमक्ष्ये । इतः ई अप्रमत्तगुणस्थानविदं सेक्युच्यं-करणाव्यातात्ववायपर्यतं वेच्यहितमप्रशास्त्रप्रकृतित्वर्णं गुणसंक्रमणं प्रवित्तगुणस्यत्र प्रयापेषः समनस्यस्वयम्भवप्रवृत्तित्वर्णं व्यवस्यव्यवस्यव्यवस्यवस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेषः समनस्यवस्वयम्भवस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेषः समनस्यस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेषः समनस्यस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेषः समनस्यस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेषः समनस्यस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेष्टं सम्याप्तस्यवस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेष्टं सम्याप्तस्यवस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेष्टं सम्याप्तस्यवस्यवस्यवस्यकृतित्वर्णं प्रयापेष्टं सम्याप्तस्यवस्यवस्यवस्यकृतियाच्याः सम्याप्तस्य

आहारकद्विकं सम्यक्त्यं मिश्रं देवद्विकं नारकचतुष्कमुच्चैगींत्रं मनुष्यद्विकं चेत्येतास्त्रयोदशः उद्वल्छना-नामप्रकृतयः स्युः ॥४१५॥

प्रकृतीना वंधे सित स्वस्वबंधम्युच्छितिपर्यतमध्यवृत्तस्कामणः स्यात् न हिष्यास्वस्य, सम्मं निच्छं मिस्सं सुगृद्धाणांमा जेव संकारदीति निवेशात् । बंधम्युच्छिको सत्यामस्यतायप्रसारपर्यते विध्यातसंक्रमणं २० स्यात् । दतः साधमत्तगुणस्यानापुरपृष्वातकवायपर्यतं वंधरिताप्रयास्त्रकृतीमां गुणसंक्रमणं स्यात् । ततीः स्वनापि प्रयागेशासस्यसन्याद्वाणस्यमसम्यादंशहेतुत्वेशति पुनः मिश्रसम्यस्यप्रस्थाते पूरणसक्ति मिश्रसावस्यसन्य

आहारकद्विक, सम्यक्त प्रकृति, सिश्रप्रकृति, देवगति, देवातुपूर्वी, नरकातु. पूर्वी, वैक्रियिक शरीर व अंगोपाग, उच्चगोत्र, सनुस्थगति, सनुस्थानुपूर्वी ये तेरह उद्वेलन प्रकृतियाँ हैं ॥४९५॥

प्रकृतियों का बन्ध होनेपर अपनी-अपनी बन्ध ब्युन्छित्ति पर्यन्त अधःप्रवृत्त संक्रमण होता है। किन्तु सिध्यात्वका नहीं; क्यों कि सिध्यात्वके संक्रमणका सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें निषेध किया है, और सिध्यात्वका बन्ध सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। वन्धकी व्युन्छित्त होनेपर असंयतसे अप्रमत्त पर्यन्त विध्यात संक्रमण होता है। अप्रमत्त गुणस्थानसे कपर वपद्मान्त कथाय गुणस्थान पर्यन्त बन्धरहित अप्रशत्त प्रकृतियों का गुणस्क्रमण होता है। १० इससे अन्यन्त्र भी प्रथमीपप्रमा सम्यवस्वके प्रकृत करिने प्रथम समयसे अन्तर्भृद्धते पर्यन्त गुणसंक्रमण होता है। पुनः सिक्ष प्रकृति और सम्यवस्व प्रकृतिके प्रयम समयसे अन्तर्भृद्धते पर्यन्त गुणसंक्रमण होता है। पुनः सिक्ष प्रकृति और सम्यवस्व प्रकृतिके प्रयम समयसे अन्तर्भृद्धते पर्यन्त

१. च नियमात्।

चरमकांडकद्विचरमफाळिपव्यंतमुं गुणसंक्रमणआगहारमयक्कुं। चरमफाळियोळ् सर्व्यसंक्रमण-भागहारमक्कं।।

अनंतरं सब्वंसंक्रमणमुळ्ळ प्रकृतिगळं पेळवपरः---

तिरिएयारुव्वेन्छण पयडी संजल्पलोइसम्ममिस्स्णा । मोहा थीणतिगं च य बावण्णे सन्वसंक्रमणं ॥४१७॥

तिर्थंगेकादङोढ्रेल्लनप्रकृतयः संज्वलनलोभसम्यवस्यभिष्योना मोहाः स्त्यानगृद्धित्रकं च च द्विपंचात्रत्स सर्वसक्रमणं ॥

सु पेळ्द तिर्ध्योकावशप्रकृतिगळु मुद्रेस्कतप्रकृतिगळु पविमूर्तः । संज्वकनकोभसम्यक्तप्रकृतिमिक्षप्रकृतिगळ्दं विहोनमध्य पंचीवशित मोहनीयप्रकृतिगळ्दं स्यानगृद्धित्रवमुमे वी द्वापंचाशस्यरै॰ कृतिगळोळ सर्वसंक्रमणगंद्र । संवष्टि—

ति | उ | मो | थि | कुडि ११ | १३ २५ | ३ | ५२

अनंतरं प्रकृतिगळगे संक्रमणनियममं पेळदपरु-

उगुदाल तीससत्त्यवीसे एक्केक्कवारतिचउक्के । इगिचदुद्गतिगतिगचदुवणदुगदुगतिष्णि संक्रमणा ॥४१८॥

एकान्तवस्वारिशस्त्रिशस्त्रश्रात्वशतावेकैक द्वावशित्रचतुष्के । एक चतुर्द्विकत्रिकात्रकचतुःपंच १५ व्रिक त्रीण संक्रमणानि ॥

णायामपूर्वकरण गरिणामान्मिष्यात्ववरमका इकद्विवरमका लिपयेतं च गुणसकपणं स्यात्। चरमकालौ सर्य-संक्रमणं स्यात् ॥४१६॥ ताः सर्वसंक्रमणप्रकृतीराह—

प्रापुक्ततिर्यगकादशोद्वेल्लनुत्रवोददासंब्वलनलोभसम्यबस्वमिश्रवैश्वितमोहनीयानि स्त्यानगृद्धित्रयं चेति द्वापंचारात्प्रकृतिय सर्वसक्षमणं स्वान् ॥४१७॥ अय प्रकृतीनां संक्रमणियमसाह—

२० क्षपणाके विषयमें अपूर्वकरण परिणामसे मिध्यात्वके अन्तिम काण्डककी द्विवरम फालि पर्यन्त गुणसंक्रमण होता है और अन्तिम फालीमें सर्वसंक्रमण होता है ॥४१६॥

आगे सर्वसंक्रमण रूप प्रकृतियोंको कहते हैं-

पूर्वोक्त तिर्यक् एकादम, उद्वेखन प्रकृति १३, संग्वखन लोभ सम्यक्त्व सिश्वके विना मोहनीयकी पञ्चीस प्रकृतियाँ और स्त्यानगृद्धि आदि तीन इन बाबन प्रकृतियोंमें सर्वसंक्रमण २५ होता है ॥४९७॥

आगे प्रकृतियोंके संक्रमणका नियम कहते हैं-

१. व<sup>°</sup>मिश्रोवमो<sup>°</sup>।

मुक्तों भत् मृवस् मेळ्निप्पस् मों बु बों बु पन्नेरड्डं मूरेडेयोळ् नाल्कुगळुभागुत्तं विरली प्रकृतिगळोळ् ययाकमंदिवसों बुं नाल्कुसरड्डं मूर्वं मूर्वं नाल्कुसरड्ड मेरड्मेरड्डं मूर्वं संक्रमणंगळप्युडु—

| ३५ | ξo | b | २० | 8 | 8 | १२ | 8 | ¥ | 8 |
|----|----|---|----|---|---|----|---|---|---|
| 8  | В  | २ | 3  | R | ¥ | 4  | 2 | 2 | 3 |

अनंतर मी प्रकृतिगळुमनिवर संक्रमणंगळुमं क्रमविदं गाथासप्तकविदं पेळदपर :---

सुदुमस्य बंधवादी सादं संजलणलोह पंचिदी । तेजदसमवण्णचऊ अगुरुगपरवाद उस्सासं ॥४१९॥

सूत्रमस्य बंधघाति सातं संज्वलनलोभगंचेंद्रिये। तैजसद्विकसमचतुरस्रवर्णचतुरगुरुलपु-परचालोच्छ्यासं॥

> सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्तो दु । श्रीणतिवारकसाया संहित्थी अरदिसोगो य ॥४२०॥

शस्तानित्रसदशकं निम्माणिमे तान्तवस्वारिकासमु । अवाप्रवृत्तसनु स्त्यानगृद्धित्रिक द्वादश- १० कवायाः वंडस्त्र्यरितशोकं च ॥

ज्ञानावरणपंचकमुं अंतरायपंचकमुं वर्जनावरणचतुष्कमुमें व सूक्ष्मसापरायन बंघघाति-प्रकृतिगळप्प पदिनाल्कुं सातवेवमुं संज्वलनलोभमुं पंचेत्रियज्ञातियुं तैज्ञसकाम्मणशारीरद्वयमुं समचतुरल्जसंस्थानमुं वर्णचतुष्कमुमगुष्कणुकमुं परघातमुमुच्छ्वसमुं प्रशस्तविहायोगतियुं त्रस-वादरपर्ध्याप्र प्रत्येक स्विरशुभसुभगसुस्वर आदेययशस्त्रीतियुमें व त्रसदशकमुं निम्माणमुमें वो १५ एकान्नचरवारिशस्त्रकृतिगळुदेस्त्रतप्रकृतिगळल्कपुर्वारवमुब्देस्कन संक्रमणमिल्ल । विज्ञावं सत्तमोत्ति हु अवंथे ऐर्दिती प्रकृतिगळ्जप्रसत्तगुणस्थानाम्यंतरदोळु बंधवशुच्छित्ति यिल्लप्युवरिद ।

एकानन्वत्यारिशार्तित्रसत्पर्धावारयेकैकद्वादशत्रियनुःकेवु क्रमेणैकवर्तुःदित्रित्रिवनुःपंचदिदित्रिसंक्रमा भवंति ॥४१८॥ ताः प्रकृतीः तामां संक्रमणानि च क्रमशो गायासमकेनाहः—

प च चतुर्ज्ञानश्र्यांनावरणपंचांतरायाः सातं संज्वलनलोमः पंचेंत्रियं तेवसकार्मणे समबतुरस्रं वर्णबतुरुहः २० मगुरूलपुकं परधातः उच्छुशसः प्रशस्त्रविद्यायोगतिस्त्रमवादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरलुमसुमग्रसुस्वरादेययशस्त्रीतीयो निर्माणं चेरयेकात्रवस्त्रारियात्प्रकृतिस्वनृदेस्लनप्रकृतित्वात्रोदेस्लनसंक्रमणं । 'विच्छादं सत्तमोत्ति हु बवंचे'

क्ततालीस, तीस, सात. बीस, एक, एक, बारह, चार, चार चार श्रकृतियोंमें क्रमसे एक, चार, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, दो, दो, तीन संक्रमण होते हैं ॥४९८॥

आगे उन प्रकृतियोंको और उनके संक्रमणोंको सात गाथाओंके द्वारा कहते हैं-

पाँच झानाबरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, सातावेदनीय, संज्वस्त स्रोभ, पंचेत्र्रिय जाति, तेजस, कार्मण, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णाद चार, अगुरुख्यु, परवात, उच्छवास, प्रशस्तविद्दाधोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर,

विष्यातसंक्रमणभिरलः ॥ एत्तो गुणो अवंधे एँवितु गुणसंक्रमणलक्षणरहितरवर्षिवं गुणसंक्रमणमिरलः । मुपेक्वः बावण्यप्रकृतिराक्षोक् पठियिसस्यडबबरपुर्विरंदं सम्बंसक्रमणमिरलबु कारणमागि अधः-प्रवृत्तसंक्रममो देयवकुः । इतिरूला प्रकृतिराक्षणे व्यतिरेकं विचारणीयमवकुः ।

मिष्यातः बध्यमानमागुत्तिवो' बं मिष्यादृष्टियोळ् अवःप्रवृत्तसंक्रमणमिरुले के वोडे सगुण-१ द्वाणिम्म णेव संकमि एविंत् निवेवगुंटप्युर्वस्ति । संबध्टः —

| सू | सा | सं | पं | तै | स | a | अ | q | उ  | त्र | 7  | नि | कूडि    |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|-----|----|----|---------|
| 88 | 8  | 8  | 8  | 2  | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18  | १० | 8  | ३९<br>१ |

तु मत्ते स्त्यानगृद्धिनिकसुं द्वादशकषायंगळुं वंद्यवेषम् स्त्रोवेदम् वरतियुं शोकम् :--तिरिष्यारं तीसे उच्वेष्टणदीण चारि संक्रमणा । णिद्दापयला असुद्धं वण्णचउक्कं च उवधादे ॥४२१॥

तिटर्यंगेकादश त्रिशस्तुद्वेन्छनहीन बरबारि संक्रमणानि। निद्राप्तबलाशुभवर्णबतुष्कोपघाते ॥ सत्तप्रदं गुणसंक्रममधापवचो य दुक्खमग्रहगदी । संहृद्दिसंटाणद्रसं णीचापुण्णिथरछक्कं च ॥४२२॥

सप्तानां गुणसंक्रभोऽषःप्रवृत्तस्य दुःलमञ्जभगतिः । संहतनसंस्थानदशकं नीचापूर्णं स्थिर-यट्कंच ॥

इत्यप्रमत्तगुणास्यंतरे बंबच्छेदामानान्न विच्यातसंक्रमणं । 'एतो गुणो कवंबे' इति न गुणसंक्रमणं । प्रागुकत्वा-१५ वर्णे बाठामावान्त सर्वसंक्रमणं तेनाधान्त्रसर्वक्रमणमेकसेव स्थात् । एवं सर्वप्रकृतीनां स्थातिरेकं विचारयेत् । मिध्यात्वे वस्यमाने मिध्यादृष्टाववाप्रवृत्तवाक्रमणं न, कुतः ? सगुणहाणाम्म जेव संकमदीति निषेवात् । पुनः स्त्यानगृद्धित्रयं द्वाद्या कथायाः वंक्षत्रीवेते कर्ताः लोकः—॥४१९-४२०।

आदेय, यदाःकीति, निर्माण इन धनतालीस प्रकृतियों में एक अधःप्रवृत्त संक्रमण ही होता है; क्यों कि ये उद्देलन प्रकृतियाँ नहीं हैं इसिलए इनमें उद्देलन संक्रमण नहीं होता। विष्यात २० संक्रमण अवन्थ दशामें सातवं गुणस्थान तक कहा है। अप्रमत्तगुणस्थान तक इनकी बन्ध ल्युच्छित्ति नहीं होती। अतः विष्यात संक्रमण भी नहीं होता। इसिसे गुणसंक्रमण भी नहीं होता। वह भी अवन्थदशासे होता है। वूर्वमें कहीं गयी सर्वसंक्रमणकी बावन प्रकृतियों में नहीं से सर्वसंक्रमण सी नहीं होता। अतः एक अथःप्रवृत्त संक्रमण ही होता है। इसी प्रकार सभी प्रकृतियों में संक्रमणका विचार करना चाहिए।

् शंका—िमध्यात्वका बन्ध होनेपर मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें अधःप्रवृत्त संक्रमण क्यों नहीं होता ?

सम:धान-अपने गुणस्थानमें इनके संक्रमणका निषेध किया है।

तिर्व्यगेकावद्यप्रकृतिगळ्मे वितु त्रिवात्प्रकृतिगळोळ्ववेल्छन हीनमागि चतुःसंक्रमणंगळण्युतु ।

संबुष्टिः---

| थि | क  | षं | स्रो | अर | হ্যাক | ति | कृडि |
|----|----|----|------|----|-------|----|------|
| 3  | १२ | 8  | 8    | 8  | 8     | ११ | 10 X |

मत्तं निहेयुं प्रचलेयुं बद्युभवणंचनुष्कपुम्पवातनुमें व सप्तप्रकृतिगळ्गे गुणसंक्रमणसुं बदःप्रवत्सकृतनपुमेरडवर्ड्। संवृष्टिः—

> निप्रधाव उक्षि ११४ १७

असातवेबनोयनुमन्नश्चस्तविहायोगतियुं आधरहित संहननांचकमं संस्थानयंचकपुं नीचैः ५ गाँत्रिनुमन्दर्वीत्रमुमस्थिराञ्चभदुक्तेगतुक्षेत्ररानावेबायञस्कीत्तियं वञ्चस्थरवद्कपुमेव ॥

वीसण्हं विज्झादं अधापवत्तो गुणो य मिन्छत्ते । विज्ञादगुणं सन्वं सम्मे विज्ञादपरिहीणा ॥४२३॥

विञतेब्बिच्यातोऽयःप्रवृतो गुणदश्च मिष्यात्वे । विष्यातगुणः सर्वे सम्यक्त्वे विष्यात-परिहोनाः ॥

विश्वतित्रकृतिगळ्गे विष्यातात्राप्रवृत्तगुणसंक्रमणर्भे व भागहारत्रयमक्कुं। संदृष्टि :---

| अ |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    | कृडि |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|
| 1 | ? | 14  | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | २०   |
| 1 | 1 | 1 . | ì | 1 | 1 | 1 |   | ì | 1 | 1  | 1  | 3    |

मिण्यास्त्रप्रकृतियोळ् विष्यातपुणसन्त्रंशंक्रमणमें व भागहारत्रयमक्कुं मि सन्यक्त्वप्रकृति

योन्त्रु विध्यातपरिहोन भागहारबतुष्टयमुमक्कुं । सम्य १ ॥

विर्योगभावा चीति विशासकृतियुद्देन्जनवजितवस्त्वारि संक्रमणानि स्युः । पुनः निद्धाः प्रचला अगुभवर्ण-बतुष्कपुण्यातस्त्रचीति सस्युः गुणसंक्रणावाःप्रवृत्ततंक्रमणं च । अतातवेस्तीयमाश्रमस्तिवृद्योगितिः, आसं विना १५ पंच चं सृतनसंस्थानानि, गीचगांचमप्यमिमसिवराणुम्बप्रमेणुःस्थानावेद्यायसस्त्रीतंत्र चति ॥४२१-४२२॥ विसती विक्यातामःश्रवनुगुणसंक्रमणानि, मिथ्यावे विक्यातगुणसर्वसंक्रमणानि, सम्यस्त्यकृती

स्स्वानगृद्धि आदि तीन, बारह कथाय, नर्जुसक बेद, स्त्रीवेव, अरित, शोक, तियेक् एकादस, इन तीस प्रकृतियोंमें घटेळन विना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचला, अगुम बर्णादि चार, वरघात इन सात प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमण और अध्यश्रक्त संक्रमण होते हैं। २० असाता वेदनीय, अपशरस विद्वायोगति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहतन, नीचनांत्र, अपयोग्त, अस्थिर, अञ्चम, दुसंग, दुस्स, अनादेय अयशस्त्रीति, इन बीसमें विध्यात, अध्य- सम्मविहीणुव्येन्ले पंचेव य तत्व होति संक्रमणा । संजलणतिए पुरिसे अधापवचो य सन्यो य ॥४२४॥

सम्यवस्वविहोत्तेव्वेल्लनमञ्जीतषु पंचैव च तत्र भवंति संक्रमणानि । संववलनत्रये पुष्पे बधाप्रवृत्तरच सर्वदच । सम्यवस्वप्रकृतिरहित द्वावगोद्वेल्लनप्रकृतिगळोळु उद्वेल्लनप्रकृतिगळ-५ प्युवरिवमृद्वेल्लनगुणसंक्रमण सर्व्यसंक्रमणहारत्रयं सिद्धमक्कुं । वंवे अधापवत्तो एवितु स्वस्ववंव-ध्युक्तित्पर्यंतमयः प्रवृत्तभागहारं सिद्धमक्कुं । विज्ञावस्ततमोत्ति हु अबद्धे एवितु विद्यातमुं सिद्धमप्युवरिवं भागहारपंचकं सिद्धमक्कुं । संदृष्टिः :—अ | मि | सु | ना | उ | म | कृष्टि

सिद्धमप्पुर्वरिव भागहारपचकं सिद्धमण्डु । सद्देष्टिः — अ | मि | सु | ना | सु | मि | सु | २ | १ | २ | ४ | १ | २ | ५

संज्वलनकोषमानमायापुरुषवेदंगळंड नास्करोजु अवाप्रवृत्त सन्दर्सकमणद्वयमक्कुमल्लि संज्वलनत्रयनवकवंषक्कं बंबरहितत्वदोजु गुणसंक्रमणप्राप्ति यिल्लेकं दोडं सुत्रोक्तहारद्वयनियम-१० मंद्रप्युवरिंदं संदृष्टि :— संकि | युं | कृडि

> ओरालदुने वज्जे तित्थे विज्ञाद्धापवत्तो य । इस्सरदिभयजुगुज्छे अधापवत्तो गुणो सन्वो ॥४२५॥

औदारिकद्विके बच्चे तीर्स्ये विष्याताथाप्रवृत्ती च । हास्यरितभयजुगुष्सास्त्रवाप्रवृत्तो गुणः सर्व्यः ॥

१५ विष्यातवर्जितानि चत्वारि ॥४२३॥

सम्यक्त्वं विना द्वादशोद्वेत्कतप्रकृतिषु पंकैव संक्रमणानि भवति । संज्वलनक्रोधमानमायापृवेदेववधः-प्रकृतः सर्वसक्रमणं च । न चैषा बंधव्युच्छितो गुणसंक्रमणप्राप्तिः सुत्रे हारद्वसस्यैव नियमात् ॥४२४॥

श्रीदारिकदिके वज्जव्यभगराचे तीर्षे च विष्यातीऽधः प्रवृत्तवच । तेषु प्रशस्तत्वाद् गुणसक्रमणं नास्ति । तीर्षस्य नारकामिनुक्षे नारकापयिते च निष्यादृष्टी विष्यातोऽस्ति । हास्यरिक्षयजृगुप्तास्त्रचः प्रवृत्तसक्रमणं २० गुणसंक्रमणं सर्वसंक्रमणं च ॥४२५॥

प्रवृत्त और गुणसंक्रमण होते हैं। सिष्यात्वर्मे विष्यात गुण और सर्व संक्रमण होते हैं। सम्यक्त्व प्रकृतिमें विष्यातके बिना चार संक्रमण होते हैं॥४१०-४२३॥

सम्यक्त्व मोहनीयके बिना बारह बढेलन प्रकृतियों में पाँचों संक्रमण होते हैं। संव्यल्त कोघ मान मात्रा और पुरुषवेदमें अध्ययकुत्त और सर्वेशंकमण होते हैं। इन प्रकृतियों में २५ बन्धव्युव्छितिके होनेपर भी गुणसंक्रमण सम्भव नहीं, क्योंकि गाथा में दो ही संक्रमणका विधान किया है ॥४२॥

औदारिक शरीर व अंगोपाग, वज्जव्यमनाराच, और तीथँकरमें विध्यात और अधः-प्रवृत्त दो संक्रमण ही होते हैं। ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं इससे इनमें गुणसंक्रमण नहीं होता। किन्तु नरकके अभिमुख भिष्यादृष्टि मनुष्यके तथा इसके प्ररक्त नरकमें उत्पन्न होनेपर अपयोग अवस्थामें नीथँकर प्रकृतिमें विष्यात संक्रमण कहा है। हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, इनमें अधःप्रवृत्त संक्रमण, गुणसंक्रमण और सर्वसंक्रमण होते हैं।।४२५॥ औदारिकद्विक वळावृषभनाराच तीर्त्वेषुमें व नाल्कुं प्रकृतिगळोळु प्रशस्तस्वर्धिदं गुणसंक्रम-भिरुल । तीर्त्वेकरक्कं नरकाभिगुखनोळं नारकापर्य्याप्तकनोळं मिण्यादृष्टियोळु विष्यातमक्कुं। विष्यातसंक्रमणमुनवाप्रवृत्तसंक्रमणमुर्भे व संक्रमणद्वयमक्कुं। संदृष्टि : — औ । व । ती । कृदि २ । १ । १ । ४

हास्यरतिभयजुष्सं गळेव नात्कुं प्रकृतिगळोळाषाप्रयुत्तसंक्रमणमुं गुणसंक्रमणमुं सब्देसंक्रमणमु-में व संक्रमणत्रयमक्कुं। संदृष्टिः— ह। १। र १। भ १। जुरक्षि ४

# सम्मत्त्रणुःचेन्लणथीणति तीसं च दुवखवीसं च । वज्जोगलद् तित्थं मिच्छं विज्झाद सत्तद्दी ॥४२६॥

सम्बन्धसम्बद्धान्यकृतिराहितमाव पन्नेरहुपुक्षेत्रजनप्रकृतिपक्ष्यं स्त्यानपृक्षित्रयावि त्रिशतप्रकृतिपक्षमसातवेवा-विविद्यातिप्रकृतिपक्षं वज्ञवृषभनाराक्ष्यरीरसंहननमुमीबारिकविक्यं तीरपंसुं मिष्यात्वप्रकृतिपुमें ब सप्तविद्यकृतिपक्षः विष्यातसंक्रमणमनुष्टक्षुवक्कुं। च १२ । वि ३० । व २० । व १ । वौ २ । ती १० १ । मि १ । कृष्टि विष्या ६७ ॥

> मिच्छ्णिगिवीससयं अधापवत्तस्य होति पयडीश्रो । सुदुमस्स वंधघादिं पहुडो उगुदालदुगतित्थं ॥४२७॥

मिण्यात्वप्रकृतिगायात्रवृत्त संक्रमिस्ळजुर्वारवं निण्यात्वप्रकृतिरहितमागि युवयप्रकृतिगळु नूरिप्पनों दु १२१। अथाप्रवृत्तसंक्षमप्रकृतिगळजुबु । सुक्षमसंगरायन वंधघातिगळु मोदळादुगृबाळ- १५ प्रकृतिगळमोदारिकद्विकमुं तीरवंम्—

> नक्जं पुं संजलणत्तिऊणगुणसंकमस्स पयडीओ । पणहत्तरि संखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥४२८॥

ब छात्र्वभाराखारीरसंहननमुं पुंवेबमुं संज्वलनत्रयमुमितु नात्वत्तेष्ट्र प्रकृतिगाँछवमूनमा-बुद्यप्रकृतिगळु नूरिप्पत्तेरङ् १२२। ४७। गुणसंकमगप्रकृतिगळणुवेष्पत्तव्दं बुदर्थं । ७५॥

सम्यक्तरोनद्वादानोद्वेल्लनाः स्त्यानगृद्धित्रयादित्रियत्, जसातादिविशतः, वच्यर्थभनाराचमौदारिकद्विकं तोर्थकरत्वं मिध्यत्वं चेति समयष्टिः त्रिध्यातसंक्रमणाः स्युः ॥४२६॥

मिट्याद्योताः एकविशतिशतं अवःप्रवृत्तसंक्रमणप्रकृतयो भवेति । सूश्मतारायस्य देववातिप्रमृत्ये-कान्तवत्वारिशत औदारिकदिकं तीर्थंकरत्वं ॥४२७॥

सम्यक्त्व प्रकृतिके बिना बारह चढेलना प्रकृति, स्यानगृद्धि तीन आदि तीस, २५ असातावेदनीय आदि वीस, वजवृषभनाराच, औदारिकद्धिक, तीर्यंकर मिथ्यात्व, ये सङ्सठ प्रकृतियाँ विच्यात संक्रमणकी हैं ॥४२६॥

मिध्यास्व बिना एक सौ इक्कोस प्रकृतियाँ अध्यप्रकृत सैकसणको हैं। सूक्ष्म सान्य-रायमें जिनका बन्ध होता है वे घातिकमाँकी चौदह प्रकृति आदि उनतालीस, औदारिकद्विक,

पूर्व्वाक्तिहेल्लनप्रकृतिगळु पबिमूत १३। बिच्यात ६७। बचा १२१। गुजर्सकमप्रकृति-गळप्पत्तव्द ७५। सर्वसंकम प्रकृतिगळष्यक्तेरङ् ५२।।

वनंतरं स्थित्वनुभागंगळ बंधक्कं प्रदेशसंक्रमणक्कं स्वामित्वनुगस्थान संख्येयं पेळदपरः :--

ठिदियणुमागाणं पुण वंधी सुहुमोत्ति होदि णियमेण । वंधपदेसाणं पुण संक्रमणं सुहुमरागोत्ति ॥४२९॥

स्थिरवनुभागानां वुनब्बंत्रः सुन्मसांवरावयय्यंतं भवति नियमेन । बंबत्रदेशानां वुनः संक्रमणं सुक्मसांपरायपर्यतं ॥

स्वित्यनुभागंगळबंधं मत्ते सूक्ष्मसांपराधगुणस्थानपर्ध्यंतमक्रुमेके बोडे ठिदि अगुभागा कसायदो होति ये दु सूक्ष्मलेभक्षयायोदयमुळ्ळल्ळि पर्ध्यंतं यथासंभवमागि स्वित्यनुभागबंधमक्षुः १० मॉल्लयं मेळे कारणाभावे कार्प्यस्याप्य गवः ये विंतु स्वित्यनुभागबंधमिल्लप्युविर्वमेकसमयस्थिति -कमप्प योगहेतुकसातवंधक्के प्रकृतिगदेशबंधमात्रमयक्षुं निवर्मावं । मत्ते बंधप्रदेशंगळ संक्रमणमुं सूरभसांपरायपर्धंतं यथासंभवमागियक्षुं भेके बोडे बंधे अधायवत्तो ये दु स्थितबंधमुळळल्लि-पर्ध्यंतं प्रदेशसंक्रममुंटप्युविर्दं ॥

अनन्तरं पंचभागहारंगळगल्पबहुत्वमं गायाखट्कविवं वेळदपरः--

सन्वस्सेकं रूवं असंखभागो दु पन्छछेदाणं । गुणसंकमो दु हारो ओकडुदुन्कडुढणं तत्तो ॥४३०॥

सव्वंत्यैकं रूपमसंख्यभागस्तु पत्यच्छेवानां । गुणसंक्रमस्तु हारोऽपकर्षणोरकर्षणस्ततः ॥

बर्ज्याभनाराचं पुबेदः संज्वलनत्रयं चेति समवत्वारिशदूनद्वाविशतिशतं गुणसंक्रमप्रकृतयो भवति, पंचसमतिरित्यर्थः ॥४२८॥ अय स्थित्यनभागवंधस्य प्रदेशवंधसंक्रमणस्य च गणस्यानसंस्यामाहः—

२० स्थितनुमानयोवेष पुनः सूरमानपरायप्यत्नीय स्थान्, तयोः कथायहेनुस्वान् । सातस्य तदुःरि संपेऽपि तस्य प्रकृतिप्रदेशमात्रसात् । पुनः प्रदेशसंथाना सक्रमणयपि सूदनसाररायपर्यंतमेय 'संगे अथापनतो' इति स्थितिसंथपर्यंतमेय तस्समनात् ॥४२९॥ अथ पंचमायहाराणामस्यस्तस्यं गायायद्कैनाह—

तीर्थंकर, वजबुषभनाराच, पुरुषवेद, संज्वलन क्रीघ मान माया, इन सँतालीस प्रकृतियाँसे रहित एक सौ बाईस अर्थान पिचहत्तर प्रकृतियाँमें गुणसंक्रमण होता है ॥४२७-५४८॥

२५ आगे स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके संक्रमणके गुणस्थानोंकी संख्या कहते हैं-

स्थिति और अनुभागका बन्ध सुक्ष्म साम्पराथ पर्यन्त हो होता है क्योंकि वे दोनों बन्ध कषायहेतुक होते हैं। यथि सातावेदनीय सुक्ष्मसाम्पराथके बाद मो बँधता है तथापि बहाँ उनका प्रकृतिबन्ध प्रदेशनथ ही होता है। तुनः बन्धको प्राप्त हुए परमाणुओंका संक्रमण ३० भी सुक्ष सामपराथ पर्यन्त हो होता है; क्योंकि 'जैबे अधापवत्तो' इस गाथाके अनुसार जहाँ तक स्थितिबन्ध होता है वहीं तक संक्रमण होता है। ॥४९॥

आगे पाँच भागहारोंका अल्प-बहुत्व छह माथाओंसे कहते हैं---

सन्वर्धकमणभागहारं सम्बंतः स्तौकमवनके प्रमाणमेककपमवन्तुं । १ । तु मत्त मर्व नोडलुनसंस्थाततुज्ञपप्प पल्यच्छेदासंस्थातेकमार्थ गुण्यसंक्रमभागहारप्रमाणमवन्तु छे ०००० मर्व नोडलपकर्षणोत्कर्षणभागहारपसंस्थाततुष्तितमातुत्त्र्त्वं पल्यच्छेदाऽसंस्थातेकभागमात्रमेयवन्त्र् छे मर्व नोडलु:—

> हारं अधापवत्तं तत्तो जोगंमि जो दु गुणगारो । णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदककमा होति ॥४३१॥

हारोऽभाप्रवृतस्ततो योगे यस्तु गुणकारो नानागुणहानिञ्चलाका असंस्वर्गुगितकमा भवंति ।।

सर्वसक्रमणभागहारः सर्वतः स्तोकस्तस्य प्रमाणमेकस्य १ । तु-पृतः ततोऽसंव्यातगुणः परवच्छेरासंवया-तैकमागो गुणसंक्रमणभागहारः छ . ततोऽपरवर्षणोस्कर्यणभागहारावसंस्यातगुणाविप प्रत्येकं परवच्छेरासंव्या- १५

तैकमागः छे ततः अषः प्रवृत्तसंक्रमभागहारोऽसंस्थातगुणितोऽपि पत्यच्छेदासंस्थातैकमागः छे ततो योगे

सबंसंक्रमण भागहार सबसे थोड़ा है। अतः उसका प्रमाण एक है। आशय यह है कि अन्तर्का फाल्मि (जितने परमाणु शेष रहे थे; उनमें इस भागहार के प्रमाण एकसे भाग देनेपर सर्व ही परमाणु आये। वे सब अन्य प्रकृतिकर परिणमें तो उसे सर्वसंक्रमण जानना। इससे असंख्यातगुणा गुणा ने सब अन्य प्रकृतिकर परिणमें तो उसे सर्वसंक्रमण जानना। इससे असंख्यातगुणा गुणा ने सम भागहार है, जिसका प्रमाण पत्यके अधंच्छेदों के २० असंख्यातव भाग है। सो गुणा ने उतने परमाणु यथायोग्य काल्में प्रतिसमय असंख्यात गुणे होकर अन्य प्रकृतिकर परिणान जाब करते तो वह गुणा संक्रमण है। उससे उत्करण भागहार और अपकर्षण भागहार असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों पुषक्-पृथक् पत्यके अर्थच्छेदों के असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों पुषक्-पृथक् पत्यके अर्थच्छेदों के असंख्यात गुणे हैं। तथापि ये दोनों पुषक्-पृथक् पत्यके अर्थच्छेदों के असंख्यात गुणा है। तथापि वह भी पत्या जानना। इनसे अथः-प्रकृतिकर भागहार या अपकर्षण भागहारका कथन आवे वहीं ऐसा जानना। इनसे अथः-प्रकृत सक्रमण भागहार असंख्यात गुणा है तथापि वह भी पत्यके अर्थच्छेदों के असंख्यात जं

## तत्तो पन्लसलायच्छेदहिया पन्लछेदणा होंति । पन्लस्स पढममूलं गुणहाणीवि य असंखगुणिदकमा ॥४३२॥

त्ततः पत्यश्रकाकाच्छेवाधिकाः पत्यच्छेवना भवंति । पत्यस्य प्रथममूलं गुणहानिरपि चाऽसं-स्यातगणितकमाः ॥

ततः आ स्थितिनानागुणहानिशलाकेगळं नोडलुं पत्यवमगैशलाकार्ढकेव्याधिकगळ् पत्यार्ढक्छेवशलाकेगळपुत्र । छे ॥ अनु कारणमागि नानागुणहानिशलाकेगळ् पत्यवगैशलाकार्ढक्छेवराशिक विराहतपत्यार्ढक्छेवप्रमितंगळे नु पेळल्पट्टुत्र । अपि आ पत्यक्छेवशलाकेगळं नोडलुं पत्य श्यम-मूलमतंत्र्यातगृणितमक्कु मू१ में ते बोडे द्विकप्रवर्गधारेयोळ् पत्य क्छेवराशिष्यं मेले पत्यप्रय-ममूलमतंत्र्यातगिलामक्कु मु१ में ते बोडे द्विकप्रवर्गधारेयोळ् पत्य क्छेवराशिष्यं मेले पत्यप्रय-ममूलमतंत्र्यातगिलाकार्व्यातंगळं नडेतु पुटिबुक्यपुर्वारंत्रं । च अवं नोडलु स्थितिगुणहान्यायानमनंत्र्यात-गुणितमक्कु प १ में ते बोडा प्रयममूलगृणकारे सप्ततिवनुर्व्यारकोटियस्यप्रयममूलंगळं स्थित-छेव छे नानागणहात्वालाकार्वगळिनं आगिस्विकभागमण्युर्वारंत्रं । मू१। मू१। ७०। को ४ गुणिस्यो-

नानागुणहानदालाकपाळद भागासवकभागमण्डुवारदा सूरासूराध०।का४ गुण्यास छेवछे डिट्रा पर्शा

डिदु। पृश् ।। छेवछे

यो गुणहारः सोऽवंशातगुणेऽपि पत्यच्छेदासंस्थातंकभावः छै । तु-पुनस्वतः स्थितेनागुणहानिश्वाहाताशिरः

संस्थातगुणोऽपि पत्यवर्गाणकाशांभिष्छेदोनवस्यार्थच्छेदमानः छै—तः चि ततः पत्यार्थच्छेदालाकाराशिः

पत्यवर्गाणकाशांभ्छेदापिकः छे अपि ततः पत्यप्रयमपुनमसंस्थातगुणं पृ १, दिक्तार्थापाराया तस्योपयंसंस्थातवर्गस्यानान्यतीत्योत्मनस्यात् । च ततः स्थितिगुणहान्ययायोग्नेश्वशातगुणः पृ १ सिनानागुणछे—यः छे

हानिजनाकाभक्तभतिनवृत्वरिकारितृणितपत्यप्रयममुक्तर्यानात्रस्यात् पृ १ मू १ ७० को ४ गुणिते सत्येवं ।

भाग है। मो जो अथापहत संक्रमण रूप प्रकृतियाँ हैं उनके परमाणुओं इसका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतने परमाणु अन्य प्रकृतिकप होकर जहाँ परिणमे वहाँ अथापहत संक्रमण २० जानना। इससे गोगों के क्यनमें जो गुणकार कहा है वह असंख्यात गुणा है। तथापि वह भी पत्यके अर्थच्छेद्रों के असंख्यात बंभाग है। उससे जयन्य योगस्थानको गुणा करनेपर करकृष्ट योगस्थान होता है। इमसे कमों की स्थितिको नानागुणहानि हालाकाका प्रमाण असंख्यात गुणा है। मो पत्यके अर्थच्छेद्रों में पत्यक्षी वर्गप्रकाल अर्थच्छेद्रों को प्रदानेपर जो प्रमाण रहे उनना है। उससे पत्यक वर्गप्रकाल के अर्थच्छेद्रों को प्रदानेपर जो प्रमाण रहे उनना है। उससे पत्यक वर्गप्रकाल के प्रस्ति हिस्स वर्गप्रकाल वर्गप्रकाल के अर्थच्छेद्र होते हैं उनना अधिक है। उससे पत्यका प्रमाण अपित है। सो पत्यक्ष अर्थस्थात अर्थानको अर्थच्छेद्र होते हैं उनना अधिक है। उससे पत्यका प्रमाण वर्गप्रकाल होता है। उससे कर्मको स्थितिको पत्रकाल प्रमाण करनेपर पत्यका प्रमाण कर्मच्यात गुणहानिक समर्थोका प्रमाण छो उससेच्यात गुणहानिक समर्थोका प्रमाण छो उससेच्यात गुणहानिक समर्थोका प्रमाण छो उससेच गुणत पत्यका स्थानिक स्थानिक समर्थोका प्रमाण कर्मोपर जो उससेच्यात गुणहानिक समर्थोका प्रमाण छो उससेच गुणत पत्यका स्थानिक समाण करनेपर वाही प्रमाण आता है।

३० १ इदर अभिप्रायं मुद्रव्यक्तमादपुद् ।

# अण्णोण्णन्मत्यं पुण पन्छमसंखेजजरूवगुणिदकमा । संखेजजरूवगुणिदं कम्युक्कस्सिठिदी होदि ॥४३३॥

अय्योग्याभ्यस्तः युनः पल्यमसंख्येयक्यगुणितकमौ । संख्येयक्यगुणिता कर्म्मोंस्कृष्टस्यि-तिकर्भवति ॥

पुनरन्योग्यान्यस्तराज्ञिः सत्ता स्थितिगुणहान्यायाममं नोडलुमन्योग्यान्यस्तराज्ञि असंस्थातः पुणितमन्त्रः य में ते वोडलुवुं नानायुणहानिज्ञालाकामात्रद्विक संवर्गसंज्ञानितमन्योग्यान्यस्तराज्ञिन व प्रत्यसांग्राज्ञाकाराज्ञिविभक्तपत्यप्रमितमन्त्रकृष्टिस्त्रसंस्थातगृणितस्यं सिद्धमनकृष्ट्रमाने नोडलु पर्यमसंस्थातगृणितस्यकृष्ट्रमाने नोडलु पर्यमसंस्थातगृणितमकृष्ट्रमाने नोडलु कर्मोत्कृष्टरिस्त्रितं संस्थातकष्णृणितमकृष्ट पश्च मा गृणकारभूत संस्थातप्रमाणमन्तियत्विक नेत्राक्ष्यां मानिक्ष्यस्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य स्थातप्रमाणमन्तियत्विक नेत्राक्ष्य प्रमानिक्ष्यस्य प्रत्यस्य स्थात प्रमाणं सिद्धमाद्रस्य स्थात स्थात प्रमाणं सिद्धमाद्रस्य स्थात स्थात प्रमाणं सिद्धमाद्रस्य स्थात स्थान स्थान

अंगुल असंखभागं विज्ज्ञादुन्वेम्हणं असंख्गुणं । अणुभागस्स य णाणागणहाणिसला अणंताओ ॥४३४॥

अंपुलाऽसंस्थातभागो विष्यात उद्वेल्लनोऽसंस्थगुणोऽनुभागस्य नानागुणहानिञ्चलाका अनंता: ॥

प १ ततो प्रयोग्याम्यस्तरागि रसंस्यातमृषः प नानागुणहानिषात्रहिरुसंवर्षसमृत्यन्तरवात् । ततः पत्यमन् ठ-स-छ-संस्थातगुणं पत्यवर्षयाज्ञाकागुणितत्वात् प । ततः कर्षोकृष्टस्थितः सस्यातगुणा प १ । यखेकसागरोपमस्य दश-कोटाकोटिण्ट्यानि तदा ससतिकोटाकोटोना करोति सप्तिवत्तवार्रकोटिणकारसंभवात । ततो विस्थातसंस्रमः २०

उससे कर्मकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण असंस्थातगुणा है; क्योंकि नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर छन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण होता है। उससे पत्यका प्रमाण असंस्थातगुणा है; क्योंकि उस अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण होता है। उससे कर्मकी एक्ट राशिक प्रमाणको पत्य हो वर्गे स्वाति हो क्योंकि उससे कर्मकी एक्ट रिवितिका प्रमाण संस्थातगुणा है, क्योंकि एक संगति एक कोटिसे सा। सौको गुणा करे उनते पत्य हुए। उससे कर्मकी उपलब्ध हुए। उससे कर्मकी चल्का स्वाति है तो २५ क्ष हुए। उससे विश्यात संक्रमण मागहार असंस्थातगुणा है। वह सुन्ध्यंगुळके असंस्थातवें भाग प्रमाण है। सो विश्यात संक्रमण क्षेत्रकृतिबाक परमाणुआँको उसका भाग देनपर जो प्रमाण आवे उतने परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिकासे परिणमन करें वहाँ विश्यात संक्रम जानना। उससे बहुळन मागहार असंस्थातगुणा है। वह भी सुन्ध्यंगुळके असंस्थातयं भाग ३० प्रमाण है। सो बहुळन प्रकृतिके परमाणुआँको उससे भाग देनपर जो प्रमाण आवे उतने

बा कम्मीर्कुच्दिस्पित्यं नोबस् विष्यात संकम्माग्हारमसंस्थातगृणितमस्कुमदुर्वं सूर्च्यगुका-संस्थातेकभागप्रमितमस्कु २ मर्वं नोडस्कुडेल्कनभागहारमसंस्थातगृणितमश्कुमदुर्वं सूर्च्यगुका-० व संस्थातेकभागप्रमाणमस्कु २ २ मर्गुमागविष्यनानागुणहानिज्ञालाक्षेगळ् वर्नतंगळपपुरु स्न-

# गुणहाणि अर्णतगुणं तस्स दिवडुं णिसेयहारी य । अहियकमा अण्णोणव्यस्यो रासी अर्णतगुणो ॥४३५॥

गुणहानिरनंतगुणा तस्या द्वयद्वाँ निषेकहारद्ववाधिकक्रमी । अन्योग्याम्यस्तराक्षिरनंतगुणः ॥ अनुभागविषयनानागुणहानिद्यालाकेगळं नोडलनुभागविषयगुणहान्यायाममनंतगुणमक्कु । स । स । मदं नोडलनुभागविषयप्रथमवर्माणानयननिमितद्वद्वेगुणहानि एकगुणहानि अर्द्वदिदमधिक-मक्कु स स ३ । सरं नोडलु बोगुणहानिष्ठभेकगुणहान्यदाँदिदमधिकमक्कु । स । स । २ ॥ मा

१० निषेकहारमं नोडल् बनुभागविषयाऽभ्योत्याम्यस्तराधिषुवर्नतानंतगृणितमक्कु । स्न । स्न । २ । स्न । मिल्लि समुख्यसंदृष्टि :—

| स | गण         | स । उ     | नया      | यो. गु. | नाना    | q | q | गुण          | सम्यो | q | ₩. | उ | ४<br>विध्या | ५<br>उद्वे |   |
|---|------------|-----------|----------|---------|---------|---|---|--------------|-------|---|----|---|-------------|------------|---|
| 8 | छे<br>1888 | हे<br>888 | <b>8</b> | छे      | क्रेक्ट |   |   | प?<br>छेब छे | q     | ч | q  | 9 | ٦<br>88     | ٦<br>a     | - |

| बनु.नाना | बनु. गु | अनु.विवा | निषेक      | <b>अ</b> स्थोन्या |
|----------|---------|----------|------------|-------------------|
| स        | त त     | सस३      | स्त्र । सर | सास २ ल           |
|          |         | 2        |            |                   |

१५ परमाणु जहाँ अन्य प्रकृतिकप परिणमन करें बहाँ उद्वेजन संक्रमण जानना। उससे कमीके अनुभागके कथनमें नाना गुणहानि अलाका अनन्त्र प्रसाण है। इससे उस अनुभागको एक गुणहानिक आयामका प्रमाण अवन्त्रगृणा है। उससे उसकी ही डेढ़ गुणहानिका प्रमाण उसके झाथे प्रमाण अथिक है। उससे उसकी ही डोढ़ गुणहानिका प्रमाण उसके झाथे प्रमाण आथिक है। उससे उसकी ही हो गुणहानिका प्रमाण आथि गुणहानिक

[ इंतु भगववहत्परमेश्वर ज्ञारुवरणर्शिवहृद्धवंबनानंवितपुष्णपुंजायमानश्रीमदायराजगुरु-मंबलाचार्यमहावादवादीद्वररायबादिपितामह् स्कलविद्वःज्ञनचक्रवर्तिः श्रीमदभयपुरि सिद्धांत-चक्रवर्त्तिश्रीपादपंकजरजोर्राजतललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्य विरिच्यगोम्मटसार कर्णाटवृत्तिजीव-तत्त्वप्रवीचिक्रयोज् कम्मेकांड पंचभागहार द्वितीयचुलिकाधिकारं निक्पिसल्पद्दुषु ॥ ]

अनंतरं दशकरणतृतीयचूलिकंगं चतुर्दशायासुत्रंगळिवं पेळलुपक्रमिसि तवावियोळ् निज-

श्रुतगुरुगळं नमस्कारमं माडिवपं।

जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिम्रुत्तिण्णो । वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अमयणंदिन्हं॥४३६॥

यस्य च पादप्रसादेनानंतर्ससारज्ञलस्थिनुत्तीर्णो । बीर्रेडर्गविषस्तो नमामि तमनयणंदिगृदं ॥ आवनानोर्व्यं श्रुतपुरुचिन पाष्ट्रप्रसार्वादवं बीर्रेड्रपविषस्तं संसारजलियगुत्तरिसदनंतप्पऽः १० भयनंदिगृदनं नसस्करिसुर्वे ।

> वंधुककड्ढणकरणं संकममोकड्ढ्दीरणा सत्तं । उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा डॉकि पडिपयडी ॥४३७॥

वधोरकर्षणकरणं संक्रमापकर्षणोबोरणासस्बमुबयोपशमनिवस्तिनिकाचना भवंति प्रति-प्रकृति ॥

वंधकरणमुमुत्कर्षणकरणमुं संक्रमणकरणमुं अपकर्षणकरणमुमुद्रीरणाकरणमुं सत्वकरणमु-मृद्यकरणमुमुद्यसकरणमुं निचलिकरणमुं निकाचनकरणमुर्भे दितु दशकरणांगळु प्रत्येकमेकैक-प्रकृतिगळपुत्रु ।

८ छ ॥४३०-४३५॥

इति पंचभागहारास्या द्वितीयचूलिका व्याख्याता।

सम् दशकरणचूलिका चतुर्वशगायामुत्रैमैननुगुष्क्रममाणस्तदादौ निजयूतगृहं नमस्पति — यस्य श्रुतगुरो: पादप्रसादेन बीरॅदर्नोहदरसः सनंतसंसारजलविमुलोर्णः तमगयनंदिगुरं नमामि ॥४३६॥ बंधः तरकर्षणं संक्रमोऽगवर्षणसदीरणा सरदमुदयः वगुरामो निषक्तिनिष्काचनेति दश करणानि श्रेकृति

प्रकृति भवंति ॥४३७॥

आयाम प्रमाण अधिक है, उससे उस अनुमागको अन्योन्याध्यस्त राजिका प्रमाण अनन्त- २५ गुणा है। इस प्रकार पाँच भागहारोंके अल्पबहुत्वके प्रसंगसे दूसरोंके भी अल्पबहुत्वका कथन किया।।४३०-४३५॥

पंचभागहार चूलिका समाप्त ।

जिस शास्त्रपुरुके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिका शिष्य में तेमिचन्दा-चार्य अनन्त संसार समुद्रके पार हो गया वस अभयनन्दि गुक्को नमस्कार करता हूँ।।४३६।। ३० बन्ध, उत्कर्षण, संक्रम, अपकर्षण, वदीरणा, सत्त्व, वद्य, वपशम, निधत्ति, निकाचना

ये इस करण प्रत्येक प्रकृतिमें होते हैं ॥४३॥।

१. व प्रति प्रकृति भै।

# कम्माणं संबंधो बंधो उक्कड्ढणं हवे वड्ढी । संकममण्णत्थगदी हाणी ओकड्ढणं णाम ॥४३८॥

करमाणां संबंधी बंध उत्कर्षणं भवेद्वृद्धिः । संक्रमोऽन्यत्रगतिहानिरपक्षणं नाम ॥

क्षाउदो दु जीवक्के सिध्यात्वादिषरिणामंगींळवसाउदो दु पूदगलद्रश्यं ज्ञानावरणाविकस्मे-५ स्वरूपींदवं परिणमिसुगुमदु मत्ताजीवक्के ज्ञानादिगळं मरसुगुभे विश्यादिसंबंधं बंधमे बुदवकु । कस्मेगळ स्थित्यनुभागंगळ वृद्धिगुरूकवंशमें बुदवकु । परप्रकृतिस्वरूपपरिणमनं संक्रममे बुदु । स्थित्यनुभागंगळ हानि अपकर्षशमें बुदवकु ।।

> अण्णात्थिठियस्युदये संछुहणमुदीरणा हु अत्थितं। सत्तं सकालपत्तं उदओ होदिनि णिहिट्टो ॥४३९॥

 अन्यत्र स्थितस्योवये निक्षेपणपुर्वारणं सकु अस्तित्वं। सन्त्रं स्वकालप्राप्तनुवयो अवतीति निर्विष्टं॥

उदयाविलबाह्यस्थितर्ञ्यक्कपकर्षणवर्शीववपुरवाविलयोज् निक्षेपणमुदीरणभे बुवनकु । मस्तित्वमं सरवमे बुदु । स्वस्थितियनेय्वस्पदुबुबयमें बु पेळस्पदुबुदु ॥

उदये संकम्रदये चउसुवि दादुं कमेण णो सक्कं। उवसंतं च णिधची णिकाचिदं होदि जं कम्मं।।४४०॥

उदये संक्रमोदये चतुरुवंपि दातुं क्रमेण नो शक्यं । उपशांतं च नियति निकाचितं भवति यक्तम्मं ॥

िष्यास्वादिपरिणामैयंसुद्गजद्वयं ज्ञानावरणादिरूपेण परिणमति उचन ज्ञानादीन्यावृणोतीत्यादि संबंधो वंधः । स्वित्यनुभागयोर्वृद्धिः उरुकर्षणं । परप्रकृतिरूप्यरिणमनं संक्रमणं । स्वित्यनुभागयोर्होनिरपकर्पणं २० नाम ॥४३८॥

उदयाविजवाहास्वितस्वितिक्रव्यस्यापकवंणवशादुवयावस्या निक्षेपणभुदीरणा खलु, अस्तित्वं सस्व, स्वस्थिति प्राप्तमुदयो अवतीति निर्दिष्टः ॥४३९॥

सिध्यात्व आदि परिणामोसे जो पुद्गालद्वत्व ज्ञानावरणादिरूप परिणमता है और ज्ञानादिको ढोकता है उसका सम्बन्ध होना बन्ध है। जो स्थिति अनुभाग पूर्वेसे था उसमें २५ बृद्धि होना उत्कर्षण है। जो प्रकृति पूर्वेसे बँधी थी उस प्रकृतिके परमाणुर्वोक्ता अन्य प्रकृति-रूप होना संक्रमण है। जो स्थिति अनुभाग पुर्वेसे था उससे हानि होना अपकृषण है।।४३८॥

बदयाव लीके बाहर स्थित हत्यको अपकर्षणके द्वारा बदयाव लीमें लाना बहीरणा है। अर्थात् जिन प्रकृतियोके निषेकोंका वदयकाल नहीं है, उनकी स्थितिको घटाकर, जो निषेक आवर्श मात्र कालमें बदयमें आते हैं उनमें उनके परमाणुओंको मिलाना, जिससे उनके १० साथ ही उनका भी बदय हो वह बदीरणा है। आस्तिस्वको अर्थात् पुद्रालोंका कर्मक्पसे रहना सत्त्व है। कर्मोंको जितनी स्थिति है उस स्थितिका पूरा होना बदय है।।४३९॥

यरकमं जाउदो बु कम्मस्वरूपपरिमातपुद्गास्त्रद्वयं उदयाविलयोज्जिक्कलु बारवदानुपरांत-मं बुदु । उदयाविलयोज्ञिक्कलुं संक्रमियिसलुं शक्यमल्लदुर्व नियत्तियं बुदु । उदयाविलयोज्जिक्कलुं संक्रमिसलुनुस्क्रायसलुं अपक्रायसलुं शक्यमल्लदुद्व निकाचितमं द पेजल्पटट्द ॥

इंतु वशकरण रूक्षणंगळं पेळव नंतरं प्रक्वतिगळगेर्यु गुणस्थानंगळगेर्यु संभविसुव करणंगळं गाथावर्यावर्यं पेळवरव :---

> संकमणाकरण्णा णवकरणा होति सञ्वआऊणं । सेसाणं दसकरणा अपुञ्चकरणोचि दसकरणा ॥४४१॥

संक्रमकरणोनानि नवकरणानि अवंति सर्व्वायुवां । शेवाणां वशकरणानि अपूर्वकरणपट्यतं वशकरणानि ॥

संम्मकरणरहितनबकरणंगळु नाल्कुमायुष्यागळोळमक्तुं । शेषप्रकृतिगळेल्लं वशकरणंग- १० ळप्युचु । निष्पाहिष्टवादिवागि अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ध्यतं दशकरणंगळप्युचु ॥

आदिमसत्तेव तदी मुहुमकसाओं ति संक्रमेण विणा । छच्च सजीगित्ति तदो सर्च उदयं अजीगित्ति ॥४४२॥

आविससमेव ततः सूक्ष्मसांपराष्परर्थंतं संक्ष्मेण विना । षट् च सयोगपर्य्यंतं ततः सस्व-मुदयोऽयोगिपरर्थतं ।।

ततः अपूर्वकरणगुणस्यानविदं मेले सुरुमसावरायगुणस्थानवर्गतं मोदल सप्रकरणंगळप्रु-ववरोळु संक्रमकरणं पोरगागि बट्करणंगळु सयोगकेवलिगुणस्थानपर्यंतमप्रुवल्लिबं मेले अयोगि-

यरहर्मे उदयावस्या निक्षेप्युमशक्यं तदुषशांतं नाम । उदयावस्या निक्षेप्यु संक्रमयितुं चाशक्यं तन्त्रिम्नात्तर्नाम । उदयावस्या निक्षेप्यु संक्रमयितुमुत्वर्धिततुमशक्ययितु चाशक्यं तन्तिकाचितं नाम मवति ॥४४०॥ एवं दशकरणञ्ज्ञाणं प्रक्ष्य प्रकृतीनां गुणस्यानाना च संभवति तानि नामादयेनाह्—

चतुर्णामानुषा संक्रमकरणं विना नव करणानि भवंति । श्रेषसर्वप्रकृतीना दशकरणानि भवंति । मिध्यादृष्ट्याखपूर्वकरणार्थेसं दशकरणानि भवंति ॥४४१॥

ततः अपूर्वकरणगुणस्थानादुपरि सूक्ष्मसांपरायपर्यंतमाद्यान्येव बंबादीनि सप्त करणानि भवंति । तत्रापि

कर्मको बद्दयावलीमें लानेमें असमर्थ कर देना व्यशस है। कर्मका बद्दयावलीमें लानेमें या अन्य प्रकृतिकप संक्रमण करनेमें समर्थ न होना निविच है। कर्मका बद्दयावलीमें २५ लानेमें, अन्य प्रकृतिकप संक्रमण करनेमें, चत्कर्षण या अपकर्षण करनेमें असमर्थ होना निकाचित है। १४४०।।

इस प्रकार दस करणोंका निरूपण करके जिन प्रकृतियोंमें और गुणस्थानोंमें ये करण होते हैं चन्हें दो गाथाओंसे कहते हैं—

चारों आयुर्मे संकामकरणके बिना नौ करण होते हैं। शेष सब प्रकृतियोंमें दस करण ३० होते हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त वे दस करण होते हैं।।४४१॥

अपूर्वकरण गुणस्थानसे ऊपर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त आदिके बन्ध आदि सात ही

केवलियुणस्थानदोळ् सत्यकरणमृगुदयकरणमृगरद्वेषण्युवु ॥

णवरि विसेसं जाणे संक्रममित होदि संतमीहम्मि । मिन्छस्म य मिस्मस्म य मेमाणं णत्थि संक्रमणं ॥४४३॥

नविन विशेषं जानीहि संक्रमोपि भवत्युपञांतमोहै । मिष्यात्वस्य व मिथस्य व शेषाणां ५ नास्ति संक्रमणं ।।

उपरातिकवायगुणस्यानबोळ विशेषमुंटणुबबाबुर्वे बोर्डे मिध्यात्वर्मिष्पप्रकृतिगळेरडक्के संक्रमणकरणमंददे ते बोर्ड मिध्यात्वरुध्यमुमं मिश्रप्रकृतिदृध्यमुमं सम्यवत्त्वप्रकृतिस्वरूपमानि माळ्यनणुवरित्वं शेषप्रकृतिराळते संक्रमणकरणं पोरपानि बट्करणंगळेयप्युत्तु । संबृष्टि :—

| *        | मि | सा | मि | अ  | वे | я  | व  | अ  | म | स्र | उ |  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---|--|
| ब्युच्छि | 0  | •  | 0  | 0  | •  | 0  | 0  | ą  | 0 | 0   | 8 |  |
| करण      | ξo | 90 | 80 | १० | १० | 80 | १० | १० | y | 9   | 9 |  |
| असत्व    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ą | 3   | 3 |  |

|   | क्षी | स | म |
|---|------|---|---|
| 0 | 0    | x | 2 |
| Ę | Ę    | Ę | 2 |
| 8 | ¥    | 8 | 6 |

अपूर्व्यकरणनोळः उपश्रमनिवस्तिनिकाचनंगळ् मूरं ब्युच्छित्तियक्कु । अनिवृत्तिकरणनोळं १० सुक्तसांपरायनोळं ब्युच्छितिसून्यमकर्कुं । उपशांतकवायनोळ् मिण्यात्वमिश्रंगळ्ये संकमणमंटरपु-

सक्रमकरणं बिना बडेव सयोगपर्यंतं भवंति । तत उपर्ययोगे सत्त्वोदयकरणे हे एव ॥४४२॥

उपवांतकवाये विशेषोऽति । म कः ? मिध्यात्विमध्योरेव शंकपणमस्ति तद्दव्यस्य सम्यवस्यक्रहित-क्षेण करणात् । शेषप्रकृतीनां संक्रमकारणं विना चवेद । अपूर्वकरणं उपश्यमित्वस्तिनिकावनवयं व्युव्धितः, करण होते हैं । उनमें-से भी सयोगी पर्यन्त संक्रमके बिना छह ही करण होते हैं । सुससे

करण होते हैं। उनमें-से भी सर्थागी पर्यन्त संक्रमके विना छह ही करण होते हैं। उसर १५ ऊपर अयोगीमें सत्त्व और उदय दो ही करण होते हैं ॥४४२॥

किन्तु उक्त कथनमें विशेष यह है कि चपशान्त कषाय गुणस्थानमें सिप्प्यास्य और मिश्र इन दोनोंका संक्रमण भी होता है, इनके परमाणुओंको सम्यक्त्य मोहनीयरूप परिण-माता है। शेष प्रकृतियोंने संक्रमके विना छह हो करण होते हैं। इस तरह अपूर्वकरणमें

१. म मुंटदावुरे<sup>°</sup>।

वरितमा अकृतिह्वभं कूर्नु संक्रमसङ्कितमाणि सामकरणंगळपुडु । वेषप्रकृतिगळं कुरुत् संक्रमण-करणच्युष्टिक्ति सूक्ष्मसापरायनोळेयनक् अपुर्वरित्वनुष्ठातिकवायनोळ् वट्करणमेयक्क् । स्त्रीय-कवायनोळ् करणब्युष्टिक्तिकृत्यमक्क् । सयोगकेविष्योळ् बंधोत्कर्वणापकवंग उद्यीरणाकरण-बतुष्कस्युष्टिक्तियक्कुमयोगिकेविष्योळ् सस्वोदयकरणह्यक्के ब्युष्टित्यिकक् । शेव स्वमं ॥

> बंधुक्कड्ढणकरणं सगसगबंधीचि होदि णियमेण । संकमणं करणं पुण सगसगबादीण बंधीचि ॥४४४॥

बंधोरकर्षणकरणे स्वस्वबंधपम्पर्यंतं भवतः नियमेन । संक्रमणं करणं पुनः स्वस्वजातीनां संध्यप्रयोतं ॥

बंधकरणमुक्तवेणकरणमें बेरड्ं स्वस्वबंधयुष्टित्रियम्यतमक्कुं नियमविदं । संक्रमणकरणं मत्ते स्वस्वजातिगळवंधवधुष्टितियध्यैतमक्कुं ॥

> ओकड्डणकरणं पुण अजोगिसशाण ओगिचरिमोत्ति । खीणं सुइमंताणं खयदेसस्सावलीयसमयोत्ति ॥४४५॥

अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसस्वानां योगिचरमपर्यंतं क्षीणसूक्ष्मांतानां क्षयदेशः सावलिक-समयपर्यंतं ।।

त्रनिवृत्तिकरणे सुक्ष्मसापराये च सृत्यं, उपजातकवाये मिथ्यात्वमिश्रयकृती प्रति सप्त करणानि स्युः, शेषप्रकृतीः १५ प्रति संक्रमणस्य सुक्षमापराये एच छैदान् यडेव । क्षोणकथाये व्यक्तिः सूत्र्यं, स्योगे वंचीत्कर्पणायकर्पणोदी-रणकारणानि, अयोगे स्ट्रोदयौ । शेषं सुगमं ॥४४३॥

बंधकरणमुरकर्पणकरणं च स्वस्वबंधव्युच्छिलिपर्यंत स्यात् नियमेन । संक्रमणकरणं पुनः स्वस्वज्ञातीनां संबद्धाच्छित्तपर्यंतं स्यात् ॥४४४॥

चपशम, निर्धात, निकाचना इन तीनकी ब्युच्छिति हो जाती है। ये तीनों आगे नहीं होते। २० अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्म साम्पराय कुन्य हैं अधीन इनमें किसी करणकी ब्युच्छित्त नहीं हाती। उपानत क्यायमें सिप्यात्व और सिश्च प्रकृतिमें सातों करण होते हैं शेष प्रकृतियोंमें छह ही करण होते हैं; क्योंकि संक्रमकरणकी ब्युच्छित्त सुक्ष्म साम्परायमें ही हो जाती हैं। छह ही करण होते हैं; क्योंकि संक्रमकरणकी ब्युच्छित्त सुक्ष्म साम्परायमें ही हो जाती हैं। होण करणकी ब्युच्छित्त होती हैं। शेष कथन २५ सुम्बाहिती हैं। शेष कथन २५ सुमा ही।अश्व।

बन्धकरण और चत्कर्षण करण अपनी-अपनी बन्ध ब्युच्छिति पर्यन्त ही नियमसे होते हैं। अर्थान् जिस-जिस प्रकृतिकी जही-जहाँ बन्ध ब्युच्छित्व होती है उस-उस प्रकृतिमें वहीं तक बन्ध और चत्कर्षण करण होते हैं। किन्तु संक्रमकरण अपनी-अपनी सजातीय प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छित पर्यन्त होता है। जैसे झानावरणकी पाँचों प्रकृतियाँ सजातीय हैं। ३० इनका संक्रमकरण बन्दि तक होता है। अर्थना होता है। अर्थना

व्यक्तर्णकरणम्' मस् व्योगिकेबिक्योज् चेळ्व सस्वप्रकृतिगळेण्यस्य स्वागकेबिक् बरमसमयपर्यंतमक्कु'। ८५ ॥ श्रीणकवायगुणस्यानावसानमाव निवाप्रवासानावसानमाव संज्वलनकोभ-वर्णनावरणव्युष्कपृतितु बोडणप्रकृतिगज्येयुं सूरुक्सांवरायगुणस्यानावसानमाव संज्वलनकोभ-प्रकृतियेशुं समयेशपर्यंतमपक्षयंवकरणमक्कृ । मिल्ल अववेशमं बुदाववे बोडे पर्भुकावर्यावर्ष र किन्नु प्रकृतिगज्ये वरमकांवक यस्त काळियं अवेशमं बुद्ध। स्वमुक्षावर्यावर्ष किनुवप्रकृतिगज्यो समयाधिकाविष्यं अयवेशमं बुदबु कारणमाक्षेत्री स्वमुक्तवायन सस्वव्युष्कितिमक्कृतिगज्यं विवारकं सूक्ष्मसांवरायन सस्वव्युष्टिति सञ्चलनकोभक्कृत् स्वमुक्तवावर्यं किनुव प्रकृतिगज्युवर्रितं समयाधिकाविष्यं स्वयंत्रस्य



अपन्वर्यकरण पृनरपोगोकांचाधीतिसन्बस्य सयोगचरमसम्बग्धेतं भवति । शोणक्यायसन्बन्धुन्धि-१० सिपोबसानां मुश्वतीवरायसन्बन्धृन्ध्वित्तिक्यवननकोशस्य च आवश्चत्रपर्यतमण्डमणं स्यात् । तत्र आवश्चेता नाम परमुक्षेत्रमि विस्त्रयता परमकाङकचरमकालिः, स्वयुक्षीदयेन विनस्यता च समयाचिकावित्रसेनीया सारशानां समयाचिनावित्रपर्यतमप्रसेणं स्यात् । सिर्हिः



अयोगीमें जिन पिचामी प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनका अपकर्षणकरण सयोगीके अन्त समय पर्यन्त होता है। श्लीणकषायमें सत्त्वसे विच्छिन हुई सोल्ह और सूक्ष्मसाम्प-१५ रायमें सत्त्वसे विच्छिन हुआ सूक्ष्मछोभ इनका अपकर्षण करण अपने झयदेश पर्यन्त होता है।

#### शंका-श्रयदेश क्या है ?

समाधान—जो प्रकृति अपने ही रूप वृदय होकर नष्ट होती है उसे स्वमुखोदयी कहते हैं। स्वमुखोदयी प्रकृतियोंका एक समय अधिक आवळी प्रमाण काल स्वयदेश है। जो २० प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप उदय देकर नष्ट होती हैं वे परमुखोदयी हैं, वनका स्वयदेश अन्तिम काण्डकको अन्तिम फाळी है। अतः इन सतरह प्रकृतियोंमें एक समय अधिक आवळीकाळ पर्यन्त अपकर्षण होता है।।४४५॥

8.

१५

## उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसीलसाणं च। खयदेसोत्ति य खबगे अद्रकसायादिवीसाणं ॥४४६॥

उपशांतकवायपव्यंतं सुरायुवो मिष्यात्त्रत्रय क्षपकवोडधानां । श्रयदेशपर्यंतं क्षपकेऽष्टकवा-यार्विविशतीनां ॥

उपजांतकवायगुणस्यानपर्यातं वेवायुष्यकपक्रवंणकरणमन्तुः । मिण्यास्वसम्यगिमप्यात्व- ५ सम्बन्धस्य हितत्रवन्धं-णिरवितिरिक्स दु विवर्ज बीणितगुज्जीव ताव एवंबी । साहरण सुद्वमवावर सोळमं व अपकन बोडजप्रकृतिगळगं कायवेजपर्यातं चरमकांडकचरनकाळिवर्यातमं दुवर्षं । सपकनोळहकवायावि 'संडिलिक्डकसाया गुरिसो कोहो य माणपार्यं च 'एंब विज्ञात प्रकृतिगळगं-

मिच्छत्तियसोलसाणं उवसमसेडिम्मि संतमोहोत्ति । अट्ठकसायादीणं उवसमियटठाणगोत्ति हवे ॥४४७॥

निष्यात्वत्रयसोडकानानुपद्यमश्रेण्यां द्यांतसोहपार्ध्यतं । बष्टकवामादीनानुपद्मनितस्थान-पट्यतं भवेत ॥

निष्यास्वसम्बर्धमध्यात्वसम्यक्तंत्रकृतित्रवकः नरकट्टिकाविषोडशञ्जकितगळगमुपशमश्रीण-योळुपशांतकवायपय्यैतमष्टकवायाविगळगे स्वस्वोपशमितस्थानपर्यंतमपकर्षणकरणमक्तुः ॥

> पटमकसायाणं च विसंजोजकओत्ति अयद्देसोति । णिरयतिरिआउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥४४८॥

प्रयमकवायाणां च विसंयोजकपय्यंतमसंयतदेशसंयतपर्यंतं नरकतिर्यंगायुवोदीरण सत्वोदयाः सिद्धाः ॥

उपहातकवायपर्यतं देशमुवोऽप्रकर्षणकरणं स्थात् । तिथ्यात्यसम्यक्षिष्यात्यसम्यक्षप्रकृतीना जिरय-तिरिश्वतंत्र्यादिक्षप्रक्षोऽक्षानां च क्षप्रदेशपर्यतं चरमकाडकवरमकालिपर्यतमित्यर्यः । तया क्षप्रकाष्टकवायादि- २० विद्यतिप्रकृतीना स्वस्वक्षयदेशपर्यतमपर्क्षणं स्यात् ॥४४६॥

मिष्यात्वमिश्रसम्यत्वप्रकृतीनां नरकद्विकादियोडशानाः चोपशसयेण्यापृपशातकवायपर्यतं अष्टकवायादीनां स्वरचोपशमस्यानपर्यतं चापकवंणकरणं स्यात् ॥४४७॥

देवायुक्ता अपकर्षण करण उपलान्त कवाय पर्यन्त होता है। मिध्यात्व, सम्यक् मिध्यात्व, सम्यक् मिध्यात्व, सम्यक् कही और 'शिरयतिरिक्ख' आदिमें कही अनिष्ठणिकरणमें अय हुई सोलह २५ म्कृतियोंका अपकर्ण करण सर्यदर पर्यन्त अर्थात, अन्त काण्डकके अन्तिम फालि पर्यन्त होता है। तथा अनिष्ठिकरणमें अय हुई आठ कषाय आदि बीस प्रकृतियोंका अपकर्षण करण अपने-अपने अयदेश पर्यन्त होता है। तथा अनिष्ठा पर्यन्त होता है। स्व

चपशसक्रीणमें सिध्यात्व, मिश्र, सन्यक्त्व प्रकृति और नरकद्विक आदि सोखहका अपर्षण करण वपशान्त कवाय पर्यन्त होता है। आठ कषाय आदिका अपकर्षण करण अपने- ३० अपने वपशमम स्थान पर्यन्त होता है।।४४०॥

अनंतानुर्वधिकोषमानमायालोभंगळ्यो विसंयोजकपप्यंतमसंयतदेशसंयतप्रमताप्रमत्तरोज् यथासंभवावसानमागियं अपकर्षण करणमनक् । मिष्याबृष्टपाद्यसंयतपर्य्यंत नरकायुष्यकके मिष्या-दृष्टपाविदेशसंयतपर्यंत सिर्यंगायुष्यकके पुमुदोरणकरणमुं सत्वकरणमुं उदयकरणमुं सिर्द्धं गळपुत्रुश।

> मिन्छस्स य मिन्छोत्ति य उदीरणाउनसमाहिष्ठहियस्स । समयाहियानस्ति य सुहमे सुहमस्स स्रोहस्स ॥४४९॥

मिष्यात्वस्य मिष्यादृष्टिपरर्यंतमुबीरणमुपन्नमाभिमुखस्य । समयाधिकाविषरर्यंतं च प्रूक्षे सुक्षमस्य लोभस्य ॥

मिध्यात्वप्रकृतिर्गे मिध्यादृष्टिगुणस्थानबोळेयुवीरणाकरणमबकुपुरामसस्यक्त्वाभिमुखंगे समयाधिकाविलपर्य्यतमुबीरणकरणमक्कुमेके वोडल्लि पर्य्यतं मिध्यात्वोवयधुंटप्युवीरंदं । सूक्ष्म-१० सांपरायनोळे सूक्ष्मलोभक्कुबीरणमक्कु मेके बोडल्यगुणस्यानबोळ् तबुवयमिल्लप्युवीरंदं ॥

> उदये संकग्रदये चउसुवि दादुं कमेण णोसक्कं । उवसंतं च णिधत्ती णिकाचिदं तं अप्वन्वीत्ति ॥४५०॥

उदये संक्रमोदययोदच्चुरुर्विष दानुं क्रमेण नो शक्यं। उपशातं च निर्धात निकाचितं तदपुरुर्वेपर्यंतं॥

१५ आउसे बुपत्रांतमात ब्रथ्यमनुदयावळियोळिककल् त्रावयनल्ल । आउसे बु निथन्तिकरणद्रथ्यमं संह्रमोदयंगळ्गे कुडल्बारबु । आउसे दु निकाखितकरणद्रथ्यमनुदयावळिगं संह्रमण्डूनुदल्पणापक-

अनंतानुविधना विसयोजकपर्यंतं असयतदेशसंग्रतप्रमत्ताप्रमत्तेषु ययासंभवायसानमपकर्षणं स्यात् । नरकायषीऽसंयतपर्यंतं तिर्यगायुषो देशसंयतपर्यंतं चोतीरणासस्वीदयकरणानि सिद्धानि ॥४४८॥

मिष्यास्वप्रकृतेर्भिष्यादृष्टी उपश्यमसम्यन्स्वाभिमुबस्य समयाधिकाबल्जियंतं उदीरणाकरणं स्यात्, २० तावत्यर्यतमेव तदुदयात । सुरमलोभस्य च सुरमसायराये एय अस्यत्र तदुस्याभावात् ॥४४९॥

यत जपशांतद्रव्यं जदयावल्यां निक्षेप्तमशक्य यत निश्चतिकरणद्रव्यं सक्रमणोदययोनिक्षेप्तमशक्य. यत

अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अपकर्षण करण असंग्रत, देशसंग्रत, प्रमत्त, अप्रमत्तमें यथा-सम्भव जहाँ बिसंगोजन होता है बहाँ पर्यन्त होता है। नरकायुका असंग्रत पर्यन्त, तिर्य-गायुका देशसंग्रत पर्यन्त, उदीरणा, सत्त्व और उदय करण प्रमिद्ध हैं ॥४४८॥

२५ मिध्यास्त्र प्रकृतिका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नपशम सम्यवस्त्रके सम्मुख हुए जीवके एक समय अधिक आवली काल पर्यन्त उदीरणा करण होता है क्योंकि उतने पर्यन्त ही उसका पर्यक्त है। पुस्तालोका सुकासाम्परायमें ही उदीरणा करण है क्योंकि उससे अम्बन्न क्सका उदय नहीं है।।।४४।।

जो उदयावलीमें लाये जानेमें समर्थ नहीं है वह उपजान्तद्वत्य है, जो संक्रम और ३० उदयमें लानेमें समर्थ नहीं है वह निपत्तिकरण द्वत्य है, और जो उदयावली, संक्रम, उत्कर्षण,

१५

२०

र्षणगळगं कुडत्बारहे बुववु अपूर्वकरणगुणस्थानपर्ध्यंतमेयक्कुमॉल्छवं मेलणगुणस्थानंगळोळ् यथा-संभवमागि शक्यमें बुवर्ष्यं ॥

इंतु भगववहृत्यरमेश्वरचारजारणारांववइंद्ववंबनानंवित पुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजपुर-मंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वररायवाविपितामह सकलविद्वरजनजाकवित्रिमेनवभयपुरि सिद्धांत-चक्रवित्त श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्यविर्वितमप्य गोम्मदसार कर्णाटवृत्ति-जीवतत्वप्रवीपिकयोळ कम्मंकांड वशकरण ततीयचलिकाधिकारं श्याच्यातमावद् ॥

निकाचितकरणद्रव्यं उदयाविलसंक्रमोरकर्पणायकर्पणेषु निक्षेष्तुमशक्यं तत् अपूर्वकरणगुणस्थानपर्यंतमेव स्यात् । तदुपरि गुणस्थानेषु यथासंत्रव शक्यमित्वः ॥४५०॥

इति दशकरणम् क्रिका।

इत्याचार्यश्रीनेमिचद्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपंचसंप्रहृतृतौ जीवतत्त्वप्रदीपिकारूपायां कर्मकांडे त्रिचुलिकालामचतृर्योऽधिकारः ॥४॥

अपकर्षणरूप होनेमें समर्थ नहीं है वह निकाचितकरण द्वाव है। ये तीनों करण अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त हो होते हैं। उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें यथासम्भव शक्यता जानना ॥४५०॥

हुस प्रकार आचार्य श्री नेशियनम् विरक्षित गोम्मटसार अवर नाम पंचसंग्रहकी भगवान् अर्हम्य देव परसेश्रदके सुन्दर चलकनार्वोकी बन्दनासे प्राप्त प्रथके पुंतरकच्य राज्युव सण्डकावार्य सहावादी श्री असनानन्दी सिद्यान्य चन्नवर्तीके चल्णकमकोको पुक्तिस वाशित कलाटवाके श्री केतावर्त्याकि हारा १९ तर गोम्मटसार कर्णाट्विकी जांतरकच्य प्रदीपिकाकी अनुमारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरसकरियत सम्पाद्यानचन्द्रिका नामक मावाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी मावा टीकामें कर्मकाण्डके अस्त गांति निवृक्तिकातामक चतुर्य अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ ॥

# स्थान समुत्कीर्तनाधिकार ॥५॥

इंतु त्रिचूलिकाचिकारनिकपणानंतरं नेमिचंद्रसैद्वातचक्रवातिगळु वंधोदयसस्वगुक्तस्यानः सयुक्तोसैनाचिकारमे पेळलुप्कमिसुतं तदावियोळु निजेष्टदेवताविक्रोवमं नमस्कारमं माडिवपदः -णमियुण णेमिणाहं सच्चजुदृद्धिरणमंसियंचिजुर्गः।

वंधदयसत्तज्ञतं ठाणसम्बद्धितात्रः बोच्छं ॥४५१॥

नत्वा नेमिनाचं सत्ययुषिष्ठिरनम-कृतांध्रियुगं । बंधोबयसत्वयुक्तं स्थानसपुरकीर्त्तनं बक्यासि ।

प्रत्यक्षबंबकनप्प सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृतांत्रियुःमनप्पनेमिनावनं नमस्कारमं माडि वंधोवय-सत्ययुक्तमप्प स्थानसमुत्कीर्तनमं पेळवर्षनिनं विताबार्ध्यनप्रतिक्षेयकृतं ।। स्थानसमुत्कीर्तनमेतु निमित्तं बंदुवेंदोडे कुन्तं प्रकृतिसमुत्कीर्तनीवयमावृत्तु केलवु प्रकृतिगळु प्रकप्तिसप्टदुवयकके १० बंधमेनु क्रमविवयमकृत्ते नेणकमविवयमकृत्तो येंदितु प्रदननागृत्तं विरस्तृ है प्रकारविवयमकृत् मं वितरियस्वेडिवंदुविल्लि । स्थानमंदुवेंते वेडि-एकस्य जीवस्य एकस्मिन् समये संभवतीनां प्रकृतीनां समूहः स्थानमंदितकजीवनकेकसमयदोळु संभविष्युवंतप्प प्रकृतिगळ समूहं स्थानमंदु-बक्तु । मा स्थानसमुत्कित्तिनं बंधोवयतस्वभेवविवं त्रिवियमकृत्रमल्लि मुक्नं गुगस्थानदोळु मूल-

एवं त्रिचुलिकाधिकारं निरूप्य श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्ती निजेष्टदेवताविधेयनमस्कारपुरस्सरमुत्तर-१५ कृत्यामिषेयं प्रतिजानीते—

प्रत्यक्षबंदारुवस्यपृषिष्ठिरनमस्कृतान्नियुनं नेमिनायं नस्ताः बंबोदयरूप्युक्तंः स्थानसुमुरकोर्तनं वस्ये । तिर्कमर्यमागतं ? युवे प्रकृतिसमुरकोर्तने याः प्रकृतयः उन्नास्तासा बंचः क्रमेणाक्रमेण वेतिः प्रश्ने एव स्यादिति क्षापित्तुं । क्रिंस्यानं ? एकस्य जीवस्यैकस्मिन् समये संमर्वतीना प्रकृतीनां समृहः ॥४५१॥ तरस्यानसमृत्कीर्तनं

इस प्रकार त्रिन्रिका अधिकारको कहकर श्रीमान् नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती अपने २० इष्टर्रेवको नमस्कार करके आगेके कार्य करनेको प्रतिक्का करते हैं —

प्रत्यक्ष वन्दना करनेवाले सत्यवादी युधिष्ठिरके द्वारा जिनके चरणयुगल नमस्कार किये गये हैं जन नेमिनाथको नमस्कार करके बन्ध, उदय और सत्त्वसे युक्त स्थानसमु-स्कीर्तनको कहँगा।

शंका-वह किस प्रयोजनसे कहेंगे ?

समाधान—पहले प्रकृति समुस्कीतेन अधिकारमें जो प्रकृतियाँ कही हैं उनका बन्ध आदि कमसे होता है या बिना कमसे होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर इस प्रकारसे होता है यह बतलानेके खिए यह स्थानसमुस्कीतन अधिकार कहते हैं।

शंका-स्थान किसे कहते हैं ?

प्रकृतिगळगे बंधोवयोदीरणासत्वंगळं गायाचट्कविदं पेळदपर :---

छसु सगविद्दमद्वविद्दं कम्मं वंधिति तिसु य सत्तविद्दं। छन्विद्दमेक्कद्वाणे तिसु येक्कमवंधगो एक्को ॥४५२॥

बद्यु सप्तविधमष्टविषं कम्मं बन्नाति त्रिषु च सप्तविषं । विद्वयमेकस्थाने त्रिष्वेकम-बंधक एकः ॥

मिण्यावृष्टिसासाबनसम्पर्टाष्ट असंयतसम्पर्राष्ट्र वेशसंयत प्रमत्तसंयता प्रमत्तसंयतरंबारगुणस्यानवित्तवायुव्धीजनामि साम्मूलप्रकृतिस्थानमुमनायुव्धसहितमागष्टपूलपकृतिस्थानमुमं
सन्दुबकः। मिथापूर्व्धानिवृत्तिकरणरंब पूर्वं गुणस्थानवित्तगळायुव्धीजनतमागियं सामूलप्रकृतिस्थानमं कद्दुबकः। सुव्यासायरायगुणस्थानवित्तयोवनं नायुक्याहित्याजनव्यपूलप्रकृतिस्थानमं कद्दुग्रं।
स्वास्त्रक्षयान्याक्षयान्यायस्थापस्वित्वित्रकं । मुरं गुणस्थानवित्तगळो वे वेदनीयमूलप्रकृतिस्थानमं
सन्दुर्ग्। मूलप्रकृतितगळवंषकनोव्यंने व्योगिकवित्रगुणस्थानवित्तयकृतिमत्रदिष्वभूलप्रकृतिस्थानं
गळा गुणस्थानवित्विः :--

| मि       | सा   | मि  | अ   | वे। | 22  | अ   | अ | अ | सू | उ  | क्षी | स  | अ |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|----|------|----|---|
| वं । ७१८ | 1016 | 916 | 310 | 916 | 310 | 310 | 9 | 9 | Ę  | 18 | 18   | 18 | 0 |

चत्तारि तिण्णितियचउ पथडिद्वाणाणि मूलपयडीणं । भुजगारप्पदराणि य अवट्ठिदाणि वि कमे होति ॥४५३॥

चत्वारि त्रीणि त्रिक चतुः प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनां । भुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि १५ क्रमेण भवति ॥

तावद् गुणस्थानेषु मूलप्रकृतीनां बंधोदयोदोरणसत्त्वभेदं गायाषट्केनाह-

मिश्रविज्ञाप्रमत्तात्ववरुण्यानेषु विनायुः साविधं तस्तिहत्तमष्टविषं च कमं वष्नति । सिश्राप्रविनि-वृत्तिकरणेषु तस्त्वतिष्वनेव । सुक्ष्मतारयये श्राप्रमाहविन्नितं वद्विषयेव । उपञ्चातसीणकवासस्योगेव्येकं वेदनीयमेक । श्रयोगे बंधो नास्ति ॥४५२॥

समाधान—एक जीवके एक समयमें जितनी प्रकृतियाँ सम्भव हैं उनके समृहका नाम स्थान हैं। उसका कथन इस अधिकारमें हैं॥४५१॥

गुणस्थानों में मूळ प्रकृतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वको लिये स्थान समु-त्कीतनको छह गाथाओं से कहते हैं —

सिश्च गुणस्थानको छोड़कर अग्रसत्त पर्यन्त छह गुणस्थानों में आयु बिना सात प्रकार २५ अथबा आयु सहित आठ प्रकारका कर्मबन्ध होता है। सिश्च, अपूर्वकरण और अतिवृत्तिः करणमें आपृके बिना सात प्रकारका हो कर्म बँधता है। सुस्प्रसाण्यस्यायमें आयु और सोहके बिना छह प्रकारका ही कर्म बँधता है। व्यागन्तकायम्, स्रीणकवाय और तयोगीमें एक वेदनीय कर्म ही बँदता है। अयोगीमें कर्मवन्ध नहीं होता ॥४५२॥

|            | प्रकृतीनां मूलप्रकृतिगळ सामान्यवंषस्थानंगळ चरवारि नात्कप्पुवं ते वोडप्टविषकम्मंबंध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | स्थानमो हु. सप्तविथकम्मंबंधस्थानमो हु, षड्विवकम्मंबंधस्थानमो हु, एकविधकम्मंबंधस्थानमो हु, एकविधकम्मंबंधस्थानमो हु, एकविधकम्मंबंधस्थानमो हुन स्थानमा ह |
|            | 1819121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | परिगुणस्थानारोहगदोत्रा सामान्यवतुःवैधस्थानगद्भगे जल्पतरविधविकरुपंगळु मूरप्पुतु । संदृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ८   ७   ६   मत्तमा सामान्यचतुर्वेवस्थानंगळ्गे स्वस्थानदोळवस्थितवंथविकल्पंगळु नास्कप्पुत्रु ।<br>  ७   ६   १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>१</b> 0 | संबृष्टि  ८ ७ ६ १। यिल्लियुपशांतकवार्यगवतरणवोज्नु सूक्ष्मसांपरायगुणस्यानमं पोर्ह्रे<br> ८ ७ ६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | अनिवृत्यादिगुणस्थानंगच्चगनाश्र्यणस्यदिदमितष्य । १।१ । मुजाकारबंधमिल्छ । अप्रमत्ता-<br> ७।८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | मूलप्रकृतीनां सामान्यवंषस्थानान्यष्टप्रकृतिकं समप्रकृतिकं षट्प्रकृतिकमेकप्रकृतिकमिति चत्वारि भवति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>१।</b> ६।७।८। एयां च उपशमश्रेण्यवतःणे भूजाकारबंधास्त्रयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>१</b> ५ | इस प्रकार सामान्यसे मूल प्रकृतियोंके बन्ध स्थान आठ, सात, छह और एक प्रकृति<br>रूप चार हैं। इनमें उपशम श्रेणिसे उत्तरनेषुर भुजकार बन्ध तीन हैं। उत्तर-जगर गुणस्थानों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

पर आरोहण करनेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। पूनः उन्हींके स्वस्थानमें अवस्थित बन्ध चार हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

उपशान्त कषायमें एकका बन्ध था। वहाँसे गिरकर सुक्ष्म साम्परायमें आया तो २० छहका बन्ध किया। एक मुजकार बन्ध यह हुआ। सुक्रमसाम्परायमें छहका बन्ध था। वहाँसे अनिवृत्तिकरणमें आयातव सातका बन्ध हुआ। एक भुजकार बन्ध यह हुआ। अपूर्वकरणमें सानका बन्ध था, नीचेके गुणस्थानमें आठका बन्ध हुआ। यह एक भुजकार बन्ध हुआ। इस प्रकार तीन भुजकार होते हैं। यथा-

१ ६ ७ तथा ऊपर-ऊपर गुणस्थान चढ़नेपर अल्पतर बन्ध तीन हैं। आठ कर्मको बाँधकर २५ ६ ७ ८ सातका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। सातसे छहका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। छहसे एकका बन्ध होनेपर एक अल्पतर होता है। इस प्रकार तीन अल्प-तर हैं। यथा--

अपने ही स्थानमें पहले समयमें जितने कर्मोंका बन्ध होता है जतने ही कर्मोंका बन्ध आगेके समयमें होनेपर अवस्थित बन्ध होता है। वे बन्ध चार हैं—

| निवृत्तिकरणमो <sup>*</sup> साक्षाबुपञांतकवायगुणस्थानारोहणक्कभावमप्युर्वीरवं   ८   ७   मितप्यल्पतर-<br>  १   १                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| वंबविकल्पाभावमुमक्कुं । इल्लिबोवकर्ने वर्ष । उपद्यालकवार्यमें मरणमागुलं विरलु देवासंबत-<br>गुणप्राप्तिसंभवमपुर्विरव   १   १   मितस्य भुवाकारवंबमें तिल्ले वोडंतल्लेकं वोडे अबढापुरुवना-<br>  ७   ८ |    |
| वोडातंगे मरणमिल्लप्युवरि १ मितप्य गुजाकारक्कभावं सिद्धमक्कुं । बद्धायुष्यंगे मरणमृंदावोडं                                                                                                          |    |
| वैवासंयतंर्य स्वित्यिषमासावशेषमाबोडल्लवायुक्वंध योग्यतेयिल्लप्युद्दरिव १ मितप्य भुजा-<br>८                                                                                                         | ٩  |
| कारक्कमुमभावं सिद्धमक्कुं। अल्पमं कट्टुतं पिरिवं कट्टिवोडे भुजाकारवंधमक्कुं। पिरिवं                                                                                                                |    |
| स्वानेऽत्रस्थितवंबाध्वत्वारः                                                                                                                                                                       |    |
| अनिवृत्तिकरणादौ गमनाभावादिमी रि रि प्रे भुजाकारौ न ग्तः । नाय्यप्रमत्तानिवृत्तिकरणयोः समनंतर-                                                                                                      |    |
| मेवोपकातकवायेनारोहणादिमा टिं ७ वल्पतरौ स्तः । उपशांतकपायस्य मरणे देवासयतगुणप्राप्तेरीदृशी<br>१ १                                                                                                   |    |
| १ र<br>७ ८ मुजाकारवंघी कुतो नोक्ती ? अबद्धायुक्तस्याऽप्ररणादस्या १ मावात् । बद्धायुपो मरणे                                                                                                         | १० |
| देवासंयनस्य स्वस्विस्पितिषणमासावत्रीये एवापुर्वेषादस्य। 💽 🚶 भावात् । अल्प बच्चा वहु उचनती भुजाकारी                                                                                                 |    |
| पहले आहे हा का का भा भी है भी भारता ही बन्ध होतेपर एक अवस्थित बन्ध                                                                                                                                 |    |

पहले आठ कसंका बन्ध था पीछे भी आठका ही बन्ध होनेपर एक अवस्थित बन्ध हुआ। सानका बन्ध करके पीछे भी सातका बन्ध होनेपर एक हुआ। छहका बन्ध करके छहका बन्ध करनेपर एक हुआ। एकका बन्ध करके पीछे भी एकका बन्ध करतेपर एक हुआ। इस तरह अबस्थित बन्ध चार हुए।

८ ७ ६ १ ८ ७ ६ १ करणमें नहीं आ सकता। अतः एकका बन्ध करनेके परचान् सात या आठका बन्ध सम्मव नहीं है इससे ये दो भुजकार सात या आठका बन्ध सम्मव नहीं है इससे ये दो भुजकार

बन्ध नहीं होते। इसी प्रकार अप्रमत्त या अनिवृत्तिकरणके बीचके गुणस्थानोंको छोड़ उप-झान्तकषायमें आना सम्भव नहीं है। इससे आठके पश्चान एकका वन्धरूप और सातके २० पश्चान एकके बन्धरूप ये दो अल्पतर नहीं होते।

शंका—जो उपशान्त कषायसे मरकर असंयत गुणस्थानवर्ती देव हुआ उसके एकसे सातके या आठके बन्धरूप जो मुजकार होते हैं वे क्यों नहीं कहे ?

समाधान-अबद्धायुका तो मरण होता नहीं। अतः एकसे सातके बन्धरूप मुजकार-का अभाव है। और बद्धायुका मरण होता है सो देव असंयत गुणस्थानवर्ती हुआ। वहाँ २५ कट्टुलं किरिबं कट्टिबोडल्पतरबंधमधर्त्रं। स्वस्थानवोळवस्थितवंधमधर्कः। एनुसं कट्टे बहु पिरिब-नागलि किरिबनागल् कट्टिबोडवक्तव्यवंधमध्युमी मुलप्रकृतिवंधस्थानंगळोज्यक्तव्यवंधभेदिमल्ले-कंबोडे व्यवतरणयोळ् वेबनीयमं आरोहणवोळ् वट्कम्ममनुपन्नातकथायनुं सूदमसापरायनुं कट्टु-स्तस्मवतरिस्नुमारोहणमं माळकुमध्यवरिंदं।

> अट्ड्दयो सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । घादिदठाणचउनकस्सुदओ केवलिदुगे णियमा ॥४५४॥

अष्टोदयः सूक्त्मसांपरायपर्यंतं च मोहेन विना खलूपशांतक्षीणकवाययोर्घातीतराणां चतुष्क-स्योदयः केवलिद्वये नियमात् ॥

सूर्वसरोपरायगुणस्यानपर्यंतमध्यम् एकप्रकृतिस्यानोवयमक्कुं । उपजातकवायसीणकवायस-१० गळोळु मोहर्वाञ्जतसममूलप्रकृतिस्यानोवयमक्कु । मधातिबतुष्कोदयं सयोगायोगिकेविकद्वय-बोळक्कुं नियमविंदं । संट्रिटः :—

|   | मि । | सा | मि | अ  | वे | प्र | अ | अ | 31 | सू | उ | भी | स | अ |
|---|------|----|----|----|----|-----|---|---|----|----|---|----|---|---|
| उ | 16   | 6  | 6  | 16 | 6  | 6   | 6 | 6 | 6  | 6  | 9 | 9  | 8 | 8 |

घादीणं छदुमद्वा उदीरमा रामिणो य मोहस्स । तदिआऊण पमत्ता जोगंता होंति दोण्होंप ॥४५५॥

घातीनां छद्मस्थाः उदीरकाः रागिणक्षः मोहस्य । तृतीयायुषोः प्रमत्ता योग्यंताः भर्वति १५ द्वयोरिय ॥

बंदाः । बहु बच्चालपं बच्नतोऽल्पतरः । अल्पं बहु वा बच्चानंतरसमये तावदेव बच्नतोऽश्वस्थितः । किमप्यबच्चा पुनर्वचनतोऽक्तरुयः, नायं भेरो मुलप्रकृतिबंदस्यानेष्वस्ति ॥४५३॥

सूक्तसापरायपर्यतमस्मूलञ्कृतीनामृदयः, जयशांतक्षीणकषाययोगीहेन विना सप्तानमेवोदयः । सयोगा-योगयोरचातिनामेव चतुर्णानययो नियमेन ॥४५४॥

२० अपनी देवायुमें छह महीना शेष रहनेपर ही आयुका बन्ध होता। अतः एकसे आठके बन्धरूप मुजकार नहीं होता।

पहले थोड़ी प्रकृतियोंको बॉधकर पीछे बहुत प्रकृतियोंको बॉधनेका नाम भुजकार बन्ध है। पहले बहुत प्रकृतियोंको बॉध पीछे थोड़ोको बॉधनेका नाम अल्पतर है। पहले जितनी प्रकृति बॉथी हो उतनी ही पीछे अनन्तर समयमें बॉधनेको अवस्थित बन्ध करते हैं। और २५ कुछ भी न बॉधकर पीछे बॉधनेको अवक्षण्य बन्च कहते हैं। यह अवक्षण्य बन्ध सुलकर्मों में सम्भव नहीं है, उत्तर प्रकृतियोंमें ही सम्भव है। यह इन चारों बन्चोंका स्वकृत्य है। श्री १९५३॥

सूक्ष्म सान्यराय पर्यन्त आठों मूल प्रकृतियोंका चरय रहता है। चपशान्तकषाय झीण-कपायमें मोहके बिना सातका ही चर्च रहता है। सयोगी और अयोगीमें चार अवाति कर्मोंका ही चरच निवससे हैं॥१९४८॥

20

घातिकम्मान् नात्कक्कं मिन्यावृष्टघादि सीणकवायावसानमाद छद्यस्थरमळ्दीरकप्पर । तत्रापि सुक्ष्मसांपरायाब तानमाद रागिगळनिवहं मोहनीयककृदीरकरप्पर । बेदनीयायुष्यंगळग प्रमत्तसंयतावसानमादप्रमादिगळदीरकरप्परः। नामगोत्रंगळगे सयोगकेवलिपव्यंतमाद गुणस्यान-वित्तगळदीरकप्पर ।।

> मिस्यूणपमत्ते आउस्सद्धा हु सुहुमखीणाणं। आवलिसिद्धे कमसो सगपणदोच्चे उदीरणा होति ॥४५६॥

मिथोनप्रमत्तांते मायुषोद्धाः खल सुक्मक्षीणकषाययोरावलिङ्गिष्टे क्रमशस्स्रपंचद्विके उदी-रणा भवंति ॥

मिश्रं पोरगागि प्रमत्तसंयतगुणस्थानावसानमाव गुणस्थानवंचकवोळ आयःकर्माद्धं आवलि-मात्रावशेषमागुत्तं विरेल सुक्षमसांपरायंगं श्लीणकषायंगं स्वस्वगणस्थानकालमावलिमात्रावशेषमागुत्तं 🔸 🕻 विरलु मित् मूरेडेयोळं क्रमविद्मायुर्वेज्जितसहकम्मैगळगमा १०व देनीयमोहनीयविज्जितपंचकम्मै-गळगमायुर्वेदनीयमोहनीयज्ञानदर्शनावरणीयांतरायमेव वटकम्मँगळ्वज्जितमागि नामगोत्रंगळेरडे करमंगळग उदीरकरप्पर । सम्यग्मिथ्यादिष्टिनायष्यकरमंगदीरितशेषमिछ्छ्टाविलमात्रावशेष-मागुत्तं विरलु नियमदिदं गुणस्थानांतरमं पोहि मृतनप्यनक्कूमप्यूदरिदमातंगे सप्तकम्मोदीरकत्व-मित्ल । संदर्कट--

| मि सा मि | 1 31 1 2 1 | 51   31   39 | । अगस । उ | क्षी स । अ |
|----------|------------|--------------|-----------|------------|
|          |            |              |           | 417 7 0    |

घातिकर्मणा चतुर्णा क्षाणकषायातावछणस्यः एवांदीरका भवंति । तत्रापि मोहनीयस्य सङ्भसा रायाता रागिण एव । वेदनीयायषीः प्रमतानाः प्रमादिन एव । नामगोत्रयोः सयोगपर्यता एव ॥४५५॥

सम्यग्निथ्यादुरुदेशयुष्यावित्रमात्रेऽविद्यार्थे सति नियमेन गुणस्यानातराश्रयणात्तं विना प्रमत्तातपंत्रा-नामायपि आवलिमात्रेऽत्रशिष्टे सति तथा सक्षमसावरायक्षीणकपाययोः कालेऽपि तावस्यवशिष्टे सति क्रमेणायर्ष-जितसप्तानमहिबेदनीयविज्ञतपंचनामगोत्रद्वयानामेबोदीरका भवंति ॥४५६॥

चार घातिक मौंकी उदीरणा क्षीणकपाय पर्यन्त इदास्य ही करते हैं। उनमें भी मोहनीय और आयकी उदीरणा प्रमत्त गणस्थान पर्यन्त प्रमादी जीव ही करते हैं। नाम और गोत्रकी उदीरणा सयोगी पर्यन्त होती है ॥४५५॥

सम्यग्मिध्यादृष्टि आयुमें आवली मात्र काल शेप रहनेपर नियमसे मिश्र गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानमें चला जाता है। अतः मिश्रग मस्थानके विना प्रमत्त पर्यन्त पाँच गुणस्थानोंमें २५ आयमें आवलीमात्र काल शेष रहनेपर आयुको लोड़ सात कर्मोंकी उदीरणा होती है। सुहम-साम्परायमें उतना ही काल शेष रहनेपर आयु मोहनीय और वेदनीयके बिना पाँचकी उदीरणा होती है। क्षीणकषायमें उतना ही काल शेप रहनेपर नाम और गोत्रकी उदीरणा होती है ॥४५६॥

आयु:कम्मीळ आविलिमात्रावदीषमादिन्त आयुव्वीज्यतशत्रकृतिगल्गे उदोरण हिंद अष्टकम्मंगल्गे ३० उदीरण मृदयुमित योग्यवाणि योजिसिकी बुद् ।

संतोत्ति अहसत्ता सीणे सत्तेव होति सत्ताणि ।

जोगिम्मि अजोगिम्मि य बत्तारि इवंति सत्ताई ॥४५७॥

शांतपर्यंतमष्टसस्यानि क्षीणकवाये सप्तैव भवंति सस्यानि । योगिन्ययोगिनि व वस्यारि भवंति सस्यानि ॥

उपनातकवायपर्यंतमध्यम्लप्रकृतिसस्यमञ्जू । क्षीणकवायनोज् मोहनीयविज्ञतसप्तकम्म-सस्यमक्कुं । सयोगकेवलिअट्टारकनोज्यमयोगिकेवलिअट्टारकनोज्यमयातिकम्मगळ् नाल्कुं सस्य-मक्कुं । संदृष्टिः :—

मि । सा मि । अ । वे । प्र । अ । अ । सा । उ । की । स । अ सस्वर ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ७ । ४ ।४

अनंतरमुत्तरप्रकृतिगळगे वंघोवयसत्वस्यानंगळं पेळवपरल्लि भुजाकारबंधसंभवस्थानंगळं फेळवपरः :---

> तिण्णि दस अहुठाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं । एत्थेव य अजगान सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४५८॥

त्रीण दजाय्हरधालानि वर्जनावरणपाहिलाननां । अत्रैव च भुजाकाराः जोषेष्वैकं भवेतस्यानं ॥ वर्जनावरणीयमोहनीयलामकरमंभं वी मूर्व मूलप्रकृतिगळ उत्तरप्रकृतिगळोळ् यथाकर्मीवर्व मूर्व पत्तुमं दुं वंधस्यालगळपुत्रक्तिळयं भुजाकारवंधयिकरूपंगळ् संभविमुबबु । शेवसानावरणीय-१५ पंचककत्र वेवनीयद्वयान्तरकं चतुर्विवयापुरस्यतमक्तं गोत्रद्वयान्यतरकं अंतरायपंचक्तं औदे दे-स्थानमप्पवरिदं । अजाकारवंधमिवरोळ संभविमव । संदर्शिः

|       | ना | 2   | वे | मो  | अग | ना | गो | । अ |
|-------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|
|       | 4  | 9   | 2  | 124 | 8  | 93 | ર  | 14  |
| स्थान | 8  | 1 3 | 8  | 10  | 8  | 16 | 8  | 18  |

उपशातकपायपर्यंतमष्टौ मूलप्रकृतयः सन्त्वं भवंति । क्षीणकषाये मोहं विना सन्तैव सन्त्वं भवंति । स्योगायोगयोग्यातिवन्ष्रयमेव सन्त्वं भवति ।।४५७॥ अयोन्तरमकृतीना तत्वसूनकीर्तनमाहः—

दर्शनावरणमीहनामकर्मणा वंषस्वानानि क्रमशः त्रीणि दशाष्ट्री मर्वति । तेन मुवाकारवंधा अयोक्षेत्र २० नाम्येषु । देविषु मध्ये ज्ञानावरणेंऽतराये च पंचारमकं । गोत्रायुवेंदनीयंग्वेकाशमकं चैकीक्रमेव वंषस्वानं सवेदिवि कारणात् ।।४५८॥

वपदान्त कपाय पर्यन्त आठों मूरू प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्षीणकपायमें मोहके बिना सातका ही सत्त्व है । सयोगी और अयोगीमें चार अवातिकर्मीका ही सत्त्व है ॥४५७॥ आगे वत्तर प्रकृतियोंमें स्थानोंका कथन करते हैं—

र्शनावरण, मोह और नाम कमके बन्धस्थान कमसे तीन, दस और आठ होते हैं। इससे मुजकार बन्ध भी इन्होंमें होते हैं, अन्यमें नहीं होते, क्योंकि शेपमें से झानावरण और अन्तरायमें तो पाँच प्रकृतिकप एक ही बन्ध स्थान है। गोत्र, आयु और बेदनीयमें एक प्रकृतिकप एक-एक ही बन्ध स्थान है। इससे इनमें मुजकार बन्ध सम्भव नहीं हैं ॥४५८॥

अनंतरं वर्शनावरमीयभुजाकारवंधं संभविमुव स्थानंगळो प्रकृतिसंख्येयं पेळवपरः— णव छक्कं चउक्कं च य विदियावरणस्य बंधठाणाणि । भुजगारप्यदराणि य अवद्विदाणिवि य जाणाहि ॥४५९॥

नवयद्कजनुष्कं च च द्वितीयावरणस्य वंशस्थानानि । भुजाकाराल्यतराङचावस्थिता अपि च जानीहि ॥

नवसद्कचतुष्कप्रकृतिस्थानवयं द्वितीयावरणप्रकृतिवंधस्थानंगळपुविस्थः दर्शनावरण-सर्व्वातर प्रकृतिगळो अत्तककाो दुस्यानम्बकुमवरोजुस्यानमृद्वित्रयरहितमागि बद्मकृतिगळो दु स्थानम्बकुमवरोजुनिद्राप्रचलानचतुष्प्रकृतिगळगो दुस्यानमक्कुमिती दूर्वस्थानंगळगे भुवाकार-

दर्शनावरणस्य बंधस्थानानि नवप्रकृतिकं, स्त्यानगृष्टित्रयेण विना बद्प्रकृतिकं, पुनर्निदाप्रचले विना बतुःप्रकृतिकं चेति त्रीणि । तेषा मुझाकारात्पतरावस्थितवंबाः, अपिनान्यादवक्तस्यवंधी च स्युरिति जानीहि । १० तद्यया—

दर्शनावरणके वन्धस्थान नौ प्रकृतिरूप, स्थागृद्धि आदि तीनके बिना छह प्रकृतिरूप, निद्रा प्रचलके बिना चार प्रकृतिरूप इस प्रकार तीन ही होते हैं। उनमें भुजकार बन्ध, २० अल्पतर बन्ध, अबस्थित बन्ध और अपि शन्दसे अवक्तस्थवन्ध होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

उपशम श्रीणसे उत्तरतेवाळा अपूर्वकरणके दूसरे भागमें दर्शनावरणकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करके पुनः उसीके प्रथम भागमें उत्तरनेपर छह प्रकृतियोंका बन्ध करता है। यह
एक मुजकार हुआ। प्रमत्त, देशसंयत, असंयत अधवा मिश्र गुणस्थानवर्ती छह प्रकृतियोंका
बन्ध करके मिध्यादृष्टि होकर अथवा प्रथमोपश्चम सन्यग्दृष्टी सातादन गुणस्थानमें आकर
नी प्रकृतियोंका बन्ध करता है। इस प्रकार दो भुनकार होते हैं। प्रथमोश्चम सन्यवस्वके
अभिमुख मिध्यादृष्टि अनिवृत्तिकरणक्त्य परिणामोंक अनिनम समयमें नी प्रकृतिकर स्थानका
बन्ध करके अन्तर समयमें असंयत, देशसंयत, अथवा अप्रमत हांकर छह प्रकृतिकर स्थानका
बन्ध करता है। यह एक अल्पतर हुआ। उपशमक अथवा खपक अपूर्वकरणके प्रथम
भागके अनितम समयमें छह प्रकृतिकर स्थानका बन्ध करके दूसरे भागके प्रथम समयमें
वार प्रकृतिकर स्थानका बन्ध करता है। एक अल्पतर यह हुआ। इस तरह दो अल्पतर बन्ध
होते हैं।

मिण्यादृष्टि अथवा सासादन नौ प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर मिश्रसे लेकर अपूर्व-करणके प्रथम भाग वर्यन्त छह प्रकृतिरूप स्थानको बाँधकर तथा अपूर्वकरणके दूसरे भागसे ų

80

बंघंगळ रडुमल्पतर बंघंगळ रडुमवस्थितबंधंगळ मूरुमव क्तव्यबंधंगळ रडुमपि शब्ददिदरियल्पडुवृत् । जानीहि एँदित् ज्ञिष्यं संबोधिसल्पद्रन् ।

वनंतरं वर्शनावरणीयस्थानत्रयक्के बंघस्वामिगळं गुणस्थानबोळ पेळदपरः ---

णव सासणोत्ति बधी छन्चेव अपुरुवपदमभागोत्ति । चत्तारि होंति तत्तो सहमकसायस्स चरिमोत्ति ॥४६०॥

नव सासादनपर्यंतं बंघाः षट्चैवापुरुवं प्रथमभागपर्यंतं । चतस्रो भर्यति ततः सुक्ष्मकषा-यस्य चरमवद्येतं ॥

नवप्रकृतिकस्थानं सासादनपर्द्यतं बंधमक्कुं। षटप्रकृतिकस्थानमपुरुत्रंकरण प्रथमभाग-पर्यंतं बंधमक्कूं । चतुःप्रकृतिकस्थान सुकूमसांपराय चरमसमयपर्यंतं बंधमक्कूं । संदृष्टिः-

| मि  | सा | मि | अ | दे | प्र | अ | अ   | 3f | सू | उ | क्षी | स | अ |
|-----|----|----|---|----|-----|---|-----|----|----|---|------|---|---|
| ९।९ | ٩  | Ę  | Ę | Ę  | Ę   | Ę | ६।४ | 8  | 8  | ٥ |      | 0 | ٥ |

यिल्लि भुजाकारात्पतरावस्थिना बक्तव्यबंधविशेषं पेळल्पड्युमं ते बोडे उपशमश्रेण्यारोहक-नृत्य सुक्षमकषायनुषज्ञांतकषायगुणस्थानमं पोद्धि तद्गुणस्थानकालमतम्मृहर्नपर्यतमिद्र्वं उपशम-श्रेण्यवतरणदोत् सक्ष्मसांपरायनागि तदुगुणस्यानप्रयमसमयं मोदल्गोंड क्रवादिदमिलिह अपुरुव-करणबष्ठभागचरमसमयप्रयंतं चतःप्रकृतिस्थानमं कटदुत्तं अपुर्व्यकरणावतरण सप्रसभाग प्रयम-समयदोल् निदाप्रचलासहितमाणि षद्प्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडल्लि भुजाकारबंधविकल्पमी विकृत १५ मत्तं प्रमतनागलु देशसंयतनागलुमसंयतनागळु मिश्रनागलु वट्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तमिद्दु मिथ्या-दृष्टिगुणस्थानमं पोद्दि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदो'द् भुजाकारबंधविकल्पमवक्-मथवा प्रथमो-बह्नातीत्यवस्थितवंधास्त्रयो भवति । उपगातकषायः दर्शनावरणं किमध्यबह्मन् अवतरणे सूदमकपायप्रवससमये चतःप्रकृतिकं वा सपदि बढायुष्को भियते तदा देवासंयतो भूरवा पद्प्रकृतिकं च बब्नातीस्यवक्तव्यवंभी ही भवतः ॥४५९॥ इनम्कार्थं द्यातयति-

नवप्रकृतिक सासादनपर्यंतमेव बन्नाति । उपर्यपूर्वकरणप्रवमभागपर्यंत षट्प्रकृतिमेव । तत उपरि

छेकर सुक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त चार प्रकृतिकृष स्थानको बाँधकर अन्तर समयमें उतनी ही अर्थात नी, छह और चारको वाँधता है। इस तरह अवस्थितबन्ध तीन होते हैं।

उपशान्तकषाय दशेनावरणका किंचित् भी बन्ध न करके उतरनेपर सक्ष्म साम्परायके प्रथम समयमें चार प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता है। अथवा बद्धायु अवस्थामें मरकर असंयत २५ गुगस्थानवर्ती देव होकर छह प्रकृतिरूप स्थानको बाँधता है, इस प्रकार दो अबक्तत्व बन्ध होते हैं ॥४५९॥

> इसी कहे अर्थको प्रकट करते हैं-दर्शनावरणके नौ प्रकृतिरूप स्थानको सासादन पर्यन्त हो बाँधता है। ऊपर अपूर्व-

पञमसम्यग्दृष्टिगळु मेणु सासावनगुणस्थानमं पोहिंदोडल्ळियु ६ मितस्य भुजाकारबंधविकल्प

संभवमक्कुं। मितु भुजाकारबंयविकल्पंगळे रडप्पुबु। २। अल्पतरबंघविकल्पंगळुं दर्शनावरणदोळे-रडप्पुवं ते दोडे प्रथमोपश्चम सम्यक्तवाभिगुखनप्प मिष्यादृष्टिकरणत्रयमं माडियनिवृत्तिकरणकाल-मंतर्गुहृत्तं चरमसमयदोळु नवप्रकृतिस्थानसं कट्टुत्तिर्हंनंतरसमयदोळु असंयतदेशसंयताप्रमत्त-गुणस्यानत्रयदोळन्यतमगुणस्यानममो वं पोद्दि षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडल्लियो बल्पतरबंध-विकल्पमक्रु-। मुपशमश्रेणियोज्ञागलु क्षपकश्रेणियोज्ञागलपुर्व्वकरण गुणस्थान प्रथमभागचरम-समयदोळु वट्पकृतिस्थानमं कट्टुचिहुँनंतरसमयदोळु तन्न श्रेण्यारोहण द्वितीयभागप्रथमसमय-बोळ् निद्राप्रचलोन च गुःप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडल्लियुमो बल्पतरबंधविकल्पमकर्ग्नातल्पतर बंध-विकल्पंग ज् मेर डप्पुबु । २ ॥ अवस्थितबंधविकल्पंगळु मूरप्पुचे ते बोर्ड मिथ्यादृष्टियुं सासादनपुं स्वस्थानंगजोजु नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुलिप्पेरिल्ल्योदिषस्थितवंश्रविकल्पमक्कुं। निश्रासंयत देश- १० संयतप्रम ताप्रमतापूर्वकरणप्रयम भागवतिगळिवगाँळ् स्वस्थानदोळ् बट्प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तं षट्प्रकृतिस्थानमने कट्टुनिरलिदों दु अवस्थितबंधमक्ष्यु- । मपुष्यंकरणं तन्न द्वितीयतृतीय-चतुत्र्यंपंचमषष्ठसप्रमभागंगळोळमनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानर्वात्तगळु स्वस्थानदोळु चतुः-प्रकृतिस्थानमं कट्ट चतुःप्रकृतिस्थानमने कट्टुतिहाँ त्रि वेदिशतबंधविकल्पमक्रुमितवस्थित-बंधविकल्पंगळु मूरप्पुबु।३।। अवक्तव्यवंधविकल्पंगळेरडप्पुचे ते दोडे अवंधकवंधोऽवक्तव्यवंधः १५ एंदितवत्त.व्यवंघलक्षणमप्पुदरिवभुपञ्चांतकषायं दर्शनावरणमनेनुमं कट्टवे बंदु अवतरणवि सूक्ष्म-कषायनागि तद्गुणस्यानप्रयमसमयबोळ् चतुःप्रकृतिस्थानम कट्टिबोडिदो दवक्तव्यवंधभेवमक्कुं मत्तमुपशांतकवायगुणस्थानवीतबद्धायुष्यं दर्शनावरणमनेतुमं कट्टदं मरणमादोडे देवासंयतनागि षट्प्रकृतिस्थानमं कट्टिबं)डिबों ववक्रव्यबंधभेदमक्कुमितेरडवक्तव्यबंधविकस्पंगळप्पुत्रु । २ ॥ इवनकं यथाकमदिवं संदृष्टि:--

दर्शनावर गस्थानंगळु मूरु ९ । ६ । ४ । इयक्के भुजाकारवंधंगळेरडु |४ |६ | अल्पतरः

बैचंगळेरडु |९|६| अवस्थितवंधमळुमूह |९|६|४| अवक्तस्यवंधमळेरडु |०|० |६|४| |९|६|४|

उपरामश्रेण्यतरणबोळं मिळासंयत देशस्यत प्रमत्तसंयत्रराष्ट्र सासादनगुगस्यानमुमं मिण्यादृष्टिः गुणस्यानमं मेणु पोहिरोडं भूजाकारवयमध्युव । उपर्धुपरि गुणस्यानारोहणबोळल्पतरबंधमध्युव । स्वस्यानबोळवस्यितवंधमध्युवपुरामश्रेण्यवतरणबोळं मरणबोळमबक्तव्यवंधावळपुव दरिदु वय २५ संभवासंभव प्रकारंगळनुक्ताकारविदं विचारमं माडि धुंदेयुं मोहादिगळोळू निडवयिमुबुदु ॥

सूक्ष्मसावरायचरमसमयपर्यंतं चतुःप्रकृतिकमेत्र ॥४६०॥

करणके प्रथम भाग पर्यन्त छह प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है । उससे उपर स्६म साम्प-रायके अन्तिम समय पर्यन्त चार प्रकृतिरूप स्थानको ही बाँधता है ॥४६०॥

बनंतरं बर्जनावरणोदयस्थानमं गुणस्थानकोळु पेळवपकः --खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिदासु दोसु णिदासु । एकके उदयं पत्ते खीणद्वचरिमोत्ति पंचुदया ॥४६१॥

क्षीणकवायपय्यैतं चतुरुवयाः पंचसु निक्षासु द्वयोग्निद्वयोरेकस्मिन्युवयं प्राप्ते क्षीणकवाय-५ द्विचरमपर्य्यतं पंचोवयाः ॥

मिध्यादृष्टचावियागि क्षीणकवायचरमसमययय्यंतं वक्षरचक्षुरविधकेवलवर्शनावरणीयमें ब-चतुःश्रकृतिस्थानोवयमक्कुं । सनिवरोळ् स्त्यानगृद्धि निद्रानिष्ठाप्रचलाप्रचला निद्रा प्रचलेगळ व पंचिनक्षप्रकृतिगळोळेकप्रकृत्युवयमनेष्टुत्तं विरल् प्रमत्तगुणस्थानयस्यैतं वर्शनावरणप्रकृतियंचक-मुद्रयस्थानमक्कुमिल्ल स्त्यानगृद्धित्रयोवयस्युच्छितियागुत्तं विरल् अप्रमत्तावि क्षीणकवायाद्वित्रयान १० समयपस्यैतं निक्षाप्रचलाद्वयवोळो बुव्यमनेष्ट्युत्तं विरल्मस्यु वर्शनावरणप्रकृत्युवयस्थानमक्कुमिल्लि निक्षाप्रचलोशयस्युच्छितियागृतं विरल् तत् क्षीणकवायचरमसमयबोळ् निद्रारिकृत्वपुःप्रकृत्युवय-स्थानमक्कुमिल्लये तत्वतुःप्रकृतिगळगुवयस्युच्छितियाणुवरिदं सयोगायोगिकेविलगुणस्थानद्वय-बोळ् वर्शनावरणोवयस्थान श्रुत्यमक्कुं । संवृष्टिः :—

| i |         | म | 1 | सा | मि | ) अ | वे  | N  | а | 1 | म | अ  | स   | T | उ | क्षी | स | अ |
|---|---------|---|---|----|----|-----|-----|----|---|---|---|----|-----|---|---|------|---|---|
| ı | अनिहा । | K | ŀ | R  | 8  | 8   | 8   | 18 | 1 | 5 | R | 18 | 18  | Ï | 8 | 8    | 0 | 0 |
| Į | सनित्रा | 4 | L | 4  | 4  | 19  | 1 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4  | 1 4 | ĺ | 4 | 418  | 0 | 0 |

अनंतरं दर्शनावरणप्रकृतिस्थानमं गुणस्थानदोळ् पेळदपद ।

मिच्छादुवसंतोत्तिय अणियद्वीखवगपढमभागोत्ति । णवसत्ता खोणस्स दुचरिमोत्ति य छच्चरः चरिमे ॥४६२॥

मिध्यारृष्टिरप्रातंत्पर्यंतं चानिवृत्तिक्षपकप्रथमभागपर्यंतं । नव सत्वानि क्षीणकवायस्य द्विचरमसमयपर्यंतं च षटचत्वारि चरमे ॥

वर्णनावरणस्यादयस्यानं जाग्रज्जीवे निष्यादृष्ट्यादिरांणरुवायवरमसम्मयपर्यतं चक्षुर्वश्नावरणादिवतु-२० रात्मक्रमेव, निदिते तु प्रमत्तपर्यत स्त्यानगृद्धपादिपंचस्वेकस्या उत्तरि श्लीणकवायद्विवरमसमयपर्यतं निदाप्रचल-योरेकस्या चादिताया पंचात्मक्रमेव । उत्तरि दर्शनावरणादयो नास्ति ॥४६१॥

दर्शनावरणका उदयस्थान जामन जीवमें मिध्यादृष्टिसे क्षीणकषायके अन्तिस समय पर्यन्त चक्षु दर्शनावरण आदि चार प्रकृतिका हो होता है। निद्रित जीवमें प्रमत्त गुगस्थान पर्यन्त स्थानगृद्धि आदि पाँचमेंनी एकका उदय रहते और उत्तर क्षीणकपायके द्विचरम समय पर्यन्त निद्रा और प्रचलामेंने एकका उदय रहते पाँच प्रकृतिक्प हो होता है। इससे उत्तर दर्शनावरणका उदय नहीं है।। इससे उत्तर दर्शनावरणका उदय नहीं है।। इससे

चसुरादिचतुव्कदोलु स्त्यानगृष्यादिपंचकदो'दं कृतुक्तं विश्लु प्रमत्तप्रयंतं पंचप्रकृत्युदयं ।

मिध्यादृष्टिसोबस्मो बुकाांतरुवायगुणस्थानपथ्यंतसीनबृत्तिसपकन प्रथमभाषेपय्यंतसुं नव-बशनावरणप्रकृतिसरवस्थानमन्तुमा सपकानिवृत्तिप्रथमभागबोळ् स्त्यानगृहिष्ठयं कि असत्पदुदृष्दु-वरिनित्ववत्तसु शोणकवायद्विषरमसमयपर्य्यंतं बर्गनावरणषट्यकृतिसत्वस्थानमन्त्रमा शोणकवाय द्विषरमसमयबोळ् निदाप्रषठाह्यं किडिसत्पदृदुवरिना शोणकवायचरमसमयबोळ् वर्गनावरण-षतुःप्रकृतिसरवस्थानमन्त्रमा शोणकवायचरमसमयबोळा वर्गनावरणचुण्कं किडिसत्पदृदुवपु-वरितं सयोगायोगिकेवलिड्यबोळ् वर्शनावरणसत्यं गुग्यमनक्षं । संदृष्टि :—

|   | सा |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |   |   |   |     |   |   |    |
|---|----|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|----|-----|----|----|---|---|---|-----|---|---|----|
| ٩ | ९  | 1 | ٩ | 1 | ९ | 1 | ς. | 1 9 | . | ٩ | 1 | ९ | ।उ | क्ष | उ। | H  | Γ | 9 | Ī | ६१४ | Ī | 0 | 10 |
|   |    |   |   |   |   |   |    |     |   |   | Т |   | T  | राइ | 19 | 18 | ī | _ | - |     |   |   |    |

अनंतरं मोहनीयवंबस्थानंगळ्गे प्रकृतिसंख्येयं वेळदेवह । बाबीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरमेव णव एंच ।

बावासमक्कवास सत्तारस तरसव णव पच । चद्रतिय दुगं च एक्कं बंधद्वाणाणि मोहस्स ॥४६३॥

द्वाविशतिरेकविशतिः समवश त्रयोवज्ञैव नव पंच । चतुस्त्रिकद्विकं चैकं बंघस्थानानि १० मोहस्य ॥

द्वाविकारयेकविकाति सावकात्रयोदका नव पंच चतुः त्रि द्वि एकप्रकृतिसंख्यास्यानंगळितु मोहनीयक्के वकास्यानंगळपुत्रु । ई पत्तुं वंबस्यानंगळते संदृष्टिः :-२२ । २१ । १७ । १३ । ९ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ।।

दर्शनावरणीयस्य गुणस्यानेषु सत्वस्थानं मिध्यादृष्ट्यादृष्ट्यातकथायपर्यतः शवकानिवृत्तिप्रवमभाषपर्यतं १५ च नवारमक्रमेव । उपरि क्षीणकथायद्विवरमसमयपर्यतं वशस्मक्रमेव स्त्यानगृद्धित्रयस्य तरप्रयमनागे एव विनष्टस्थात्, तच्यरमसमये चतुरात्मक्रमेव, निद्राप्रचलयोद्विवरमे एव क्षयितस्वात् । सयोगायोगयोः सृग्यं ॥४६२॥

मोहस्य बंधस्यानानि द्रार्थिशतिकं एकर्निशतिकं सप्तदक्षक त्रयोदशकं नवकं पंचकं चतुष्कं त्रिकं दिकमेककंचेति दश ॥४६३॥

गुणस्थानों में दर्शनावरणीयका मत्त्वस्थान मिण्यादृष्टिसे लेकर खरशान्त कथाय पर्यन्त और क्षपकश्रेणिमें अनिवृत्तिकरणके प्रथम माग पर्यन्त नौ प्रकृतिकर ही है। उत्तर क्षीण-कथायके द्विचरम समय पर्यन्त छह प्रकृतिकर ही हैं; क्योंकि स्त्यानगृद्धि आदि तीन अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें ही नष्ट हो जाती हैं। क्षीणकथायके अन्तिम समयमें चार प्रकृतिकर ही हैं, क्योंकि निद्रा और प्रचलाका क्षय द्विचया समयमें ही हो जाता है। २५ स्वीमी और अयोगीमें द्वेशावरणका सत्त्व नहीं है।।४६२।

सोहनीय कर्मके बन्धस्थान बाईस, इक्कीस, सतरह, तेरह, नी, पाँच, चार, तोन, दो और एक प्रकृतिकृप दस हैं ॥४६३॥

ई मोहनीय दश्चंधस्थानंगळंगे स्वाभिगळं गुगस्थानदोळु चेळवपरः — वावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । थुले पणचद तियदगमेक्कं मोहस्स ठाणाणि ॥४६४॥

हार्षिकातिरेकविकातिः सप्तवशं सप्तवशं प्रयोवशैव त्रिषु तवकं । स्पूले पंचचतुरित्रकद्विकैकं ५ मोहस्य स्थानानि ॥

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अपूर्वकरणयय्यैतं मोहतीयदंधस्थानंगळू कर्मविदं द्वाविद्यति, एकविद्यति, सप्तदश, सप्तदश, त्रवोदश नव नव नवंगळु । मनिवृत्तिकरणनोळ् पंचचतुः त्रि ढि एक प्रकृतिस्थानंगळुमणुवु । संदृष्टि :—

| İ | मि | 1 4 | TT  | मि | अर  | वे । प्र | अ | अग अ         | [स्।उ। |   |     |  |
|---|----|-----|-----|----|-----|----------|---|--------------|--------|---|-----|--|
| 1 | 22 | 1:  | 185 | 80 | 163 | 23 6     | 9 | ९   ५।४।३।२। | 1001   | 0 | 0 0 |  |

अनंतरमुक्तस्थानप्रकृतिगळोळ् ध्रुवयंघिगळ संख्येयं पेळ्दपदः—

उगुवीसं अट्ठारस चोइस चोइस य दस य तिसु छनकं। धुले चद् तिद्गोक्कं मोहस्स य होति धुववंधी ॥४६५॥

एकार्म्मोदशत्यष्टादश चतुर्देश चतुर्दश दश त्रिषु षट्कं स्यूले चतुस्त्रित्रप्रेकं मोहस्य भवंति श्रृद्धचिन्यः ॥

मिथ्यादृष्टिन्गस्यानमादियागि अनिबृत्तिकरण भागभागेगळु पर्यंतमुक्त द्वाविकात्यावि
<sup>१५</sup> प्रकृतिस्थानगळोळु मोहनीयध्र बर्बाध प्रकृतिगळ ंख्ये यथाक्रमदिदं एकान्सविकाति अध्यावक चतुर्देश चतुर्देशवका वट् षट् बद्-वतुनीत्र ढि एकंगळप्पुत्रु । संदृष्टि :

|   |            |          | -                   |             |           |     |
|---|------------|----------|---------------------|-------------|-----------|-----|
| 1 | मि   सा    | fir   ar | 3 1 17              | 207   207   | 207       | - 1 |
|   | ाला   स्वा | 14   01  | <b>4</b>   <i>A</i> | 1 04 1 04 1 | 91        |     |
| ų | 18 86      | 100 100  | 10016               |             | V   2   0 | 9   |
|   | (4) (0     | 160 160  | 14014               | 1 4 1 4 1   | 014111    |     |

मोहनीयबंधस्थानानि गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टी दार्षियतिक । मासादने एक्वियतिक । मिश्रासंयत्यीः समदशकं । देशसंयते त्रयोदशकं । प्रमनादित्रयं प्रत्येकं नवकं । अनिवृत्तिकरणे पंचक चतुष्कं डिक्सेककं च ॥४६४॥

२० मिथ्यादृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणभागातमुक्तस्यानेषु क्रमेण मोहनीयस्य धृववधान्येकान्सिकातिरष्टादश खतुर्दश चतुर्दश दश पर पर पर पर बद चत्वारि त्रीणि हे एकं भवति ॥४६५॥

इनमें से मिश्यावृष्टि गणस्थानमें तो बाईस प्रकृतिरूप स्थान हैं। सामादनमें डक्कीस प्रकृतिरूप स्थान है। पिश्र और आसंवत गुगस्थानमें सतरह प्रकृतिरूप स्थान है। देशसंवनमें तेरह प्रकृतिरूप स्थान है। प्रमन आदि तीनमें से प्रत्येकमें नौ प्रकृतिरूप स्थान है। अनिवृत्ति-९५ करणमें पीच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप पीच स्थान है। श्रद्धा

मिण्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके भाग पर्यन्त जो म्थान कहे हैं उन स्थानोंसे क्रससे उन्नीम, अठारह, चौरह, चौरह, दस, छह, छह, छह, चार, तीन, दो एक तो सोहनीयकी ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं। जिनका बन्ध अवस्य होता है उन्हें ध्रुवबन्धी कहते हैं।।४६५॥ ई ध्रुवर्जीयस्क्रोडनध्र्यवर्जीयस्क्रं कृड्सं विरङ् गृणस्यानदोङ् पृथ्वीकरमोहनीयस्कानज्ञकृति-गळुमवर भंगंगळुमप्पुवें दु पेळवपदः—

> सगसंमनधुनवंधे वेदेवके दोजुनाणमेकके य । ठाणा वेदजुनाणं भंगहदे होति तन्मंना ॥४६६॥

स्वसंभवध्रवज्ञे वेवैकस्मिन्द्रियुग्रजयोरेकस्मिन्दच स्थानानि वेबयुग्रजानां भंगहते भवंति तद्भंगाः ॥

वा गुणस्थानंगळोज् पेळव स्वसंभवध्यवर्षित्रकृतिसंख्येगळोळ् स्वयोग्यवेवसनो दं हास्या-रतियुगळद्वयबोळो बु युगळमुमं कृड्तं विरलु स्थानप्रकृतिसंख्याप्रमाणयुं स्वसंभववेदसंख्येयं स्वसंभवयुगळसंख्येयरं गुणिसुतं विरलु स्वस्वस्थानवोळ् भंगंगळुमणुवे तें बोडे निष्या-दृष्टियुणस्थानवोळ् मोहनीयवंबकृदमिवी भ २ कृटदोळ्ळों बु निष्यास्वप्रकृतियुं १०

हार। २ व । १ । १ । १ । कथा १६ मि

8 1 8 1 8

चोडकारुवायंगळ भयदिकश्चं मितु एकान्नविशति प्रकृतिगळु धृनवंविगळु इवरोळू वेदनयदोळों वं द्विकद्वयदोळों दु दिकसुमं कृष्टिवोडे द्वाविशतिप्रकृतिगळप्पृत्वी स्थानदोळु हास्यद्विकवके मूर्न वेदेगळु मरतिद्वयनके मूर्व वेदंगळेतु खद्मगंगळपुतु २२ सासादननोळु मोहनीयवंवप्रकृतिकृत्यिची

उक्तम्बस्थ्यम् वृनर्वेदेषे वृनर्वेदेषे किमन् हास्यरतियुग्धयोरेकस्मिद् विकिते तानि स्वानानि तहेदयुग्धयंने च हते तद्भंगा भवंति । तद्यया— निम्यादृष्टिवंदक्टे न्या निम्यास्वयोडकस्वायभयदिकाम् व- १५

ह | १ | बीचषु बेदत्रये युगमयोवचैकैकस्मिन् मिलिते शॉर्वशांतिक । तद्भंगा हास्व्यतिद्विकाम्यां वेदत्रये हते थट् २२ ।

अपने-अपने स्थानों में कहीं इन प्रुवनच्यी प्रकृतियों में यथा सम्भव तीन वेहों में से एक वेद और हास्य-शोक के पुगल और रित-अरित पुगलमें से एक सिखानेपर स्थान होता है। तथा वेहों के प्रमाणको युगलके प्रमाणसे गुणा करनेपर भंगों का प्रमाण होता है। वहीं कहते हैं —

मिध्यादृष्टिके बन्धकूटमें एक मिध्यात्व, सोलह कथाय, सय, जुगुप्सा ये चन्नीस तो प्रवस्थी हैं। और तीन वेदोंमें-से एक वेद तथा तो पुगर्लोंमें से एक पुगल मिलकर बाईस अकृतिकप रथान होता है। यहाँ कूटके लाकार रचना है इससे इसे कूट कहा है। तीन वेदोंकी हास्य रिलेके पुगल्से गणा करनेपर छह होते हैं। सी इस स्थानमें छह भंग होते हैं। भ २ कृटकोळ् कोबङाककार्यनळ् सर्वाङकसंतुमहादङामोहध्रुवसंघंगळच्यु सर्वरोळ् हा२।२॥ ०।१।१। १६

वेबहयबोळो दं हिकहयबोळो दु हिकमं कृषिबो हैकाँवशतिप्रकृतिस्थानबोळ् वेबहयक्कं पुगलहिकककं नात्कु भंगंगळप्पुबु २१ मिश्रंगं मोहनीयबंघकूटमिबी २ कृटबोळ् हावजकवायंगळुं भयहिक-४ २ २

मुमंतु प्रवाधिगळ परिनात्कप्यववरोळ पुंवेवसं हिकहयवोळो हु हिकमुमं कृष्टिबोडे समयश प्रकृतिस्थानमक्कुमवरोळ हास्यहिकक्कमरतिहिकक्कमरेडे भंगंगळप्युव १७ असंग्रती मोहनीय

बंधप्रकृतिकूटमिबी २ कूटबोळ हादशकवायंगळं भयहिकमुमंतु ध्रुवर्विषाळु पविनात्कप्युवव-२।२

रोळु द्विकद्वयबोळो दु द्विकमुमं पुंवेदमुमं कूडिदोडे सप्तदशप्रकृतिस्थानमक्कुमदरोळु द्विकद्वयदेरडे

सासादने वयक्ट्रे रिभ हा २१२। अ ० । १ । १ १६

१० जो इस प्रकार हैं—उन्नीस झुवबन्धी और पुरुषवेद हास्य रित इस प्रकार एक भंग हुआ। पुरुषवेदकी जगह स्थ्रीवेद होनेपर दूसरा भंग हुआ। नियुत्तकवेद होनेपर तीसरा भंग हुआ। तथा हास्य रितकी जगह शोक अरति होनेपर भी असी प्रकार तीन भंग होते हैं। इस प्रकार छह भंग होते हैं। इस प्रकार छह भंग होते हैं। इसका मतल्ब यह है कि वाईसका बन्ध छह प्रकारसे होता है। इसी प्रकार आगों भी प्रकृतियों के बदलनेसे भंग जानवा।

१५ सासादन बन्धकूटमें सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा ये अठारह तो श्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुष-स्त्री दो वेदोंमें से एक वेद और दो युगलोंमें से एक मिलानेपर इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होता है। इनमें से दो वेदोंको दो युगलोंसे गुणा करनेपर चार भंग होते हैं।

मिश्र बन्धकूटमें बारह कथाय, भय, जुगप्सा ये चौदह ध्रुवबन्धी, हनमें पुरुषवेद और दो युगलोंमें-से एक मिलानेपर सतरह प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ एक चेदको दो युगलसे २० गणा करनेपर दो अंग होते हैं। भंगंगळपुषु १७ देशसंयतंत्रे मोहनीयबंबकूटिमवी २ कूटबोळु बष्टकवायंगळुं भयद्विकशुं कृति २ २ २ १

वरा ध्युववंधिप्रकृतिगळप्युववरोळु पृंवेदशुसं डिकडयबोळो दु डिकमं क्षृड्तं विरल् त्रयोदशमोहनीय-प्रकृतिवंधस्थानमक्कुमदक्के डिकडयकृतभंगडितयमेयक्कुं १३ प्रमतसंयतंगे सोहनोयबंधप्रकृति-कृटमिवी २ कृटदोळ् कथाथचतुष्कमुं भयडिकसुमितार्थ धृववंधिगळप्युवदरोळु पृंवेदशुमं डिक-२२१२

४ इयदोळो दु दिकमुमं क्र्इनं विरस्तु नवप्रकृतिबंधस्थानमक्रुमवरोळू दिकदितयक्रतमंगदयमक्ष्रु ९ मी प्रमत्तगुणस्थानदोळु अरतिद्विकं बंधस्युन्छित्तियादुदु अप्रमतसंयतंगे मोहनीयप्रकृतिबंधकूट-मिदी भ २ फूटदोळ संज्वसनकवायवतुष्कर्धु भयदिकसुमंतारं प्रकृतिगळु प्रुववंधिगळप्युववरोळ् हा २ पु १ क ४

पुर्वेदे हिकयोरेकैकस्मिद्दं मिलिते सप्तदगकं, तद्भंगाः हास्वरितिहकत्रो हो रू असंयत्वेषक्केटे २ २।२ १ १

डादशकवायभयदिकान् वर्षांचयु डिक्योरेकस्मिन् पुबेदे च मिलिते समदशकं, तद्भंगा डिक्डयजी डी रिज २ देशसंयतवंचकूटे २ २१२

डिकडयमी द्वी १३ । प्रमत्तवंथक्टे २ चतुकल्यायभयडिकानुवर्थीयणु पुनेदे डिकयोरेकस्मिश्च मिलिते नवकं २ २।२ १

असंयतमें भी मिश्रकी तरह सतरह प्रकृतिरूप स्थान जानना तथा भंग दो जानना। देशसंयत बन्धकृत्में आठ कपाय, भय, जुगुप्ता ये दस धृत्वबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद और दो युगर्डोमेंसे एकके मिडनेपर तेरह प्रकृतिरूप स्थान होता है। उसमें एक वेदको दो युगरुसे गुणा करनेपर दो भंग होते हैं।

प्रमत्त बन्धकृटमें चार कपाय, भय, जुगुप्ताये छह घ्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद और दो युगलोंमें से एक मिलानेपर नी प्रकृतिरूप स्थान होता है। एक वेदको दो युगलसे गुणा करनेपर दो मंग होते हैं। यहाँ अरति और होककी बन्च व्युच्छित्ति हो जाती है। युवेबसुमं हास्यद्विकसुमं कृष्टिबोर्ड नवप्रकृतिबंधस्थानमकुमिल्क्यों वे मंगमक्कुं ९ अपुर्वेकरणने मोहनीयबंधप्रकृतिकृत्मियी २ कृत्वोळु कथायचतुष्कमुं भयद्विकपुमंतु धृववंधिगळारप्युववरीळ्

पुंवेदमुमं हास्यद्विक मुमं क्विदोडं नवप्रकृतिवंषस्थानमण्डुमाल्कियुमो वे भंगमण्डु ९ मी यपुर्व्य-करणायास्थानवरससमयवोळ् हास्यदिक मुभवदिक मुं शृक्तिका क्वायंगळ् नास्के यण्डुमवरीळ् भोहनीयवंषक्टं प्रथमभागवोळिवी १ क्टबोळ् धृववंषियळ् क्वायंगळ् नास्के यण्डुमवरीळ् पुंवेदमं क्विदोडं पंवप्रकृतिस्थानमण्डुमवरोळो वेभंगमण्डु ५ मिल्लि पुंवेदं व्युक्तित्वायास्य हो । जानवृत्तिदितीयमागवोळ् मोहनीयवंषप्रकृतिकृतिकृतिम् । १ क्टबोळी कथायण्डुकां ध्रुववंषियळ प्युत्त । भामो वेयण्डु १ धिल्लि कोधं निरुद्ध । जानवृत्तित्वतीयभागवोळ् मोहनीयवंषक्टिमवी ३ क्टबोळ् ध्रववंदियळी सूर्व कथायंगळ्येथ्युत्त स्थानपृत्तिवेयण्डुं । भंगमृनो वेयण्डुं ३ इल्लि मान-१० कथायं निरुद्ध । जानवृत्तिचतुर्थभागवोळ् मोहनीयवंषक्टिमवी २ क्टबोळो कथायद्वयमे ध्रववंधि-गळपुत्रुत्त । स्थानमुं द्विष्ठितकमण्डुं । भंगमो देयण्डुं २ इल्लि मायाकथायं निरुद्ध । जानवृत्ति-

तद्रभंगाः डिकडबजी द्वी ९ । अत्र।रितिहकं संवश्युच्छिन्नं । अत्रमतेऽपूर्वकरणे च संवक्तुटे २ चट्टःसँज्वलनमय-२ २

हिकप्रवर्षाचपु पुंदे हास्पद्धिके च मिलिती नवकं, तेन तद्भंग एकः ९ अव हास्पद्धिकभयद्धिके व्युच्छिन्ते । श् अनिवृत्तिकरणवेषक्टे १ चुटक्षायम् वर्षाचपु पुंदे मिलिती पचकं तद्भंग एकः ५ । अत्र पुदेशे व्युच्छिन्तः । ४ १ १५ हितीयमागे कथायचतुर्कां घ्रुवर्षायमं एकः ४, कोचो व्युच्छिन्तः । तृतीयमागे कथायत्रयं, भंग एकः ३ मानो

अप्रमत्त और अपूर्वकरण बन्धकूटमें चार संज्वलन, मय, जुगुप्सा ये घ्रुवबन्धी हैं। इनमें पुरुषवेद, हास्य, रति मिल्लेपर नौ प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ मंग एक ही है। यहाँ हास्य, रति, भय, जुगुप्साके बन्धकी व्युच्छिति हो जाती है।

अनियुक्तिरणके बन्धकृटमें चार कपाय भुवनन्धी हैं। कनमें पुरुषवेद मिलनेपर पाँच २० प्रकृतिरूप स्थान होता है। यहाँ मेग एक ही है। यहाँ पुरुषवेदके बन्धकी श्वन्धिति हो जाती है। उसीके दूसरे मागमें कपायचुल्क भुवनन्धीरूप स्थान है। मेग एक। यहाँ कोक स्थूच्छित्ति हो जाती है। उसीके तीसरे मागमें तीन कपाय भूववन्धीरूप स्थान है। भेग एक

पंचामभागदोज् मोहनीयवंत्रप्रहतिक्टमिवी १ क्टबोळी छोत्रकवायमोदि ध्रुववंधियक्कुमिदे एकप्रकृतिवंधस्थानमक्कृतिरू योदि संगमक्कुं १ ईतुक्तनवगुणस्थानंगळोज् संदृष्टि :—

| त्र व व | वर                            |
|---------|-------------------------------|
| 999     | पाक्षाश्चाराश्चा<br>शशासासारा |
|         | प्रजाज<br> ९ ९ ९              |

मोहनीयद्वाबिकत्याविबंधस्थानंगळोळ् अंगसंख्येयं वैळ्यवर :— छन्यावीसे चदुइगिवीसे दोहो हवंति छट्ठोत्ति । एक्केक्कमदो अंगा वंधटठाणेसु मोहस्स ॥४६७॥

षट्द्राविज्ञात्यां बस्वार एकविञ्ञतो हो हो भवति बछुपय्वैतं एकैकोऽतो भंगाः वंधस्थानेषु मोहस्य ॥

मिन्यादृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणपर्यंत पेळ्व सोहनीयवंबस्थानंगळीळ, मोवल द्वाविद्यातिप्रकृति-वंबस्थानदीळ, वड्भंगंगळपुत्रु । एकविद्यातिप्रकृतिवंबस्थानदीळ, नाल्कुमंगनळपुत्रु । केले प्रमत्त-पर्यंतमेरहर अनंगळपुत्रु । अतः बल्लिबं मेलेल्ला स्थानंगळीळीडी वे भागळपत्रु ॥

अनंतरं मोहनीयवंधतामान्यस्थानसमु<del>च्य</del>यसंख्येषुमनवक्कं संग्रविशुव भूजाकारादिवंधभेद-संख्याळ मं पेळवपरः :---

दस बीसं एक्कारस तिचीसं मोहबंधठाणाणि । भूजगारप्पदराणि य अविट्ठिदाणिवि य सामण्णे ॥४६८॥

वर्शा विश्वतिरेकावरा त्रयाँस्त्रशम्मोहवंबस्यानि । मुजाकाराल्पतरावस्थिता अपि च १५ सामान्ये ॥

व्युष्टिङन्नः । चतुर्वभागे कवायद्वयं भंग एकः २ माया व्युष्टिङन्ना, वचमभागे कोभ एव भंग एकः १ ॥४६६॥ १ उत्तर्भगसंस्यामाहः—

मिन्यादृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणातेषुक्तमोहनोयवंषस्थानेषु भंगा द्वाविद्यतिके षद् भवंति । एकविंशतिके परवारः । उपरि प्रमत्तपर्यतं ही हो । अत उपरि सर्वस्थानेष्विकैकः ॥४६७॥

है। यहाँ मानकी व्युच्छिति हुई। चौथे भागमें दो कषाव ध्रवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक। यहाँ मायाको व्युच्छिति हुई। याँचवें भागमें छोभ ध्रुवबन्धीरूप स्थान है। भंग एक है।।४६६॥ आगो भंगोंकी संस्था कहते हैं—

मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिवृत्तिकरण पर्यन्त मोहनोयके बन्धस्थानोमें भंग बाईस प्रकृतिकर स्थानमें छह, इक्कीस प्रकृतिकपर्ने चार, उपर प्रमत्त पर्यन्त दो-दो तथा उससे २५ उपर सब स्थानोमें एक-एक जानना ॥४६७॥

भंगविवक्षेयं माडवे सामान्यवीळ् भोहतीयवंधस्यातंगळ् भुजाकारंगळ्मस्यतरंगळ्मसः स्थितंगळु ययाकमदिदं दश विशति एकावश त्रयस्त्रिजस्तंवर्थंगळपुषु । संवृष्टि —स्या १० । भुजाकारं २० । जल्प ११ । जब ३३ ॥

अनंतरं भजाकार बंधाबिगळगं लक्षणमं पेळवपर :--

अप्पं बंधंती बहुबंधे बहुगा दु अप्पबंधेवि । उमयस्थ समे बंधे भुजकारादी कमे होति ॥४६९॥

जल्पं बध्नन्वहुवंचे बहुकात् जल्पवंचेषि । उभयत्र समे वंचे भुजाकारावयः कमे भवंति ।। अल्पप्रकृतिःधानमं कट्दुत्त विरस्तु भुजाकारः वंधमें बुववकुं । तु मत्ते बहुकात् वहुप्रकृतिःधानमं कट्दुत्तं विरस्तु भुजाकारः वंधमें बुववकुं । तु मत्ते बहुकात् वहुप्रकृतिःधानमं कट्दुत्तमनंतर समयवोळल्पप्रकृतिस्धानमं कट्दिवः 

ति नावोडे जल्पतरवयमं बुववकुं । उभयत्र समे वंधे भुजाकाराल्पतरमङ्गतिस्थानवंधकं द्वितोयाविसमयंगकोळ् समवंधकतातुत्तं विरस्तवश्यत्वंधमें बुववकुं –। मिप्ताव्यविद्यमवक्तव्यवंधमुमिल्ल्युमविस्थतवंधमुद्वेटे विरायलाहुगुं ॥

अनंतरमन्यक्तवंधमं भंगविवर्क्षय माडव सामान्यदिवं पेळवपर :--सामण्ण अवत्तव्यो ओदरमाणम्मि एक्कयं मरणे ।

एक्कं च होदि एत्थवि दो चैव अवट्ठिदा मंगा ।।४७०।।

सामान्यावक्तव्योऽवतीय्यंमाणे एको मरणे । एकदच भवत्यत्रापि द्वावेवावस्थितौ भंगो ॥

प्रारमोहनीवर्षधस्यानानि दशोक्तानि तेषा भंगविवसामेतरेण भुजाकारबंधाः विशतिः । अल्पनरत्रंथा एकादश्च । अवस्थितववास्त्रयस्थितत् ॥४६८॥ एतान् रुक्षयति—

अस्वपञ्चतिकं बच्नन्नतरसमये बहुप्रकृतिकं बच्नाति तदा भुवाकारवंषः स्यान् । पुनः बहुप्रकृतिकं २० बच्नन्नतरसमयेऽस्वप्रकृतिकं बच्नाति तदान्नतन्वंषः। तत्र त्रभयत्र अपिशवरादवक्तव्यवंश्रद्वंपेऽपि च हिनीया-दिसमयेषु समानप्रकृतिकं बच्नाति तदावस्थितवंषः।।४६९॥ अय सामान्यावकस्थानसंस्थामाह—

पहले मोहनीयके बन्धस्थान दस कहे हैं। उनके भंगोंकी विवक्का बिना किये भुजकार बन्ध बीस हैं, अल्पतर बन्ध ग्यारह हैं। और अवस्थित बन्ध र्तेतीस हैं ॥४६८॥

भुजकारादिका लक्षण कहते हैं-

२५ थोड़ी प्रकृतियोंका वन्य करनेके अनन्तर समयमें बहुत प्रकृतियोंको बाँचे तो सुजाकार बन्ध होता है। बहुत प्रकृतियोंका बन्ध करनेके अनन्तर समयमें थोड़ी प्रकृतियोंको बाँचे तो अल्पतर बन्ध होता है। इस होनों ही प्रकारके बन्धोंमें तथा 'च' शहर से दोनों अवक्रव्य बन्धोंमें भी जितनी प्रकृति पहले बाँची थी थी थी हो हितीयादि समयोंमें उतनी हो बाँचे तो अवस्थित बन्ध होता है। एई६५॥

आगे सामान्य अवक्तव्य भंगोंकी संख्या कहते हैं—

१. 'अय सामान्योक्तस्यानानि तद्भुजाकारादिवंशाश्च संख्याति' पाठोऽयमभयचंद्रनामाकिताया टोकायामधिकः ।

### ठा २२। २१। १७। १३। ९। ५। ४। ३। २। १। कडि १०॥

## भुजाकार संदृष्टि :--

| १।१ । २।२   | 313     | XIX  | 414   | 616    | 818         | 1 23123123 | 9(919/9 | 28       |
|-------------|---------|------|-------|--------|-------------|------------|---------|----------|
|             |         |      |       |        |             |            |         |          |
| २११७   ३११७ | 1 61818 | 4190 | 21919 | 931719 | 159155      | 919179177  | 38135 1 | 22       |
|             | 1       |      |       | 111170 | 1 , , , , , | 1 /01//1// | 11111   | <u> </u> |

#### अल्पतर संदृष्टि :--

| २२।२२।२२ | १७११७ | 23 | ٩, | 4 | 8 | 31:   | 71 |
|----------|-------|----|----|---|---|-------|----|
| १७।१३। ९ | १३। ९ | ₹. | 4  | 8 | 3 | 2   1 | 1  |

अवक्तव्यवंघंगळ संष्टच्टि ० ० अवस्थितंगळ कूडि मूवत्तमूह ३३ । घिन्नु भुजाकारावि-१।१७

बंधगळु संभविसुव प्रकार पेळल्पडुगुमर्दे ते दोडे—उपझायश्रेण्यवतरणदोळु अनिवृत्तिकरणं संज्वलनकोभमं कट्टुतिकिट्टिदनंतर समयदोळु संज्वलनमाये सहितमागवतरणहितीयप्रथमभागदोळु

सामान्येन भंगविवसामकृत्वा अवस्तव्यवंदाः । उपयम्प्रेच्यवरोहके एकः । तत्र भरणेऽप्येकः एवं द्वौ भवतः । तथा उद्दितोयादिसमये चाविस्यवदंघावि द्वौ भवतः । अभीवा मुत्राकारादीना संभवपृकार उच्यते — १५ अवरोहकानिवृत्तिकरणः सन्दलनलोभ वन्तन्यस्ततभागेअतीर्थं मायासहितं बच्चाति वा स् यदि

करारहिलाम्बुराइप्पः चन्यवनान्य क्लान्यस्तनामान्यदायं माधावाह् कानात्वा । स्वाह अवस्ति । बढापुर्गा प्रित्यं तदा देवासंयते मूरवा समस्य च चनात्तिरोक्षकंपके भूगावास्ते हो । पून तद्वसं कानस्त-बतोर्योक्स्तनभागे मानमहितं करनाति । वा तथा देवासंयतो भूरवा समस्या कानातीति द्विषंकरेपि हो । पुनस्तन्त्रयं कन्तन्त्रतीर्योक्सनभागे चतुःमंत्रकतान् वा देवासयतो भूरवा समस्य च वकातीति विश्वंकरेपि हो ।

सामान्यसे अर्थात् भंगोंकी विवक्षा न करके अवकब्ध बन्ध दो होते हैं— अपञ्चमक्रीणसे उत्तरनेपर एक और वहाँ भरनेपर एक। तथा उसके द्वितीय आदि समयमें अवस्थितबन्ध भी दो होते हैं। इन भुजाकार आदिक होनेको कहते हैं—

उपश्मश्रीणेसे उतरनेवाला अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती संज्वलन होभका बन्य करके नीचेके भागमें उतरकर माया-लोभ दोका बन्य करता है। अथवा यदि वह बद्धायु वहाँ मरकर देव असंयत होकर सतरहका बन्य करता है तो इस प्रकार एक प्रकृतिकर बन्य २५ स्थानमें दो सुजाकार होते है। पुनः उन दोनोंको बोध नीचेके भागमें उतर मान सहित तीन-का बन्य करता है अथवा उक्त प्रकारसे असंयत देव होकर सतरहका बन्य करता है तो दो प्रकृतिकर बन्यस्थानमें भी दो भूजाकार होते हैं। पुनः उन तीनोंको बौध उतरकर नीचेके

भागमें बार संज्वलन कपायोंको बाँधता है अथवा असंयत देव होकर सतरहको बाँधता है तो तीन प्रकृतिरूप स्थानमें भी दो मुजकार होते हैं। पुनः उन चारको बाँध उतरकर नीचेके भागमें पुरुषवेदके साथ पाँचका बाँधता है जथवा असंयतदेव हो मतरहको बाँधता है तो २५ इस प्रकार चार प्रकृतिकण स्थानमें भी दो भुजकार होते हैं। पुनः उन पाँचका बन्ध करके उत्तरकर अप्वेकरण गृणस्थानमें हास्य, रति, भय, जुगुम्साके साथ नीका बन्ध करता है या असंयत देव होकर सनरहका बन्ध करता है इस प्रकार पाँचके बन्धस्थानमें भी दो भुजाकार होते हैं।

पुनः अपूर्वंकरण, अप्रमत्त या प्रमत्त नीका बन्ध करके क्रमसे उतरकर देशसंयत होकर , तरहका अथवा देव असंयत होकर सतरहका बन्ध करे। अथवा प्रथमोपश्रम सन्यक्त्वी सासादनमें जाकर इन्होसका बन्ध करे अथवा प्रथमोपश्रम सन्यक्त्वी या वेदक सन्यवदृष्टी निध्यादृष्टी होकर वाहेसका बन्ध करे इस प्रकार नी प्रकृतिकर चन्ध्यसानेमें चार अुजाकार होते हैं। पुनः तरहको वॉधकर असंयत या देव असंयत हो सतरहको बांधे, अथवा प्रथमो-पश्रम सन्यक्त्वी सासादन होकर इन्कोसको वीचे या प्रथमोपश्रम सन्यक्त्वी या वेदक

मत्तमा नवबंघकावतारकापृथ्वंकरणं क्रमॉव्यमिळिबु प्रमत्तनागि नवबंधकनागृत्तिळिबु वेशसंयत-नागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कद्विवोदिवो दु भूजाकारवंधमवकुमथवा श्रेण्यवतारकनल्खद प्रमत्त-संयतं देशसंयतनागि मेण त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कटदुगं । मतमा बद्धापुष्यं नवशंघकापुरुवं-करणंगमप्रमत्तसंयतंगं प्रमत्तसंयतंगं मरणमाबोडं देवासंयतनागि सप्तवशप्रकृतिस्थानमं कदिवोडि-वीं व भजाकारवंधमक् । जवतारकापूर्वकरण चरममागदी व मरणमें तु घटिस्गुमव मरणरहित ५ भागमेदित शंकितत्वेडेके बोड उपशमधे व्यारोहणबोळ प्रयमभागबोळ मरणमिल्लवतरणबोळिल्ल मरणमृंदण्यवित्वं। मत्तं प्रयमोपञ्चसस्याद्धियप्रमत्तसंयतं प्रमतसंयतनाणि नवप्रकृतिस्थानमं कटदत्तिद्वं प्रथमोपश्चमसम्बन्ध्वमं विराधिसि अनेतानुवंधि कन्मोदयदिवं सासादननागि एक-विश्वतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडिबो'ब् अजाकारबंबमक्कूं। मत्तमा नवबंघकं प्रमत्तसंयतं मिथ्या-वृष्टिशुणस्थानमं पोहिद्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानमं कट्टिबोडिबो दु भुजाकारबंधमन्कुमंतु नवबंधक- १० नोळ नात्कु भुजाकारबंधंगळण्युवु । त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टुर्तिहुँ देशसंयतनसंयतनागि मेण् मरणमादोड देवासंयतनाणि समवकाप्रकृतिस्वानमं कट्दुगुनिदों दु भुजाकारखंबमक्कं। मल प्रथमोपशमसम्यग्दिक देशसंयतं त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्ट्रशिव्यं सासादननागि एकविशति-प्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिबो व भजाकारवंधमक्कु । प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टियागिळ वेदकसम्यग्दृष्टि-यागिल त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्ट्सिहं देशसंयतं मिथ्यात्वोदयदिवं मिथ्याहष्टियागि द्वाविशति १५ प्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडिबो द भुजाकारवंधमक्क्क्रीमत् त्रयोदशप्रकृतिस्थानबंधकंशे भुजाकारवंधं-गळ मुरु संभविसुववु । सप्तदश्रकृतिस्थानमं कटदुत्तिर्दृसंयतसम्यग्विष्ट प्रथमोपशमसम्यक्तव-कालमाविज्ञवटकमवदोषमावागळ अनंतानुबंध्युदयविंदं सामादननागि एकविद्यतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिदोडिदों द भजाकारबंधमक्कुमा सप्तदशप्रकृतिस्थानबंधकनसंयतं प्रथमोपेशमसन्यग्दिक्ट मेण वेदकसम्याव्हिटयागिल मेणु मिश्रनागिल सप्तदशप्रकृतिस्थानमं कट्टत्तिदृई मिश्रात्वोदयदिदं २० मिण्याविष्ट्यागि द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टिवोडिवो वु भुजाकारबधमक्कुमित् प्रकृतिस्थानबंध तनोळ् भूजाकारबंधंगळरउप्पुत्रु । मत्तमेकविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्ट्रितहं सासादनं निष्याद्षिट गुणस्थानमनो बने नियमींदनं पोहि तद्भवदोळं मेणु परभवदोळं द्वाविकाति-प्रकृतिस्थानमं कटरगुमिदों वे प्रकारबंधमक्कु । सित् मजाकारबंधगळिप्पतं पेळल्पटट विस्त-

प्रयमोशसमसम्बर्ग्या बेदकसम्बर्ग्यक् मिध्यादृष्टिमूल्या द्वाविशति व बक्नातीति त्रयोदसर्वयके त्रयः । तत्ससः २५ दश्चवयकः प्रयमोशशमसम्बर्ग्यः सासादनो मूर्त्वकविशति रा प्रयमोशशमसम्बर्ग्या वेदकसम्बर्ग्यः । मिश्रदृष स मिध्यादृष्टिभूत्वा द्वार्थिणति च बन्नातीति सप्तस्यवंवके द्वो । पुनस्तदेकविशति बन्नन् मिध्यादृष्टिभूत्वा तस्मिनन

सम्यव्युष्टी मिण्यादृष्टी होकर बाईसको बाँचे तो इस प्रकार तेरह प्रकृतिक्य बन्ध स्थानमें तीन भुजाकार होते हैं। सतरह प्रकृतिको बाँचकर प्रथमोपशम सम्यक्त्वी सासादन होकर इक्कीसको बाँचे या प्रथमोपशम सम्यक्त्वी वेदक सम्यव्युष्टी और मिश्रगुणस्थानवर्ती मिण्या-दृष्टि हो बाईसको बाँचता है तो इस प्रकार सतरहके बन्धस्थानमें दो सुजाकार होते हैं।

ल्पतरवंघंगळ विचारिसल्पङ्गुमदंतं बोड-अमाविभिध्यावृष्टिमेणु साविभिध्यादृष्टिमेणु करण-त्रयमं माडि अनिवृत्तिकरणचरमसमयदोळ द्वाविश्वतिप्रकृति मोहनीयस्थानमं कट्टलमनंतर-समयबोळ बसंयतप्रथमोपकामसम्यग्दिष्टयाणि सप्तवकाप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडं थिबो बल्पतर-बंबभेदमक्कृत्यवा साविभिध्यादृष्टिसम्यक्त्व प्रकृत्युवर्यादव वेवकसम्यग्दृष्टियागि अप्रत्याख्यान-९ कवायोवयविवससंबतनाणि सप्तवशप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तमा मिथ्यावृष्टिकरणत्रयमं माडि वनिवृत्तिकरण चरमसमयबोळ द्वाविश्वतिमोहनीयबंबत्थानमं कट्टि तदनंतर समयबोळ प्रथमो-पश्चमसम्यग्दिष्टयागि प्रत्याख्यानावरणोदयदिवं देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट्टग्रं। सम्बा साविमिण्यावृष्टि द्वाविज्ञतिप्रकृतिस्थानमं कट्ट्तिवृद्दं तदनंतरसमयदोळ् सम्यक्तवप्रकृति-प्रत्याख्यानावरणोदयंगीळवं वेदकसम्यग्दिष्ट देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिवंधस्थानमं कट्ट्गुं। मत्तमा साद्यनादिमिण्यादृष्टिगळ् द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिर्हुनंतरसमयदोळप्रमत्तनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्दुर्गुमितपुनरुक्ताल्पतरबंधभेदंगळु द्वाविशतिप्रकृतिस्थानबंधवर्त्ताणदं मूरप्पुबु। मलमसंग्रतवेदकसम्यग्दिष्ट मेण क्षायिकसम्बद्धिः सप्रदशप्रकृतिस्थानमं कटट्रतिदर्दं तदनंतरसमय-बोळ प्रत्याख्यानवरणोदयाँव देशसंयतनागि त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कट दुर्गु । मत्तमसंयतं सप्तदश-प्रकृतिस्थानमं कटद्रसिद्द् अनंतरसमयदोळ महावृतियप्रमत्तसंयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कटद्रग्रं। १५ चित् सप्तदशप्रकृतिस्थानवंधकंगल्पतरवंधभेदंगळरङप्वतः सप्तदशप्रकृतिदंधकं सम्यग्निध्याद्धिः मेले असंयतगुणस्थानमं पोहिसमबनाप्रकृतिस्थानमनिल्लयुं कट्टुगुमणुबरिदमामिश्रंगे अल्पतर-वंधभेदं संभवितद । मत्तं त्रयोदश्यकृतिस्थानमं कटटत्तिददं देशसंयतं महावृतियप्रमत्त-संयतनागि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं। मत्तमपुर्व्वकरणं नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुतिद्दंनिवृत्ति-करणप्रथमभागमं पोद्दि तत्प्रथमसमयबोळ् पंचप्रकृतिस्थानमं कट्टुगुं । भत्तमा प्रथमभागानिवृत्तिः

वेदक सम्यग्दृष्टी या क्षायिक सम्बग्दृष्टी असंयत सतरहको बाँध देशसंयत हो तेरहको

२० न्यस्मिन्वा भवे द्वाविगति बध्नातीत्येकः । एवं भुजाकारा विश्वतिः । अथाल्पतरवंधा उच्यते---

बनादिः सादिवाँ मिध्यादृष्टिः करणत्रयं हुवंन्ननिवृत्तिकरणवरसससये डाविकति वक्नननतेत्तसमये प्रयमोषक्रमसम्मयृष्टिकृत्वा वा सादिमिध्यादृष्टितं कम्यक्तप्रकृत्युदये विति वेदकक्षमप्रदृष्टिकृत्वा उम्योजय-प्रत्याक्यानिद्येश्वयते गृत्वा समस्य वन्नाति । वा प्रत्याक्यानोदये वैद्यानंयती गृत्वा न्योदश वन्नाति, वा संववकानेद्येश्वयतो गृत्वा तत्र बन्नातीति डाविकतिवये त्रयः । युनः वेदकमास्यपृष्टिः शोपिकसम्मपृष्टिकी

इनकीसको बाँधकर मिथ्यादृष्टि होकर उसी अवर्से या दूसरे अवसे बाईसको बाँघे तो इक्कीस १५ प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें एक भूजाकार हुआ। इस प्रकार मुजाकार बन्ध बीस होते है।

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं—अनादि अधवा सादि सिध्याष्ट्रश्ची तीन करण करते हुए अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें बाईसका बन्ध करके अवन्तर समयमें प्रथमोपशम सम्यक्ति होकर अथवा सादि मिध्याष्ट्रशे सम्यक्त्वी होकर अथवा सादि मिध्याष्ट्रशे सम्यक्त्वी हे कर उससे वेदक सम्यक्त्वी होकर, दोनों है अशयाख्याचा वर्ष होने आंध्य होते हुए सतरह को बाँचे, या अध्यक्तका वर्षय होनेसे अप्रमत्त हो ते हैं। को वांचे इस प्रकार बाईस प्रकृतिकण बन्धस्थानमें तीन अक्पतर बन्ध होते हैं।

20

करणं पंचप्रकृतिस्थानमं कट्डुत्तिवृत्तुं द्वितीयभागमं पीहि तत्प्रथमसमयबोळ् वृत्तुःप्रकृतिस्थानमं कट्डुप् । मत्तमा निजवितीयभागानिवृत्तिकरणं चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्डुप् । मत्तमा निजवितीयभागानिवृत्तिकरणं चतुःप्रकृतिस्थानमं कट्डुप्तिवृत् निजनृतीयभागमं पीहि तत्प्रथमसमयबोळ् विष्ठकृतिस्थानमं कट्डुप्तिवृत् । मत्तमा नृतीयभागानिवृत्तिकरणं विप्रकृतिस्थानमं कट्डुप्तिवृत् । मत्तमा चतुःव्येभागानिवृत्तिकरणं विप्रकृतिस्थानमं कट्डुप्तिवृत् । निजवंवमभागमं पीहि एक-प्रकृतिस्थानमं कट्डुप्तिवृत् । विष्ठवित्यानमं कट्डुप्तिवृत् । इतस्यत्यवंधगळ् पन्तो हुं संभवित्युव प्रकारं पेळपट्डुवृ । व्यवस्थितः व्यवभेवंगळ् पृत्रस्युरुप्ते ते दोडे भूजाकारवंवभेवंगळप्त्यन्त्रस्यत्ववंधगळ् पन्तो हुमवक्तक्यवंधगळरङ्गानु पन्तो हुमवक्तक्यवंधगळरङ्गानु प्रवत्तपुरपुत्रं ते दोडे भूजाकारवंवभेवंगळप्तन्त्रस्यवर्षक्यान्यस्यव्यविद्ववृत्तु ।

ई सामान्यभुजाकारात्पतरावस्थितावक्तव्यमं ब चतुव्विषवंधंगळं विशेषिसि पेळवपर :-

सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहत्तरहियस्यं ।

मुजगारप्वदराणि य अवट्ठिदाणिवि विसेसेण ।।४७१॥

सप्तविज्ञत्युत्तरकार्तं यंचचत्वारिकारयंचसप्तत्यविककातं । भुजाकाराज्ञ्यतराहचावस्थिता अपि विज्ञेषेण ॥

विद्याविदं भुजाकारात्पतरावस्थितंगळ् यथाक्रमदिवं सर्मावशस्त्रकातं १२७ । पंचवत्वा-रिशद् भेदमं ४५ । पंचसप्तस्यधिकशतम् १७५ । मप्पवदं ते दोडे सामान्यवंधस्थानंगळ पत्त १० । १५

असयतः सप्तरण बध्नत् देशनंपतो मूल्या त्रयोदश वा अप्रमतो भूल्या नय बध्नतितित सप्तर्देशवेडि हो। पुतः तर्द्रयोदशयंत्रधार्थान्या मूल्या नव, नवबंचकोप्नूपंत्रप्ताधान्यतित्वत्तरणप्रममभागे पंत्र, पंत्रवंपकः दित्रीयमागे वत्वारि, तत्तुवंधकन्तृतीयमागे त्रीणि, त्रिवंधकरवतुर्धभागे हे, द्विवकः पंत्रममागे एकं व व्यवनातीत्वेत्वेतः प्रमन्तयत्वंवाः सुरुद्धाद । उत्तरभूत्राकाराल्यत्यवक्तव्यानां द्वितीयादिसमयेषु समयंशेष्ट्र-स्थितवंपस्तर्वात् ।।४७०।। अय विवीयभुवाकारादीन् संत्याति—

विशेषभुजाकाराः सप्तविशतिशतं, अल्पतराः पंचचत्वारिशत्, अवस्थिताः पंचसप्ततिशतं । तत्र

बाँचे या अप्रमत्त होकर नौको बाँचे, इस तरह सतरहके वन्धस्थानमें दो अल्पतर होते हैं। तथा तेरहका बन्धक अप्रमत्त हो नौको बाँचे, नौका बन्धक अपूर्वकरण या अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँच बाँचे, पाँचको बाँचकर दूसरे भागमें बार बाँचे, बारको बाँच तीसरे भागमें तीन बाँचे, तीनको बाँच चौथे भागमें दो बाँचे, दोको बाँच पाँचवें भागमें एक बाँचे, २५ इस तरह इन स्थानोमें एक-एक अल्पतर होता है। ऐसे सब अल्पतर स्थारह होते हैं।

तथा ऊपर कहे दो अवक्तन्य, बीस अुजाकार, ग्यारह अल्पतर ये सब मिलकर तेंतीस अवस्थित बन्ध होते हैं; क्योंकि इन बन्धोंमें जितनी प्रकृतियोका बन्ध कहा है उतनी ही प्रकृतियोक। बन्ध द्वितीयादि समयोंमें जहाँ होता है वहाँ अवस्थित बन्ध कहा जाता है livson

आगे विशेष भूजाकारादिकी संख्या कहते हैं-

विशेष रूपसे मुजाकार एक सौ सत्ताईस, अल्पतर पैंताछीस, और अवस्थित एक सौ पिचदत्तर होते हैं। विशेष मुजाकार कहते हैं— धिवक्के संभविषुव विशेषभुजाकारंगळ नूरिप्पतेळको संभवमं पेळवल्लि साधनमप्प रचना-विशेषमिद्र:—

| सार        | मिश्र?    | अ          | सं २    | वेशसं     | 1311 | oll     | प्रमस           | को ४    | 11              |    | अप्र १  |   |
|------------|-----------|------------|---------|-----------|------|---------|-----------------|---------|-----------------|----|---------|---|
| <b>₹</b> ₹ | १७        | १७         | १७      | <b>१३</b> | १३   | १३      | 9               | 9       | 9               | 9  | 9       |   |
| २२         | <b>२२</b> | ₹ <b>₹</b> | २२<br>६ | १७<br>२   | २१   | २२<br>६ | १ <b>३</b><br>२ | १७<br>२ | २ <b>१</b><br>४ | २२ | १७<br>२ | - |
| 28         | १२        | ٤          | १२      | R         | ۷    | १२      | R               | 8       | 6               | १२ | 2       |   |

|   | अपू १   | अनिवृ | त्तिको २  |   |         |   |     |       | _       |    |        |
|---|---------|-------|-----------|---|---------|---|-----|-------|---------|----|--------|
|   | 8       | 9     | 1 8       | 8 | 8       | 3 | 3   | 2     | 2       | 8  | 9      |
| • | १७<br>२ | 2 8   | <b>१७</b> | 4 | १७<br>२ | 8 | 8 2 | 134 e | وه<br>ج | २२ | ٠<br>٢ |
|   | 8       | 8     | 3         | 8 | 2       | 8 | 2   | 8     | 2       | 8  | 2      |

है विज्ञेवभुजाकारंगळगाळायं माङल्वर्गुमरंतं वोडे इल्लि द्वाविवाहित्रक्रातिस्थातम कर्दुनिष्यं मिण्यावृष्टिबहुलं प्रकृतिस्थानमं कर्दुवडा बहुप्रकृतिस्थानांतरायंभवमणुदरिदं ५ भुजाकारबंधमा द्वाविज्ञातिप्रकृतिबंधवत्तिषदं शुन्यमण्डं। सासावनसम्यन्दृष्टि एक भंगपुतैक-विज्ञतिप्रकृतिस्थानमं कर्दुनिल् खबुभंगपुत द्वाविज्ञातिप्रकृतिस्थानमं कर्दुनिरल् खनुदर्भा-पुतैकविज्ञातिप्रकृतिस्थानमं कर्दुवागळेलितु द्वाविज्ञातिप्रकृतिस्थानयंथ भुजाकारंगळपुदें वित् नैराधिकमं माङ्गितरल् प्र२१ (क.२१ इ.२१) येव लब्धं खनुविज्ञाति

मुजाकार वंधंगळप्युष्ट । २४ । सम्याग्मच्यावृष्टि एक भंगयुतसप्तराग्रकृतिस्थानमं कट्डुतलु वड् भंग-१० युत द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमं कर्माविषं कट्टुत्तिरलु द्विभंगयुतसप्तवशप्रकृतिस्थानमं कट्डुवागलेनितु द्वाविशतिप्रकृतिबंधस्थानभुजाकारंगळपुत्रविद्यु त्रेराशिकमं माड्डुत्तिरलु । प्र । क । इ. । १९० । २२ । १७

मुजकारो यदा---द्वाविकातिकस्य मिष्णादृष्टी शून्यं, ततोऽधिकस्य मोहनीयवेषस्यानस्याभाषात् । सावादनवन्य-योग्यचनुर्वेकविदातिकस्यैकभंगस्य मिष्यादृष्टिबंबयोग्ययोडाद्वाविकातिकस्येकैकभंगेन समयंत्रे चतुर्विदातिः। एवं

सिण्यादृष्टिमें बाईससे अधिकका बन्धस्थान मोहनीय का न होनेसे ग्रुन्य है। सासादन-१५ में बन्धयोग्य दक्तीसके चार भीग कहे हैं और सिण्यादृष्टिमें बन्धयोग्य बाईनके उह भीग कहे हैं। सासादनसे सिण्यादृष्टिमें जावे नो एक-एक भीगकी अपेक्षा मिण्यादृष्टिमें वाईसके बन्धके छह भागोंके गुनाकार ४×६ = बीबीस होते हैं। इसी प्रकार सिम्में सतदहके बन्धके

बंदरूष्य द्वादशभुजाकारबंबंगळपुत्र १२ । असंयतसम्यग्दृष्टि एकप्रकार भंगयुत समदश प्रकृति-स्थानमं कटटुत्तरू चतुक्शेगयुत्तेकविद्यातप्र≱तिस्थानमं कटटुत्तरस् द्विभंगयुत्तसमदशप्रकृतिस्थानमं कटटुवागळेनितु एकविद्यातप्रकृतिस्थानवंयभुजाकारबंधगळपुत्रं दु त्रेराशिकमं साधुन्तिरस् — | प्र | फ | द्व | बंदरूब्धं भुजाकारंगळु एंटु । मतमा समदश प्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तरुसंयतं | १७ | २१ | १७ |

षड्भंगयुत्तडार्षिशतिम्हृतिस्थानमं कट्टुवागळु द्विभंगयुत् सप्तदाप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तळेनितु ह्वाविशतिम्हृतिस्थानभुजाकारंगळं माळ्डुमें वितिदों दु त्रेराशिकमं माडि । प्र । फ । इ । १७ । २२ | १७ |

बंद कब्धं भुजाकारंगळ् पन्तेरङपु १२ बंतसंयतन सप्तदाप्रकृतिस्थानदत्तीण भुजाकारंगळिप्पत्त-पुषु २० । बेशसंयतं एक भंगयुत त्रयोदा प्रकृतिस्थानमं कट्डुबल् द्विभंगयुत सप्तदाप्रकृतिस्था-नमनसंयतनापि मेणु सिक्षनापि मेणु बेवासंयतनापि कट्डुबल् द्विभंगयुतत्रयसेदाप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडेनितु भुजाकारंगळपुबंदितु त्रैराशिकमं माडि प्रतमंत्रे खुक्भगयुत्तैकविद्यातप्रकृतिस्थान- १० पुमं बड्भंगयुत द्वाविद्यातप्रकृतिस्थानयुमं फलराशियळं साडितु त्रैराशिकत्रियमं माडि —

| प्र<br>१३ | क | इ १३ | लब्ब<br>४ | प्र<br>१३ | फ<br>२१ | 53 | लब्ध | प्र<br>१३ | <b>फ</b><br>२२ | 5.5 | लब्ध<br>१२ |
|-----------|---|------|-----------|-----------|---------|----|------|-----------|----------------|-----|------------|
| \$        | 3 | 3    | •         | 8         | 8,      | 2  | 6    | 8         | 8              | 54  | 1          |

लब्बत्रयभुजाकरविद्येषंगळ् त्रयोदशप्रकृतिस्थानदर्साणदिमिष्पत्तनास्कष्पुव् २४ । प्रमत्तसंयतं एकभंग-

सम्यग्निम्ब्यादृष्टिश्रंययोग्यांद्रमासस्यण्डस्य सिन्धाःद्राध्यादिकाविकन द्वादयः । असंयतद्विमाससद्याकस्य सामादनवतुर्धेकविशतिकेनाष्टी मिथ्यादृष्टिगोढाद्वाविदातिकन च द्वाः श्रीत विश्वतिः । देशसंयतद्विवात्रयोदयाकस्य मिश्रासयवदेवासयताना द्विपाससदशकन चरवारः । सातादनवतुर्धेकविद्यातिकेन वाष्टी मिथ्यादृष्टियोद्धाविवातिकेन १५

दो भंग होते हैं। मिश्रसे भिष्यादृष्टिमें आता है। अतः मिष्यादृष्टिके बाईसके बन्धमें छह भंगोंकी अपेक्षा भजाकार २×६ = धारह होते हैं।

असंयतमें सतरह के बन्धके दो प्रकार हैं। वहांसे सामादनमें आनेपर वहाँ इक्कीस के बन्धके बार प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा आठ भुजाकार होते हैं। यदि सासादनसे सिण्यादृष्टिनें आवे तो वहाँ वाईसके बन्धके छह प्रकार होनेसे उनकी अपेक्षा बारह भुजाकार होते है। २० इस प्रकार बीस हुए।

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे होता है। वहाँसे मिश्रमें या असंयतमें या मरकर असंयत देव हो तो वहां सतरहंक बन्धके दो प्रकार होनेसे वनको अपेक्षा चार सुजाकार हैं। यदि सामादनमें आते तहां इक्कांसके बन्धके चार प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा आठ मुजाकार हुए। मिथ्यावृष्टिमें आवे तो वहां वाईतके बन्धके छह प्रकार हैं, उनकी अपेक्षा न्भ बारह मुजाकार हुए। इस प्रकार सब चौबास मुजाकार हुए।

१. असंयतं मिश्रगुणस्थानमं पोद्दिशेडे अवस्थितमल्लदे भुजाकारवंधमिल्ल ॥

युत्तनवप्रकृतिस्थामं कट्दुत्तिद्दुं विभागपुत्तवयोवशप्रकृतिस्थानमं कट्दुबागळ् विभागपुत्तवप्रकृति-स्थानमं कट्दिबोर्डनितु भुजाकारंगळपुत्रं वितु त्रेराशिकमं माविमत्तमते विभागपुत्तप्तप्रवशप्रकृति-स्थानमुमं खतुकभागपुत्तैकविशातिप्रकृतिस्थानमुमं खब्भागयुत्वाविशातिप्रकृतिस्थानमुमं फलराशिगळं मावित त्रेराशिक खत्रप्रयोवि

| 10  | 1 05 | · E | ू<br>स | Œ | 105 | ŧ | सरका | T. | 46 | €   | लब्ध | N N  | फ   | ₹  | लब्ब |
|-----|------|-----|--------|---|-----|---|------|----|----|-----|------|------|-----|----|------|
| 17  | - 40 |     | 4344   | - |     | ~ |      | -  |    |     |      | 1 -  | 20  | -  | 0.2  |
| 18  | 8.3  | 9   | 8      | ९ | 63  | ९ | 8    | 9  | २१ | 9   | 6    | 4    | 44  | ٧. | 1 22 |
| 1 . | -    | -   |        |   | 20  | 2 |      |    |    | 1 3 | -    |      | 1 4 | 2  |      |
| 1 7 | 1 4  | 1 4 |        |   | 1 4 | • | i    | ₹  | 8  | ٠,  | 1    | ١. ٢ | 9 1 | ٦. | 1    |

भंद लब्ध भुजाकारगळ् इत्यत्ते दु २८ । अप्रमत्तसंयतनेकभंगयुतनवभक्तित्वामं कट्टुतित्तदुं वेवासंयतनागि द्विभंगयुतसमदशप्रकृतित्यानमं कट्ट्टिनिव्हुं दिभंगयुतसमदशप्रकृतिपुत्र । र । अप्रव्यंकरणंगमंते एकभंगयुतनवप्रकृतित्यानमं कट्ट्टिनिव्हुं दिभंगयुतसमदशप्रकृतिस्थानमं वेवासंयतनागि कट्टिवोडेरडु भुजाकारगळपुत्र । र । अनिवृत्तिकरणं एकभंगयुतर्वषप्रकृतिस्थानमं कट्ट्टिनिव्ह्व्यद्यंकरणनागि एकभंगयुतनवप्रकृतित्यानमं कट्टिवोडो हु भुजाकारमण्युः ।

सत्तमा येकभंगयुत पंजप्रकृतित्यानमं कट्टिनिव्हुं वेवासंयतनागि द्विभंगयुतसमदशप्रकृतित्यानमं
कट्ट्टिशुम्ं पंजप्रकृतित्यानमं कट्टिनिव्हुं वेवासंयतनागि द्विभंगयुतसमदशप्रकृतित्यानमं कट्टिने
स्थानमं कट्टिवोडो हु भुजाकारमा चतुन्वस्य वेवासंयतनागि द्विभंगयुतसमदशप्रकृतित्यानमं कट्टिन
सनिद्ध्यानक्ष्युत्रकृतित्यानमं कट्टिने
सनिद्धित्वरुत्यानम् कट्टिने
सनिव्हित्वरुत्यत्यानम् कट्टिनोडो हु भूजाकारमयन् । सत्तं त्रिप्रकृतित्यानमं कट्टिने
सनिव्हित्वरुत्यत्यानयं कट्टिवोडो हु भूजाकारमञ्जू । सत्तं त्रिप्रकृतित्यानयं कट्टिनोडो

च द्वारविति चतुर्विवति । प्रमानसंग्रतिद्वधानवनस्य देवसयतिद्वधात्रयोश्यकेन चस्वार., स्थानंग्रतिद्विधस्तान-दशकेन चस्वार, मामारने चतुर्विकविकातिकेनाष्टी मिध्यादृष्टियङ्विबद्वाविकातिकेन द्वारमेन्यष्टार्विनातिः । अप्रमत्तेकविषनवकस्य देवासंग्रतिद्वभगसमदशकेन द्वो । अपूर्वकरणनवकस्यानि तयेव द्वो । अनिवृत्तिकरणेक-भंगपंचकस्यापूर्वकरणेकभंगनवकेनैकः, देवासंग्रतिद्वभंगससदशकेन द्वो, चतुष्करमेकभंगपंचकेनैकः, देवासंग्रतिद्व

प्रमन्तर्मे नौके बन्धके दो प्रकार हैं। वहांसे देशसंयतमें आवे तो वहां तेरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार मुजाकार हुए। यदि मिश्रमें या अतंयतमें आवे तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः चार मुजाकार हुए। सासादनमें आवे तो वहाँ इन्कीसके बन्धके चार प्रकार अतः आठ मुजाकार हुए। सम्यादृष्टिमें आवे तो वहाँ वाईसके बन्धके छह प्रकार हैं। अतः बारह मुजाकार हुए। इस तरह सब अहाईस हुए।

२५ अप्रमत्तमें बन्धका एक ही प्रकार है। वहांसे मरकर असंयत देव हो तो वहां सत्तरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अता दो अुजाकार हुए। प्रमत्तमें आवे तो वहां नौका हो बन्ध होता है अतः भुजाकार नहीं है। अपूर्वकरणमें नौका बन्ध है। वहां भी इसी प्रकार दो ही अुजाकार हुए।

अनिष्टतिकरणके प्रथम भागमें पांचके बन्धका एक प्रकार है। बहाँसे अपूर्वकरणमें आवे है॰ तो वहाँ नौके बन्धका एक प्रकार है अतः एक मुजाकार है। यदि मरकर असंयत देव हो तो

भुजाकारंगळ भूरप्रवृष्ठ । मसमा द्विप्रकृतिस्थानवंषकनप्यनिवृत्तिकरणं त्रिप्रकृतिस्थानमं किर्ह्विको हु भुजाकारसम्कृता द्विप्रकृतिस्थानमं करिवोक्षेरङ्ग भुजाकारसम्कृता द्विप्रकृतिस्थानमं करिवोक्षेरङ्ग भुजाकारसम्बद्धान्त स्थानमं करिवोक्षेरङ्ग भुजाकारसम्बद्धान्त स्थानमं करिवोक्षेरङ्ग भुजाकारसम्बद्धान्त स्थानमं करिवोक्षेर्य स्थानकारसम्बद्धान्त स्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं स्थानकारस्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं स्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं स्थानमं स्थानमं स्थानमं स्थानमं स्थानमं करिवोक्षेत्र स्थानमं स्थान

णम चउवीस बारस बीसं चउरट्ठबीस दो ह्दो य । थुरु पणगादीणं तिय तिय मिच्छादिमजगारा ॥४७२ ॥

नभश्चतुर्विद्यातिर्दादश विद्यातिरुचतुरधिवश्चितिरुद्धिः च । स्यूले पंचकादीनां त्रिक त्रिकं मिण्यादृष्टचादि भजाकाराः ॥

मिष्याबृष्टपारियागिनवृत्तिकरणपट्यैत विशेषभृक्षश्तारंगळुत्तंगळु कर्मादवं पेळल्बडूबल्लि मिष्यावृष्टियोळु शून्यमक्कुमेके दोडा मिध्यावृष्टि कट्डुब मोहनीयप्रकृतिबंधस्थानं द्वाविद्यतिप्रकृति-स्थानमल्ळदे मेळ्यिकप्रकृतिवंधस्थानमिळ्ल्पुर्दोरस्य । सासावनंगे खतुष्टिकशतिभूजाकारंगळप्युष्टु । २४ । मिश्रंगे द्वादशभूजाकारंगळप्युष्टु ॥१२॥ असंस्थतंगे विद्यतिभूजाकारंगळप्युष्टु २० । वैद्या

भंगसप्तदणकेन ही, जिनस्य चतुष्वेणीकः, देवास्यताहिभंगसप्तद्यकेन ही, हिक्स्यैकभगत्रिवेणीकः देवास्यतिहि-भंगसप्तदाकेन ही, एकरयैकभंगदिकेनैकः, देवासंयतिहभंगसप्तदाकेन ही मिलित्वा सप्तदियायग्रवातं।।४७१।। तानेवाह—

विशेषभुजाकाराः मिथ्यादृष्टी शून्यं । सासादने चतुर्विशतिः । मिश्रे द्वादशः । असंदेते विशतिः । २०

सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो मुजाकार हुए। इस तरह तीन हुए। दूसरे भागमें चारका बन्ध। वहाँसे प्रथम भागमें आकर पौचका बन्ध करे तो उसकी अपेक्षा एक मुजाकार है। यदि मरकर देव असंयत हो तो वहाँ सतरहके बन्धके दो प्रकार हैं। अतः दो मुजाकार होनेसे सब तीन हुए।

आगे उन्हींको कहते हैं--

भंगोंकी अपेक्षा विशेष भुजाकार मिध्यादृष्टिमें शून्य, सासादनमें चौबीस,

संयतंगे बतुब्बिति भूजाकारंगळपुषु । २४ । प्रमत्तसंयतंगे जब्दाबित्रति मृजाकारंगळपुषु २८ ॥ अप्रमत्तंगे हयभुजाकारंगळपुषु । २ । जपूब्वंकरणगेषु ढिकमुजाकारंगळपुषु । २ । स्यूलगेळ-निवस्तिकरणनोळ् पंचकाविष्ठकृतिस्थानंगळोळ् त्रिकत्रिकभुजाकारंगळपुषु ३।३।३।३।३। संदृष्टि :—

|    | प्रकृ. भंग |   | भुजाकार<br>संख्या | अल्पत <b>र</b><br>बध |      | पतर<br>बंध | अनिवृत्ति |   |     |   |
|----|------------|---|-------------------|----------------------|------|------------|-----------|---|-----|---|
| अ  | 4          | 8 | 3                 | 7                    | 8    | 4          | 18        | ş | ₹ : | ١ |
|    | 3          | 3 | ą                 | 3                    | 3    |            |           |   |     |   |
| अ  | ٧,         | 8 | ₹                 | 8                    | स्थू | 8          | 1         | 1 | 8   |   |
| अ  | ٩          | 8 | 2                 |                      |      |            |           |   |     |   |
| স  | 9          | 7 | ٦/                | 7                    | 1    |            |           |   |     |   |
| दे | 83         | ₹ | 78                | 7                    | 1    |            |           |   |     |   |
| अ  | 85         | 2 | २०                | Ę                    |      |            |           |   |     |   |
| मि | 80         | 7 | . 88              | 0                    | 1    |            |           |   |     |   |
| सा | 38         | 8 | 58                | 0                    |      |            |           |   |     |   |
| मि | 22         | 8 |                   |                      | 1    |            |           |   |     |   |

अप्पदरा पुण तीसं णभ णभ छ द्दोण्णि णभ एक्कं। धूरुे पणगादीणं एक्केक्कं अंतिमे सुण्णं ॥४७३॥

अल्पतराः पुनिस्त्रिशन्तभो नमः यद् द्वौ द्वौ नभ एकः । स्युले पंचकादोनामेकैकोऽतिमे शून्यं।।

पुनः मत्तत्पतरंगळु मिष्यादृष्टियोजु ३० । सासादननोजु नभमेयककुं शून्यमं बुक्रर्थं ।

मा सासादनंगे गुजाकारवंथ संभविमुगुमल्लदत्पतरवंथं संभविसदेकै दोडे पतनकीलनप्पुदरियं ।

मिष्यादृष्टिगुणग्यानमनल्लदन्यगुणग्यानमं नियमदिवं पोहिनपुदरियं । मिश्र्मेयुमत्पतरवंथविकोवं

र० शून्यमेयककुमेके दोडा मिश्रमुसेले असंयतगुणग्यानमल्लदन्यगुणग्यानातरमं पोहनप्पुदरिदं सम
देशसंयते वर्जावनितः । प्रमत्त्रश्यावनितः । अप्रमत्तं डी । अपुलंकरणग्रित् ही । स्युले अनिवृत्तिकरणं पंचकादिव

देशस्यतं बतुश्वाताः । प्रमत्तश्यशिवातः । अपन्तः द्वा । अपूबकःणज्ञपः द्वा । स्यूजे आन्तृश्यकरणः पत्रकारियु व्यवस्था भूत्वा पनदस्य मिलन्दा तार्वतः । ४०२॥ पुनः अरुपतरा मिथ्याष्ट्री योः डार्डाविववित्वस्य निध्यानयतर्योद्धवासस्यकेन द्वादसः, वैदासंयतिद्ववात्रन योदसकेत द्वारम्, अप्रमत्तिरधानकेन गविति विजन । तस्यैकदिवतिकेन द्वियानयकेन च योदः 'सासल्यक्तन

१६ मिश्रमें बारह, असंयतमें बांस, देशसंयतमें चौबास, प्रमत्तमें अठाईस, अप्रमत्तमें हो, अपूर्व-करणमें हो, अतिवृत्तिकरणमें पांच आहिके क्यमें तीन तीन मुजकार होनेसे मिलकर पन्द्रह । इस तरह एक सी सत्ताईस मुजाकार हुए ॥४७२॥

अब अल्पतर बन्ध कहते हैं — ग्रिभ्यादृष्टिमें बाईसका बन्ध, उसके छह प्रकार। बहांसे प्रिश्न या अस्पतमें जानेपर सतरहका बन्ध दो प्रकार। सो एक-एक प्रकारमें छह र प्रकारक वाईसके बन्धकी अपेका बारह अल्पतर होते हैं। यदि देशसंयतमें गया तो बहां तैरहका बन्ध दो प्रकार। अतः बारह अल्पतर होते हैं। यदि अप्रसत्तमें गया तो बहां नौका बन्ध एक प्रकार। अतः छह अल्पतर स्व तीस हुए।

वंषमक्कुमप्युर्वीरवमवस्थितवंषमेयककुमल्यतर्वपविद्येषं संभवितत् । केळ्ये सिध्यावस्थियप्यतल्लवे सासावननागनत् कारणमाणि निष्णंगल्यतरवंषविद्येषं शुन्यमें बुद्द सिद्धमक्कुं ॥ वसंयतनोळल्यत-रंगळारप्युत्त । ६ । वेत्रासंयतनोळरेडप्युत्त । २ । प्रमत्तसंयतनोळमेर देयल्यतराळप्युत्त । २ । वप्रमत्तनोळ् शुन्यमक्कुमपूर्णकरणनोळ् वो वेयल्यतरवंश्यित्रोयसक्कुं । स्यूलनोळ् पंचकावि-स्थानंगळनोकेकाल्यतर्गळपुष्वतिमवोळ् वल्यतरङ्गयसक्कुमियकके संदृष्टि :—

|    |            |      |      |    | ·   | ~   |     |     |     | •   |     |
|----|------------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | मि         |      | अ    | वे | प्र | अपू | 1 3 | रनि |     |     | _   |
| ठा | २२ २२      | 3381 | 9 80 | 83 | 8   | ٩   |     | ¥   | P   | 2   | *   |
| ठा | र<br>१७ १३ | -    | 3 0  | ~  | 2   | 8   | -3  | -   | - 2 | - 2 | _ { |
| 01 | 5 5        | 8    | 2 8  | 8  | 8   | 8   | 5   | 8   | 8   | 8   | ۰   |
| ¥  | १२१२       | Ę :  | 8 3  | २  | 2   | 8   | ?   | ?   | 8   | 8   | 0   |

ई पंचलवारिग्रवस्थतरवंशंगळ स्वक्यिनकथ्य गंध्यस्थङ्गुमकं तें बोडे मिध्यादृष्टिजीवं वर्मकार द्वाविद्यातप्रकृतिस्थानमं कर्टुचलुं द्विप्रकार सप्तवन्नप्रकृतिस्थानमं निभनागि नेणसंयतनागि कर्टुचां विराष्ट्र द्वावगभंगगळ्युच्च । १२ । मतमा मिध्यादृष्टि वर्मकार द्वाविद्यातिग्रकृति
स्थानमं कर्टुचां वेशसंयतनागि द्विप्रकारव्योवशमकृतिस्थानमं कर्ट्ट्वोडं द्वावशास्थतरवंषमेवंगण्यपुच्च । १२ ॥ मत्तमा मिध्यादृष्टि वर्मकारद्वाविद्यात प्रकृतिस्थानमं कर्ट्टुचलुमप्रमत्तनागि १०
एकप्रकारनवमकृतिस्थानमं क्ट्ट्वोडत्यतरवंषविकत्यंग्ळारप्यु ६ । वितु मिध्यादृष्टिभर्त्यतरवंषभेवंगळ् मुवतस्युच्च ३० ।

वज्जं अपमत्तं तं समिल्लयइ मिश्कों इति नियमात्, सावादनस्य पत्तनजोकत्यात् मिथ्याः हालेव गमनादेकाँदश-तिकस्य भुजाकारा एव नात्पतर्रामित तृत्यं । मिश्रस्यासंयते गमने वंबस्यावस्थितत्वानिन्ध्याद्गे च गमने भुजाकारत्वादत्यनात्मनाः च सप्तरकस्य नात्पतरोऽस्तीति तृत्यं । असंयते द्विवाचसदशकस्य देवासंयतद्विजा- १५ त्रयोदशकेन चरवारः, अप्रमत्तैकभंगनवकेन च द्वाविति वद् । देशसंयते द्विवानयोदशकस्याप्रमत्तेकचानवकेन

मिण्यादृष्टि जीव सासादन और प्रमत गुणस्थानोंको छोड़ अप्रमत तक जाता है अतः साजादनके चार प्रकारवाले इन्होनके क्या आयेखा और प्रमत्तके दो प्रकारवाले मी-के बन्धको अपेखा अक्तरव बन्ध नहीं कहे। तथा सासादनसे गिर मिण्यादृष्टी हो होता है। इससे इक्कीसके बन्धके मुजकार बन्ध तो सम्भव हैं किन्तु ऊपर नहीं चढ़ता, इससे कुल्यत्तका अभाव है। इससे सादनमें जून्य कहा है।

सिश्रसे गिरे तो सिध्यादृष्टि ही होता है अतः वहाँ मुजकार बन्ध हो होता है और उत्तर चढ़े तो असंयतमें जाता है। वहाँ भी मिश्रको ही तरह सतरहका बन्ध है। इससे मिश्रमें अलगतर बन्ध न होनेसे सून्य कहा है। असंयतमें तो मकारसे सतरहका बन्ध होता है। बहाँसे देशसंयतमें जावे तो वहाँ दो प्रकारसे तेरहका बन्ध । अतः चार अलगतर हुए। २५ यदि अप्रसचमें जावे तो वहाँ एक प्रकारसे नौका बन्ध है। अतः दो अलगतर हुए। इस तरह छह हए।

मिध्याष्ट्रविटजीवं सासावनन् प्रमत्तनुमागि एकविश्रतिपष्ट्रतिस्थानमुमं द्विप्रकार नवप्रकृति-स्थानममं कटटनेकें बोडे-सासणपमत्तवन्तं अपमतं तं समस्लिथइ मिच्छो एंबी नियममूंटप्य-बरियं । सासावननोळं मिश्वनोळं शुन्यमक्कुं । द्विप्रकार सप्तवश्वप्रकृतिस्थानमनसंयतं कट्टुत्तमिवृद् बेशसंयतनागि द्विप्रकार त्रयोदशप्रकृतिस्थानमं कृदिटदोडल्पतरबंधभेदंगळ नाल्कप्पून् ४। मत्तमा ५ असंयतं द्विप्रकारसम्बद्याप्रकृतिस्थानमं कटुट्रतमिवृद् अप्रमत्तनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कड़िदोडेरडल्पतरबंधभेदंगळप्पूब् २ । वितसंयतंगल्पतरबंधभेदंगळारप्पूब् । ६ । सप्तदशप्रकृति-स्यानबंधकसम्यग्निभ्यादृष्टि वेशसंयतपृशस्यानमूमनश्रमत्तगुणस्यानमुमं साक्षारपोद्द्ंवृदिल्लक्रमः विदमसंग्रतनाद बळिकं पोदवु गुमें बुद् मुंपेळवंते ज्ञातब्यमक्त् । मिण्यादृष्टचादिगुणस्थानवित्तगळ् साक्षाविनितिनित् गुणस्यानंगळं पोद्दंबरंद मुंवे बद्रेक्क दूरण पंच य इत्यादि सुत्रं पेळल्पडुगु-१० मध्युद्दरितं । मिश्चगुणस्थानवत्ति केळगे मिध्याद्दृष्टिगुणस्थानमनत्स्त्रवे सासावनगुणस्थानमं पोदुद् वृदिल्ल । द्विप्रकार त्रयोदश प्रकृतिस्थानमं कट्द्रसिद्दं देशसंयतनेकप्रकारमध्य नवप्रकृति-स्थानमनप्रमत्तनागि कटिदोडेरडल्पतरबंध भेदंगळप्पव । २ । द्विप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कटट-सिवर्वे प्रमत्तसंयतनप्रमत्तसंयतनागि एकप्रकार नवप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोर्डरडेयल्पतरवंशविशेषं-गळप् । २ । <sup>"</sup>मिल्लि नवप्रकृतिस्थानमं कट्टुत्तिब्दु" प्रमत्तसंयतनप्रमत्तनागियल्लिय्ं नवप्रकृति-१५ स्थानमं कदटगुमंतु कट्टलं विरलु अवस्थितबंधविद्रोषमल्लबन्पतरबंधविद्रोषमे तक्कुमें बोर्ड प्रमत्त्रसंयतंगरतिद्विकवंषपुट् । अप्रमत्तनोळ् बंधमिल्लप्पुदरिदं । बहुर्प्रकृतिबंधदत्त णिवमल्पतर-प्रकृतिबंधमप्रमत्तसंयतनोळ सिद्धमप्यवरितं । अप्रमतसंयतंगल्यतरयंधविद्योषं संभविसदेकं वोष-प्रमत्तनपुर्वंकरणनागियुमहिलयुं समानभंगनवप्रकृतिस्थानमं कटटग्रमप्पवरिदमत्पतरवंघं शस्य-मक्कं । अपूर्वकरणसंयतनेकप्रकारनवप्रकृतिस्थानमं कट्ट्रात्वद् अनिवृत्तिकरणनाणि एकप्रकार

२० हो । प्रमत्तिष्टिशानवरूस्य अप्रमत्तिरुभंगनवरूत हो । कथं समसंस्थावंषेऽस्वतरत्वं ? प्रमत्ते अरतिहिक्वंषच्छेदे-नाप्रमत्ते प्रकृतिवयस्यास्पतरत्वसंभवात् । अप्रमत्तेऽपूर्वकरणसमानभंगनवरूवंषाच्छूत्यं । अपूर्वकरणे एकथानवरू-

देशसंयतमें तेरहका बन्ध दो प्रकारसे । यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नौका बन्ध, प्रकार एक । अतः दो अल्पतर हुए ।

प्रमत्तमें नौकायन्त्र, दो प्रकार। यहाँसे अप्रमत्तमें जावे तो वहाँ नौक। यन्ध एक २५ प्रकार। अतः दो अल्पतर हुए।

र्शका—प्रमत्त और अप्रमत्तमें नौका ही बन्ध होता है। अतः समान संख्या होनेसे अवस्थित बन्ध ही सम्भव है। अल्पतर कैसे कहा ?

समाधान – प्रमत्तमें अरति और शोकके बन्धकी व्युक्तिल्ला हुई है। उसकी अपेक्षा अकृतिबन्ध अल्पतर होनेसे अल्पतर बन्ध सम्भव है।

<sup>,</sup> अप्रमत्तसे अपूर्वकरणमें जानेपर दोनोंमें समान रूपसे नौका बन्ध होनेसे अल्पतर बन्ध सम्भव नहीं है। अतः शुन्य कहा है।

१. म विल्ली । २. इदरभित्रायं मुंपेळ्व प्रमन्ताप्रमत्तनीळ बरिवद ।

पंत्रप्रकृतिस्थानमं कहिबोडो वेयल्यतर्वायभेवमक्कु । १। एकप्रकार पंत्रप्रकृतिस्थानमं कट्टु-तिर्हृतिवृत्तिकरणसंयत्नेकविषयनु:प्रकृतिस्थानमं कहिबोडिल्छुमो वल्यतर्वायभेवमक्कुं १। प्रिप्रकृतिस्थानमनेकविषयां कट्डुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेकविषाद्विप्रकृतिस्थानमं कट्टुन्तिर्हेतिवृत्तिकरणनेकविषाद्विप्रकृतिस्थानमं कट्टुन्तिर्हेतिवृत्तिकरणनेकविष्यमक्कुं। १। एकप्रकार द्विप्रकृतिस्थानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिक्ष्यानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिक्ष्यानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिक्ष्यानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानमं कट्टुन्तिर्हृतिवृत्तिकरणनेक्षयानम् वृत्तिकरणनेक्षयानम् वृत्तिकरणनेकष्टित्वस्थानम् वृत्तिकरणनेकष्टित्वस्थानम् वृत्तिकरणनेकष्टितिकरणनेक्षयानम् वृत्तिकर्विप्तिकर्विपतिकर्वेष्टितिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपतिकर्विपति

विशेवावस्थितवंषभेवंगळुं भुजाकारास्यत्रवंधंगळ द्वितोयाविसमयंगळोळ् संभविसुवंतप्य-समानप्रकृतिस्थानवंधंगळ नूरेप्पतेरकपुत्रु १७२। मुंवे पेळल्पकृत विशेषावक्तव्यवंयविशेवंगळु भूररोळ द्वितीयाविसमयंगळोळु समानप्रकृतिस्थानंगळु मुरप्पुतंतु विशेषावक्तियवं नूरेप्पतः १० प्रवप्तु १७५ ववरोळाळागुमुं भुजाकारास्यत्रस्य वंधविशेषंगळोळु सासावतित्पत्तो हु प्रकृतिस्थानमं चतुन्वियमं कट्टुल् निष्वादृष्टिगुणस्थानमं में विष्यक्तिराज्ञात्रस्यात्रम्यक्तिरह्मात्रम्यक्तिरह्मात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिर्यस्यात्रम्यक्तिस्थानम्यकेट्ट्र्यात्रम्यक्षित्रम्यक्तिस्थानमनेकट्ट्र्वारिक्यपत्तात्रकृति

|    | सा      | मि  | अ  | _      |            | à   |       |    | я  |    | _  | अ   | अ   | पनि | भुः | नाव | गरो | त्पन | नाव | स्थि | तर र | वनेय         | ď  |
|----|---------|-----|----|--------|------------|-----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|--------------|----|
| ठा | ٦१<br>× | 6.9 | १७ | १७     | 53         | \$3 | \$ \$ | 8  | 0  | 9  | 8  | 9   | 9   | 4   | 4   | 8   | 8   | 3    | 3   | 7    | 3    | 8 8          |    |
| ठा | 22      | 22  | २१ | ₹<br>₹ | <u>₹</u> 9 | ₹₹  | २२    | 13 | 80 | 38 | 25 | ₹0× | 180 | -   | 10  | 4   | 80  | 8    | १७  | 7    | 20   | २ १७         | -, |
|    | - 5     | =   | 8  | Ę      | -          | ٨   | -     | -3 | 2  | 8  | É  | 2   | ٦   | -8  | 2   | -8  | -2  |      | 2   | 8    | 3    | <u>१</u> - २ | 1  |
| ¥i | 28      | 185 | 6  | १२     | 8          | 6   | १२    | ď  | 8  | 6  | १२ | 2   | 1 2 | *   | 2   | 8   | 2   | 8    | 2   | 8    | 3    | १२           | 1  |

स्यानिवृत्तिकाणैकधापंचकेनैकः । अनिवृत्तिकारणे एकचापंचकस्यैकधाचतुःक्षेणैकः । तच्चतुष्कस्यैकधापेकशेकः । १५ तिरत्रकस्यैकधाद्विकेनैकः । तद्द्विकस्यैक्षेकैनैकः । चरमभागे एकं बच्चा सुस्यसाररायं गतस्य वंबादयन्तव्यस्थार-

अपूर्वकरणमें नौका बन्ध, एक प्रकार । और अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें पाँचका बन्ध, एक प्रकार । अतः एक अन्यतर है ।

अनिष्टृत्तिकरणमें एक प्रकार पाँच के बन्धके एक प्रकार चारके बन्धकी अपेक्षा एक। एक प्रकार चारके बन्धके एक प्रकार तीनके बन्धकी अपेक्षा एक। एक प्रकार तीनके बन्धके २० एक प्रकार दोके बन्धकी अपेक्षा एक। और एक प्रकार दोके बन्धके एक प्रकार एकके बन्धकी अपेक्षा एक अल्पतर है।

अनिवृत्तिकरणके पंचम भागमें एकका बन्ध है। वहाँसे सूक्ष्मसाम्परायमें जावे तो

सूरमतापरायतु मोहत्तीयापेखींवरेतुमं कट्टुवृद्दिल्लॅबृदल्वं यी अवक्तव्यं। अवस्थितवंषसूत्यमकुमेके दोड दितीयादिसमयदोळ ई अवक्तव्यवंषमं कटनप्पर्याः।।

<sup>\*</sup> अप्रमतः प्रमत एव भवति पश्चात् असंयतस्त्रद्वभवापेक्षया देवासंयतस्य सत्यवीमत्यनिप्रायः । एवमपूर्व्य-करणादितः।

|    | मि        | मि  | मि             | ·  | व         | द्ये      | प्र | स | ar | नवृ | 8 .<br>P5 | ल्पतरो-<br>स्नावस्थित | 1     |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----|-----------|-----|----------------|----|-----------|-----------|-----|---|----|-----|-----------|-----------------------|-------|----------|---------------------------------------|
|    | <b>२२</b> | २२  | <b>२२</b><br>६ | 80 | <b>१७</b> | <b>१३</b> | 8   | 8 | 8  | 8   | 8         | 2                     | 8     |          | कृष्टि अवस्थित<br>गरु १७५             |
| 4- | १७<br>२   | 500 | 8              | १व | 0 1       | 6         | 8   | 9 | 8  | 2   | 5         | \$                    |       | १७       |                                       |
|    | १२        | १२  | Ę              | ٧  | 2         | 2         | 2   | 8 | 8  | 8   | 8         | ?                     | अवश्त | ज्ञव २ त | क्य <b>जावस्थित</b>                   |

इल्लि विज्ञेषायक्तस्यंगळु मुरप्पुयर्वे ते बीडे उपद्यमञ्ज्यवतरणबोळ्पद्यांतकवार्यः क्रमविबं तम्सुंहराकालं तन्त गुणस्थानयोळिवर्षुं तबनंतरसमयबोळ् सुक्मसांपरायनागि तद्गुणस्थानकालमे-तम्सुंहर्तागत्रसम्यंगळः कर्मावरं कळिवनंतरसमयबोळिनिवृतिकरणनागि तत्प्रथमसमयबोळ् संज्यकनलोभमनों वने कट्टिबोडो ववक्तव्यवंषविशेषमञ्कुं १ मत्तमा उपद्यांतकषायनागिल येणाः

५ रोहणावरोहणसूक्तमांपरायनागिल प्राम्बढवेबायुष्यकगळ्गं मरणमाबोडे वेबासयतरागि द्विभंग-युत्त समवज्ञप्रकृतिस्थानमं कट्टिबोडिबेरडबत्कव्यवंखिद्येवंगळपुष्यंतवक्तव्यंगळ् सूरप्युववर द्विती-याविसमयंगळोळू समबंघमाबोडबहियतंगळुमल्लि पूरप्यु ३ वे दितरियलपदुवुवे विव सुंवण गाया-सूत्रविंबं पेळवपर :—

मेदेण अवत्तव्या ओदरमाणस्मि एक्कयं मरणे ।

दो चैव होंति एत्यवि तिण्णेव अवद्विदा भंगा ॥४७४॥

भेदेनावन्तव्या अवतीर्ध्यमाणे एको मरणे द्वावेद भवतोऽत्रापि त्रय एवावस्थिता भंगाः ॥ भेदेन विशेषविद्यमञ्जनव्यभंगगळ् भुवेज्यतं उपसम्भ्रेण्यवरोहकोपञातकवायं सुन्तसाप-रावनागि तद्गुणस्यानचरससमयबोज् सोहनोधमनेनुमं कट्टबनियस्तिकरणनागि एकश्रक्कतिस्थानसं

स्पतरपूर्वं । एवमस्पतरबंबाः पंचवरवारियत् । अवस्थितस्यु भुजाकारास्पतरयस्यमाणावक्तव्यानां द्वितीया-<sup>१५</sup> दिसमयेषु वये पवससस्यप्रवातं ॥४७३॥

ते विशेषेणावक्तव्यास्तु सूक्ष्मसांपरायोऽस्तमोहबंघोऽवतरणेऽनिवृत्तिकरणो मृत्वा संव्वलनलोभं बध्नाः

वहां सोहनीयका बन्ध नहीं है। अतः वहां अवक्तत्व्य बन्ध सम्भव है, अल्पतर नहीं। अतः भृन्य है। इस प्रकार अल्पतर बन्ध पैतालीस हैं।

एक भी सनाईस मुजाकार, पेंताळीस अल्पतर कहे और तीन अवक्तत्य कहेंगे। इन १० सबमें पहले समयमें जितनी-जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उतनी-उतनी ही प्रकृतियोंका बन्ध दितीय समयमें जहाँ हो वहाँ अवस्थित बन्ध कहळाता है। अतः अवस्थित बन्ध एक सी पिचहत्तर हैं।।अऽश।

भंग विवक्षा होनेपर विशेषरूपसे अवक्तस्य बन्ध कहते हैं ---सूक्ष्म सान्परायमें मोहका बन्ध नहीं होता। वहाँसे चतरकर अनिवृत्तिकरणमें

कदिट्दोडिंदो देवक्तव्यवं धभेदमक्कृता उपजातकवायनागर्लि भेणारोहणावरोहणसूक्ष्मसांपराय-नागर्लि मोहनीयमनेतृमं कट्टदे प्राग्डद्वापुच्यंगे भरणमादोडे देवासंयतनागि द्विविधसायवज्ञप्रकृति-स्वानमं कट्टिदोडेरडबक्तव्यंगळपुर्वितवक्तव्यवंधभेदंगळ, पूरप्पु ३ ववर द्वितीयाविसमयंगळोळू सबुआठतिस्यानवंधमापुच विरलवस्थितवंधंगळ पूरप्पुच ३ ॥ इंतु मोहनोयक्के सामान्यविज्ञोव-भुजाकाराव्यतरावस्थितावक्तव्यमं व चतुष्टिवधवंधंगळ पेळवनंतरं मोहनोयोवप्रकृतिस्थानंगळेनि-ते वोडे पेळवर्गः —

> दस णव अर्ठ य सत्त य छप्पण चतारि दोण्णि एक्कं च । उदयद्वाणा मोहे णव चेव य होंति णियमेण ॥४७५॥

दश नवाष्ट्र च सप्त च वट् पंच चत्वारिद्धे एकं चोदयस्थानानि मोहे नव चैव च भवंति नियमेन ॥

वशः नव अष्ट सप्त षट् पंचाचतुः द्वि एकप्रकृतिसंख्याविष्ठननंगळप्रुवयस्थानंगळः मोहनीय-बोळ् नवस्थानंगळप्पुब् । संदृष्टि—१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । २ ४ १ ॥

अनंतरं मिण्यावृष्टिपाविगुणस्यानंगळोळु मोहनीयोवयप्रकृदिसंभवासंभवंगळनुबयस्यानं-गळ्गे पेळवपद ।

> मिच्छं मिस्सं सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मतं। एका कसायजादी वेददजुगलाणमेकं च ॥४७६॥

मिण्यास्वं मिश्रं स्वगुणे वेवकसम्पग्टुण्टावेव भवति । सम्पश्रवं एका कवाभन्नातिव्वंबद्वियुगालयोरेकं च ॥

मिष्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रकृतियं तंतम्मगुणस्यानबोळे उविधसुवव् । वेवरूसस्यारृष्टाटगळप्य असंयताविचतुरगृणस्यानवत्तिगळोळे सम्यश्वप्रकृतित्युवयमक्कुमिती वेळल्वट्टप्रकृतिगळने २०

तीरयेकः । स एव च यदि बद्धायुष्कः आरोहणेजरोहणे वा जियते तदा देवासंयतो भूरवा द्वित्रा सतदसक् बष्नातीति द्वौ एवं त्रयां भवंति । अत्रापि तद्द्वितीयास्तिमयेषु समयेषे त्रयः एवावस्थितास्यः भवंति ॥४०४॥ एवं मोहनीयस्य सामान्यविद्योषमुजाकारादिचतुर्थावंषामुक्स्या इदानीमुदयस्यानान्याहः—

दशनबाष्ट्रसम्बद्धं चनतुद्वर्धे कप्रकृतिसल्यान्युदयस्थानानि मोहनीये नवैव भवति ॥४७५॥

मोहनीयोदयप्रकृतिषु मिथ्यात्वं मिश्रं च स्वस्वगुणस्थाने एवादिति । सम्यक्त्वप्रकृतिः वेदकसम्यग्दृष्टावे- २५

संब्बलन लोभका बन्ध करनेपर एक अवक्तव्य बन्ध होता है। और बद्धायु सूक्ष्म साम्पराय चढ़ते या कतरते हुए मरण करे तो देव असंयत होकर दो प्रकारसे सतरह प्रकृतियोंका बन्ध करता है, उसकी अपेक्षा दो अवक्तव्य हुए। इस प्रकार तीन अवक्तव्य बन्ध हैं। यहाँ भी द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका बन्ध होनेपर तीन अवस्थित बन्ध सम्भव् हैं।।४७४॥

इस प्रकार मोहनीयके सामान्य विशेषरूप भुजाकार आदि चार प्रकारके बन्धोंको ३० फहकर अब मोहनीयके उत्पर्धान कहते हैं—

दस, नी, आठ, सात, छह, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिरूपसे नियमसे मोहनीयके नी चन्यस्थान होते हैं ॥४७९॥

मोहनीयकी खदयप्रकृतियोंमें मिध्यात्व और मिश्रका खद्य अपने-अपने मिध्यादृष्टि

पेळल्यस्ट गुणस्थानंगळोळेषुद्रयनियमणरियल्यक्तं विरल्वयक्तं पेळल्यकुमसेतं बोडे —एककवाये जातिः बोडे कथायजातियुं वेबस्त्रीपुंनपुंसकमे व वेवत्रयबोळोडु वेबसुं हास्पद्रिकमरतिद्विकमें ब पुगलद्वयबोळोडु युगलसुं:—

> भयसिंदयं च जुगुंछासिंदयं दोहिनि जुदं च ठाणाणि । मिच्छादि अप्तुन्वते चत्तारि हवंति णियमेण ।।४७७॥

भयसहितं च जुगुप्सासहितं द्वाभ्यामपि युतं च स्थानानि । मिष्यादृष्टपाशपूर्वित चत्वारि भवंति नियमेन ॥

युंपेळव कोषाविकवायजातियोळो दु कवायजातियुं वेदत्रयदोळो दु वेदपु गुगलह्यवोळो दु पुगलमेंबी प्रकृतिगळोळुभयसहितमादोडो दु कृटमक्कुं। जुगुप्सासहितमादोडो दु कृटमक्कुप्रभय-है॰ सहितमादोडे वो दु कृटमक्कुं। उभयमुं रहितमादोडे च शब्दविदमदो दु कृटमक्कुमितो नाल्कु कृटगळ विष्यादृष्टिगुणस्थानं सोदलो उपुत्रकंकरणगुगस्थानपर्यंत नाल्कु नाल्कु कृटगळपुत्र —

| सा  | 2    | 1    | 8    | 0     |
|-----|------|------|------|-------|
| मा  | २।२  | २।२  | 212  | 212   |
| स्य | 888  | 888  | 888  | 2 8 8 |
| 1   | 8888 | 8888 | 8888 | 8888  |

वासंग्रतादिबनुष्टेति, जासां गुणस्वानेवृदयनियमं प्रदश्योदयकूटानि रचयति । बतुसुब्बेका कषायजातिः, बेदवये एको वेदः हासगद्विकारतिद्विकारतिद्विकयोरेकं द्विकं चैतीर्ट ॥४७६॥

भयजुगुप्सासिह्तमेककूटं, अयेन युत्तमेककूटं, जुगुप्सया युत्तमेककं कूटं, व्यशब्दादुश्यरहितमेकं १५ कृटममीयु---

| 7     | 8       | 8       | ۰       |
|-------|---------|---------|---------|
| २।२   | 212     | 212     | 212     |
| 81818 | 21212   | 81818   | 81818   |
| 8888  | * * * * | * * * * | * * * * |
| fur 9 | ,       | ,       | •       |

और सिश्रगुणम्यानमें होता है। सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय वेदक सम्यग्दृष्टीके असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें होता है। इन प्रकृतियोंका गुणस्थानोंमें उदयका नियम वतलाकर उदयके कृटोंकी रचना करते हैं।

अनन्तानुबन्धी आदि चार कपायोंको कोघ, मान, माया, छोभक्त चार जातियोंमें से र॰ एक जातिका बदय होता है। तीन वेदोंमें से एक वेदका बदय होता है। हास्य, शोक और रति, अरतिके युगर्छोमें से एक-एकका बदय होता है।।४७६।।

पक जीवके एक कालमें या तो भयका ही उदय हो, या जुणुष्साका ही उदय हो, या दोनोंका उदय हो या दोनोंका उदय न हो, इस अपेक्षासे चार कूट किये जाते हैं। अर्थात्

विलिक कवायजाति ये बुदेने दोहे कावचतुन्कं बो दुजाति मानचतुष्कमोदु जाति इत्यादि । इतस्यतुर्पु
 पृणस्थानेषु वेदकायेकाया रचना इष्टथ्या ।

यी सामान्यमोहनीयोवयस्थानप्रकृतिसंख्या साथक चतुःकृटंगळोळु मिष्यास्वप्रकृतियं कृष्टि-दोडे अनंतानुवंषियुत मिष्यावृद्धियं चतुः कृटंगळणुव । संकृष्टि :—

| मि २    |        | 1 8 1   | 0     |
|---------|--------|---------|-------|
| ध्या २२ | २२     | २२      | 22    |
| १११     | १११    | 1 8 8 8 | 8 8 8 |
| 888     | 3 8888 | 8888    | 8888  |
| ٤       | 1 8    | 1 8     |       |

ई नाल्कु क्टंगळोळु मिन्यात्वप्रकृतियं कळेबोडे सासावनंगे चतुच्वयक्टंगळपूत्र । संदृष्टि---

| ₹       | 8    | 1         | 0           |
|---------|------|-----------|-------------|
| २२      | 2 2  | 2 2       | २२          |
| 888     | 888  | 222       | 2 2 2       |
| V 0 V 0 | 0000 | V 12 V 14 | 12 14 14 14 |

यो नारकुं कृटंगळोळ् मिश्रपकातियं कृष्टि जनंतरतुर्वधिकवायचतुष्कमं कळेबोडे मिश्रंगे मोहनीयोवय कृटंगळ् नारकप्रुच् । जा नारकुं स्थानंत्रक्रमे संदृष्टि :—

| मिध्यात्वे युत्तेऽनतानुबंचियु | ते मिष्यादृष्टेर्भवंति       |           |       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 3                             | 8                            | *         | ۰     |
| २।२                           | 212                          | २।२       | २।२   |
| 81818                         | 21212                        | 81818     | 81818 |
| 8888                          | * * * *                      | * * * * * | 8888  |
| मि १                          | 8                            | 8         | 8     |
| एषु मिध्यास्बेऽपनीते सास      | ादनस्य <del></del>           |           |       |
| 8                             | 8                            | ŧ         | •     |
| २।२                           | 212                          | २।२       | २।२   |
| 21212                         | 81818                        | 21212     | 21212 |
| * * * *                       | ***                          | ***       | ***   |
| एव मिश्रप्रकृति निक्षिप्याः   | नैतान्बंधिचतुरकेऽपनीते मिश्र | स्य       |       |

कूटके आकार रचना की जाती है। उसमें सबसे नीचे एक मिध्यात्वका अंक एक छिला। उसके ऊपर अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार कपायों के चार जगह चार-चार के अंक छिला। इनमें से जहाँ जिसका उदय हो वहाँ इसका जानना। उसके ऊपर तीन वेदोंमें से तीन जगह एक-एक अंक छिले। जिसका उदय जहाँ हो तो जाना। उसके ऊपर तीन वेदोंमें से तीन जगह एक-एक प्रकृतिका उदय, उनके दो जगह दो-दोके अंक छिले। सो जिन हास्य रति, या अरित, शोकका उदय पाया जाये वहाँ वही जानना। उसके ऊपर प्रधम कूटमें भय-जुगुप्ता। दूसरे कूटमें केल अय, तीसरे कूटमें जुगुप्ता। और चौथे कूटमें दोनोंका अभावरूप शून्य व्यावना। इस तरह चार कुट कें दोनोंका अभावरूप शून्य हुए किये। प्रधम कूटमें इस प्रकृतिकप उदयस्थान जीनना। दूसरे और तीसरेमें नी-नी प्रकृतिकप उदयस्थान है और चौथे कूटमें और तीसरेमें नी-नी प्रकृतिकप उदयस्थान है और चौथे कूटमें जीन वानना। इस तरह चार कूट होते हैं। कुटोंकी रचना उपर से टीकामें देखें। सुट तो अनन्तानुबन्धी सहित निध्यादृष्टि गुणस्थानके जानना। इन वारोंमें-से निध्यादको इटा देनेपर सालाइनके चार कूट होते हैं। कुटोंकी रचना उपर से टीकामें देखें।

| मि २   |      | . 9      | 1 0  |
|--------|------|----------|------|
| श्र २२ | २२   | રે રે    | २२   |
| 888    | 888  | 888      | 888  |
| 2222   | 2222 | \$\$\$\$ | 3333 |
| ,      | ,    | 9        | 9    |

र्दं नात्कुं मिश्रकूटंगळोळु निश्चश्रकृतियं कळेदु सम्यक्त्यश्रकृतियं कृष्टिबोडसंयतंगे नात्कु-गुवयकृटंगळप्प । संहष्टि :---

> ख र १ १ १ ० सं २२ २२ २२ २२ १११ १११ १११ १११ २३३३ ३३३३

ई असंयतन नाल्कुमुख्यक्टंगळोळू अप्रत्याख्यानकवायचतुष्कमं कळेबोडे देशसंयतंगे नालकु-मुद्यकटंगळप्यव । संदष्टि :—

|                            | श रर<br>१११<br>२२२२<br>१ | १११ १११ १११<br>२२२२ २२२२ १२२२<br>१ १ |         |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| 3                          | 8                        | •                                    |         |
| 212                        | 717                      | રાંર                                 | 7 1 7   |
| 81818                      | 21212                    | શાંશોશ                               | 81818   |
| ३३३३                       | 3 3 3 3                  | 8 8 8 8                              | 3 3 3 3 |
| मि १                       |                          |                                      | , ,     |
| ५ एषु मिश्रमपनीय सम्यक्त   | रप्रकृतौ युतायामसंयतस्य  | q                                    | •       |
| 2                          |                          | ,                                    | ۰       |
| २।२                        | 212                      | રાંચ                                 | 212     |
| 81818                      | 21212                    | 81818                                | 21212   |
| ३३३३                       | 3 3 3 3                  | 3 3 3 3                              | 3 3 3 3 |
| 4 \$                       | 8                        | , ,                                  | , , , , |
| एष्वप्रत्य। ख्यानचतुष्केऽत | नीते देशसंयतगुणस्थानस    | ч <del></del>                        | ,       |
| 2                          |                          | ?                                    |         |
| २।२                        | 717                      | ર ાં ર                               | 212     |
| 81818                      | 21212                    | શાંશોર                               | 91919   |
| २२२२                       | 2 2 2 2                  | 2 2 2 2                              | 2222    |
|                            |                          | . , , ,                              | 1 1 7 7 |

मिश्र गुणस्थान सम्बन्धी कूटमें भिष्यात्वकी जगह मिश्रमोहनीय छिखा। और चार-चार क्यायोंके स्थानमें तीन-तीन ही लिखे। क्योंकि ऊपरके कूटमें एक कालमें एक जीवके जा इस होता है वह अनन्तातुबन्धी आदि चारोंक्प होता है। किन्तु मिश्र और १० असंयतमें अनन्तातुबन्धी बिना तीन रूप ही है। इस तरह मिश्र गुणस्थानके चार कूट जानना। र्षं नास्कुं वेशसंपतन कृटंपञ्चेक् प्रत्यास्थानकवायचतुरकमं कञ्चेरोडे प्रमत्तसंयतंगे मोहनी-योवयकृटंगळ् नास्कुमप्प्ववक्के संदृष्टिः :—

 प्रमानसंयतन नाल्कुं मोहनीयोवयक्टंगळे अप्रमतसंयतेमें नाल्कुमुदयक्टंगळप्युष् । संदृष्टि :---

| व | ₹    | 1 8  | 1 8  |      |
|---|------|------|------|------|
| স | 22   | २२   | - २२ | २२   |
|   | 888  | १११  | 222  | 335  |
|   | 8888 | 2222 | 8888 | 8888 |
|   | P    |      |      |      |

र्ड नाल्कुमप्रमत्तसंयतन मोहनीयोवयक्टंगळोळु सम्यन्त्वप्रकृतियं कळॅबोडपूर्व्वकरचंगे ५ मोहनीयोवय कृटंगळ् नाल्कुमप्पववक्कं संदृष्टिः---

| वर | 2    |      | 1 8  |       |
|----|------|------|------|-------|
| पू | २२   | २२   | २२   | २२    |
| •  | १११  | 888  | 888  | 888   |
|    | 2222 | 8888 | 8888 | \$888 |

| एषु प्रत्यास्यान <b>चतु</b> रकेऽर्ग | ते प्रमत्ताप्रमत्तयोः—     |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 2                                   | ۶                          | \$      |         |
| २ । २                               | २।२                        | 212     | २। २    |
| 81818                               | 81818                      | 21212   | 81818   |
| 8 8 8 8                             | * * * *                    | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| 2                                   | *                          | 8       | ٤       |
| प्रत्येकं । एषु सम्यक्त्वप्रकृ      | तौ वियुतासामपूर्वकरणगुणस्य | गनस्य—  |         |
| 2                                   | 8                          | ₹       | 0       |
| २।२                                 | 212                        | 7 1 7   | २।२     |
| 21212                               | 81818                      | 21212   | 21212   |
| 8 8 8 8                             | 2 2 2 2                    | 9 9 9 9 | 2 2 2 2 |
|                                     |                            |         |         |

मिश्रमोहनीयके स्थानमें सम्यक्त्व मोहनीय रखनेपर वेदक सम्यक्त्व सहित अविरत सम्यक्टीके चार कुट होते हैं।

देशसंयत सम्बन्धी कूटमें तीन-तीन कवायके स्थानमें दो-दो कवाय लिखो; क्योंकि वहाँ अग्रत्शाक्यानका भी उदय नहीं है। प्रमत्तसम्बन्धी कूटमें दो-दो कवायके स्थानपर पक-एक कवाय लिखा। प्रमत्तकी ही तरह चार कूट अप्रमतके हैं। इन चारों कूटोंमें-से सम्बक्ध प्रमृतको हटा देनेपर ये ही चार कूट अप्रवकरणके होते हैं।

₹0

ई अपूर्वकरणनतारकुं मोहतीयोबयकुटंगळोळु बण्गोकवायंगळ कर्ळवोडे अनिवृत्तिकरणन प्रयमभागेयोळोर्द कूटमबकुमदक्के संदृष्टि ११९ ई कूटबोळु वेवत्रयमं कळेवोडे अनिवृत्तिय

द्वितीयभागवोळों वे कूटमक्कु १९११ मल्कि संज्वलनकोषरितनागि तृतीयभागवोळों वु कूटमक्कु १११ मिल्लि संज्वलन मान कवायमं कळंबोडे चतुर्त्वभागवोळ् अनिवृत्तिकरणंगों वे तृटमक्कु ११ ५ मिल्लि संज्वलनमायेयं कळंबोड निवृत्तिकरणन पंचमभागवोळ् संज्वलनबावरलोभप्रकृतिकूटमोवे-यक्कुं १। सुक्ष्मसांपरायंगे सूद्रमलोभोवयप्रकृतियों बेंदक्कुं १॥

अनंतरं मिण्यावृष्टिगुणस्थानवीळं असंयताद्यप्रमत्तसंयतातमाव चतुःगुणस्थानवीतगळु-पद्ममक्षायिकसम्यग्र्ट्टिगळोळं मोहनीयोवयविशेषमं पेळवण्य ।

> अणसंजोजिदसम्मे भिच्छं पत्ते ण आवलिति अणं । जवसम्बद्धिए सम्मं ण हि तत्थिव चारि ठाणाणि॥१९७८॥

अनंतानुर्वाधिवसंयोजितसम्बग्दृष्टी मिष्यात्वं प्राप्ते न आविलपर्यंतमनंतानुर्वीघ । उपजम-क्षायिके सम्बन्धं न हि तत्रापि चरवारि स्थानानि ॥

अनंतानुर्विषकवायचनुष्टयमनसंयतादिचनुर्गुणस्थानवित्तगळु वेदकसम्प्रग्टृष्टिगळु विभयोजिति मिष्यात्वकामोदयदिदं अनंयतदेशसंयतप्रमत्तगृणस्थानवित्तगळु मिण्यादृष्टिगुगस्थानमं १५ पोददुंत्तं विग्ला मिष्यादृष्टिगुणस्थानमं पोहिंद प्रथमसमयं मोदल्गो डु अनतानुर्वे,धकवाय-

इतोमानि जनबारि जनबारि मिध्यादृष्टचालपूर्वकरणातमेव नियमेन । अत्र परणांकपायेश्वरिवृत्तिकरण-प्रथमनामे एकं कुटे १ १ त्रज वेदत्रयोऽपनीते तद्दितीयभागे ११११पूर्व सब्बलनकांधेऽपनीते तृतीय-११११

भागे १११ मानेऽपनीत चतुर्वभागे ११ मायायामपनीताया पंत्रमभागे बादरलोग १ मूहनसायराये मुद्रमकोभ, १।।४०७॥ अय पिरुवाद हायसंग्रनादिचतर्च संग्रनविजेषनाह—

अनतानुवं विविगयोजिनवेदकसम्यस् ही मिण्यात्वकमीदयान्मिण्यादृष्टिगुणस्यान प्राप्ते आविलिपयैतमनं-

इस तरह मिश्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण पर्यन्त नियमसे चार-चार कूट हैं। अपूर्व-करणमें हास्यादि लहको ब्युन्लिलित होती है। अतः अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें चार संब्बलन कपायोमें में एक कपाय और तीन वेगेंमें से एक वेदके उदयक्षण एक ही कूट है। हनमें से वेदके घटनेगर दूमरे भागमें चार संब्बलन कपायोमें से एकके उदयक्षण एक ही १५ कूट है। इनमें से कोषको घटानेगर तीमरे भागमें तीन संब्बलन कपायोमें ने एकके उदयक्षण एक ही कूट है। इनमें से मानको घटानेगर चौथे भागमें दो संब्बलन कपायोमें से एकके उदयक्षण एक ही कूट है। इनमें से मानको घटानेगर चौथे भागमें वो संब्बलन कपायोमें से एकके उदयक्षण एक ही कूट है। इनमें से मानाको घटानेगर पांचके मानमें वादर संब्बलन लोभके

आगे मिध्यादृष्टि तथा असंयत आदि चार गुणस्थानों में कुछ विशेष कथन है, वह

३० कहते हैं--

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेबाला वेदक सम्यन्द्र्धी मिध्यात्व कर्मके बदयसे यदि मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें आता है तो उसके एक आवली काल तक अनन्तानुबन्धीका चतुष्टयमं कट्टुलिप्पेरा प्रथमसम्बदोञ्ज कट्टिटबनंतानुर्वेषिकषायसमयप्रवह्ममे वच्छाविकाल-पर्यतमपक्षयेणकरणदिवसपकृष्टद्वयमनुवयाविक्योजिक्कियुदोरलेयं माङ्क्बारदप्युवीरदमो वच्छा-विलयप्पेतमनंतानुर्वेषिकवायोदयमिल्ल । अवरिना मिष्यादृष्टियोजनंतानुर्वेषिरहितमोहनीयोवय-चतुष्कटंगळप्यवयकं संदृष्टि:—

असंयतासुपशमसम्बग्द्धारिकाळोळं भाषिकसम्बग्द्धारिकाळोळं सम्बन्तवप्रहृत्युवयमिल्लापु-हरिना सम्बन्धप्रकृतिरहितमावऽभंयतंगं देशसंयतंगं प्रमत्तमंयतंगमप्रमनसंयतंगं प्रत्येकं नान्कु नारकु मोहनीयोदयकुरंगळणुबवक्के क्रमांबरं संदृष्टि :—

| Ī | वेदकर | हि | तासंयत । | 11    |                  | वेदकरा | हत देशपंट | ात ॥ |      |   |
|---|-------|----|----------|-------|------------------|--------|-----------|------|------|---|
| ľ | 2     | 1  | 9        | 8     | 0                | 2      |           | 8    | Ø    |   |
| ١ | २२    | İ  | २२       | २२    | २२               | २२     | २२        | २२   | 72   | 1 |
| ļ | 888   | į  | 488      | . 888 | १११              | 482    | 888       | 888  | 818  | 7 |
| ١ | 3333  |    | \$\$\$\$ | 3333  | <b>\$\$\$</b> \$ | २२२२   | २२२२      | २२२२ | २२२२ |   |

तानुबस्युदया नास्ति । तस्त्राप्तित्रवमसमये बद्धतस्यमयत्रबद्धस्यास्त्रयणे कृते तावस्थालमुदयावस्या निर्दारनुमनक्तः । तरानंतानुर्वाचतरहितचतुष्कदानि —

उ श्वाससम्बन्धं क्षायि क्सम्बन्धे च सम्बन्धं श्रक्तस्युदयो नास्ति इहित तहहितास्यसंयतचतुष्के तत्कूटानि संदृष्टि— १०

|         | 441.1161 | 114114    |         |
|---------|----------|-----------|---------|
| ₹       | 8        | 8         | 0       |
| 217     | २ । २    | २।२       | २।२     |
| 81818   | 21712    | 81818     | 81818   |
| 3 3 3 3 | 3 3 3 3  | 3 3 3 3   | 3 3 3 3 |
|         | वेदकरहित | देशसंयते- |         |
| 2       | 8        | 8         | •       |
| રંે     | २ २      | ₹ २       | २ २     |
| 888     | 8 8 8    | 2 2 2     | 8 8 8   |
| २२२२    | 2 2 2 2  | 2 2 2 2   | 5 5 5 5 |
|         |          |           |         |

उदय नहीं होता; क्योंकि मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें जो समयप्रवद्ध वाँधा, उसका अपकृषण करके एक आवळी प्रमाण काळ तक उदयावळीमें छानेमें वह असमय होता है। और अनन्तानुबन्धीका धन्म मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। पूर्वमें जो :

| बेट | करहि | त प्रमत | li .       |           | वेदकरहि | हत प्रमत | 11   |      |
|-----|------|---------|------------|-----------|---------|----------|------|------|
| -   | 2    | 8       | ٤          | 1 0       | 2       | 8        | 8    | 0    |
| ة ل | રર ા | 42      | <b>२</b> २ | र २२      | २२      | 22       | २२   | २२   |
| 7 8 | 88   | 888     | 888        | 888       | 888     | 888      | 888  | 888  |
| 88  | 99   | 8888    | 8888       | 1 2 2 8 8 | 2888    | 8888     | 8888 | 2888 |

अपूर्वकरणाविषळेल्करमुपद्मनकरं क्षाधिकरमणुवरितं सम्यक्तमञ्करयुवयमित्रः । अनंतरं गुणस्यानंगळोळी विजेषकृदंगळु सहितमागि कृटसंख्येयं वेळवण्यः :— पुल्विक्लेसुवि मिलिदे अड चउ चत्तारि चदुसु अट्टेव । चत्तारि दोषिण एक्कं ठाणा मिच्छादिसुदुमंते ॥४७९॥

 पूर्वोक्तेष्वि मिलितेष्ट चतुइचत्वारि चतुर्वच्टैव । चरवारि इचेर्क स्थानानि मिथ्या-वृष्टचाविमुक्सांते ।।

मिष्यादृष्टिगुणस्यानं मोबन्गे इ सुक्ष्मसांपरायगुगस्थानांतमाव गुगस्थानर्वात्तगळोळू पुत्रबाँसकृदगळोळो विशेषकृदंगळं कृष्टुनं विरज् मिष्यादृष्टियोळे दु कृदंगळपुत्रु । सासावननोळ् नास्कु कृदंगळपुत्रु । मिश्रनोळ् नास्कु कृदंगळपुत्रु । असंयतनोळे दु कृदंगळपुत्रु । वेशसंयत-

| वेदकरहि  | तप्रमसे ।                                        |                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | *                                                | 0                                                                                                                          |
| २ । २    | २ । २                                            | २।२                                                                                                                        |
| 81818    | 81818                                            | 81818                                                                                                                      |
| 9 9 9 9  | 2 2 2 2                                          | 1111                                                                                                                       |
| वेदकरहिः | ताप्रमत्ते ।                                     |                                                                                                                            |
| 8        | *                                                |                                                                                                                            |
| 212      | 212                                              | 717                                                                                                                        |
| 11111    | 2111                                             | 81818                                                                                                                      |
| 2 2 2 2  | 2 2 2 2                                          | 9 9 9 9                                                                                                                    |
|          | १<br>२।२<br>१।१।१<br>११११<br>बेदकरहि<br>१<br>२।२ | हो है। है हो हो है<br>हर है है है है है है है<br>बेदकरहिताप्रमत्ते।<br>है<br>हो से प्रमुख्य<br>है। है। है। है। है। है। है। |

💔 एतेषुक्तक्टेषु पूर्वकूटेषु मिल्लिवेषु मिण्यादृष्टावष्टौ । 'सासादने मिश्रे च बस्वारि । असंयतादिचतुष्के-

अनन्तानुबन्धी थी उसका विसंयोजन कर दिया। अतः इसके एक आवली तक अनन्तानु-बन्धीका वदय न होत्तेष उसकी अपेक्षा मिण्यादाष्टमें अनन्तानुबन्धी रहित भी चार कट्ट होते हैं। उनमें-से प्रथम क्ट्रोनी मुक्ठिक्प, दूसरे-तीसरेमें आठ प्रकृतिकर और चौथेमें सात प्रकृतिकर प्रयुग्धान होता है।

१५ तथा उपशम सम्यक्त्व और खायिक सम्यक्त्व से सम्यक्त्व सोहनीयका चत्र्य नहीं है। अतः असंयत, देशसंयत, प्रसत्त और अप्रमतमें जो पहले चार-चार कुट कहे हैं वे सब वेदक सम्यक्त्वलों अपेक्षासे कहे हैं। इन सब कूटोंमें सम्यक्त्व सोहनीयको घटानेपर चप्तम और खायिककी अपेक्षा असंयत, देशसंयत, प्रमच और अप्रमत्तमें चार-चार कूट होते हैं।।४७८।।

एक्टेंके कहे कूटोंमें इन कूटोंको मिलानेपर मिथ्यादृष्टिमें आठ, सामादन और मिश्रमें

नोळ दु क्टंगळप्पुड । प्रमत्तसंयतनोळे दु क्टंगळपुड । अप्रमत्तसंयतनोळमें दु क्टंगळपुड । अपूर्वकरणनोळ् नाल्कु क्टंगळपुड । अनिवृत्तिकरणनोळे रह । सूक्ष्मसांपरायनोळो वक्डं। संदष्ट :---

| मि  | सा  | मि | अ   | दे    | স   | अ              | अ   | अ   | सू  |
|-----|-----|----|-----|-------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| ۷   | 9   | 9  | 9   | 1 8   | 4   | 4              | 8   | 18  | 1 8 |
| ९1९ | 213 | 16 | 100 | ાહ    | ६।६ | E16            | 414 | 1 2 |     |
| १०  | 9   | 9  | 9   | 1     | 9   | v              | Ę   | ``  | i   |
| و   | 0   | 0  | Ę   | 1 4   | 1 X | 8              | 0   | 0   | 0   |
| 616 | ĺ   | Í  | 910 | 1 515 | 414 | 414            | i   |     | 1   |
| 9   | Ì   | İ  | 1 6 | 9     |     | <b>\ \ \ \</b> | İ   | i   | 1   |
| 6   | 18  | 8  | 6   | 1 6   | 16  | -              | Y.  | 2   | 1 9 |

अनंतरं गुणस्यानंगळोळपुनरुक्तमोहनीयोदयस्थानंगळ पेळदणह :-

दस णव णवादिचउतिय तिहाण णवह सग समादिचऊ। ठाणा छादितियं च य चर्वीसमरा अपुर्वीति ॥४८०॥

वश नव नवादि चतुस्त्रकत्रिस्याननवाष्ट सप्तसप्तर्शादि चतुः । स्थानानि षडादित्रयं **च चतुः** स्विद्यातिगतान्वपृथ्वंकरणपर्धतं ।।

गुणस्यानंगळोळ् पृथ्वेक्त जडबउ बनारि इत्याखुक्तस्यानंगळोळपुनकक्तस्यानंगळ् स्वध्या-दृष्टियोळु बजाबि बतुःस्यानंगळप्पुबु।१०।९।८।७॥ सासावनतोळु नवावि त्रिस्यानंगळप्पुबु १० ९।८।७॥ सिध्यनोळं नवावि अपुनक्कस्यानंगळु मृरप्पुबु।९।८।७॥ असंयतनोळं नवाबि मोहनीयोबयस्यानंगळपुनरुक्तंगळु नास्कप्पुबु।९।८।७।६॥ बेजसंयतनोळु जष्टावि अपुनक्क-स्थानंगळु नास्कप्पुबुट।७।६।९॥ प्रमत्तसंयतनोळु सप्ताविबबुरपुनकक्तस्यानंगळप्पुबु। ७।६।९।१॥ अप्रमतसंयतनोळु सप्तप्रकृतिस्यानमावियागि बतुरपुनकक्तमोहनोयोबयस्थानं-

ऽष्टाबष्टौ । अपूर्वकरणे चल्वारि । अन्दिन्तिकःणे हे । सुदमसावराये एकम् ॥४७९॥ अभीव्यपुनरुक्तोदयस्थानानि १५ गुणस्थानेब्बाह—

मिथ्यादृष्टी दशकादीनि चरवारि १०, ९, ८, ७ । सासादने मिश्रे च नवकादीनि श्रीण ९, ८, ७ । सासंयते तदादीनि चरवारि ९, ८, ७, ६ । देशसंयतेऽष्टकादीनि चरवारि ८, ७, ६, ५ । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च

चार-चार, असंयत आदि चारमें आठ-आठ, अपूर्वकरणमें चार, अनिवृत्तिकरणमें दो और पूक्ससाम्परायमें एक कूट होता है।।४७९॥

इनमें अपनकक उदय स्थान गणस्थानोंमें कहते हैं-

मिध्यादृष्टीमें इस आदि चार उदयस्थान हैं जो दस प्रकृतिकर, नी प्रकृतिकर, आठ प्रकृतिकर और सात प्रकृतिकर हैं। सासादन और मिश्रमें नी आदि तीननीन स्थान हैं, जो नी, आठ और सात प्रकृतिकर हैं। देशसंयतमें आठ आदि चार उदयस्थान हैं, जो आठ, सात, छह और पाँच प्रकृतिकर हैं। प्रभच और अप्रमत्तमें सात आदि चार हैं जो सात, २५

षळप्पुत्र । ७ । ६ । ५ । ४ ।। अपूर्वकरणनोळ् बद्मकृतिस्थानमाबिमागि अपूनरुक्तोदस्थानंगळ् भूरपुत्र । ६ । ६ । १ ।। १ तीयपूनरुक्तस्थानंगळिनतुं प्रत्येकं चतुष्टिकाति भंगप्तगळप्पुत्र । संदृष्टि मि १० । ९ । ८ । ७ । भं २४ ।। सालावननोळु ९ । ८ । ७ । भं २४ ।। मि ९ । ८ । ७ । भं २४ ।। अर्थ । ६ । ६ । भं २४ ।। वे ८ । ७ । ६ । ५ । भं २४ ।। प्र ७ । ६ । ५ । ४ । ४ । २४ ।। प्र अर्थ । ६ । ५ । ४ । भं २४ ।। अर्थ । ५ । भं २४ ।।

व ४ ४ इत्लि मिध्याद्विष्ट्यादियागि पंचगुणस्थानं गठोज् संस्थायेकीयिवयपुनरुक्तस्थानं गठोजु साद्स्यम्टादोड प्रकृतिभेदमुंटप्वरिक्सपुनरुक्तंत्रे विद्यादेकीयिवयपुनरुक्तस्थानं गठोजु साद्स्यम्टादोड प्रकृतिभेदमुंटप्वरिक्सपुनरुक्तंत्रे अर्थप्वर्वे ते बोडे मिध्यात्वप्रकृत्युव्यमिक्त कुरुस्थानं
गठोजे निध्यात्वप्रकृत्युवस्यम् । सासादनन पूर्वः स्थानं गठोजे निध्यात्वप्रकृत्युव्यमिक्त कुरुक्यमिक्त कुरुक्त्यम् कुरुक्त्यम् स्वर्वे स्थानं प्रकृति स्थानं प्रकृत्युवस्य स्वर्वे स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्यानं स्थानं अनंतरं पुनरक्तस्थानंगळु सहितमागि सब्बेगुणस्थानंगळोळिईं दशादिप्रकृतिस्थानंगळ संस्थेयुमनवर भंगगळ संस्थेयुमं पेळदपरु:—

> एकक य छक्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि। एदे चदुवीसगदा चदुवीसेयार दुगठाणे ॥४८१॥

एकं च षट्कमेकावशैकावशैकावशैव नव त्रीणि । एतानि चुर्निवशतिगतानि चुर्निवशति-रेकावश दचेकस्थाने ॥

सप्तकादीनि वस्पारि ७,६,५,४। अपूर्वकरणे षट्कादोनि त्राणि ६,५,४। अमूनि सर्वस्थानि प्रत्येकं चतुर्विवतिभंगानि ।

२० अय मिध्यादृष्टपारियु पंचरवृत्तकताना संख्यामाद्य्येऽपि प्रकृतिभेदादपुरकता तद्भेदस्तु मिध्या-त्वात्सासादने तदमावात्, मिश्रे सम्यग्निध्यात्वात्, असंयते सम्यक्त्वप्रकृतेदेशसंयतेऽप्रत्याक्ष्यानाभावाच्च कातव्या ॥५८०॥

छह, पाँच और चार प्रकृतिरूप हैं। अपूर्वकरणमें छह आदि तीन स्थान है जो छह, पाँच और चार प्रकृतिरूप हैं। ये सब स्थान प्रत्येक चौबीस-चौबीस भंगवाला है।

१५ इन मिध्यादृष्टि आदि पाँच गुणस्थानों में अपुनकक स्थान कहे हैं उनमें-से किसीकी संख्या समान होते हुए भी प्रकृति भेदकी अपेक्षा अपुनककपना जानना। जैसे नी-नी प्रकृति-कप स्थान अनेक कहे हैं। किन्तु उनमें प्रकृतियाँ अन्य-अन्य हैं। जैसे मिध्यादृष्टि गुणस्थान मिध्यात्व सहित हहे। सामादनमें मिध्यात्व महित है। सामादनमें मिध्यात्व नहीं है। सिश्चमें सम्यक्त मिध्यात्व हैं। असंयतमें सम्यक्त मोहनीय है। देनसंयनमें अप्रत्याक्यानका अभाव है आदि। अनः प्रकृतिभेद होनेसे अपुनककता जानना।।४८०।।

सच्नं गुणस्यानं गळोळं कृष्ठि बञ्जञ्जितस्यानमो देश्यकृ । नवज्ञकृतिस्यानंगळ् वद्प्रसितं-गळणुषु । बद्धवृत्तिस्यानं गळेका बञ्जञ्जितं गळणुषु । सप्तज्ञज्ञितस्यानं गळणुषु । सद्यकृतिस्यानं गळणुषुषु । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठे । सद्यकृतिस्यानं गळणुष्ठितिनित्रुं स्थानं गळणिष्ठे स्थानं गळणुष्ठे स्थानं गळणुष्ठे । एकप्रकृतिस्थानमो दुं एकावज्ञमं गळुतस्यकृ । सद्यकृतिस्थानमो दुं स्थानं गळणुष्ठे । एकप्रकृतिस्थानमो दुं एकावज्ञमं गळुतस्यकृ । संद्ष्टि :—

| १ ल    | 18           | ११               |
|--------|--------------|------------------|
| २ल     | 8            | २४               |
| ٧      | 20 er 18 0   | <b>૨</b> ૪<br>૨૪ |
| ه<br>د |              | २४               |
| Ę      | <b>११</b>    | २४<br>२४         |
| ૭      | 88           | २४               |
| ۷ و    | ११           | २४               |
| ٩      | ११<br>६<br>१ | २४               |
| 80     | 1 8 1        | 5.8              |

मर्वगुणस्यानेषु मिलिस्या दशक स्थानमेकं नवकानि षट्, अष्टकानि सप्तकानि षट्काणि चैकादशैकादस् पंचकानि नय, वगुरकाणि प्रोणि । एतःनि प्रदेशेकं चतुर्वियातिभंगगतानि द्विकमेकं भंगासचतुर्वियातिः, एचैकमेकं

सब गुणस्थानों से सिलकर दस प्रकृतिकप स्थान नो एक ही है जो सिण्यादृष्टि गुणस्थानमें है। नी प्रकृतिकप छह स्थान हैं—सिण्यादृष्टिमें तीन, वी प्रथम क्टाँसे और एक पिछले क्टोंसे। तथा सासादन सिल असंयतमें पहले क्टाँसे एक-एक। इस तरह राज्य हिं। तथा आठ प्रकृतिकप, सात प्रकृतिकप, छह प्रकृतिकप स्थारह-स्थारह स्थान हैं। उनमें से सिण्यादृष्टिमें पहले क्टाँसे एक, पिछले क्टाँसे दो इस प्रकार तीन। सामादन और मिश्रमें दो-दो। असंगतमें पहले क्टाँसे दो, पिछले क्टाँसे एक, इस तरह तीन। देशसंयतसे पहले क्टाँसे एक। इस तरह आठ प्रकृतिकप स्थारह स्थान हैं। तथा पिछले क्टाँसे एक स्थिपादृष्टिमें, एक-एक सासादन और सिलसे, तीन असंयतसे, एक १५ पहले और दो पिछले क्टाँसे एक स्थान तें। तथा अध्यत्तिक पहले क्टाँसे एक एक स्थान है। तथा और अध्यत्तिक पहले क्टाँसे एक एक एक स्थान है। तथा और अध्यत्तिक पिछले क्टाँसे एक, देशसंयतमें तीन—वा पहले और एक पिछले क्टाँसे पि तथा आर अध्यत्तिक पिछले क्टाँसे एक, देशसंयतने वहले क्टाँसे एक, पिछले क्टाँसे एक, पिछले क्टाँसे पहले पहले क्टाँसे पहले पहले क्टाँसे एक, देशसंयतने वहले क्टाँसे एक, पिछले क्टाँसे एक पिछले क्टाँसे एक पिछले क्टाँसे दो इस तरह तोन, प्रमत-अप्रमन्ते दो पहले क्टाँसे एक पिछले क्टाँसे होते हैं।

पाँच प्रकृतिरूप नी स्थान हैं। उनमें से एक देशसंयतके पिछळे कूटमें, एक पहले दो पिछळे कूटमें इस नरह तोन-तीन प्रमत्त और अप्रमत्तमें और दो अपूर्वकरणमें हैं। चार प्रकृतिरूप तोन स्थान हैं। एक-एक प्रमत-अप्रमतके पिछळे कूटमें और एक अपूर्वकरणमें। ये सर्वस्थान जानना। इनमें से एक-एक स्थानमें चौबीस-चौबीस में हैं। उसे स्पकृति-रूप स्थानमें चार कोधादि कथायों का उत्य एक-एक देदमें होनेसे बारह मंग हुए। वे बारह २५ भंग हुएए-रित सहिद और बारह भंग अरति-शोक महित होनेसे चौबीस हुए। इसी प्रकार क्षेत्रंतरमी रचर्नयोळ् इचेंकप्रकृतिस्थानंगळोळ् वेळदचतुब्बित्तति भंगंगळगमेकादशभंगळग युववस्तियं तोरिवयरः :—

> उदयहाणं दोण्हं पणवंचे होदि दोण्हमेक्कस्स । चदुविहवंधहाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४८२॥

उवयस्थानं द्वयोः पंषयंवे भवित द्वयोरेकस्य । चतुध्वियवंशस्याने शेवेध्वेकः अवेस्त्यानं ॥
पुंवेदमुं कवायचतुष्टयमुनंतु पंषयंभकतोळः द्वयोकद्वस्थानं भवित त्रिवेदेगळोळों दु वेदमुं
चतुःकवायंगळोळों दु कवायपुमंतु द्विग्रङ्गर्वयस्थानमक्तुं । केवर्ण चतुष्कवाययंभक्तोळः द्वयोरेकस्य
च योरङक्वयस्थानमुक्तो दरवयस्थानमुक्ककुं । शेवेधेवेकः भवेतु । स्थानं शेविजकवायदिकवाय एक-कवायवंशकतोळमवंशकतोळमेकप्रकृत्युव्यस्थानमक्तुं । संदिष्टः :—

१० भंगा एकादश ॥४८१॥ एतत्स्यानद्वयभंगानामुवपत्तिमाह-

पंचनंषक बतुर्वेषकानिवृत्तिक रणमामयोरित्रवेदषतु संज्वलनानामैक्कांद्रयसंभवं द्विक्कृत्युद्यस्थानं स्यात् । तत्र भंगा द्वादश द्वादयोति चतुर्विशतिः । पक्षातरावेतया चतुर्वेषकचरमसमये त्रिद्वयेक्वेषकवर्वयके च क्रमेण चतुर्दिनद्वयेकैकसंज्वलनानामैकैकोदयभवमेकोदयभवमेकोदयस्थानं स्यात् । तेन तत्र भंगाः चतुरित्रद्वयेकैक

अन्य स्थानोंमें जानना । दो प्रकृतिरूप एक स्थान है उसके चौबीस भंग हैं । एक प्रकृतिरूप १५ एक स्थान है उसके ग्यारह भंग हैं ॥४८१॥

गुणस्थानोंमें बदयस्थानों और कूटोंका सूचक यन्त्र-

|     | मि.         | सा.        | मि. | अ.  | दे  | স.      | अ.  | अ.         | અ.  | सु  |
|-----|-------------|------------|-----|-----|-----|---------|-----|------------|-----|-----|
|     | ۷.          | ø          | ૭   | و   | Ę   | ч       | 4   | R          | - 8 | 8   |
|     | <b>લા</b> લ | <b>CIC</b> | 616 | cic | ৩।৩ | ६।६     | ६।६ | <b>લાવ</b> | વ   |     |
|     | 80          | ٩          | ९   | ٩   | ۷   | ૭       | ૭   | Ę          |     |     |
|     | ور          |            |     | Ę   | ч   | 8       | -8  |            |     |     |
|     | 616         | ٥          | ٥   | 9)9 | ६६  | ध्याध्य | ५1५ | 0          | 0   |     |
|     | ٩,          |            |     | ۷.  | ૭   | Ę       | Ę   |            |     |     |
| कृट | 6           | 8          | 8   | -6  | -6  | -6      | ~   | -8         | - 2 | - 9 |

आगे दो प्रकृतिकृप स्थानोंके भंग कहते हैं-

अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है और जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है वहीं भी कुछ काल बेदोंका बदय रहता है। इन दोनों भागोंमें तानों बेदों और द॰ चार क्यायोंमें से एक-एकका बदय होनेसे दो प्रकृतिक्य स्थान पाया जाता है। वो चार-चार कथाय एक-एक वेदमें होनेसे वारह भंग हुए। वोनों भागोंमें सिलाकर चीबोस भंग हुए। अन्य आचार्य (कनकतन्त्र) के मतसे जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध हाता है उसके अनित्य समयमें वेदोंका बदय नहीं है। अतः बसमें और जहाँ तीन, तो और एक प्रकृतिका बन्ध होता है उसमें और जहाँ बन्ध नहीं होता है उसमें कमसे चार, तीन, तो, एक-एक संज्वस्व

२५ १. चौरस्यासमंतमदायस्याद्वादवास्ववूटी सन्निषाल तिलकोपमः । श्री बौडरससंज्ञो मे वृत्तिमत्रांतमस्यकात ।

| वं | 4  | बं | 8  | वं | ¥ | बं | 3 | बं   | 7 | 1  | 8 | वं०  |
|----|----|----|----|----|---|----|---|------|---|----|---|------|
|    |    |    |    |    |   |    |   |      |   |    |   | 3 8  |
| भं | १२ | भं | १२ | भं | 8 | भं | 3 | । भं | 2 | भं | 8 | भं १ |

अनंतरं चतुर्धंवकनोर्जे वु द्विप्रकृतिस्थानोदयमश्कुमें बोडवक्कुपपत्तियं पेळदपरु :---अणियङ्किरुरणपदमा संदित्थीणं च सरिसउदयद्वा । तत्ता ब्रहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्वा ।।४८३।।

अनिवृत्तिकरणप्रथमात् षंडस्त्रियोश्च सवृजोवयाद्वा । ततो मुहूतिते क्रमञः पुरुषोदयाः इपुरवाद्वा ।।

अनिवृत्तिकरणप्रथमभागप्रथमसमयं भोवल्गों इ बंढल्बोबेदगळेरहण्डं सद्घोवयाद्वा समानोदयाद्वेयक्टुं । ततः आ बंडल्बोबेदंगळ समानोदयाद्वेय मेले अंतम्मुंहृतांधिकोदयाद्वे पुरुष-वेदक्ककुमादिशस्त्रदिदं संज्वलनकोषादिगळगुवयाद्वेगळ् मंतम्मुंहृतांतिम्मुंहृतांधिकंगळण्युबु ॥ ई द्वादत पुरुष संत्रिषरचनेपिदु---

|   |    |        |    |    |    |    | २१ |
|---|----|--------|----|----|----|----|----|
|   |    |        |    |    |    | २१ | 29 |
|   |    |        |    |    | २१ | २३ | २१ |
|   |    |        | R  | ₹9 | 79 | 79 | २१ |
| 4 | 8  | 8      | २१ | 21 | २१ | २१ | ₹₹ |
|   | २१ | २१     | ₹9 | 79 | 79 | 29 | 23 |
| 8 | i  | स्त्री | ğ  | को | मा | या | लो |

भृत्वैकादश ।।४८२॥ असुमेवार्थं विशदयित् सूत्रवत्ष्ट्यमाह---

अनिवृत्ति करणप्रवासभागप्रवाससमयमारि कृत्वा पंतरत्रोवेदयोहरयादा सद्गी ततः पुंदेरस्य आदिशस्यात् संज्यसम्बद्धीयारीमा च कमगोऽप्तिवृत्तीथिका भवति । द्वादशपुरुवसंबीधनी रचनेय ।

कषायोंमें से एक एकका उदय होता है। वहाँ भंग कमसे चार, तीन, दो एक एक जानना। इस प्रकार एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें ग्यारह भंग होते हैं ॥४८२॥

यही कथन चार गाथाओंसे करते हैं-

अनिवृत्तिकरणके प्रथम मागके प्रथम समयसे लगाकर नपुंसक बेद और स्त्रीवेदके उदयका काल समान है। उससे पुक्षवेद, संव्वलन, कोष, मान, माया, लोभके उदयका काल क्रमसे यदासम्भव अन्तर्गुहुर्त-अन्वर्गुहुर्व अधिक है।।४८३॥

**₹**-₹₹

अनंतरं पंचवंबकंग्यं चतुःबंबकंगेयं सवेबावेबविभागमं पेळवरतः :--पुरिसोदयेण चढिदे बंधुदयाणं च जुगवद्गच्छिती । सेसोदयेण चढिदे उदयद्वरिमम्मि पुरिसबंधछिदी ॥४८४॥

पुरुषोदयेन चटिते वंषोदययोर्द्युगपद्भिष्छितिः । शेषोदयेन चटिते उदयद्विचरमे पुरुषवंघ-

५ व्युच्छित्तिः॥

पु इववेबोबयाँवर्व अन्यारोहणं माङ्ग्यङ्गितरला पुरुववेबोबयमुं तद्ववेश्वप्रमेरहं युगपद्वशुष्ट-त्तियपुत्र । च शस्त्रविवनुस्यद्विवरसस्यवोळ् पृष्ठवेववंषयपुन्छितियस्कुमं दु पक्षांतराचाय्याँभि-प्रायं सूचित्तरपट्ट्दा पक्षमुमगोकृतमादुर्वं ते वोडे चतुम्ब्यकनोळ् द्विप्रकृत्युवपस्यानं पेळल्पट्ट्यपु-वर्षत्वसिल्युं द्वावश भंगंगळपूर्वं दु मुंदण सुत्रवोळ् पेळवपरपुर्वारं । शोषयंवस्त्रोवेबोवयंगाळवं १० श्रेष्यारोहणं माडल्पद्वगुमप्योजे उवयद्विवरससमयबोळ् पुरुववेववंषयपुन्छित्तपक्कुमंतामुत्तं विरक्:—

> पणबंधगम्मि नारस भंगा दो खेन उदयपयडीओ । दो उदये चदुवंधे नारेन हवंति भंगा हु ॥४८५॥ वंषवंधे द्वादगभंगा हे एवोनयप्रकृती द्वयोच्चये चतुव्वंधे द्वादगैन भवंति भंगाः खलु ॥

|            |        |            |            |    |            | २व         |
|------------|--------|------------|------------|----|------------|------------|
|            |        |            |            |    | ₹          | ₹ <b>9</b> |
|            |        |            | ,          | २१ | २१         | ₹9         |
|            |        | 8          | २१         | ₹9 | ₹ <b>9</b> | ₹9         |
| ٧          | 8      | ₹ <b>9</b> | २१         | ₹9 | ₹9         | २9         |
| ₹ <b>9</b> | ₹9     | ₹ <b>9</b> | ₹ <b>9</b> | ₹9 | ₹9         | ₹\$        |
| पं         | स्त्री | ģ          | को         | मा | मा         | लो         |

१५ पुवेदीस्येन श्रेण्यारूचे पुंवेदस्य वंषव्युच्छित्तिः उदयव्युच्छित्तिः वे युगपदेव । अयवा चराव्याद्वय-व्युच्छित्तिः उदयद्विचरम्यमये स्थात् । श्रेषवश्रीपंडवेदोदयेन श्रेण्यारूडयोद्यवद्विदयसमये एव पुंवेद-चय्यु-च्छितिः ॥४८५॥ तत्र—

जो पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणि चहते हैं उनके पुरुषवेदकी बन्ध अपृष्ठित्रित और उदय व्युच्छिति एक साथ होती है। अथवा 'च' अध्दर्भ बन्धकी व्युच्छिति उदयके द्विचरम समयमें होती है। शेष म्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयके साथ जो श्रेणि चहते हैं उनके उन २० वेदोंके उदयके द्विचरम समयमें पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छिति होती है।।४८४।। पूर्वेवसुं चतुःसंज्यलनकवायसुमें व पंचर्यकानिवृत्तिकरवनोळु द्वावश्च भंगंगरूप्यु । उदय-प्रकृतिगळो दु वेदसुमो दु कवायसुमंतरस्यप्युज वं ५ चतुःसंघे केवल चतुःप्रकृतिवंघवोळू १११

8888

द्वयोक्तवये द्विप्रकृत्युवयमागुल्तं बिरल्, द्वावश्च भंगंगळणुच्चे बंध पुरुषवेदोवयाँववं श्रेण्यारोहणंगे १११ १९१९

टरंगे पुरुषवेदोदयद्विष्यरमसमयदोळं पुरुषवेदवंषष्युण्डितियम्बुन्ने बुदम्ब इदे ज्ञापकमन्तुं । द्विप्रक्र-स्यदयनतुरुवंषकनोळ् अष्टभंगंगळल्लंदे द्वादशभंगंगळणत्ययानुपत्ति यप्पूर्वरिरं ।।

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियद्विभागम्मि ।

चदुतिदुगेक्कं भंगा सुदुमे एक्को इवे भंगो ॥४८६॥

क्रोधस्य च मानस्य च मायालीभानिवृत्तिभागे । चतुरित्रद्वधेको भंगाः सुदमे एको भवेद भंगः ॥

क्रोषद मानद मायेय लोभडुतयदानवृत्तिकरणभागेयोज्य क्रमबिंदं चतुब्बैंबकनोळ १० त्रिवंषकनोळ द्वियंबकनोळमेकलंपकनोळमाठेमधंषकनोळ नाल्कुं मुरुमेरडुमोडुमोंचुं श्रंगणळपुत्रु । इंतनिवृत्तिकरणन सवेदावेदभागगलोळ्य पंचवंषजतुब्बैंबभेदविंदं द्वादक्षद्वादक्षमंगगळगं अवेदभागेय चतुन्त्रिद्वपेकभंगगळगं सुक्षमतापरायनेकभंगवकं संदृष्टि— विं प्रविद्योग विं प्रविद्योग विं स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्वित्या स्व

|          | भं १२।    | चर। चर<br>भं १२∣ भं ४ | भ दे। भ | २   अ १   अ १             | -                                                  |
|----------|-----------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| ू क<br>व | ४<br>स्रो | <u>ğ</u>              | बंध की  | वं ३ वं ४<br>यं ४<br>मा व | र १ स्<br>इ व १<br>व २<br>व २<br>व २<br>व ३<br>व ३ |

पचबंचकानिवृत्तिकरणे इ एवोदयप्रकृती । तत्र भगा द्वादय भवंति । वं ५ चतुर्वचकेऽपि इस्त्ये भंगा द्वादय खलु वं ४ १११ १११ ११११ ११११ १११८५॥ कोघमानमायाकोभोदयानिवृत्तिकरणभागेषु चतुरितद्वयेकवंचकेषु क्रमेण चतुरितद्वयेकभंगा भवंति । १५

अनिवृत्तिकरणमें जहाँ पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है वहाँ दो उदय प्रकृतियाँ हैं। तथा चार कषाय और तीन वेदोंके बारह भंग हैं। इसी प्रकार जहाँ चार प्रकृतियोंका बन्ध है वहाँ भी दोका उदय होनेसे बारह भंग हैं ॥४८५॥

क्रोध, मान, माया, लोमके बदयहप अनिवृत्तिकरणके चार भागोंमें चार, तीन, दो और एक प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है। उनमें कथाय बदलनेकी अपेक्षा क्रमसे चार, दीन, २० वनंतरं सब्बॉबयत्यान्तरंक्येयुमनवर प्रकृतिसंक्येयुमं वेजवपरः:— बारसस्यनेतीसी ठाणवियपपेहिं मीडिदा जीवा । पणसीदिसदस्तेनीहिं पयडिवियपोहिं ओघम्मि ॥४८७॥ हावाधातप्रकातिस्यानविकत्यमितः जोवाः पंचाशीतिशत समिनः प्रकृतिविकत्येरोघे । कोघे गणस्यानवोज सक्यंमीकृतीयोवयस्थानाळ

80 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

यितु द्विपंबाकात्रप्रमित्ताळपुर्वं ५२। इवक्कं प्रत्येकं बतुब्बिकातिःवानंगळागुनं विरत्तु। ५२। २८। गुणिसं सासिरविन्तूर नात्वतं टप्पुववरोळु १२८८। द्विप्रकृरयुवयर्भगंगळ् बतुब्विकातिः प्रमितंगळ सम्तान्यकं स्वान्त्रय्वयं भंगेगळुवेकावकाप्रमितंगळपुर्वेतु मुक्तस्यु स्थानंगळ २५। प्रलेपिसुनिरकु सम्बन्नोहेनोयोवयस्थानंगळु सासिरविन्तूरेण्यतम् स्थानंगळपुष्ठ १२८३। इतिनितं मोहोवयस्थानं १० गळिवं त्रिकालिकोकोवरवित्त वरावरकोथगळु मोहिसस्यद्वेषा स्थानंगळ सक्वंत्रकृतिगळु १०। ५६। ४८। ४५। ११। किंव मुनरप्वत्तेष्ठ प्रकृतिगळपु २५२। विवक्कं प्रत्येकं

सूक्ष्मसापराये मोहतीयबंघरहिल एको भंगः ॥४८६॥ अय सर्वोदयस्यानसंस्याहतत्प्रतिसस्यादयाह — स्रोधे गणस्यानेषु सर्वमोहतीयोदयस्यानानीमानि —

> १0 ९ ८ ७ ६ ५ ४ २ १ ६ ११ ११ ९ ३ १

मिलित्वा त्रियंबाधत् । प्रत्येकं बतुर्विधतिभगानीति ताबता संगुण्यैकप्रकृतिकस्यै हादशिभयुंतानि श्वणी-१५ स्पर्गद्वादयस्तानि तरप्रकृतयोऽमूः १० । ५४ । ८८ । ७७ । ६६ । ४५ । १२ । ২ । मिलित्वा चतु.पचाधत्

दो और एक भंग होते हैं। और सूक्ष्म साम्परायमें मोहनीयका यन्य नहीं होता। वहाँ सूक्ष्मठोभके उदयक्ष स्थानमें एक भंग है। इस तरह ग्यारह भंग है। १४८६। आगे सब उदयम्थानोंकी और उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं—

गुणस्थानोंमें मोहनीयके सब उदयश्यान दस प्रकृतिकप एक, नी रूप छह, आठ, मात, १० छद प्रकृतिकप ग्याद-ग्याद, पाँकरप नी, चार रूप तीन, दो रूप एक, सब मिरुकर तिरपन हुए। एक-एकके चौबीस-चौबीस भंग होनेसे चौबीससे तिरपनको गुणा करनेपर बारह सी बहुत्तर हुए। तथा एक प्रकृतिकप स्थानके ग्यादह भंग मिठाकर बारह सी तिरासी हुए।

अब उन स्थानोंकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा कहते हैं -

दस प्रकृतिरूप एक स्थानकी प्रकृति दस । नौ रूप छह स्थानोंकी चौवन, आठरूप २५ ग्यारह स्थानोंकी अठासी, सातरूप ग्यारह स्थानोंकी सतहत्तर । छह रूप ग्यारह स्थानोंकी छियासठ। पाँचरूप नौ स्थानोंकी पैंताछीस । चार रूप तीन स्थानोंकी बारह । दोरूप एक

१. दशसंस्थाविष्ठन्नसामान्योदयकूटमो द् नवसंस्थाविष्ठन्नसामान्योदयकूट बाह इंतु गृद्युं ॥

२. हत् प्रकृत्युदयवनुळ्ळ स्वानमो वप्पूर्वार प्रकृतिग्रहत्ते झोंभन् प्रकृत्युदयस्वानंगळारप्यूर्दारवस्कि नवगुणितवट्-स्वानप्रकृतिबळ् ५४ मेरेयमिर्व सामान्यस्थान ५२ इयं विकोषित १२४८ ॥

२५

चतुष्विद्यातिकल्पंगळागूनं विरल् ३५२ । २४ । गुर्णातयं दु सासिरद मानूरनात्वतं दु प्रकृत्युवय-प्रकृतिगळोळू ८४४८ । द्विप्रकृर्ग्वयस्थानव नाल्वतं दु प्रकृतिगळ्मनेकप्रकृत्युवयस्थानव पन्नो दु प्रकृतिगळ्मनंतत्वतो भत्तु ५९ प्रकृतिगळं प्रक्षेपिसुत्तं विरल् एंदु सासिरवैनूरेळ् प्रकृतिगळिवम् ८५०७ । सोहितल्पट्दुषु ॥

अनंतरमपुनरुक्तस्थानसंस्यं युमनवरपुनरुक्तप्रकृतिगळुमं पेळवपरः—

एकक य छक्केयारं दस सग चदुरेक्कयं अपुणरुता । एदे चदुवीसगदा वारदृगे पंच एक्किम्म ॥४८८॥

एकं च षट्केकादश दश सप्त चतुरेकमपुनरुक्तानि एतानि चतुर्विवशसिगतानि द्वादशद्विके पंचेकस्मिन ॥

एकं च वश प्रकृतिस्थानमे वेयक्कुं। बद्क नवप्रकृतिस्थानंगळारप्युवः। एकावश १० अष्टप्रकृतिस्थानंगळ् पत्र्ये वेयक्के वोडे वेवकसम-नवतरप्य प्रमत्ताप्रमत्तराळोळोडु सप्रप्रकृतिस्थानं पुनरुक्तमे दु कळेडुवप्पृद्धारेव । सम षद्प्रकृति-स्थानंगळेळेयप्युवेके वोडे वेवकसमन्वितप्रमत्ताप्रमत्तरुगळोळेरदु बद्प्रकृतिस्थानंगळगमवेवक प्रमताऽप्रमत्तरुगळ बद्प्रकृतिस्थानद्यश्क मशुष्यंकरुगबद्प्रकृतिस्थान वेयंद्रकर्ष पुनरुवतस्थाप्-वित्तवरद्धमेतु पुनरुक्तवर्प्प्रकृतिस्थानंगळ् नातकुं कळेववप्यारंदं। बतुः पंचप्रकृतिस्थानंगळ् १५ नात्केयपुवेके वोडे सवेवकरप्प प्रमत्ताप्रमत्तरुगळोळोडु पंचप्रकृतिस्थानमुमवेवकरोळेळु पंप्रप्रकृतिस्थानंगळेडु कळेडु

त्रियतं बतुर्वियत्या संगृष्य ८४९६ एकप्रकृतिकस्यैकादशीमर्युता. सप्ताग्रपवाशीतिशताकि । एतैः स्थानविकत्यैस्व तिकालत्रिलोकोदरवित्वराचरजीवा मोहिताः सति ॥४८७॥ अयापुनस्कस्यानसंस्था तत्प्रकृतीस्वाह—

दशकस्यानमेकं नवकानि यद् अष्टवान्येकादश सप्तकानि दश्चय सवेदकप्रमत्ताप्रमत्त्योस्तदेकस्य पुनक्तः २० स्वात् । षट्कानि समैव सबेदकप्रमत्ताप्रमत्त्योः षटकद्वयस्य षटकद्वयस्य अवेदकप्रमत्ताप्रमत्त्योस्त्

स्थानकी दो। सब मिछकर तीन सी चीवन प्रकृतियाँ हुई। उन्हें चौबीस अंगोंसे गुणा करनेपर चौरासी सी छियानवे, और एक प्रकृतिकर स्थानके ग्यारह भंग मिछानेपर पचासी सी सात भेद सर्व प्रकृतियोंकी अपेक्षा हुए। इन स्थान भेद और प्रकृति-भेदोंसे त्रिकाछ और त्रिकोकमें वर्तमान जीव मोहित हैं ॥४८७॥

आगे अपुनकक स्थानोंकी संख्या और उनकी प्रकृतियाँ कहते हैं-

दस प्रकृतिरूप एक स्थान, नौ रूप छह म्यान, आठरूप ग्यारह स्थान, किन्तु सातरूप दस स्थान हैं। पहले त्यारह कहें थे। उनमें से पहलेक क्ट्रों स सम्बन्ध मोहनीथ सहित वेदक सम्बग्दृष्टिक प्रमान-अप्रमत्तके सात प्रकृतिरूप दो स्थान कहे थे। वे दोनों समान हैं। अत: एक स्थान पुनरुक्त होनेसे दस कहें। छह प्रकृतिरूप सात ही हैं। पहले ग्यारह कहें थे ३० उनमें से वेदक सहित पहले क्ट्रोंसें छह प्रकृतिरूप दो क्ट्र प्रमत्तके और दो क्ट्र अप्रमत्तके।

१. अंतु मूरु ॥

वप्युवारितं एकं वतु:प्रकृतिस्थानको वेयककु में ते बोडे अवेयकरोळ् वतु:प्रकृतिस्थानद्वयं पुनर्वकां गळें दु कळेड्वप्युवारितं । इंतु वपुनरक्तस्थानंगळ् नास्वतंवप्पु ४० वी नास्वतुं स्थानंगळ् प्रस्थेकं वतुः विवासित्तेवंगळप्वप्युवारितं । इंतु वपुनरक्तस्थानंगळ् नास्वतंवप्पु ४० वी नास्वतुं स्थानंगळ् प्रस्थेकं वतुः विवासित्ते विवासित्ते ४० । २४ । वो अइनुर्वकत्त् सोहनोपोवयस्थानंगळपु ५६० विवरोळ् द्वावशा दिके द्विप्रकृत्युवास्थानवोळ् द्वावशास्थानभेवंभां- गळ्याचे ते वोडे पुनरक्तद्वावशास्थानमेवभां- गळ्याचे ते वोडे पुनरक्तद्वावशास्थानभेवंशळ् कळेडु वप्पूर्वारितं पेचैकित्तम् एकप्रकृत्युवार्यावानवोळ-पुनरक्तस्थानविकरुपार्थेकं दे वोडे संक्ष्यकनकोधाविष्युव्यद्वार्थे । हृत्यु द्वेषकं प्रकृत्युवार्थेकं स्थानंगळ-पुत्र । शेव वदस्थानंगळ् पुनरक्तंगळेडे कुत्रव्यानंगळ्याचे । शेव वदस्थानंगळ्पु १०॥ वितं कृत्विवोडे अपुनरक्त सब्वस्थानंगळो मैनूरेप्पतंळप्पू १०॥ वे वं वु स्थेष प्रकृत्यत्व प्रवानंगळपु १०॥ वे वं वु स्थेष्टाप्यतेळपु १०॥ वे वं वु स्थेष्टाप्यतेळपु १०॥ वे वं वु स्थेष्टाप्यतेळपु १०॥ वे वं वु स्थानंगळपु १०॥ वितं कृत्विवोडे अपुनरक्त सब्वस्थानंगळो मैनूरेप्पतंळपु १०॥ वे वं वु स्थेष प्रकृत्यत्व स्थानंगळपु १०॥ वे वं वु स्थानंगळपु १०॥ वे वित्रवेष्टापतेळपु १०॥ वे वित्रवेष्टापतेळपु १०॥ वे वित्रवेष्टापतेळपु १०॥ वित्रवेष्टापतेळपु १०॥ वेष्टापतेळपु १०॥ वित्रवेष्टापतेळपु १०॥ वित्रवेष्यापतेळपु १०॥ वित्रवेष्टापतेळपु १०॥

| 90     | ٩  | 6   | 6   | Ę   | ٩  | 8  | 2    | \$ |
|--------|----|-----|-----|-----|----|----|------|----|
| १ठा    | Ę  | 188 | 80  | 0   | 8  | 18 | 18   | 1  |
| १० प्र | 48 | 66  | 190 | 183 | २० | 18 | 1 22 | 4  |

१० पूर्वकरणयद्केत च पुनरकत्वात् । पंचकानि चरवार्येक सवेदकप्रमत्ताप्रभन्तयोस्तद्वये एकस्य अवेदकतस्तानु चलुर्गा च पुनरकत्त्रवात् । चतुरक्षिकमेव अवेदक तद्वयस्यापूर्वकरणस्य तेन पुनरकत्त्वात् । एतानि चरवारियत् प्रत्येकं चतुर्विततिचेदानीति तावता गुणियत्वा क्रियकृतिकस्य द्वादशिनरेकप्रकृतिकस्य पंचभित्वापुनरुक्तृतानि मुख्या ।।४८८।।

डनमें समानता होनेसे दो पुनरुक्त हुए । तथा बेदक रहित पिछड़े क्ट्रोमें छह प्रकृतिरूप १५ स्थानको लिखे एक क्ट प्रमतका और एक क्टू अप्रतत्तका था । ये दोनों क्टू अपूर्वकरणके छह प्रकृतिरुक्त क्ट्रेक समान हैं। अतः दो क्टू पुनरुक्त हुए । इस प्रकार चार क्ट्रोके चार स्थान पुनरुक्त होनेसे घटा दिये ।

पांच प्रकृतिरूप चार ही स्थान हैं। पहले नौ कहे थे। उनमें बेदक सहित पहले क्टोंमें एक प्रमत्तका कहा था और एक अपमत्तका कहा था। वे दोनों समान हैं। अतः उनमें एक २० पुनरुक है। वेदक रहित पिछले क्टोंमें एक देशसंयतका, दो-दो प्रमत्त अप्रमत्त और अपूर्व-करणके, इन सातमें-से प्रमत, अप्रमत्त अपूर्वकरणके समान है। अनः चार पुनरुक हुए। इस प्रकार पोच स्थान प्रनरुक कम किये।

चार प्रकृतिरूप एक ही स्थान है। पहले तीन कहे थे। वे तीनों ही समान होनेसे दो पुनरुक घटा दिये। इस प्रकार जिनमें प्रकृतियों की समानता है ऐसे पुनरुक स्थान घटाने-२५ पर चालीस होप रहते हैं। एक-एक स्थानके चौबीस-चौबीस मंग होनेसे चौबीससे गुणा करनेपर नौ सी साठ हुए।

पहले दो प्रकृतिरूप स्थानके चौबीस मंग कहे थे। वन-मेंसे बारह पुनरुक्त छोड़े बारह रहे। और एक प्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह मंग कहे थे। वनमें-से लह पुनरुक्त छोड़े पौच रहे। इन सनरहको नौ सौ साठमें जोड़नेपर नौ सौ सत्तहत्तर हुए ॥४८८॥

३० १. क्रोधमानमायाबादर लोभसूदमलोभ अंतु ५ ॥

## णनसयसत्तत्तरिहिं ठाणवियप्पेहि मोहिदा जीवा । इगिदालणत्तरिसय वयदिवियप्पेहि णायन्वा ॥४८९॥

नवशतसप्रसप्तिभिः स्थानविकल्पै स्मीहिता जीवाः। एकच्त्वारिशवेकान्ने सप्तिशत-प्रकृतिविकल्पैक्तित्थाः॥

अपुनस्कतसर्व्यं सोहनीयोवसस्यान विकल्पंगळो मैमूरेप्यतेळरिवं त्रिकालत्रिलोकोवरवर्तिः ५ चराचर संसारि जोवंगळ् मोहिसस्पट्डबर प्रकृतिविकल्पंगळ् मास्सासिरवो भैनूर नाल्वतो व-रिवगं मोहिसस्पट्डच । संहष्टि स्थान । ९७७ । प्रकृतिगळ कडि ६५४१ ॥

क्षनंतरं मोहनीयोदयस्यानमुमनवर प्रकृतिगळ्युमं गुणस्यानदोळ्युपयोगयोगादिगळोळ्य पेळवपरः।

> उदयद्वाणं पयिं सगसगउवजोगजोगआदीहि । गुणयित्ता मेलविदे पदसंखा पयहिसंखा च ॥४९०॥

उदयस्यानं प्रकृति स्वस्वीपयोगयोगाविभिर्गुणियस्या मिलिते वदसंख्या प्रकृतिसंख्या च ॥ उदयस्यानं, पृथ्विल्लेमुनि मिळिदे अङ्गबज बत्तारि इत्यादिगाषासूत्रीद गुणस्यानोक्तोदय-स्थानसंख्येषुनं प्रकृति स्वस्वगुणस्थानसंबंधि कृदंगळ बत्तार्श्वकंगळ मेळनदोळाद प्रकृतिसंख्येयुमं

नवशवानि सत्तत्त्वस्याणि तदाकृतनोऽपु:—१०।५४।८८।७०।४२।२०।४। तिलिखा- १५ ज्याबोतिहत्ततं चतुर्वित्वया गुर्गास्ता द्विकृतिकस्य चतुर्वित्वया एककृतिकस्य पंत्रीस्त्व युवाः एकस्वत्वा- हिर्क्यदेविकस्य प्रकृतिकस्य प्रकृतिकस्य पंत्रीस्त्व युवाः एकस्वत्वा- हिरक्यविक्रास्त्रीक्ष्यः प्रकृतिविक्रस्यः प्रकृतिकानिक्रकोकोक्ष्यत्वित्वयावर्षाः स्त्रीहताः स्त्रीति ।४८८॥ त्रच स्त्रीवेत्वस्यानतराकृतिपृज्यस्यविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवन्तिविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवन्तिविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवन्तिविक्रयोवनाविक्रयोवनाविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवनाविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्याविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्यानिक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्यानिक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्यानिक्रयोवन्तिविक्रयोवन्यानिक्रयोवन्तिविक्रयोवन्यानिक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोवन्तिविक्रयोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययोविक्ययिक्ययोविक्ययिक्ययोविक्ययोविक्ययिक्ययिक्ययिक्ययिक्ययिक्यय

'पुब्बिल्लेस्वि मिलिदे' इति मुत्रोक्तस्यानसंख्या तत्प्रकृतिसंख्या च संस्थाप्य स्वस्वगणस्थाने संभव्य-

इस प्रकार नौ सौ सतहत्तर हए । इनकी प्रकृतियां कहते हैं-

दसरूप एक स्थानकी दस प्रकृति। नौरूप छह स्थानोंकी चौबन प्रकृतियाँ। आठरूप स्थाह स्थानोंकी अठासी। सातरूप इस स्थानोंकी सत्तर। छहरूप सात स्थानोंकी बयाछीस। पौचरूप चार स्थानोंकी बोस। चार रूप एक स्थानकी चार। ये सब मिलकर दो सौ अठासी हुई। इनको चौबीस अंगसे गुणा करनेपर जनहत्तर सौ बारह हुए। उनमें दो प्रकृतिरूपके चौबीस अंग (एक-एकके बारह-वारह) और एक प्रकृतिरूपके पौच मिलानेपर जनहत्तर सौ २५ इकताळीस मेद हुए। इत स्थानमेद और प्रकृतिसेदसे प्रकृत और त्रिलोकवर्ती चराचर संसारी जीव मोहित हैं।।४८९।।

आगे मोहके उदयस्थान और उनकी प्रकृतियोंको गुणस्थानों में उपयोग आदिकी अपेक्षा कहते हैं—

'पुव्यिल्छेसुवि मिलिदे' इत्यादि गाथामें कही स्थानोंकी संख्या और उन स्थानोंकी ३०

१. एकचस्वारिशदधिकान्येकोनसप्तति ६९ मितानि शतानि प्रकृतयः ॥

मिष्यादृष्ट्यादित्वस्वा्णस्वानसंत्रवोषयोगयोगाजिङ्गपुनादिशस्वदिदं संयमलेश्यासम्यवस्वर्गाळदम् पुणिसि कृड्तं विरलु स्थानसंवर्ययुं तरश्कृतिसंव्ययुमनकुमें दु पेळवनंतरं स्वस्वगुणस्थानबोळ् संभविषव उपयोगगळ पेळवपदः—

> मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य । पणछस्सत्त दुगं च य उवजोगा होति दोच्चेव ॥४९१॥

मिण्यादृष्टिद्वये मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तमु जिनयोश्च सिद्धे च । पंच बट् सप्त द्विकं च चोपयोगा भवंति दौ चैच ॥

मिध्यादृष्टिद्युणं पंच मिध्यादृष्टिगुणस्थानवोळं सासावनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानवोळमिती गुण-स्थानद्वयदोळ् प्रत्येकं कुमतिकुभूतिकंपममे व ज्ञानोपयोगंगळ् मूर्कं चकुईशंनमचकुर्दनमं व वर्शनो१० ययोगद्वयनंतुय्योगपंचकमवकुः । मिश्रयये वट् मिश्रतोळसम्ययतनोळं देशसंयतनोळं मतिश्रताविष
चकुरचकुरविष्वदर्शनमं बुण्योगवद्कं प्रत्येकमवकुः । प्रसत्तसम् सम् प्रमत्ताप्रमत्तापुण्यंकरणानिवृत्तिकरणसुरुमसांपरायोगकांतकवाय क्षीणकवायरं व समगुणस्थानंगळोळ् मतिश्रताविषमनःपर्ययज्ञानोपयोगंगळ् नाल्कुं चकुरचकुरविषदर्शनमुमं व बर्शनोपयोगंगळ् मुरुमंतु प्रत्येकं सप्तसमोपयोगंगळप्रुषु ।
जिने दिकं च सिद्धे च ही चैव यें दुष्योगंगळप्र्युच-

| g     | मि   | सा  | मि  | 91    | वे  | Я   | अ   | 31  | अ     | । सू |
|-------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| ठा    | 6    | R   | 8   | 16    | 161 | 6   | 6   | 8   | 818   | 18   |
| সক্ত  | 1 80 | 32  | 32  | 160   | 47  | RR  | 88  | 20  | 718   | 18   |
| उप    | 4    | 4   | Ę   | ₹     | Ę   | 9   | 9   | 9   | 1919  | 1 9  |
| ठा वि | 80   | 20  | 28  | 38    | 186 | 48  | 48  | 26  | 919   | 9    |
| प्रवि | 380  | १६० | १९ः | १ ३६० | 385 | 306 | 306 | 880 | 18810 | 9    |
| गुणका | 28   | २४  | 28  | 128   | २४  | 28  | 28  | 28  | १२१४  | 18   |

१५ पयोगयोगैः, आदिशब्दास्तयमदेशसयमलेश्यासम्बन्देश्च संगुण्य मेलने स्थानसंख्या प्रकृतिसंख्या च स्यात् ॥४९०॥ तद्यवा—

उपयोगा मिध्यादृष्ट्यादिह्ये ज्यज्ञानं हिदर्शनिकित पंच । मिश्रादिवये व्यज्ञानं विदर्शनिकित यद । प्रकृतियोक्ती संख्याको अपने-अपने गुणस्थानोंसें सम्भव चपयोग योग और आदि शब्दसे संयम, देशसंयम, लेक्ष्या, सम्यक्त्वसे गुणा करके सबको जोड्डनेपर जो प्रमाण हो चतनी २० वहाँ मोहकी स्थान संख्या और प्रकृति संख्या जानना ॥४९०॥

## वही कहते हैं-

सिभ्यादृष्टि आदि दो गुणस्वानों में तीन अझान, दो दर्शन ये पाँच खपयोग होते हैं। सिश्र आदि तीनमें तान ज्ञान तीन दर्शन ये छह उपयोग होते हैं। प्रमत्त आदि सातमें चार झान तीन दर्शन ये सात उपयोग होते हैं। सयोगी और अयोगी जिनमें तथा सिद्धों में २५ केवल्झान, केवलदर्शन ये दो उपयोग होते हैं।

इंतुपयोर्गगळिवं गुणिसल्पट्द्वयस्थानंगळ्मं तत्प्रकृतिगळ्मं तंतस्मगुणस्थानबोळ स्थापिस-ल्पटदवं भाविसिवासंगनंतरमवरोळालापं पेळल्पडगुमवं तं वोडे मिच्यादृष्टियोळ कटद्रयबोळ दशादिचतःस्थानंगळं नवादिचतःस्थानंगळमंतदयस्थानंगळे टमं तन्त्रप्योगंगळप्दरिदं गुणिसि-दोडदयस्थानंगळ नाल्वलप्यवयर प्रकृतिगळं प्रथमकटबोळ मवचार ३६। द्वितीयकटबोळ ८ ७ ६८ वर्षततुपयोगपंचकविवं गुणिसिबोडे मूनूरनाल्यन् प्रकृति १९९ ८।८ १० ६ ६ मवत्तेरडंतरुवत्तं टप्प

विकल्पंगळपुवा स्थानविकल्पंगळगमी प्रकृतिविकल्पंगळगं प्रत्येकं चर्ताव्यंशति भेदंगळप्यवर्दास्त्रं गुणकारंगळमिप्पत्तनाल्कप्युवु ।

सासावननीक नवाचेककृटबीक चतुःस्यानंगळप्पृत् । प्रकृतिगळ मुक्तेरडप्प ७ वर्ष

तन्तपयोगपंचकविवं गुणिसिबोर्ड उदयस्थानंगळ विश्वतिप्रमितंगळण्यु । प्रकृतिगळ नुरहचलण्यन-वक्कं चतुन्विक्रातिगुणकारमक्कं। मिश्रनोळ नवाद्येककटवोळ चतुर्वयस्थानंगळं द्वात्रिक्षातु- १० प्रकृतिगळमप्यवि ७ वं तन्त्रयोगं गळाराँर गुणिसत्तं विरल्दयस्यानविकल्पंगळिप्यत्तनाल्कं 616

Q 32

प्रमत्तादिसमके चतुर्जानं त्रिदर्शनमिति सप्त । जिने सिद्धे च केवलज्ञानदर्शने इति है, ही । तत्र मिध्यादष्टी ७ | स्वोपयोगैर्गणिते सति स्थानानि चत्वारिशत, प्रकृतयश्चत्वारिशदप्रिका-919 616

36 38

तानि । सासादने स्वानप्रकृतयः

७ | स्वोतयोगैर्गणिता विश्वतिः षष्ट्यत्तरशतं । मिश्रे | :७ | स्वोप-212

मिध्यादृष्टिमें पहले कटमें एक दस प्रकृतिकप, दो नी-नी प्रकृतिकप, एक आठक्ष्प ये चार स्थान हैं। इनकी प्रकृतियोंका जोड छत्तीस हुआ। पिछले कटमें एक नीरूप. दो आठ-आठ रूप, और एक सातरूप ये चार स्थान हैं। इनका जोड बत्तीस। दोनोंको मिलानेपर आठ स्थान और अइसठ प्रकृतियाँ हुईं। उनको पाँच उपयोगसे गुणा करनेपर चालीस स्थान और तीन सी चालीस प्रकृतियाँ हुई।

सासादनमें एक नौरूप, दो आठ-आठरूप और एक सातरूप ये चार स्थान और बतीस प्रकृतियाँ हैं। उनको पाँच उपयोगोंसे गणा करने रर बीस स्थान और एक सौ साठ

प्रकृतियाँ होती हैं।

प्रकृतिगळ नूरतो भत्तेरङ्गप्पुषु । गुणकारंगळं चतुर्विवद्यतिप्रमितंगळप्पुषु । असंयतनोळ नवाच-च्याबिक्टब्रम्बोळ पु ६ वयस्यानंगळे दु प्रकृतिगळक्यतुमप्पुषु । असं तन्तुपयोगवद्कावर्व ८८ ८५ ८

पुणिसिबोडे सात्वर्ते टु स्थानंगळं सूनुरववत् प्रकृतिगळप्पुत्र। गुणकारंगळुनिप्यत्तनात्कप्पुत्र। वेजसंयतंगे अष्टाविसप्रावि कृटद्वयबोळे टु स्थानंगळुमध्वत् रहु प्रकृतिगळप्पु । ६६ ५ वर्षे अर्थ ६६ ८ ८ ४ वर्षे

प्युषु । प्रकृतिगळ, प्रृतुरें टप्युषु । गुणकारंगळ मिप्पतनास्कुमप्युषु । अप्रनलंगेयुं प्रमत्तनंते सागावि-योगैर्गृणितारचतुर्विश्वतिः, द्वानवत्यव्रवतः । असंवते | ७ | ६ | अष्टवत्वारिशत् यष्ट्रपद्मित्रवती । वेदासंयते ८१८ | १ ८ | ३२ | २८

मिश्रमें एक नौरूप, दो आठ-आठ रूप, और एक सानरूप ये चार स्थान हैं। उनकी बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। उन्हें छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर चौबीस स्थान और एक सौ बानवे प्रकृतियाँ होती हैं।

असंयतमें पहले क्टोंमें नौरूप एक, आठरूप दो और सातरूप एक श्यान है। उनकी १५ फ्राइतियाँ बसीस। पिछले क्टोंमें आठरूप एक, सातरूप दो और छहरूप एक, वे चार स्थान हैं। उनकी प्रकृतियाँ अट्टाईस। दोनोंको सिलानेपर आठ स्थान और साठ प्रकृतियाँ होती हैं। उनकी छह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अड़तालीस स्थान और तीन सौ साठ प्रकृतियाँ होती हैं।

देशसंयतमें पहले क्टोंमें एक आठरूप, दो सातक्ष, एक छड्कप ऐसे चार स्थान हैं, प्रकृतियाँ अठाईस। पिछले क्टोंमें एक सातरूप, दो छड्कप और एक पोचरूप ये चार स्थान हैं। चौबोस प्रकृतियाँ हैं। दोनोंको मिलाकर आठ स्थान बाबन प्रकृतियाँ होती हैं। चनको ल्ह उपयोगोंसे गुणा करनेपर अटताळीस स्थान और तीन सौ बारह प्रकृतियाँ हैं। षडाडिक्टद्वयदोळें ट्रस्पानंगळुं नाल्बत्तनाल्कुं प्रकृतिगळणुषु । ५ ४ | ६६ ५५ <u>७ ६</u> ----

पपूर्वकरणे ४ अष्टार्विशतिः चस्वारिशदयश्चर्तः। अनिवृत्तिकरणस्य स्वानं प्रकृती, १ उपयोगैर्गृत्रिवे ५१५ २

स'न चतुर्वश पुनर्डादश भंगेर्गृणिते चतुरशाति अष्टयटघाशतं । अवेदभागे स्थानं प्रकृतिः १ उपयोगेर्गृणिते

प्रमत्त और अप्रमत्तमें पहले कूटोंमें एक सातरूप, दो छहरूप, एक पौचरूप ये चार स्थान हैं, चौशीस प्रकृतियों हैं। पिछले कूटोंमें एक-एक छहरूप, दो पौच-पौच रूप, एक चार- १५ रूप ये चार-चार स्थान और शीस-शीस प्रकृतियां हैं। दोनोंको मिलानेपर दोनोंमें आठ-आठ स्थान और चवालीस-चवालीस प्रकृतियां हैं। उनको सात उपयोगसे गुणा करनेपर छप्पन-छप्पन स्थान और तोन सौ आठ-तीन सौ आठ प्रकृतियां होती हैं।

अपूर्वकरणमें छहरूप एक, पौचरूप दो और चाररूप एक ये चार स्थान और बीस प्रकृतियों हैं। उनको सात उपयोगोंसे गुना करनेपर अठाईस स्थान और एक सौ चालीस २० प्रकृतियों होती हैं। इन सब गुणस्थानोंको जोड़नेपर ४० + २० + २४ + ४८ + ४८ + ५६ + ५६ + २८ = तीन सौ बीस स्थान हुए। और सबकी प्रकृतियों को जोड़नेपर ३४० + १६० + १९२ + ३५० + २१२ + २०८ + २०८ + १४० = इक्कांस सौ बीस प्रकृतियों हुई। उनको चौबीस भागोंसे गुणा करनेपर पचास इजार आठ सौ अस्सी प्रकृतियों हुई।

अनिष्टत्तिकरणमें दो प्रकृतिकर एक स्थान है। ननको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर २५ सात स्थान चौदह प्रकृतियाँ हुई। उनको बारह भंगोंसे गुणा करनेपर चौरासी स्थान, एक सौ अइसठ प्रकृतियाँ होतो हैं। अनिष्टुतिकरणके अवेद भागमें एक प्रकृतिकर एक स्थान। इनको सात उपयोगोंसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतिचाँ हुई। इनको चार भंगोंसे

स्थानिवकत्यंगळ् ७ प्रकृतिविकत्यंगळ्नेळण्य ७ वं बतुष्कवाध मेवविवं गुणिसिवोडे स्थानिवकत्यंगळ् गळ् इप्यत्तें दु २८। प्रकृतिविकत्यंगळ्निप्यत्तें ट्रप्युष्ट्व २८। अंतिनिवृत्तिकरणन सवेदावेवभागे-गळोळ् स्थानीवकरणंगळ् नूरहुन्नेद ११२। प्रकृतिविकत्यंगळ् नूरतोंभताव १९६। सुरुम-सायरायनोळ् सुस्मकोभस्थानमो दु। प्रकृतियुक्त विक्चुण्य मेवकविकत्यमण्यविद्यानित्येष्युष्टु। प्रति-वृत्तिकरणनुवयस्थानिवकत्यंगळ् नूरहुन्नेदांशे सुरुमसायरायवृद्यस्थानंगळेळं कृष्टिवोडे उपयोगामितस्थानंगळ् नूरहुन्ते भन्ते वेर्गपळं बुबक्ट्ना १११९। अनिवृत्तिकरणन नूरतो भताव प्रकृतिगळोळी सुरुमसायरायनेळ् प्रकृतिविकत्यंगळं कृष्टिवोडे इन्तृर सुरु २०३ प्रकृतिगळ् क्षेपाळ बुबक्ट्रा । मी स्थानसेपंगळ्मं प्रकृतिविकत्यंगळं कृष्टिवोडे इन्तृर सुरु २०३ प्रकृतिगळ् क्षेपाळ बुक्क्ष । मी स्थानसेपंगळ्मं प्रकृतिविकत्यंगळं सूर्विवोडे इन्त्रर सुरु २०३ प्रकृतिगळ् क्षेपाळ बुक्क्ष । मी स्थानसेपंगळ्मं प्रकृतिविकत्यंगळं सुरुवोडे इन्त्रर सुरु देश्वास्तरे नूरेणसत्तरोळं ७६८० प्रकृतिविकत्यंगळ्चत्र सासिवर्डे नूरेण्यस्तरेळ नूरतोंभत्यांभात्यपुष्ट ७७९९। प्रकृतिविकत्यंगळ्चप्रव्यानंगळ्व सासिवर्डे नूरेण्यस्तरेळ नूरतोंभत्यांभात्यपुष्ट ५००५। प्रकृतिविकत्यंगळ्चप्रव्यानंगळ्वां सासिवर्डे न्यांसर्वेण्यस्तिक्यांम्यः

> णवणउदिसगसयाहिय सत्तसहस्सप्पमाणग्रुदयस्स । ठाणवियप्पे जाणग्रु उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९२॥

नव नवित्तसमञ्जाधिकसप्तसहस्रप्रमाणमुख्यस्य । स्थानविकल्यान् जानीहि उपयोगे मोह-नीयस्य ॥

सप्त सप्त । पुनस्वतुर्गगेर्गुणितेश्रधार्वदाविरष्टाविदाविः सुक्ष्मकापराये स्वानं प्रकृतिः १ उपयार्गर्गुणिते सप्त १

सन्त । अत्रापूर्वकरणात न्यानानि प्रकृतीवर्षकोकुत्य चतुर्विवात्या संगुष्य तत्र च स्थानेव्यनिवृत्तिकरणाद्येकान्न-२० विवात्यप्रश्चतस्यानानि प्रकृतियु व्यवद्विवातं प्रकृतीवस्य क्षेत्रं कृषात् ।

गुणा करनेपर अठाईस स्थान अठाईस प्रकृतियाँ हुईं। सूक्ष्म साम्परायमें पक प्रकृतिकप एक स्थान। सात उपयोगसे गुणा करनेपर सात स्थान सात प्रकृतियाँ होती हैं। यहाँ अंग एक हो है। इनको जोड़नेपर ८४+२८+७ एक सी उन्नीस स्थान और १६८+२८+७ दो मौ तीन प्रकृतियाँ होती हैं। इनको अपूर्वकरण पर्यन्त कहे स्थानों और शकृतियोंमें मिळाइए॥४९॥॥

| गुण. ८वि  |    |          |     |     |     |     |     |     | १अ. | १अ. | १सू. |
|-----------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| प्रकृति ६ | 4  | ३२       | 32  | Ę٥  | 48  | 88  | 88  | 20  | 2   | 8   |      |
| उपयोग     | 4  | <u> </u> | Ę   | Ę   | Ę   | و   | 19  | (g  | ی   | 9   | و    |
| स्थान ४   | 0  | २०       | २४  | 84  | 84  | ષદ્ | 48  | २८  | ق   | 19  | 9    |
| प्रकृति ३ | Вo | १६०      | १९२ | ₹६० | ३१२ | ३०८ | ३०८ | 880 | 68  | و   | ٠,   |

नवनविसप्रधातायिक सप्तसहस्रप्रमाणमं ७७९९। मोहनीयोदयबुपयोगस्थानविकर्णगळ-नरियें वु क्रिज्यं संभोषिसस्पष्टुनु ॥

> एक्कावण्णसहस्तं तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि । पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥४९३॥

एकपंचाशत्सहस्त्रं त्र्यशीतिसमन्तितं विज्ञानीहि । प्रकृतीनां प्रमाणं उपयोगे मोहनीयस्य ॥ त्र्यशीतिसमन्त्रितमप्प एकपंचाशत्सहस्त्रमनुष्योगकोळु मोहनीयद प्रकृतिगळ परिमाणस-निर्देषितु शिष्यं संज्ञीविसल्पष्टुं । ५१०८३ ।

अनंतरं गुणस्थानबोळु मोहनीयोबयस्थानमं प्रकृतिगळ' योगमनाश्रयिसि पेळवपरः — तिसुतेरं दस मिस्से णव सत्तसुछद्दयम्मि एककारा । जोगिम्मि सत्तजोगा अजोगिठाणं हवे सुष्णं ॥४९४॥

त्रिषु त्रयोदश दश निश्चे नव सप्तसु चच्छे एकादश । योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थानं भवेचछुन्यं।।

त्रिषु त्रघोवद्य निष्यादृष्टियोळं सासावननोजं असंयतनोळं प्रत्येकं त्रयोवद्यत्रयोवद्यागळ-पुत्रु । वद्य सिश्रं निष्युणस्थानवोळ् वद्ययोगंगळप्पुब् । नव सप्तसु वैद्यासंयताप्रसतापुर्धकरणा-निवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोग्यातकवायक्षीणकवायदे ब सप्तगुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नव नव १५ योगंगळप्पुत्र । षष्टे एकावद्य प्रमत्तसंयतनोळेकावद्यायांगळप्पुत्र । योगिनि सप्त योगाः सयोग-केविलभट्टारकनोळ् सप्तयोगंगळपुत्र । अयोगिस्थानं अवेच्छूस्यं अयोगिकेविलभट्टारकगृण-स्थानबोळ् योगञ्जस्थमक्कुं । संवृद्धिः :—

तत्रोपयोगाश्चितमोहनीयोदयस्यानविकस्या नवनवत्यग्रसप्तशताधिकसप्तसहस्राणि जानीहि ७७९९ ॥४९२॥

जययोगाश्रितमोहनीयश्रकृतिपरिमाणं च श्यशोतिमान्यितैकपंचाशस्सहस्राणि जानीहि ५१०८३।।४९३॥ अच योगमाश्रित्याह—

योगाः मिष्यादृष्टिसासादनासयतेषु त्रयोदश त्रयोदश । मिश्रे दश । देशसंयनादिषु सप्तमु नव नव । प्रमत्त एकादश । सयोगे सप्त । अयोगे शृन्यं सर्वतु ॥४९४॥

इस प्रकार उपयोगके आश्रयसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद सात हजार सात सी २५ 'जन्यानवे ७७९९ होते हैं ॥४९२॥

तथा उपयोगके आश्रयसे मोइनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ इक्यावन हजार 'तरासी जानना ॥४९३॥

आगे योगके आश्रयसे कथन करते हैं-

योग मिश्यावृष्टि, असंयत और सासाइनमें तेरह-तेरह, मिश्रमें दस, देशसंयत आदि ३० सात गुणस्थानोंमें नी-नी, प्रमत्तमें ग्यारह, सयोगीमें सात होते हैं। अयोगीमें योग नहीं होता ॥४४॥

| [H | सा | मि  | er . | दे | म  | ब | व | 87 | स् | उ | क्षी | स | 91 |
|----|----|-----|------|----|----|---|---|----|----|---|------|---|----|
| 23 | 83 | 109 | 83   | 9  | 88 | ९ | 9 | 9  | 9  | 9 | 9    | છ | 0  |

अनंतरमी गुणस्यानंतळोळ मिश्रयोगंगळुळळ गुणस्यानंगळ मं केवलं पर्ध्याप्रयोगंगळुळळ गुणस्यानंगळ मं विवरिश्ति पेळवपद :—

मिच्छे सासण अयदे पमत्तविरदे अपुण्णजोगगदं । पुण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि ॥४९५॥

िमण्यावृष्टी सासादने असंयते प्रमत्तविरते अपूर्ण योगं पूर्णगतं च च शेवे पूर्णगते सिल्तिं भवति ॥

मिध्यादृष्टी मिध्यादृष्टिगुणस्थानवोळं, सासावने सासावनगुणस्थानवोळं, असंयते असंयत-गुणस्थानवोळं, प्रमत्तविरते प्रमत्तविरतंगुणस्थानवोळ्ड्रांमतु चतुर्गुणस्थानंगळोळू अपूर्णयोगसु पूर्णयोगसुमोळवा अपूर्णयोगसत व अपस्यातयोगगतस्थानमुसं। पूर्णयतं व पस्यांतकयोगगतस्थानमुसं १० मिलितं कूडिदुरं। होवे पूर्णयते होवगुणस्यानंगळ पूर्णयोगगतस्थानवेळ, मिलिल कूडस्यटुटु । योगाश्रितसर्व्यस्थानप्रपाणगु प्रकृतिप्रमाणमुं अवति अक्कुमवंतं वोळे मिश्यादृष्टियोळनंतानुवंधि-कथायोवययुत चतुःस्थानंगळ्मवर प्रकृतिगळं ८ मनोयोगचतुष्कमुं वास्योगचतुष्कमुमीवारिक-१० १०

काययोगमुनौदारिकमिश्रयोगमुं वैकियिककाययोगमुं वैक्रियिकमिश्रयोगमुं काम्मंणकाययोगमुमेंब

अय मिश्रयोगयुक्तकेवलपर्याप्तयोगयुक्तगुणस्थानानि विशेषयति--

निष्यादृष्टी सासादने अनयते प्रमत्तविरते चेनि चतुर्गुजस्थानेषु अवयस्तियोगगतं पर्याप्तयोगगतं च मिलितं स्वानप्रमाणं प्रकृतिप्रमाणं च भवति । वेषगुजस्थानेषु केवलवर्षाप्तयोगगतमेव तदृदर्यं भवति । वद्यया-निष्यादृष्टो स्थानप्रकृतयः | ८ | स्वयोगेर्गुणिता द्वापंचावत्, अष्टरष्टपदवतु रातानि । विसंयोगिना-

₹0 ₹€

आगे मिश्रयोगवाले और केवल पर्याप्त योगवाले गुणस्थानोंको कहते हैं---

मिध्यादृष्टि, सासादन, असंयत तथा प्रमत विरत इन चार गुणस्थानोंसे अपर्याप्त याग २० भी होते हैं और पर्याप्त योग भी होते हैं। अतः इनमें इन दोनोंको सिटाकर स्थानों और प्रकृतियोंका प्रमाण होता है। शेष गुणस्थानोंसे केवल पर्याप्त योग ही होते हैं अतः उन्हींको लेकर स्थान प्रमाण और प्रकृति प्रमाण होता है। वहीं कहते हैं—

सिध्यादृष्टिके पहले क्टोंमें चार स्थान और १०+९+९=छत्तीस प्रकृति हैं। उनको तेरह योगोंसे गुणा करनेपर वावन स्थान और चार सौ अङ्कसठ प्रकृति होती हैं। २५ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनरूप अन्दर्भुहृतमें मरण नहीं डोता इसलिए पिछले चार कटोंके चार स्थान और वत्तीस प्रकृतियोंको ९+८+८+७= इस योगोंसे गुणा करनेपर चालीस पर्व्याप्तापरर्वाप्तयोगंगळ् त्रयोवज्ञंगळक्कुयें द्व । १३ । ४३ । ३६ । गृणिसुत्तं विरस्तु द्विपंत्राञ्चत् स्थानंगळ् ५२ मष्टवष्टघुत्तर बतुःज्ञतप्रक्कतिगळ्मप्युत्त । ४६८ । मत्तमा मिण्याहण्टियोळ् अनंतानु-वंधिकवायोववरहित बतुःस्थानंगळ्मं द्वात्रिप्तस्प्रकृतिगळ्मं ७ मनोयोग बतुष्कमुं वाग्योग-८ । ८

## चतुष्कमुमौदारिककाययोगमुं वैकियिककाययोगमुमें व पर्व्याप्तवक्षयोगंगळप्पूर्वे दु गुणिसुत्तं विरख् ।

नुर्वेषिन्यंतर्मूहर्ते मरणामाबात्तस्वयोत्तदशयोगैर्गृणिताः स्थानश्रकृतयः ७ प्रत्वारिशत् विशस्यग्रीत्रशती ५ ८८८ ९

मिलिरवा स्थानानि द्वानयितः प्रकृतयोऽष्टाचोरयययन्तवाती । सातावने स्थानप्रकृतयः | ४| वैक्षियिकामिश्रस्य पृयन्यस्थ्यनीति द्वाययिमगुणिता अष्टनरशरियान् नतुरक्षोरययिन्यातो । मिश्रे | ५ | वयामिगुणितास्थालारियात् ९। ८।८

विकारयम्भिज्ञानी । असंयते ७ ६ कार्मणीदाश्किषिक्षविक्षमिश्राणाः पृष्यक्ष्यपाति दणनिर्गृणिता । ८१८ । ७।७ ९ ८ । ३२ २८

अशीतिः षद्छतो । देशसंयतं ८ नवभिर्गुणिता द्वासप्ततिरष्टषळ्यप्रचतुःशती । प्रमत्तेऽपमले च ,५२

५ ४ आहारकद्वस्य पृवायक्वतीति नविभिर्गृणिता द्वासप्तितः षण्णवस्यप्रित्राती । अपूर्वकरणे १० ६६ ५।५ ७ ६ २४ २०

स्थान और तीन सौ बत्तीस प्रकृतियाँ हैं। सब मिलकर बानवे स्थान और सात सौ अठासी प्रकृतियाँ होती हैं।सासादनमें चार स्थान, बत्तीस प्रकृति ९+८+८+७ हैं। चूँकि वैक्रियिक सिक्रयोगको अलगसे कहेंनो, इसलिए वारह योगोंसे गुणा करनेपर अवृतालीस स्थान और तीन सौ चौरासी प्रकृतियाँ होती हैं।

मिश्रमें स्थान चार और प्रकृति ९+८+८+७≔ बत्तीस । उनको दस योगोंसे गुणा १५ करनेपर चालीस स्थान और तीन सी बीस प्रकृतियाँ होती हैं ।

असंयतमें आठ स्थान और ९+८+८+७=३२। ८+७+७+६=२८। साठ प्रकृतियाँ हैं। चूँकि कार्माण, औदारिक मिश्र और वैक्रियिक मिश्रका कथन पृथक् करेंगे अतः

दस पर्याप्त बोगोंसे गुणा करनेपर स्थान अस्सी और प्रकृतियाँ छह सौ होती हैं।

देशसंयतमें स्थान आठ और प्रकृतियाँ ८+७+७+६=२८। ७+६+६+५=२४ २० बावन। जनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर बहत्तर स्थान और प्रकृति चार सौ अड्सठ होती हैं।

४ । १० । ३२ । १० । बस्वारिकास्बामंगळं ४० । विद्यानुस्तरिकातप्रकृतिगळ् मणु ३२० । केके बोर्ड जनंतानुसंधिकवायोवपरिहतमिष्यावृष्टियंतन्मृंहृत्वकालपर्य्यंतं मरणिमस्लण्ड्वारिबेमपर्य्यान-योगंगळ् संभवित्तुवर्ग्रवार्यः । अंतु सिम्बाबृष्टियोळ्अयस्थानंगळ्ं द्वानवितप्रमितंगळण्डुव ९२ । प्रकृतितळ मध्दाञोत्पुस्तरसम्जतप्रमितंगळण्डुव ७८८ ।। बतु-कथायित्रवेबद्धिकद्वयभेवविदं बतु-५ विद्यातिगुणकारंगळण्डुव २४ ॥

अनंतरं सासादनासंगतप्रमत्तगुणस्थानत्रयदोळुमिश्रयोगंगळोळु विशेषमं गाथाइयविदं वेळडवरु :—

> सासण अयदपमत्ते वेगुन्वियमिस्स तन्त्र कम्मइयं । ओरालमिस्सहारे अडसोलडवग्ग अटठवीससयं ॥४९६॥

१० सासावनात्रंपतप्रमत्तेषु वैकिपिकमिश्रं तच्य कार्र्मणं जीवारिकमित्रे आहारे अध्य घोडशा-ध्यवनाध्यार्थिशनिशनं ॥

| 414   | नविभिर्गुणिताः        | षट्किंगदशीन्यग्रज्ञत । | एनावः।यंतं | सर्वत्र स्या | नप्रकृतोना | गुणका र <b>श्वतु</b> बिंश | । तिः। |
|-------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------|
| 30    |                       |                        |            |              |            |                           |        |
|       |                       | २ नविभिगुणिता नव       |            |              |            | ,                         |        |
| गुणका | रइवस्त्रारः । सूक्ष्म | सापरायेऽपि १ तथा       | नव नव गुणक | ार एकः ॥     | ४९५॥ अथ    | <b>पिनीतयोगानां</b>       | विशेष  |
| गायाः | येनाह—                |                        |            |              |            |                           |        |

१५ प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान आठ, प्रकृति ७ + ६ + ६ + ५ = २४। ६ + ५ + ५ + ४ = २०। चवालीस । आहारकद्विकवा कथन पृथक् करेंगे इसलिए नी योगोंसे गुणा करनेपर प्रत्येकमें यहत्तर स्थान और तीन सौ छियानचे प्रकृतियाँ हैं।

अपूर्वकरणमें चार स्थान और प्रकृति ६+५+५+४= बीस हैं। धनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर छत्तीस स्थान और एक सौ अस्सी प्रकृति हैं। यहाँ तक इन स्थानों और २० प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे गुणा करें।

अनिवृत्तिकरणके सर्वेद भागमें एक स्थान और दो प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान और अठारह प्रकृति होती हैं। इनको बारह भंगोंसे गुणा करं। और अवेद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नौ प्रकृति होते हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करें।

सुरुमसास्परायमें एक स्थान एक प्रकृति, इनको नौ योगोंसे गुणा करनेपर नौ स्थान नौ प्रकृति होती हैं। इनको एक भंगसे गुणा करें ॥४९५॥

आगे पृथक् रखे योगोंका कथन दो गाथाओंसे करते हैं-

१. अण संजोजिदसम्मे मिच्छं संते ण आवलित्ति द्वणं । अण संजोजिद मिच्छे मृहुत्त अंतेलि गरिव मरणं तु १० ।

सासावनगुणस्थानवोळमधंयतगुणस्थानवोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोळमिल्ल सासावनवैकि-यिकमिश्वकाययोगवोळच्चगंगात्रस्थानविकल्पंगळप्युत्तु । ६४ । वसंयतन वैक्रियिकमिश्वकार्मण-काययोगदयवोळं खोडजवर्गंग्रीमतस्थानविकल्पंगळपुत्तु । २५६ । मतमसंयतनौवारिकमिश्रकाय-

सासादनस्य देकियिकमिश्रयोगे स्थानान्यष्टयर्गमात्राणि प्रकृतयो द्वादशाग्रपंचशती । कुतः ? पंढवेद-विज्ञतन्तरस्य —

संज्ञातचतुःस्थानद्वानि सस्प्रकृतीना ७ वोडशभंगैगुँणितस्वात् । व्यवंयतस्य वैक्रियिकमिश्रकामंणयोगयोः ८/८ १

स्यानानि योडवाश्यमभाषाणि प्रकृतयो विशाययं काष्ट्रांवितात्वत्वते । कृतः ? स्त्रीवेदबाँबततत्कृदसंजाताष्ट्रस्यान-यष्टिप्रकृतीना ७ ६ योडदाप्रमेयॉगयुग्मेन च गुणितत्वात् । पृनः असंयतस्यौदारिकमिश्रयोगे स्थाना-८८ ७१७ ९ ८ ३२ २८

'यप्टवर्गनात्राणि प्रकृतयोऽहोरययवतुःगती, कुतः ? स्त्रोपंडवेदविज्ञतासंववाष्ट्रकृत्ये नाताष्टस्वानयप्टिप्रकृतीना ७ ६ ८१८ ७७ ९१८ १५७ २८ ३२ २८

सासादनके वैक्रियिक मिश्रयोगमें स्थान आठका वर्ग चौंसठ प्रमाण और प्रकृति पांच सी बारह हैं। ये कैसे हैं ? इसका कथन करते हैं—

सासादनमें चार क्ट किये थे। उनमें तीन वेदोंमें से एकका उदय कहा था। किन्तु यहाँ नुदेमकवेदके बिना हो वेदोंमें से एकका उदय जानना। सो नौकर एक, आठरूर दो और सानरूप एक थे चार स्थान और बत्तीस प्रकृति। उनको चार कथाय, दो वेद और दो प्राजीने हुए सोलह भंगोंसे तृणा करनेपर चीनठ स्थान और पीच सौ बारह प्रकृति हुई।

असंयवके वैक्रियक मिश्र और कार्मण योगमें पूर्वोक्त आठ क्ट्रोमें स्त्रीवेदके विना दो वेदोंमें से एकका उदय जानना। इससे उन क्ट्रोमें आठ स्थान और साठ प्रकृतियोंको चार कषाय, दो वेद और दो युगलोंके सोलह भंगोंसे तथा दो योगोंसे गुणा करनेपर सोलह-का वर्ग दो सौ छप्पन प्रमाण स्थान और उन्नीस सौ बीस प्रकृतियाँ होती हैं।

असंयतके औदारिक मिश्रमें स्त्रीवेद-नपुंसक वेद रोनोंका बदय नहीं होता। अनः पूर्वोक्त आठ कटोंमें तीन वेदोंके स्थानमें एक वेद लिखना। आठ कटोंके आठ स्थान और साठ प्रकृतियोंको चार कथाय, एक वेद, दो युगलके आठ भंगोंसे और एक योगसे गृणा करनेपर आठका वृग्यं चौंसठ प्रमाण स्थान और चार सौ अस्सी म्कृतियाँ होतो हैं।

योगकोळच्चरगॅमात्रस्यानविकल्यंगळप्युषु । ६४ ॥ प्रमत्तसंयतनाहारकयोगद्वयदोळप्टाविशतिशत-स्यानंगळप्युषु । १२८ ॥

ई स्थानंगळं प्रकृतिगळगमुपपत्तियं पेळवपकः --णितथ णउंसयवेदो इत्थीवेदो णउंसइत्थिदुगे ।

पुव्युत्तपुण्णजोगगचउसु रुठाणेसु जाणेन्जो ॥४९७॥

नास्ति नर्यसक्षेदः स्त्रीवेदो नयुंसकस्त्रियौ हये। पूर्व्वोक्ताऽपूर्णयोगगतचनुर्युं स्थानेषु जारुव्यः ॥

पृश्वींक्ताऽपूर्णयोगामज्तुर्णुं स्थानेषु पेराण सुक्रवीळ् वेळल्पट्ट सासावनासंयतप्रमत्तरगळ अपर्य्याप्रयोगपातज्ञुःस्थानयोगंगळोळ् कर्मावरं मोवल सासावनवैक्वियकमिश्रकाययोगबोळ् नास्ति १० नपंसकवेदः नपंसकवेदोवयमिल्लेकें बोर्ड-"णिरयं सासणसम्मो ण गच्छवित्ति" एंदु सासावनसम्यग् विट नरकबोळ् पुटनपुर्वारवं २ अनंयन वैक्वियकमिश्रकाम्मेणयोगद्ययोज् स्त्रीवेदो

११४।४।४ ०११ स्रोह्म

नास्ति स्त्रीवेदोदयमिल्लेकं दोडे असंयतसम्यम्बृधि तिय्यंग्ननुष्यदेवगतिगळोळू पुरुषनागि पुरुद्गुन्नम्युर्विरंदं । पर्मयोळु नपुंसकनुमागि पुरुदुगुनस्पूर्वीरंदं २ मनवसयननोदारिकमिश्र-२।२

> १०१ इइइइ

कावयोगबोळं प्रमानसंयतनाहारकयोगद्वयदोळमंत्रु द्वये येरडंडेयोळं नतुंसकस्त्रियो ना भवतः नयुमकः १५ वेबसुं स्त्रीवेबसुमिल्ले हु नातव्यः अरियल्पडुगुमें ते बोडसंयतं तिर्ध्यमनुख्यरोळु पुरुवनाधि यृद्धगुम-

भवी । कुतः ? स्वीपदर्वाजतत्कूटवाताष्टस्यानचतुरुचस्वारिशस्यकृतीना— ५ : ४ , अष्टसंगैयॉग-६१६ '५१५' ७ <u>'</u>६

युग्मेन च गुणितत्वान् ॥४२६॥ अथ तमपनीतवेदं स्वय निवेशयति---

पूर्वोक्तापूर्णयोगगतचतुःस्यानेषु प्रथमे साक्षदनं वैक्रियिकमिश्रकाययोग नपुनक्षवेदादयो नास्ति,

प्रमत्तसंयनके आडारक-आहारक मिश्ररूप दो योगोंमें मी स्त्री तपुंतक वेदरिहत २० आठ क्टोंके आठ स्थान और चवालीस प्रकृतियोंको आठ संगोंसे और दो योगोसे गुणा करनेपर एक सी अठाईस स्थान और सात सी चार प्रकृतियाँ होती हैं ॥४९६॥

आगे उन घटाये गये वेदोंको प्रन्थकार स्वयं कहते हैं-

पूर्वोक अपर्याप्त योगगत चार स्थानोंमें-से प्रथम सासाइनमें वैकिथिक मिश्रकाय योगमें नपुंसक वेदका उदय नहीं है; क्योंकि सासाइन सरकर नरकमें उदान्न नहीं होता। २५ असंयतमें वैकिथिक मिश्र और कामण योगमें स्त्रीवेदका उदय नहीं है; क्योंकि असंयत

| प्पदिवं     | २<br>२।२<br>०।०।१<br>३३३३<br>१   | प्रमत्तसंयतं | षंडस्त्रीवेदोदयमुळ्ळनादोडा | संक्ष्य्यनोळाहारकवृद्धिगुस्पत्तिय- |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| ल्लपुर्वारः | ि ।<br>२<br>२।२<br>०१०।१<br>११११ | संदृष्टि     |                            |                                    |

| 0            |      | 0        | १०<br>न।ड | 0 0           |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------------|----------------|
| सासादन       | 11   | असंयत् । | असंयत ।   | प्रमत्तसंयत । |                |
| ठा।वि        | 88   | २५६      | 48        | १२८           | स्थानविशेष     |
| <b>স</b> ০বি | 4821 | १९२०     | 860       | 908           | प्रकृतिविशेष   |
| ठा०सा        | 8    | ۷        | ۷         | 4             | स्थानसामान्य   |
| प्र०सा       | 32   | 90       | Ęo        | 88            | प्रकृतिसामान्य |
| यो           | 8    | ?        |           | 2             | यो ॥           |
| भ            | ₹€ . | भंग १६   | भं ८      | भंग           |                |

र्डु रचनातात्पर्य्यात्यं पळल्पडुगुमदे ते दोडे वैक्रियिकमिश्यकाययोगि सासादनंगे मोहनीयो-दयकटगळ नाल्कककं नाल्कु स्थानंगळप्पृत् ।

| 2     | 8     | 1 8   |        | l (g |
|-------|-------|-------|--------|------|
| २।२   | २।२   | २।२   | રાર    | 66   |
| 01818 | 01818 | 91910 | \$1810 | ٩    |
| 8888  | 8888  | 8888  | 8888   | 37   |

प्रकृतिगळ, मृत्र सेरडप्पृत । ३२ । इल्लि कोषवतुष्कादि चतुष्क बोळो हु चतुष्कमुं स्रोवेवमुं ५ पुंचेदम्मे बेरडररोळो हु वेदम् द्विक्रद्ययमेळो हु दिक्तमुं भयदिकमुमंतु नवाविस्थानंगळ् नात्कवकं च पुष्कवायमं वेददिकमुं द्विकद्ययमेळो हु दिक्तम् भयदिकमुमंतु नवाविस्थानंगळ्णु १६ वा नात्कुं स्थानंगळा प्रयोकमी वोडश भंगंगळपुत्रे हु गुणिसिबोडे । ४ । १६ । चतुःषप्टिस्थानंगळपुत्रु ।६४। आ द्वांत्रशास्त्रकृतिनज्जमनी चोडशभंगंगळित्रं गुणिसिबोडे । ४ । १६ । द्वावशाधिकपंचशतप्रकृतिनगळपुत्रु । ५१२ । १६ । द्वावशाधिकपंचशतप्रकृतिनगळपुत्रु । ५१२ । १६ । द्वावशाधिकपंचशतप्रकृतिनगळपुत्रु । ५१२ । १६ सासावनंगुरुष्टविदं घडाविक्रस्त्रकालकान्त्रु । जावन्यविद्यक्रस्तिमयमक्कुमातं १० स्त्रीवेदोदयविदं वेदियककुं । गुवेदोदयविदं वेदनकुन्मातंगाकालदोळ् क्रोधचनुष्कमुं मानचतुष्कमुं मायवानुष्कमुं सायवानुष्कमुं स्वाविक्रमुं िवर्गे वेदिक्रमे विवर्गे स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्यमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्यमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाविक्रमं स्वाव

सासादनस्य नरकेजुरुपत्ते । बसंयते बीक्रियक्तिमध्कार्मणयोगयो स्त्रीवेदोयो नास्ति बसंयतस्य स्त्रीध्वनुरन्तेः । स्त्रियोमें उत्पन्न नहीं होता । पुनः असंयतके औदारिक-मिश्रयोगमें और प्रमत्त संयतके आहारक-आहारक मिश्रयोगमें स्त्रीवेद-नपंसक वेद नहीं हैं । पेसा जानना । यहाँ मिथ्या १५

वेवसुं हास्यदिकमुमरतिदिकपुमें वेरड्रं द्विकवोळो दु दिकसुं, भयदितयपुमेनु नवप्रकृतिगळुवय-स्थानमो दुं मत्तमा प्रकृतिगळोळु जुपुस्तेयं कळेबोडे दु प्रकृतिस्थानमो दु मत्तमा प्रकृतिगळोळु भयमं कळेबोडे दु प्रकृतिस्थानमिबो दुभयमुं जुगुस्तेयुं रिहतसप्रफृतिस्थानमवो देत् स्थानखतुष्टयमुं द्वाजित्तरप्रकृतिगळ्ये खोडदाशंगगळण्डुमें बुदस्यं। असंयतंगे बैकियिकमिश्रकाययोगबोळु मोहनी-प्रोदयक्रदंगळ सवेदकंगळु नास्कृमवेदकंगळु नास्कुमपुष्टु। संदृष्टिः :—

| 1 | -2    | 1 8   | 1 8   | 0     | 7     | 1 8  | 1 8   | 0     | क्टस्थान | प्रकृति |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----------|---------|
|   | રાર   | રાર   | રાર   | રાર   | રાર   | રાર  | રાર   | રાર   | ,        | -       |
|   | 81018 | 81018 | 81018 | शानार | 81018 | शाना | 81018 | 11018 | 6        | E0      |
|   | 2333  | 3333  | 2333  | 3333  | 3333  | 2322 | 3333  | 3333  |          |         |
|   | 8     | 9     | 8     | 8     |       | 1    |       | 1     | भं १६    | भं १६   |

ई क्टांग्जें टबर्क कवायवेबद्वय द्विकद्वयकृत भागान्त्र प्रत्येकमो दो द्व क्टबर्क वोडराप्रमितं-गण्युत्र । ८ । १६ । प्रकृति ६० । १६ । गुणितिशेड नृत्तिपतं दु स्थानंगळ् १२८ । जो भयिनूत्ववत् प्रकृतिगळ् ९६० । मण्युत्र । असंयतंगे काम्मंणकाययोगबोळिमिनितं स्थानंगळ् प्रकृतिगळ् मागृतं विरल् द्विगुणितिबोडे बेसदछप्पण प्रमितस्थानंगळ् २५६ । सासिरदो भैनूतिप्पत् प्रकृतिगळपुत्र । १९२० ॥ मत्तमौदारिकमिश्रकाययोगियसंयतंगे सबेदकावेदकातोवयकृटंगळे टश्कमें दुं स्थानंगळपुत्र

| 66         | ह<br>७७<br>८ | कूडि स्थान<br>८ |
|------------|--------------|-----------------|
| ₹ <b>२</b> | २८           | प्र।६०          |

प्रकृतिगळस्वत्वपुत्रु । । भंगंगळं टेवप्युवेकं दोडौबारिकमिश्रकाययोगि असंयतिवर्यंचनुं मनुष्यनुमपुर्वारंवं पुंवेबोबयमो देवपुर्वारंवमा एंटुं भंगंगळिवमें दुं स्थानंगळं गुणिसिबो ८।८। डस्वतनात्कृस्थानंगळुं ६४। प्रकृतिगळुं ६०।८। नानूरेभसप्पुत्रु ४८०॥

प्रमत्तसंयतंगाहारकमित्रकाययोगदोळं सवेदकावेदकातोदयकूटमें टक्कमें दु स्थानंगळपुखु । १५ प्रकृतिगळुनाल्वतनाल्कपुबु । ६४ । २ । ३५२ । २ । संदृष्टि :—

| ١ | २      | १       | 8      |         | 3       | 8       | 8       | 0       | ì  |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1 | २।२    | २।२     | २।२    | २।२     | २।२     | रार     | રાર     | २।२     |    |
|   | 01018  | ०१० ११  | 91010  | 01018   | ०।०।१   | 91010   | 91010   | 91010   | ١. |
|   | शशाशाश | १।१।१।१ | शशासार | शश्वश्व | 8181818 | 8181818 | 8181818 | 2121212 | 7  |
|   | १      | 8       | 8      | 8       |         | 1       |         |         | 1  |

पुनः वर्तवतौदारिकामित्रवागे प्रमताहारकवोश्च स्त्रीयंवेवेदो न स्तः, इति झातव्यं । वत्र मिध्यादृष्टपालपूर्व-दृष्टिसे छेकर अपूर्वकरण पर्यन्त स्थानोको एकत्र कर चौबीस संगोसि गुणा करो । जो प्रमाण

प ४ क्षि स्थान ८ ६६ ५५ ७ ६ अंग — ८ २४ २० प्रकृति ४४

४ १२ प्रयो ३२ १२

गळु चर्जुबिजातिप्रमितंगळपुखु २४। मिश्रंगे पर्व्याग्रयोगंगळु पत्तक्कं योगमेकैकं प्रति चतुःस्थानंगळुं ७ द्वाजिज्ञारप्रकृतंगळुमप्पृबु | १०१४ | गुणिसिबोडे नास्वत् स्थानंगळु ४०। मूर्त्राप्यत्तु १० ८।८

९ ३२

प्रकृतिगळप्पृषु । २२० । भंगमळ् चतुर्विद्यातिप्रमितंगळप्पृषु २४ । असंयतंगे वैक्रियिकसिश्रकाय-योगमुं कान्मेणकाययोगमुमोबारिकमिश्रकाययोगमुमंतु योगन्नितयमं विज्ञाति पर्याप्तयोगमळ् हत्त्वकं योगमेकैकं प्रति सवैदकावेदकसम्यक्त्वसंबंधि मोहनीयोवयकूटंगळेटककमं हुं स्थानंगळूमठ-

वत्तु प्रकृतिगळपुबु— ७ ६ उम ८ १० ८८ ७७।

उभ ८ १० । गुणिसिदोड भन् स्थानंगळ्न रुन्हन प्रकृतिगळुमणुव <u>८०</u> ६००

प्रत्येक चतुर्विशतिभंगंगळपुब २४ ॥ वेशसंयर्तमे पर्ध्याप्तयोगंगळ मनोवाग्योगंगळे दुमीदारिक- १५ काययोगभूमितो भन्त योगंगळपुवेकेकयोगं प्रति सर्वेदकावेदकसम्यक्त्यसंविधमोहनीयोदयक्टंगळे - टक्कमें दु स्थानंगळ, मध्यत्तरेडुं प्रकृतिगळपुव

करणवर्यतानि स्थानार्थकोक्कत्य चतुर्विवानिगुणकारेण संगुष्य तत्र सवेदानिवृत्तिकरणादीनां त्रिपंचायदुत्तरवर्त आवे उसमें अनिवृत्तिके सवेद-अवेद भागके तथा सुक्त साम्परायके एक सौ तरेपन स्थान ७२ । नान्रस्वर्त्तं दु ४६८ । प्रकृतिगळपुतु । भंगगुणाकारंगळिप्पत्तनात्कप्पुतु । २४ ।

प्रमत्तसंयतंगाहारक्रयोगद्वयरहितमागि नव पर्य्याप्रयोगंगळपुषवक्केकेकयोगं प्रति सवेवर ।-वेदकसम्यक्तसमंत्रीय मोहनीयोवयक्टंगळं टक्कमें दुंस्थानंगळं नाल्वतः नाल्कुं प्रकृतिगळपुतु [६] प्राज्य टार्ट् णिसिबोडेंप्यतेरङ्स्थानंगळुं मृतूरतो भतारं प्रकृतिगळपुतु

|   | 9  | 8  | उभ ८ | 9 | ۱ |
|---|----|----|------|---|---|
| į | ६६ | 44 |      | 1 | ı |
| Ì | 9  | 5  |      |   | ı |
|   | 5× | 20 | XX   | 8 |   |

५ । ७२ | २४ । गुणकारंगळ्निप्पतनाल्कप्युत्त । २४ । अप्रमततंवतंगे पर्ध्याप्रयोगंगळ् प्रमत्तसंयत-

नीळु पेळवी अस्तेयपुत्रेकेकयोगं प्रति सवेदकावेदकतस्यक्त्वसंबंधिमोहनीयोदयक्टंगळे टक्कमें दुं स्वानंगळुं नाल्वतनाल्डु प्रकृतिगळप्पुत्र ५ उन्न १८ ९ गुणिसिदोडेप्पसेरहुँ ६६ ५५

इह १५ ७ इ २४ २० प्रश्नेस्ट ९

स्यानंगळ<sub>,</sub> ७२। मूनूरतो भत्तारुप्रकृतिगळप्तृत्रु ३९६। भंगगुणकारंगळिण्यत्तनारुकपुत्रु २४॥ अपूर्वकरणंगे पर्याप्तयोगंगळो भत्तप्युत्रु । प्रतियोगं नाल्कुं स्थानंगळ्यात्र्यतुप्रकृति-

अपूरवकरणा पर्याप्तयागाळा भलपुत्रु । प्रतियोग नाल्कु स्थानगळ्वाप्यतुप्रकृतिनः

' गळपुत्रु 

प्राप्तियोडे मुबताह स्थानगळ् ३६ नूरेणभत् प्रकृतिगळपुत्रु १८०।

गुणकारंगळिष्यनमरूकपुत्रु २४। अनिवृत्तिकरणगे पर्ध्याप्रयोगंगळो असल्युत्रु । प्रतियोगमो दुर्य कृटदोळो वे स्थानमुमेरङ् प्रकृतिगळागुत्तं विरत्तु १।१।१।स्था १।९ गुणिसिवोडो असृ १।१।१।१ २।९

स्थानंगर्लु पब्तिं हु प्रकृतिगळपुत्रु । स्या ९ । प्र १८ । गुक्कारंगळ् पन्ते रक्कपुत्रुष्ठ १२ । मनम-निवृत्तिकरणंगे प्रवेदमार्गयोजो दुवयकृदवी १ । १ । १ । त्रो वेस्थानसुं को वे प्रकृत्युद्धयमङ्गु-१९ मदनो भन्तु योगंगीळवं गुकिमुत्तं विरक्तु को भन्तेस्थानंगळपुत्रु । ९ । प्रकृतिगळुमनिन विकल-गळु १ । ९ । मपुत्रु । गुक्कारंगळु क्रोधादिनेवीवरं नाल्केयपपुत्र । शुक्काराययेगेयु सूक्ष्मकोभोदय-स्थानमो वेयप्यव्यक्क योगंगळुमो भन्तप्यवपुत्राविष्यो भने स्थानंगळुमो भन्ते प्रकृतिगळुमपुत्रु । स्था ९ । प्र ९ । गुक्कारमुनो वे सुत्रमकोभमक्कुं । १ । संवृष्टि :—

क्षेपं कृत्वा पृनः अध्यक्तिसासादनाययतप्रमत्ताना द्वादशाग्रपचगते मिलिते---

२० मिलाओ। तथा अपर्याक्ष सासादन, असंयत और प्रमत्तके पांच सौ बारह स्थानोंको मिला-

| <b>8</b> 8 | मि  | सा  | मि  | अ   | वे  | я   | अव  | अ   | अनिवृ |   | Ħ |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|
| योग        | 183 | १२  | 180 | १०  | 9   | ٩   | 9   | ٩   | 9,    | ٩ | 9 |
| ठाण        | ९२  | 86  | 80  | 60  | ७२  | ७२  | ७२  | 34  | 9     | 9 | 9 |
| সক্ত       | 926 | ₹८४ | ३२० | ६०० | ४६८ | ३९६ | ३९६ | १८० | १८    | ٩ | ٩ |
| गुवा       | २४  | 28  | 28  | २४  | २४  | २४  | 28  | २४  | १२    | 8 | 8 |

यिल्ल मिन्याद्ष्टियावियागि अपूर्वंकरणपट्यतीमवृदं स्थानंगळ् चतुविकातिगुणकारंगळ-गुळ्ळवप्युवरिदं कृडिबोडटनूरहर्न्चरड् स्थानंगळप्पु ५१२।२४। ववनिप्पत्तनाहकरिदं गुणिसिदोडे पन्नेरड्झासिरिबन्नूरं भलं टप्पुड् । १२२८८। अनिवृत्तिकरणाविगळ स्थानंगळ् नूरध्वत्तपूरपुड् १५२। उभयमुं कृडि पन्नेरड् सासिरद नानूर नाल्वतोड् स्थानंगळपुड् १२४४१। इवरोळ् गुपेळ्य अपर्याप्तसासावनासंयतप्रमत्तरगळ अडसोळडवग् अडुबीसस्यमें व स्थानंगळपूर हन्ने-रड्मं ५१२ कृडिबर्ड हन्नेरड् सासिरदोभेनूरस्वस्यमुक १२९५३। योगाधितसर्वनंगहनीयोवय-स्थानंगळप्यविकासावर्थं मुंद्रणगाया सुत्रांदर्व पेळवपदः —

> तेवण्णणवसयाहियवारसहस्सप्पमाणमुदयस्स । ठाणवियप्पे जाणस् जोगं पडि मोहनीयस्स ॥४९८॥

त्रिपंचाशस्त्रकाताधिक द्वादशसहस्रात्रमाणमुद्दयस्य । स्यानविकल्पान्त्रात्गेहि योगं प्रति  $_{
m 20}$  मोहनीयस्य ॥

एवितु सर्वमेहनीयोदयस्थानंगळु योगाश्रितंगळु पन्नेरड् सातिरद्यो भेनूरण्यस्य विषय नीनिरियं विताचार्य्यांनदं संबोधिसस्पष्टुं। आ स्थानंगळ प्रकृतिविकस्यंगळुं मिण्याद्दियादि अपूर्धकरणगुणस्थानावसानमागि चतुष्टिवातिगुणकारंगळनुळळुषु । द्वात्रिष्ठानुसर पंचाताधिक-त्रिसहस्रप्रमाणगळपुणस्थानावसानमागि चतुष्टिवातिगुणकारंगळनुळळुषु । द्वात्रिष्ठानुसर पंचाताधिक-त्रिसहस्रप्रमाणगळप् । ३५३२१२४। ववं गुणिसिद्योडे अष्टषष्टपुसर सप्तजताधिक-वतुरक्षीतिसहस्रप्रमानंगळप् ८४६८। ववरोळु अनिवृत्तिकरणादिगळेकषटपुतरिद्वित्रप्रकृतिगळं २६१। प्रक्षेपिसुसं विरस्तु एकाग्नीत्राज्ञुत्तरपंचाशीतिसहस्रप्रकृतिविकस्पंगळप् ८५०२९। ववरोळु कृडस्पड्डव वैक्रियिकमिश्रकाययोगादिसासावनासंयतप्रमत्तरुष्ठ प्रकृतिविकस्पंगळ पेळवपर ॥—

योगाश्रितमर्थमोहनीयोदयस्थानानि नियंबाधादधनवस्रताधिकद्वादधनहस्राणीति आनीहि १२९५३। प्रकृतयोऽपि मिध्यादृष्टसाधपूर्वकरणाता एसीकृत्य चृतिकात्या गुणयित्याऽनिबृत्तिकरणादीनामेकपण्टचर्गाद्वजती क्षेपं कृत्या (एकान्नर्भिष्ठादुत्तरपंचाधोतिसहस्राणि भवति । ८५०२९॥४९८॥अय तेपु निक्षंयन्नाह)पुनस्तत्र—

ऐसा करनेपर योगके आध्रयसे मोहनीयके सब उदयस्थान बारह हजार नी सौ तरेपन होते हैं। और प्रकृतियां भी भिश्यादृष्टिसे अपूर्वकरण पयन्त एकत्र कर उनको चौर्वास

कर सबको जोडो ॥४९७॥

विदिए बिशि पणगयदे खदु णव एक्कं ख अड्ड चउरो य । छट्ठे चउ सुण्ण सर्ग पयडिवियप्पा अपुण्णम्मि ॥४९९॥

हितीये हचे क पंचासंयते खहिनवैकं खाष्टचत्वारि च । वष्टे चतुः शून्यसप्तप्रकृतिविकल्पः

अपूर्णे ।।

५ दिलीये अपूर्णे वैक्कियिकिमध्यकायायोगिसासावननोजु अंककमर्विवं प्रकृतिविकल्पंगजु इपेक-पंच द्वावजोनरपंचजतप्रकृतिगजु ५१२ । असंयतेऽपूर्णे वैक्कियिकिमध्यकास्मंगकाययोगियोजु स्वादनवेक विद्यात्पुत्तरनवातायिकसङ्खप्रकृतिविकल्पाजु १९२० । च झम्बदिवसोबारिकिमधा-संयतनोजु स्वाद्वयवारि जञ्जोत्पुत्तर चतुःस्वरात्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यात्वयक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यविक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यविक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यविक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यविक्षयक्षरस्यविक्षयक्षरस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षरस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्यस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्यविक्षयस्

> पणदारुख्स्सयाहिय अद्वासीदीसहस्समुदयस्स । पयडीणं परिसंखा जोगं पिड मोहणीयस्स ॥५००॥

ः पंचचरवारिशत् वट्छताधिकाष्टाञ्जीतिसहस्रपुदयस्य । प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य ॥

योगमं कूर्नुं मोहनीयोदय प्रकृति विकल्पंगळु पंचवत्वारिशदिकश्वद्खताधिकाष्टाशीति-सहस्रप्रमितंगळपुर्वे दिंतु पेळल्पट्डुब् ॥

सामादने बीकियिकिमिश्रं क्रमेण प्रकृतिबिक्त्याः द्रघेकपंच ५१२ । असंयते बीकियिकिमश्रकार्मणयोः २० लद्विनवैकं १९२० । चक्रक्टादीदारिकिमिश्रं खाध्यस्यारि ४८० । प्रमत्ते आहारकद्वये चतुःगृग्यसस्त ७०४ चैकीकृत्य निशिष्तेपु---

योगाश्रित<sup>ो</sup>हनीयोदयप्रकृतिविकल्पाः पंचचत्वारिश्चद्वयद्*छ*ताधिकाष्टाशोतिसहस्राणि ८८६४५ ॥५००॥

भंगोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसमें अनिवृत्तिकरणके सवेद-अवेद भाग तथा सूक्ष्म-२५ साम्परायका दो सौ इकसठ प्रकृति मिळानेपर पिचासी हजार उन्तीस होती हैं ॥४९८॥

इसी वातको प्रन्थकार आगे स्वयं कहते हैं---

सासादनके बैकिथिक मिश्रमें प्रकृति विकल्प पाँच सी बारह हैं। असंयतमें बैकिथिक मिश्र और कामीणके प्रकृति विकल्प उन्तीस सी बीस है। 'च' प्रव्हसे औदारिक मिश्रमें चार सी अस्मी हैं। प्रमचमें आहारक-आहारक मिश्रमें सात सी चार हैं। इन्हें ३० एकत्र करके मिळानेपर-॥४९९॥

. योगके आश्रयसे मोहनीयके सब उदय प्रकृतियोंके भेद अठासी हजार छह सौ पैताठीस होते हैं ॥५००॥ बनंतरं संयममनाश्रविस मोहतीयोवयस्वानप्रकृतिसंबयेगळं वेळवपरः :---तेरस सयाणि सत्तरि सत्तेव य मेलिदे हवंति ति । ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०१॥

त्रयोवकावतानि सप्तति सप्तैव च मिलिते अवंतीति । स्थानविकल्पान् जानीहि संयमावलंबेन मोहस्य ॥

संयमावलंबनीवरं मोहतीयदुर्यस्थानिकल्पंगळं त्रयोदश्चातंगळं सातियुं सामकमुं कूडियणुवं वितरि १३७७। यं दु संबोधिसल्यट्ट्रवरंतं वोडं प्रमत्तसंयतनोळु सामायिकमुं छेत्रोप-स्थापनमुं पिरहारिवचुद्धिसंयमभुमं व मुदं संयमंगळणुवंतागुत्तं विरलेकैकसंयमककें दु मोहतीयोवय-स्थापनमुं पिरहारिवचुद्धिसंयमभुमं व मुदं संयमंगळणुवंतागुत्तं विरलेकैकसंयमककें दु मोहतीयोवय-स्थापंगळणुवं रिश । प्रकृतिविकल्पंगळु ४४। ३ गुणितिकोवे तृर मूवलर्र्यणुव । १३२। गुणकारंगळु खतुष्यिवतिप्रमितमककुं। २४। अप्रमत्त १० संयतनोळ-संत मुदं संयमंगित्रण्यत्व। १३२।। अकुव्यंकरणनोळु सामायिककछेवोपस्यापनसंयम्बयक्के प्रयोक्ष नालकुवयस्थानंगळणुव । २४।। अकुव्यंकरणनोळ् सामायिककछेवोपस्यापनसंयम्बयक्के प्रयोक्ष नालकुवयस्थानंगळणुव । १४०। गुणकारंगळु व्यक्षितिकिक्त्पंगळण्य २०।२। गृणिसुर्तं वितरलु नालकुवयस्थानंगळणुव । ४०। गुणकारंगळु बतुष्यक्रातिप्रमितंगळणुव । २४। अनिवृत्तिकरूपनोळु सामायिकछेवोपस्यापनासंयमद्वयक्के प्रयोकं मोहतीयोवयस्थानमो वेशं साळर्ड्यं संयमंग १५ क्रितेयक्ष सामायिकछेवोपस्यापनासंयमद्वयक्के प्रयोकं मोहतीयोवयस्थानमो वेशं साळर्ड्यं संयमंग १५ क्रितेयकुव्यस्थानंगळ हुव । २। अक्रतिगळ्ने संयमस्यणुवितन्त्रयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं में रिश्चयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं संयस्यणुवितन्त्रयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं में रिश्चयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं में रिश्चयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं में रिश्चयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं में रिस्चयस्थानमो वक्करबुट्यानंगळटचुव । २। अक्रतिगळ्यं भावस्थानं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्थापळेक्यं स्

अब संयममाश्चित्याह---

संयमानलवेन मोहुनीयस्योदयस्थानिकल्पास्त्रयोदयम्बतानि सन्तम्बत्यत्ययाणि मिलित्वा भवंतीति २० जानीहि १३७७ ॥ तद्यया—प्रमतेऽप्रमते व सानायिकादित्रयं प्रति स्थानानि चतुर्षिवतिः । प्रकृतयो द्वार्षिदा-दयवतं । अपूर्वकरणे सामायिकादिद्वयं प्रति स्थानान्यस्टौ । प्रकृतयस्थस्वारिकात् । एतेषु त्रियु गुणकारस्य-तुर्षिवतिः । अनिवृत्तिकःणेऽपि तद्दय प्रति सथेदमाये स्थाने हे । प्रकृतयस्थतसः । गुणकारो द्वारवा । अवेदनाये

आगे संयमके आश्रयसे कथन करते हैं-

संयमके अवलम्बनसे मोहनीयके उदयस्थानके भेद मिलकर तेरह सौ सतहत्तर होते २५ हैं। उन्हें कहते हैं—

प्रमत्त और अप्रमत्तमें सामायिक आदि तीन संयम होते हैं। उनके द्वारा आठ-आठ स्थानोंको गुणा करनेपर चौबीस-चौबीस स्थान होते हैं। और उन स्थानोंकी प्रकृतियाँ चबालीस हैं। उनको तीनसे गुणा करनेपर एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस प्रकृतियाँ होती हैं। अपूर्वकरणमें सामायिक आदि दो संयम होते हैं। उन दो से चार स्थानोंको गुणा करनेपर चालीस प्रकृतियाँ होती हैं। अपूर्वकरणमें सामायिक आदि दो संयम होते हैं। उन दो स्थान होते हैं और बीस प्रकृतियाँको गुणा करनेपर चालीस प्रकृतियाँ होती हैं। इनको चौबीस मंगोसे गुणा करो। अनिवृत्तिकरणके सर्वेद भागमें एक स्थान और दो प्रकृति हैं। इनको दो संयमोंसे गुणा करनेपर दो स्थान चार प्रकृति होती हैं। इनको बारह

भेवविषं नात्कल्पुत्र । ४ । सुरुमलांवरायनोळ् सुरुमलांवरायतंत्र्यममो वेयक्कुमवक्कुवयस्थानमो दुं प्रकृतियमो बप्पृत्र । गुणकारम्,ं सुरुमलोशतंत्र्वविद्युमो वेयक्कुमिवक्के संदृष्टि :---

| ۰    | <b>प्रम</b> त्त | अप्रमत्त | अपू | अनिवृ | सिकर | सू |
|------|-----------------|----------|-----|-------|------|----|
| ŧi   | ₹               | 3        | 2   | २     | २    | ٤  |
| स्था | 78              | २४       | ۷   | २     | २    | 8  |
| я    | १३२             | १३२      | Ro  | 8     | २    | 8  |
| g    | 28              | २४       | २४  | १२    | 8    | 1  |

इस्कि सोवल प्रमत्ताप्रमत्तापूर्ण्करणस्थानंगळियं बतुष्किञ्जतिगुणकारंगळुं इध्युद्धारेद कूडि अध्वत्तार ५६ निष्यत्तास्करिंदं २४ गुणिसिदोडं ५६। २४। लब्धं सासिरद मून्रतास्वत्ततास्कर्यु ५ १३४४। वबरोळु जनिवृत्तिकरणाविष्यळ मूवत्तमूर्वं स्थानंगळं २३। मूर् बढाडेडे पूर्व्यक्तिसासिरद मून्रत्यक्तेळुं स्थानंविकरंगळ्यु ३ १३४७। प्रकृतिविकरंगंगळुं सा मूर्व गुण्यत्यानंगळोळ बतुर्विक्यात्तिगुणकारंगळ्यळ्युव्युद्धारंदं कृष्टि गुणिसुत्तं विर्लु। ३०४। २४। येळु सासिदरिन्तूर तो भलार- पुत्र । ७२६६। इदरोळिनवृत्तिकरणाविष्यक्रयत्तेळु ५७ प्रकृतिगळं कृष्टिकोळूनं विर्लु येळु सासिरद मून्रत्य्यतमूरप्यु ७३५३। वो संस्थेयं गुंवण गायाशुत्रविदं येळवण्डाः

तेवण्णातमदेसमहिय सत्तमहस्मप्यमाणमुदयस्म । पयडिवियप्ये जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥५०२॥

त्रियंचाशत्त्रिशताधिक समसहस्रप्रमाणभृतयस्य । प्रकृतिविकल्याग्जानीहि संयमावलक्षेन मोहस्य ॥

स्थाने हे । प्रकृती अपि हे । गुणकारदवन्तारः । सूध्यमारास्ते तस्यंगमं प्रति स्थानमेकं, प्रकृतिरेका, गुणकारो-१५ अपैकः । बत्र तावस्प्रमत्तादित्र यस्य स्थानायेकीकृत्य चतुर्विदास्या स्थुणः तत्रानिवृत्ति करणादीना त्रयस्त्रित्रसत्ततः प्रशेषे कृते पूर्वीत्तसस्यानि सर्वति १३७७ ॥५०१॥

भंगोंसे गुणा करो। अबंद भागमें एक स्थान एक प्रकृति। इनको दो संयमीमे गुणा करनेपर दो स्थान, दो प्रकृति डोनी हैं। इनको चार भंगोंसे गुणा करो। सूक्ष्मसास्परायमें एक संयम और वहाँ एक स्थान एक प्रकृति और भंग भी एक।

 यहाँ प्रमत्त आदि तीनके छप्पन स्थानोंको चौबीससे गुणा करनेपर तेरह सौ चवालीस होते हैं। उनमें अनिवृत्तिकरण आदिक तेंतीस मिलानेपर तेरह सौ सतहत्तर उदयन्थान होते हैं॥५०१॥

१. तिसदसहियं-मृ० ।

संयमावलंबनींववं मोहनीयोवयव त्रियंचाश्र्युत्तरत्रिशताचिकसप्तसहस्रप्रसितप्रकृतिविकल्यं-गळनरियें वृ शिष्यनाचार्य्योनंदं संबोधिसल्पट्टं ॥

अनंतरं गुणस्थानदोळ् संभविसुव छेदयंगळं पेळवपरः :--

मिच्छचउनके छनकं देसतिये तिष्णि होति सुहलेस्सा । जोगित्ति सुनकलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं त ॥५०३ ॥

मिष्यावृष्टिष्यतुष्के बट्कं वेशवितत्रये तिस्रो भवंति शुभलेश्याः । योगिपर्यंतं शुक्लक्रेष्या स्रयोगित्यानमलेश्यं तु ॥

मिष्यादृष्टिचतुष्के बहुकं मिष्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टि सम्यान्मण्यादृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टिगर्जे व गुणस्यानचतुष्कबोज् प्रत्येकं लेश्यावट्कमण्ड्यं । वेशव्रतित्रये तिस्र्यो भवंति शुभलेश्याः
वेशसंयतप्रमत्तसंयत वप्रमत्तसंयतरं व गुणस्थानवयदोज् प्रत्येकं शुभलेश्यात्रयमण्ड्यं । योगिपय्यंतं १०
शुक्ललेश्यामेलपृष्कं करणादिसयोगकेबलिगुणस्थानवय्यंतं शुक्ललेश्योचे देवक्कुं । तु सत्तं अयोगिस्थानमलेश्य वयोगिगृणस्थानं लेश्यारहितमङ्कं । बंतु गुणस्थानवोळ् पेळस्पट्ट लेश्येगळनाश्रयिसि
मोहनीयोवयस्थानविकस्यंगळ मंत्र्यंपुमं प्रकृतिविकस्यंगळ संत्रयेपुमं गायाद्वयाँवरं पेळवपदः —

पंचसहस्सा बेसय सत्ताणउदी हर्वति उदयस्स । ठाणवियप्पे जाणस लेस्सं पिंड मोहणीयस्स ॥५०४॥

पंचसहस्राणि द्विजातसप्तनवित्रभंवति उदयस्य । स्थानविकल्यान्जानीहि लेदयां प्रति-मोहनीयस्य ॥

संयमावलंबेन माहनीयोदयप्रकृतयोऽपि स्थानवरकीकृते त्रिपंचाशदप्रत्रिशताधिकसप्तसङ्खाणीति जानीहि ॥५०२॥ अथ गुणस्थानेषु संभवस्केरयाः प्राह-—

मिष्यादृष्ट्यादिचतुर्गुणस्वानेषु प्रशेकं केदयाः यह भवंति । देशसयतादित्रये सुभा एव तिलः । उपर्यः २० पूर्वकरणादिसयोगपर्यतमेका शुभकेरयेव । तु—पुन. अयोगिगृणस्थान केदयारहितं ॥५०२॥ उक्तकेदयामाश्रित्य तस्संस्वानग्रकृतिसंख्ये गायाद्वयनाह—

संयमका अवलम्बन लेकर सोहनीयकी उदय प्रकृतियोंको भी स्थानोंकी तरह एकत्र करके अर्थान् प्रमत्त आदि तीनकी तीन सौ चारको चौत्रीससे गुणा करके उनमें अनिष्टृत्ति-करण आदिके सत्तावन मिलानेपर सात हजार तीन सौ तिरपन प्रकृतियाँ होतो हैं॥५०२॥

अब गुणस्थानोंमें छेश्या कहते हैं-

मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानों में से प्रत्येक्रमें छह छेस्या होती हैं। देशसंयत आदि तीनमें तीन शुभछेस्या ही होती हैं। ऊपर अपूर्वकरणसे सयोगी पर्यन्त शुक्छछेस्या ही है। और अयोगी गुणस्थान छेस्यासे रहित हैं।।९०३।।

चक्त छेऱ्याओंका आश्रय छेकर मोहके स्थानों और प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे २० कहते हैं-

सप्त नवस्युत्तर क्षिज्ञताधिक पंचसहस्त्रप्रसितंगळध्युव । ५२९७ । लेववेयं कुरुत् मोहनीयवु-वयस्थानविकल्पंगळनरियेंद्र जिष्यं संबोधिसल्पट्टं ।।

> अट्ठतीससहस्सा बेण्णिसया होति सत्ततीसा य । पयजीणं परिमाणं लेस्सं पद्धि मोहणीयस्य ॥५०५॥

अष्टात्रिशस्सहस्राणि द्विशतानि भवंति सप्तत्रिशक्ष । प्रकृतीनां परिमाणं लेश्यां प्रति
मोहनीयस्य ॥

लेश्येयं कुरुत् मोहनीयदुवयप्रकृतिगळ परिमाणं सप्तत्रिशतदुत्तरिद्वशताधिकाष्टात्रिशत्सहर्त्तः गळल्य ३८२३७। बर्व ने बोर्ड संबन्धिः :—

| गु     | मि  | सा   | मि   | अ    | दे   | प्र  | अ    | 91 | अनिवृ | तकर |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|----|-------|-----|
| ले     | Ę   | 1 6  | 1 6  | =    | 1 3  | 1 3  | 1 3  | 8  | 1     |     |
| ठाण    | 6   | 18   | 1 8  | 16   | 16   | 16   | 16   | 8  | 18    | 8   |
| ठाण वि | 86  | 1 38 | 28   | 186  | 1 28 | 1 88 | 188  | 8  | 8     | 8   |
| प्रवि  | 606 | 1897 | 1882 | 340  | 1848 | 1838 | 1833 | ₹0 | 1 21  | 8 1 |
| गुणका  | 28  | 1 38 | 128  | 1 38 | 1 28 | 1 38 | 188  | 38 | 881   | 8   |

ई रचनाभित्रायं सूचिसल्पडुगुमदं तें दोडे मिन्यादृष्टियोळ् दशकादि चतुस्थानंगळ्

80

१० नवकादिवतुस्थानंगळा ७ मंतें दुं स्थानंगळाषं लेक्यंगीळवं गृणिमुत्तं थिरलु ८। ६ नात्वत्तं दु ८८ २

स्थानंगळपुबु ४८। प्रकृतिगळववत्तं टनारं लेक्येगॉळवं गृणिसुतं विरल् ६८।६। नानूरें दु

इमा गुणस्थानेपुत्तन्वेश्या आश्रित्य सावत्सर्वमोहनीयोदयस्थानानि सप्तनवत्यप्रद्विशताधिकपंचसह-स्नाणीति जानंद्रि।।१२९७।।

हेस्यां प्रति मोहनोगोदवप्रकृतिवरिमाणं सप्तिष्ठिवद्यविद्याताधिकाष्ट्रात्रिवास्तहस्राणि सर्वति १८२३७। १५ तष्टवा—मिथ्यादृष्टी स्वानानि दशादीनि चस्वारि | ८ | निवादीनि चस्वारि | ७ | मिलिस्वाष्टी, पद्-११९ | १० | ८८८

गुणस्थानोंमें कहीं छेश्याओंके आश्रयसे मोहनीयके सब चद्यस्थान पांच हजार दो सौ सत्तानवे जानो ॥५०॥।

तथा टेहवाओं के आश्रयसे सोहनीयकी दृदय प्रकृतियोंका परिमाण अड़तीस हजार दो सी सेतीस हैं। उन्हें कहते हैं—

२० मिध्यादृष्टिमें स्थान इस आदि चार तथा नौ आदि चार। इन आठ स्थानोंको छह छेक्यासे गुणा करनेपर अड़ताळीस स्थान हुए। डनकी अड़सठ प्रकृतियोंको छह छेक्याओंसे प्रकृतिगळप्पुष्ठ ४०८ । गुणकार्रगळिष्यत्तनास्कप्पुष्ठ २४ । सासावननोळ् नवकादि चतुस्थानंगळप्पु ७ ८८

वबनार लेस्येर्नाळवं गुणिसुत्तं बिरलु ४।६। चतुर्विवाति स्थानंगळपुतु ।२४। प्रकृतिगळु मूबत्तरबनारुं लेस्येर्नाळवं गुणिसुत्तं विरलु ३२।६। नूरतो भत्तंरबुवय प्रकृतिगळपुतु १९२। गुण-कारंगळिप्पनाल्कु रे४॥ मिश्रनोळु नवकाविचतुःस्थानंगळपु ७ ववनारं लेस्येर्गाळवं गुणिसुत्तं

विरक्षु ४। ६। इप्पत्तनात्कुं स्वानंगळपुत्रु । २४। प्रकृतिगळु सूचतेरकनाष्टं लेट्येगॉळवं गुणि-मुत्तं विरक्षु । ३२। ६। नूरतो अत्तेरद्दु प्रकृतिगळपुत्रु । १९२। गुणकारंगळप्यत्तनात्कपुत्रु । २४। असंयतनोळु नवकादिचतुःस्वानंगळुमप्टकादिचतुःस्वानंगळुं ६ कूडिये टुं स्वानंगळनारं ७७

लेडवेगॉळंडं गुणिसुत्तं विरल् । ८। ६। नात्वत्तं टुं स्थानंगळप्बुड् । ४८। प्रकृतिगळुमक्वत्तान्तः लेडवेगॉळंडं गुणिसुत्तं विरल् ६०। ६। मूनूरकत् प्रकृतिगळप्युड् । ३६०। गुणकारंगळप्पतालक-प्युत् ॥ देशसंयतनोळप्टकादिखतुःस्थानंगळुं ६ सत्तकादि खतुःस्थानंगळुं ५ कूडि येंटुं स्थानं १० हृद्द

हैस्यानृणितान्यटबस्यास्तित्, प्रकृतयोऽस्टर्षाटः पड्नेस्यानृणितान्यटाग्रचतुःसती । सामादने स्थानानि नवादीनि चस्यारि ७ पड्लेस्यानृणितानि चतुर्विशतिः, प्रकृतयो द्वानिग्रत्, पड्लेस्यानृणिता द्वानस्य-८/८

प्रशतं। मिश्रं स्थानानि नवादीनि चत्वारि ७ पङ्केश्यागुणितानि चतुर्विशतिः, प्रकृतयो द्वाविशत्,

षड्लेश्यागुणिता द्वानवत्यग्रशतं ।

गुणिता यण्टाचत्वारिशत् प्रकृतयः विदः, वहुलेश्यागुणिताः वष्टघप्रत्रिशती । देशसंयते स्थानान्यष्टादीनि

गुणा करनेपर चार सी आठ प्रकृतियाँ हुई। सासादनमें नौ आदि चार स्थानोंको छह लेड्यासे गुणा करनेपर चौबीस स्थान हुए। इनकी बत्तीस प्रकृतियोंको छहसे गुणा करनेपर एक सी बानवे प्रकृतियाँ हुई। सिश्रमें स्थान नौ आदि चार, प्रकृति बत्तीस। छह लेड्यासे गुणा करनेपर स्थान चौबीस और प्रकृतियां एक सी बानवे हुई। अस्पत्रमें स्थान को आदि चार और आठ आदि चार इस तरह आठ। इनकी प्रकृति साठ। इनको छह लेड्यासे २० गुणा करनेपर स्थान अइतालीस, प्रकृति तीन सी साठ हुई। देशसंयतमें स्थान आठ आदि चार और साठ आदि चार मिलकर आठ। प्रकृति बाबन। तीन छेखासे गुणा करनेपर गळना मूर्वः शुक्रकेर्यगळिंदं गुणिसुत्तं विरिक्षिपत्तनात्कु स्थानंगळप्पुत् । २४ । प्रकृतिगळुमध्वत्तेरडं मूरुं शुभलेश्यर्गालवं गुणिसुत्तं विरलु ५२ । ३ । नूरय्वतारु प्रकृतिगळप्पुतु । १५६ । गुणकारं-गळिष्यत्तनास्कप्युवु । २४ ॥ प्रमत्तसंयतनोळु सप्तकादिचतुःस्थानंगळुं ५ षट्कादिचतुःस्थानंगळुं

४ कूडि येंद्रस्थानंगळं मूरु लेश्यगींळवं गुणिसूत्तं विर ८।३। लिप्पत नाल्कुं स्थानंगळप्पुवु 44

५ २४। प्रकृतिगळु नाल्वत्तनाल्कं मूर्गलेश्येगळिवं गुणिसुलं विरलु ४४।३। नूरमूवत् रडु १३२।

प्रकृतिगळपुर्वु । गुणकारंगळिप्पत्तनाल्कपुर्वु २४॥ अप्रमातसंयतनोळमा प्रकारदिवं सप्तकादि चतुःस्यानंगळु ५ षट्कादिचतुस्यानंगळुं ६६

कृष्टि यें दुंस्थानंगळं मुर्च ळेड्यंगळिवं गुणिसुत्तं विर ८।३। लिप्पत्तनात्कुं स्थानंगळप्पुत् । २४। प्रकृतिगळु नात्वत्तनाल्कुमशुभलेश्यात्रयदिवं गुणिसुत्तं विरलु ४४।३। तूरम्वलेरडु प्रकृति-

१० गळप्पुतु। १३२। गुणकारंगळिष्पत्तनाल्कप्पुतु २४।। अपूर्व्वकरणनोळ, बट्कादिचतुस्थानंगळं ४ जुक्ललेदयेयो दरिवं गृणिसुसं विरलु ४।१। नाल्के स्थानंगळप्पुबु ।४। प्रकृतिगळिप्पत्-

मनो व शुक्ललेक्यों यदं गुणिसुत्तं विरलु २०।१। इप्पत्ते प्रकृतिगळप्पुतु। २०। गुणकारंगळि-

५ | मिलिस्बाध्टौ सुभन्देश्यात्रयपुणितानि चतुर्विशतिः, प्रकृतया 919

द्वापंचाशत्, तत्त्रयगुणिताः षट्पंचाशदप्रशतं । प्रमत्तेऽप्रमत्ते च स्थानानि समादीनि चत्वारि

G १५ षद्कारीनि बरवारि | ४ | मिलिश्याब्दो, तत्त्रवर्गणितानि बतुर्विद्यतिः । प्रकृतयस्बतुङ्बत्वारिशत्, तत्त्रय-। १ | ६ |

गुणिता द्वाप्रिश्वदयगत । अपूर्वकरणे स्थानानि यट्कादोनि चत्वारि ४ शुक्लतेस्थागुणितानि चत्वार्येव, ५,५ ६

स्थान चौबीस, प्रकृति एक सौ छप्पन हुईं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें स्थान सात आदि चार और छह आदि चार मिलकर आठ। प्रकृति चवालीम। तीन लेझ्यासे गुणा करनेपर स्थान चौबीस, प्रकृति एक सौ बत्तीस हुईं। अपूर्वकरणमें स्थान छह आदि चार, प्रकृति बीस। २० शुक्ललेश्यासे गुणा करनेपर उतने ही रहे। यहाँ तक स्थानों और प्रकृतियोंको चौबास भेगोंसे गुणा करें। अनिवृत्तिकरणके सर्वेद भागमें स्थान एक, प्रकृति दो। शुक्छछेइयासे प्यस्तातकपृतु । २४॥ अनिवृत्तिकरणनोज् द्विप्रकृतित्थानमो बनो वे सुक्कलेख्येयिवं गुणिसिन बोडो वे स्थानमककुं । १। प्रकृतिराक्षेरबुमनो वे सुक्कलेख्येयिवं गुणिसिन वे हो वे स्थानमककुं । १। प्रकृतिराक्षेरबुमनो वे सुक्कलेख्येयिवं गुणिसिनो २। १ बेरवे प्रकृतिन गळपुतु । २। गुणकारपाकुं बतुक्कलयाविकेबेवयकृत्तेयुक्त विन्ति प्रकृतियाककुं १ । सम्मानिवृत्तिकरणने वेवरित्तुस्तो वेनो वे सुक्कलेख्येयिवं गुणिसुत्तं विरस् प्रकृत्यानमक्कं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं । १। प्रकृतियाककुं विप्तृत्ते विप्तृत्ते । १० । प्रकृतियाककुं विप्तृत्ते । कृतियाककुं विप्तृत्ते । कृतियाकक्षित् । प्रकृत्याकिष्तियक्ष्यानेपक्तियाकक्ष्यानेपक्तियाकक्ष्यानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपकित्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानिपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियाकक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयान्यक्तियक्षयानेपक्तियक्षयान्यक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्तियक्षयानेपक्

अनतरं सम्पन्धः गुणमनाश्रयिति वसंयतादिगुणस्थानंगज्ञो ठु संभविसुव सर्व्यमोहनीयो- १५ दयस्थानंगळसंख्यातृतियं पेळवपकः :---

अङ्कतरीहि सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । डाणवियप्ये जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥५०६॥ अवस्थानिक सुद्धिति नारस्यास्य अस्तुत्रस्य । स्यानुविकस

अष्टासप्ततिभिः सहितानि त्रयोदशशतानि भवंत्युवयस्य । स्थानविकल्पान् जानीहि सम्यक्तव-गुणैन मोहस्य ॥

प्रकृतयां विश्वति , तथा गुणिता विश्वतिरेव । एतावत्यांत सर्वत्र गुणकारक्वतुर्विणतिः । अनिवृत्तिकरणे सर्वेदभागे स्थानं तथा गुणितमेलं प्रकृती हे तथा गुणितमे हे एव । गुणकारो द्वाद्य । अवेदभागे स्थानं तथा गुणितमेलं प्रकृतिन्था गुणितमेलं गुणकारोऽय्येकः । अग्याप्तिक प्रकृतिन्था गुणितमेलं हा गुणकारोऽय्येकः । अग्याप्तिक प्रकृतिन्था गुणकारोऽय्येकः । अग्याप्तिक प्रकृतिन्था गुणकारोऽय्येकः । अग्याप्तिक प्रकृतिन्या मेलियस्था चतुर्विनत्या संगुण्य तत्र स्थानेव्यनिवृत्तिकरणादीनां स्थानाव्यक्तिक प्रकृतिन्य । त्राप्तिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृति । त्राप्तिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृति । त्राप्तिक प्रकृति प्रकृतिक प्रकृति । त्राप्तिक प्रकृति । त्राप्तिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृति । । । प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृतिक प्रकृत

गुणा करनेपर वतने ही रहे। इनको बारह भंगोंसे गुणा करो। अबेदभागमें स्थान एक प्रकृति एक। शुक्लकेरयासे गुणा करोनपर भी वतने ही। इनको चार भंगोंसे गुणा करो। अक्ष्रसमानपराधी स्थान एक, प्रकृति एक। अनुकलेरयासे गुणा करतेपर भी वतने हो। भंग भी एक। अपूर्व करण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीस भंगोंसे गुणा करतेपर रेण तथा अपूर्व करण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको स्वास्थाने और उनतीस प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको अप्रकृतियोंको स्वास्थाने और उनतीस प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको अप्रकृतियोंको स्वास्थाने स्थानोंको स्थानोंको स्वास्थाने स्थानोंको स्वास्थाने स्थानोंको स्थानोंको स्वास्थाने प्रकृतियोंको अप्रकृतियोंको प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको प्रकृतियोंको स्थानोंको स्यानोंको स्थानोंको स

सम्यक्ष्यगुणदोडने मोहनीयदुवयस्यानविकल्पंगळष्टासप्तरपुत्तरत्रयोदशशतंगळप्पुवर्व नीनरि-यें व शिष्यं संबोधिसल्पटटं ।१३७८ ॥

> अट्ठेव सहस्साइं छन्वीसा तह य होति णादन्वा। पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥५०७॥

बष्टैव सहस्राणि वॉड्वजितिस्तयैव भर्त्रति ज्ञातथ्याः । प्रकृतीनां परिमाणं सम्यवस्वगुणेन

मोहस्य । भोहतीयदुवधमङ्गतिगळ परिमाणमु सम्बन्धस्य गुगशेडने दु सासिरगळुमंते बाँब्बशतिगळु-मण्द्रवे दु सातव्यंगळपुत्रु । ८०२६ । जवे ते बोडे—असंयतसम्यन्दृष्टियोळु सायोगशिमकसम्बन्धस्य सम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धस्य सार्यकसम्बन्धस्य दे सम्बन्धनितयसम्बन्धस्य सार्याव्यविकसम्बन्धस्य

मुनोपशमिकसम्यक्तवर्षुं कायिकसम्यक्तवर्धुभे व सम्यक्तविज्ञत्वसम्बन्धिक लायोपशमिकसम्य-१० त्रस्वरोळ नवकावि चनुःस्वानंगळस्य ७ ववर प्रकृतिगळु मुवसरव्युत्रु ।३२। औपशमिकवोळं ८८

क्षायिकबोळं प्रत्येकसष्टकाविबतुद्दबतुस्थानंगळुमध्युर्वारंदं ६ | ६ कृढि एंटु स्थानंगळुमबर ७७ | ७७

प्रकृतिगळु प्रत्येकमिष्य—से दुं मिष्यते दुं मागृत्तं विरलु । २८ । २८ । कृदि अध्वत्तारु प्रकृति-गळपुत्रु । ५६ । गृणकारेगळिष्यलनातृकपुत्रु । २४ । देशनेयतनोजुमंते कायोपशमिकादि सम्यवस्व-त्रयसकृतनिल कायोपशमिकसम्यवस्यदोळु अष्टकादिखतुःस्यानंगळपु ६ ववर प्रकृतिगळिष्य-७७०

6

१५ सम्पन्तवाणेन सह मोहनीयोदयस्यानवि त्या अष्टासस्यग्रवयोदसशतानि १३७८ भवंतीति जानीहि ॥५०६॥

सम्यवस्वगुणेन सह मोहनीबोदयत्रकृतिगरिमाणं अध्देव सहस्राणि तथा च बर्शवातिः ८०२६ ज्ञातस्या भवति । तत्तवया-अर्तयने आयोपश्चमिकस्य स्वामानि नवकादीनि चत्वारि । ७ । प्रकृतयो द्वार्षिन ८।८ ।

ात् । श्रीशिमिकसायोपसमिकसोः स्थानान्यस्टकारोनि चत्वारि चत्वारि चत्वारि ६ | ६ | प्रकृतयः स्ट्रपंचा-७।७ | ७।७ | ८ ८ ८

सम्यक्तव गुणके साथ मोहनीयके उदयस्थानके भेर तेरह सौ अठत्तर जानो ॥५०६॥ सम्यक्तवगुणके साथ मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंका परिमाण आठ इजार छव्त्रीस जानना चाहिए । उसे कहते हैं—

असंयतमें झायोपप्रसिक सम्यक्त्यके स्थान नौ आदि चार। उनकी प्रकृतियां चतीस। औपप्रसिक झायिकके स्थान आठ आदि चार। प्रकृति अठाईस। दोनों सम्यक्त्यंको २५ मिळानेपर स्थान आठ, प्रकृति छप्पन। देत्रसंयतमें झायोपद्यसिक सम्यक्त्यके स्थान आठ आदि चार। प्रकृति अठाईस। औपस्रसिक और झायिकके प्रयक्त्युषक् स्थान सात आदि सें उप्पुतु । २८ । औपद्यमिकक्षायिकंगळ्गे प्रत्येकं सप्तकादिचतुःस्थानंगळूमागळु ५ | ५ कृष्टि ११६ । ११६ ७ | ७

स्थानंगर्ळ दुं ८ प्रकृतिगळु प्रत्येकमिष्पत्तनात्कुमिष्पत्त नात्कागुत्तं विरहः। २४। २४। नात्वत्तं दु प्रकृतिगळपुत्रु । ४८ । गुणकारंगळुमिष्पत्तनात्कपुत्रु २४ । प्रमत्तसंयतनोळु क्षायोपशिमकादि-सम्यक्तत्रप्रयमक्कुमल्लि स्नायोपशिमकसम्यक्तव्योळु सप्तकाविश्वतुस्थानंगळु ५ मवर प्रकृतिगळु ६।६

मिय्यत्तिम्प्यत्तं प्रकृतिगळुषागळु कृडियें दुस्यानंगळु ८ नात्यत्तः प्रकृतिगळुमप्पुत्त ४०। गृणकारंग-ळिप्यतनारकप्पुत्त् । २४॥ अप्रमत्तसंयतनोळ् क्षायोपश्चिमकवि सम्यक्तवत्रयमक्कुमस्कि क्षायोप-डामिकसम्यक्त्ववोळ् सप्तकाविचतुःस्यानंगळ् १, ब्युविद्याति प्रकृतिगळुमप्पुत्त् । २४। औपशमिक-६,६

क्षाधिकंगळोळु प्रत्येकं बट्कादिचतुःचतुस्वानंगळुं विद्यतिविद्यति प्रकृतिमळुमागुत्तं विरलुः ४ | ४ ९१५ | ५१५ ६ | ६

कृष्ठि वेंदु स्थानंगळूं ८ । नात्वस्त्रमञ्जीतगळु ४० मिप्पत्तनात्कृषुणकारंगळुमपुषु । २४ ॥ अपूर्वनं शत् । देशसंवते सायोपशमिकस्य स्थानात्यष्टकादीनि नस्थारि | ६ | प्रकृतयोऽष्टाविद्यातिः । अपैपशमिक-

. सायिकयोः स्थानानि प्रस्थेकं सन्तकादोनि चत्वारि | ५ | ५ | प्रकृतयोऽस्टचस्थारिसत् । प्रमलेऽप्रमत्ते च इ.६ | ६.६ |

क्षायोपश्चिके स्थानानि छप्तकादीनि चत्वारि ५ ५ प्रकृतयस्यतुर्विश्वतिः । बौपश्चिमक्कायिकयोः ६६६ ६६६ ।

स्थानानि प्रत्येकं षट्कादीनि चरवारि | ४ | ४ प्रकृतयम्बरवारिसत् । अधुर्वकरणे तु न लायोपशमिकं ।
्राप्

चार, प्रकृति चौद्योस। दोनोंके मिळकर स्थान आठ, प्रकृति अदृताळीस। प्रमत्त और अप्रमत्त- १८ में झायोपरामिकके स्थान सात आदि चार-चार। प्रकृति चौद्यीस-चौद्योस। औपरामिक और क्षायिकमें स्थान छह आदि चार-चार। प्रकृति बीस-बीस। दोनों सम्यक्त्वोंके स्थान आठ-आठ। प्रकृति चाळीस-चाळीस। अपूर्वकरणमें झायोपरामिक सम्यक्त्व नहीं होता।

औपरासिक क्षायिकमें स्थान छह आहि चार, प्रकृति बीस। दोनों सम्यक्त्वोंके मिछकर स्थान आठ, प्रकृति चाछीस। यहाँ तकके स्थानों और प्रकृतियोंको चौबीस भंगोंसे

करणनोळु श्रायोपशमिकं पोरगागियोपशमिकमुं आयिकमुमें वेरडे सम्यवस्वमक्कुमिल्ल प्रत्येकं षट्कादि चतुत्रचतुःस्यानंगळुं विश्वतिविश्वति प्रकृतिगळुमागुत्ते विरलु ४ | ४ कूडियें दुस्या-था५ | ५॥५ ६ | ६

नंगळूं ८ नात्वस् प्रकृतिगळुमजुव ४० । गुणकारंगळुमिप्पत्तनात्कपुव । २४ ।। अनिवृत्तिकरणनोळ ओपशमिक सम्यक्त्यमुं खायिकसम्यक्त्यमुमजुविल प्रत्येकं द्विप्रकृतिस्थानंगळो वो वेयप्पुव ।
५ प्रकृतिगळुमेर्डर्डयप्युवंतायुत्तं विरल् कृडि स्थानंगळेरड् २ प्रकृतिगळु नात्कुमपुव । ४ ।
गुणकारंगळु चतुःकवायित्रवेवकृतंगळु १ । १ । १ पन्नेरङपुव १२ । मत्तमनिवृत्तिकरणन
१ । १ । १ । १ ।
अवेवभागयोळु औपश्रमिकक्षायिकसम्यक्तयंगळो प्रत्येकमेकप्रकृतिमो वो वे स्थानंगळपुत्तं विरलेरह स्थानंगळप्य । २ । प्रकृतियं प्रत्येकमो वो वागुत्तं विरलेरडे प्रकृतिगळप्युव २ । गुणकारंगळ

रहु स्थानाळापुत् । र । अञ्चात् अस्यकाना वा वागुरा । स्थाप्त अञ्चानाळापुत् २ । गुननाराण्यु संज्यलनकोषावि भेदाँदवं नात्करपुत्र । ४ ॥ सुक्ष्मसांपरायनोळु जोपशामिकक्षायिकंगळां प्रत्येकं सुक्ष्मलोभोदयस्थानमों दो दागुसं

सुरुमसापरायनाळु आपकामकक्षायकगळग अत्यक सुरुमकाभावसस्यानमा दो दापुत्त विरक्तरेषु स्थानंगळपुत्रु ।२। प्रकृतिगळुमेरडप्युत्रु ।२। गुणकारपुं सुक्ष्मकोभदिनो देयक्कुं १।संदृष्टि:—

क्षोपरामिकसायिकयोः स्थानानि प्रत्येकं षट्कादीनि बस्वारि प्रभाष प्राप्त । एताव-प्राप्त ६ १ ६ २० २०

स्त्येतं सर्वत्र गुणकारसन्तुर्विशतिः । स्वित्वृत्तिकरणे सीत्यमिकताधिक योः स्वात्येकैकं प्रकृती हे हे । गुणकारो १५ ११ हादस्य । अवेदमाने तयोः स्वानत्रकृती एकैके इति हे हे गुणकारस्वतुष्कं । सूक्षमापरायेऽपि तथा ११११

स्यानप्रकृती हे हे गुणकारः सुदमलोगः। अनापूर्वकरणातं स्यानानि प्रकृतीववैकीकृत्य चतुर्वितस्या गुणायत्वा सन्नानिवृत्तिकरणायेस्तद्गुणकारगुणितस्यानप्रकृतीनां प्रस्तेपे कृते तत्तदुन्कप्रमःणं स्यात्। अन्न प्रकरणे यथा

गुणा करें। अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें एक स्थान एक ओपसािमक क्षायिकमें, प्रकृति दो दो। दो सम्यवस्त्रीके सिळकर स्थान दो, प्रकृति चार। इनको बारह भंगोंसे गुणा करें। २० अवेद भागमें स्थान एक, प्रकृति एक। दोनों सम्यवस्त्रीके सिळकर स्थान दो, प्रकृति दो। इनको चार भंगोंसे गुणा करें। सूक्त्म साम्परायमें एक स्थान, एक प्रकृति। दोनों सम्यवस्त्रीके दो स्थान, दो प्रकृति। इनको एक भंगासे गुणा करें।

अपूर्वकरण पर्यन्त स्थानों और प्रकृतियोंको जोड़कर चौबीससे गुणा करें। और उनमें अनिवृत्तिकरण आदिके अपने गुणकारसे गुणित स्थानों और प्रकृतियोंको मिलानेपर २५ स्थानों और प्रकृतियोंका जो प्रमाण गांधामें कहा है वह आ जाता है।

|      | गुणस्थान        | वसं | देश | प्रमत्त | वप्रमत्त | अपू | मनि  | 쥓 |
|------|-----------------|-----|-----|---------|----------|-----|------|---|
|      | सम्यक्त्व       | 3   | ₹   | ₹       | ₹        | २   | 2    | २ |
|      | वेदकस्थान       | 8   | R   | 8       | 8        | D   | 0    | 0 |
| औपश० | क्षायिक स्थान   | 6   | 6   | 6       | 6        | 4   | २।२  | २ |
|      | वेदक प्रकृति    | 32  | २८  | २४      | २४       | 0   | 010  | 0 |
| औपञ० | क्षायिक प्रकृति | ५६  | 86  | 80      | Ao       | 80  | ४।२  | 3 |
|      | गुणकार          | 28  | 28  | 28      | 58       | 28  | १२।४ | 8 |

33 " अनंतरं मोहनीयसत्वस्थानप्रकरणमनेकादशगायासूत्रंगळिवं पेळवपर :--

गुणस्थानेतृत्रयोगयोगसंदामञ्ज्यासम्यस्थान्याश्रित्य मोहनीयोदयस्थानतत्त्रकृतय उक्तास्तवा जीवसमावेषु १५ गत्यातिद्यियेषमार्गणामु बदयमार्णकृषस्थारिकाञ्जोक्पदेषु चागमानुसारण वक्तव्याः ॥५०७॥ वयं तत्वस्वप्रकृरण-मेकारक्षमाणसूर्वराह—

आगे मोहनीयके सत्त्वका प्रकरण ग्यारह गाथाओंसे कहते हैं-

इस प्रकरणमें जैसे गुणस्थानों ने उपयोग, योग, संवम, छेइया और सम्यक्तक आश्रयसे मोहन्यिक उपयस्थान और प्रकृतियोंकी संख्या कही है उसी प्रकार जीव समासों ने गति आदि मार्गणाओं में और आगे कहे गये इकताळीस जीव पदों में आगमके अनुसार २० कहना चाडिए।।९००।।

अट्ठ य सत्त य छक्क य चतु तिदुगेगाधिगाणि वीसाणि । तेरस बारेयारं पणादिएगुणयं सत्तं ॥५०८॥

अष्ट च सप्त च बट् च चतुरित्रद्वयेकाधिका विश्वतिः। त्रयोदशद्वादशैकादश पंचाह्येकोनकं सरवं ॥

येंद्रमेळुमूरं नाल्कुं सूरमेरहुमों हुमधिकमार्वावशतिगळं त्रयोदशमुं हावशमुं एकावशमुं पंचाद्येकोनमाद्वं सत्वमक्कं ॥ संबुष्टि । २८ । २७ । २६ । २४ । २३ । २२ । २१ । १३ । १२ । ११ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ।। यिल्ल दर्शनमोहनीयत्रयमुं ३ । पंचविकति चारित्रमोहनीयम २५ मतष्टाविशति प्रकृतिसत्वस्थानमक्कूमवरोळ् सम्यक्त्वप्रकृतियनुद्वेल्लनमं माडिबोडे सप्रविशति प्रकृतिस्थानमक्क्रमवरोळ् सम्यक्षिध्यात्वप्रकृतियनुद्वेल्लनमं माडिबोडे बाँड्वशतिप्रकृतिसत्वस्थान-१० मक्कुं मतमा इप्पत्तं टर स्थानदोळनंतानुबंधिवतृष्टयमं विसंयोजनमं माडिवोड वत्विकातिप्रकृति-सत्वस्थानमक्कुमबरोळ मिन्धात्वप्रकृतियं क्षपिसिबोडे त्रयोविज्ञतिप्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमबरोळ सम्यक्तिभ्यात्वप्रकृतियं अपिसिबोडं द्वाविशतिप्रकृतिस्थानमञ्कमवरोळ सम्यक्त्वप्रकृतियं क्षपिसि-बोडेकविकातिप्रकृतिसत्वस्थानमवकुमवरोळ् मध्यमाष्टकवायंगळं भाषिसबोडे त्रयोदश प्रकृतिस्थान-मक्कमवरोळ वंढवेदमनागृलि स्त्रोबेदमनागृलि क्षपिसिदोडे द्वादश प्रकृतिसत्वस्थानमक्कमवरोळ १५ स्त्रीवेबमनागील बंडवेबमनागील क्षणिविसिबोडेकावशप्रकृतिसस्वस्थानमक्कुमवरोळ वण्णोकवा-यंगळं क्षपियिसिदोडे पंचप्रकृतिस्थानमक्कृमवरोळ पुवेदमं क्षपियिसिदोडे चतुःप्रकृतिसत्वस्थान-

अध्यसमयद् चतुःस्त्रिद्वचेकाधिकविकातयस्त्रयोदशद्वादशैकादशपंचाशेकोनं च सत्त्वं स्यात । अत्र त्रिदर्शन-मोहपंचविश्वतिचारित्रमोहमण्टाविश्वतिकं । तत्र सम्यक्त्वप्रकृताबुद्धेन्त्रितामा सप्तविश्वतिकं । पुनः सम्यग्निध्यात्वे उद्देल्लिते पर्विशतिक । पुनः ब्रष्टाविशतिके अनंतानुबंधि चतुरके विसंयोजिते चतुर्विशतिक । पुनः मिध्यास्व क्षपिते २० त्रयोजियातिकं । पुनः सम्यग्मिष्यात्वे क्षपिते द्वाविशतिकं । पुनः सम्यन्त्वे क्षपिते एकवियातिक । पुन मध्यम-कषायाण्टके क्षपिते त्रयोदशकं । पुनः पंढे स्त्रीवेदे वा क्षपिते द्वादशकं । पुनः स्त्रीवेदे वा पंढे क्षपिते एकादशकं ।

आठ, सात, छह, चार, तीन, दो और एक अधिक बीस अधीन अठाईस, सत्ताईस. छन्त्रीस, चीवीस, तेईस, बाईस, इक्कीस तथा तेरह, बारह, ग्यारह और पाँच आदि एक-एक हीन प्रकृतिरूप सत्तव स्थान हैं--२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, २५ ३, २, १। इन्हें कहते हैं-

तीन दर्शन मोह और पचीस चारित्रमोह ये अठाईस प्रकृतिहर सत्त्व स्थान हैं। इनमें से सम्यक्त प्रकृतिकी उद्वेळना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिकप सत्त्व होता है। पुनः सम्यक्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेपर छज्बीस प्रकृतिक सत्त्व होता है। पुनः अट्टाईसमें-से अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन होनेपर चौबीस प्रकृति सस्व होता है। उनमेंसे मिध्यात्वका ३० क्षय होनेपर तेईस प्रकृतिक सत्त्व होता है। मिश्र मोहनीयका क्षय होनेपर बाईस प्रकृतिक सत्त्व होता है। सम्यक्त्व मोहनीयका क्षय होनेपर इक्कीस प्रकृतिक सत्त्व होता है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानरूप मध्यम कथायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। स्त्रीवेद और नपुंसक वेदमें से एकका क्षय होनेपर बारह प्रकृतिकप सत्तव होता है।

मनकुमवरोळ् संज्वलतकोषमं श्विपितिसवोडे त्रिप्रकृतिसस्वस्थानमनकुमवरोळ् संज्वलनमानमं श्विपितिसवोडे द्विप्रकृतिसस्वस्थानमनकुमवरोळ् संज्वलनमानमं श्विपितिसवोडे द्विप्रकृतिसस्वस्थानमनकुमवरोळ् संज्वलनमायेथं श्विपितिसवोडेकादणप्रकृतिसस्वस्थानमनकु। मा बावरलोभमं श्विपितिसवोडेकतृत्वमलोभप्रकृतिसस्वस्थानमनकुमित्रिक लोभसामाय्य-विदमो वे प्रकृतिसस्वस्थानं पेळल्पद्दुदु। इंतु मोहनीयसस्वस्थानंगळु पविनैध्वपुर्वं दु निर्वेशिसस्वस्युत्रम् । १५ ॥

अनंतरमी पविनय्वषुं मोहनीयसस्वस्थानंगळं मिष्यादृष्टचाश्रुपशांतरुवागुणस्यानपर्यंत-मादगुणस्थानंगळोळ संभविसुव सस्वस्थानंगळं संख्यं मंद्रणगायासुत्रदीं वेळवरु :—

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पणिणयट्ठीए ।

तिण्णि य थुलेक्कारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥५०९॥

त्रीण्येकस्मिन् एकस्मिन्नेकं हे मिश्रे चतुर्षु पंचनिवृत्ती । त्रीणि च स्थूले एकावश सूक्ष्मे १० चस्वारि त्रीण्युपत्रांते ॥

त्रीर्थकिस्सिन् मूर्वः सत्यस्थानंगळो हुं सिन्ध्यादृष्टिगुवस्थानवोळपुबृ ३ ॥ एकस्मिन्नकं सासावनगुवस्थानमो बरोळो वे सत्यस्थानंगककु १ ॥ हो मिश्रे मिश्रपुवस्थानवोळरहु सत्यस्थानं गळपुवृ १ । बतुषु पंच असंयतावि नाल्कुगुवस्थानंगळोळ प्रत्येकं पंच अस्यत्यहु सत्यस्थानंगळपुवृ १ ॥ त्वत्त्रो अपूर्वकंपनानोळ त्रीणि च मूर्व सत्यस्थानंगळपुवृ १ ॥ स्पूर्वे अतिवृत्तिकरणनोळ त्रीण च मूर्व सत्यस्थानंगळपुव । ३ ॥ स्पूर्वे अतिवृत्तिकरणनोळ त्राप्ति पत्ति पत्ति । स्पूर्वे अतिवृत्तिकरणनोळ त्राप्ति । स्पूर्वे अतिवृत्तिकरणनोळ त्राप्ति । स्पूर्वे अत्यानंगळपुव १ ॥ अनंतर्यातिकथायनोळ त्राप्ति । स्पूर्वे भा अनंतर्यातिकथायनोळ त्राप्ति । स्पूर्वे सत्यस्थानंगळपुव ३ ॥ अनंतर्यातिकथायनोळ त्राप्ति च सत्यस्थानंगळपुव ३ ॥ अनंतर्यातिकथायनोळ त्राप्ति च सत्यस्थानंगळपुव ३ ॥ अनंतर्यातिकथायनोळ त्राप्ति च सत्यस्थानंगळन्यात्र । अनंतर्यातिकथायने स्पूर्वे च क्रव्यप्ति ।

पुनः बण्गोकवाये स्तिपेते पक्कं । पुनः पुंबेदै अभितै चतुष्कं । पुनः मंत्रवलनकोधे सिपिते त्रिकं । पुनः संत्रवल-नमाने सिपिते द्विकं । पुनः संत्रवलनसालाया सिपतायामेककं । पुनः बादरलोभे सिपिते सूरमञ्जेनरूपमेककं । २० उत्तरात्र लोगसामान्येनैवयं ।। ५०८ अभीवा पंचरवानां गुणस्थानसंत्रवयाह—

मिध्यादृष्टी त्रीणि सासाहने एकं मिश्रे वे असंयताविष्युर्ण पंच अपूर्वकरणे त्रीणि अनिवृत्तिकरणे एकादश सुध्मसायरावे परवारि अशांतकषावे त्रीणि ॥५०९॥ तानि कानीति चेराह्न —

तथा उनमें से शेष दूसरेका क्षय होनेपर ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। छह हास्यादि नो-कथायों का क्षय होनेपर पाँच प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। पुरुषवेदका क्षय होनेपर चार २५ प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। संब्वलन क्रोधका क्षय होनेपर तीन प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। संब्बलन मानका क्षय होनेपर दो प्रकृतिरूप सत्त्व होता है। संब्वलन मायाका क्षय होनेपर एक बादर लोगरूप सत्त्व होता है। बादर लोगका क्षय होनेपर सुक्ष्म लोगरूप सत्त्व होता है। बादर लीर सुक्स लोग कही प्रकृति है। इससे दोनोंका एक ही स्थान कहा है। इस प्रकृति प्रदृष्ट सत्त्व स्थान है। ॥५०८॥

इन पन्द्रह स्थानोंका गुणस्थानोंमें सत्त्व बतलाते हैं -

मिध्यादृष्टिमें तीन, सासादनमें एक, मिश्रमें दो, असंयत आदि चारमें पाँच-पाँच, अपूर्वकरणमें तीन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूक्ष्म साम्परायमें चार और उपशान्त कथायमें तीन सत्त्व स्थान होते हैं ॥५०९॥

पढमतियं च य पढमं पढमच्चुवीसयं च मिस्सम्मि । पढमं चडवीस चऊ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥५१०॥

प्रथमत्रिकं चप्रथमं प्रयमं चतुष्टिकातिकं चिमधे प्रथमं चतुष्टिकाति चत्वारि अविरत वैकासम्बद्धाः प्रमत्तेतरेष ।।

प्रमाणिकं च अष्टिवारायावि प्रमाणिकः मिन्यावृष्टियोळपुषु । २८१२०१२६ । एकं वे वे चतुर्गितय सिम्यावृष्टिजोळंगळ सम्यक्त्वप्रकृतियुमं सिन्यप्रकृतियुमनुष्वेरुक्तमं माळ्यनपुर्विर्वे प्रयमं सासावननोळ प्रथममष्टाविज्ञाति प्रकृतिस्थानमो वे सत्यमकृते । २८ ।। प्रथमं चतुर्विकातिकः च निश्रे निश्रमोळुमष्टाविज्ञाति प्रकृतिसत्यस्थानम् चे सत्यमकृते । २८ ।। प्रथमं चतुर्विकाति प्रकृतिसत्यस्थानम् चे एकं प्रथमम्भयात्यप्रकृतु । २८ । २४ । एतं वे विज्ञतानुर्विष्वतुष्ट्यमं विश्वयोजितिकः सत्यमस्थात्यप्रकृत्युः । २८ । २४ । एतं वे विज्ञतानुर्विष्वतुष्ट्यमं विश्वयोजित्वकः सत्यमस्थात्यप्रकृत्युः । १८ । १८ १८ १८ १२ १२ १२ १२ १२ । एकं वे व्याव्यं निष्यावृष्टिकः सत्यम् चतुर्विकात्यावि चतुर्वः सत्यम् विश्वयोजित्वकः । मिन्यात्यमुमं निष्यमुमं एकं वो व्याव्यक्तिसत्यस्थानम् चतुर्विकात्यवित्यक्तिस्यावित्यक्तिस्यावित्यक्तिस्यावित्यक्तिस्यावित्यक्तिस्य सत्यम् वित्यव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्तिस्य सत्यम् विव्यवित्यक्षित्यक्षित्यक्षित्यक्षित्यक्षित्यक्तिस्य सत्यवस्यानियके पेळव्यवत्यक्तिस्य सत्यवस्थानियके पेळव्यवतः ।

अडचउरेक्कावीसं उवसमसेढिम्मि खबगसेढिम्मि । एक्कावीसं सत्ता अट्ठकसायाणियद्वित्ति ॥५११॥

अष्ट चतुरेकविशतिरुपशम श्रेण्यां क्षास्कश्रेण्यामेकैकविशतिः सरबान्यष्टकवायानिवृत्ति-पर्यातं ॥

मिध्यादृष्टी मोण्यहार्वत्रतिकादीनि सम्बन्धस्त्रीमश्रद्भकृत्युद्धकत्रयोदस्तृपंतिश्रीवाना यद्र करणात् । २० सासादनेश्रद्यविद्यातिक । मिश्रे द्वे प्रशर्तिकातिक तर्तुर्ववातिक, विसंयोगित्रमानंतानुर्वविनोर्गत सम्बग्धमध्यारबोदये वत्र गमनात् । स्रयंत्रवादिसनुर्यु पत्र प्रतेक अस्टाविश्वतिक स्टर्शार सर्तुर्ववतिकादोनि, विसंयोगितानंतानुः स्रीकरः स्मितिमध्यारबादित्रयाणां स तेषु संभवात् ॥११०॥

## वे कौन हैं ? यह कहते हैं-

मिण्यादृष्टिमें अठाईस, मताईस और छड़वीस रूप तीन सत्त्व स्थान है; क्यों कि 
१५ मिण्यादृष्टि गृणस्थानमें बारों गनिके जीव सम्यवस्य प्रकृति और मिश्र प्रकृतिको उढ़ेलना 
करते हैं। सामादनमें अठाईस प्रकृतिका एक ही सत्त्व होता है। सिश्रमें अठाईस और 
वीचीस प्रकृतिकर दो सत्त्वस्थान हैं; क्यों कि अन्यवातुत्रस्थोको विसंयोजन करनेवाले भी 
सम्यक् मिण्यास्यके उद्यमें मिश्र गृणस्थानमें जाते हैं। असंयव आदि चार गृणस्थानों में से 
प्रत्येकमें पौच-पौच स्थान होते हैं—अठाईस, चौबीम, तेईस, बाईस, इक्कीस प्रकृतिकर। 
३० क्यों कि अन्यतानुबन्धीका विसंयोजन और मिण्यास्य आदि तीनका ख्रय इन गृणस्थानों में 
होता हैं। ॥१२०॥

उपरामश्रेणियोज् अपूर्वकरणायुष्यांतकवायपर्यांतमाव नात्कुं गुणस्थानंगळोळू प्रत्येकमष्ट बतुरेकविद्यांतः अर्थ्वाविद्याति प्रकृतिसत्वस्थानमुं चतुर्विद्यात्रप्रकृतिसत्वस्थानमुनेकविद्यातिप्रकृति-सत्वस्थानमुनपुत्रु । २८१४।२१। एतं वोङ्गप्रामश्रेणियनंतानुर्वधिचनुष्टयमुं विसंयोजिसवेद् विसंयोजिसियं वर्धनमोहनोयमं अपियिसियं भेणु आपियसितेद्रुमारोहणमं माळ्परप्रवृद्यादं, अपक-श्रेण्यां अपकश्रेणियोज् अपूर्वकरणनोळमण्डकवायानिवृत्तिकरणपर्यंतं नियमविद्यमेकविद्याति प्रकृतिसत्वस्थानमक्कं २१॥

अनंतरं क्षपकाष्टकषायानिवृत्तिकरणभाषोयिवं मेले अनिवृत्तिकरणंगे सत्वस्थानंगळं पेळवण्यः---

> तेरसवारेयारं तेरसवारं च तेरसं कमसो । पुरिसित्थिसढंवेदोदयेण गदपणगर्नधम्मि ॥५१२॥

त्रयोदञ द्वादर्शेकावञत्रयोदञ द्वावशः च त्रयोदञ क्रमञः । पुरुषस्त्रीपंडवेदोदयेन गतपंचकः वंधे ॥

अप्टकवायक्षपणानंतरं पुंवेदोदयदिवं क्षपकक्षे ज्यारोहणं गेय्व पंचप्रकृतिवंधकानिवृत्तिकरणंगे प्रयोदरा द्वादाकादका प्रकृतिसत्वस्थानंगळपुतु । १३ । १२ । ११ । स्त्रीवेदोदयदिवं क्षपकक्षे ज्यारोहणं गेय्व पंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळु त्रयोदक्ष द्वादक्षप्रकृतिनित्रस्थानमुं द्वादक्षप्रकृतिन १५ सत्वस्थानमक्कुं १३ । १२ । नपुंतकवेदोदयदि क्षपकक्षे ज्यारोहणं गेय्व पंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळु त्रयोदक्षप्र प्रयोदक्षप्रकृतिन्द्वत्यानमक्कुं १३ । १२ । मदं तं दोडे पुवेदिपंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळ्ड-कषायंगळ स्विपियसत्वस्वानमक्कुं । १३ । भवं तं दोडे पुवेदिपंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळ्ड-कषायंगळ स्विपियसत्वस्वानमक्कुं । १३ । भवं तं दोडे पुवेदिपंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळ्ड-कषायंगळ स्विपियसत्वस्वानमक्कुं । १३ । भवं तं दोडे पुवेदिपंचवंधकानिवृत्तिकरणनोळ्ड-

उपरामश्रेण्यां चतुर्गुणस्थानेषु प्रत्येकमप्टाविशतिकचतुर्विशतिकैर्काविश्चतिकानि त्रीणि विसंयोजितानंता-नुवंधिनः क्षपितदर्शानमोहससकस्य तरक्ष्यस्य तत्रारोहणात् । क्षपकश्रेण्यामपूर्वकरणे अष्टक्षायानिवृत्तिकरणे २० चैकविशतिकमेष ॥५११॥

तत उपरि पुंवेदीदयारूडस्य पंचवंचकानिवृत्तिकरणे त्रयोदशकदादशकैकादशकानि । अध्टनवायक्षपणा-

उपराम श्रेणिक अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानों में से प्रत्येक में अठाईस, चीबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन सरवन्यान होते हैं, न्यों कि अनन्यानुवन्धी विसंयोजना करने-चाले और अनन्यानुवन्धी तथा तीन दर्शनमोहका क्षपण करनेवाले के चौबीस और इक्कीस २५ प्रकृतिक सरव होता है और ऐसे जीव चपत्रम श्रेणियर आरोहण करते हैं। क्षप्रकथेणि में अपूर्वकरण में और अनिवृत्तिकरण में आठ कपायों का क्षय करनेसे पूर्व इक्कीस प्रकृतिक ही सत्वस्थान होता है। ॥१११॥

उससे ऊपर जो पुरुषदेदके उदयसे श्रेणि चढ़ता है उसके जहाँ अनिवृत्तिकरणमें पुरुष-देद और संब्वळन, क्रोध, मान, साथा, लोभका बन्ध होता है उस भागमें तेरह, बारह और २० ग्यारह प्रकृतिकप तीन सत्त्वस्थान हैं। क्योंकि आठ कघायोंके क्षयके अनन्तर स्त्रीवेद और नपुंसकदेदका क्रमसे क्षिय होता है। जो स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणि चढ़ता है उसके

ङ्गतिराज् पन्नो हुं प्रकृतिसत्यस्यानंगळपुतु । स्त्रोवेविपंचवकानिवृत्तिकरणनोळमंते कष्टकवायंगळ् क्षापियसत्यङ्गिराज् पविषुष्ठं वंदवेवं क्षापियसत्यङ्गतिराज् पन्नेराड् प्रकृतिसत्यस्यानंगळपुतु । वड-वेविपंचवंक्कानिवृत्तिरोजय्यकवायसायणानंतरं स्त्रोवेवक्कं पुगपत्सपणानारंभमक्कुमप्यु-वारंचं त्रयोवकात्रकृतिसत्यस्थानमयक्कं । संबुष्टि रचना विशेषमिदः —

| ₹   |
|-----|
| ४१५ |
|     |
| -   |
| ./  |
|     |

पुरिसोदयेण चडिदे अंतिमखंडंतिमोत्ति पुरिसुदओ । तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ॥५१३॥

पुरुषोदयेन चटिते चरमखंडचरमसमयपर्यंतं पुरुषोदयः । तत्प्रणिक्षावितरयोरपगतवेदोदयो भवति ।।

पुरुवोदयेन पुंत्रेवोदयदिवं चडिवे झपकभे ण्याल्डनोजू अंतिमखंडेतिमोत्ति चरमलंड चरम-१० समयपर्यंतं पुंत्रेदोदयप्रयमस्यित्यायामदोजू नपुंत्रकवेदलपणालंडमुं स्त्रीवेदलपणालंडमुं पुंत्रेद-क्षपणालंडमुमें व जिल्लंडंगळोजू चरमपुंत्रेदलपणालंडचरमसमयपर्यंतं पुरुवोदयम्

नंतरंतत्र पंडस्त्रीवेदयोः क्रमशः क्षपणात् । स्त्रीवेदोदयास्डस्य तत्र त्रयोदशकं पंढे क्षपिते च द्वादशकं पंढोदयास्डस्य तत्र त्रयोदशकमेव स्त्रीपुवेदयोर्धुगपत्शपणाप्रारंगात् ॥ संदृष्टिः——

तो तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान हैं और नपुंसक बेदका क्षय होनेपर बारह प्रकृतिरूप सत्त्व १५ स्थान हैं। जो जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ अणि चढ़ता है उसके तेरह प्रकृतिरूप ही सत्त्वस्थान हैं; क्योंकि वह नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका खपण एक साथ प्रारम्भ करता है।।४२॥

जो पुरुषवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है **डसके** अन्तिम सण्डके अन्तिम समय पर्यन्त पुरुपवेदके उदयकी प्रथम स्थितिके कालमें नर्युसक वेद क्षपणाखण्ड, स्त्रीवेद क्षपणाखण्ड और <sub>२०</sub> पुरुषवेद क्षपणाखण्डोमें से अन्तिम खण्डके अन्तिम समय पर्यन्त पुरुषवेदका उदय और

पुंचेबबंघमुं निरंतरमक्कु । तत्प्रणिघौ आसैबळियोळ् इतरयोः इसरंगळप्प स्त्रीवंडवेबंगळमे अपगत-वेबोबयो अवति । वेबोबयरहितसक्कमंतागुत्तं विरखः :—

> तट्ठाणे एक्कारस सत्ता तिण्होदयेण चिंदाणं । सत्तण्हं समगंधिदी पुरिसे छण्हं च णवगमस्थित्ति ॥५१४॥

तस्त्याने येकावशसत्वं त्रयाणामुदयेन चटितानां सप्तानां समच्छित्तः पुरुषे वण्णां च नवक-मस्तीति ॥

तत्स्याने आ पुंबेशेवदारुढानिवृत्तिसवेदचरमखंडबोळमा सैबळिय श्लोवंडवेदोवदारुढरुगळू वेदोंदयरहितस्थानद्वयदोळं एकादशस्तरं नोकवायसप्रकपु संज्वरुनकवायचतुष्कपुत्रे व पन्नी हुं प्रकृतित्तळं प्रत्येचं सत्वमक्कूमवरोळ् त्रयाणामुवयेनाल्डानां मुक्तवेदोदयंगळिंड क्षपक्रभेष्यास्टडर-

|          | 8    | 8          |          | 8    | 8         |          | 8    | 8          |  |  |
|----------|------|------------|----------|------|-----------|----------|------|------------|--|--|
|          | ?    | 7          |          | 2    | 2         |          | 7    | २          |  |  |
|          | ₹    | 3          |          | ą    | 3         |          | ą    | ₹          |  |  |
|          | बं ४ | ₹¥         |          | वं ४ | स४        |          | वं ४ | स४।५       |  |  |
| ०<br>नो७ | 8    | 25         | o<br>नो७ | ٧    | ११        | o<br>नो७ | 4    | 88         |  |  |
|          | ٧    | <b>१३</b>  |          | ¥    | १२        | इ        |      | १२         |  |  |
|          | ч    | <b>१</b> ३ |          | ч    | १२        | सं       |      | ₹३         |  |  |
|          |      | <b>१</b> ३ | सं       |      | <b>१३</b> |          |      | <b>१</b> ३ |  |  |
|          |      | 28         |          |      | २१        |          |      | 78         |  |  |
|          | न    |            |          | Ę    |           |          | a a  |            |  |  |

पुंबेदोह्येन लपक्ष्मेण्यास्डे चरमनमवर्गेतं पुंबेदोहयमयमस्वित्यायामे पंडतवणाखंडस्त्रीक्षवणाखंड- १० पुंजवणाखंडेवु चरमे खडे चरमसमय गर्गेत पुंबेदस्योदयो ंशदन निरंतरो भवति । तत्मणिषौ चेतरबेदसोरवणत-बेदोहयो भवति ॥५१३॥ एवं तति—

तस्मिन् पुवेदोदयाल्डानिवृत्तिसवेदचरमसंडे तत्प्रणिषौ स्त्रीयंडोदयाल्डयोरवेदोदयस्थानद्वये च सप्तनो-

बन्य निरन्तर होता है। उस पुरुषवेदको क्षपणाके अन्तिम खण्डके निकट रोष नपुंसक वेद और स्त्रीवेदके उदयका अभाव हो जाता है।।५१३।।

ऐसा होनेपर-

पुरुषवेदके उदय सहित श्रेणि चढ़नेवालेके अनिवृत्तिकरणके सवेदभागके अन्तिम खण्डमें, उसी खण्डके निकट अनिवृत्तिकरणके उस अन्तिम खण्डके कालमें और स्त्रीवेद और गळ्यो सप्तानां समिण्डितिः सारगोकवायंगळ्यो युगपरक्षपणा प्रारंभयुमवक्के तण्वरमसंह बरस-समयवोळ् युगपरसत्वयुन्डितियुमकुमाल्जि पुरुषे पुरुषवेवोवयाक्वर्जाळ् वण्णां च वण्णोकवायं-गळ्योरं सत्वय्युन्डितियक्कृमेके बोडं नवकमस्तीति पृषेवनवक्रव्यसम्प्रप्रद्धाग्ळ सार्पातावायेगळ् समयोगावळि प्रमितंगळ् संपूर्णसम्प्रप्रद्धागळ् संपूर्णाविक्रप्रमितगळ्यां समयोगावाय्यव्याविक्रमात्र-। नवक्रवंयसम्प्रप्रद्धागळ् सत्वयुंटपुर्वारंवमवे ते बोडं पृवेवनवर्गाकारावोळ्य समानवंधोवय-क्युन्डितियक्ष्रिकृतिगळ् मुवत्तो बरोळ् परिवाय्यां स्वयाव्यायाव्याव्याव्यक्ष्रसं व्यवविक्रम्य प्रापद्वय्विक्रित्वाळपु-वप्युवारंवं पंवेबोवयवस्पसम्पयोज्ञ समयोगद्वयावळिमात्रंगळप्यववक्के संविध्य

| Ī | RIR      | 818  | RIR | 4-  | l T                       |
|---|----------|------|-----|-----|---------------------------|
|   | 8188     | ४१११ | 4   | 88  | शराशक्षाक्षाक्षाक्ष       |
|   | \ 4\\ 63 | 4 6: | . 1 | /१२ | সা০০ ০০ বাঘা<br>০০০<br>০০ |

कयायचपुस्संज्वलमा इत्येकादशः सस्वमस्ति । निवेदोदयाक्वाना समनोकपायश्यणपात्रारेभः चन्मसद्व चन्मसम्ये इञ्चल्लुल्लिशस्त्व युग्यदेव । तत्र वृद्धेदयाक्वे सु समयोनाविष्णमक्तिताववेषा आवशोगप्रमापूर्णस्व १० पुंदेश्य वदक्वससमयप्रद्धाः संतीति यत्नोकवायाणामेन शस्त्वशृष्टिति । ते व नवकसमयप्रद्धाः स्वरव्यंस्य समयास्वलाका राताया प्रतिसमयमेकेककालि परमुलेनवोदयेतः, आविकाले लीयमाणाः समयोन्द्रयाविक काले सर्वे उच्छिश्चविक्रमात्रानियेकैः सह लीगेते । गलिताववेषयस्तु समयप्रद्धाक्षशास्त्रसमयप्रद्धाः इन्युच्यते ।

नपंसक वेदके उदयके साथ श्रेणि चढनेवालेके स्त्रीवेद नपुंसकवेदके उदयका अभावरूप दो स्थानोंमें परुपवेद सहित छह नोकपाय और चार संजलन इन ग्यारह प्रकृतिकृप स्थान होता १५ है। तीनोंमें-से किसी भी एक बंदके उदयके माथ श्रेणि चढनेवालोंके सात नोकपायांकी क्षपणाका प्रारम्भ और अन्तिम खण्डके अन्तिम समयमें उन सात कपायोंकी सन्त्र व्यक्तित्त एक साथ होती है। उसके होनेपर चारका ही मत्त्व रहता है। किन्तु इतना विशेष है-जो परुषवेदके उदयके साथ श्रेणी चढा है उसके एक समय कम दो आवली प्रमाण समय-प्रबद्धों में से एक समय कम आवली प्रमाण क्षय होनेके पश्चात सम्पूर्ण आवली प्रमाण २० पुरुपवेदके नवक समयप्रवद्ध पाये जाते हैं। अतः उसके छह नोकषायोंकी ही सत्त्व ब्यच्छिति होती है। इससे पुरुपवेद सहित श्रेणि चढुनेवाछेके पाँचका सत्त्व रहता है। जिनका बन्ध हुए थोड़ा समय हुआ हो और जो संक्रमण आदि करनेके योग्य न हों ऐसे न्तन समयप्रबद्धके निपेकोंको नवक समयप्रबद्ध कहा है। वे नवक समयप्रबद्ध अपने-अपने बन्धके प्रथम समयसे लेकर आवली प्रमाण कालमें अन्य अवस्थाको प्राप्त नहीं होते, इससे २५ इस आवलीकालको अचलावली कहते हैं। उस अचलावलीके बातनेपर प्रति समय वे नवक समयप्रबद्ध एक-एक फालि परमुखरूपसे उदय होकर आवलीकालमें क्षय होते हुए एक समय कम दो आवली कालमें सब उच्छिष्टावली मात्र निषेकोंके साथ अस्यको प्राप्त होते हैं। 'गलितावरोप' अर्थात् गलनेके पश्चात् अवशेष समयप्रबद्धके जो निषेक रहते हैं वे समय-प्रवद्धके अंश हैं, इससे उनको भी समयप्रवद्ध कहा है।

इत्लि नवकसमयप्रबद्धको अंकसंबुष्टि नात्कु ४। अवक्कचलाविकसलमाबायेयककुमाय-चलाविलिमेयुं नात्कु झूम्यं संदृष्टियक्कं । आ नवकसमयप्रबद्धमचलाविलकालमं किळ्यलोडनाविल-सात्रपाळिपळपुष्ठ । ४। अवरोळ् समयं प्रत्येकैकपाळिपळिककृतं विरलाविळमात्रकालकृत्रियसि पोपुवंचु पोपुसं विरल् गळितावशेवसमयप्रबद्धगळ् एकद्वित्र्याविपाळिगळ्गं समयप्रबद्धांसर्विवं समयप्रबद्धमें चु पेळल्यद्दुवी समयोगद्धधाविल्मात्रनककंवसमयप्रबद्धं गळु पुंवेवोवयावेळ चतुर्व्वमका-त्वन्तिकरणवेदरहितभागवोळ् सत्वमकृत्रमवकः स्वमुक्षोवयमित्क्लवं वरसुक्षोवयवोळ् समयोगद्धधाविल्मात्रनिवेकगळ् सहितमाणि कृतुर्वे वरिषुष्ठ । उक्लिक्टाविल्-यं चुनेते वोडे उवययुळ्ळ प्रकृतिगळ्गाविलमात्रनिवेकगळ् सहितमाणि कृतुर्वे वरिषुष्ठ । उक्लिक्टाविल्-यं चुनेते वोडे उवययुळ्ळ प्रकृतिगळ्गाविलमात्रनिवेकंगळव्दिक्टमावागळवककं स्वमुक्षोवयमित्क्लवं परचुलावयदिवसेयाविळ्यात्रकालक्के प्रतिसमयमेकैकिनिवेककक्षविवं कित्रुखु । मत्युवयरहित प्रकृतिगळगाविलमात्रनिवेकंगळं कळेडु लिससल्यट्ट चरमित्वतिकांडकचरमपाळि कित्रूसं विरल् शेवोच्छिल्दाविलमात्रनिवेकंगळे अपणे इल्लप्युवरिदं स्वितोकसंकमित्रवानिद्धं परमुक्षोवयविवसमा-विलमात्रकालक्के प्रतिसमयमेकैकिनिवेकंगळ् संक्रमिसि केट्ड योपुवे वरिषुष्ठ ।

उक्तात्र्यानुवादपुरस्तरमागियानिवृत्तिकरणनोळु सत्वस्थानविशेषंगळं पेळदपर ।

| 44.6:- | -          |    |            |           |                                   |
|--------|------------|----|------------|-----------|-----------------------------------|
| ब४।    | स ४        | ब४ | <b>8</b> 8 | बंध सधा ५ | 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 |
| ٧      | ११         | ¥  | 8.8        | 4 88      | आ ०१०।०।०।बाधा                    |
| 8      | <b>१</b> ३ | 8  | १२         | 1 / 12    | 0 0 0                             |
| ч      | १३         | 4  | १२         | \/        |                                   |

अत्र नवकसमयप्रबद्धस्याकसं्रिष्टरचतुक्कः । तस्याचलावलिरावाचा । तस्याः संदृष्टिरचतुःसून्यं । उच्छिट्या-वलिस्तु उदयागतानामार्वालमात्रका अनुद्यागतानामार्वालमात्रनिवेकानतीरय अक्षितचरमस्यितिकाडकचरम- १५ फालिपतनेऽविविद्यावलिमात्रनिवेकास्य सारणा विना स्थितोक्तसंक्रमविद्यानेन परमुखोदयेनैय प्रतिसमयमेकैक-नियेकालनक्रमण विनयसंतीति ॥५१४॥ उक्तावीनुवादपुरस्तरमनिवृत्तिकरणे सत्यस्यानविद्योगाहरू—

संदृष्टिमें नवक समयप्रबद्धको पहचान चारका अंक है। उस समयप्रबद्धको अवाधा अचळावळो प्रमाण है। उसमें उसका उदयादि नहीं होता। उसकी पहचान चार विन्दी हैं। उच्छिष्टावळोका अभिप्राय—जो कर्म उदयको प्राप्त हैं उनके आवळो मात्र होग रहे निषेक रुष्कोर जो कर्म उदयको प्राप्त नहीं कुए उनके आवळो मात्र होग होते तिषेक जिल्लाम काण्डको अन्तिय स्थाप विना सक्त जिल्लाम काण्डको अन्तिय पाले प्रवास वाचित्र के अन्त्र आवळोकाळ मात्र होग रहे निषेक, वे स्रपणा विना सक्तम विधानके द्वारा अन्य प्रकृतिकर हो परमुख उदय द्वारा प्रति समय एक-एक निषेक क्रमसे साठकर नष्ट होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेदके स्रपणा काळमें जो पुरुषवेदके क्रमसे साठकर नष्ट होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेदके स्रपणा काळमें जो पुरुषवेदके हम समयप्रवद्धका सत्य होग रहता है। इस अर्थको कहकर अनिवृत्ति-करणों सन्वस्थानोंका विदेश कहते हैं—

इदि चदुवंधं खबगे तेरस वारस एगार चउसचा । तिदु इगिवंधे तिदु इगि णवगुच्छिट्ठाणवविवक्खा ॥५१५॥

इति चतुर्व्ययसपके त्रयोदशद्वादशैकादशचत्वारि सत्यानि । त्रिद्वपेकवंधे त्रिद्वपेकं नवको-च्छिन्नदानामविवक्षा ॥

इंतुस्तप्रकारविदं चतुव्यंघक्षपके न्युंसकवेवोदयाल्ड सवेवानिवृत्तिकरणचरमसमयचनुव्यंचः
कनोळु प्रयोवज्ञत्रयोवज्ञप्रकृतिसस्वस्थानमनक् डावज्ञक्षोवेवोदयाल्डसवेवानिवृत्तिकरणचरमसमयचतुव्यंचकलोळु डावजप्रकृतिसस्वस्थानमनक् । एकावाज्यवेववज्ञोवेवोदयाल्डपपतावेवोदयानिवृत्तिकरणक्षपकचतुव्यंचकरोळेकावज्ञप्रकृतिसस्वस्थानमनक् । चत्याति सत्वानि मत्तमा थंडवेव क्षोवेदपृवेवोदयाल्डपगतवेवोदयानिवृत्तिकरण चतुव्यंचकपकरोळु चतु-प्रकृतिसस्वस्थानमक्कुमल्किये
। मत्तमा पु वेदोवयाल्डपपतवेवोदयानिवृत्तिकरणात्रयमभागचतुव्यंचकोळु पंचप्रकृतिस्यानमु सस्यमच्कुनेकं वोडं गुगस्वातीवययसःवस्यानमंच्याप्रच्यावेवानिकृत्रयानमञ्ज्ञपतिस्यान्यानेव्यानिवृत्तिकरणात्रोळु चतु-प्रकृतिस्यान्यस्यानम्वयः
पत्नो द्व । पुवेदनवक्षवंचसस्यं चतुव्यंवकानिवृत्तिकरणात्रोळु विव्यंवित्यस्वर्यद्वानंपळ्यानेव्यः

ब्रांकियं मेले नपुंसकवेदक्षीवेदपुंवेदत्रितयोदयाक्ष्यागतवेदीदयानिवृत्तिकरणक्षपकरगळ् त्रिद्वपेकदंवे त्रिवंच द्वितंच एकदावरलोभकवायवंधभागेगळोळू ययाक्रमॉदंवं त्रिद्वपेकं त्रिवंधकतोळ् १५ त्रिप्रकृतिसत्यस्यानमुं द्विवंधकतोळ् द्विप्रकृतिसत्यस्यानमुं संव्यलनलोभैकप्रकृतिबंधकानोळ् संव्यलनलोभैकप्रकृतिसत्यस्यानमयकुमा त्रिद्वपेकवंधकस्यानकंगळोळ् पुंवेदवंधवोळ्येळदंते नवको-च्छिट्यानां नवकवंधसमयोनद्वयावळिमात्रसमयप्रवदंगळ सत्वमुं उच्छिट्यावळिमात्रोदयावजेवप्रथम-

इति उक्तप्रकारेण यंद्रोदयाश्वस्य सदेदानिवृत्तिकरणवरमसम्बयनुत्रुषेषके सत्यं त्रयोदशकं । हत्रीवेदोन् द्रयाश्वस्य द्वादशकं । यंद्रश्लीवेदोदयाश्वरापमत्रवेदोदयम्तुर्वेषके एकादशकं । पुन: यंद्रश्लीवेदोदयाश्य तत्र त्रयाश्वस्य विद्यास्य विद्

इस कहें विधानके अनुसार जो नपुंसक वेद सहित श्रेण चढ़ता है उसके वेद सहित अनिवृत्तिकरणके अनित्र समयमें, जिसमें मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्य होता है, तेरह प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो स्त्रीवेदके उदय सहित श्रेणी चढ़ता है उसके उसी समयमें वारह प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो नपुंसकवेद या स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ता है उसके उसके देदके उसके वेदके वेदके उसके उसके प्रकृतियोंका सत्त्व है। जो नपुंसकवेद या स्त्रीवेदके सहित श्रेण चढ़तेवा श्रेण पह ते स्त्रीवेदक या स्त्रीवेदक साथ श्रेण स्त्रीवेदक स्त्रीव सत्त्व ते साथ श्रेण चढ़तेवा श्रेण प्रकृतिकर सत्त्व स्थान होता है। उक्षित अप वेदन साथ श्रेण चढ़तेवा श्रेण स्त्रीव प्रकृतिकर यो सत्त्व स्थान होता है। उस्त्रीकि उसके रायहके साथ श्रेण चढ़तेवा श्रेण प्रकृतिकर यो सत्त्वस्थान होता है। उसमें अपर तीनों ही वेदोंके उदय सहित श्रेण चढ़नेवाओंके जहाँ तीन, दो और एक एक स्त्रीवक्ष वन्य पाया जाता है ऐसे तीन भागोंके कमसे तीनरूप, दोरूप और एक रूप सत्त्व स्थान होता है। यहाँ पूर्ववत्त नवक वन्यके एक समय कम दो आवळी प्रमाण समयप्रबद्ध और उच्छिष्टावळी मात्र उदसे अववोष प्रसाप स्त्रीविक निषक यथि हैं तथािष यहाँ उनकी विकास नहीं है। जैसे पुरुषदेके नवक समयप्रवृद्धका सत्त्व अवशेष रहनेपुर वह कोष

स्थितिनिषेकंगळं सत्वसंदागुत्तिमहोंडमवक्कं अविवक्षा स्यात् अविवक्षेयक्कुं। इंतनिवृत्तिकरण-नोळपञ्चमश्रेणियोळच्टाविशतिचतुर्विवशरयेकविशति ॥ त्रिस्थानगळ त्रिस्थानंगळोळ । २८ । २४ । २१ । क्षपकश्रेणिय एकविकातिप्रकृतिसरवस्थानम् त्रयोदशदादशैकादश् पंचयतस्त्रद्रयेकप्रकृतिसस्य स्थानंगळो भत्तप्यववरोळेकविंशतिस्थानं पुनरुक्तमं द बिटटेकादशसरवस्थानंगळं द वेळल्पटटद । क्षपका १३ । १२ । ११ । ५ । ४ । ३ । २ । १ । उप । २८ । २४ । २१ । कडि ११ ॥ सक्ष्मसांप-रायनोळ अध्टाविशति चतुर्विवशत्येकविशति त्रिस्थानंगळपशमश्रेणियोळप्पन । क्षपकथेणियोळ सुरुमलोभप्रकृतिस्थानं सत्वमो देवक्कुं। १। कृष्ठि चतुःस्थानंगळप्पूत्र । २८। २४ । २१ । १। इत्लि सक्ष्मसांपरायंगे सक्ष्मलोभसत्वमं ते बोड बादरसंज्वलनलोभनकश्वकण्णेकरणसहचारिता-पूर्वत्यद्धंककरणमुमवक्के बादरकृष्टिकरणमुमवक्के मले सुध्मकृष्टिकरणमुमनिवृत्तिकरणनोळ-नंतैकभागानुभागकमदिदं माडल्पट्ट्वप्पूर्वीर ना सक्ष्मकृष्टिगळगनिवस्तिकरणनोळनुदयसत्वमनक्सी १० सूक्ष्मसांपराय संयमियोळ्डयसत्वमक्कृती सुक्ष्मलोभकवायोवयानुरंजितसंबमं सक्ष्मसांपराय-संयममेदन्वत्यं नाममकतमेदं तं दोडे सहमः सांपरायः कवायो यस्याहसौ सहमसांपरायः एदित । दयारुढानां त्रिद्रचेकसंघभागेष यदाक्रमं त्रिकं दिक्रमेककमस्ति । अत्र प्राग्वश्वकसंघसमयोनद्रचाविलमात्रसमय-प्रबद्धा उच्छिष्टावलिमात्रोदयावशेषप्रथमस्यितिनियेकाश्व सत्यपि ते न विवक्षिताः। एक्मनिवृत्तिकरणे उपरामश्रेण्यामञ्जाविणतिचत्तिकतिकैकविणतिकानि, क्षपकश्रेण्यामेकविणतिकत्रशेटल्ट्यादशकैकादशकपंचक १६ चतुष्कत्रिकद्विकैकानि । एतेष एकमेकविशतिकं पनकक्तमित्येकादशेत्यकं । सक्ष्मसापराये खपशमश्रेण्यामध्टा-विरातिचतुर्विरातिकैकविरातिकानि । क्षपकश्चेण्या सक्षमलोभक्षपैकमिति चत्वारि । तस्लोभसप्तवं कीदर्शं ? अनंतैकभागानभागक्रभेणानिवित्तिकरणे बादरसंज्वलनलो भस्याव्यकर्णकरणसहचरितापूर्वस्थर्भकरणं तेषां च बादरकृष्टिकरणं तासा च सुदमकृष्टिकरणमिति तत्र सदमकृष्टिरूपमनदयगतमत्रीदयगतमिति ज्ञातव्यं।

क्षपणाकालमें क्रोबरूप होकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कोध, मान, मायाके भी अबसेष २० रहे नवक समयप्रवद्धका सत्त्व कमसे मान, माया, लोभके क्षपणाकालमें परमुख होकर नष्ट हो जाता है। परन्तु उनकी विवक्षा नहीं की। यदि उनकी विवक्षा होती तो जैसे चारके सत्त्वके स्थानमें पाँचका सत्त्व कहा उसी प्रकार तीन, दोका भी सत्त्व कहा। स्थानमें चार, तीन, दोका भी सत्त्व कहते। किन्तु विवक्षा न होनेसे तीन, दो, एकके स्थानमें चार, तीन, दोका भी सत्त्व कहते।

इस प्रकार अनिष्ठत्तिकरणमें उपराम श्रेणिमें तो अठाईस, चौबीस, इक्कीरारूप तीन २५ सत्त्वस्थान हैं। क्षपक श्रेणिमें इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एकरूप नी स्थान हैं। इनमें इक्कीसरूप स्थान उपरामक और क्षपक दोनोंमें कहा है इससे पुनरुक्त है। इसीसे ग्यारह सत्त्वस्थान कहे हैं।

सूक्ष्म साम्परायमें उपशमश्रेणिमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान हैं। सपक-श्रेणिमें सूक्ष्म डोभरूप एक स्थान है। इस तरह चार स्थान हैं। वह डोभका सत्त्व किस रूप ३० है यह कहते हैं—

अनिष्टृत्तिकरणमें क्रमसे अनन्तर्ने अनन्तर्वे भाग वादर संज्वलन लोभका अहवकर्ण-करण सिहत अपूर्वस्पर्यक करण होता है। फिर उन स्पर्यकांका स्थूलकण्डरूप वादरक्रष्टि-करण होता है। फिर चन वादरकृष्टियांका सुरुमक्षण्डरूप सुरुमकृष्टिकरण होता है। उन उपकातकवायनोळमध्यार्थकाति चतुर्विकाति एकविकातिप्रकृतिसस्वस्थानित्रतयमबकु । २८ । २४ । २१ । मितु गुणस्थानदोळ्कतस्थानंगळ्जो संवृष्टि :—

| 1 | मि ३      | सा १    | मि२          | अ   | 4            | वे ५        |          | я٩                  | ]_       |  |
|---|-----------|---------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|---------------------|----------|--|
| ĺ | २८।२७।२६  | २८      | 126128       | २८। | रक्षार३।२२।२ | श्रीरदारकार | ३।२२।२१  | २८।२४।२३।२२।२१      | <u> </u> |  |
| _ | अ५        | अ.५ अ.३ |              |     | व ११         |             |          |                     |          |  |
|   | २८।२४।२३। | २२।२१   | <br> २८।२४।२ | 8   | क्षप २१  २   | ८।२४।२१।क्ष | 28183182 | राष्ट्ररापा४।३।२।१। |          |  |

सू४ उ३ क्षी स ब सि रदारश्चरशश | रदारशरश ० । ० । ० ०

अनंतरं मोहनीयवंधस्थानंगळोळु सत्वस्थानगळनाधाराधेयभावींववं पेळवपरः ---तिष्णेव दु वावीसे इगिवीसे अट्ठवीस कम्मंसा।

सत्तर तेरे जवबंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥५१६॥

त्रीण्येव तु द्वाविशत्यां एकविशतावष्टाविशतिः कम्माँशाः । सप्तदश त्रयोवशसु नवबंधकेषु पंचैव स्थानानि ॥

पंचविधचदुविधेसु य छसत्त सेसेसु जाण चत्तारि । उच्छिटठावित्वकं अविविक्सिय सत्तठाणाणि ॥५१७॥

१० पंचिवधवर्जुविवधयोः षट्सप्त श्रेषेषु विद्धि चत्वारि । उच्छिष्टाविलनवकमनपेक्य सत्वस्था-नानि । गाथादितयं ॥

उपवातकषायेऽस्टाविश्वतिकचतुविशतिकैकविशतिकानि ॥५१५॥ अय सोहनीयवंधस्यानेषु सत्त्वस्यानान्याधेय-भावेन गायाद्वयनाह—

सूरमकृष्टियोंका उदय अनिवृत्तिकरणमें नहीं होता किन्तु सूक्ष्मसाम्परायमें होता है। अवब-१५ कर्णादिका स्वरूप आगे लिखेंगे।

उपशान्तकवायमें अठाईस, चौबीस, इक्कीस तीन स्थान होते हैं। उससे ऊपर मोहनीयका सत्त्व नहीं हैं॥५१५॥

## क्षपक अनिवृत्तिकरणके सत्त्वस्थानीका यन्त्र

| नपुंसक वेदसहित श्रेणिमें | स्त्रीवेद सहित श्रेणिमें | पुरुषवेद सहित श्रेणिमें |   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| बन्ध सत्त्व              | बन्ध सत्त्व              | बन्ध सन्त्व             | - |
| १ १                      | १ १                      | १ १                     |   |
| २ २                      | २ २                      | २ २                     |   |
| ३ ३                      | ३ ३                      | ३ ३                     |   |
| ४ ४                      | ४ ४                      | ४ ४ छा ५                |   |

द्वाविशतिकथे कमीशाः सस्यत्यानानि अष्टाविशतिकसमित्वितिकपर्विवितिकानि मीणि । एकविशति-वेपेऽष्टाविशतिकसेव । समदशबधे त्रयोदणवंधे नववधे चाष्टाविशतिकचतुर्विशतिकत्रयोविशतिकद्वित्वितिकैत-विशतिकानि पंच पंच । पंचवंधे तास्थेव पंचैकादशाशाणः । चतुर्वधे तास्थेव पद्चपुरुकादाणि । अत्र पंचकसस्य

|   |            |      |        |           |          |        | 2-0-0        | -      |        |
|---|------------|------|--------|-----------|----------|--------|--------------|--------|--------|
|   | व्यक्छित्त | बन्ध | सत्त्व | व्यक्छिति | बन्ध     | सत्त्व | व्युच्छित्ति | बन्धः, | सत्त्व |
|   | नोकषाय ७   | 8    | ११     | नोक.७     | 8        | ११     | नोक. ७       | 4      | ११     |
| _ |            | बन्ध | सत्त्व |           | बन्ध     | सत्त्व |              | बन्ध   |        |
|   |            | 8    | १३     |           | 8        | १२     |              | 4      | १२     |
|   |            | बन्ध | सत्त्व |           | बन्ध     | सत्त्र |              | बन्ध   | सत्त्व |
|   |            | 4    | १३     |           | ષ        | १२     |              | 4      | १३     |
|   |            | बन्ध | सत्त्व |           | बन्ध     | सत्त्व |              | बन्ध   | सत्त्व |
|   |            | ٩    | 83     |           | 24       | १३     |              | 4      | १३     |
|   |            |      | सत्त्व |           |          | सत्त्व |              |        | सत्त्व |
|   |            | 1    | २१     |           | <u> </u> | २१     |              |        | २१     |

आगे मोहनीयके बन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थान दो गाथा द्वारा कहते हैं-

जहीं बाहेसका बन्ध है वहाँ सरवायान अठाईस, सत्ताईस, छब्बीस प्रकृति तीन हैं। २० इक्डीसका जहाँ बन्ध है वहाँ अट्टाईस रूप सरव स्थान है। सतरह, तेरह और नीके बन्ध-स्थानोंसे अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाहैस, इक्डीसरूप पाँच-पाँच सरवस्थान हैं। गाँचके बन्ध स्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्डीस, तेरह, बारह, ग्यारह, प्रकृतिरूप छह सरवस्थान हैं। चारके बन्धस्थानमें छह पूर्वोक्त और एक चार प्रकृतिरूप सरवस्थान है। यहाँ पाँच २४। २१। १। उच्छिट्टाबिलनवक्तमनपेडय बतुर्व्वधकं मोबलागि एकवंधकाबसानमावबंधकः रोळ् वेळव सरबस्यानंगळ्, उच्छिट्टाबिलनवकवंधंगळ सरबमनवर्त्नयं माडि वेळल्वट्टवें बितु रवं विद्धि नीनरि क्रिष्य यें विताबार्ध्यानदं संबोधिसल्यट्टं । उत्तार्ख्याययोगियनकुमी रखने ।

| बंध  | २२ | २१ | १७   | \$3       | 9          | 4   | R         | ₹  | 8  | 8  |
|------|----|----|------|-----------|------------|-----|-----------|----|----|----|
| सस्व | ₹  | 8  | 4    | ٩         | 4          | Ę   | و         | 8  | 8  | 8  |
|      | २८ | २८ | २८   | 26        | २८         | 26  | 26        | ₹6 | ₹6 | २८ |
|      | २७ |    | २४   | २४        | २४         | २४  | 28        | २४ | २४ | २४ |
|      | २६ |    | २३   | ₹₹        | २३         | २१  | २१        | ₹१ | २१ | २१ |
|      |    |    | २२   | २२        | २२         | ₹₹. | १३        | ₹  | 2  | 8  |
|      |    |    | 1 28 | <b>२१</b> | <b>२</b> १ | १२  | <b>१२</b> |    |    |    |
|      |    |    | 1    | 1         | 1          | 88  | 8         | 1  |    |    |

अनंतर्रामनु मोहनीयबोळु पेळल्पट्ट बंघोदयसत्वस्थानसंख्येयननुविदमुत्तलृप्यसंहरिति मुर्व ५ मर्स्त नामकस्मामं पेळवर्षमें दु गुंदण सुत्रदोळु प्रतिक्रयं माडिदयर ।

> दस णव पण्णरसाई बंधोदयसत्तपयिहटाणाणि । मणिदाणि मोहणिज्जे एत्तो णामं परं बोच्छं ॥५१८॥

दश नव पंचदशबंधोदयसस्वप्रकृतिस्थानानि । भणितानि सोहतीये इतो नाम परं वक्ष्यामि ॥ सोहनीये मोहनीयदोळु बंधोदयसस्वप्रकृतिस्थानानि वंधप्रकृतिस्थानंगळुनुदयप्रकृतिस्थानं १० गळं सस्वप्रकृतिस्थानंगळुं कर्माददं दश पत् । नव ओ'भत् । पंचदश पविनय्दुं भणितानि पेळल्पटट्य । इतः परं इल्किनं संदे नाम वक्ष्यामि नामकस्मंबेबोदयसस्यस्यानमं पेळव्ये ॥

इंतु मोहनीयवंधोदयसत्वप्रकृतिस्थानप्ररूपणानिरूपणं परिसमाप्तमाइद् ॥

तु नवकोच्छिटयोदिवासितस्वानोकः । त्रिवये द्वियंग्ये एकवये चाध्याविधातिकचृत्विसत्तेकैकियातिकानि क्रमशः त्रिकद्विकैकागाणीत चरवारि जानीहि । इमान्यपि सच्यस्यानानि उच्छिष्टयाविलनवक्यपाविकस्यै-१५ बोक्तानि ॥५१६॥५१७॥

प्रकृतिरूप स्थान नहीं कहा; क्यों कि नवकरूप समयप्रबद्ध और उच्छिष्टाबलीकी यहाँ विवक्षा नहीं है। तीनके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और तीन प्रकृतिरूप चार सत्त्व स्थान हैं। दोके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और दो प्रकृतिरूप ये चार सत्त्व-स्थान हैं। एकके बन्धस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और एक प्रकृतिरूप चार सत्त्व-२ स्थान हैं। एक सत्त्व-स्थान में अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और एक प्रकृतिरूप चार सत्त्व-२ स्थान हैं। ये सत्त्वस्थान मीं उच्छिटावली तथा नवक ससयप्रबद्धकी विवक्षाके विना कहे हैं ॥१९८-५९॥।

एकं जिनोक्तागममं नोकरिसुविरण्यगळिर वरसमयिगळं-। तेक परिभाविसिसिमगेकांतमे जीवितं ह्रचीकसुक्षंगळ् ।।

व्यारिमोहनीयकम्मेव विदवीरिय सन् नरकडुःसण्येदोळु । गुरियप्पेनारकर्माळगरियद्विस सायकनके मरविद्रेन्तं ॥ वरते बुवाजववनानरियंवमवाजवेडु चितिसृतिरवों । मरमकळूतनमनुळिन् नीनरि दिववरसाविजिनमुखान्त्रीवितमं ॥ तत्वरुचितत्वदारितं सरवंगळनोजवंबमावोडे वानं । सरवदोळ पूजे जिननोळु स्वत्वं स्पर्णावस्रवितोजवो महं ॥

अनंतरमेकचरवारिशक्जीवस्थानंगळोळु नामकम्मंबंघोवयसस्वस्थानंगळं पेळस्वेडि नाम-निर्देशमं गायाद्वयिवं माडियपरः—

> णिरया पुण्णा पण्डं बादरसुद्धमा तहेब पत्तेया । वियलासण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥५१९॥ सामण्णतित्यकेवलि उद्दय सम्रुग्धादमा य आहारा । देवावि य पञ्जना इदि जीवपदा ह इगिदाला ॥५२०॥

नारकाः पूर्णाः पंचानां बादरसूक्ष्माः तथैव प्रत्येकाः । ६६कला असंज्ञी संज्ञी मानवाः पूर्णा अपूर्णाद्य ॥

सामान्यतीत्वेकेश्वलनी उभयसमुद्धातको च आहाराः । देवा अपि च पय्यौमा इति जीव- १५ पदानि खल्बेकचरवारियात् ॥

नारकाः पूर्णाः नारकरमञ्जेस्त्रदं पर्ध्यातकराज् । पंचानां बादरसुक्ष्माः पूरिस्वकायिकाष्मा-धिकतेजस्कायिकवायुकायिकसाधारणबनात्यतिकायिकमं व पंचस्थावरंगञ्ज बादरसुरमंगञ्जः तथैव प्रत्येका प्रश्नेकवनस्पतिगञ्जं विकलाः द्वीद्वियमुं जीद्वियमुं चतुरिद्वियमुमस्त्रियंचेद्वियमुं संत्रिपंचेद्वियमुं मानवाः मानवरुमं दितु तिर्ध्यमनुष्यदगञ्ज भेवव पृथ्वीकायिक बादराविषवंगञ्ज पिवनेञ्जं पूर्णाः २० पूर्णाद्य पर्ध्यामराज्ञ्चमध्याप्तरुग्वज्ञमोञ्जरप्युवरिदं सूचनात्रकृतं पर्वगञ्जपृत्व । १४ । सामान्य-तीर्थकेविकाने सामान्यकेविकाञ्जं तीर्थकेविकाञ्जं उभयसमुब्दासको च सामान्यसभुद्वात

मोहनीये बंबोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि कमेण दश नव पंवदश भणितानि । इतः परं नामकर्मणस्तानि बच्चामि ॥५१८॥ तदाधारस्वादेकचरवारिसस्यदानि तावदगाषाद्वयेन निर्दिशति—

नारकाः सर्वे पर्याप्ता एव, पृष्ट्यादयः पंच बादराः सूक्ष्माहच, तथा प्रत्येकं बनस्पतयः, द्वित्रचतुरिद्वियाः २५

इस प्रकार मोहनीयमें इस बन्ध स्थान, नौ उरयस्थान और पन्द्रह सत्त्वस्थान कहे। आगे नामकर्मने कडेंगे ॥५१८॥

प्रथम ही नामकर्मके स्थानोंके आधारभूत इकतालीस पदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं—

सब नारकी पर्याप्त ही होते हैं। पूरवी, अप्, तेज, बायू, साधारण वनस्पतिकायिक ३० ये पाँच बादर और सुरुम तथा प्रत्येक वनस्पति, हो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझी, संझी, और मनुष्य ये सतरह पर्याप्त और अपर्याप्त होनों अतः चौतीस हुए। सामान्य केवडी, केवांकयं तीर्त्वसमृद्धातकेवांकयुमाहाराः बाहारकदं वेवा अपि च वेवक्षंक्यं वे व वृद्धयंगळ पर्याप्ताः पर्याप्तराज्ं इति यितु पर्याप्तनारकपवपुतमानि एकचत्वारिशत् नात्वक्षों कु क्कुट-बानि बीवपवानि नावकस्मंत्रेयस्थानिवक्षेयोज् कर्म्यवंगळ्णुतु । जवयसस्विवक्षेयोज् बीवपवंगळणुतु । बरं ते दो हे नरकगतिनामकस्मंगुं पृथ्वोकायस्वावरिविणव्यवदर्गिद्वयनास-५ कस्मंगुं पृथ्वोकायस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं जनकायस्थावरिविणव्यवदर्गिद्वय-नामकस्मंगुं जनकायस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं जेलकायस्थावरिविणव्यवदर्गिद्वय-नामकस्मंगुं तेकस्थायस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं वायुकायस्थावरिविणव्यवदर्गिद्वय-नामकस्मंगुं वायुकायस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं सावारलस्थावरिविणव्यवदर्गिद्वय-नामकस्मंगुं साक्षरणस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं अहंगे स्थावरव्यवद्ववदर्गिद्वय-नामकस्मंगुं साक्षरणस्थावरिविणव्यक्षमें क्षियनामकस्मंगुं अहंगे स्थावरब्यवद्वविणव्यवर्गित्वयन्त्रमें क्ष्मस्थान्त्रमें अहंगे स्थावरव्यवद्वविणव्यवर्गित्वयन्त्रमें

त्रसविशिष्टद्वीद्विधकातिनामकम्मेषु त्रसविशिष्टक्षीद्विधकातिनामकम्मेषु त्रसविशिष्टवर्तुरि-द्विध्वातिनामकम्मेषु त्रसविशिष्टासंक्षिपंचेद्विधकातिनामकम्मेषु त्रसविशिष्टसंक्षिपंचेद्विधकाति-नामकम्भेषु त्रसविशिष्टमनुष्यगतिनामकम्भेषुसं विनितु पर्ध्याप्तविशिष्टांगळु पृथ्वीकायस्थावरवि-शिष्टबादरेकेद्विधकम्मेपर्व भोदल्गो हु पविनेळुं कमेपर्वगळुमपर्ध्यानामकम्भेविशिष्ट्यगळुं पविनेळुं १५ कम्मेपर्वगळपुषु ११७ ॥ उभयकम्भेपर्वगळ मुक्तनास्कपुषु १३४ । केवलियस्वस्त्रस्यं केवलं

क्षतंक्षितः संज्ञिनो मानवार्यन्ते समस्यापि पर्यामा अपर्यातास्य, सामाग्यकेयकिनस्तीर्यकेविकतः एते उपये समुद्दात्वतंतस्य आहारका देवारबामी वट् पर्याता एवेत्येकपरवारियासक् स्फूट औवरानि, नामकर्मवधस्यान-विकारया कर्मप्रान्यस्यसस्यविक्सया जीवपरानि च प्रयंति । तष्टवा—

नरकगितनाम पूर्वनेकामस्यावरविधिच्यावर्रेकेंद्रियं तदिशिष्टमूर्वनेकेंद्रियं ज्ञाकामस्यावरविशिष्टशावरे-२० केंद्रियं तदिशिष्टमूर्वकेंद्रियं तेवस्कामस्यावरविशिष्टवादरेकेंद्रियं तदिशिष्टमूर्वकेंद्रियं वादृकास्यावरविशिष्ट व्यादरेकेंद्रियं तदिशिष्टमूर्वकेंद्रियं सायारणस्यावरविशिष्टशावरेकेंद्रियं तदिशिष्टमूर्वकेंद्रियं त्यावर्ष्टर-विशिष्टस्रायेकवनस्यवेकेंद्रियमियवेकावयानामकर्माध्येकेंद्रियतिनिम्सानि । त्राविशिष्टह्रीन्त्रयं, तदिशिष्टनीन्त्रयं,

तीर्थंकर केवली, और समुद्र्यातगत सामान्य केवली, समुद्र्यातगत तीर्थंकर केवली ये चार, वथा आहारक और देव ये छह पर्याप्त ही हैं। ये इकतालीस जीवपर होते हैं। नामकर्मके २५ वन्यस्थानोंकी विवक्षा होनेपर ये कर्मपद हैं क्योंकि इन प्रकृतिकर नामकर्मका बन्ध होता है। और उदय तथा सत्वकी विवक्षामें ये जीवपद है क्योंकि इनका उदय और सत्व जीवमें पाया जाता है। बड़ी कहते हैं—

नरकगित नाम, पृथ्वीकाय स्थावर विशिष्ट वादर एकेन्द्रिय, पृथ्वीकाय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अथ्काय स्थावर विशिष्ट वादर एकेन्द्रिय, अथ्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, अथ्काय स्थावर विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय, तेजस्काय स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट त्राहर एकेन्द्रिय, वायुकाय स्थावर विशिष्ट त्राहर एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट सूक्ष्म एकेन्द्रिय, साधारण स्थावर विशिष्ट प्रक्ष्म एकेन्द्रिय, यायाद वादर विशिष्ट प्रक्ष्म एकेन्द्रिय, वेयादह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय, विशावह नामक्ष्म एकेन्द्रिय

१५

जीवपर्वगळेवप्युव् । जाहारपवयुं जीवपदमेवम्कुमर्वं तें बोर्ड-जाहारकद्वयं वेदगतिनामकर्मादोड-नरक्रद्वस्वर्यातित्रत्यदोडमे निवसदिवं वंदमागवप्यवरिवं तद्देवगर्यतवर्शाविवक्कुं। पद्याप्तविक्षिष्ट-देवगतिनामक्संमुमितु पद्याप्तविक्षिष्टनारकदेवगतिनामकर्माद्वयुं २ । तिद्यामनुष्यगतिद्वय पद्याप्तापद्याप्तविक्षिष्टचत्रुवित्रज्ञारकर्मपर्वगळ्ं २४ । कृदि वद्गिज्ञारकर्मपर्वगळपुं । केवलं जीवपदेगळ्मस्यु कृदि एकबरवारिशत्यदंगळपुं ।४१। ई नाल्वतों वु पर्वगळ्ंग संबृद्धिः :--

| q | नि | पू बा | q: | सू अभा   | अ।सू | ते।बा | ते।सू | वा | बा वा | सू | सा | वा | सासू  | प्र | द्वीं |   |
|---|----|-------|----|----------|------|-------|-------|----|-------|----|----|----|-------|-----|-------|---|
| अ | 0  | पृ बा | 9  | सू अभ्बा | अ।सू | ते।बा | ते।सू | वा | बा वा | स् | सा | वा | साःसू | प्र | द्वीं | 7 |
|   |    |       |    |          |      |       |       |    |       |    |    |    |       | _   |       | _ |

| त्रीं | : | च | i | अ | सं | म | साक | ति।के | सास के | ति।स के | अ | वे | २४ |
|-------|---|---|---|---|----|---|-----|-------|--------|---------|---|----|----|
| त्रीं | ļ | च | - | अ | सं | Ħ | 0   | •     | •      | •       | ۰ | ۰  | १७ |

अनंतरं नामकम्मंत्रकृतिबंधस्थानंगळं पेळदपह:--

तेवीसं पणुवीसं छन्वीसं अहबीसम्रुगुतीसं । तीसेक्कतीसमेवं एक्को वंधो दु सेढिम्मि ॥५२१॥

त्रयोविशतिः पंचविशतिः षड्विशतिरुट्यॉवशितरेकान्तत्रिशस्त्रिशदेकाँत्रशदेवमेको वंबो विश्लेण्याः ॥

ाद्विधिध्यम्तुरिदिय, तद्वितिष्टासन्निपर्यदिवं, तद्विधिष्टसंक्षियं मनुष्यगतिनामेमानि ससदकापि पर्यात-नामित्रिष्टानि पर्यातपदानि अपर्याचनामत्रिक्षिदान्यपर्यातपदानि । चत्तारः केविकाः केवकशीवपदानि काहारकमि औदपरं देवगति विनान्यगरमा सह वंधाभावात् तस्यामेव तदंवभावात् पर्यातिविध्यदेवगतिनाम । नारकदेवसयो परे तियंभानुष्यगरमोद्यस्तुहिनश्रत्यदानि च कर्मपदानि केवकशीवपदानि पंच मिलियकेवस्या-रिसत् ॥५१९–५२०॥

त्रयोविद्यतिः त्रयोविद्यति प्रकृतिवंबस्थानमुं पंचविद्यतिः यंचविद्यतिः कृतिवंबस्थानमुं वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्ष्णविद्यतिः वर्षणविद्यतिः र्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्यति वर्षणविद्यति वर्षणविद्यति वर्यति 8  | ч | 0   |       |    |  |
|----|---|-----|-------|----|--|
| 38 | प | वे  |       |    |  |
| ąο | q | ति  | म     | वे |  |
| २९ | q | ति  | म     | वे |  |
| २८ | 4 | वे  | नि    |    |  |
| २६ | q | अ त | उद्यो |    |  |
| રષ | q | अ   |       |    |  |
| २३ | अ |     |       |    |  |

अनंतरं है ये दुं स्थानंगीळतिंप्यतप्प प्रकृतिगळो डिने बंधंगळपुवे दु मुंदण गायाद्वयींवरं १० पेळवपरः—

मामकर्मवेषस्थानानि वयोविधनिकं पंचविधातिकं पर्वावधातिकमयाविधातिकमे हान्तियालं विधातकः मेकविधारमेककमित्रपटी । बाखानि सामपूर्वकरणपट्यागार्थतं वयामंत्रपत्रेककम्प्रस्यवेष्टोरपूर्वकरणसम्बन्धानः सम्बन्धान्यान् सुरुवसावरायचरमवयपवर्यतं च बच्चते ॥५२१॥ तानि केन केन कर्मरदेन युतानि बच्दते हति सुचैद्रमेगाह्--

१५ नामकर्मके बन्धस्थान वेईस, पच्चीस, छच्चीस, अठाईस, चनतीस, तीस, इकतीस और एक प्रकृतिकप आठ हैं। उनमें-से आदिके सात अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त यथासम्मव होते हैं। एक प्रकृतिकप स्थान दोनों श्रेणियोंसे अपूर्वकरणके सातर्व भागके प्रथम समयसे सुरुग साम्परायके अन्त समय पर्यन्त वँधता है।।५२१।।

ये बन्धस्थान किस-किस कर्मपद सहित बँधते हैं, यह दो गाथाओंसे कहते हैं-

ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण य उन्नरि पुण्णमेणेन । तानदुगाणण्णदरेणण्णदरेणमरिणरयाणं ॥५२२॥ णिरयेण निणा तिण्हं एक्कदरेणेनमेन सुरगहणा । नंधति निणा गहणा जीना तज्जोग्मपरिणामा ॥५२२॥

स्थानमपूर्णेन युर्ने पूर्णेन स उपरि पूर्णकेनैव । आतपद्विकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनरकयोः ॥

नरकेण विना त्रयाणामेकतरेणैयमेव सुरगत्या। बर्ध्नीत विना गत्या जीवास्तद्योग्यपरिवासाः ॥

त्रयोदिशतिकं अपयोप्तेन युत । पंजदिशतिकं प्रयोप्तेन युत । पद्यक्ष्याय्यप्तिन युत च । उपरितनानि २० पद्यिमितिकं आपर्योप्तेन युत । स्वाध्याय्यप्तिन युत च । उपरितनानि २० पद्यिमितिकं व्याप्ति । प्रयाप्ति प्रयोप्तेन देशतिनरक-गय्यप्तयप्ति युत । एकान्तिव्यक्त प्रेत्रकं तिवस्य युत । एकान्तिव्यक्त प्रेत्रकं तिवस्य युत । प्रयाप्ति प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य युत । प्रयाप्ति विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विव

ते हैंस प्रकृतिक्य स्थान अपयोत प्रकृतिक साथ बँधता है। पच्चीसरूप स्थान पर्यात- २५ प्रकृतिक साथ बँधता है। 'ब' राइन्से अपयोग सहित भी बँधता है। उअरके छन्दीस आदि स्थान पर्यात सहित बँधते हैं। छन्दीसरूप स्थान आत्य और उद्योतमें से किसी एक प्रकृति साथ बहित बँधता है। अठाईस प्रकृतिक स्थान देवगीत, नरकातिमें से किसी एक गतिक साथ बँधता है। उत्ततीस और तीस प्रकृतिकप स्थान तियंचगित आदि तीन गतियों में सिक्सी एक गतिक साथ बँधता है। इक्तीस प्रकृतिकप स्थान देवगीत साथ बँधता है। एक ३० प्रकृतिकप स्थान किसी भी गतिक साथ नहीं वँधता। इन स्थानोंको जीव उस-उस स्थानके योगस परिणा होनेपर वधिते हैं। ५२२-५२३॥

अनंतरमातपनामकरूपंयुखोतनामकरमेषु प्रशस्तविज्ञेवप्रकृतिगळण्युवरिवं बंबकालवेशिजावाव कर्मापदयुतमागि वंषमक्कुमें बोर्डे फैळवपद :—

> भूनादरपञ्जत्तेणादावं बंधजोग्गग्रुङजोवं । तेउतिगुणतिरिक्खपसत्थाणं श्गदरगेण ॥५२४॥

पृथ्यीकायबादरपर्याप्तेनातपः वंबयोग्यो नाम्येन । उद्योतस्ति त्रोवातसाधारणबनस्यतिस्वधिवादरसूदमा-ष्यान्यमब्यिमूक्ष्मणि च अप्रतस्तरमान् रयक्तवः शेषतिर्यक्तंबंधिकादरपर्यामादिप्रवास्तानामन्यतरेण वंययोग्यः, २० ततः पृथ्योक्तायबादरपर्याप्तेनातपोष्ठीकान्यतरम्तः, बादरारुकाययमाप्रत्येकवनस्यतिर्याप्तयोग्यरोरस्यतरणोयोतपूर्त च वर्षत्रियतिक, व्यविद्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्याप्तिक्रपर्या

आतप और उद्योत प्रशस्त प्रकृति होनेसे किस पदके साथ बँधती हैं यह कहते हैं—
आतप प्रकृति पृण्वीकाय बादर पर्याप्तके साथ ही बन्धयोग्य है, अन्यके साथ उसका
द्या बन्ध नहीं होता। तेजस्काय, बायुकाय और सःधारण बनस्यित सम्बन्धी बादर सूक्ष्म तथा
अन्य सम्बन्धी सूक्ष्म ये सब अप्रवस्त हैं। अतः हुन्हें छोड़कर शेष तियंव सम्बन्धी बादर
पर्याप्त आति प्रशस्त प्रकृतियों सें किसी एकके न्याय बच्चोत प्रकृति बन्धयोग्य है। अतः
पृण्वीकाय बादर पर्याप्त सहित आवष उद्योतमें ने किसी एकके साथ छन्योस प्रकृतिकर
स्थान होता है। अथवा बादर अप्रविक्त पर्याप्त, प्रत्येक बनस्यित पर्याप्तमें से किसी एकके
स्थान होता है। अथवा बादर अप्रवासि प्रकृतिकर बनस्यान होता है। दोन्हिन्द्रय, तेइहिन्द्रय,
बौहन्द्रय, असंब्री पंचेन्द्रिय और संब्री पंचेन्द्रयमें से किसी एक प्रकृति सहित तथा बद्योत
प्रकृति सहित तथा अहति सहित तथा बद्योत होता है।। स्वर्था

वनंतरं तीर्यंकरनाममुमाहारकद्वयमुं अञस्तविशेषश्रकृतिमळप्पुर्वारदिमबाबकर्म्मपदवीडने-वंद्यमळपुत्र दोडे पेळवपर :—

णरगइणामरगइणा तित्थं देवेण हारग्रुमयं च । संजदवंधद्वाणं इदराहि गईहि णत्थि चि ॥५२५॥

नरकगरयामरगरया तीरर्थं वेवेनाहारमुभयं च । संवतवंशस्यानमितराभिग्गीतिभिन्नी-स्तीति ॥

नरगरया सह मनुष्यगितनामकस्मं वस्त्रोडनेयुं असरगरया सह वेद्यातिनामकस्मंपदबोडनेयुं तीर्स्य केद्रक तीर्स्यकरनामकस्मं बस्नीत जोवाः एंबिदस्याहाय्येमवर्कुं। असंयतादिष्युग्यंगस्थानवित्रास्य केद्रक तीर्स्यकरनामकस्मं बस्नीत जोवाः एंबिदस्याहाय्येमवर्कुं। असंयतादिष्युग्यंगस्थानवित्रास्य कर्मम्पदबोडने कट्टुवर । वेदेन वेद्यात्या सहेव देद्यातिनामकस्मंपदबोडने तीर्स्यव्हित्माणि क्ष्ममंपदबोडने कट्टुवर । वेदेन वेद्यात्या सहेव देद्यातिनामकस्मंपदबोडने कट्टुवर्ष्यात्या सहेव देद्यातिनामकस्मंपदबोडने कट्टुवर्षात्य त्यात्र कट्टुवर्षात्य त्यात्र कट्टुवर्षात्य त्यात्र कर्मात्य क्ष्ममत्य क्षममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्षमात्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्षममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्ष्ममत्य क्षम्य क्षमत्य क्ष्ममत्य क्षमत्य क्ष

विर्वाहाराणा प्रशस्तविष्वेतस्वान् तीर्चं मनुष्यगर्यवाधंयतदेवनारकाः दैवसस्वैवाधंयतादिव तुर्गुणस्थान-वर्तितन्तृत्यादव बज्जितं आहारण्ड्य तीषांहारकांस्यं च देवसस्वैत बज्जितं । कुतः ? संयत्वेदस्वाधानितरा-भिर्मोतिभनं बज्जितीति कारणात् । जनेन मुज्जैते देवनारका मनुष्यतिविद्यास्त्रकोते मनुष्याः देवसातित्व-विचित्तकः, स्वत्रसायुर्वेकरणपट्यागात देवसतितृतं आहारण्डवित्तमस्त्रीचित्रारोधस्त्रीकारके च बज्जितियन्तं

तीर्थंकर और आहारक विशेष प्रशस्त प्रकृतियाँ है। अतः तीर्थंकरको असंयत देव नारकी तो मनुष्याति सांदत हो बाँचते हैं। और असंयत आदि बार गुणस्थानवर्ता मनुष्य देवगति सहित ही बाँचते हैं। आहारकद्विक तथा तीर्थंकर और आहारकद्विक देवगतिके साथ हो बाँचते हैं। क्योंकि संयतके योग्य बन्यस्थान अन्य गतियाँके साथ नहीं बँचते हैं।

इसी गायासूत्रसे यह बात कही गयी जानना कि असंबत देव नारकी सनुष्यगित सहित तीस प्रकृतिरूप स्थानको और सनुष्य देवगित सहित वनतीस प्रकृतिरूप स्थानको तीर्थकर सहित ही बांधते हैं। तथा अप्रमत्तसे अपूर्वकरणके छठे सागपयन्त देवगितके साथ अष्टाहारकहिक सहित तीसको तथा तीर्थकर आहारकहिक सहित तीसको तथा तीर्थकर आहारकहिक सहित इकतीस प्रकृतिक स्थानको बाँचते हैं।।२२॥।

णामस्य णव धुवाणि य सरूणतसज्जम्मगाणमेककदरं । गइजाइदेहसंठाणाणृणेककं च सामण्णा ॥५२६॥

नाम्नो नवध्रुवादच स्वरोनत्रसपुरमानामेकतरं । गतिज्ञातिवेहसंस्थानानुपूर्व्याणामेकतरं तु सामान्याः ॥

> तसबंधेण य संहदि अंगोवंगाणमेगदरमं तु । तत्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरमं तु ॥५२७॥

त्रसंबंधेन च संहननांगोपांगानामेकतरं तु । तत्रूण्णेन च स्वरणमनानां पुनरेकतरं तु ॥

पुण्णेण समं सञ्बेणुस्सासो णियमसा दु<sup>†</sup> परघादो । जोग्गद्वाणे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ॥५२८॥

१० पूर्णिन समं सर्व्योगोच्छ्यासो निवमतस्तु परवातः। योग्यस्थाने आतपः उद्योतस्तीर्त्यः माहाराः। चितु गाथात्रयं ॥

नाम्नो नव श्रवाः नामकर्माद तेजसकाम्मीवारीरद्वयमुं अनुकल्यवयातद्वयमुं निम्मीणनाम-कर्मामुं वर्णाचतुरु स्मे व नव श्रवत्रकृतिगळ्ं स्वरोनत्रसयुःमानामेकतरं सुस्वर दुःस्वरयुःमरहित-माद<sup>े</sup>त्रसवादरयय्योग प्रत्येकतारीरस्विरयुअनुभगादेयव्रतस्कीतित्तवितरयुतनवयुग्मंगळोळो दुं ग्प गतिवातिदेहमंग्यानानुषूळ्यांगामेकतरं तु गतिवतुष्कजातिपंजकदेहत्रयसंस्थानवद्क आनुपूळ्यं-चतुष्कमं वो पिदप्रकृतियळोळो वो दु। इती त्रयोवित्रति प्रकृतिगळ् सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः सामान्याः

भवति ॥५२५॥ अय त्रयोविशतिकादीना प्रकृतिसंख्यानिमित्तं तत्पाठकानं गायात्रयेणाह् ---

नामकमंगः तेजनकार्मणागृरुजयुवातिनभीणवर्षचतुवकाणीति झ्वज्ञत्यो नय । स्वरपुम्मोनवसवादर-२० पर्यासप्रत्येकस्थिरजस्युवगादेययकस्कीतिवृग्नानामेककैत्यपि नव खतुर्गतिषंवज्ञानित्रिदेतपदसंस्थानखतुरानुपूर्वी-नामेकैकेति पंच मिलिस्वा त्रयोविद्यतिः सामान्याः सामारणाः । तुनुनः चयवदद्वयमत्रावधारणार्थं तेत त्रसा-

आगे वेईस आदि स्थानोंकी प्रकृतियाँ जाननेके लिये तीन गाथाओंसे उन प्रकृतियोंका पाठकम कहते हैं—

नामकर्मकी तैजस, कार्मण, अगुरुख्यु, उपवात, निर्माण, वर्णीद चार ये नी ध्रुवबन्धी, २५ इनका बन्ध सच जीवोंके निरत्यर होना रहता है, तथा स्वरके युगळ विना जस, बादर, पर्योग, प्रदेक, स्थिर, जुम, सुसग, आदेय, यशकीर्तिके युगलोंमेंसे एक-एक, ये भी नी हुई। वार गित, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, चार खातुपूर्वी, इनमेंसे भी एक-एकका बन्ध

१. भदो दुमु०।

२. त्रयोविशतिप्रकृत्यपेक्षीय स्थावरमेंबद्दर्थ ।

पेक्सि पेक्सि स्थानाष्टकप्रकृतिसंख्येगळप्यवप्यदिवं । त्रसबंघेन च संहननांगोपांगानामेकतरं तु । तु मत्ते जसनामकदर्भवंत्रवीहने संहननवटक अंगोपांगत्रयंगळी वी व तत्प्रकॉन च तत्त्रसपर्याप्तंगळीहने स्वरगमनानां पुनरेकतरं तु सुस्वरदुःस्वर प्रशस्ताप्तशस्तविहायोगतिगळ व दिकद्वयंगळी दो दं व शब्दंगळर इमवधारणात्यंगळच्यूवच्युदरिदं असापव्यामनामकम्मंदोडनेयं असपव्यास्तिनामकम्मं-वोडनेयं सहननांगोपांगंगळ् बधयोग्यंगळप्युव् । त्रसपर्य्याप्तनामकम्मैबोडनेये स्वरविहायोगतिनाम कम्मंगळ बंधयोग्यंगळप्पूर्वे बुद्द्ये । पुर्कान समं सन्बेंगोच्छवासो नियमास्परघातः पर्याप्रनाम-करमंदोडनेये सर्वेण असस्यावरंगळोडने नियमदिवमुच्छवासम् परघातनामकरमंम् बंबयोग्यमप्यूत् । योग्यस्थाने आत्य उद्योतस्तीत्र्यमाहाराः योग्यमप्य नामकम्मंपदवीळे आत्यनामकम्मंपु मुद्योत-नामकर्ममु तीर्त्थमुमाहारकंगळ वंषयोग्यंगळप्पुतु । ई प्रकृति पाठकके संदृष्टिरचनेः-

| ते।अ।नि।व | 7 | बा | q | я | वे | যু | सु।ज।ज | ग।जा।दे। संज           | त्राजाप   | त्र।प      | प रि                        |
|-----------|---|----|---|---|----|----|--------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| राराश४    | 2 | 2  | 2 | 2 | 2  | २  | २।२।२  | કા <b>ષા</b> ગ્રાદ્દાક | सं।६।अं ३ | स्वर। वि २ | उपवाउती ब<br>११ <b>११</b> १ |
| <u> </u>  | 8 | 8  | ١ | ۶ | 8  | 8  | १११    | 2222                   | - 6 6     | 8 8        | 2                           |

| ч    | ना  | पुश्वा        | पुश्च   | अध्या | मस्        | ते।बा      | ते।सू      | बा∤का           | वा सू      | सा∤वा           | सा∤सू           | я              | बो         |   |
|------|-----|---------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---|
| स्था | ٤٥. | २६<br>८       |         | २५    |            | <b>3</b> 4 | ₹ <b>4</b> | २ <b>५</b><br>८ | २५<br>४    | २ <b>५</b><br>४ | २ <b>५</b><br>४ | <b>२६</b><br>८ | ₹0<br>८    |   |
|      |     | २६<br>८<br>२५ | રષ      | २६    | રષ         |            |            |                 |            |                 |                 | <b>२</b> ५     | <b>૨</b> ૧ | ŀ |
|      |     | 6             | -8      |       | 8          |            |            |                 |            |                 |                 | _6             | 6          |   |
| अ    | ٥   | २३            | ₹₹<br>१ | २३    | २ <b>३</b> | 27         | २३<br>१    | २३<br>१         | <b>२</b> ३ | २३<br>१         | २३              | २३<br>१        | २५         |   |

पर्यातत्रसपर्यातयो रन्यतरबंधेनैव षट्संहननाना त्र्यंगोपांगाना चैकतरं बंधयोग्यं नान्येन, पुनः त्रसपर्यासबंधेनैव सस्वरदःस्वरयोः प्रशस्ताप्रशस्तविद्वायोगत्योश्चैकत्र बंधयोग्यं नान्येन, त-पनः पर्याप्तेनैव समं वर्तमानसर्वत्रत्रस-स्यावराभ्यां नियमादुच्छत्र।सपरचातौ बंधयोग्यौ नान्येन, त-पनः योग्यनामपदे एवातपनामोद्योतनामतीर्धकर-

होता है। ये पाँच मिल धर तेईस प्रकृति सामान्य हैं। इनका बन्ध सब जीवोंके होता है। गाथामें आये दो 'च' जन्द अवधारणके लिए हैं। अतः त्रस अपर्याप्त और त्रस प्रशीपमें-से किसी एक सिहत छह संहनन और तीन अंगोपांगमें से एक एक बन्धयोग्य है, अन्यके साथ नहीं। पुनः त्रसपर्याप्तके बन्धके साथ ही सुस्वर, दुःस्वर और प्रशस्त, अप्रशस्त विहासो-गतिमें-से एक-एक बन्ध योग्य है, अन्यके साथ नहीं। पुनः पर्याप्तके साथ ही वर्तमान सर्व त्रस-स्थावरके साथ नियमसे उच्छ्वास-परघात बन्धयोग्य हैं अन्यके साथ नहीं। पनः 85-99

|   | ति       | व        | a  | सं   | म    | सा के | तो के | सा स | वी∣स | 4 | वे म          |
|---|----------|----------|----|------|------|-------|-------|------|------|---|---------------|
|   | ₹0       | ₹0       | ₹0 | ₹o   | 30   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0 | ३० ३१ २९ २८ १ |
| - | ۷        | 6        | 6  | २९   | २९   |       |       |      |      |   | श श ८। ८।१    |
|   | २९       | २९       | २९ | ४६०८ | ४६०८ | 1     |       |      |      |   |               |
| 1 | <u> </u> | <u>ح</u> | 24 | 24   | 74   |       |       |      |      |   |               |
| 1 | ,6       |          | 8  | 1 8  | 8    |       |       |      | - 1  |   |               |

तित्येणाहारदुगं एककसराहेण वंधमेदीदी । पक्तिकत्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥५२९॥

तीरचेंनाहारकद्विकं युगपद्वंधमेतीति । प्रक्षिप्ते स्थानामां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ तीरचेंदोडनाहारकद्वयं युगपद्वंधमनेष्ट्रगुमें बितु सामान्यत्रयोविद्यति प्रकृतिगळ सेले योग्य-५ प्रकृतिगळं प्रक्षेपिसुन्तं विरलु स्थानंगळ संख्येयु प्रकृतिगळ संख्येयुमक्कुमदें तेंदोडे गाचाद्वपविदं पेळवपदः :--

> एयक्ष अपन्जत्तं इगिपन्जत्तवितिचपणराऽपन्जतं । एइदियपन्जतं सुरणिरयगईहि संजुतं ॥५३०॥

एकेंद्रियापर्ध्याप्तं एकेन्द्रियपर्धाप्त विति च प नरापर्ध्याप्तं । एकेंद्रियपर्ध्याप्तं सुरनरक-१० गतिच्यां संयुक्तं ।।

पञ्जत्तगबिदिचप-मणुस्स-देवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो । सुरगहजुदमगहजुदं बंधद्वाणाणि णामस्स ॥५३१॥

पर्य्याप्तक बितिचप मनुष्यदेवगतिसंय्ते हे पुनः । सुरगतियुत्तमगतियुतं बंधस्यानानि नास्तः।।

१५ माहारकद्वयं च बंधयोग्यं भवति ॥५२६-५२८॥

तीर्चेन सहाहारफद्वयं युगपद् अंबमेति तेन सामान्यत्रयोविशतौ योग्यत्रक्कतित्रक्षेपे स्वानसंख्या प्रकृति-संख्या च स्वात् ॥५२९॥ तामेव गाचाद्ववेनाह---

योज्य नामपदमें ही आतपनाम, उद्योतनाम, तीर्यंकर और आहारकद्विक बन्धयोज्य हैं॥५२६-५२८॥

२० तीर्थंकरके साय आहारद्विकका भी एक साथ बन्य होता है। अतः पूर्वोक्त सामान्य तेईस प्रकृतियोंके बन्यमें यथायोग्य प्रकृतियाँ मिलानेपर स्थानोंकी और प्रकृतियोंकी संस्था होती है।।५२९।।

इसको ही दो गाथाओंसे कहते हैं-

एकॅडियाधस्यांप्तं नामकंधस्यानप्रकृतिसंस्याहेतु पूर्ध्वोक्त ''आमस्स जब धुवाणि य'' इत्यादि पाठकमदोळ नामकम्मंनव ध्रृ अप्रकृत्याखानुपूर्व्यावसानमात यथायोधप्रत्रयोविकतिप्रकृति-वंधस्यानं स्थादरापस्यतित्वस्यास्यक्षेद्वियाद्याद्यां ह्यादरापस्यतित्वस्यान्यक्षेद्वियाद्याद्यां स्थादरापस्यतित्वस्यानं एकॅडियपस्यानम् एकॅडियपस्यानम् एकंडियपस्याप्तात्वत्वसंस्यानम् एकंडियपस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् एकंडियपस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् प्रकृत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् प्रकृत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् प्रकृत्वसंस्यानम् कृत्वस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानम् कृत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानस्यकृ । स्याप्तयप्तयाप्तयुत्वसंस्यानस्यकृ । स्वत्वस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानस्यकृ । स्वत्यस्यापस्यकृतसंस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानस्य । स्वत्यस्यापस्यकृ । सिक्त्यस्यापस्यकृ । सिक्त्यस्यापस्यकृ । सिक्त्यस्यापस्याप्तयुत्वसंस्यानस्य । सिक्त्यस्यापस्यकृ । सिक्त्यस्यापस्यकृ । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्यापस्य । सिक्त्यस्य । स

तन्त्रवाद्यानुदृष्याैतप्रकृतिवश्वनोविद्यतिकः । स्वावरापयांतितयंगारवेकेंद्रिययुतं तदेकेंद्रियापयांतयुतं १५ २३ ए अ । तत्रापयांत्वनपनीय पर्याप्तोच्छ्वावपरचातेषु निशिष्टेत्रु पंचविद्यातिकमेकेंद्रियपर्याप्तयुतं । पुनः

नामकर्मके एक जीवके एक समयमें बन्धयोग्य बन्धस्थान कहते हैं— पूत्रोंक नी भूवबन्धी आदि आनुपूर्वी पर्यन्त तेहेंस शकृतिया। इनमें-से स्थावर, अपग्रीप्त, तियंचाति, एकेन्द्रिय जाति सहित जो बन्ध है वह एकेन्द्रिय अपग्रीप्त सहित तेहेंसका बन्धस्थान है। २३ ए. अ.। इसमें अपग्रीप्त प्रकृति पटाकर पर्याप्त, उच्छ्वास, परमा

मिठानेपर एकेन्द्रिय पर्योप्तयुत पच्चीसका बन्धस्थान होता है। इनमें-से स्थावर, पर्योप्त, २५ एकेन्द्रिय जाति, उच्छुवास, परधात इन पाँचको घटाकर त्रस अपर्योप्त, दो इन्द्रिय जाति, स्थादिका संहतन, औदारिक अंगोपांग सिठानेपर दो-इन्द्रिय अपर्योप्त सिहत पच्चीसका स्थान होता है। इनमें-से दोइन्द्रिय जाति सिठानेपर तेइन्द्रिय अपर्योप्त सिठानेपर तेइन्द्रिय अपर्योप्त सिठानेपर तेइन्द्रिय अपर्योप्त सिठानेपर तेइन्द्रिय अपर्योप्त सिठानेपर क्षेत्रस्य अपर्योप्त सिठानेपर वेइन्द्रिय जाति सिठानेपर वेइन्द्रिय जाति सिठानेपर चौइन्द्रिय जाति सिठानेपर चौइन्द्रिय जाति सिठानेपर चौइन्द्रिय जाति सिठानेपर चौइन्द्रिय जाति सिठानेपर पेचन्द्रिय अपर्योप्त सिठानेपर स्वान होता है। इनमें-से विर्यंचाति घटाकर समुख्याति सिठानेपर समुख्य अपर्योप्तयुत पच्चीसका स्थान होता है। इनमें से विर्यंचाति घटाकर समुख्याति सिठानेपर समुख्य अपर्योप्तयुत पच्चीसका स्थान होता है। ऐसे पच्चीस प्रकृतिकर छह बन्धस्थान हुए।

प्रकृतिबंधस्थानं मनुष्यापर्याप्रयुत्वं घस्यासमञ्जू । २५ । ए । प । बिति च प म । अ । मी मनुष्या-यच्यापर्याप्त पंचविज्ञातिप्रकृतिवंशस्यानद सेलग वडींवज्ञातिप्रकृतिवंशस्थानं एकेंद्रियपर्याप्तं एकॅटियपच्याप्तयत्मेयक्कमें ते बोर्ड मनुष्यापर्व्याप्तयत्वीवश्तिप्रकृतिस्थानदोळ त्रसापर्व्याप्त मनुष्यगतियंचेंद्रिय जातिसंहननांगोपांगगळें व चट्प्रकृतिगळं कळेद्र स्थावरपर्व्याप्ततिर्व्यंगाति-५ एकॅद्रियजाति उच्छवासपरधातगळे व षट्प्रकृतिगळमनातपनामगुर्मानतेळं प्रकृतिगळं कृडिबोडी वर्षविज्ञतित्रकृतिबंधस्थानमेकेद्रियपर्याप्तयुत्तवंधस्थानमक्कु । मल्लि आतपनाममं कळेदुद्योत-नाममं कृडिदोडी वर्ड्विशतिप्रकृतिवंबस्थानमुमेकेंद्रियपर्याप्तयुत्वंबस्थानमक्कु । २६ । ए । प । मी एकेंद्रियपर्व्याप्तवृत वर्डविश्वतिप्रकृतिबंबस्थानद मेलणव्दाविश्वतिब्रकृतिबंबस्थानं सुरनरक-गतिम्यां संयुक्तं देवगतिनरकगतिगाँछदं कृडिइवक्क्रमदंतेंदोडे तैजसिंहकमूमगुरुलघृद्धिकमूं १० वर्णचतुष्कम् निर्माणनाममसंख नव ध्र वर्षधप्रकृतिगळ् बसबावरपर्याप्त प्रत्येककारी रंगळ् स्थिरास्थिरंगळोळेकतरम्मं शुभाशुभंगळोळेकतरमुं सुभगमुमादेवमुं यशस्कीर्ययशस्कीति-गळोळेकतरम् देवगतियं पंचेदियजातियं वैक्रियकज्ञरीरम् प्रथमसंस्थानम् देवगत्यानपुरुव्यंम् वैक्रियिकशरीरांगोपांगमुं सुस्वरमुं प्रशस्तविहायोगतियुमुच्छ् शसम् परघातम्मित् देवगतियताष्टा-विश्वतिप्रकृतिबंधस्थानमञ्जू । मत्तं नव ध्र वबंधप्रकृतिगळ त्रसवावरपर्याप्तप्रत्येकशरी रास्थिरा-१५ शुभद्रवर्भगानावेयायशस्कोत्तिनरकगतिपंचेद्रियजातिवैक्रियिकशरोरहंडसंस्थान नरकगत्यानुपुद्ध्यं-

तिर्यमातिमयनीय मनुष्याती निक्षिप्तायां तम्मनृष्याप्यां तपुतं २५ ए य वि ति च व म च । तत्र त्रवारायां तम्मनृष्याप्यां तपुतं २५ ए य वि ति च व म च । तत्र त्रवारायां मनुष्यमतिपंचिद्रयां विद्यानिपंचिद्रयां विद्यानिपंचिद्रयां तपुतं । पुतः स्वात्मप्यानिपंचिद्रयां तपुतं । पुतः स्वात्मप्यानिपंचिद्रयां तपुतं । पुतः स्वात्मप्यानिपंचिद्रयां तपुतं । पुतः स्वात्मप्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः विद्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यः विद्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां त्रव्यः । त्रव्यानिपंचिद्रयां त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः व्यवस्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यः । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रव्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्यानिपंचिद्रयां । त्रविद्

फिर मनुष्याति सहित पञ्चीसके स्थानमें त्रस, अपयोग्न, मनुष्याति, पंचेत्रिय जाति, सुपाटिका स्हैनन, औरारिक अंगोपांग ये छह प्रकृतियाँ वटाकर स्थानर, पर्याप्न, २५ वियंच्याति, एकेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास, परचान, और आतवको मिलानेपर एकेन्द्रिय पर्याप्न, युन छञ्चीसका स्थान होता है। इनमें से आतप पटाकर उद्योग मिलानेपर भी एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित छञ्चीसका बन्यस्थान होता है। इस तरह छञ्जीस प्रकृतिरूप दो स्थान हुए।

आगे अठाईस प्रकृतिरूप स्थान कहते हैं-

नौ भूववन्यो, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरसें-से एक, गुम-अगुममें-से ६० एक, सुमग, आदेव, यशःकीति, अयशःकीतिंमें-से एक। देवगति, पंचेटित्य जाति, वैक्रियिक सरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यातुर्वी, वैक्रियिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशन्तविद्यायोगति, इच्छुवास, परयान इन अद्वाहेसक्य देवगति सडित अद्याहेसका वन्यस्थान होता है। पुनः नौ धृवबन्धो, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अगुम, दुर्मग, अनादेय, अस्यःकीति,

वैक्कियिकश्चरीरांगोपांग दुःस्वराप्रशान्तविहायोगस्युच्छ्वास परघातगळें दी नरकगतियुताष्टार्विशति-प्रकृतिवंधस्थानमबक्तुं । २८ । दे । नि ॥

बल्कि मेलण एकार्नात्रकारमञ्जूतिबंबस्थानमु जित्रासकृतिबंबस्थानमुमे बी हे थेरडुं स्थानंगजू पर्ध्याप्तक बिति च प मनुष्यदेवगतिसंयुते पर्ध्याप्तक होद्रिय जीद्रियचतुरिद्दिय पंचेंद्रियजातिसम्वय्यातिवंवपत्त्ववंवप्तानंगज्ञपुत्रुवे ते बोडे तथेष्ठ्रववंवप्रकृतिमकुं त्रसवादर- ५ पर्ध्याप्त प्रस्थेकपारीदे स्थरास्थियं कोठकतरमुं ग्रुवाधुभंगकोळेकतरमुं दुव्यंगमुमनावेषमुं यस-स्कीर्ययवास्कीरिताकोछलेकस्याम् तिर्ध्यंगतियु होद्वियचातियु वीवार्ष्यास्थर्यात्रपुर्ध्यंभुमसंप्राप्तस्यातियु होद्वियचातियु व्यव्यंग्तस्यात्रपुर्ध्याप्तम् स्वार्त्य पर्ध्याप्तम् विद्यास्थर्यात्रपुर्ध्याप्तम् स्वार्त्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य पर्धाप्तम् विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य चित्रप्रस्य विद्यास्य चित्रस्य पर्धाप्तम् विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य विद्यासम्बद्धान्य विद्यासम्य कृत्य विद्यास्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य कृत्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्यासम्य विद्या

नरकाति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक हारोर, हुण्डक संस्थान, नरकात्यानुपूर्वी, वैक्रियिक २० अंगोपान, दुःस्वर, अप्रशस्त विहायोगित, उच्छवास, परघात ये नरकाति सहित अट्टाईसका बन्यस्थान होता है। ये दो अट्टाईसके बन्यस्थान हुए। नौ घृत्रबन्धी, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिरमें से एक, गुभ-अगुभमें से एक, दुर्भग, अनादेव, बग्राक्रीति-अवशः-कीर्तिमें एक, विश्ववाति, दोइन्द्रिय जाति, औरक्षरिक शरीर, हुण्डक संस्थान, तिथंबानु-वृद्धी, सुपाटका संह्यान, विश्ववातु, २५ परवात, ये दो इन्द्रिय पर्योप्तयुत उनतीमका स्थान है।

जनति सन्में से होइन्द्रियजाति घटाकर तेइन्द्रिय जाति मिळानेसे तेइन्द्रिय पर्याप्त सहित जनति सका स्थान होता है। इनमेंसे तेइन्द्रिय जाति घटाकर चीइन्द्रिय जाति मिळानेसर चौइन्द्रिय जाति सकानेसर चौइन्द्रिय जाति प्रकानेसर चौइन्द्रिय जाति प्रकानेसर चौइन्द्रिय जाति घटाकर पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसका स्थान होता है। किन्द्रुय यदा इश्वित्र्य पर्याप्त सहित उनतीसका स्थान होता है। किन्द्रुय यहाँ इश्वित्र्य जाति सिळानेसर पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसका स्थान होता है। किन्द्रुय यहाँ इश्वित्र्य जाति स्थान सुम्याप्त स्थान सुम्याप्त स्थान होते हैं। कुन्द्र प्रकान प्रकान सुम्याप्त स्थान होते हैं। कुन्द्र सन्द्र्य सहित उनतीसका स्थान होता है। युनः नी धुवनन्दर्भा, मनुष्य सहित उनतीसका स्थान होता है। युनः नी धुवनन्दर्भा,

स्थानदोळ् स्थिरास्थिर शुभाशुभ सुभगदुःभंगादेवानादेववशस्कीत्वंवशस्कीति संस्थानषट्क संहनन-षटकसुस्वरदःस्वर प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगतिगळोळेकतरवंधमक्क्रमं दी विशेषमरियल्पङ्गं ।

अपर्ध्याप्रपंत्रेंद्रियजातियतैकास्नश्चित्रास्त्रकृतिबंधस्थानबोळ तिर्ध्यगातितिरधंगात्यानुपुक्वर्यमं कळेडू मनुष्यगति मनुष्यगत्यात्रपुरुवंमं कृष्ट्तं विरल् पर्व्याप्तमनुष्यगतिय्तैकान्नत्रिशत्प्रकृति-५ वंधस्थानमञ्जू । मत्तं नवध्यवप्रकृतिगळं जसबादर-पर्ध्याप्त-प्रत्येकज्ञरीरंगळं स्थिरास्थिरबोळेकतरमुं शुभाशभदोळेकतरम् सुभगमुमादेवम् यशस्कीत्यंयशस्कीत्तिगळोळेकतरम् देवगतियं पंचेद्रियजातियं वैक्रियिकशरीरम्ं प्रथमसंस्थानम् देवगत्यानुपूर्व्यम् वैक्रियिकांगीपांगम् सुश्वरम् प्रशस्तविहायोग-तियुमुच्छवासमुं परघातमुं तीर्थकरमुमेंबी देवगतियुतैकान्नित्रशरप्रकृतिवंधस्थानमक्कूमदं मनुष्या-संयताविचतुर्गुणस्थानवित्तगळ् यथायोग्यद कट्द्रवरः। २९ ॥ प । वि । ति । च । प । म । वे ॥

अपरर्याम हीदियत्रीविवन्तरिद्विवर्वनेदिवर्वनिविक्तातिवत्रीकान्नत्रिज्ञत्त्रकृतिवंबस्थानंगळोळस्रोत नाममं कडिकोळतं विरलापर्याप्तडीदियत्रीदियचतुरिदियपंचेदिययत्तित्रवस्थानंगळ यथाक्रमदिनप्यव । म अध्ययतियतैकान्नित्रशत्मकृतिबंधस्थानदोळ् तीत्थमं कृष्टिकोळ्तं विरल् देवनारकासंयतसम्यग्दुष्टिगञ् कट्टूव मनुष्यगतियतित्रज्ञात्प्रकृतिबंधस्थानमक्क्मित्सिरास्थिर श्वभाश्वभ यशस्कीर्र्ययशकीर्तिसुभगदुर्वभगगळोळेकतर्यतमें बी विशेषमरियल्पडुगुं। मत्तं देवगति-१५ धुनैकान्निज्ञाश्त्रक्वतिवंबस्यानबोळ् तीर्त्यंकर नाममं कळेबाहारकद्वयमं कृष्टिकोळ्ळुत्तिरल् देवगति-युर्तित्रिद्दात्प्रकृतिबंबस्थानसक्कुमदनप्रमतसंयतने कट्टुग्।३०।प। बि। ति। च।प।म।दे। सुरगतियतं एकतिकात्प्रकृतिवंबस्थानं देवगतियतवंधस्थानमेयवक्षमदंतं दोडं देवगतियं तीर्थंकर-पूर्व्यनिक्षेपे तत्पर्याप्तममुख्यगतियुतं । पनः नवध्नुवत्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिगास्यिरैकतरशुभाशुभैकतरसुभगा-. दैययशरकीरर्ययशरकीरर्येकतरदेवगतिपचेंद्रियवैक्रियिकशरीरप्रथमसस्थानदेवगस्यानुपूर्व्यवैक्रियव ।गोपागमुस्त्र रप्रश-२० स्तविहायोगश्यच्छ्वासपरचाततीर्थकरं तहेवगितयुतं मनुष्यामयतादिवतुर्गुणस्यानवितिनो बब्नेति प २९ वि ति च प म दे । एतेब्बालानि चन्वार्यद्योतयतानि पर्याप्तद्वीदियत्रीदियत्रदियपचेदियपते त्रिशतकानि । मनुष्य-गर्थकान्नित्रशत्कं तीर्थयतं देवनारकासंयत्वधयोश्यं मनुष्यगतित्रिशत्कं स्यात् । तच्च स्थिरास्थिरशुभाशुभयश-स्कीर्त्ययशस्कीतिमुभगदर्भगैकतरयतिमति विशेषः । पनः देवगरवेकाम्नीवशस्कं सीर्थमपनीयाहारकद्वययतं देव-

त्रस. बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर-अस्थिरमें-से एक, शुभ-अश्भमें-से एक, सुभरा, आदेय, २५ यशःकीर्ति-अयशकीर्तिमें-से एक, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, प्रथम संस्थान, देवगत्यानपूर्वी, वैकिथिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्तविहायोगित, उच्छ्वास, परवात, तीर्थंकर, इनरूप देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका स्थान होता है। इसका बन्ध असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही करता है। इस प्रकार उनतीस प्रकृतिकृप छह स्थान कहे।

दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत उनतीसके स्थानमें ख्योत प्रकृति ३५ तिलानेपर दोइन्द्रिय सहित तीसका, तेइन्द्रिय सहित तीसका, चौइन्द्रिय सहित तीसका और पंचेन्द्रिय सहित तीमका बन्धस्थान होता है। पर्याप्त सर्ह्य सहित उनतीसके स्थानमें तीर्थंकर प्रकृति मिलानेपर असंयत सम्यग्दृष्टी देव व नारकीके बन्धयोग्य मनुष्यगति सहित तोसका बन्धस्थान होता है। इतना विशेष है कि यहाँ स्थिर-अस्थिर, शुभ-अश्भ, यशःकीर्व-

नाममुं युत्तैकान्तर्गत्रकारप्रकृतिबंधस्यानको जु आहारकद्वयमं कृष्ठिको छुत्तं विरलकृषु मध्ममतसंयतं वेषमतियुत्तमागि कद्दृय यूगपत्तीत्यांहारयतैकाँत्रकारप्रकृतिबंधस्यानमकृष्ठं । ३१ । सु । एक प्रकृतिबंधस्यान अपतियुत्तं आवगतियुत्तं वस्त्यानमल्लेके वोड अपूर्वकरणवष्टभागयय्येतं गतियुत्तंवधस्यानमल्लेके वोड अपूर्वकरणवष्टभागयय्येतं वात्रमृतवंधस्यानंगळव्यु । तद्युणस्यानचरमभागमावियागि सुक्तसांवराय चरमसमयप्रय्येतं वंधमागृत्तिर्दं यद्यक्तीत्त्वनामकृतियो वे गतियुत्तमल्लव वंधस्यानमकृष्ठं १ । उत्तक्तत्यं त्रवृष्ठ्यय संबृष्टि : —

| 8  |    |       |       |      |                  |    |       |
|----|----|-------|-------|------|------------------|----|-------|
| 38 | ā  | तीस्थ | i = आ | हा २ | उद्यो<br>तिर्ध्य | ती | माहा  |
| ₹0 | q  | बि    | ति    | च    | पं               | म  | वे    |
| २९ | q  | बि    | ति    | च    | ų                | म  | वे    |
| 26 | वे | णि    |       |      | तिध्यं           |    | तीरथं |
| २६ | q  | Ų     |       |      |                  |    |       |
| 24 | q  | ए     | अप    | बि   | ति च             | 4  | म     |
| २३ | अ  | ए     |       |      |                  |    |       |

अनंतरमी बंधस्यानंतळो संभवितुव भंगंगळं वेळवपर:— संठाणे संघडणे विहायजुरमे य चरिमछन्जुरमे । अविरुद्धेक्कदरादो बंधहाणेसु भंगा हु ॥५२२॥ संस्थाने संहनने विहायो यमे च चरमवडणुमे । अविरुद्धेकतरतो बंधस्यानेषु भंगाः खलु ॥ १०

सत्यान सहना विहाया युग्न च चरचवर्ष्युगा । जायक्यक्तररा बबस्यानचु नागाः खलु ॥ र गतिनिशक्तं स्वात् । तत्र्वाप्रमत्तो बब्जाति ३० प वि ति च ग म दे । पुनः देवगतितीर्थयुर्वेशम्बन्निशक्तः आहारकद्वयुर्वे अप्रमत्तर्वयोग्यं एकत्रिशक्तं स्यात् ३१ सु । एककमगति अपूर्वकरणयष्टभागादासूथमशारायाता

बध्नंति ॥५३१॥ एवं नामबघस्यानान्युक्त्वा तःद्वंगानाह-

अयहाःकीर्ति, सुभग-दुभंगमें-से कोई एक प्रकृति सहित स्थान होता है। देवगति सहित चनतीसके स्थानमें तीर्थकर प्रकृति घटाकर आहारकदिक मिळानेसे देवगति सहित तीसका १५ स्थान होता है। इसे अग्रमत गुणस्थानवर्ती बीचता है। इस तरह तीस प्रकृतिकर छह स्थान हुए।

देवगित तीर्यंकर सहित उनतीसके स्थानमें आहारकहिक मिळानेपर अप्रमत्तके बन्ध-योग्य देवगित सहित इकतीसका स्थान होता है। इस प्रकार अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त बन्धयोग्य इकतीस प्रकृतिकर पर स्थान है। एक यशःकीति प्रकृतिकर एक स्थान है। २० इसे अपूर्वकरणके सातवें भागसे सूक्स साम्पराय पर्यन्त जीव बाँधते हैं। ऐसे नामकमेंके बन्धस्थान कहें।।५२०-५२१॥ संस्थानबद्करोळं संहुननबद्कर्षोळं बिहायोगितयुग्मरोळं स्थरशुभ सुभग झावेय यझस्की-त्तिस्वरनासमें व चरमबद्युगमेगळोळमबिरुज्जैकतरभक्रतिसहणविंब वंयस्थानंगळोळु भंगंगळप्युवं व-क्षसंचारविधानमं कटाक्षिसि स्थानंगळोळु भंगंगस्गुरपतिकममं वे व्यवरवेतें वोडे :—

| यशस्कीत्यंयशस्कीत्ति | 8 | 8 | 1  |    |   |
|----------------------|---|---|----|----|---|
| आदेयानादेय           | 8 | ۶ | -  |    |   |
| सुस्वरदुस्वर         | 8 | 8 | -  |    |   |
| सुभगदुदर्भग          | 8 | 8 | ]- |    |   |
| ગુગાગુમ              | 8 | 8 | -  |    |   |
| स्थिरास्थिर          | 8 | 8 | 1  |    |   |
| प्रशस्ताप्रशस्त वि   | 8 | 8 | -  |    |   |
| संहनन                | 8 | 2 | 8  | 8  | 8 |
| संस्थान              | 5 | ٤ | 2  | 18 | 8 |

षट् स्थानानि षट् संहननानि विहायोगितयुग्मं प्रत्येकस्थिरशुभसुभगादेययशस्कीतियुग्मानि चोपर्युपरि

| ना                              | सकर्मके बन | धस्थानोंका यन्त्र                |     |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----|
| तेईसका स्थान १                  | 1          | चनतीसके स्थान ६                  |     |
| एकेन्द्रिय अपर्योप्तयुत         | २३         | १ दोइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | ર્વ |
| •                               | ~~         | २ तेइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | ૨૧  |
| पच्चीसके स्थान ६                |            | ३ चौइन्द्रिय पर्याप्तयुत         | २९  |
| १ एकेन्द्रिय पर्याप्तयुत        | २५         | ४ पंचेन्द्रिय पर्याप्तयुत        | २९  |
| २ दोइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | રૂ ધ       | ५ मनुष्य पर्याप्तयुत             | २०, |
| ३ तेइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | રષ         | ६ देवतीर्थयुत                    | २९  |
| ४ चौइन्द्रिय अपर्याप्तयुत       | २५         | तीसके स्थान ६                    |     |
| ५ पंचेन्द्रिय अपर्याप्तयुत      | રવ         | १ दोइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतसून  | ३०  |
| ६ मनुष्य अपर्याप्तयुत           | 24         | २ तेडन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत  | 30  |
| छन्दीसके स्थान २                |            | ३ चौइन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत  | 30  |
|                                 | 1          | ४ पंचेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतपुत | 30  |
| ९ एकेन्द्रिय पर्याप्त आतपयुत    | २६         | ५ मनुष्य तीर्थयुत                | 30  |
| २ एकेन्द्रिय पर्याप्त उद्योतयुत | २६         | ६ देव आहारकयुत                   | 30  |
| अठाईसके स्थान २                 |            | इकतीसका स्थान १                  | `   |
|                                 | - 1        | १ देव आहारक तीर्थपुत             | 38  |
| १ देवगतियुत                     | २८         | एकका स्थान १                     |     |
| २ नरकगतियुत                     | 26         | १ यशस्कीर्ति                     | 8   |

तत्थासत्थो णारयसन्त्रापुण्णेण होदि नंधो दु । एककदरामानादो तत्थेक्को चेन मंगो दु ॥५३३॥

तत्राञ्यस्तो नारकसञ्चाऽपूर्णंन भवति यंथस्तु । एकतराभावात्त्रत्रेकश्चैव शंगस्तु ॥ १० तत्र तेषु मध्ये आ वंधस्थानंगळोजू नारकसञ्चाऽणंन नरकगतिनामकम्मवेडिनेयुं तु मत्ते त्रसस्थावरपुतसन्वर्षापूर्णंन सञ्चापय्यामवोडिनेयुं वंधः वंधं अञ्चस्तो भवति अग्रजस्तमेयक्कुमे कं वोडे एकतराभावात् इतरप्रतिवक्षे प्रकृतिवंधाभावमक्कुमप्पुर्वार्द्यमहु कारणविंदं तत्रैकश्चैव भंगस्तु आ नरकगतियुद्धार्वाद्यात्रकृतिवंधस्थानवोळं सन्वत्रंत्रसस्थावरायस्यामयुत्रत्रयोविज्ञति पंचविद्याति प्रकृतिवंधस्थानवोळं तु मस्ते एकभंगमेयककु २३। २५ अबु कारणमाणि पूर्वेज्ञवेक १५

चत्वारिज्ञन्त्रीवपर्वगळोळ् बंघविवर्कायवं भाविभवजातकःन्यैपर्वगळमूवतारप्युववरोळ् नरकपति-युताष्टाविज्ञातप्रकृतिबंघस्यानमोदेयक्कुमवक्के भंगमुमो वेयक्कुं २८।१ एकॅद्रियभेवंगळप्य

संस्थाप्य अविरुद्धैकतरसहणाद् बंधस्थानेषु सस्वप्टामयद्ख्ताधिकचतुःसहली भंगा भवंति ४६०८॥५३२॥ अत्र नरकगतियुतस्य सर्वापर्यासयुतानां च कतीति चैदाह—

तत्र प्रशस्ताप्रशस्तवंश्रमध्ये नरकगत्या त्रसस्यावरयुतसर्वापर्याप्तेन च वंशः, अप्रशस्त एव स्यात् २०

इन नामकर्मके बन्धस्थानोंके भंग कहते हैं-

छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित तुगल, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आहेव, यशःकीतिक युगल, इन सवकी उत्तर-उत्तर स्थापित करके अविकद्ध एक-पक्का प्रहण करें, क्योंकि इनमें-से एक पक्का ही बन्ध होता है। अतः ६२४६२२४२४२४२४२४२ इनकी परस्पमें गुणा करनेपर चार हजार छह सौ आठ अंग होते हैं।

भावार्थ यह है कि प्रकृतिके बदलनेसे भंग होता है। जैसे प्रथम संस्थान सहित स्थान कहा। पोछे दसरे सहित कहा। इस तरह एक-एक प्रकृतिके बदलनेसे भंग होते हैं।।५२२।।

चन प्रशस्त और अप्रशस्त बन्धरूप प्रकृतियोंमें-से नरकगतिके साथ हुण्डक संस्थान अप्रशस्त बिहायोगित आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। इसी प्रकार असस्यावर सहित अपर्योगके साथ दुर्भग-अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। ३० क्योंकि इनमें बन्धयोग्य प्रकृतिको प्रतिपक्षी प्रकृतिका बन्ध नहीं है। संस्थान आदिमें से

रे. क पक्षप्रशस्त प्रे।

कम्मेपदंगळोळपर्य्याप्रयुतत्रयोविद्यति प्रकृतिवंधस्थानं प्रत्येकमो वेषरोळकेकभंगमेयसङ्गं । त्रसा-पर्व्याप्तयुत्त द्वीदियत्रीदियस्तुरित्यपंत्रीदियातीक लीक सनुष्यगतियुतापर्याप्रयुत्तवट्कम्मेपवंगळोळं प्रत्येकं पंत्राविद्यात्रप्रकृतिवंधस्थानमस्त्रं । भंगमुमेकमेयककुमें बुदान्यं ।।

तत्थासत्थं एदि हु साहारणधूलसञ्बसुहुमाणं ।

पन्जत्तेण य थिरसुहजुम्मेक्कदरं तु चदुभंगा ॥५३४॥

तत्राशस्तमेति खलु साधारणस्यूलसञ्जंसूक्ष्माणां । पर्ध्याप्तेन च स्थिरशुभयुग्मैकतरं तु चतुर्वभैगाः ॥

तत्र आ एकेद्रियमेदंगळोळु साधारणस्युक्तसश्चेतुश्माणां यद्यस्तिन च साधारणवनस्यति-बादरपर्ध्याप्तदोडनेयं सश्चेत्रूद्धमाळपर्ध्याप्तदोडनेयं बंधमप्य पंत्रविद्यात्रिकृतित्वं सस्यानपंत्रक रै॰ आग्रस्तमेति लकु अत्रशस्त्रप्रकृतिवं सम्बन्ध्युमेतंत्र्युवर्षः तु मत्तं विशेषग्रंटदावृद्धं दोष्ठे स्थिरशुभ-युग्मेकतरं स्थिरास्यरशुभाशुभयुग्मंगळोळेकतरप्रकृतिबंधमनेटदुगुमङ्क कारणमाणि चतुक्भणाः नाल्कु भंगोगळप्रवु २५ यितु साधारणबावरवनस्पतिपर्ध्याप्तयुत पंत्रविशति प्रकृतिबंधस्थानदोळ

पृष्क्यप्तेजोवायुवारणंगळ सुक्ष्मपर्य्याप्तयूतपंचीवशतिप्रकृतिबंधस्यानपंचकबोळं नास्कु नास्कु भंगाळपुत्रे बुदर्यं ॥

२५ चन एकेन्द्रियके ग्यारह मेदोंमें-से साधारण बनस्पति वादरपर्याप्त और सब सुक्सोंके पर्याप्त सहित पच्चीसके बन्यस्थानमें अप्रशस्तका ही बन्य होता है। किन्तु स्थिर और अभके युगकमें-से पक-पक प्रकृतिका ही बन्य होता है। क्यांत स्थिर-अस्थिरमें-से या तो स्थिरका ही बन्य होता है। इसी तरह अन-अशुभमें-से या तो शुभका ही बन्य होता है। इससे साधारण, बादर, बनस्पति पर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानमें और प्रच्ता, अप्, तेज, वायु, साधारणके सुक्म पर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानमें और प्रच्ता, अप्, तेज, वायु, साधारणके सुक्म पर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानमें और प्रच्ता, अप्, तेज, वायु, साधारणके सुक्म पर्याप्त सहित पच्चीसके स्थानमें अति हु या अशुभका हो बन्य स्थानमें स्थानमें स्थानमें अति प्रच्ता अप्, तेज, वायु, साधारणके सुक्म पर्याप्त सहित

१५ कुतः ? एकतरप्रतिनलर्बवाभावात् । तेन प्रामुक्तैकत्वलारिकारदेवु नरक्वतियुनाव्यविक्रतिकेषु एकॅद्रियापर्याप्य-युनैकादशक्योविश्वतिकेषु, जलापर्याप्ययुनवर्यचविश्वतिकेषु चैकेक एवं भंगः स्यात् ॥५३३॥

तत्र तेपु एकेंडियमेदेषु साधारणवनस्थतिबादरपर्याप्तेन तर्बसूक्ष्माणां पर्याप्तेन च पंचविद्यातिकं सालू सप्रणस्यं वैषयेति तेन स्वरणुभयुग्मपोरेकेडमङ्कितंबंगाच्यरवारी भंगा मर्वति २५। साधारणवादरवनस्यति-

पर्याप्तयुत्तपंचिक्षतिके पृथिव्यप्तेजोवायुवाधारणाना सूरुप्रपर्याप्तयुत्तपंचिक्षतिकपंचके च चस्वारो भंगा २० भवंतीत्यर्थः ॥५३४॥

जिसका बन्ध होता है उसी एक-एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है। अत: पूर्वमें कहें इकताओस पर्दोमें-से नरकाति सहित अहाईसके स्थानमें और एकेन्द्रिय अपयोप्त सहित स्थारह पर्दोक्त वेहस वन्धक स्थानोमें तथा त्रस सहित छह पर्दोक्ते अपयोप्त सहित पच्चीसके स्थानोमें एक-एक ही भंग होता है। ॥५३३॥

१. २३ २५

## पुढवी आऊ तेऊ बाऊ पत्तेय वियलसण्णीणं । सत्तेण असत्यं थिरसुइजसजुम्महुमंगा हु ॥५३५॥

पुरुष्यप्तेज्ञोवायुप्रत्येकविकलासंज्ञिनां । शस्तेनाशस्त्री स्वरशुभवशोयुग्साष्ट भंगाः खलु ॥
पुण्यप्तेज्ञोवायुग्रत्येकवनस्पति द्वीद्रियमीद्रिय चतुर्रिद्रियासंज्ञिपंचेद्वियंगळ अविकद्व
भावि भवजातंगळ पंचीवशति विव्ववस्यकान्तर्गज्ञत्विज्ञास्त्रज्ञतिवेवस्यानंगळ । २५ । २६ । २५ ।
३० । शस्तेनाशस्तं वेषमिति नतवावर्षम्यामाष्टि यवायोग्यप्रशस्त्रज्ञतियोडने वुरुर्मगानावेयाचप्रशस्त्रमञ्ज्ञतियुं वेषमेन्दुनुमंतिय्ववोडं स्वरशुभयशोयुग्माष्टभंगाः खलु स्वरास्यिरशुभ्यशाधुभयशस्कीर्ययशस्त्रीतियुग्मत्रयैकतरवंषज्ञतभंगाळ टेट्युखु २५ । २६ । २० यतु प्रध्वीकाय-

पृष्यन्यत्वेजोवागुप्रत्येकवशरातिहित्रवतुरसंत्रिपंचेंद्रियाणामविषद्वभाविभवजातपंचिवशतिकवहित्वपति— कैशान्तिवर्णन्वारकाना त्रसवादरप्यपितादियमायोध्यप्रकास्तुर्भगानादेयाद्यप्रसस्तेन संबसेति । तेन स्पिरसुभ-यमोगुम्मकुनभंगाः ज्ञन्वस्टावस्त्री भवंति २५ २६ २९ ३० । पृष्यीकायबादरप्यस्तिनुतर्पविद्यातिकमातपपुत-

यङ्बियातिकं उद्योतयुत्यब्बियतिकं अप्कायबादरपर्याप्तयुत्यवंबियातिकमुद्योतयुत्वब्र्वियातिकं तेत्रस्कायबादर-पर्याप्तयुत्यवंबियातिकं वायुकायबादरपर्याप्तयुत्यवंबियातिकं प्रत्येकवनस्पतिपर्याप्तयुत्यंबियातिकं उद्योतयुत-

पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दो-इन्ट्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्षि पंचेन्द्रिय जीवके भविषयमें जिन भवोंमें जन्म के सकते हैं उनके अनुकूछ पच्चीस, छम्बीस, उनतीस और तीसके बन्धस्थानोंमें जस-बादर पर्याप्त आदि यथायाय प्रशस्त और दुभँग २५ जनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका हो बन्ध होता है। किन्तु स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशाक्षीत-अयशःकीत इन तीन युगलोंमें से एक-एकका बन्ध होता है।

अतः इन तीन युगलोंको प्रकृति बदलनेसे आठ-आठ भंग होते हैं। अधीत पच्चीस, छन्दीस, इनतीस, तीसमें-से प्रत्येकके आठ भंग होते हैं। प्रश्वोकाय बादरपर्याप्त सिहित पच्चीसका त्यान, आत्र अधवा च्योत सिहित उच्चीसका त्यान, आर्काय बादर पर्याप्त ३० सिहत पच्चीसका त्यान, अप्ताय बादर पर्याप्त ३० सिहत पच्चीसका त्यान, अपत्राय बादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, त्याप्त व्याप्त पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, त्राप्त व्याप्त पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, त्राप्त वादस्त पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, त्राप्त वादस्त पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत पच्चीसका त्यान, वायुकाय वादर पर्याप्त सिहत वायुकाय स्वाप्त प्रत्योप्त सिहत वायुक्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स

## सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओषेक्कदरं तु मिच्छमंगा हु । छादाससयं अद्व य निदिये बत्तीससयमंगा ॥५३६॥

संज्ञिनो मतुष्यस्य च बोघे एकतरं तु मिश्यादृष्टिभंगाः सन्तु। षट्चत्वारिश्चण्छतमष्टौ च द्वितोये द्वाजिशच्छतभंगाः ॥

तिर्यमातिपर्याप्तपुतसंत्रिय येकान्त्रत्रिकारफ्रकृतिबंधस्थानकोळमुधोतपुताँकारफ्रकृतिबंधस्थानकोळमुधोतपुताँकारफ्रकृतिबंधस्थानकोळमुधोतपुताँकारफ्रकृतिबंधस्थानमुग्ने बिवरोळ् । २९ । ३० । २९ । कोचे सामान्यवद्संस्थान बद्धहंतन युग्म सप्तकंपळोळू एकतरं बंधमेति एकतर-प्रकृतिबंधमनेप्दुगु मप्पुबरितं बद्धल्वारिद्याच्छतमष्ट्रो च अष्टाधिक बद्छताधिक चतुःसहृत्यमित भंगंगळपु-४६०८ । बर्वु मिम्प्यादृष्टिय भंगंगळपुत्रु । सन्नु स्कृतमानि । मि । ति । २५ । ३० । ४६०८ ।

१० मि म । २९ यितु तिद्धाँग्यतिपर्ध्याप्तपंचद्रियपुतसंज्ञिकम्मंपदबोळुबोतरहित सहितैकान्नांत्रशांच-४६०८

शरमङ्गतिबंधस्यानंतळोळं मनुष्यातिषय्यान्तयुतेकान्तांत्रशरमञ्जतबंधस्यानवाळं अष्टोत्तरवर्छता-धिकचतुःसहस्रश्रमितभंगंतळपुववु । मिच्यारृष्टियोळेयपुत्रेषं बुदर्यं । सनुष्यातियुत्रात्रशङ्गतिवंधस्यानं वेदतारकासंयत्तसम्यादृष्टियञ्च तीर्ययुत्तमाणि कट्टुन स्थानमपुत्रीरंद मिध्यादृष्टिस्यानभंगंगः कोळ पेळल्पड्य । मुंदे यसंयतसम्यादृष्टियञ्च तीर्व्यपुतमाणि कट्टुन स्थानमपुत्रीरंद मिध्यादृष्टिस्यानभंगंगः

तिर्यगितियमाँमयुतसँकिनः एकान्तिज्ञतकोषोतयुतिकारकयोः मनुष्यगितपर्यातयुतिकान्तिज्ञवेक व सामान्ययद्वसंस्थानश्दसंहननसमयुग्ययंकेतरावंषयेतीति तेषु सन्वयद्ययप्द्यस्थारिकाञ्जतानि भंगा भवंति । ते २० च मिष्यावृत्देरेव—सिति २९ ३० मि म २९ । मनुष्यगितयुत्तिज्ञतक्तं हु तीर्थयुत्यसययदेवनाराकाणामेव ४६०८ ४६०८ ४६० ।

पर्याप्त सहित पच्चीसका स्थान अथवा उद्योत सहित छब्बीसका स्थान, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीस और तीसका स्थान, इन सभमें आठ-आठ भंग होते हैं।।५३५॥

शेष तियंच पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित संज्ञी कर्मपदमें और मनुष्यगित पर्याप्तयुत मनुष्य-१५ कर्मपदमें उनतीस और तीसके स्थानोंके भंग कहनेके लिए गुणस्थानोंमें विभाग करते हैं —

तिर्यंचगित पर्याप्त सहित संक्षीक इनतीसके स्थानमें और उद्योत सहित तीसके स्थानमें तथा मतुष्याति पर्याप्त सहित उनतीसके स्थानमें सामान्य छह संस्थान, छह संहनन और विद्यायोगित आदि सात युगलोंमें से एक-एकका ही बन्ध होता है। अतः छह संस्थान आदिमें से एक-एकके बन्दलेसे पूर्वोंक एक-एक स्थानमें ६ ४६ ४९ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४३ ३० २ = ४६०८ छियालीस सी आठ भंग होते हैं। ये भंग सिष्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं।

२५

सासावनंगुद्योतनामकस्मेवंथमृंदप्युद्धरिवभुद्योतरहितसहितैकाम्नीश्रश्त्राह्मत्राह्महृतिवंधस्थानं गळोळ द्वात्रिताञ्चल प्रसितभंगंपळपुत्रे ते बोधे निष्यादृष्टियोळ द्वंदसंस्थानम् मसंप्राप्तसुपाटिकासं-हृतनमुं वध्यपुष्टिमनंगळातुवस्पुद्धरिदं पंचपंवसंस्थानसहृतनंगळिवं सप्तद्विकंगळिवं संवातभंगगळ् ५।५।१२८। गुणिसिदोवं सावम्माशंगळेयपुवप्युर्वरिदं । सा २५।३० मत्तमा सासा-३२०।३२००।३२००।

बनन मनुष्यगति पंचेद्रियपर्व्याप्तयुतैकान्नित्रशस्त्रकृतिबंबस्थानवोळं ताबन्मात्र भंगंगळेयप्युबु— सा २९ ३२००

बनंतरं मिश्रपुणस्वानाबिग्जोज् वेज्वपदः :— मिस्साविरदमणुस्सद्वाणे मिन्छादिदेवजुदठाणे । सत्यं तु पमत्तेते थिरसुहजसजुम्मगद्वसंगा हु ।।५२७।।

मिष्माविरत्तमनुष्यस्थाने मिष्यावृष्टाविवेवयुतस्थाने । अस्तं तु प्रश्नताते स्थिरशुभयज्ञोयुग्-माष्टभंगाःखलु ॥

वेबनारकगतिज्ञप्ति आसंयतगुणस्यानवत्तिगळु पथ्याँक्षमृज्यगतियुतेकान्तांत्रशातश्चितिवंध-स्थानमं कट्टुत्र रंता स्यानवेळं मत्तं वेबनारकगतिज्ञाऽसंयतसम्यवदृष्टिगळु मनुष्यगतिपय्याँक-तीर्थ्यंत्रतिज्ञारप्रकृतिवंधस्यानमं कट्टुवरन्ता स्वानवोळं स्विरशुभयज्ञोगुग्माधभंगाळयण्युवेकं वोडे सासावननोळु वुक्मेंगबुःस्वरानायेयाप्रज्ञस्तिवहायोगित चनुःश्रतियक्षप्रकृतिगळ्गे दंधव्युच्छित्या-

बंबान्मियादृष्टिस्वानमंगेषु नोक्तं । तासादनस्योधोतरहितैकान्निकात्के तसूर्वांवसके व यंबसंस्थानपंबसंहनन- १५ सप्तद्विकहताः द्वांनियण्डतान्येव सा २९ २०। बासायनस्य नमुज्यपतियंबद्विययमानपुतैकान्नांत्रिकार्यः २२० ३२००

तावंतः सा २९ ॥५३६॥ अथ मिश्रगुणस्थान।दिष्त्राहु-

3200

देवनारकमिश्रासंयतयोः पर्यासमनुष्यगविधुतैकान्निज्ञात्के तद्द्वगासंयतस्य मनुष्यगतिपर्यासतीर्थयुत-

मनुष्यगति सहित तीसका स्थान तीर्थंकर सहित है। इसलिए उसका बन्ध असंयत सम्यन्द्रशे देव नारिकवोंमें ही होता है। इसलिए मिध्यादृष्टिके बन्धस्थानके अंगोंमें इसे २० नहीं कहा।

सासादनके च्योत रहित उनतीसके स्थानमें और चयोत सहित तीस के स्थानमें पाँच संस्थान, पांच संहनन और सात युगलोंमें से एक-एकका ही बन्ध होता है। अतः इनमें से एक-एक प्रकृति बटलनेसे बत्तीस सी-बत्तीस सी भंग होते हैं। सासादनके मनुष्यगति पंचेन्द्रिय पर्याप्त सहित उनतीसके स्थानमें भी इसी प्रकार बत्तीस सौ भंग होते हैं।।५३६॥ आगे मित्र गणस्यान आदिमें कहते हैं—

देव नारको सिश्र और असंयत गुणस्यानवर्तीके पर्याप्त मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानमें तथा देव नारकी असंयत गुणस्यानवर्तीके मनुष्यगति पर्याप्त और तीथंकर सहित तीसके स्थानमें स्थिर-अस्यिर, शुभ-अशुभ, यशकीति-अयशस्कीति इन तीन युगडोंमेंसे किसी बुबजुरिसं शस्तप्रकृतिये बंबसमेरबुगुमप्पुर्बारं सि २९ वस २९ ३० तिर्योगमनुष्यगतिजरण मिश्रासंयतरुगको अनुष्यगतियुत्तस्थानद्वयमेक वेकल्पवर्वे वो वज्जं जोराळमणुडु
यिरवाद्यसंयत्वंबबर्ग्रकृतियाच्यां सासावनतोळ् बेबस्युण्डितयुंटपुर्वारं तद्वातिकमणे तद्ववंयस्थानंगळ्यऽभावसक्कुमपुर्वारं । मिश्यानृष्टपाविवेवयुतस्थाने प्रमत्तोति मिश्यानृष्टिसासावनिमश्रासंयतरुगळ वेवगतियुताद्यांवरातप्रकृतिबंधस्थानदोळं मत्तमसंयतन वेवगतितार्थयुत्तियकान्तविवारक्रकृतिवंयस्थानवोळं वेशसंयतन वेवगतियुत्त तीर्थ्यकृत सिहताष्ट्यांवशयेकान्तर्गक्रात्मकृतिबंधस्थानंगळोळं प्रमत्तसंयतन वेवगतियुत्त तीर्थ्यकृत सिहताष्ट्यांवशयेकान्तर्गक्रात्मकृतिवंधस्थानंगळोळांन्य प्रमत्तसंयतन वेवगतियुत्त तीर्थ्यकृत सिहताष्ट्यांवशयेकान्तर्गक्रात्मकृतिवंधस्थानंगळोळांन्य प्रमत्तसंयतन वेवगतियुत्त तीर्थ्यकृत सहिताष्ट्यांवशयकान्तर्गक्रात्मकृतिवंधस्थानंगळोळांन्य प्रमत्तर्गक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्यक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्यात्मक्

खलु स्कुटमागि । मि २८ | सा २८ | मि २८ | अ २८ | २९ | बे २८ | २९ | प्र २८ | २९ ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ |

अप्रमत्तसंयतंगमपृष्यंकरणंगं बेबगतियुताष्टार्विश्वति तीरथंयुत्तैकान्त्रीश्चन् । तीरथंरिहता-हारकद्वययुत्तिश्चात् । तीरथोहारयुतैकांत्रश्चतत्वंबस्थानंगळोळ् एकैकमंगमेयक्कुनेकं बोडं १५ प्रमत्तसंयत्नोजु अस्यिराशुभायशस्त्रीत्तिनामकम्पंत्रश्चतिगळगे बंधव्युक्छित्तयंटप्युवरिदयेकतर-बंधाभावसप्युवरिदं प्रशस्तप्रकृतिबंधमेयक्कुमप्युवरिदं ।

विशःके च स्वरणुभयशोगुगकृतर्भगा अष्टावरी दुर्भगदुःस्वरानादेयाश्रास्तविद्वायोगतिवंबस्य सासादतं एव च्छेदात् । मि २९ अयं २९ ३० । तिर्यमनुष्यामित्रासंयतयोस्यु मनुष्यातियुत्वंबस्य सासादते छेदात्तस्यानद्वयं न ८ ८८

बन्नाति । निष्यानृष्टपाद्यसंयताताना देवगितयुताष्टार्विद्यातिकै बसंयतस्य देवगितियाँगृतीकान्तर्विद्यासे वेदासंयतस्य २० प्रमत्तस्य च देवगितयुततीर्यगुतविद्युताष्टार्विकातिकैकान्त्रत्रियास्त्यारेच प्रवास्त वंवमेत्यप्यस्थिराष्ट्राभायवास्कीर्ताना प्रमत्त्यसंतं वेदात् तित्वपुग्महत्या ब्रष्टावष्टी भंगा भवति चलु स्कूटं मि २८ । सा २८ । सि २८ । व २८,

पक-एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है। दुर्भग, दुःस्वर, अनादेव, अप्रशस्त विहायोगितिके बन्धका विक्वेद सामादनमें हो हो जाता है। अतः तीन युगलोंकी प्रकृतियों बदनमें अलट-आठ भंग होते हैं। तियंव और सपुष्य तिक रित्र ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र स्वाचित्र सपुष्य तिके रच्या का विक्वेद सामादनमें ही हो जाता है। इससे यहाँ वन दोनों स्वानोंका बन्ध नहीं होता। मिध्यादृष्टि आदि असंयत गुणस्वान पर्यन्त जीवोंके देवगति सहित अठाईसके स्वानमें और असंयत सम्यादृष्टि के देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसके स्वानमें तथा देशसंयत और प्रमत्तमें देवगतियुज लठाईसके स्वान और देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसके स्वानमें प्रशस्त प्रमत्तमें देवगतियुज लठाईसके स्वान और देवगति तीर्थंकर सहित उनतिसके स्वानमें प्रशस्त प्रमत्तमें देवगतियुज लठाईसके स्वान और वेदान तीर वीर्थंकर सहित अवस्थित स्वानमें प्रशस्त प्रमत्तमें देवगतियुज लठाईसके होता है। तथानि अस्विस्त अञ्चुभ और अवशस्क्रीतिका बन्ध प्रमत्त गुण-३० स्वान तक ही होता है। इससे इन स्वानोंमें इन तीन गुगलोंके आठ-आठ भंग होते हैं।

त्र प्र २८ २९ ३० ३१ त्रपू २८ २९ ३० ३१ त्रपूर्वकरणवरसभागप्रयम-११ ११ ११ ११ ११ समयं मोदनोर्डु मुक्सपायरायगुणस्थानवरमसमयपर्यंतं यशस्क्रीस्तिनामकस्यंबंबमेकप्रकृति-स्थानवोळकर्यगमेयवक्रमवावातियतमस्त ।

अनंतरं भवच्यवनोत्पत्तिगळं पेळवपरः---

णेरहयाणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्म तिरियणरे ।

चरिमचऊ तित्थुणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥५३८॥

नारकाणां पमनं संज्ञिपंचेंद्रियकर्मं तिर्व्यंग्नरे । चरमचतसृणां तीर्थोने तिरद्य्येव सप्तम्याः ॥

नारकाणां गमनं घम्में युं यंश्रेयं संघेषुक्षेत्री सूर्व पृष्टिवगळ नारकराळ्यो स्वरुवायुःस्थितिकायवादिवं सृतरागि नारकश्वमं पत्तिवृद्ध बंबावेडेयोळाव गतिजरोळ् पुटदुवरं बोडेया
मूर्व पृष्टिवगळ नारकरुळां गढभंज पंचेद्वियरध्यांत्रसंक्षिकम्मेश्रूमितिष्यंग्मुडघरोळ् जननमक्कुम- १०
वे ते वोडण्डुं मंदरंगळ पृष्ट्यांपर पंचवित्रहेगळ्यं यंक्षभरतंगळ् पंचेरावतंगळ्यांच पंचवदाकम्मं भूष्टिगळोळ् यथायोग्यमेत्तिलयादोडं तीत्यंकरं चरमांगरु मा यिष्कंदमन्त्रद सामान्यप्य्यांतमनुष्यरागियुं
जनियिमुवर । मत्तमा पंचवण कम्मेश्रीमगळोळं कम्मेश्रीमत्रतिवद्धस्यग्रंभाकलपरभाग स्वयं
भूरमण द्वीपादंचीळं स्वयंभूरमणसपुद्रबोळं गढगंआपंचेद्वियप्यांत्र संवित्तिस्यंग्योवंगळाणियुं जनियिसुवर । कम्मंभूमिविद्योवणस्वर्विदमा पंचमंवरंगळ विक्षणोत्तरप्रित्ममास्थित निवधनीलगणवंत एष्यंत 
१५
द्वितयांतरितवेवकुकत्वसुकृत्वसम् भोगभूमिगळपत्तरोळं (ळंतरित) हिमवन्तिष्यांतरित हरिक्षेत्र-

२९। दे २८। २९। प्र २८। २९ अप्रमतापूर्वकरणयोः देवगतियुताष्टाविद्यतिके तीर्घयुतैकान्तर्विक तीर्घयु ८८८ विद्यातारुक्टययर्गित्रदाले तीर्थाहारुकार्यकेवित्राले च भंग एकैक एव । अप्र २८ २९ ३० ३१

अपू २८ २९ ३० ३१। अपूर्वकरणवरमभागप्रथमसमय।दासूक्मसांपरायचरमसमयं,यशस्कीतिबंबक्ष्पैकके

भग एक: ॥५३७॥ अब भवच्यवनोत्पत्ती प्राह-

नारकाणां गमनं---मत्बोत्पत्तिः, धर्मोदित्रयज्ञानां गर्भजपंचेंद्रियपयिससंज्ञिकमंभुमितियंग्मनुष्येष्वेव,

अप्रसत्त और अपूर्वकरणमें देवगति सहित अठाईसका, तीयंकर सहित धनतीस, तीयंकर रहित आहारहिक सहित तीस और तीयंकर रहित आहारहिक सहित तीस और तीयंकर रावानेंस प्रतिपक्षी अप्रशस्त प्रकृतिका बन्च नहीं होता। अतः एक-एक हो मंग होता है। अपूर्वकरणके अन्तिम मागके प्रथम समयसे सुक्म साम्ययाके अन्तिम समय पर्यन्त एक २५ यशस्त्रीतिक बन्धकर ही स्थान है तथा एक हो मंग है।।५३७॥

आगे एक अवको छोड़ने और दूसरे अवमें क्लान होनेका नियस कहते हैं--नारिकयोंका गमन अर्थात् मरकर क्लान्त होना कहते हैं। वर्मा आदि तीन नरकोंके नारकी मरकर गर्भक पंचेन्द्रिय पर्याप्त संक्षी कर्मभूमिया तिर्यंच और मतुष्योंमें ही जन्म छेते

पंचकमुं नीलक्षिम कुलपन्धंतांतरित रम्यकक्षेत्र पंचकमुमंतु पत्तं मध्यमभोगभूमितलंगळोळं हिम-वन्महाहिमवंतकूलपर्ध्वतद्वयांतरित पंचहैमवत क्षेत्रंगळं रुक्मिशिखरिकूलपर्ध्वतद्वयांतरित ,पंच हैरण्यवत क्षेत्रंगळ मंतु पत्तं जघन्यभोगभूतलंगळोळं चण्नवतिक्रमानुष्य भोग भूतलंगळोळमा मनुष्यहं तिर्द्यंचरागि पुरुक्। मानुषोत्तरस्वयंप्रभाचलद्वितयांतरितजधन्यतिर्द्यंग्भोगभूप्रतिबद्धं-५ गळप्प जंब्रद्वीप घातकीचंड पुष्कर स्वयंभूरमणमें व नात्कुं द्वीपज्ञलाकापरिहीनंगळप्परडुवरेपुद्धार सागरोपमा है प्रमित ही पंगळीळं पुष्करहीपोत्तराहुँ बोळं स्वयंत्रभावलाखाँचीनाहुँ बोळं स्थलवर-खबरितय्यं बहुगळमागियं पृद्धकः लवणोदकालोदस्वयं भूरमण से व मुहं समुद्र शलाका परिहीनंग-ळप्पर बबरेय द्वारसागरोपमा द्वेप्रमितस गर्द्रगळ विर्यंग् भोगावनिष्ठतिब द्वंगळा बोडमा समुद्रंगळोळ जल मिश्रुरसस्वाद्वं जलचरंगळ्मिस्ल । सर्व्यंभागभूतलंगळोळ जलमिश्रुरसस्वादुवं विकलेंब्रियजीवं-१० गळस्पत्तियमित्त । बरमचवसुगां अंजनेयुमरिष्टे यं मघवियं माधवियुमें ब नात्कुं पृथ्विगळ नायकर-गळोळगे सप्तमपुश्वियतारकवगळं बिट्टु मूर्व पुष्टिगळ नारकवगळगे स्वस्वायु:क्षितिकायवज्ञाविबं मरणमारोडे जननमावेडेयोळाबावगतिगळोळक्कुमं रोडे तीत्थोंने मंपेळद पंचरका कम्मंभूमिगळोळ् तीत्र्यंकरलल्द यवायोग्यमागि क्विच्चरमांगरुं साधारणमनुष्यरगळमागियुं गढभंजपर्याप्तरंचेद्रिय संजितिय्याजीवंगळ मागियं जनियसुवरु । मुंपेळव तिय्यंक्कमंभूमियोळं स्थलचरजलचर खचर १५ गढर्भेज पर्य्याप्तवंचेंद्रिय संज्ञितिरयंग्जीवंगळ मागियुं लवणकालोदक समुद्रंगळ जलचरगढर्भेजपर्य्याप्त-पंचेंद्रियसंज्ञितिर्यंचरागियुं जनियितुवरु । सप्तम्याः तिरहिच चैव माघविय नारकरुगळगे स्वस्वाय-

कुदः ? अधंतकजब्राह्मकन्नप्रसम्बित्यं बदशक्तेमृत्यिवियंभनृत्येषु जनगोदकाकोदस्वयंप्रभावकानरमागस्वयंमुर-मणद्वीपाररार्थेतरसमुद्रतद्वाहृस्वतुक्कोष्णजनस्वन्त्वेचरेषु च ताद्कृषेवोरःसः । त्रिवारपण्यतिभोगकुभोगभूमि-तियंगमुज्यमानृपोत्तरस्वयंप्रभावकातराजस्यज्ञवस्यतियंभोगभूमिजेषु चातुरःसः । अंजनजानां गमनं वर्गाः

२० हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति अर्ध चक्री, सकल्चकी और बल्भद्र अवस्थाको छोड़कर पन्द्रह कर्मभूमिके तियं ब---सनुष्योंमें, जवणसमुद्र, काओर समुद्र, स्वयंप्रभाचलके परे स्वयंभूमणद्वीपके
आवे भागमें, स्वयंभूरमण-समुद्रमें और उसके बाहरके चारों कोनोंमें जल्बर, खल्बर और
नभवरोंमें होती है।

विज्ञेषार्थ—त्रस नाळी चौकोर है और स्वयंभूरमण समुद्र गोळ हे। इससे उन चारों २५ कोनोंमें भी पंचेन्द्रिय तियँच हैं उनमें डरपत्ति बतळायी है।

तीस भोराभूमियों और छियानवे कुभोरामू मियोंके तिर्यंच मतुष्योंमें, मानुषोत्तर और स्वयंप्रभाचलके मध्यमें असंख्यात द्वीप और समुद्रीमें जवन्य भोरामूमि हैं वहाँके तियंचोंमें वे

१. तिर्यक् भोगभूमिस्यसमुद्रेषु जलवरजीवाभावातु ।

स्वयंत्रभावलट बोळ माममें बुदल्ये । बोळ माममनेके तेळारं बोड अपर भागं काममेमुनियप्यारंद बोळ-मागं भीगमुनियप्यारितिल्लिं प्रकृतं भोगमुनियेयप्यार्टिंद स्वीकिरिसस्यटट्ट ॥

णिरयवरो णित्य हरीबळवको तुरियपहुढि णिस्सिरियो । तिरवचरमग्गसंजुद मिस्सितियं (मिश्रासंयत-देशसंयत ) णित्य णियमेण ।।

20

स्थितिसयवर्शावर्षं मृतरावोद्यावेद्वयोळावगितयोळ् वननभनकुभे बोडे मुंगेळव पंचवशकरूमंभूमि-गळं गर्कमंजपर्यात्रपंचेद्विय संक्षितिस्यंग्जीबंगळोळं कर्म्ममूतिबद्धतिस्यंश्करमंभूमियोळं छवणोव-कालोवसमूत्रपञ्चोळं यथायोग्यमाणि स्थलवरखवरजलवरगक्रवरावमंत्रपंदित्यसंक्षितिस्यंग्जीवं-गळाणिये नियमविदं जनियिसुवर । एकं वोडा सप्तमपृष्टिय नारकरुगळनिवदं तिर्ध्यंगायुष्यमल्ल-वितरायुष्तित्यमं नियमविदं कृदरपुर्वास्तं ॥

> तस्थतणऽविरद्सम्मो मिस्सा मणुबदुमग्रुच्चयं णियमा । बंधदि गुणपिडवण्णा मरंति मिच्छेव तस्य भवा ॥५३९॥

तत्रतनाविरतसम्बग्दिष्टिम्मश्रो मनुष्यद्विकपुञ्चकं नियमाद् बण्नाति गुणप्रतिपन्नाः स्नियंते मिष्यादष्टाचेव तत्र भंताः ॥

तत्रतनाविरतसस्यादृष्टिम्मणः तत्तप्तमभूसंजातासंयतसम्यादृष्टियं मध्यादृष्टियं स्वस्वगृण- १० स्थानंगळोळे मनुष्यदितययुगुरुचैत्यांवायुमं नियमविदं कट्डब १ तत्र भवाः तत्त्तप्तमभूमिजरप्य-नारकरुगळ् गृषप्रतियन्नाः सातावनिमशासंयतगळागिद्दंवराळ् स्वस्वायुःस्थितक्षयवशिदं मृतरप्योडे मिच्यादृष्टावेव नियमविदं मिच्यादृष्टिगुणस्यानमं पोर्तह्व बळिकक स्रियंते मृतरप्य । अत् मृतरागि बंदु युगेळव नियमस्थान्वोळ् तिय्यंवरागि जनितृवरं बुदस्य ।

नारकनुमागि तिर्व्यंग्घोरमहादुःखवोनियोळपुट्टवे नीं। सारु श्रीजिनपदमं बेरिंदं कीळु दुरधवृक्षाटवियं।।

अनंतरं तिय्यंगातियोज् मृतरागिबंद जीवंबळावावंडेयोळावाव गतिगळोळ् पुरदुगुर्मे दोडे पेळवपरः---

दित्रयोक्तजीवेवबेब तीर्यं करोनेषु, अरिष्टाजाना पुनस्वरमागोनेषु, मघबोजानां पुनः सकलसयम्यूनेषु, माघबोजानां वैशसंयतासंयतसम्ब्रतास्यत्वसम्बर्गात्वनादक्तिमय्यादृष्टितिर्यवर्शेब क्रम्यायुषस्त्रेषामबंबात ॥५३८॥

७त्रतमः —सप्तमनरकोरगनः असंयनसम्यप्दृष्टिः सम्यग्मिष्यादृष्टिरक स्वस्वगुणस्याने मनुष्यद्विकः मुच्चैगोत्रं च नियमेन बन्नाति तत्र भवाः सासादनीमशासंयतगुणप्रतिपम्नास्तु यदा भ्रियंते तदा मिध्यादृष्टि-गुणस्याने गर्तवे ॥५३९॥

नारकी मरकर उत्पन्न नहीं होते। अंजना नरक नारकी तीर्थंकर बिना, अरिष्टावाळे चरमहारीरी बिना, और मजबीवाळे सकळ संयम बिना पूर्वोक्त तिर्यंच या मज्न्योंमें त्रव्यक्त २५ होते हैं। माजबीवाळे नारको देशसंयत, असंयत, मिश्र और सासादन बिना पूर्वोक्त मिध्या-हृष्टि तियंचोंमें ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि सातवं नरकमें तिर्यंच आयुके सिवाय अन्य आयुक्ता बन्ध नहीं होता।।१५८।

सातवें नरकमें बत्यन्न हुआ जीव असंयत सन्यन्द्ष्टी और सन्यग्मिष्यादृष्टि होकर अपने-अपने गुणस्थानमें नियमसे मनुष्याति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका बन्य करता ३० हैं। किन्तु वहाँ उत्यन्न होनेके पद्भात् सासादन, मिश्र और असंयत सन्यन्दृष्टि गुणस्थानको प्राप्त हुए जीव जब मरते हैं तब मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जाकर ही मरते हैं।।५३९॥

## तेउदुगं तेरिच्छे सेसेन अपुण्ण वियलमा य तहा । तित्युणण रेवि तहाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥५४०॥

तेजोद्विकं तिरहिच शेषैकापूर्णविकलाश्च तथा । तीर्त्योननरेपि तथाऽसंज्ञी घम्मायां ै वैवविके॥

तेजोद्विकं तिरहिच तेजस्कायिकबावरसुक्ष्मपर्ध्याप्रापय्योप्रजीवंगळं वायुकायिक बादरसुक्ष्म-पर्व्याप्रापर्व्यात्तजीवंगळ् नियमदिव तिर्व्यंगतियोळे जावंते एंवध्याहारिसत्पहुगुं । जनिवियसुवह । एकेंबोडा जीवनळ लद्भवदोळ तिर्ध्यंगायुष्यमनल्लवितरायुष्त्रितयमं कट्टरंब नियमम्टप्युवरिव-मंताबोडा जीवंगळावडेयोळावाच तिर्ध्यंग्जीबंगळोळ जनियसवर वोडरडवर द्वीपंगळोळ मंपेळदत्तममध्यमजघन्यत्रिञ्जदभोगभिमितिय्यंगावर्भजपर्याप्ता-पर्याप्तपं चेद्रियसं जितिय्यंग्जीवंगळ मं १० मत्तं तिर्द्यंग्भोगावनी प्रतिबद्धंगळप मुंपेळ्व द्वीपंगळोळाद गर्भजपर्य्याप्तपंचेंद्रियसंज्ञिस्थलचर-खबरितर्यंग्जीवंगळमं बिट्टू अशेषजगत्त्रदेशंगळीळहं पृथ्वीकाधिकबादरसूक्ष्मपर्थ्याप्तापर्याप्त, बक्ताविकबादरमञ्ज्ञपथ्यांप्तापर्वाप्त, तेजस्काविकबादरपर्वाप्तापर्थाप्त. वर्ध्याप्त, वायकाधिकबादरसञ्मयर्थाप्तायर्थाप्त, साधीरणवनस्पतिबादरसञ्मयर्थाप्तायर्थाप्त, प्रतिधितप्रत्येकवनस्पतिषय्योप्तापरयोप्त. अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिपर्ध्याप्तापरर्धाप्त. १५ होहियपर्याप्तापरप्राप्त. त्रीद्विषयर्थाप्तापरर्थाप्त. चतुरि द्वियपर्ध्याप्तापर्धापत पंचें विद्यपदर्धाप्तापदर्धाप्त. संज्ञिपंचेंद्रियपर्ध्याप्तापर्ध्याप्त तिरयंग्जीवंगळोळ यथायोग्य-स्वस्थोपारिजनकरमीं बयवर्शांवर्व मेल्लियाबोडं चराचरतिष्यंग्जीवंगळागि जनियसवधं ब्दर्थं । होषैकेंद्रियापूर्णविकलाइच तथा ई पेळल्पट्ट स्थावरतेजस्कायिक वायुकायिकबादरसङ्ग-पर्ध्याप्तितिरयंगेकेवियजीवंगञ्जलव शेषाशेषपर्धाप्तपृथ्वीकाधिक बादरसङ्ग अप्काधिकपर्धाप्त-२० बादरसक्ष्म साधारणवनस्पतिनित्यनिगोंब पर्धाप्तबादरसक्ष्मचतुःगीतिनिगोदपर्धाप्तबादरसक्ष्म

बातरसूम्बयप्रान्तायपारतवेनोबातकाथिकाः नियमेन तिर्यमताबेबारवर्धते सर्वभोगभूमिकपर्योद्धयन्तित-त्रिकोकोहरश्तिमर्वेबाहरसूक्षरपर्यानायपारतपुष्कपरतेनोबायुमाबारणश्यान्तायपारविद्यात्रितिष्ठताप्रतिष्ठितप्रयोकीहित चतुःसंवयस्त्रिपर्योद्धयित्यंगायुषामेन बंघात् । श्रेषाः बाहरसूक्षमःवित्यापयीत्तपुष्कपरकायिकनित्यचतुर्गतिनियोदाः

बाहर और सुक्ष्म पर्यात-अपर्याप्त तेजन्कायिक और बायुकायिक जीव सरकर नियस१५ से तियंजगतिमें हो उत्पन्न हते हैं। क्योंकि उनके सर्वभागमूभिज पंचेन्द्रयोंको छाड़कर सर्व
जिलोकवर्ता मर्व बाहर सुरूप, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रश्नो, अप्, तेज, बायु, साधारण तथा
पर्यात-अपर्याप्त शिक्ति-अपतिष्ठित प्रत्येक, रो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहन्द्रिय, असंबी और संबी
पंचेन्द्रिय, इन सर्व तियंगोंकी ही आयुका बन्ध होता है! इससे तेजकाय-बायुकायके जीव
मरकर इन मर्व प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंगोंमें ही उत्पन्न होते हैं किन्तु भोगभूमिके तियंगोंमें
३० उत्पन्न नहीं होते।

१. चतुरगंतिनिगोद ।

प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रव्यांप्तित्यंगेर्केद्रियजीवंगज् तोवाजीवाज्युणं या तेजस्काधिकवायुकाधिक-बावरसृक्षमाय्यांप्तित्यंगेर्केद्रियंगळल्लव पृष्वीकाधिकबावरसृक्षमाय्य्यांप्तरं जप्काधिकबावर-सृक्षमाय्य्यांप्तरं साधारणवनस्यतिकाधिकनित्यनिगोवबावरसृक्षमाय्य्यांप्तरं चतुर्गातिनिगोवबावर-सृक्षमाय्यांपरं, प्रतिष्ठितप्रत्येकागय्यांपरं अप्रतिष्ठितप्रत्येकाय्य्यांपरं, द्वाद्वियजीवियचतुर्गिया-प्र्याप्तरं विकलास्व द्वादियजीवियचतुर्गिद्वयप्यांप्तरं तिरिक्ष एवंदितु संविष्ठस्वयुक्त्यमुक्त कारण-विवस्म तेजस्काधिक वाधुकाधिक बावरस्वभायप्यामाय्याम्यांप्रवेगळिणे जननस्यानजीवभेवंगळु-यां वेच्छलपृत्तेयुमी जीवंगळगमा तिर्य्यंग्वीवंगळ तिर्यम्यातियोळ तीर्थाननरिप तीर्थंकरस्वळल्ख मनुष्यरोळ अनियितुवरो जीवंगळांमतु तिर्यामनुष्यायुक्यंगळोळ्यारायुध्यमं कर्दुवरं वायमोक्ति-युक्पपुर्वारं ॥

यिल्ल नित्यवनुर्गातसूक्ष्मिनगोवविदं घोरमट्टुलरानंतरअववोळन्यत्राऽनुरमननागि बंदु मनुष्यनागि पुट्टिब मनुष्यंगे सम्यवस्त्रम् वेजसंयमपुं बोरेकोळनुं । सक्तलसंयमं संभितसदेवी विज्ञेवोषोयेअमरियलपुर्वुं। नित्ययेन गां क्षेत्रं अरियमनंतांत्रजीवानां वदातीति निगोर्वकम्मं। एकेंद्रियस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानरविद्याज्ञस्यानस्वान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्त्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्यान्तर्

पर्याप्तापर्याप्तप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकाः पर्याप्तापर्याप्तिहित्तचतुर्रिदियात्त्व तेशीहकोक्तिर्यस् त्रियष्टिशलाका- २५ पुरुषबर्जितमनुत्येषु च । तत्र नित्यबतुर्गतिसृत्मनिगोदागतमनुष्या सम्यस्त्वं देशसयमं च गृङ्कोयुर्न सकलसयम-

शेष वादर सूद्रम, पर्याप्त, अपयीत, प्रध्वीकायिक, अप्कायिक, नित्य निगोदिया, चतुर्गीतिनिगोदिया, पर्याप्त-अपयीत प्रनिष्ठित-अपतिष्ठित प्रत्येक, पर्याप्त-अपयीत हो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौड्निद्रय, चौड्निद्रय, चौड्निद्रय, चेद्राचित्रय, चौड्निद्रय, चेद्राचित्रय, चीड्निद्रय, चेद्राचित्रय प्रतियंचीमें और तरेसठ शलाक पुरुष रहित मनुष्योमें उपनन्म होते हैं। किन्तु इतना विशेष है कि नित्य ३० अधिर चकुर्गीत कृष्म निगोदसे आकर मनुष्य हुए जीव सम्यवस्त्र और देशस्त्रयमको तो प्रहण करते हैं किन्तु सकळसंयमको प्रदेश स्त्रयमको तो प्रहण करते हैं किन्तु सकळसंयमको प्रदेश स्त्रयमको निष्

રૂષ

प्पंवा प्रतिष्ठितप्रत्येककारी रंगळ्सवाबुधे बोर्ड पृथिष्याविष्णुट्यमुं केवस्याहार वेवनारकांगागळुलं दुमप्रतिष्ठितंगळ् । योवायेवकोवद्यरी रंगळिवतुं प्रतिष्ठितंगळणुतु । वसित्र तया तिरिविच तीरवाँननरेपि वसित्रवीवनुं आ पृष्ण्यसेकोवायुसाधारणवनस्पतिप्रत्येकवनस्पति द्वेदियजीतियवनुरिदियसम्बंबावरयुक्तमप्य्यांगापस्यांसलीवंगळु स्वरवायु-स्वितिकायकार्विव गोगमुरंपेदियतिर्ध्यंवर्ष विद्यु
' भूवनप्रयोदक्षात्मक्ष्यं केदिवावरयुक्तमित्रकायकार्विव मीगमुरंपेदियतिर्ध्यंवर्ष विद्यु
' भूवनप्रयोदक्षात्मक्ष्यं केदिवावरयुक्तमित्रकायकार्विक मिन्नप्रयोद्याप्यस्य विद्यु
पुरद्वर्षत्य प्रयमनरकार्वळं सावनरोळं थेतरोळं पुरद्वुमं तं वोडे वर्गित्रवीवं नरकार्वण्यक्षे
वैवाष्ट्रव्यक्तमुक्तस्य प्रयमनरकार्ळे सावनरोळं थेतरोळं पुरद्वुमं तं वोडे वर्गित्रवीवं नरकार्वण्यक्षं
वैवाष्ट्रव्यकमुक्तस्य प्रयमनरकार्ळे स्वर्यापास्यस्य प्रयानमक्ष्यः । ज्ञथन्यस्थिति पिळतोषमाप्रमरै॰ भागमक्कुमपुर्वरिवं प्रयननरकारेळु पत्योगमासंव्येयमामामात्रस्यित संभविमुगुमपुर्वरिवमा
प्रयमनरकरोळ पुरदुर्वु । द्वितीयपृष्टियोळस्यवाधिकेकतागरीपमं ज्ञयन्यस्थितियपुर्वरिवमा
द्वितीयादिनरकंगळोळसर्विकाते पुरदुवनर्लं । स्वर्वापुरिविकायवादिवं पृष्टभेवस्यामामाप्रतिरज्जरातंनसभावेरपितियमित्रकर्वेद्वेवपेळपुर्वेदिरं ॥
वेवरावत्वनंत्रविक्तं सेव्य नेकनं पुर्व विवायक्षिक्षण्यवरित्यः।

सण्णीवि तहा सेसे णिरये भोगेवि अञ्जुदंतेवि । मणुवा जांति चउम्मदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥५४१॥

संश्विप तथा तेथे नरके भोगेऽवस्युतातेऽपि । मतुष्या यांति चतुर्गितिपर्यंतं सिद्धिस्थानं च ।।
संश्वीप तथा संत्रिवंचेद्विय तिर्ध्यच्योवतु मसीन्नश्रीवनंते भुवनत्रवोदर्शत् सर्वेके द्वियबावरसूक्षमपर्याप्तापर्याप्त विकलत्रवपर्याप्तापर्याप्त असीन्नतीन्नपंचीन्नयर्याप्तापर्याप्त जीवंगठोळु
२० स्वायुःस्थितिकस्यवर्शावंचं तिर्ध्यमित्वयोळं पुरदुर्गुं । तोत्यंकरचक्रवर्तिचलवेववस्युवेवपरिवाप्तवेव रहितपर्याप्तापर्याप्तमृत्युवरोळं प्रथमनरकवोळं भावनामरिककायदोळं व्यंतरासरिककायदोळं पुरदुर्गु ससीन्नशेवं पृष्टुन्नरेयव शेषादितीयाविवस्पृष्यिगळोळं ज्योतिरसरोळं सीयस्थिकायुवाव

मिरपुपर्वेशः । असंज्ञी पृथ्वीकायिकोक्ततिर्यग्रनुरुपेषु प्रयमनरके भावनध्यंतरयोश्च न क्षेत्रदेवनारकेषु । कृतः ? तदायुःस्थितिर्वधस्योत्कृष्टेन पत्यासंख्येयभागमात्रस्यात् ।।५४०।।

संज्ञितिर्यडप्यसंत्र्युक्तसर्वजोवेषु सर्वनारकेषु सर्वभोगमूमिजेष्यच्युतांतसर्यदेवेषु च जायते । कर्मभूमि-

असंडी पंचेन्द्रिय सरकर पृथिवीकायिकके समान तियंच मनुष्योंमें, प्रथम नरकमें और भवनवासी तथा अन्तरदेवोंमें उत्पन्न होता है, श्रेष देवों और श्रेष नारकियोंमें उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि असंडोके आयुक्ता बत्कृष्ट स्थितिवन्य पत्त्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है ॥५४०॥

संह्री तिर्यंच भी असंह्री पंचेन्द्रियवत सब जीवोंमें तथा सब नारकियोंमें, सब भोग-भूमियोंमें और अच्युत स्वर्ग पर्यन्त सब देवोंमें उत्पन्न होता है। कर्मभूमिया पर्याप्त मतुक्य

सानमाद कल्पजरोळं स्वायःस्थितिपरिक्षयदिव मृत्तरानंतर भववो ळ्पटटगं । मनुष्याः कम्मेभपर्या-प्तमनुष्यर स्वायः स्थितिपरिक्षयवशादिवं नरकतिय्यंग्मनुष्यदेवगतिगळोळेनितनित जीव भेवंगळोळ वनितरोळं यथा प्रवचनं तथैव संहतन विशेषंगीळवमेल्ला नरकंगळोळं त्रसस्यावरवरप्रांप्तावरपरित कम्मंस्थित्यनुभागसंस्थानसंहननादिविशेषंगीळढं सर्ध्वतिय्यंचरोळं त्रसपर्याप्तापर्याप्तमनुष्यगति संस्थानसंहतन कम्मेरियस्यनुभागविशेषंगीळढं तीत्र्यंकरचक्रवरबलदेव विज्ञत सर्व्यमनुष्यरीळ त्रसपर्य्याप्त देवगति देवायुर्वेकियिकशरीर संस्थानवर्णगंधरसस्पर्शकरमंस्थिति करमानुभागादि-विशेषंगीळवं भवनत्रयादिसर्वात्र्यंसिद्धिप्रयंतमाव सक्वंवेवनिकायदोळं स्वायःस्थितिक्षयवर्शाददं पोगि पुट्टबर-। मपर्याप्तमनुष्यं कर्माभूमिष्य्याप्तापर्याप्तमनुष्यरोळं सर्वत्रेत्र सर्वतिय्यंग्जीवंगः ळेनितोळवनितरोळं स्वायुःस्थितिक्षयवर्शावदमनंतरोत्तरभवदोळपुददुग् । मंपेळदेरडवरे द्वीपद मुबन्त भोगभूसस्याद्विमनुष्यवगळं तिर्धांग्जधस्य भोगावनिज सम्याद्धि तिर्धांचवगळं सौधरमं- १० कल्पद्वयबोळ्पुटबुबर । तत्रतनिमध्यादृष्टि सासावनसम्यग्दृष्टिमनुष्यकगळं कुमानुष्यकगळं स्वायःस्थितिक्षयवर्शीवद मनंतरोत्तरभवदोळ् भवनत्रयामररागि पुट्दुव ह । सिद्धिद्वाणं च पंच-बज्ञकरमंभुमिगळोळरड्वर द्वीपव मनुष्यलोकदोळळळ मनुष्यदनळोळकेलंबर तीत्यंकरहकेलंबर चरमांगर केलंबर सामान्यमनुष्परव्यरव्यर्कोळ तीत्थंकरमनुष्यरुगळं चरमांगरुगळमप्य मनुष्यरुगळ तिर्ध्यक्सिज्ञ जोवनेय्वल्नेरयव स्वात्मोपलन्धिलक्षणसिद्धिस्थानम्मनेय्ववद् ॥

> आहारमा दु देवे देवाणं होदि कम्म तिरियणरे । पत्तेयपुढवि आऊ बादरपज्जत्तमे गमणं ॥५४२ ॥

आहारका त देवे देवानां भवति कर्मा तिर्ध्यंग्नरे । प्रत्येकपण्डयस्वादरपर्ध्यातके गमनं ।। बाहारकाहेहान्मृतानां गमनं देवे भवतीति वाक्यभंबंधः स्पात् । प्रमत्तसंयतरगळाहारक देहिदिदं मतरावरादोडं कल्पजरोळं कल्पातीतजरोळं जननम्बकं । देवानां गमनं सीधम्मीविकल्पज

मनुष्याः पर्याप्ताः संश्युक्तसर्वजीवेषु कल्पातीतदेवेषु च, तदपर्याप्ताः पर्याप्तापर्याप्तकर्मभूमिसर्वतिर्यग्सामान्य-मनुष्येषु त्रिशाद्भोगभ्रमितियंगमनुष्या जवन्यतियंग्मोगभ्रमितियंवरच सम्यग्दृष्ट्यः सौधमद्वये तिनिष्यादृष्टि-सासादनाः कुमनुष्यादच भवनत्रये, चरमांगाः स्वात्मोपल्लिक्षलक्षणं सिद्धिस्वानमाप्नुवंति ॥५४१॥

आहारकदेहेन मतप्रमुससंग्रतानां गमनं वैमानिकेश्वेत भवति । देवानामत्पत्तिः सर्वार्थसिद्धयंतानां

आहारकशरीरके साथ मरे प्रमत्त संयतींका गमन वैमानिक देवोंमें ही होता है।

संज्ञी पंचेन्द्रियवन सब जीवोंमें और कल्पातीत अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता है। अपर्याप्त २५ मनव्य कर्मभूमिके पर्याप्त-अपर्याप्त सब तियं चोंमें और सामान्य मनव्योंमें उत्पन्न होते हैं। तीस भोगभूमिके तियंच और मनुष्य तथा असंख्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी जघन्य तियंच भोगभूमिके तियँच यदि सम्यग्दृष्टी होते हैं तो सौधर्म ईशानमें उत्पन्न होते हैं। और मिध्या-दृष्टि या सासादन तथा कुभोगमूमिके मनुष्य भवनत्रिकके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। और चरमञ्जरीरी मनुष्य स्वारमोपल्डिधरूप सिद्धिस्थानको प्राप्त होते हैं ॥५४१॥

१, "मं स्थिमक -मृ० ।

₹0

काळमं कल्यातीतजरगळमं स्वरवायुस्थितिकायवर्जीवं शृतरावरावोडं पंवरवाकरमंभूमितिर्धंव-पंचेंद्रिय संज्ञिपस्यामरोळं स्वयंभूरमग होपार्ढेषुं स्वयंभूरमणसमृद्रधुमें विवरोळु पर्यामितिस्थैवपंचे-द्रियसंज्ञिस्थळवरखवरज्ञाञ्चरतिर्धंवसमळुमाियमुं यथायोग्यं पुरदुवदः। नास्वत्त्यमुं क्षायोजन-प्रमाणमप्य सनुष्यक्रवेक सन्मभूमिगळ्यविनेवर्धात्रीत्यंकर्तत्व बक्कषरः वलवेववासुवेवरुगळे व विज्ञेषयुक्वरं सामान्यमनुष्यरुमािसम् पुरदुवदः। आकत्यकर्त्वाक्षेत्र सीवस्मद्रयवेवस्कळूनळमे प्रत्येकवनसम्भित् पच्यायवादप्यर्थास्त्रविवंकरोळं जननसम्हं।।

> भवणितयाणं एवं तित्थूणणरेसु चैव उप्पत्ती । ईसाणता एगे सदरदुगंता हु सण्णीसु ॥५४३॥

भवनत्रयाणामेवं तीरचौननरेषु चैवोरपितः । ईत्रानांतावेकेट्रिये ज्ञतारद्विकांतारखण् संजिषु ॥

१० भवनत्रयदेवकंळ्गळां करण्यवगळां पेळवंते मनुष्यलोकतिर्ध्यंग्लोकंगळ प्रतिबद्धकर्मसूर्मिन
गळोजू संज्ञातपर्वेद्वियसंज्ञियप्रवित्तिर्ध्यंक् जीवंगळोजं कर्मसूर्मिमत्रतिबद्धस्वेद्यस्व । ईत्रानकरणवानाविता वेवानां गमनं भवनत्र्यं भीवलागोजानकरणवानावान देवकक्र्यं गळोकेंद्रिय
जीवंगळोळं जननमक्षुं । ज्ञतारद्विकांतावितो वेवानां गमनं संज्ञिषु खलु भवनत्र्यं भीवलागेंद्व

१५ श्रातरसहलारकरणविद्यिक्तकाद्यं वेवकक्रुंगळां मनुष्यलोकप्रतिबद्ध पंववतकरमंभूमाजपर्यामपंवेद्विय संज्ञितिर्ध्यंग्लोकंगळोळं त्वर्यम्बद्धस्वयंभूरमणद्वीपावरभागपुतस्वयंभूः
रमणवारमसमुद्रदेवेळ जवनावकाळोवसमुद्रंवजोळं वर्ध्यात्त्रविद्धस्वति स्थलचरलवरज्ञकदर
तिर्ध्यंग्लीवंगळोळं जननमक्ष्कुं । चितु खुगांतिजोवंगळणे तद्मवपित्यस्यामानुत्तिरुक्तंतरभवपहणित्यमळलक्व्यवनेत्पावंग्ल संक्षेपांवदं पेळरपद्वः ।

क ॥ नानाविधजीवंगळोळेनुं तोडळिल्लबंतु पुट्दुव दुःखं । नानागतिजग्गेर्देरिदेनुं तडिंदर्दे पिडि जिनश्रीपदमं ॥

पंचरधकर्मभूमिमनृष्येष्येव नात्यत्र । सहलाराताना तेषु च पंचरधकर्मभूमिलवकोत्रककालोरकरत्यंभू:सणहीप-परार्थेतसमृत्रक्षीत्रायांत्रकरत्वललवरत्यिंजु च ईवानांताना तेषु च बाररपर्यासपृष्यवप्रत्येकवनस्पति-मेरैकेंद्रिये च । भवनत्रयाणा तेष्यपि मनुष्येषु तीर्यंकरारित्तिवाशिकालावापुरुवद्यवित्येव ॥ ५४२-५४३ ॥

२५ सबीर्थिसिद्धि पर्यन्त देवों हो उत्पत्ति पन्द्रह कर्मभूमियों के मनुष्यों में हो होती है, अन्यत्र नहीं। सहसार पर्यन्त देवों की उत्पत्ति उन मनुष्यों में तथा पन्द्रह कर्मभूमि, अवशासमुद्र, कालोद-समुद्र, नवस्थादमा अध्याप अध्याप समुद्रमें संझी पर्योग्त जलवर, थलवर, नमयर तिर्थवों में होती है। हैमान पर्यन्त देवों की उक्त मनुष्य तिर्थवों में जोते है। हमान पर्यन्त देवों की उक्त मनुष्य तिर्थवों में जोत बादर पर्योग्त पुण्यों, अप, प्रत्येक वनस्पति एकेन्द्रियों में होती है। भवनत्रिक के देवों की भी उत्पत्ति ईशान इ॰ स्वर्णवन्त्र जानना। किन्तु मनुष्यों में वे तांबंकर आदि त्रेसठ सलाका पुरुषों अपन्त नहीं होते हैं। ॥४२-५४॥

१. ईसाणंताणेमे सदरदुगंत ण सण्णीस ।-म० ।

अनंतरं नामकम्मेनंप्रस्थानंगळं चतुर्दंग मार्ग्यंगमळोडू गायास्टकविवं योजिविवयचः--णामस्स वंघटाणा जिरयादिसु जव य बीस तीसमदो । आदिमख्वकं सच्वं पण खण्णव बीस तीसं च ॥५१४॥

नाम्नी वंबस्थानानि नारकाविषु नव विश्वतिस्त्रिशवत-। आवितनघट्कं सक्त्रं पंच बङ् नव विश्वतिस्त्रिशक्त ॥

नासकम्भंदंषस्थानंगज्ञु नरकाविष्णतुर्गितिगळोज्ञु कर्मावदं नरकगितयोज्ञु नव विद्यतिप्रकृतिस्थानम् जित्रार ग्रुकतिस्थानसुमें बेरड्डं स्थानंगजने त्रृं नरकंगळ नारकस्कंज्ञु कट्टुबर ।
नारकगित २९ १ ३० । बल्लि नवविष्यतिप्रकृतिस्थानमं पंचेदियपम्यांप्रतिर्व्यग्गम् पंचेद्विय पर्व्यात्ममुख्यातिषुतमाणिषु माधविष्य्यतमात्र नारकर कट्टुबर । जित्रात्मकृतिस्थानमं पंचेद्वियपर्व्यात्मत्यंगतिषुमुद्योत्मात्मपुतमाणिषु माधविष्य्यतमात्र नारकर कट्टुबर । पर्वात्ममुख्यातिः १०
तीत्थेयुतमाणिषु मेधे पर्व्यतमात्र नारकर कट्टुबर । २९ । ति । न । । ति । व । ति । ति । ति। ति। विष्या । ति। विष्यान्यातिः
विष्युत्तमाणिषु मेधे पर्व्यतमात्र नारकर कट्टुबर । ति। म । ते। ति। विष्यान । ति।।
विष्युत नार्वात्मकषु सुगस्यानिवक्षेद्वं वेषस्थानंगज्ञु ष्रंचगौरवत्रपर्वि योजिनस्वयान् विकास्यक्ष्यां स्थानिवक्ष्यां प्रस्थानिवक्षयेष्ठम् प्रतिस्थानं पेक्रव्यवृत्यपर्युविष्यमंत्र पेक्रव्यवृत्तिस्य क्ष्यविद्यान्यक्ष्यात्मिय्याद्वि नारकरिव्यदं मृतुष्य १५
गतिषुतनाणिषु नवविद्यानमने।वने कट्टुवरेकं दोष्ठे सात्मावननोज्ञु तिर्थ्यगतिद्वयमुष्ट्यातेषु

एवं चतुर्गतिज्ञाना च्यवनोषपादान संक्षेपेणोक्त्याधुना तानि बबस्यानानि चतुर्दशमार्गणासु गाथाष्टकेनाह---

नामबंधस्थानानि नरकादिगतिषु क्रमेण नरकगती नयविश्वतिकं विश्वत्कं व । तत्र नवविश्वतिकं पंत्रीक्षयप्रतिविद्यानिकं पंत्रीक्षयप्रतिविद्यानिकं पंत्रीक्षयप्रतिविद्यानिकं पंत्रीक्षयप्रतिविद्यानिकं पंत्रीक्षयप्रतिविद्यानिकं प्रतिविद्यानिकं विद्यानिकं विद्यानिकं प्रतिविद्यानिकं प्रतिविद्यानिकं प्रतिविद्यानिकं विद्यानिकं वित

इस प्रकार चारों गतिके जीवोंका जन्ममरण संक्षेपसे कहकर अब उन नामकर्मके बन्धस्थानोंको चौदह मार्गणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं—

नामक में के बन्धस्थान नरकादि गतियों में से कमसे नरकगति में उनतीस और तीस दो २० बैंचते हैं। उनमें से पंचीन्द्रय पयोग नियंचगति महित और मनुष्याति सहित उनतीसको समझी पर्यन्त नारकी चौचते हैं। और पंचीन्द्रय पर्याग्न नियंचगति सहित उनतीसको बण्धोत सहित तीसको सामझी पर्यन्त नारको चौपते हैं। और पर्योग्न मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसको सामझी पर्यन्त नारको चौपते हैं। और पर्योग्न मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसके स्थानको सेणा पुरुषी पर्यन्त ही बोधते हैं।

मार्गणाओं में गुणस्थानों की विश्वक्षासे बन्धस्थानों का लगाना सुगम है; क्यों कि गति, २५ इन्द्रिय, पर्गाप्त आदि विश्वेषको पहले प्रत्येक स्थानके साथ कहा है। उनमें से मिश्यादृष्टिय अस्य साधादन सम्बन्धस्थान विश्वेषको विश्वेषायिक स्थानको साधादन सम्बन्धस्थान स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स

१५ तिर्यंशतिद्वयोधोत्यंषस्य सामावते छेदात् । असंयता मनुष्यगतिपुतं च नवविद्यतिकं तत्केविदाधीनगकं मनुष्यगतिप्यमितीर्यंतुतं विद्याधीनगकं मनुष्यगतिप्यमितीर्यंतुतं विद्याधीनगकं सामाव्यकं । त्रियंगतौ आधान्येच यद् । तत्र वयोविकतिकं त्यावरदादराययाँति अद्विद्यतुतं त्यावरद्वायाप्यमिति कित्तिकं त्यावरद्वादराययाँति अद्विद्यतुतं त्यावरद्वायाप्यमेति कित्तियाप्यमेति कित्तियाप्यमेति कित्तियाप्यमेति कित्तियाप्यमेति कित्तियाप्यमेति कित्तियाप्यमेति विद्याप्यमेति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्यापति विद्

क्योंकि तियँचगति, तियँचानुष्वीं और उद्योतके बन्धकी व्युच्छिति सासादनमें ही हो जाती है। असंयन सम्यव्दुष्टी नारकी मनुष्यगति सहित उनतीसका बन्ध करते हैं। उनमें से आदिके तीन नरकोंमें कोई कोई मनुष्यगति पर्याप्त तीर्थंकर सहित तीसका बन्ध करते हैं।

तियंचगतिर्मे आदिके छह ही बन्धस्थान हैं। उनमें से तेईसका बन्धस्थान स्थावर २५ बादर अपयोप्त एकेन्द्रिय सहित या स्थावर सुस्त अपयोप्त एवेन्द्रिय सहित वंधता है। पच्चीसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय बादर प्रयोप्त सहित, या एकेन्द्रिय सुर्द्धम पर्योप्त सहित, या एकेन्द्रिय सुर्द्धम पर्योप्त सहित, या त्रम अपयोग्त सुन्द्रिय त्या त्रस अपयोग्त मनुष्यगित सहित या त्रस अपयोग्त मनुष्यगित सहित वंधता है। छन्डीसका बन्धस्थान प्रथ्वीकाय विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय आति सहित वंधता है। छन्डीसका बन्धस्थान प्रथ्वीकाय विशिष्ट बादर एकेन्द्रिय आत्र वियंचगति सहित वंधता है। अठाईसका स्थान त्रसपयोग्न त्यान्द्रिय सहित या त्रस पर्योग्न देवगति सहित वंधता है। अठाईसका स्थान त्रसपयोग्न त्यान्द्रियः

१. म<sup>°</sup>मागियुं देवें।

त्रसम्बादरमर्गाप्तं द्वीविष्वाविष्यचतुरिद्वयंचेविष्वित्यंगितयुत्तोद्योतयुत्तमाणिये कट्टुबरं बुद्धस्य । क्रक्ययप्य्योप्ततिर्यंचरुन्तु व्याविष्ठातिरमानं पोरागि शेषस्थानंगळस्तुमं कट्टुबरः। २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । ११ । १९ । ३० । ११ । । वेषसित्तमं के स्टुबरः। सनुष्यगतिष्ठात् र ११ । २६ । २६ । २८ । २० । ३११ ।। वेषसित्तमालं वेषस्यतिष्ठात् वर्षाव्याति नविष्ठाति त्राव्यातिष्ठात् वर्षाव्याति नविष्ठाति त्राव्यातिष्यानयनुष्ट्यमं कट्टुबरः। वेषमितः। २५ । ए व २६ । ए वा उ २९ । ति । म २० । ति । पितः व । म ति । पितु गतिमार्गयोज् नामवेषस्थानंगळं पेळवनंतरामिव्याविष्ठाराणंगळोळ् नामवेषस्थानंगळं पेळवनंतरामिव्याविष्ठाराणंगळोळ् नामवेषस्थानंगळं पेळवनंतरामिव्याविष्ठाराणंगळोळ्

पंचक्खतसे सन्वं अडवीस्रणादि छक्कयं सेसे । चटमणवयणोराले सङ देवं वा विगुन्वदरो ॥५४५॥

पंचाक्षत्रसयोः सब्बँमब्टर्विकात्यूनाच्चयट्ककं क्षेत्रे । चतुम्मैनोचचनौदारिकेव्वष्टी देववद्- २० वैक्षियकद्विके ॥

सिंदियनार्गणेयोळनेवरं पंचेंद्रियमार्गणेयोळ् वेळवपरिल्हसर्थं सर्व्यनासवंघरवानसक्कुं। संवृष्टि:—पंचेंद्रियवंच २३।ए अ।२५।ए प। अ।अ।२६।ए अ।उ।२८।न । वे ! २५। जि।ति।च।अ।सं।म।वे।ति।२०।बि।ति।च।अ।सं।ति।उ।म।ति।वे। जा।२१।वे।ति। जा। ७।१।अगति। ई पंचेद्रियस्वं नारकरोळमसंतिसंचित्रंचेद्रियस्वं तिय्यंचरोळं सनुस्यरोळं वेवनकरोळमस्तिसंचेद्रिय-तिय्यंचरोळं सनुस्यरोळं वेवनकरोळमस्त्रोको अवअयमसमयबोळ्च पंचेद्रियकानिनासकर्म्यन

त्रसप्यान्तमनुष्यातियुतं च । त्रिशस्कं त्रस्यादरप्यान्तिद्वत्रित्रसुत्यनिर्मगत्युयोतयुतं । क्रम्यययन्तियु तान्येवाष्टात्रिशतिकं विना पंच । मनुष्याती सर्वाणि । देवगती पंचविश्वतिकवद्दियातिकनवदिशतिकत्रित्रतःकानि ॥५४४॥ अवॅदियादिमार्गणस्वाह् —

इंडियेमार्गवाया पंवेडिये कायमार्गवाया त्रवे च सर्वाण, शेवानु एकॅडियादिय चत्त्रपु पृथ्वीकायादिष २० तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति नियंचगति सहित या त्रसपर्याप्त मनुष्यगति सहित वेंथना है। तीसका स्थान त्रस वादर पर्याप्त दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, वियंचगति और उद्योत सहित वेंथता है।

लब्ध्यपर्याप्त तिर्यंच अठाईसके बिना पाँच स्थान बाँधता है। सनुष्यगतिमें सब ही स्थान बाँधते हैं। देवगतिमें पचचीस, लब्बीस, चनतीस, तीस चार ही स्थान बाँधते हैं। १५४४॥ हिन्द्याति सार्गणाओं में कहते हैं—

हिन्द्रय मार्गणामें पंचेन्द्रियमें, और कायमार्गणामें त्रसमें सब बन्धस्थान हैं। होष एकेन्द्रिय आदि चारमें और पृथ्वीकायादि पाँचमें आदिके छह स्थानोंमें से अठाईस बिना पाँच-पाँच, स्थान हैं। चार मनोयोग, चार बचनयोग और औदारिककाय योगमें सब बन्ध-स्थान हैं। बैक्कियिक योग और बैक्कियिक सिक्षमें देवगतिकी तरह बार बन्धस्थान हैं।।अध्या

१. एतद्गाबायाष्ट्रीका अन्नस्यंद्रनामांकितायां टीकायां विकिष्ठतयोपलब्या । ला चायमा— इंडियमार्गणायां पंचेंद्रिये सर्व २३ । ए जा २५ । ए प । त्र जा २६ । ए जा। उ । २८ । न । दे । ृर९ । विति चाज संम देती। ३० विति चाज संति च माती देजा। ३१ देती जा। १ जयति । द्रदं पंचेंद्रियस्यं नारकेषु

20

विपाकजीवविपाकित्वविनाविकर्मुलंगळ्य पंचाईद्रियाणि एष्विति पंचेंद्रिया जीवा यें वितु पंचेद्रियस्व साद्द्रयसामान्यकापकाविकं क्याप्त नारकतिर्ध्यमनुष्यवेशकाळीळु व्याप्यस्वविकं पंचेद्रियस्वं सिद्धमनकामेकं रोष्टे—

"ब्यापकं तदतन्त्रिष्ठं ब्याप्यं तन्त्रिष्ठमेव हि ।

व्याप्यं तु गमकं प्रोक्तं व्यापकं गम्यमिष्यते ॥"

एंबिंतु ब्यापकमप्प पंचेंबियत्वं तिनव्छनुमतन्तिष्ठमुमन्तुं। व्याप्यं तिनव्छमेयप्पुर्वीरदं पंचेंबियत्वं नारकरोळं तिर्यंचाविगळोळमक्त्रं।

नारकत्वं नारकरोळेयवकुं तिष्यंगावित्वं तिष्यंगावित्वं तिष्यंगावित्रळोळेयककुमेंबुवर्यं । मत्तं तद्भव-सामान्यपेकीयिवं ॥

> "अस्में अस्मेंश्य एवास्थी धर्मिमणोऽनंतधर्मणः । अंगिरवेन्यतमांतस्य शेषांतानां तवंगता ॥"—आप्रमी० २२ का० ।

पंचसु व मार्गणासु तदादियट्कमष्टार्विश्चतिकं विना, चतुक्चतुर्मनोवाग्योगेव्बौदारिककाययोगे च सर्वाणि वैक्रियिकतन्त्रिययोगयोदेवगरसुकानि चरवारि ॥५४५॥

विशेष —केशववर्णीकी कन्नड़ टीका गा. ५४५ में विम्तारसे नयोंकी चर्चा है। इससे १५ संस्कृत रूपान्तरकार नेमिचन्द्र टीकाकारने उसे अपनी संस्कृत टीकामें छोड़ दिया है। इसीसे ए. टोडरसळजीकी टीकामें भी उसका अनवाद नहीं आ सका है।

गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें कर्मकाण्ड ए ७०४ पर टिप्पण क्रवमें लिखा है कि अभवचन्द्रके नामसे अकित इसकी टोकामें नीचे लिखा अधिक पाठ पाया जाता है। हमने उसे कन्नद टीकासे मिलाया तो बहु अक्षरताः मिल गया। इससे बहुँ उसका हिन्दी २० अनवाद दिया जाता है—सं.

[यह पंचेन्द्रियत्व नारिकयोंमें, संझी-असंजी तियंचोंमें, मनुष्योंमें और देवोंमें होता है। भवके प्रथम समयमें पंचेन्द्रिय नामकर्मके उदयसे प्रकट पाँच इन्द्रियां इनमें हैं, अदः पंचेन्द्रिय हैं।

पंचेन्द्रियत्वरूप साद्द्रय सामान्य व्यापक है और वह नारक, तियंच, मनुष्य और २५ देवोंमें व्याप्त है। कहा है—

'जो ज्यापक होता है वह तत्में भी रहता है और अतत्में भी रहता है, किन्तु जो स्थाप्य होता है वह तत्में ही रहता है। अतः स्थापक गमक होता है और स्थापक गम्य होता है और स्थापक गम्य होता है। अतः विवेच, मनुष्य, देव सबमें पाया जाता है। किन्तु नारकपना नारिकयों में ही पाया जाता है, तियें वपना तियं चों में ही पाया देश आता है। किन्तु नारकपना नारिकयों में ही पाया जाता है। किन्तु नारकपना नारिकयों में ही पाया देश की स्थापन की स्थापन की स्थापन की हो है—

संश्यर्षत्रितिर्मंतु मनुष्येषु देवेषु च स्यात् । अवत्रवमसमये पंचेतियनामोदयानिर्भूतपंचेतियाण्येष्विति पंचेतियाः, तस्य साद्वयसामान्यत्वात् ।

वर्मे वर्मेऽन्य एवाको धर्मिणोऽनंतवर्मणः । अंगित्वेऽन्यतमांगस्य शेवांतामां तदंगता ॥१॥

वस्तुविन पृथ्वीत रपट्यायक्प वर्म्मण्य विवर्षीयवमनंतव्यम्मणः अनंतानंतव्यम्मण्य अवस्तानंतव्यम्मण्य अस्तानंतव्यम्मण्य वस्तुविन वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्म्म वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वरम वर्मम वरम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्मम वर्

"अनेकांतात्मकादत्र्यादपोद्घृत्यांजसान्नयः । तत् प्राप्त्युपायमेकांतं तदेशं व्यावहारिकं ॥" [

अनेकांतात्मकावश्यांत् अनेकानमात्मकामप्य वस्तुविनताँणदं तस्त्राप्त्युगायमेकांतं वस्तु- १० विननेकांतप्राप्तिगुगायमूर्तानश्चयनपविषयमेकांतगं तदंशं व्यावहारिकं क्यं निश्चय नपविषयमैकात्तः वस्तुविनअंशमदुव्यवहारनयविषयमक्रुनदं अयोत्सुत्य वेनकेव्विदेशेंडवु नयः नयविषयमप्युवरिवं नयसक्कं ॥

"प्रकाशयन्न मिथ्या स्याच्छन्धात्तच्छाख्यवस्स हि । मिथ्याऽनपेक्षोनेकांतक्षेपान्नान्यस्तदस्ययात् ॥ [

सः वा प्रमाणविषयारथंबेकवेजप्राहियप् निज्ञवयम्बद्धारनयं तां पिढिविद्देकांतमं स्याच्छ-ब्दात् स्यारपर्विदं प्रकाशयन् बेळिपसुनं न मिण्या स्यात् मुनयमक्ष्कुः । हि तया हि अंतेयक्कुमस्ते । यत् आउदो दु स्याच्छब्दारप्रकाशयच्छास्त्रं स्यारपर्विदं विज्ञाभिमुत्तीबद्दं शास्त्रं न मिण्या स्यात् ।

ंधर्मी वस्तु अनन्त धर्मवाही होती है। उसके प्रत्येक धर्मका प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता है। उनमें-से एक धर्मके सुख्य होनेपर शेष धर्मगौण हो जाते हैं।'

इस प्रकार ऊर्ध्वता सामान्यकी विवश्वासे भी उनके पंचेन्द्रियत्वका समर्थन होता है।

वही पंचे न्द्रियत्व नयका विषय भी होता है। कहा है-

'अनेकान्तात्मक अर्थसे उस अनेकान्तात्मक अर्थकी प्राप्तिके उपायभृत उसके एक-एक अंशको प्रथक करके कहना नय है, वह नयका विषय है।'

प्रमाणके विषयमूत पदार्थके एकदेशको प्रहण करनेवाला निश्चयनय अथवा व्यवहार- २५

पूर्वोत्तरपर्यायरूपमाणां विवशवाऽनंतपर्याणां वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे व्रति अन्य एवार्थः पृथवेताराः । तेषु पृथयपेवन्यत्यस्य कस्वविद्वितितस्य वर्षस्याययिक्वे विति वेषवर्षाणा तदंगता तदवयनता स्त्यूर्णवाः स्वामाय्यविवक्षयापि तत्पंचेद्रियत्वं एकांतत्वानेकाताम्या मम्पितं । तदेव पंचेद्रियत्वं पुनर्मविषययपि । तथाह्नि

खनेकांतारमकादर्यादयोदयुत्याजसाम्नयः । तत्प्राप्त्युपायमेकातं तदंशं व्यावहारिकं ॥१॥

अनेकांदात्मकादयात्सकाधात् तदनेकांतात्मकार्यस्य आप्त्युपायमूतं व्यावक्कारिकं प्रवृत्तितिवृत्तिसाधकं तदंशं एकांतं एकस्यभावं पृवककृत्योण्यते स परमार्थतो नयः स्यात् नयविषयत्वात् ।

प्रकाशयम् मिध्या स्यान्छन्दात्तन्छास्त्रवस्य हि । मिध्याऽनपेतोऽनैकातक्षेपामान्यस्तदस्ययात् ।।१॥ स प्रमाणविषयार्थस्यैकदेशसाही निरूचयनयो व्यवहारनयो वा स्वगृहीतमेकातं स्थान्छक्दात्प्रकाशयन् यं तु पिष्याक्ष्पमत्तते पेळल्पहरुड्डा स्वारकारः सत्यकांछनः एवितु अन्येक्षां नयः स्यारय-निर्पेक्षमप्य नयं मिष्यः पिष्यंयनुळ्ळवषकः । मिल्कि मिष्यः एवितु अन्यावियाक्रतियणमप्युवरियं सत्यर्षोयाऽप्रत्ययातमकः । स्याच्छव्वनिरपेक्षमावोडके दुर्श्यमककृते वोडे अनेकांतक्षेपात् स्याच्छव्य-निरपेक्षमावोडा एकांतमनेकांतत्वविवं तोलगुगुमंतनेकांतत्वविवं तोलगिवोडेनादुवं वोडे तबत्य-यान्नान्यः अनेकांतातिकममावोडे वस्तु अनन्यमककुमा एकांतमो वेयककुमंतागृतं विरक्षवस्तुवककुमतु जिनमत्मत्तरः । श्रीसमंतभद्वस्वामियिवं निक्षियस्यदृद्दः ।

> 'सघम्मंणैव साव्यस्य साघम्यादिवरोधतः । स्यात्कारप्रविभक्तात्यंविशेष व्यंजको नयः ॥—[ बाप्तमी० १०६ ]

स्यावनेकातं वस्तु स्यावेकातं वस्तु एवितु सधम्मेणैव समानवम्मेमनुळ्ळूबरिबमे प्रमाणनय-रै॰ सायनंगळिबं साध्यस्य साध्यमप्यनेकातद सावस्याविवरोधतः सद्वावस्मेत्यवर्ताणवं विरोधमिल्लप्यु-बरिवं स्यावनेकातं वस्तु एवितु स्यात्कारप्रविभक्तात्यं स्यात्कारिवं वैप्यविक्रतपट्ट वस्तुविन विज्ञेषः एकातमबु व्यव्यमसकुमयक्के व्यवकः व्यवकम्प्युड्। नयः नयमं दु वेकल्पट्टुड् ।

> "नयोपनयैकांतानां त्रिकालानां समुख्ययः। अविभाइभावसंबंधो द्रश्यमेकमनेकथा ॥" [बाप्रमी० १०७]

१५ नय अपने द्वारा गृहीत एकान्तको स्थात् शब्द पूर्वक प्रकाशित करनेसे मिथ्या नहीं है किन्तु सुनय है। क्योंकि निरपेक्षनय मिथ्या होता है। स्थात् सापेक्षनय सम्बा होता है। कहा है—स्यान्कार सत्यका चिक्र है। स्थात् निरपेक्षनय मिथ्या है, दुनैय है; क्योंकि वह अनेकान्तका तिरस्कार करता है। अनेकान्तका तिरस्कार करते हो एकान्त ही रहता है और वह अक्सत है।

२० स्वामी समन्तभद्रने कहा है—बस्तु स्थान् अनेकान्तात्मक है स्थान् एकान्तात्मक है इस प्रकार प्रमाण और नजरूप साधनसे साध्य अनेकान्तात्मक बस्तुको सिद्धि होनेमें कोई विरोध नहीं है। वस्तु स्थान् अनेकान्तरूप है इस प्रकार स्थास्कारसे प्रविभक्त बस्तुके विशेष-का व्यंत्रक नय है। और भी कहा है—

न मिथ्या स्थान् मुनयः स्थान् हि यस्मास्कारणात्ताप्रत्येका मिथ्यः । किवन् ? स्थाच्छन्यसायेकानिरयेक्षवास्त्रवन् २५ 'स्थास्कारः स्यत्कांडमः' इति वचनात् । मिथ्य इत्याक्षाद्याकृतिगणत्यानगर्यवीद्याक्रत्ययातः स्थाच्छक्यनित्येकाः कर्षे दुर्गयः स्थान् ? अनेकांवसोयान् । तत्योपाच्चानैकांवी न, एकांव एव स्थान् तथा सति ववस्तु, तात्र जिननत्वं । श्रीसर्यत्यस्त्रस्त्रामितोक्तं—

सवर्गणैव साध्यस्य सावम्यदिविरोषतः । स्यात्कारप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नयः ॥१॥

स्यादनेकातं वस्तु स्यादेकातं वस्तु इति सम्रमणिव स्थानवर्गणेव प्रमाणनयसायनेन साध्यस्य अनेकातस्य ३० साम्रम्यदिविरोमतः सद्गवर्णस्यादिवरोषात् स्यास्त्रेकातं बस्तिवति स्यास्कारप्रविभन्तार्यस्य वस्तुनी विद्येष एकातः व्यंत्यः, तस्य व्यंत्रको नयः । तथा चोवतं—

नयोपनयैकातानां त्रिकासाना समुख्ययः । अविश्वाङ्भावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकथा ॥१॥

3 .

त्रिकालानां मूर्वं कालंगळ नयोपनयैकांतानां नयाश्व उपनयाश्व नयानामंत्रा उपनयाः। नयोपनयास्त एवैकांतास्तेवां नयोपनयैकांतानां निश्चयय्यवहारनयविषयंगळप्येकांतंगळ समुख्ययः समुवर्य अविभाइभावसंबंधः अनश्वरवस्तुतंत्रयमण्डुम् कारणींद्वं द्रश्यमेकमनेकघा प्रथ्यमो दु-भनेकप्रकारसन्त्रुं।

"मिष्यासमूहो मिष्या चेन्न मिथ्यैकांततास्ति न । अनपेक्षा नया मिथ्या सापेका वस्तुतोऽत्यंकृत् ॥ —[ आप्तमी० १०८ ]

नयोपनय विषय मनिनु मेकान्त मेयक्कुमध्युवरिना त्रिकालगोचरंगळप एकांतंगळ समुख्यं निष्यासमूहमागलेचेळ्कु-। मा निष्यासमूहं अभिष्येयक्कुमध्योडे नयविषयदर्वादवसदेल्लम्ं सत्यमक्कुमध्योडे निष्यानयैकांता नास्ति निष्यानयैकांतत्व मंबुदिल्ल्डे पोकुमें वितु न न बाच्यं नुडियल्लेकेके वोडे अनयेका नया निष्या स्थात्कारानयेक्रसप्य नहिस्कृतिसुं निष्यानयंगळप्युत्तु । १० स्थात्कारसायेक्रसप्य नयंगळनितुं वस्तुतोरथंकृत् वस्तुवृत्तियिवनिष्टप्रकोजनमं लाळ्तुं ।

यितु पेळत्वट्ट सामान्यनयं नित्त्वयभ्यक्शरनयभेवित्वं द्विविधमक्कु-। मा नित्त्वयनयं शुद्धाशुद्धभेवित्वं द्विविधमक्कुं । ध्यक्शरनयं सद्दभूतासंद्रभूत मेवित्वं द्विविधमक्कुमल्लि सद्भूतनयं शुद्धपूनशुद्धमुं भेवनुव्वरितसमृद्भूतमुग्वरितसभुदभूतमुत्रे दुं द्विविधमक्कु-। मतुप्वरितासद्भू-तमृपुप्वरितासद्भूतमुत्रे वसद्भूतमुं द्विवधमक्कु नितु वक्नयंगळ्युवे तेवोडे :—

त्रिकालगोचर नयैकान्त और उपनयेकान्त अर्थात् निश्चय और व्यहारनयके विषय-भूत अर्थोका समुदाय, जो सदा अविनाशी अभिन्न सम्बन्धरूप है वह द्रव्य है और वह एक तथा अनेकरूप है।

शायद कोई कहें कि नय और उपनय तो एकान्त—एकधर्मको विषय करते हैं अतः चनका सदुदाय भी निष्या एकान्तोंका समूह होनेसे मिथ्या है। किन्तु ऐसा कहना चित्रत २० नहीं है, क्योंकि स्थान् पदसे निरपेक्षनय मिथ्या होते हैं और स्थात् सापेक्ष नय वस्तुक्प होनेसे इक्षमाधक होते हैं।

यह सामान्य नय निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है। निश्चयनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे दो प्रकार है तथा व्यवहारनय भी सद्भूत और असद्भृतके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से सद्भृत व्यवहारनय भी शुद्ध-अशुद्धके भेदसे अथवा उपचरित- २५ अनुपचरितके भेदसे दो प्रकारका है। असद्भृतनय भी अनुपचरित और उपचरितके भेदसे

त्रिकालानां त्रिकालगोचराणां नयोपनयैकाताना नगायच तटंशाः—उपनयास्च नयोपनयाः त एव एकाताः निरुपययबहारनयिवययमाः तेषां समुच्चयः सनुदायः अविश्वाद भावसंबंधः अनववरवस्तुसंबंधः स्यात् ततः कारणात् द्रव्यमेकमनेकथा अनेकप्रकारं स्यात् ।

निध्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकांततारित न । खनरेसी नयी निध्या सापेक्षी बस्तुतोऽर्यकृत् ।।१॥ नयोमन्त्रानानेकांतिवयत्वात् तरेकांतानां समुक्त्रीः मिथ्यासमूहः व निर्मये चेत्रात्, नयविषयत्वेन सम्यत्वात् तदा निध्यानम्हैकांततारित तदािन न स्याकारानाचेक्षी नयो मिथ्या वाकस्तु वस्तुतः वस्तुतः वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्त्रस्य वस्तुत्वस्त्रस्य वस्तुत्वस्त्रस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्त्रस्त्रस्य वस्तुत्वस्त्रस्य स्त्रस्य स्त्यस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस

कर्त्राचा बस्तुनो भिन्ना येन निरुचयसिद्धये ।

साध्यंते व्यवहारोऽसौ निरुवयस्तवभेददृक् ॥"--[ अन. ष. १।१०२। ]

बस्तुविन कशिविषम्मँगळ् बस्तुविनसाँचवं भिन्नंगळागि साधिसस्यबुबुबेकं बोर्डे निरुवय-सिद्धिनिमित्तवागि येन आउबो दीरबमबु व्यवहारनयमें बुवकुं । निरुवयनयमें बुग कशिविषम्मै-५ गळ्गे बस्तुविनोळभेवगं काण्यु ॥

"सन्बेंऽपि शुद्धबुद्धैक-स्वभावाश्चेतना इति ।

शुद्धोऽशुद्धश्च रागाद्या एवात्मेत्यस्ति निश्चयः ॥"--[अन. घ. १।१०३।]

सब्बेंडपि चेतनाः येस्ला जीवंगज्रं शक्तियोळं व्यक्तियोळं शुद्धबुदेकस्वभावाः शुद्धंगळ्ं बुद्यंगळूमें चेकस्वभावंगळ्यप्युत्त । इति धितों दु शुद्धः शुद्धनिरचयनयमक्कुं । तु मत्ते रागाद्या १० एवरमेति रागाविगळे आरमनिवितु अशुद्धः अशुद्धनिरचयनयमक्कुं ॥

> सद्भूतेतरभेदाद्वघवहारः स्यात् द्विधा भिदुपचारः । गुणगुणिनोरभिषायामपि सद्भूतो विषट्ययादितरः ॥—[ अन. घ. १।१०४ ]

सद्भूतेतरभेदात् सद्भूतगुमसद्भूतगुभे व भेववत्ताणिवं व्यवहारः स्याद्विषाः व्यवहारनय-मेरडु प्रकारमबहुमल्खः गुणगुणिनोरभिषायामपि गुणगुणिगळे अभेवगुंटागृत्तं विरलु निहुपचारः १५ भेदमनुपचरिसुउडु सद्भूतः सद्भूतव्यवहारनयमब्दुः । विषय्ययत् गुणमुं गुणियुमल्खवल्लि भेवमुंटा-गुणं विरलु अभेवमनुपचरिसुबुडु । इतरः असद्भूतव्यवहारनयमब्दुः ॥

दो प्रकारका है। इस प्रकार छह नय हैं। कहा है-

जिसके द्वारा निरुचयका सिद्धिके लिए कर्ता आदि धर्म वस्तुसे भिन्न साथे जाते हैं वह व्यवहारनय है। और जो वस्तुमें कर्ता आदिके अभेदको देखता **है वह** निरुचयनय है।

सभी चेतन प्राणी शक्ति और व्यक्ति रूपसे (?) एक शुद्ध-चुद्ध स्वभाववाछे हैं, यह शुद्ध निश्चयनयका उदाहरण हैं। तथा आत्मा रागादिरूप है यह अशुद्ध निश्चयनयका उदा-हरण है।

सद्भूत और असद्भृतके भेदसे व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। गुण और गुणीमें

वसद्भूतोऽध्यनुपवरितोपचरितभेदाद् द्वेषा । इति वण्णयाः । तद्यवा-

कर्त्राचा वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साध्यते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदभेददृक् ॥१॥

कर्षांदयो समी वस्तुन. सकाशाद्धिलाः साध्यंते । किमचै ? निश्चयसिद्धये येनासौ व्यवहारनयः स्यात् । निश्चयनयस्तु तेया कर्णोदिसमीणा वस्तुन्यभेददर्शनं ।

सर्वेऽपि शुद्धवृद्धैकस्वभावादवेतना इति । शुद्धोऽशुद्धदव रामाच्या एवात्मेत्यस्ति निद्धयः ॥

सर्वेऽपि चेतनाः प्राणिनः शक्तितो व्यक्तितश्च शुद्धबुद्धैकस्वमावाः इति शुद्धनिक्चयनयः स्यात् । ३० तु-पुनः रागाचा एवास्मेरपयुद्धनिक्चयनयः स्यात् ।

सद्भृतेत भेदाद् व्यवहारः स्याद् द्विषा भिदुपचारः । गुणगुणिनोरभिदायामपि सद्भृतो विपर्ययादितरः ॥१॥ सब्भूतःशुब्घेतरभेवात् द्वेषा तु चेतनस्य गुणः । केवलबोधावय इति शुद्धोतुपचरितसंजो ऽसौ ॥—[अन. घ. १ ११०५।]

तु मत्तमा सद्भूतः सद्भूतव्यवहारतयं श्रुद्धेतर भेवात् श्रुवाश्वद्धभेववस्थिवं हेषा द्विप्रकार-मक्कुमल्लि चेतनस्य गुणाः चेतनगुणंगळ् केवलवोषावयः इति केवलकानाविगले वितु श्रुद्धः श्रुद्धः सद्भूतव्यवहारनयमक्कुं । असौ अदु अनुपचरितसंज्ञः अनुपचरितमें व पसर्तुळ्ळ सद्भूतव्यवहार-नयमक्कुं ॥

> मत्यादिविभावगुणादिचत इत्युपचरितकः स चागुद्धः । देहो मदीय इत्यनुपचरितसंज्ञस्त्वसद्भूतः ॥—[अन. घ. १।१०६।]

मत्याविविभावगुणाः मतिज्ञानाविष्यः विभावगुणंगळप्यवतः । चित इति जीवन गुणंगळं -वितु उपचरितकः उपचरितसद्गृतव्यवहारनयमक्तुं स चाशुद्धः बहुबुमशुद्धः सद्भृतव्यवहारनयम् - १० में दु मक्तुं । तु मसं वेही मबीय इति वेहसे नवे वितु अनुपचरितसंज्ञः अनुपचरितमे व संज्ञेयनुळळ-असद्भृतः असद्भृतव्यवहारनयमक्कुं ॥

बेजो मबीय इत्युवचरितसमाह्यः स एव चेत्युक्तं।

नयचक्रमूलभूतं नयवट्कं प्रवचनपटिष्टैः ॥—[अन. ध. १।१०७।]

मत्रीयो देश इति येन देशमें दितु उपवरितसमाख्यः उपवरितमें व पेसरतुच्छहु। स एव १५ अभेद होनेपर भी भेदका उपचार सद्भून व्यवहारनय है। और भेदमें अभेदका उपचार असद्भत व्यवहार तय है।

सद्भृत व्यवहारनय शुद्ध और अशुद्धके भेरसे दो प्रकार है। चेतनके गुण केवल-झानादि हैं यह शुद्ध सद्भृत व्यवहारनय है। इसीको अनुपचरित सद्भृत व्यवहार नय कहते हैं।

सितिश्व आदि वैभाविक गुण जीवके हैं यह उपचरित नामक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार-नय है। 'शरीर मेरा हैं' यह अनुपरित नामक असद्भूत व्यवहारनय है। 'यह देश मेरा है' यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनव है। इस प्रकार ये छह नय प्रवचनोपेदष्टा गणधर आदिने नयवक्तारक मृत्यभूत कहें हैं।

सद्भूतासद्भूतभेदाद् व्यवहारनयो द्विषा तत्र गुणगृणिनोरभेदे सत्यपि भेदोपचारः स सद्भूत- २५ व्यवहारनयः। भेदे चाभेदोपचारः स असद्भूतव्यवहारनयः स्थात्।

सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद् द्वेषा तु चेतनस्य गुणाः । केवलबोषादय इति शुद्धोऽनु ।चरितसंज्ञोऽसौ ॥१॥

तु-पुनः स सद्भूतव्यवहारनयः शुद्धागुद्धभेदात् द्वेषा ॥ तत्र चेतनस्य गुणाः केवलज्ञानादयः इति शुद्धसद्भूतव्यवहारनयः । असौ पुनः अनुपचरितनामा स्यात् ।

मस्यादिविभावगुणाध्यित इत्युपचरितकः स चातुद्धः । वेहो मदीय इत्यनुगचरितसंत्रस्वसद्भृतः ॥१॥

मतिश्रुताविविभावगुणा जोवस्येत्युग्वरितनामा स नाशुद्धसद्मृतव्यवहारनयः स्यात् । तु---गुनः देहो मदीय दृत्यनुष्यरितनामा असद्भूतस्यवहारनयः स्यात् ।

देशो मदीय इत्युपचरितसमाह्नः स एव चेत्युक्तं । नयचक्रमूरुभूतं नयखद्कं प्रवचनपटिष्टैः ॥१॥

चेति वा असद्भृतव्यवहारनयमक्कुमें बिंदु नयचक्रमूलभूतं नयचक्रशास्त्रकक् कारणमप्य नयबद्कं वण्नयंगळु प्रवचनपटिष्ठेः परभागमपट्रनळप्य गणवराबिशुनिमुख्यारितं उक्तं पेळस्पद्दुदु ॥ व्यवहारपराचीनो निक्वयं यश्चिकोर्थति ।

बीजादीनां विना मुद्धः स सस्यानि तिसक्षति ॥--[वन. घ. १।१००١]

ध्यवहारनयक्के पराग् सन्यन्य मुहनावनात्रुमोवर्षनु निश्चयमने माडलिच्छियसुपु मातं बोजाविसामग्रिपित्लवे ससिगळे पृट्टिसलिच्छियसुर्गु ॥

व्यवहारमभूतात्थं प्रायो भूतात्थंविमुखनमोहात् ।

केवलमुपयुंजानो व्यंजनवर्ष्णस्यति स्वात्यति ।।—[अन. व. १।९९।] व्यवहारनयविषयमविद्यमानात्येमदं भुतात्यैविमुखजनगळ ज्ञानवर्त्ताणदं निश्वयव्यतिरिक्तः

१० व्यवहारमो दने उपयोगिसुवेने बातनुपदंशगळने मेल्डु स्वार्थान्नाविगळलाँगवं किडुगुं।।

भूतात्र्ये रज्जुवस्त्वैरं विहत्तुं वंशवनमुहुः । श्रेयो घीरैरभतात्र्यों हेयस्तद्विहृतीश्वरैः ॥—[अन. घ. १।१०१। ]

भूतारमें निरस्वतमयविषयनपरार्थबोळू रज्जुबत् मिळियोळे तंते स्वैरं मुहुव्वहर्त्तु तंनिच्छोंच मरळ मर्राळ विहरिसत्वेडि बंशबत् बिविरने तु पिडिबोडे लेयः बोस्लिस्ते ब्यवहारनयमीळि-१५ तक्कुं । घोरेस्तिहिह्नतेष्टवरेत्र्यः भूतार्थबोळू स्वैरविहारपरिणतरूप घोरदगळिबमा व्यवहारिबय-मप्य अभूतार्थ हैयनक्कुं । स्वाव्यमक्कुमें बुदर्थ । मुळिबवर्गोल्लं व्यवहारत्यं हेयल्से बुदर्थ ॥

जो मृद्ध व्यवहारसे विमुख होकर निश्चयको प्राप्त करना चाहता है वह बीज आदि साममीके विना धान्य उत्पन्न करता चाहता है। व्यवहार अभुताथ है जो भूताधेसे विमुख जनोंके मोहवश केवल उसीका उपयोग करता है वह अनके विना केवल दाल-प्राक्त का अपि व्यवसाय करीका उपयोग करनेवाले पुरुवकी तरह स्वाथ-मोझसे आड होता]है। जैसे नट रस्सीपर स्वच्छन्दतापूर्वक विद्याद करनेके लिए वार-वार वांसका सहारा लेता है और उसमें दक्ष हो जानेपर उसे छोड़ देवा है, उसी प्रकार धीर मुमुक्तको निश्चयनयमें निरालक्षन-पूर्वक विद्याद करनेके लिए वार-वार व्यवस्वारनयका आठक्बन लेता चाहिए और उसमें समर्थ हो जानेपर उसे छोड़ देना चाहिए।

२५ मदीयो देश इत्युपचरितनामा असद्भूतव्यवहारनयः स्वात् । इत्येवं नयचक्रणास्त्रस्य मूलमूत नयघट्कं प्रवचनपटिक्टैर्गणधरादिभिक्ततं ।

व्यवहारपराचीनो निश्ववं यरिवकीर्षति । बोलादिना विना मुद्रः स सस्यानि सिमुक्तिः ॥१॥ व्यवहारे पराहमुली यो मुद्रो निश्चयपुरगदिवितृतिक्छति स बोलादिमाक्सीं विना सस्यान्यृत्वादिय-तृत्तिक्छति ।

व्यवहारममुतार्षं प्रायो मृतार्यविमुख ननमोहात् । केवलमुपर्युनामो व्यवनवद् भ्रद्यति स्वार्यात् ।।१।।
 व्यवहारनयं — अविद्यमानेष्ट्रीवपर्यं निरुवयनयिमुखनन निताज्ञानाधिकवयनिरपेशं व्यवहारमेदैकमुप्यंत्रानो विविधितायरिमञ्ज्यवरी केवलं मालीनमुपर्यकानोऽलादैर्यया ।

मूतार्थे रज्युवस्वरं विवर्तु वंशवनमृहः। श्रेयोधीररमृतार्थो हेयस्तविहरीववरः॥१॥ निरमयनविषये स्वैरं पुर्हावहर्तुं धीरः व्यवहारमयः श्रेयः रज्ज्यां यथा बारणैवेणुर्वेवा मृतार्थे ३५ स्वैरविहारपरिणतैस्तु हेवःन वेधैरिस्तवर्थः।

मत्तमनेकातात्मकमप्य बस्तुविजोळिक्दियोर्बिंबं हैश्वप्येणियं साध्यविज्ञेषयाचात्म्यप्रापण-प्रवणप्रयोगं नयमं वित्त सामान्यक्षणममुळ्ळ नयं नैगमाविजेबिंवं सप्तविध्यमकुमास्ळ इवयं सामान्यवुस्तम्यंमकुष् । तिद्वयं इच्यात्त्यकनयमकुं । यद्यायं विज्ञोषणे बुदर्यंमकुषु व्यावृत्तियं कु बुद्रय्यं । तिद्वयं प्र्यायात्तिकनयमकुन्-। मा यरेक्टर मेहंमळु नैगमाविनवंगळकुमक्क विज्ञेष-क्ष्मणं चेळल्यकुपूर्वतं बोक्डमिर्मृत्तात्वं संकल्यमात्रप्राही नैगकः । जानव्यनात्यसंकल्पमाहि नेपमन-क्ष्मणं चेळल्यकुपूर्वतं बोक्डमिर्मृत्तात्वं संकल्यमात्रप्राही नैगकः । जानव्यनात्वसंकल्पमाहि नेपमन-क्ष्मप्ते विज्ञेष्ट चेळल्यकुपूर्वतं बोक्डमिर्मृत्तात्वं संकल्पमात्रप्राही नेगकः । जानव्यनात्रप्राही समान-व्यावित्तिमणं वित्तं केयो कु क्षम्पत्रप्तान्तिमणं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्तं वित्त

अनेकान्नात्मक बस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी अपेक्षासे साध्यविश्रेषके यथार्थ स्वरूप-को प्राप्त करानेमें समर्थ प्रयोगको नय कहते हैं। यह नय सामान्यका उक्षण है। नैगम आदिके भेदसे उसके सात भेद हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य या उत्सर्गको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय अर्थात् विशेष या व्यावृत्तिको विश्य करनेवाला पर्यायार्थिकनय है। उन दोनोंके भेद नैगम आदि हैं। उनका उक्षण कहते हैं—

अनिजयन्त अर्थके संकल्प मात्रको महण करनेवाळा नैगमनय है। जैसे हाथमें कुठार किर जाते हुएसे किसीने पूछा — किस किए जाते हो? वह बोळा — रस्सी छाने जाता हैं। उस समय रस्सी बनो नहीं है फिर भी रस्सी बनानेके संकल्प मात्रमें रस्सीका उपवहार करता है। इसी प्रकार पानी छेकर आते हुए पुरुष्ते किसीने पूछा —क्या करते हो? वह बोळा — भात पकाता हूँ। इस समय भात तैयार नहीं हुई है। फिर भी उसीके छिए उसका प्रयत्त है। इस प्रकार अनेव्यवहार नैगम नयका विषय है। अपनी जातिका अविरोधपूर्वक सब भेदसहित पर्यायों में एकत्व छाकर सबको प्रवृत्त हो। अपनी जातिका अविरोधपूर्वक सब भेदसहित पर्यायों में एकत्व छाकर सबको प्रवृत्त कर स्वावत्त हो। अपनी जातिका अविरोधपूर्वक सब भेदसहित पर्यायों में एकत्व छाकर सबको प्रवृत्त कर स्वावत्त हो। इसके तीन उदाहरण हैं—सन्, इच्य और वह। 'पन्,' कहनेपर ('सन्,' इस प्रकार वयन और विज्ञानकी प्रवृत्तिकर छिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सब

स्वजात्यविरोधेनैकत्वमाश्रित्य पर्यायाकांतभेदात्समस्तब्रहणात्संब्रहः । सत् ब्रब्धं घटः इति । बन

ये बितु पेळल्पड्रातिरकु सत्ते व वाग्विकान अनुप्रवृत्ति किंगानुमितसत्ताचार भूतंगळ विशेवरहित-विवमेल्लवर संग्रहमण्डुमेते द्रव्यमें वितु नुवियल्पड्रातिरकु द्रवति गण्छति तोस्तान्यपर्यायानिति द्रव्यमें वितुपल्लित जीवाजीवतद्भेवप्रभेवंगळ संग्रहमण्डुमे येते घटपेवितु नुडियल्पड्रातिरकु घटडुद्धि अभिकानानुगर्वालगानुमितलकलारथेसंग्रहमण्डुमी प्रकारमन्यमुं संग्रहनयनिवयमण्डुं ॥

प संग्रहनयबोळिककल्पट्टत्यांच्यां विधिषुव्यंकमवहरणं व्यवहारमें विद्यु भेदमहणं अपवहारनय-मक्कुं। विधियं बुदाउदे दोडे आउदो दुं संग्रहनयगृहोतात्यं तदनुष्ट्यंदियमे व्यवहारं प्रवित्तमुगु-में विद्यु विधियं बुदाकुं अदे तें दोडे वेळल्पडुगुं। सन्देसंग्रहिद्यमाउदो दुं सत्संग्रहितत्यद्द्वदुष्टमन-पेक्षित्विद्योतं संव्यवहारकं योग्य मल्ते दु ग्रत्सतद्द्य्यं गुणी वा येदितु व्यवहारत्यकमाअधिसत्य-डुगुं। संग्रह नयविषयद्व्यविद्यु संग्रहाक्षिप्रजोवात्वे विज्ञेषानयेक्षमप्युद्धीर्द संव्यवहारं प्रवय-१० स्ति दु यद्द्य्यं तज्जविद्याच्यां संद्यु व्यवहारम्यमनाव्ययसत्यदुः। अत्तामा जीवाजीवंगळ-र दुं संग्रहाक्षिप्रगंगळादो इं संव्यवहार योग्यंगळल्ले दु अत्येकं देवनारकादियुं घटादियुं व्यवहारनय-विद्याश्रविसत्यक्षा-। मित्री नयसन्त्वरंगं विज्ञित्यक्षस्य दे प्रनिव्यभागिसन्तः।

पदार्थोंका महण होता है। तथा इन्य कहनेपर—जो उन-उन पर्थायोंको द्रवति-प्राप्त करता है वह द्रव्य है अतः उकसे उपलक्षित जीव-अजीव और उसके भेद-प्रमेदोंका प्रहण होता है। पि तथा घट कहनेपर घट जुद्धि और घट शब्दके अनुगत लिंगसे अनुमित सब पदार्थोंका प्रहण होता है। इसी प्रकार अन्य भी संप्रहत्यका विषय होता है।

संगहनयके द्वारा संगृहीत पराधोंका विधिपूर्वक भेद प्रहण करना व्यवहारनय है। संगहनयमें जिस कससे पहण किया गया हो उमी कमसे भेद करना यह विधि है। जैसे सर्व संप्रहक्ते द्वारा जिस सन्का प्रहण किया है जिस करना यह विधि वार्षे वह रूप संप्रहक्ते द्वारा जिस सन्का प्रहण किया है जनतक उसके भेद न किये वार्षे वह रूप या गुण है ऐसा स्ववहार नयका आश्रय विधा ताता है। संगहनयके विषय उच्चसे भी जीव-जजीव भेदोंकी अपेक्षा किये विना व्यवहार शक्य नहीं हैं, अतः जो उच्च है वह जीव-अजीवके भेदसे वो प्रकारका है ऐसा व्यवहारनयका आश्रय वेना वाहिए। संगहते आहिम जीव और अजीवसे भी व्यवहार नहीं चलता। प्रयोकके भेद वेद-नारको आश्रय वेना होता है। १५ इस प्रकार यह नय तबतक चलता है जवतक भेदकी गुंजाइस नहीं रहती।

सदित्युक्ते सभीत वान्त्रिजानानुग्रनृत्तिं ज्यानृतितस्तायारभूतानामविधेयेण सर्वेषां सम्रहः स्थात् । तथा इत्यानित्युक्ते इत्यति पञ्छित दास्तान् पर्वाचानित इत्यानित्युक्तित्वजीवानित्युक्ते स्वति पञ्छित दास्तान् पर्वाचानित इत्यानित्युक्तित्वजीवानित्युक्ते स्वत्ये पञ्छित्यान् । तथा यह स्त्युक्ते पञ्छित्यप्रभितानानुगर्मालगानुगितस्त्रकार्यार्थः स्वत् त्यात् । त्यात् स्त्रकृत्यान् स्वत्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्वस्त्रक्तित्यक्तित्यक्तित्वस्तित्वस्तित्यक्तित्यक्तित्यक्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्वस्तित्यस्तित्वस्तित्वस्तित्यस्तित्वस्तित्यस्तित्वस्तित्यस्तित्वस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यस्तित्यत्वस्तित्यानान्तियाः।

ऋणु प्रगुणं सुत्रयति तंत्रयति स्वीकरोतिति ऋणुसुतः पूर्व्यापरंगळप्य त्रिकालविवयंगळं त्यिविति वस्तेमान विवयंगळं स्वीकरिसुगु मतीतानागतंगळणे विनण्डानुत्यन्त मागुसं विरक्त संध्यवहाराभाववत्यिनानुषु वस्त्रैवात्समयमात्रमञ्जू । तद्विवयपद्यायमात्र प्राह्म्यकुमी ऋणुसुत्रनयमंताविडे संध्यवहारकोषप्रमंगमक्कु में वेनल्वेक वोडे नयक्के विवयमात्रप्रवांनं माडस्पर्द् 
बाबुवां हु सव्यंन्यसमुह साध्यमबु लोकव्यवहारमक्कुमप्पूर्वारवं । किंगसंब्या सार्यनावि व्यक्तिवार 
निव्यंतिष्ठमानं काळ्वत्यसमक्कुं । बल्कि पुष्यतारका नलत्रमं तिबु किंगस्वमित्रारमं बुदु । जलमापो 
वर्वाः एवितिबु संध्याव्यभित्रारमं बुदु । सेना वनाप्यारतं ये वितिबु साधनव्यभित्रारमं बुदु । कलमापो 
वर्वाः एवितिबु संध्याव्यभित्रारमं बुदु । सेना वनाप्यारमं ये वितिबु साधनव्यभित्रारमं बुदु । कलमापो 
वर्वाः एवितिबु स्वयाव्यविद्यार एहि मन्ये रचेन यास्यित न हि यात्यसि यातस्ते पिता एवेबु पुष्वववर्षभित्रारमक्कु । बावेबद्वद्वारस्यां पुत्रो जनिता एविबु कालक्यभित्रारमक्कु । संतिक्वते प्रतिक्रते 
विरमति उपरमति एविबुपप्रहष्यभित्रासम्बद्धानितो प्रकार व्यक्तः द्वाराची काळन्यमंत्रायममं इवर्गभिक्तं वोडे अन्यार्व्यकन्यार्थवोडने संवधानावमपुत्रविदं । वितावोडीनयं लोकसमयविरोय-

ऋजु प्रमुणं सुत्रपति तंत्रपति स्वीकरोतीति ऋजुसूत्रः। पूर्वाचरात् त्रिकाणविषयान् त्यवस्या वर्तमान-विषयात्रेव स्वीकरोति । अतीतानामातामा विरागत्त्रपत्रस्य संव्यवहारामायात् । वोत्रपि वर्तमानः समयमात्रः तद्विययपयियमात्रपाही स्थाययं ऋजुसुत्रपयः। तथा शति संस्थात्रहारजोणप्रसंग इति न याच्यं नयस्य विषय-मात्रप्रदर्शकस्यात् लोकस्थबहारस्य च सर्वनसमृद्वशाम्यस्यात् ।

िन्यसंस्थासाधन।दिव्यभिचारित्वितिधानः शब्दनयः। तत्र पृष्यस्तारका नसत्रनिति लिगव्यभिचारः। जलमापो नर्याः इति संस्थाव्यभिचारः। छेना वनमध्यास्ते इति साधनव्यभिचारः—कारकव्यभिचारः। आदिश्चात एहि मन्ये रचेन यास्यसि यातस्ते थिता इति पृष्यव्यभिचारः। विचवदश्वास्यां पुत्रो बनिता इति

कारकादि-कारक । २. वनिष्—प्रत्यय—उपत्रमाँ—लौकिकशास्त्रविरोधसक्कुं । द्वदंनात्—विद्वदर्यात्
—सामत्वर्यात्—प्रामाविभेदनात् ।

सक्कुमं व बोर्ड विरोधमावोडमक्डुं। तत्विष्वार्यमणुटेयक्डुं। न मैवन्यमालुरेक्छानुवर्यात्रमत्ति । वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्रवर्ये व वात्यवर्ये व वात्रवर्ये व

किन्तु इससे ठोक और शास्त्रका विरोध होनेका भय नहीं करना चाहिए। यह तरब विचार है। औषधि रोगीको इच्छाके अनुसार नहीं दी जाती। नाना अर्थोंका समभिरोहण करनेसे समिमरूढ़ नय है—अर्थात् नाना अर्थोंको त्यागकर एक अर्थमें शुक्यतासे रूढ़ होने-बाढ़ा समिमरूढ़ नय है, जैसे गौ ज़ब्द गाय आदि अर्थोंमें वर्तमान रहते हुए भी पशुओंके १५ अर्थमें रूढ़ है। अथवा अर्थका झाता झाय अर्थके अनुरूप शब्दका प्रयोग करता है। एक अर्थका बोध पक शब्दसे होनेपर पर्योग शब्दका प्रयोग व्यर्थ है। यदि शब्द मिन्न है तो अर्थमें भी मेद होना ही चाहिए। इस प्रकार नाना शब्दिक नाना अर्थ माननेवाडा समिन-रूढ है। जैसे इन्द्र, शक, पुरन्दर तीन शब्द एकार्थवाचक माने जाते हैं किन्तु उनके अर्थ मिझ हैं। इन्द्रन करनेसे इन्द्र, शक्तिशाड़ी होनेसे शक्त और नगरोंको दारण करनेसे पुरन्दर कहा २० जाता है। इसी प्रकार सर्थत्र जानना। अथवा जो जहाँ अधिरूढ़ है वह शुक्य रूपसे वहीं अधिरूढ़ है। जैसे इस समय आप कहाँ स्थित हैं? क्तर है—आस्मामें। क्योंकि एक बस्सु दूसरी बस्तुमें नहीं रहते। यदि ऐसा न हो तो जीवके झानाहि और पुद्गाठके रूपादि आकार्य रहने छंगे।

काल्य्यभिषारः । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरामते उपरामति इत्ययं प्रप्नहृष्यभिषारः । एवंप्रकारः शब्दनयन्यायः २ (?)। कुतः ? जन्यार्यस्यान्यार्थनाधंवंषात् । एवं चेदयं नयः लोक्समयविरोषः इति न वाच्यं तस्विषार एवं स्यात् भैपन्यमातुरेच्छानुवति न तवापि प्रयोक्तस्यम् ।

नानार्धसमिन्दीहणात्सभिक्वडः । यदा कारणात् नानार्थान् हि परित्वज्यकार्धसमिनुस्त्वचेन स्वः ।
गौ इति शब्दः गयादिषु वर्तमानः पत्नुत् इदः । अथवा वर्धकः क्राप्यार्थानुस्यं शब्दं प्रयुक्ते तमैकार्धस्यक्राव्येत ज्ञातकात् वर्षाव्यक्षस्ययोगोजनंकः । शब्दम्येदोन्दित् वेदर्शयेते भवतेत्त्रार्थसम्बद्धस्य स्वावद्यति नामार्थ-३. सनिरोहणात्समानिकः, दंदनातिकः, शक्ताल्क्कः, पूर्वरिणात्यूरंदरः इत्येवकारेण सर्वत्र ज्ञातक्यं । सम्बद्धाः सः शस्त्री यमानिकः स तमानत्वासिनुस्त्वत्वे नाचिरोहणात्यमिनकः । इदामी वव भवानास्ते ? आस्तर्मिन् सर्वदेवरे पृत्यनावात् । अन्यव्या ज्ञानादोनां क्यादीनां स्वावदेवां स्वावः ।

येनारमना भूतस्तेनेवाध्यवत्तात्यवंभूतः । स्वाभिवेयक्रियापरिणतिक्षणबोळेतच्छववं युक्तनन्तुमन्यकाळवोळ् युक्तमल्तु । एतं बोद्ययवैवंवति तवैवंतः नाभिवेषको नापि पूककः ऍवितु । यवैव पच्छति तवैव गौः न स्वितो न क्रयितः ऍवितु । वषवा एनारमना येन झानेन भूतः परिणतः तेनैवाध्यवताययति । यवेद्वान्निक्तमपरिष्टत वास्त्या द्वांधिनः एवित् एवंभूतन्वयप्तियस्पद्वर्षु ॥

इंतु पेळल्यह् नैगमाबिनयंगळूतरोत्तरसुक्ष्मिषययस्यविषयो इत्यं पूर्व्यं पूर्व्यहेतुक्तस्यविषयु-मरियलः इड्डाविति नयंगळ् पूर्व्यप्र्यविषद्धमहाविषयंगळ्युत्तरोत्तरानुक्काल्पविषयंगळुमप्पुर्वे तं-वोडे प्रव्यक्कनंतरावितयत्त्राणिवं प्रतिशक्तिभक्तमानंगळागि बहुविकल्पंगळप्युड् । अविवेल्ल्य वयंगळ् गौणमुक्यतेयिवं परस्यरतंत्रगळ् पुरुषारचेक्रियासाधनसामरूपंदत्ताणिवं सम्यन्दर्शनहेतुगळ्।

इंतु तद्भवसामान्य सावृद्यसामान्यंगळनाव्ययिति जीवक्कं पंचीहयत्ववोळ् प्रमाणनय-विवयत्वविवयत्त्रविवयन्त्रेकोतत्वयुं सिद्धमादृविबुष्णकार्णामते तक्ष्यंबुक्तजोपद्रव्यंगळ्गे सव्यक्तम्यं-विप्रमोक्षणकाणनोकावोळ् संसारिजोवंगळगमेकोहियाविक्तशिलाककर्मावयज्ञनित एकोहियावि-पर्व्याव्यकोळं तत्सामान्यद्वयविवसोविकं प्रमाणकविवयत्वविद्धननेकोतत्वमुमेकोतत्वमुमरि-यव्यक्तुन् ।

जो जिस रूप है उसको उसी रूप जानना प्रंकृत है, शन्दका जो वाच्यार्थ है उस क्रियारूप परिणमनके समय ही उस शब्दका प्रयोग पुक्त है, अन्य समयमें नहीं। जैसे जिस समय इन्दन क्रियाशील है उसी समय इन्द्र है अभिषेक यः पूजा करते समय नहीं। जब चले तभी गौ है बैठा वा सोते हुए नहीं। अथवा जिस आस्मा अर्थात् झानरूपसे परिणत हो उसी रूप जानना एवंसूनं नय है जैसे 'इन्द्रके झानरूप परिणत आस्मा इन्द्र है' आगको जाननेवाला आस्मा आग है।

नैगम आदि नयोंका विषय च्चरोत्तर सूक्ष्म होता है इसीसे चनका यह क्ष्म रखा गया है। इनका विषय पूर्व-पूर्वमें महान है और विरुद्ध है किन्तु च्चरोत्तर अनुकूछ और अल्प विषय है। क्योंकि द्रव्य अनन्त शक्तिवाला है अतः प्रत्येक शक्ति भेदसे बहुत विकल्प होते हैं। ये सब नय गौणता और गुक्यतामें परस्परसे सन्बद्ध हैं, बनमें पुरुषार्थकी क्रियाको साधनेकी सामध्ये है तभी वे सम्यग्दर्शनमें निमित्त होते हैं।

इस प्रकार तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्यको लेकर जीवका पंचेन्द्रियत्व

येनात्मना मूतस्त्रेनैवाध्यसाययतीत्वैर्यन्तः । स्वाभिषेविक्रियापिणातिकाचे एव तच्छव्यो युक्तो नाम्यकाछे यदा इस्ति तवैर्वेदः नाभियेवको नामिश्रुककः । यदैव गच्छित तदैव गौः न स्थितो न स्वियत इति । अववा वैनातमा तानेन नृतः परिणत्तनैनाध्यसाययति वर्वेद्यानिज्ञान्तरिणत बाल्मा इंद्यानिनः । नैनयादीनायृत्त रो-त्रस्वनिवययसेनार्यं कवः । पूर्वपूर्वेद्वकः वयी पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकृताश्वाययाः स्युः । हृतः ? क्रणस्यानंत्रवाक्तिः प्रतिवर्क्षियसानस्ये बहुविकत्याः स्युः । त्रै वर्वे नया गौणमुक्षयया परस्परतेनाः ३० पूर्वपर्णिक्रयात्रावराक्तिः प्रतिवर्णवर्षान्तियाः ।

एवं तः प्रवसामान्यसावृत्यसामान्ये बाधित्य जीवस्य पंचेंद्रियत्वे प्रमाणन्यविषयत्वेनानेकांतत्वमेकांतत्वं

"जबजीसुणाविष्ठवक्यं सेसे" क्षेचेकेंब्रियाविच्युरिब्रिय पर्ध्यंतं वेच नामस्यापनंगळुमष्टाचिष्ठस्यूनाविचर्कमचर्चुं। ए। बि। ति। च। बंच। २३। ए ज। २५। एप। ज ज। २६। एप। बा
उ। २५। वि। ति। च। पं। म ३०। बि। ति। च। पं। ति उ। प्रसंगळोळु बंच २३। ए ज २५।
एप। ज ज २६। एप। जा। उ८। न। तु। २५। बि। ति। च। पं। ति। म। वे। ति। वे। ति। वे। ति। वा। पं। ति। च। पं। ति। वे। ति। वे। ति। वे। ति। जा। ०। । सगिति।
तेच पुष्प्यसीजीवायुवनस्तिगळ्गे वंच। २३। एज २५। एप। ज ज। २६। एप। ज ज। २५।
बि। ति। च। पंति। म। ३०। बि। ति। च। पं। ति। उ। चतुम्मँनोवचनौवारिकेप्यष्टी ८।
सरस्यासस्योभयानुभयमनोवचनौवारिककाययोगंगळं ब्रॉभन् योगंगळोळु नामबंबस्थानंगळु प्रयोविकार्यावियागि एकप्रकृतिस्थानपर्य्यंतमावचं टुं८ बंघयोग्यंगळप्रुचु। संदृष्टिः—म ४। व ४।
१० बो १ वंच २२। ए व १५। एप। ज ज २६। एप। जा उ २८। न। वे। २६। बि। ति। च।
पं। ति। म। वे। तेव। वेववईकियिकदिके वैक्तिस्कत्ययोगहोळं वैक्तियक्तिम्थक्तिम्थकाययोगदोळं
वेवगतियोळ्येळवंते पंवविद्यतिबह्वितिनवविद्यति ति। व । वेव ३। ति उ। म ति। ।

अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु छक्कमादिल्लं । वेदकसाए सच्वं पढिमिल्लं छक्कमण्णाणे ॥५४६॥

ब्रष्टाविकति द्विकमाहारद्विके शेषद्वियोगयोः बट्कमाद्यतनं । वेदकथायेषु सर्व्यं प्रथमतन-षटकमज्ञाने ॥

प्रमाण और नयका विषय होनेसे अनेकान्त और एकान्तरूप सिद्ध होता है, अतः सर्व मुक्त २० जीवोंके सब कर्म वन्धनसे ह्रटने रूप मोक्समें और संसारी जीवोंके एकेन्द्रिय आदि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न एकेन्द्रियादि पदार्थोंमें भी जीवपना जानना।

च सिर्दे। बहुपल्लाचं तेन सर्वमुक्तानां सर्वकर्सविष्यमोधालकाणे मोको संसारिणां चैकेंद्रियाविज्ञातिनासोरस्थानिते-केंद्रियत्वादिष्यपिक्षात्र जातव्यं। 'अवनीसूणादिक्ष्यक्यं सेखे।' कोचेकेंद्रियादिचतुर्रियपर्यंतं चतुर्रिद्रियसार्गणासु पृथ्वीकासायिष्यंकासमार्गणासुच बंधस्थाना-बद्दार्थिशतिकोनासानि वट् २३ ए अत् । २५ ए तुझ । २६ ए २६ प्रकार । २६ वि च पा । ३० वि ति च पंति छ । सत्यासत्योभयानुम्ययमनोबास्योगेच्योत्तरिककासयोगे चाद्यो २२ ए आत्र । २५ ए ए तुझ । २६ ए आत्र । १८ न दे। २९ वि ति च पंति म वे ती। ३० वि वि च पंति च म ती दे जा। ३१ दे ती जा। १ अगति। देशनिबर्द्धक्रियकतस्मिक्सयोः २५ ए प्रा

बाहारकाहारकमिध्यकाययोगदिकवोळ अष्टाविशत्याविस्थानदिकमदर्क । संदृष्टि । वा । वा मि । बंध । २८ । वे २९ । वे ति । शेवद्वियोगयोः चट्कमास्त्रतनं काम्मंणकाययोगदोळं औवारिकः मिश्रकाययोगदोळं त्रयोविज्ञस्यादि स्थानवट्कंबंधमक्कुं ॥ संदृष्टि:--औदारिमिश्रकाम्मंणकाय-बंधः। २३। ए व २५। ए व । त्र व २६। ए व । वा उ २८। हे। २९। हि। ति। सार्व। स दे ति । ३० । वि । ति च । पं ति । उ । म ति । देवगतियुतमूमाहारकद्वय्यतस्थानमप्रमत्तापुर्वः करणरोळल्लवे संभविसववर्गळोळी योगं संभविसव । काम्मंणकाययोगमं बुद् काम्मंणकरीरनाम-कम्मोंवयविनाव कार्म्मणशरीरं कार्म्मणकायमं बुवनक्-। मा कार्म्मणकायवर्गणा संयोगींववं पृद्धिव जीवप्रदेशप्रचयकम्मीदानशक्तिजीवप्रदेशपरिस्पंदलक्षणमत् कार्मणकाययोगमा योगं नारकादि चतुर्गातजरुगळ विग्रहगतियोळेक द्वित्रि समयंगळोळक्कूमंते उन्ते । एकं द्वौ त्रीम्बानाहारकः एवित पुरुवंभवद्यारीरपरित्याग मागुत्तं विरुकुत्तर भग शरीरप्रहणमिल्लद्यको नारकाविकत्वमी विप्रहगति- १० योळ तकक में बोर्ड गतिनामकरमोंदर्यादवं नारकादिपर्व्यागाळ बातुवळ्योंदर्यादवं तत्तरक्षेत्रसंबंधव-मायुष्कम्मीदर्यादवं तत्तद्भवनारकादित्वम् संभविसगमपुर्वारवं । तंनारकादित्वमा कालदोळ सिद्धमक्तं। यी योगद्वयबोळ निष्यादृष्टिसासादनासंधतगुणस्थानत्रयम् स्योगगुणस्थानत्रं संस्रविः सगं। अल्लि नरकगतिजरोळ मिध्यादण्ड्यसंयत गुणस्थानद्वयमे संभविसगं। देवगतियोळ निष्यादृष्टि सासादनासंयत गुणस्थानत्रयं संभविसुर्गु । अष्टाविश्वति वंधस्थानं मनुष्यकाम्मंणकाय- १५ योगिगळप्य मिन्यादष्टियोळं मिन्यादष्टि तिय्यंचरोळं बंधमिल्छं तं बोडे कम्मे बुराळमिस्सं व एंदित काम्मंगकाय योगंगळोळ औदारिकनिश्वकाययोगिगळोळ वेळवंते नरकदिकं देवदिकं बंध-

आहारकानिमस्योगयोः अष्टाविश्वतिकनविश्वतिक है। खेषयोः कार्मजीवारिकिमस्योशयोः अष्टाविश्वतिक बद् नात्र देवत्याहारकाययुर्व अप्रतासुर्व रूप्यापेरव तद्वयंगमंत्रवात् । नारि तियंग्नस्यभिष्यानुष्टाष्ट्राविश्वतिक केन्द्रमे दराकामस्योवि देवनारकादिकयोश्यान् विर्यमनुष्यकार्गणयोगसामावने सर्वे क्रीद्रयवादरसुष्ट्रपर्यामाः २० पर्योगन्योनिश्वतिकपंषितातिकस्याविकारकारम्यानिक्यानिष्ठवादिकास्याविकास्यक्षमस्याविकार्मस्यक्रः

आहारक आहारक मिथयोगमें अदाईस उनतीस ये दो बन्यस्थान हैं। श्रेष कार्माण और औदारिक मिथमें आदिक छह बन्यस्थान हैं। यहाँ देवगति और आहारकहिक सहित स्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि इनका बन्य अपमत्त और अपूर्वकरणमें ही होता है। कार्माण व औदारिक मिश्र सहित तियेच या मनुष्य मिथ्यादृष्टिमें अठाईसका बन्यस्थान नहीं होता; २५ क्योंकि 'कम्मे उराजिससंवा' इस गायाके अनुतार उनमें देवहिक और नरकहिकका बन्य नहीं होता। कार्माण योग सहित तियंच और मनुष्य सासादन गुणस्थानवतींके सब एकेन्द्रिय बादर सुक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सहित तेईस, पच्चीस, छन्वीस और नरकाति देवगति सहित

लिरसं सासणसम्मो नज्छदित्ति—भित्रपृणस्याने मरणामावान्—मिष्यादृष्ट्यसंयतौ संप्रवतः—वराळ-मिस्सं वेरयुवतं तीहं बौदारिकामिये कवामिति चेत्, बोराळं वा मिस्से च हि सुरणिरवाउहारणिरय दुयं। ३० मिष्कप्रते देव चक्र तिरयं ण हि बविरदे अस्वि ॥ इस्त्रव नरकदिक-वेरविक्रकोरवंषः ।

२५

बिल्लें व नियमसंटरप्यरितं । तिर्ध्यंग्मनुष्यकारमंगकाययोगिगळप्य सासावनद सर्ध्येकेंद्रियबादर-सरमपर्थ्यामापर्यामधलंगळप त्रयोविजाति पेचविद्यति वोड्वशति नरकगतिवेवगतियुताष्टाविजाति ू द्वीरियादिविकलत्रययत नवविकाति त्रिशस्त्रकृतिस्वानंगळं पोरगागि क्षेषतिय्यंश्यंचेद्रियमनुष्यगति-युलंगळण्य नवविकातिज्ञित्तत् स्थानद्वयमने कटद्वर । सासावनंगे देवगतियुताव्याविकातिबंधस्थानं ५ विरोधमित्लप्यवरिंदमेक सासावननोळ तदबंघल्यानं निषेधिसल्यटटवं वोडे मिण्छदगे देवचऊ तित्वं व हि एंदित कार्म्मवकाययोगिगळप्प निष्याद्यादि सासादनरुगळगे जीदारिकमिश्रकाययोगि-गळोळ वेळवंते निवेषमुंदरपुर्वारवं तद्वांधानिल्ल । शतिय्यंग्मनुष्य काम्भंणकाययोगासंयतसम्बन्द्राच्छः गळ्गे देवगतियुताष्टाविज्ञतिस्याममं मनुष्यकाम्मं न काययोगासंयत सम्यग्दृष्टियोळं देवगतितीर्त्यं-युत नवविश्वतिस्थानबंधमण्कु-। मितु पंचवज्ञयोगंगळोळ नामकर्माबंधस्थानंगळ योजिसस्पट्टव् ।।

बेदकवायेषु सर्वं पुंबेदस्त्रीवेदवंदवेदत्रितयदोळं कोंघमानमायालोभकवायचतुष्टयदोळं त्रयोषिशतिस्थानमादियागि सर्ध्वनामकर्मप्रकृतिस्थानंगळे'टं बंघंगळप्युद् । वे ३ । क ४ । बंघ २३। एक। २५। एप। त्रवा २६। एप। वा उ। २८। ना बे। २९। वि। ति। च। प्रति। सः। वेति। ३०। वि। ति। चाप्रति। उ। सति। वेळा। ३१। वेति ञा। १।

विजितशैयतियंक्षंचेंद्रियमनुष्यगतियुत्तनवविश्वतिकत्रिशास्त्रे हे । देवगत्यष्टाविश्वतिकामावस्त् 'मिच्छद्गे देवचऊ १५ तिल्यं गहीति' बचनात् । तियंग्मनुष्यकार्मणयोगासंयते तच्च तन्मनुष्ये देवगतितीर्ययुतनवर्विद्यतिकं च । तिपु वेदेषु चतुर्वं कोबादिषु च सर्वाणि, वंढे नवविकातिकद्वयं त्वाद्यनरकं प्रति, तिर्यगातौ एकेंद्रियव।दरसुरुमापर्यात-एकेंद्रियबादरसुदमपर्याप्तयुक्तमापर्यापदिति बतुः पंचेद्रियतिर्यगातिमनुष्यगतियुत्पं विद्यातिकं एकेंद्रियबादरपर्यातातपोद्योतयुत्तवहाँबद्यतिकं तिर्यंग्मनुष्यगतिपर्यातनवाँबद्यतिकं, तिर्यन्गतिपर्यातोवयति वात्कं

अठाईस तथा विकलत्रय सहित सनतीस तीसको छोड़ शेष तियँच पंचेन्द्रिय या मनध्यगति २० सहित उनतीस और तीसके दो बन्धस्थान होते हैं। यहाँ देवगति सहित अठाईसके स्थानका अभाव है क्योंकि 'मिच्छदगे देवचऊ तिखंगहि' ऐसा कथन है।

कार्माण सहित तिर्यंच मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टिके देवगति सहित अठाईसका स्थान और कार्माण सहित मनष्य असंयतमें देवगति तीर्यंकर सहित उनतीसका भी स्थान होता है।

तीनों वेदों और चारों कवायोंमें सब बन्धस्थान होते हैं। विशेष इस प्रकार है-नपंसकवेदमें उनतीस और तीसके स्थान आदिके तीन नरकॉमें होते हैं। नपंसक वेद सहित तियंचगतिमें एकेन्द्रिय बादर सक्ष्म अपर्याप्त सहित तेईसका. एकेन्द्रिय बादर सक्ष्म पर्याप्त सहित पच्चीसका, त्रस अपर्याप्त दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंचगति मनध्यगति सहित पच्चीसका एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त आतप उद्योत सहित छव्बीसका ३० तियँच या मन्ष्यगति पर्याप्तवत उनतीसका, तियँचगति पर्याप्त उद्योत सहित तीसका स्थान होते हैं। तियंच पंचेन्द्रिय नपंसक वेदीके नरक देवगति यत अठाईसका भी स्थान होता है।

अगति । इल्लि पंड वेदमी वे नारकरोळक्कं । तिय्यंचरोळं मनुष्यरोळं पंवेदमं स्त्रीवेदमं संडवेदमं संभविस्वत । देवगतिजरोळ पंवेवं पुरुषदेवक्कंळोळ. खोवेदं देवियरोळक्कमेकें दोडे देवगतियोळ दुव्यविवं भावविदं समानं वेविगळप्परप्पविदं ॥ नारकषंडवेविगळोळ नरकगतियोळ पेळव नवविद्यातिद्विकं बंधमक्कं। नारकवंड बंध २९। ति म ३०। ति उ। म ति । तिरियंचरोळेकेंद्रिय-बावरसुक्ष्मद्वित्रि चतुरिद्विय पर्ध्याप्तापर्ध्याप्त जीवंगळनितुं चंडरप्पूदरिनवक्केल्लं यथाप्रवचनं तथा एकेंद्रियबाबरसुक्तमापर्व्याप्तयूत त्रयोविशति प्रकृतिस्थानमुं एकेंद्रियबावरसुक्तमपर्व्याप्तयूत पंचीव-इतिस्थानम् त्रसापर्व्याप्तद्वित्रिचतुः वंचेद्रिय तिर्व्यमतियतम् । मनुष्यगतियतमागियं वंचित्रविति स्थानममेकेंद्रिय बादरयतपर्ध्याप्तातपोद्योतयतर्वाहवक्षतिस्थानमं तिर्ध्यमनस्यगतिपर्ध्योप्तयत नवविद्यातस्यानम् तिर्ध्यगातिपर्धाप्तोद्योतपूर्तात्रशतस्यानम् वधमुभप्पृत् । तिर्ध्यवपंचेतियवंडवेदिः गळीळु ई पेळढ पंचस्यानंगळं नरकगतिदेवगतियुताष्टाविञ्जतिस्थानम् वंधमध्युद् । तिव्यंश्पंचेंद्रिय १० पुंचेविगळोळं स्त्रीवेवि गळोळमंते वडबंधस्थानंगळं बंधमप्पूब् । सनुष्यलब्ध्यपर्ध्याप्ररनिबरं वंडवेदि-गळयप्परा जीवंगळ नितं नरकगतिवेचगतियताष्ट्राविशितस्थानं पोर्गाणि शेवबावरसुक्ष्मैकेंद्रिया-पर्व्यामयुत त्रयोविद्यातस्थानम्मं । एकेंद्रियबादरसम्बद्धमध्योप्रभूत धर्षाविद्यातस्थानम्मं । त्रसा-पर्य्यामद्वीवियत्रीद्विय चतुरिद्विय पंचेविवयतिय्येगातियुत्तमागियुं मनुष्यगतियुत्तमागियुं पंचविकाति-स्थानमं कट्ट्बर । मत्तमा जीवंगळ बादरैकॅद्रिय पृथ्वीकायपर्याप्रातपयूतमागियुं वॉड्वराति- १५ स्थानमुमं मत्तमेकेद्रिय तेजीवायु साधारणवनस्वतिबादरसुक्षमपर्ग्याप्तापर्ग्याप्तविज्ञतशेषेकेद्रिय-पर्याप्रोद्योतयुतमागियं वाँड्वज्ञतिस्थानमं तिर्यंग्मनुष्यगतिपर्याप्रयुत नवाँवज्ञति स्थानमुमं तिर्यंगातिपर्यात्रोद्योतयुत् त्रिज्ञत्त्रकृतिस्थानमुमं कट्दुबर । मनुष्यपर्याप्तर केलंबर ब्रव्यसंहरुगळ । पुरुवस्त्रीबंडवेदोदयंगींळदं भावपुरुवस्त्रीबंडरप्पर । केलंबर ब्रब्यस्त्रीयर भावपुरुव स्त्रीबंडरगळु-मप्पर । केलंबर द्रव्यपुरुषर । भाववंडस्त्रीपुरुषरगळ्मप्परित् वंडस्त्रीपुंजेबोबयंगळिवं वंडरं स्त्रीयरं २० पुरुषरुगळुं भावविदं प्रत्येकं त्रिविधमप्परित्ल संदृष्टि :-- द्रव्यवंड भाववंड । द्रव्यवंड भावस्त्री । द्रव्यवंड भावपुरुष । द्रव्यस्त्री भावस्त्री । द्रव्यस्त्री भाववंड । द्रव्यस्त्री भावपुरुष । द्रव्यपुरुष

च सर्वचेंद्रियवंद्वे तानि च नरकनतिदेवगतिमृताष्ट्रीवशतिकं च । तस्त्रीपृवेदयोस्तानि यद् । मनुष्यल्रव्ययर्पास्ते एकविकलेंद्रियोक्तानि पंच । पर्वाप्तमनुष्याः द्रव्यपंद्वश्रीपृवेदाः पृश्तीपंद्ववेदौरयेन आवपुरत्रोपद्या अवंति विना सीर्यकरं । तत्र भावतः यद्वे स्त्रिया पृष्ति च गुणस्थानानि तत्तस्ववेदानिवृत्तिकरणातानि । नव नव वयस्यानानि २५

तिर्यंत्र स्त्रीवेदी पुरुषवेदीके छह स्थान होते हैं। मनुष्य छन्ध्यपर्याप्तकके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियमें कहे पाँच स्थान होते हैं।

पर्यात मनुष्य जो द्रश्यसे नपुंसकवेदी, क्षोवेदी या पुरुपवेदी हैं वे पुरुप क्षी और नपुंसक वेदके ददयसे भाव पुरुप, भावश्त्री, भावनपुंसकवेदी होते हैं तीर्थंकर विना। भावसे नपुंसक वेदी, स्त्रीवेदी और पुरुपवेदीमें गुणस्थान अपने-अपने सवेद अनिवृत्तिकरण पर्यन्त होते हैं। वनमें नौ-नौ बन्धस्थान होते हैं। किन्तु भावस्त्रीवेदी और भाव नपुंसकवेदी

भावपुरुव । इन्यपुरुव भावस्त्री । इन्यपुरुव माववंड एर्दित् नवविधमण्परस्लि । तीर्श्वकर परम वेवरुगळनिवरं ब्रव्यविदं भावदिदं पुंवेदिगळेबप्पर । शेषमनुष्यरुगळ यथासंभवमप्पर । पर्याप्त-मनुष्य भाववंडवेदिगळोळ मिण्यादृष्टियादियागि अनिवृत्तिकरणवंडवेदभागे गणस्थानंगळण्यतः। अस्लि यथाप्रवस्यनं तथा सर्वनामबंधस्थानंगळण्यतः। भावस्त्रीवेदिगळोळमंते ५ सर्व्वंघस्थानंगळमण्युत् । ई वंडस्त्रीवेदि क्षपकरोळ् देवगतितीत्र्ययुत नवविशतियुमेकत्रिशत्-स्यानम् बंधमिल्लेकं दोडिल्ल चोवने-तीर्थंकरपरमदेवकाळ्गं द्रव्यविदं मार्वविदं पृवेदमेयनकु-मप्यवरित । मी क्षपकश्रेण्यास्टरप्प चंद्रस्त्रीवेदिगळोळे'तु तीरचंदेवगतियुत नवविद्यातिस्थानम् देवगति तीत्यं बाहारकद्वययुतैकत्रिशस्यकृतिवंषस्थानमुमितो तीत्र्ययुतस्थानद्वयवंषावंषविचार-मेलणिंदमं दोड वेळवं ।

सौधर्मकल्पमादियागि सर्वारथेसिद्धिपरयँतमाद कल्पजकल्पातीतज तीरथंसत्करमंरुगळगं धर्मादिमेचावसानमाद पश्चिज तोत्र्यंसत्करमंदगळगं गढर्भावतरणादिपंचकत्याणंगळं द्रव्यमावपंचे-वंगळमप्पृत् । चरमांगरागि तीरवंरहितरागिर्देडव्यपुरुषभावधंडस्त्रीवेदिगळ केवलिश्रतकेवलिद्वय श्रीपादोपांतवोळिवर्दं घोडरा भावनाबलदिदं तीर्त्यंबंधमं प्रारंभिति तीर्त्यंतलक्मंरागिहं असंयत-देशसंयतप्रमताप्रमत्तगणस्यानवात्तगळोळ वसंयतदेशसंयतरुगळगे परिनिष्क्रमणकल्याणसमन्वित-१५ मागि त्रिकत्याणमक्तं । प्रमत्ताप्रमत्ततीत्थं सत्करमंदगळगे दीक्षाकत्याण मिल्ल । केवलजानकत्या-णादिकल्याणदितयमक्क्-। मंतवर्गेळ क्षपकश्रेण्यारोहणं माळपागळ चंडस्त्रीवेदंगळदमं पत्तविटद पुंवेबोबयुविवमे क्षपकश्रेण्यारोहणमं माळपरं वित्रपेळवे मेकेबोडे 'वेबाबाहारोत्ति य सगुणटाणाण-मोधंत'' एवित षंढवेवदोळं स्त्रीवेवदोळं तीर्त्यंबंधमृटण्युवरिवं । भावपंत्रेविगळोळमंते मिध्याबृष्ट्यादि-पुंवेदोवयभागानिवित्तकरणपरियंतमाद गुणस्वानंगळो भत्तमप्पृत् । आ गुणस्वानंगळोळ यथा-२० प्रवस्तनं तथाऽष्ट्र नामकरमेंबंधस्थानंगळप्पवं बदत्ये ॥

सर्वाणि, न च स्त्रीवंदक्षपके देवगतितीर्थयतनवींदशतिकैकीत्रशतके. चरमांगाणां कैवांचिसत्र तीर्थवंधसंभवेऽपि सपकश्चेत्रया पवेदोदयेनैवारोहणात । तीर्थवस्त्रप्रारंभश्चरमागाणामसंग्रहेकासंग्रह्मोस्तदा कल्याणानि निरक्रप्रणा-वीनि त्रोणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणे हे, प्राग्मवे तदा गर्भावतराद्दोनि पंचेत्यवसेयम ।

क्षपक श्रेणिवालेके देवगति तीर्थंकर सहित उनतीसका और इकतीसका स्थान नहीं होता। २५ यद्यपि किन्हीं चरम शरीरियोंके वहाँ तीर्धंकरका बन्ध सम्भव भी है किन्तु वे पुरुषवेदके उदयसे ही श्रेणि चढ़ते हैं। यदि चरमशरीरियोंके तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ असंयत और देशसंयत गुणस्थानोंमें होता है तब उनके तप आदि तीन ही कल्याणक होते हैं। यदि प्रमत्त अप्रमत्तमें तीर्थंकरका बन्ध होता है तो उनके ज्ञान निर्वाण दो ही कल्याणक होते है। यदि पूर्वभवमें तीर्थं करका बन्ध किया है तो गर्भावतरण आदि पाँचों कल्याणक होते हैं, इतना ३० विशेष जानना।

 <sup>&</sup>quot;तित्वयरसत्वकम्मा तदियभवे तब्भवे ह सिज्झेद ।"

कवायमार्गाणयेग्रे होषजनुष्टयक्कं मानजनुष्ट्यककं मायाजनुष्ट्यक्कं लोभजनुष्ट्यक्कं प्रहणमम् । संताबोडनंतानुर्विकिषमानमायालोभाविवोडमक्कायंगळ्गे जारवाश्रयणविवमभेव-विवर्शीयक्मे वु सावारणकोषमानमायालोभजनुष्ट्यकमनम् कुमें दोहे प्रात्तिप्रधानकमनमपुर्विद्यमभेवविवर्शीयव चेळल्पट्टुवरं तेवोड द्वावसक्वायंगळणे वेशघातिस्पर्दकंगळिल्ला सक्वेषु सक्वं-धातिस्पर्दकंगळिल्ला । संव्यक्ष्यक्वायुक्त काववनुष्ट्यक्का सम्बंधातिस्पर्दकंगळिल्ला । संव्यक्ष्यक्वयुक्त जोवनोळु नियमविविवास्पर्दकंगळिल्ला । संव्यक्ष्यक्वयुक्त जोवनोळु नियमविविवास्पर्दे । मन्तमनंतानुर्विकामायाव्यक्षयुक्त जोवनोळु नियमविविवास्पर्यावयम् । मन्तमनंतानुर्विकामोवय्यक्र जोवनोळु नियमविविवास्पर्यावयम् । अतु काराणविव्यक्तं तुव्यक्तियायाव्यक्तं जोवनोळु नियमविवासित्यक्रायम् व्यवस्यक्तं । अतु काराणविव्यक्तं तुव्यक्तं ज्वायक्वययावेष्यम् । अतु काराणविव्यक्तं तुव्यक्तं तुव्यक्तं विकासयावेष्यक्तं ज्वायक्रयोवयक्कं नृष्ट्यक्तं । १० सत्तमंते अप्रताव्यान क्रीयमामायालोभोवयं स्वत्वकं ज्वायक्वयं क्रियस्पर्यावयक्तं तुर्व्यक्तं क्रियस्पर्यावयक्तं क्रियस्पर्यावयक्तं क्रियस्पर्यावयक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं ज्वायक्तं ज्वायक्तं ज्वायक्तं क्रियस्पर्यावयक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियक्तं क्रियस्यक्तं क्रियक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियस्यक्तं क्रियक्तं क्रियस्यक्तं क

कवायमार्गणाया क्रोधारीनामनंतानुकंघ्यादिमदेन चतुरासकस्वेऽी जास्याध्ययेकस्वमम्युवपर्त शक्तिः प्राधान्येन भेदस्याविवश्वितस्वात् । तद्यवा—डादशक्यायामा स्पर्कशित सर्वधातीस्य न देशपातीस्य । संज्रकल् नानामुत्रयाति तेनानंतानुबंध्ययतिभिद्ये हत्तेत्वापुर्वाशस्त्ये वृद्यसम्बद्धित्तरीद्यस्यापि सम्यक्त्यसंयमृणधा-तकस्वात् । तथा—क्रमुरसाध्यानाम्यदोसेय प्रत्याच्यानासुद्वाशस्येक तदुवेश सरं तदुद्योवस्यापि देशसंयम-धातकस्वात् तथा प्रत्याक्ष्यानाम्यदोशेय संग्रकलोदयोशस्येक प्रत्याक्यान्यसन्त्यापि सकलसंयमधातकस्वात् । न २०

कथाय मार्गणामें कोधादिक अनन्तातुवन्धी आदिक भेदसे यद्यपि चार-चार भेद होते हैं तथापि जातिक आश्रयसे एकपना स्वोकार किया है; क्योंकि यहाँ शक्ति प्रधानतासे भेदोंकी विवक्षा नहीं है। वहीं कहते हैं—चारह क्यायोंक स्पर्धक सर्वधाती ही होते हैं, देशवाती नहीं। संज्वजनके स्पर्धक देशधाती भी हैं और सर्वधाती भी हैं। अतः अनन्तातु-चन्धी कोध, मान, माया, लोभमें-से किसी एकका उदय होनेपर अप्रवाक्ष्यात्व आदि तीनोका १५ भी उदय है ही, क्योंकि अनन्तातुवन्धोंके उदय साहित अन्य क्यायोंके उदयके भी सम्यवस्य और संयमगुणका धातकपना है। इसी प्रकार अप्रयाक्ष्यात कोधादिमें-से किसी एकका उदय होनेपर प्रयाक्ष्याताि दोका भी उदय है ही न्योंकि अप्रत्याक्ष्यात्व उदयके साथ उन दोनोंका भी अदय देशसंयमको धातवा है। तथा प्रसाव्यान कोधादिमें-से किसी एकका उदय है होनेपर संज्वजनका उदय है ही; क्योंकि प्रत्याक्ष्यात्व उदय होनेपर प्रत्याक्ष्यात्व अप्रत्याक्ष्यात्व का अध्यादिमें-से किसी एकका उदय होनेपर संज्वजनका उदय है ही; क्योंकि प्रत्याक्ष्यात्व क्षायकी तरह संज्वजन कथाय ३० भी सकळसंयमको धातक है। किन्तु केवल संज्वजन कथायकी तरह संज्वजन कथाय ३० भी सकळसंयमको धातक है। किन्तु केवल संज्वजन कथायका उदय होनेपर प्रत्याक्ष्यात्व आदि तीन कथायोंका उदय नहीं है; क्योंकि उत्तर्यक्ष सकळसंयम पाती हैं, केवल

र्येतंता संज्वलनकोधमानमायालोभोदयंगळगमा ज्ञाक्तियुमुंटप्यूवरियं । मत्तं केवलमा देशघातिज्ञक्ति मंद्रवलनको बमानमायालो भोडयमेकैकंगळळळ जीवंगलोळ कर्माददं नियमदिदिमितरप्रत्याख्याना-प्रत्यास्थानानंतानुबंधिकोधमानमायालोभोदयंगळ् संभविस वेक वोडी संज्वलनकवायचतुष्टयक्के वेशघातिस्पर्ज्ञकंगळळळंतितर द्वादशकवार्यगळिगल्लमा द्वादशकवार्यगळ्गे सकलसंयमविघातन-५ समत्यं सब्वंचातिस्पदांकंगळयक्कमप्पूर्वरितं । अहंगे केवलं प्रत्यास्थानसंज्वलन कवायद्वयोवयमुळ्ळ जीवनोळ नियमदिदमितरामत्याख्यानानंतानुवंधिकषायोदयमिल्लेकं दोडे अवक्काऽऽजीवगुणसंयमा-संयम सकलसंयम निम्मुलनकरणसमान्धंसर्व्यातिस्पद्धंकंगळस्लवितरक्षक्तिसंभविसवप्पूर्वरितं। मलमंते केवलमप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलनकषायोवयंगळल्ल जीवंगळोळ नियमविवयनंतान-बंधिकवायोदयमितलेके दोडदरका जीवगणसम्यक्त्व संयमास्यमसकलसंयमसव्वंविधातन समर्त्य १० सव्यंघातिस्पद्धकंगळल्लवितरशक्ति संभविसबप्पुर्वरित । मद् कारणमागियनंतानुबंधिकवायक्के सम्यक्त्वसंयमोभयविधातनशक्तियक्कु। मप्रत्याख्यानावरणं चारित्रमोहनीयमे मनंतानुवंधियोडननंतानुबंधिकार्व्यंमं माडुगु मेके वोडवरवयबोडने तनग्रेयु मा जिक्तपुबयम्ंटप्प-बर्रितं । प्रत्यास्यानसंज्वलन कषायद्वयममंत्रयनंतानबंधियस्यरोडन्दियसि तामुमनंतानुर्वेधि कार्य्यमं माडवृवेकेंदोडदरुदयदोडने तमरोयुमा शक्तियुदयमंदण्युदरियं । अनंतानुबंध्युदयरहितमागि अप्रत्या-१५ स्यानप्रत्यास्यान् संज्वलन्त्रयंगळं संयनासंयमप्रतिघातमं माळ्युव् । अप्रत्यास्यानोदयरहितमागि प्रत्यास्थान संज्वलनकवायोदयंगळ् सकलसंयमप्रतिघातकंगलप्पुत्र । प्रत्यास्थानावरणोद्यरहित-

च केवलं सञ्चलनोदये प्रत्याच्यानादीनामुद्योऽस्ति तस्त्यर्थकाना सक्कसंयमिवरोधित्वात् । नापि केवलप्रत्या-स्यानसञ्चलनोदये रोजकवायोदयः तस्त्यर्थकाना देशस्वरूलसंयमचातित्वात् । नापि केवलप्रत्याच्यानादित्रयोद-येजनातुर्वर्यपुद्य- तस्त्यर्थकाना सम्यस्त्रदेशस्वरूलसंयम्पातिरूप्त्यत् । स्त्यनंतानुर्वायना तदुव्यसहचरिताप्रत्या-२ • स्यानादीनां च चारित्रमोहरवेऽपि सम्यस्त्ययमचातिरूप्त्यन्ते तेवा तदा तच्छलवेरंबोदयात् । अनेतानुर्वस्पृदयर-हिताप्रत्याचयानास्युद्यसाः देशसंयर्थं धनित । अत्रत्याच्यानोदयर्गितप्रयाच्यानसंव्यलनोदयाः सकस्तंयमं प्रत्याच्यानास्यर्वरिकाण्यकनवेषायायस्याः यथाच्याविधित शक्तिसाचारणविकाया चोडशस्यामणां क्रीचारित

प्रत्याख्यान और संब्वलनका बदय होते हुए शेष दो कषार्थोका बदय नहीं है; क्योंकि छनके स्पर्भक देशसंयम और सकलसंयमके षाती हैं।

 मागि संज्वलनदेशवातिकवायोवयं यथास्यातचारित्रप्रतिचातियम् । मी शक्ति साधारणविवसंपियं षोडशकवायंगाळनं जास्याश्रयण क्रोधमानमायाळीन साधारण चतुष्टियश्वसंगोकरिसस्पट्टुवणुर्वरियं सम्यक्त्यसंयमासंयम्पकलसंयमंगलाऽसंयत वेशसंयत प्रमत्ससंयताविगळोळ् संभवं सिद्धमक्ष्टु । मनंतानुवंधिकवायचतुष्ट्यशक्तियोडनितरकथायशक्तिसमानमं तक्कृमं वोडे—

> आवरणदेसधादंतराय संजळण पुरिस सत्तरसं। खदुविह भावपरिणदा तिविहा भावा ह सेसाणं॥

वैद्यायात ज्ञानावरणचतुष्क वर्शनावरणचय अंतरायर्थक संज्यलन चतुष्क पुंवेदमें व सम्वश-प्रकृतिगळ् चतुष्वियानुभागपरिणतंगळ् शेषमिश्रोन केवळणाणावरणं वंसगछकक्तिस्त्याविविद्यति सर्व्ययातिगळं नोकवायाष्टकम् पंचसप्तत्यचातिगळ् त्रिविच भावपरिणतंगळपुत्र । ये वित्तु सिष्या-त्वमनंतानुर्विचचतुष्कमप्रत्याख्यानचतुष्कं प्रत्याख्यानचतुष्कं संज्वलनचतुष्क सर्व्यपातिज्ञाक्तिपुं समानमक्कमवक्कं संदिष्ट —

भेदेन चतुर्धीत्वमंगीकृतं तेन सम्यक्त्वदेशसंयमसकलसंयमानां असंभद्धतेष्यसम्पत्तप्रमत्ताविषु संभवः सिद्धः। कथमनंतानुर्विधवत्येतरक्षयायशक्ते सादृश्यं उच्यते ?

कावरणदेसपार्दतरायसंजनणपूरिससत्तरसं । चतुर्विषमावयरिणदा तिबिहा भाषा हु देसाणे ॥१॥ देशपार्विषद्वामावयरिणदा देशपार्विषद्वामावयरिणदा देशपार्विषद्वामावयर्गायरायपदातरायबदुःसम्बद्धान्य कावस्थापि चतुर्वान् नागरिणदाः स्विष्मान्त्रेनम् विष्मान्त्रेनम् विष्मान्त्रिनम् विष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मान्तिविष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्मानिष्म

है। इस प्रकार शिक सामान्यकी विवक्षासे नोलह क्वायोंको कोषादिके मेदसे चार प्रकार-का स्वीकार किया है। इससे सम्यक्त्व, देशसंयम और सकल्संयमका असंयत, देशसंयत, प्रमत्त आदिमें होना सिद्ध होता है।

शंका---अनत्वानुबन्धी शक्ति और अन्य कषायोंकी शक्तिमें समानता कैसे होती है ?
समाधान--पहले अनुभागबन्धक कथनमें कहा है कि देशधाती चार झानावरण, तीन
दर्शनावरण, पांच अन्तराय, चार संज्वलन, एक पुरुषवेद ये सतरह प्रकृतियाँ तो चार प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। श्रेष मिश्र मोहनीय बिना केवलझानावरण आदि बीस, आठ
नोक्षधाय, पिचहत्तर अधातिया ये तीन प्रकारके अनुभागरूप परिणमती हैं। अतः अनुभाग
श्रिक्ती विशेषतासे अनन्तानुबन्धिकी तरह अन्य कथायोंके भी सम्यवस्य आदिका धात
करनेसे समानता होती है। सो मिध्याव सहित वद्यप्राप्त कथाय सम्यवस्यको धातती है।
अनन्तानुबन्धिक साथ उदयागत कथाय सम्यवस्य और संययका धातती है। अत्रयाख्यानके साथ उदयागत परिणय देशसंयम सकलसंयमको धातती है। अत्याख्यान सहित वद्यागत
कथाय सकलसंयमको धातती है। संवलनके देशघाती स्पर्किका चदय यथाख्यातको ३०
धातता है। इस तरह वारह कथाय सर्वधाती और संवकलों कथिय भेद जानना।
शिक्षको समानतासे और समान कार्य करनेसे कोधादिक भेदसे चार भेद जानना।

| मि १            | अनं ४               |
|-----------------|---------------------|
| शे /िम १        | शै / अनं ४          |
|                 | न न / न /   -       |
| बांख वांख व     | ंस वांस वांस        |
| ख   ख   व       |                     |
|                 |                     |
| बन्न ४          | प्र४                |
| शै वप्र         | त्र श्रे प्रथ       |
| अनं ४ अ अ       | / अग्र ४ अ अ        |
| र्बल / बाल वाल  | -/ \ / \ \          |
| वास   वास   वास | 7 11 7 11 7 11 1 11 |
|                 |                     |
| सं              | 8                   |
| ส์              | सं ४                |
| ← प्र४ अ        | ज सं४               |
| दां स           | ् व वाल वाल         |
| बाल / ब         |                     |
| 1 1 1           | ग १ वा १ वा १       |
|                 | व व                 |
| 1 6             | ल ल नेजलानि         |

यिल्लि मिष्पात्वकममेबोबनुबिधसुवनंतानुबंध्वप्रत्याल्यान प्रत्याल्यान संश्वलन सर्ववातिः शक्तिगळसमानंगळप्पुर्वरिबं मिष्यात्वकम्मंबंते सम्यक्तवधातंगळपुत्रु । शिमधात्वरहितमागि अनंता-नुबंधिकममेबोबनुबिधसुव अत्रत्याल्यान प्रत्याल्यानमंज्वलन सर्व्वद्याति स्पद्धंकंगळ शक्ति समान मप्पुर्वरिबमनंतानुबंधिकवायवंते सम्यक्त्य संयमोगवद्यातंगळपुत्रु । अनतानुबंधि रहिताप्रत्याल्याना- बरणोबवबोडनुविषमुब प्रस्थास्थानसंज्वलन सर्व्वधातिस्यद्वंकंगळ शक्तिः समानमञ्जूबरिवमप्रस्था-स्थानकषायवंते बेशसकलसंयमधातकंगळणुव प्रस्थास्थानावरणरहितमागि प्रस्थास्थानावरणबोडनु-बयिसुब संज्वलनसर्व्वधातिस्यद्वेकोषयं सकलसंयममं प्रत्यास्थानावरणवंते धातिसुर्युः। संज्वलन-बेशधातिस्यद्वेकोषयं ययास्थातस्वारित्रमं खातिसुर्युमं बुदु सुसिद्धमादुदुः।

| मि १ |         | अपनं ४   |         | SIZ A |         |
|------|---------|----------|---------|-------|---------|
| ची   | मि १    | शै       | अनं ४   | चै    | अप्र ४  |
| 4    | अप f    | मे १ अ   | व वनं ४ | 8     | अप्र४ → |
| 6-0  | 1 1 1 1 | 2 \ 22   | 5-0 5-0 | 1 5 0 | 60 60   |
| दास  | दाख   द | ाख \ दाख | दाख दाख | दास   | दाख दाख |
| ख    | ब ब     | ∖ख       | खिलि    | \  er | ख । ख   |



वन मिथ्यात्वेन सहोदीयमानाः कवायाः सम्यक्तं व्यंति । वनंतानुविधना च सम्यक्तसंयमौ । व्यवसावयांन देशतककत्वयमौ । प्रयाक्ष्यानेन सकत्ययमं स्थवकनदेशवायुद्धायं यवाव्यातमिति सिदम् । एवं द्वादवत्तवायाणां सर्वेषातिसंग्रकनाना च कविष्मद्भेदेशि शक्तिसाद्वयातमानकार्यकरणाच्य क्रासिन्दोरवायान्तिमाव्यान्तिस्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यान्तिमाव्यानिष्यान्तिमाव्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यान

क्रोचकवायमें नामके बन्धस्थान नारिक्योंमें उनतीस और तीस दो हैं। तिर्यंचगितमें १० आदिके छह हैं। मन्ध्योंमें सब हैं। देवगितमें चार हैं—पञ्चोस, छम्बीस, जनतीस, तीस।

यित द्वावका कथायंगळगं संज्वलन सर्व्यधातिक्रास्तिगं कथंथिच्छित्तिभेददिवं भेदिमस्स । सदश्जित्स्विविवे समानकार्व्यस्विविवे समानंगळपुर्वार ॥ जात्याश्रयणविवे क्रोधमानमायालोभ-भेददिवं कवायमारगंण चतुवभेदमं व प्रकृतात्थंमं सुसिद्धमाद्दल्ल कोथकवायोदय जीवंगळ खतगांतिगळोळ मोळरप्पदारंदं नारकरोळ दिस्थानवंधमवक् । २९ । ३० । तिब्बंग्गतियोळाख ५ वटस्थानंगळ बंधमप्पूत्र । मनुष्यरोळ् मिन्यादृष्ट्याद्यतिवृत्तिकरणपर्यंतं सम्बंस्थानंगळ् बंधमप्पुत् । देवगतियोज् चतुस्थानंगलिवु वंधमणुवु। २५।२६। २९।३०। ज्ञानमार्गाणयोज् प्रथमतन बटकमजाने कुमति कृथतविभंगमें ब अज्ञानत्रयबोळ मोदल बट्स्थानंगळ बंधमक्कु कु। कु। वि २८। २९। ३० मर्द ते बोड नारकरोळं तिरुपंचरोळं मनुष्यरोळं देवक्कंळोळं मिण्यावृष्टिसासा-दनरुगळ कुमतिकुश्रत ज्ञानिगळं । कुमतिकुश्रतविभंगज्ञानिगळ मोळरप्पूर्वीरदं । तत्तद्रपयोगविवक्षे-१० पिर्द नारककुमतिकुश्रुत विभंगज्ञानिगळ् संज्ञिपंचेंद्रिय पर्व्याप्त तिय्यंगतियुत नवविञ्चति प्रकृति-स्यानम्मनुद्योतयुन्तित्रशत्प्रकृतिस्थानमुमं । मनुष्यगतिषर्य्यातयुन्त नवविधातिप्रकृतिस्थानममं कट टबक । तिर्धं बरोळे केंद्रिय बादरसुक्ष्म विकलत्रयबादरपर्धाप्राप्यां म कुमतिकूश्रत ज्ञानिजीवं-गळ नरकगतिवेबगतियताष्ट्राविशतिस्थानं पोरगागि ययायोग्यतिर्ध्यमन्त्र्यगतियत त्रयोविशत्यावि पंचनामकर्मस्यानंगळं कट्टबर । पंचेंब्रियतिर्थंग्मनुष्यापर्धाप्त कुमतिकूश्रतज्ञानि मिथ्यादष्टिः १५ गळमा पंचस्थानंगळं कटद्वर । पंचेंद्रियपर्ध्याप्ततिर्ध्यंक्कुमतिकुश्रुतविभंग ज्ञानि मिथ्यादृष्टि सासा इन्हाळ यथायोग्यमागि चतुर्गितियत नामकस्मैबंधस्थानंगळाहमं कटट्वह । मनुष्यकुमितकुश्रत-विभंगज्ञानि मिथ्यादष्टिसासादनरुगळं यथायोग्यचतुर्गतियुत बटस्थानंगळं कटदवरु । देवक्कंळोळ भवनत्रय सौधम्मंकल्पद्वय कुमतिकूश्रुतविभंगज्ञानि मिण्यादृष्टि सासावनकगळ यथायोग्य पंचविक्षति षाँडवञ्चति नवविश्चति त्रिशारप्रकृतिस्यानंगळं तिय्यंग्गतियुतमाणि नवविश्चतिस्थानमं मनुष्यगति-२० युतमागि कटदुवर । शेष सानस्कृमारादि शतारसहस्रारावसानमाद देवक्कंळोळ कृमतिकृश्रतविभंग-

तत्र नारकेषु तियंगतिमनुष्यातियांत्रयुतनबंदिवातिकोद्योत्युवात्रवाहे हे । एकविकलेटिये कुमतिकृष्युते नरकदेवगतियुताष्टार्विदातिकविकवोत्रयिवयंग्यनुष्यगित्युतत्रयोविद्यातिकारीनि पंच । पंचेदियतियंग्यनुप्याययीत्र कुमतिकृष्युतिमिध्यादृष्टाविष तानि पंच, कुमानत्रवे विध्यादृष्टिवासादने वर्यातपंचेदियतिक्यन्त्रये योगयन्त्रगति-युतानि यद् । भवनत्रयसौषमंदये तियंगतियुतयोग्यपंचिव्यतिकपद्वितातिकनविद्यतिकनविद्यतिकनित्रवास्त्रमनुष्यगति-

२५ इसी तरह मानादि तीनमें जानना। ज्ञानमार्गणामें तीन अज्ञानोंमें आदिके छह हैं। उनमें से नारकोंमें तियं नगति, मन्ध्यगति पर्योग महित उनतीस और उचात सहित तीस ये दो हैं। एकेन्द्रिय निकल्पेट्ट्रमें कुमति-कुथूतमें नरकगति देवगति सहित अठाईसको छोत्न जिल्लाति सानुग्यगति सहित तेईस आदि तोंचे हैं। वीन कुज्ञान सहित निज्यादृष्टि में भी वे हो गाँच हैं। तीन कुज्ञान सहित निज्यादृष्टि सासादनमें और १० पर्याप्त पंचीन्द्रय तियंच और मनुष्याप्त सहित निज्यादृष्टि सासादनमें और १० पर्याप्त पंचीन्द्रय तियंच और मनुष्यामें यद्यायाय चतुर्गतियुत्त छह स्थान हैं। सबनिक और सीधर्म मुगलमें तियंचगति सहित यथायोग्य पच्चीस, छन्द्रीस, उनतीस, तीस तथा

क्षानिसिध्यादृष्टिसासाबनदगळ् संक्षिपंचेंडियपर्ध्याप्तिय्यंगतिय्त नवविद्यातस्वानपुमं त्रिखरम्कृति-स्थानपुद्धोतयृतपुमं मनुष्यगतियृत नवविद्याति प्रकृतिस्थानपुमं कट्टुवर । मेलानताविद्यस्यरोठं नवप्रैवेयकंगठोठं कुमतिकुश्रुतविद्यंग क्षानिमिष्यादृष्टिसासावनदगळ् मनुष्यगतियुत नवविद्याति प्रकृतिस्थानमो वने कट्टुवरेकं वोडे तवो णरिय सवरचळ एव नियमपुंटप्युवरिदं ॥

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहस्तादसंजमे सुण्णं। सुदमिव संजमतिदये परिहारे णत्थि चरिमपदं ॥५४७॥

संज्ञाने चरमपंच केवलयवाख्यातसंयमे शून्यं । श्रुतिमव संयमत्रितये परिहारे नास्ति चरमपर्वः ॥

मित्रभृताविधमनः पर्प्यं सत् झानचतुष्ट्यवोळ् त्रयोविद्यात विश्ववाति प्रकृतिनामकर्म्यंवः स्थानंगळ कळेतु शेषाष्टाविशत्यावि पंचस्थानंगळ् बंधयोध्यं कळ्णु । म । लू । ल । म । २८ । १० २९ । २० । ३१ । १ । म तिलुताविध्यानत्रयं गळ् नारकरोळं सिक्षं पर्वेष्ट्रयप्र्यानित्यां वर्षेट्यं राज्यं स्वत्यां स्वतिद्यां स्वत्यां स्वतिद्यां स्वतिद्यां स्वत्यां स्वतिद्यां स्वत्यां स्वित्यां स्वत्यां स्व

युवनविश्वतिकानि । सानरकुमारादिसहस्रारावे संप्तिपंचेद्रियप्यतित्वयंमनुष्यपतियुवनवश्वितको<mark>षात्वयुव-</mark> चिद्यत्के हे । आनतादिनवयेवेयके मनुष्यगतियुवनवर्षिशतिकनेव 'तदो णत्य सदरवक' इति नियमात् ॥५४६॥

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानेज्ञष्टाविषातिकादीनि एक त्रयोधिवतिकपंचविष्यतिकप्रविद्यातिकाभावात्, मतिज्ञानादित्रयं पर्यातापर्यातनारकविज्ञतिर्यमनुष्यवेषेषु । तत्र नारके मनुष्यपतिषुतनवर्षियातिकमाद्यपृष्यीत्रये २० तु मनुष्यपतितीर्ययुवतित्रयत्कमपि, सौषमविदये ते एवं द्वे, भवनत्रयं मनुष्यपतिषुतनवर्षित्वातिकमेव, तिरिष्टि

मनुष्यगित सहित बनतीस ये पांच स्थान हैं। सानत्कुमारसे सहस्रार पर्यन्त संझी पंचेन्द्रिय पर्योप्त तियंच और मनुष्यगित सहित बनतीस, तथा ब्ह्योत सहित तीस ये दो स्थान हैं। आनतादि नौ प्रैवेयक पर्यन्त मनुष्यगित सहित उनतीसका ही स्थान है; क्योंकि 'तदो णिख सदरचऊ' इस वचनके अनुसार वहाँ तिर्यंचगित सहित स्थान नहीं होगा॥५४६॥

मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञानमें अठाईस आदि पाँच स्थान हैं, उनमें तेईस, पच्चीस और छन्त्रीसके स्थान नहीं होते।

मितजान आदि तीन पर्याप्त अपर्याप्त नारकी, संक्षीतियँच तथा सनुख्यों और देवों में होते हैं। उनमेंसे नारिक्यों में मनुख्याति सहित उनतीसका स्थान होता है। प्रथम तीन नरकों में मनुख्याति तीर्यंकर सहित तीस भी होता है। सौधम आदिके देवों में भी वे ही दो ३० स्थान होते हैं। अवनिक्कें मनुख्याति सहित उनतीसका ही स्थान होता है। तिर्यंचमंं देवगति सहित अठाईसका स्थान होता है। मनुख्यमें देवगति सहित अठाईस और देवगति तीर्यंकर सहित उनतीस ये दो स्थान होते हैं।

तिर्थेषमतिश्रताषधिक्रानिगळण वसंयतसम्यग्वृष्टिगळं देशसंयतरुगळं देवगतियुताष्टाविकाति स्थानमनो देने कटद्रवर । मनुष्यगतिय मनुष्यासंयतसम्यादृष्ट्रिगळं देशसंयतरुगळप्य मतिश्रतादिष-ज्ञानिगळं बेबगतियताष्टाविद्यातस्थानममं वेबगतितीरथंयत नवविद्यातिप्रकृतिस्थानमुमं कटद्वर । स्रतिश्रताविष्यतःपर्ययं ज्ञानिगळप्य प्रमत्तसंयतदगळं देवगतियताष्टाविद्यतिस्थानमुसं देवगति-५ तीर्र्ययत्नवर्विद्यति प्रकृतिस्थानम्मं कट्ट्बरः। अप्रमतापृथ्वंकरणवष्टभागपर्यंतमाद खतुर्जानघर-रुगळ देवगतियुताष्ट्राविशतिस्थानममं देवगतितीर्थयुत नवविशतिप्रकृतिस्थानममं देवगरयाहारक-व्ययत जिज्ञत्मकृतिस्थानममं वेवगतितीर्थाहारकद्वयम्तैकजिज्ञात्त्रकृतिस्थानमुमं कट्द्वर । अपुरुवं-करणसप्रमभागं मोवलागि अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसुरुमसापरायचतुर्जानविव्यसंयमिगळ यज्ञस्की-तिनामकर्मबंधस्थानमनो दने कट्टबरेंब्रवस्थं । केवलक्रानिगळोळ नामकर्माबंध शुन्यमवक्रं । के । १० ० ।। सामाधिकछेदोपस्थापनपरिहारविश्वविगळे'ब संयमत्रितये संयमत्रितयदोळ श्रतमिव श्रतज्ञान-बोळ वेळवंतयक्क् में बित् चरमपंचस्थानंगळण्यक्ल परिहारे नास्ति चरमपबं एवित् परिहार-विज्ञादि संयमिगळोळ चरभपवमेकप्रकृति नामकस्मंबंधस्थानमिल्ल । सा । छे । २८ । २९ । ३० । ३१।१। परिवार । २८। २९। ३०। ३१। अर्वे तं वोडिल्लि सम एदित सम शब्दमेकी भाषात्यं-दोळ बॉलसगमदें ते दोडे धतसंगतं तैलमें वितेकीभतमादवे बबर्थमंते सम एकत्वेन अयोगमनं १५ समयः समय एव सामायिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकं ये विती निकृत्ति सिद्धमण्य सामाधिकमिनित क्षेत्रवोळिनित काल्वोळेंबित नियमिसल्पर्डसिरल सामाधिकसंयमबोळिकस्तिहे

देवगतियुवाष्ट्रविद्यातिकं, मनुष्ये तच्य देवगतितीर्थमुतनविद्यातिकं च । चतुर्जानप्रमत्ते ते हे, तदप्रमनापूर्वकाण-बद्धमागति तद्वर्यं च, देवनारवाहरण्ड्ययूवार्जवान्यवेदयातिमधीड्यायुर्त्वजिद्यात्तेकं च । तस्तरममागादिग्रसमा-म्यरायाते यवस्कोतिकर्णेकं । केवत्ज्ञाने नामधंचतृत्य । सामायिकादियंवज्ञये श्रुतित्व यंच स्वानानि । दत्र परिद्यारिवृद्धोन चरम्यदं नैककं स्थानमित्त । तत्र सम्-एकोशयेत बद्य-स्थमं समयः, समय एव सामायकं। समयः प्रयोजनमस्योति वा सामायिकं। एतावति क्षेत्रे काले च नियमिते सति स्वतस्य मुनेमं,ग्रवन स्थाद्, न केवलं क्रवस्यूनसूव्यनीविद्यादिनिवृत्तेः तस्यास्तद्यास्युवर्यर्ज्ञस्युतिकम्बन्निययादृष्टावपि संभवादृङ्ख राज-

चार क्षान सहित प्रमत्तमें अठाईस, उनतीस दो स्थान हैं। अप्रमत्त और अर्थ्वकरणके पष्ट भाग प्रमत्त भी वे दो तथा देवगति आहारकद्विक सहित तीस और देवगति तीसंकर २५ आहारद्विक सहित इकतीस ये चार स्थान होते हैं। अपूर्वकरणके सप्तम भागसे सुक्त साम्पर-राय पर्यन्त एक यशस्कीतिंरूप एक स्थान है। केवलजानमें नामकर्मका बन्ध नहीं होता।

सामायिक आदि तीन संयममें श्रुतज्ञानकी तरह पाँच स्थान हैं। किन्तु परिहार-विगुद्धिमें एक प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं होता।

<sup>&#</sup>x27;सम्' अर्थोत् एकीभावसे 'अथः' अर्थात् गमनको समय कहते हैं। और समय हो इ. सामायिक है। अथवा समय जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने क्षेत्र और इतने कालका नियम लेकर स्थित ग्रुनिके महात्रत होता है केवल स्थून और सूक्त जीवोंको हिंसा आविका त्याग करनेसे महात्रत नहीं होता क्योंकि ऐसी क्रिया तो चारित्रमोहके उदय होते हुए अहन्तर्लिगके धारी मिथ्यादृष्टिके औ होती है। जैसे राजकुल्से सर्वत्र गतिवाले चैत्र

मुनिगे महावतःवमरियल्पङ्गुं । स्यूलसुक्मजीवंगळीळ माडल्पट्ट हिसाविनिवृत्तियिक्मा संयम-मन् गुमं नत्वं के वोडवनके निष्यादृष्टिगळोळ हं च्छ्रतमहाँ लगवंतरीळ घातिकम्मीं वयसद्भावमणु-वर्रितं । अंताबोडवक्कं महावतत्वाभावमक्त्रमं बोडागदेकेंबोडवक्क्चार महावतत्वमक्क् में तीगळ राजकुलसम्बंगत 'चैत्रंग तदिश्रधानमें तते । यित देशकालंगळ इयसा परिस्किलियिदमेकस्ववृत्ति-वर्त्तनं सामायिकमं बुदा सकलसावद्याद्विरतोस्मि ये दित् के यिक्किट्टं सामायिकसंयिमयोळ पंच-महावतंगळं पंचसमितिगळ् त्रिगुप्तिगळ्में व त्रयोवशविधचारित्रं पढेयत्वर्ष्यं विल्ल पंचमहावतंग-ळ बबु प्रमावयोगंगळिबं प्राणव्यपरोपणलक्षण हिसानिवृत्तिलक्षणाहिसावतपरिपालनाःर्थमनुतस्ते-याबहा परिप्रह निव्तिलक्षण सत्याविमहावर्तगप्पुत् । पंचसमितिगळे बृत्र सम्यगीय्येयुं सम्यग्भा-षेयुं सम्यगेषणेयुं सम्यगादाननिक्षेषणंगळं सम्यगुत्सग्रंसुं विदितजीवस्थानादिविधियनुज्ळ बुनिगे प्राणिपीडापरिहाराम्युपायंगळप्पदरिनी पंचसमितिगळ गुष्टित्रयसे बद् । सम्यग्योगनिग्रहो १० गप्तिः ये वितिल्लि कायवाङ्मनोध्यापारमं योगमं बुद् । आकायवाग्मनोध्यापारकके स्वेच्छाप्रवृत्तिः निवर्सनमं निप्रहमं बुद् । अद्वं विषयसुलाभिलाबात्र्यवृत्तिनिषेश्वर्र्धनीद्वादोडे सम्यक्कं बुदक्क्-। मा संक्लेजात्रादृढभावकारणमल्लद कायवाग्मनोध्यापारनिग्रहलक्षणग्राप्रयमिविनित महिसावतपरि-पालन सम्यगुपायंगळण्यूदरिवनी त्रदोदशविषचारित्रमुमा सामाधिकसंयमातवर्भावियण्यूदरिवं। श्रीवर्द्धमानस्वामियिवं पेरगण चिरंतनोत्तम संहननयुतजिनकल्पाचरण परिणतरोळेकिक १५ सामाधिकसंयममक्कुं । श्रीबीरवर्द्धमानस्वामिथिदं यो पंचमकाल स्विविरकल्पाल्पसहननयस

सर्वतत्त्रचेत्रस्य राजानिष्यानवत्तस्योपचारेजैव तदिभयानात् । तत एव देशकाक्योरियतार्थारिक्वर्यकन्यवृत्तिरेव सामायिकं तिद्धं । 'प्रमादयोचे' प्राण्ययपरोणं हिना' तकितृत्तरहिना महावतं । अनृतत्त्वेयाकक्ष्यरियह-निवृत्तयः सत्यादिनकृत्वतानि । सम्यगीर्योगायैक्यादानिको ग्लोस्तारीः पंच समितयः। सम्ययगेनिमह्यहिस्तको पृत्तयः। कायवाङ्मनोक्यापारा योगाः। तेवा स्वेच्छात्रवृत्तिनिकृत्तयः निवृहास्ते च विषयसुक्षापिक्वानु- २० कृत्तिनिवेषार्थवाताः सम्यगित्युष्यावे । सत्यादयोऽदिनावत्रपरियाकनसम्यगुरायाः। ते वामी त्रयोदक्ष सर्व-

नामक व्यक्तिको उपचारसे राजा कह देते हैं उसी प्रकार उस क्रियाको उपचारसे सहाव्रत कहते हैं। इसीसे देश और कालकी सर्यादा करके एकत्वरूप वृत्ति ही सामायिक है यह सिद्ध होता है।

प्रमाद्योगके द्वारा प्राजोंके पातको हिंसा कहते हैं और उसको नियुत्ति अहिंसा महा- २५ वर है। असत्य, चोरी, अबद्धा और परिमहसे नियुत्ति सत्यादि महावत है। सम्यक् हैयां, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। सम्यक् योगानेमहरूप तीन गृप्ति हैं। मन-वचन-काथके व्यापारको योग कहते हैं। उनकी स्वैच्छाचारपूर्वक प्रवृत्तिसे नियुत्तिको निर्मा कहते हैं। वनकी स्वैच्छाचारपूर्वक प्रवृत्तिसे नियुत्तिको निर्मा कर्तिके विष्य होनेसे सम्यक् कहा ती मृत्रियों है। सत्य आदि अहिंसा वतका परिपाठन करनेके समीचीन १५ प्रपायक्ष्य हैं। ये तेरह भी सर्वसावसे विदत्त हैं उदय अकार स्वीकार किये गये सामायिक

संयमवाति । २. राजालय । ३. सर्जस्थानमनैदिद किष्मत्पृष्यंगे विदेनैवृदेदोहे राजालयरोळसलिगेयळळ पुरुषनोध्यंगे स्थिति यांदेहेबोळत्योचं राजालयरोळिल्लियु मितगे वेंब सर्व्यातत्त्वमैतंते एंबुदत्यं । कोर्त्यं ।

संग्रमिगळोजु त्रयोदशविषस्वर्विदं पेळल्पट्टुड्र । तत्सामाधिक संग्रमिनयतक्षेत्रद्विविषकालप्रमाद-क्रुतानत्वंप्रवेद्यविकोपनवोजु सम्प्रकातिक्रये च्छेदोपस्थापनमे बुदु विकल्पनिवृत्ति मेणु छेदोप-स्थापनमक्कं ।

सावद्याद्विरतीऽस्मीति व्योकृतसामाधिकंऽतर्भवति । तत एव श्रीवर्धमानस्वामिना प्रोक्तमोत्तमसंहननिवनकत्या-बरणपरिणतेषु तदेकवा वांरत्र । यंवमकालस्यविरकत्यात्यसंहननसंयमिषु त्रयोदशबोक्तं । तत्रियतक्षेत्रद्विवा-कालप्रमारकृतान्यपंत्रवादेकाणन सम्यक्त्रतिक्रमा विकत्वनित्रृतित्वा छेटोयस्यापनं । परिहरणं परिहारः प्राणि-वर्षानिवृत्तिरित्यपंः । तेन वितिष्टा युद्धिसंसमस्य परिहारविवृद्धिः । सुक्षाः स्वायरायः कवायो यस्मिन् स १ सुरुमारदायः । बाहनीयस्य निरुवांषान्यसान् स्वयद्धारसस्यनावासस्ययिकाकक्षणः ययात्रयातः । पूर्वचारिता-नृत्वविनिमोहस्योगनमान्या प्रापं ययात्र्यातं न वयात्र्यातं ययात्रस्यतिवानिवृत्तित्वानित्यविवृत्तित्वानित्यवीवसोहस्वयोन-

चारित्रमें गर्भित हैं। इसांसे श्रीवर्षमान स्वामीने पूर्वमें उत्तम संहननके धारी जिनकल्प आचरण परिणत गुनियोंके चारित्र सामायिकक्ष्ममें एक प्रकारका कहा है। और पंचमकाउन के हीन संहननवाळ स्थविरकल्पियोंमें वही चारित्र तेरह प्रकारका कहा है।

२५ सामायिक संयममें निर्धारित क्षेत्र और नियत-अनियत कालमें प्रमाइवश किये गये अनर्थको दूर करनेके लिए जो सम्यक् प्रतिक्रिया है अर्थान उस दोपको शृद्धिका उपाय वह छेदोपिस्थापना चारित्र है। अथवा सबेसावयके भेद करके त्याग करनेको छेदोपपत्यापना चारित्र कहते हैं। प्राणिईसासी निवृत्ति परिदारका ज्यार्थ है। उससे विशिष्ट शुद्धि जिसमें हो वह परिदारिक जुद्धि चारित्र है। जिसमें सूक्ष्म कषाय है वह सूक्ष्म सान्यराथ चारित्र २० है। समस्त मोहनीय कमके उपस्मसे या क्षयते आत्मस्वभावमें अवस्थित, च्येक्षालक्षण-वाला यथास्थान चारित्र है। पूर्व चारित्र के आरियोने मोहका चरना या क्षय करके जिसे प्राप्त किया वह यथास्थान चारित्र है। यूवा (अय ) शन्य जनन्तरदाची है। सो समस्त

सामाधिक च्छेबोपस्थापन संयमद्वयं प्रमताममत्तापूर्व्यानिवृत्तिकरणगुणस्थान खतुष्ठद्वयोळमध्यु-मिल्ल प्रमत्तगुणस्थानदोज् वेवगतियुताष्टार्विकातिप्रकृतित्थानमुं वेवगतितास्ययुत्तनवर्विद्यति प्रकृति-स्थानमुं वेधमबकुमप्रमत्तत्वयतगुणस्थानबोळमपूष्ट्वकरणबद्यभागप्य्यतं देवगतियुताष्टार्विद्याति प्रकृति-स्थानमुं वेवगतितार्व्ययुत्तनवर्विद्याति प्रकृतिस्थानमुं वेवगत्याहारकपुतांत्रवारक्षकृतिस्थानमुं वेवगतितर्विद्यानमुं वेवगतित्रतिर्यंतुर्वतेर्वात्रव्यानमुं वेवगतिन्तिर्यंत्रार्वे क्ष्यानमुं वेवगतित्रव्यानमुं वेवगत्तिः विद्यानमुं वेवगत्तिः विद्यानमुं विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य विद्यानस्य

परिहारिवञ्चित्रसंयमं प्रमत्ताप्रमत्तमंयतरोळेथनकुमणुर्वरिवं परिहारे नास्ति चरमपर्व यें वितु पेळल्पट्टुड्ड । अल्लि देशगतियुताष्टाविद्यति प्रकृतिस्थानमुं । देवगतितीर्व्ययुत्तवविद्यति-प्रकृतिस्थानमुं । परिहारिवञ्चित्तसंयमि प्रमत्तनोळनकुं । देवगतियुत्ताक्षाविद्यस्यावि चतुःस्थानंगळ- १० प्रमत्तपरिहारिवञ्चित्तसंयमियोळनकुं । २८ । २९ । ३० । ३१ ।

परिहारविशुद्धि संयमदोख् श्रेण्यारोहणमिल्लप्पुर्वीरवं। चरमपदमेकप्रकृतिस्थानं वंयमित्लः ॥

> अंतिमठाणं सुदुमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा । चक्खुजुगले सन्वं सगसग णाणं व ओहिदुगे ॥५४८॥

अंतिमस्यानं सुद्रमे देशाविरत्योराहारकाम्मणवत् । चश्रुटपुँगळे सर्व्वं स्वस्वज्ञानवद-विप्रद्विके ॥

णमानतः मार्गाभंतनात्पार्यः । तपाव्यातिमिति व। यद्यास्मस्त्रभाषोऽतस्यितस्तपैवास्यातस्वात् । तपाद्यसंपमद्वये प्रमत्ते वस्यानिपुर्वात्वात् वर्षविक्षात्रस्य । व्याव्यानिष्य वर्षविक्षात्रस्य । व्याव्यानिष्य वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्षात्रस्य । वर्षविक्

मोहका उपराम या क्षय होनेके अनन्तर प्रकट होनेसे उसे अथाख्यात कहते हैं। अथवा उसे तथाख्यात भी कहते हैं। क्योंकि जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही इसका स्वरूप कहा है।

इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त गुणस्थानमें देवगति सहित अठाईस और देवगति तीर्थंकर सहित उनतीस ये दो बन्धस्थान हैं। अप्रमत्त और अपूर्व-२५ करणके पष्ट भाग पर्यन्त उक्त दोनों तथा देवगति आहारकद्विक सहित तीस और देवगति, तीर्थंकर आहारकदिक सहित इक्तीस ये चार स्थान होते हैं। अपूर्वकरणके सातवें भाग और अनिवृत्तिकरणमें एक प्रकृतिक एक हो बन्धस्थान है इस तरह प्रथम दो संयमोंमें गाँच बन्धस्थान हैं।

परिहारविशुद्धिमें प्रमत्त और अप्रमत्तमें मामायिकमें कहे दो और चार स्थान हैं। ३० यहाँ एकवन्यक स्थान नहीं है क्योंकि परिहारविशुद्धिवाला श्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता।॥५४आ

सुक्रमसांपरायसंयमदोळ् अंतिमस्थानमो देवंघमक्कुं । सु १ । य । सं । यथाल्यातचारित्र-बोळु केवलज्ञानवोळु पेळवंते नामकस्मैंबंधं शून्यमक्कुं । वेशविरत्यविरत्योत्राहारककाम्मीणवत् वेशविरतियोळाहारकदोळपेळवंत वेवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानमुं वेवगतितीर्त्ययुतनविशति-प्रकृतिस्थानम् वंधमप्रव । देश । २८ । १९ ॥ तिर्ध्यंक्संक्रिपंचेत्रियपर्ध्याप्तकरमंभूमि वदेशसंयतनोळ ५ देवग्रनियताष्ट्राविशति प्रकृतिस्थानमो देयक्कं । दे । तिर्द्यं । २८ ॥ अविरतियोळ काम्मंणकाय-योगदोळ पेळदंते बद्यतन बद्स्थानंगळ बंधमप्पत्र । बनिरति । २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । ई अविरति चतुरगैतिजरोळमनकूमण्यूर्वीरवं । नारकमिन्यादिष्टसासादनमिन्नासंयतरोळं तिय्यंच-मिथ्यार्बाष्ट्र सासादन मिथासंयतरोळं मनुष्यमिथ्याद्दिः सासादनमिथासंयतरोळं देवमिथ्याद्दिः सासादनिमधासंयतरोळमसंयमनेयप्पूर्वारवमल्लि नारकिमध्याद्विटयोळ् पंचैव्रियपर्ध्याप्तितिर्ध्यंगः १० तियुत नवविशतिप्रकृतिस्थानमुमुद्योतयुतित्रशासकृतिस्थानमु । मनुष्यगतियुत नवविशति प्रकृति-स्थानमुं बंधमण्युव । सासावननारकासंयमियोळ् विध्यादृष्टियोळे तंता स्थानद्वयमुं बंधमण्युव । मिश्रनारकासंबमियोळ मनुष्यगतियुत नवविकाति प्रकृतिस्थानमोर्वे बंधमध्युद् । नारकासंयतासंबमिन योळ् घरमांविमेघावसानमाव त्रिभूमिजरोळ् मनुष्यगतियत नवविशतिप्रक्वतिस्थानम् मनुष्यगति-तीर्त्ययुतांत्रशस्त्रकृतिस्यानम् बंधमप्युव् । शेषपृथ्वीज नारकानंयतासंयमिगळीळ मनुष्यगतियुत १५ नवविकातिप्रकृतिस्थानमो दे वंशमक्कं। तिर्ध्यंगितिय मिथ्यादृष्टि सर्वितिर्ध्यवासंयमिगळीळ त्रयोविद्यस्याविषदस्यानंगळ वंधमापुवल्लि विशेषमृंटदाउदे दोडे पृथ्वीकायैकेद्रियबादरसङ्ग-पर्ध्वातापर्ध्वातंगळ मोदलागि सर्वे केंद्रियंगळं विकलत्रयपर्ध्वातापर्धात रं पंचेंद्रियापर्ध्वातजीवंगळ नरकगतिदेवगतियुताष्टाविद्यति प्रकृतित्थानमं कट्टरेके दोडे पृष्णिवरं इगिविगळे ये विनेकेटिय-

मृक्ष्मभाषरायसंयमे अंतिमस्यान वस्यते । यवाक्याते केवण्यानवन्तामवंबनुत्यं । देशविषते आहारक-२० वहंचगतियुनाष्टार्थितिकवैदगतिनीयंयुननविद्यानिकदे । तित्तरिक्र देशतियुनाष्टार्थितिकमेव । अविषती कार्मणवदायानि यद् । अत्र नारके पिथ्यानुष्टी सावादने व पंत्रीद्यपर्यातित्येगतियुत्तमपूर्यातीयुननविद्याति-केशोतायुत्तमकदे । पित्रे मुल्यगतियुननविद्यातिकमेव । अनंयते धर्मादित्रमें तस्य मनुष्यातिनीयुन्त-विद्यातक व । धेपपूर्याण्य मृत्यमातियुतनविद्यातिकमेव । तियंगतो मिय्याद्शे न्योविद्यातिकारित्यत् । तत्र पर्यातायदात्रसर्वेशविकल्डियोव्यावात्रमेवे व, स व नरकपतिदेवगतियुत्ताष्टाविद्यात् 'पुण्यर' विर्वान

१५ सुक्षसाम्पराय संयममें अन्तका ही स्थान बँधता है। यथाख्यातमें केबळ्झानकी तरह नामकस्ये बन्धका अभाव है। देसविरतमें आहारकवन देवगित सहित अठाईस और देवगित तीर्थकर सहित उतातीम ये दीस्थान हैं। देसस्यमी तिर्थकमें देवगित सहित अठाईस-का ही बन्ध स्थान है। अविरनमें कामीणकी तरह आदिके छह स्थान है। तीर्यनमें कामीणकी तरह आदिके छह स्थान हैं। तीर्यनमें तिर्यन्ति सहित उनतीस में तिर्यन्ति सांवादन सम्यन्धिक पेविन्द्रय पर्याप्त तिर्यन्ति तात्रह तात्र में मुख्यति सहित उनतीसका है। बन्धिक स्थान है। भिन्नमें मनुष्याति सहित उनतीसका है। बन्धिक स्थान है। असंवत्ते धर्मादि तीनमें मनुष्याति सहित उनतीसका है। स्थान है। असंवत्ते धर्मादि तीनमें मनुष्याति सहित उनतीसका है। स्थान है। तिर्यन्ति तीर्थकर सहित तीस थे दो हैं। शेष नरकोमें मनुष्यापति करित उनतीसका हो। स्थान है। तिर्यन्ति तीर्में प्रथादि कि तेर्थकर स्थानि छह हैं। किन्तु वहाँ पर्योक्त-अपयोग्त सहत प्रकृतिस्वन्ति सिक्षात्र प्रथानि विर्यन्ति स्थानि प्रयोगित स्थानि स्थानि स्थान स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थानि स्थ

विकलत्रयसर्थं जीवंगळोळं वंषयोग्यमस्तप्यूबॉरदं। तेजोवायुकायिकबाबरसुक्ष्मपर्ध्यापापर्याप्त-जीवंगळ मनुष्यगस्यपर्याप्तपंत्रांवातातप्रकृतिस्थानमूमं कट्टर । पर्म्याप्तमनुष्यगतियुत नर्वावरातिः प्रकृतिस्थानमुमं कट्ट । कारणमेने बोडे "मणुवश्यं मणुवाऊ उच्चं व हि तेउवाउम्मि" एवित् जिनदृष्टमध्युवरितं । शेषिमध्यादृष्ट्यसंयमितिय्यं जनाळ तिय्यंगिति मनुष्यगितपुतमागि यथायोग्यं षटस्यानंगळं कट्टवर । तिर्व्यंश्वसासादनासंयिमगळ् नियमदिवं संक्रिपंशेंक्रिय पर्व्याप्रतिर्यंश्व नेयक्कुमा जीवं प्रथमोपशमसम्बन्त्वमं स्वीकरित्ति असंयतनक्रूमथवा देशवतमूमं प्रथमोपशम सम्यक्त्वमुभं युगपत्स्वीकरिति वैशवतियक्कुमाणियुमा ईव्यंचमनंतानुवंधिकवायोवयविदं सासावन-नक्कुमा जीवनोळ् तिर्यंगतियुत नवविश्वतिश्रक्कृतिस्थानमुमुखोतपुत्रश्चित्रश्चकृतिस्थानमुं भनुष्यगति-यूतनविकाति प्रकृतिस्थानम् वेवगतियृताष्टाविकातिप्रकृतिस्थानम् बंधमप्यूव् । मी सासावनासंयमि-जीवंग मरणमाबोडे नरकग्तिविज्ञतमागि जेवितम्यंग्गतियोळं अनुष्यगतियोळं वेवगतियोळं १० सासादनासंयिमयुत्कृश्टविदं समयोनचडाविलकालपर्यंतम् जघन्यविमेकसमयं सासादनासंयिम-गळप्परिल्ल तिव्यंचसासादनरप्पोडे 'ग हि सासणो अपूर्णे साहारण सुहुमगेतु तेउदुगे' ये बिति-नितं स्थानंगळीळ पुरदुवरत्लं । बोवैबेदियविकलत्रयपंचेदियसंस्थानंत्रविवंगळीळाउटर-। मल्लि एकेंद्रियविकलत्रय पंचेद्रियसंज्यसंज्ञिजीवंगळोळ पुट्टिबसासावननुं नरकगतिदेवगतिपुताष्टार्विशति प्रकृतिस्थानमं कटद्वनत्लं । जारीरपद्योप्ति नरेयद मुन्तमा सासादनत्वं पोगि नियमदि निष्या- १५ दिष्टियेयक्क । भिष्यादिष्टिगुणस्थानदोळ पर्व्याप्तियिवं मेलल्लवं नरकगतियताब्दाविञ्चतिप्रकृति-स्थानं वंधमितल ।

विगले इति तीमु तदसंघान् । नाजि बादरसूक्ष्मवर्षात्वाच्यान्तित्वे बोबामुखु मनुष्यमत्वपर्यान्वयुवर्षविद्यात्तिक-ययाँन्तमनुष्यातिनुतनविद्यतिक मणुबदुर्ग मणुबाऊ उच्च णहि ते इ बाउम्मीति तेषु तदस्वनिष्यात् । प्रयमी-पणममम्बस्यतं तत्तुत्वेदावृत्तं वा बिराध्य जात्यानास्वरित्तर्वे तिर्थमतिषुत्वमृत्यमतिषुत्वनविद्यतिक्षणीतेषुत्व-द्वारान्वेद्यतिन्तुनाष्ट्राविद्यतिकानित्व बन्ताति । मर्गणे नरस्वजित्तर्वित्यक्ष्मेतः सपयोनच्यादिकान्तं जध्यन्येनैक-प्रयस्त्र तास्वात्वतिक्ष्यद्वत् 'लहि सावणो अपुक्षे आहारण्यस्त्वम्ये व वेजपुष्टै दित्र योपैकस्थितव्यत्वस्यत्व-स्वयं नरस्यतिद्यत्वतिनुताष्ट्राविक्षातकम्बन्जन् वर्षरप्यान्तिः आस् साधादनस्यं स्वस्वा नियमेन मिन्धादृष्टि-

पंचेन्द्रियमें नरकराति, देवराति सहित अट्टाईसका स्थान नहीं है; क्योंकि 'पुण्णिदरं विगि-विगर्केके अनुसार वहाँ उसका बन्ध नहीं होता। तथा बादर, सुक्स, पर्याप्त-अपर्याप्त- २५ तेजकाय, वायुकायमें मनुष्याति अपर्याप्त सहित पञ्चीसका और पर्याप्त समुध्याति सहित उनतीसका बन्ध नहीं होता। क्योंकि उसमें उनके बन्धका निषेष हैं।

प्रथमोपज्ञम सम्यक्त्व और उससे गुक देज़वतकी विराधना करके सासाइन हुआ विग्रंब, तिर्यंबगित या मनुष्यगित सिंहत उनवीस और क्योज सिंहत तीसका तथा देवगित सिंहत अठाईसका बन्य करता है। सरण होनेपर नरकगितके बिना अन्य गतियों में उत्कृष्टसे ३० एक समय होन छह आवळी और जधन्यसे एक समय पर्यन्त अपगीसदामें सासादन होता है। अतः सासादन तिर्यंब 'ण हि सामणो अपुणो साहारणसुहुमगे य तैत्रहो' इस वचनके अनुसार एकेन्द्रिय, विक्केन्द्रिय, संझी-असंझी जीव ही अपगीप्त सासादन होता है। सो

असंक्रिसीक्रजीविग्रज्यो वेदगतियुताच्दािकातिप्रकृतिस्थानमेके वंधितल्ले हु वेजवरिक वेदि ।

"सिच्छ दुर्ग देवचक्र तित्यं च हि अविरदे अस्य एर्डिता असंज्ञित्यं क्षित्रले हुन वेजवरिक वेदि ।

गुताच्दािकाति प्रकृतिस्थानमुं वंधिमस्ले वितु निरुवह्मसुबुदु । सीक्रांकेंद्वियप्रयोक्तित्तयं ने मिक्रत्यांकाति प्रकृतिस्थानमुं वंधिमस्ले विद्यांकाति प्रकृतिस्थानम् । वे कर्टुमुनेक वोडे सासावनपृणस्थानदोक्षे तिर्यम्यतिमं मनुष्यानिद्यांकाति प्रकृतिस्थानम् । वे कर्टुमुनेक वोडे सासावनपृणस्थानदोक्षे तिर्यम्यतिमं मनुष्यानिद्यांकाति प्रकृतिस्थानम् । वेद्यानिद्यान्तिम् विद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यान्तिम् विद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्यानिद्या

र्मूला पर्याप्तेकारि बध्नाति । संत्रमंत्रिनायित तरुकयं न बध्नतः ? 'मिष्कष्टुस्ने देवचळ तिरयं णहोति अस्मिन् सासादते तयोरिय तरपटनात् । तियोगमधीजयंदात्रो सा सत्रिययोत्त ग्यः तर्गमण्यं देवगतियुवाहार्थियातिकसेव 'व्यवित्तमण्यं च विश्वो सास्यवसम्ये' इति तियंग्यनुष्यात्यारेस्य यंवाभागात् । तद्यंवसेऽधि वश्चेत तिर्यासीव तीर्याहाराणाय्यंवात् । मनुष्ये विष्यादृष्टी जन्मवययपिते नरकातिदेवतात्वतात्वार्वार्थावाज्ञकार्वाततियामगुष्यारीत मृतवार्योगिवातिकारीति वद् । पर्याप्ते चतुर्यातपुतानि तानि पट्, चहुमदिमिष्को सण्योत्यादिसामग्रीसंगन्न

नरकगित या देवगित सहित अहु। हैभका वन्ध न करके झरीर पर्याप्तिके पूर्व ही सासादनपने-२० को छोड़ नियमसे मिध्यादृष्टि होकर पर्याप्त होनेपर ही नरकगित अथवा देवगित सहित अहु। हैसके स्थानको बाँचता है।

शंका- संज्ञी और असंज्ञी भी अठाईसके स्थानको क्यों नहीं बाँधते ?

समाधान—'मिच्छदुनो देवचऊ तिरखं ण हि' इस आगम वचनके अनुसार सासादनमें संबी-असंबीके भी अठाईसका बन्ध नहीं होता।

२५ मिश्र और असंयत गुणस्थानवर्ता तिर्यंच संज्ञी पर्याप्त ही होता है। सो मिश्रमें तो देव-गति सहित अठाईसको ही बाँचता है। क्योंकि 'वविस्म छण्डं च छिदी' इत्यादि वचनके अनुसार तिर्यंचार्ति और सनुध्यातिमें उसके बन्धका अभाव है। तथा असंयतमें भी वही स्थान बँघता है क्योंकि तिर्यंचके तीयंकर और आहारकका चन्ध नहीं होता। मनुष्यगतिमें मिष्यादृष्टि उच्च्यापाफ मनुष्यके तो नरकगित देवगित सहित अठाईसके विना तेष्ट्रंस क्यादि छह सानोंका बन्ध होता है। और पर्याप्त मनुष्यके चारों गित सहित छहाँ स्थान बँधते हैं।

तथा 'चदुगति मिच्छो सण्णी' इत्यादि सामप्रीसे सम्पन्न जीव करणळिचये अन्तिम समयमें दर्शनमोहका वपराम करके प्रथमोपराम सम्यक्त्वी हुआ या प्रथमोपराम सम्यक्त्व सम्भं नेण्हवि पंचमवरलद्धि चरिमस्ति ॥" एवितो सामग्री विशेषविशिष्ट मनुष्यमिण्यादष्टिकरण-त्रयस्यरूपपंत्रम लिखपरिणतन्तिवित्तिकरणवरमसमयवीळ वर्शनभोहनीयमनपर्शामिस प्रथमोप-शमसम्यक्त्वमनसंयतावि अतुरगुणस्थानंगळोळाउवानुमो द् गुणस्थानवोळ यथायोग्यमप्पवरोळ स्वीकरिसि कर्याचिवनंतानुवंधिकवायोदयदिवं सम्यक्त्वपूमं सम्यक्त्वदेशवतम्मं सम्यक्त्व-केंडिसि सासावनसम्यादृष्ट्यसंयमियक्कु मेके दोडनंतानुबंधिकवायक्के वर्जन-विचान मुंटंतबिक ल्लप्पुर्वारवं प्रशस्तोपशमदिनिक्ति हैं नंतानुवंधि-मोहक्क त प्रशस्तोपशम कषायोदयमुभयप्रसिबंधियप्यूबरिवं । अंतप्य मनुष्यसासादनासंयमि पंचेद्वियपय्यप्तितिर्ध्यमातियत-मागि नवविकाति प्रकृतिस्थानसुमनुद्योतयुर्तात्रकात्प्रकृतिस्थानमुमनितु तिर्ध्यग्गतियुर्तमागि द्विस्थान-मनेकटटामेके वोडे मिच्यादिष्टयोळेकेंद्रियविकलत्रयंगळते बंधवयच्छित्याववप्पवरिदं । मतमा मनुष्यसासावनासंयमिमनुष्यगति पर्याप्तयुत्तनवींकातिप्रकृतिस्थानम्भं देवगतियताष्टाविकाति १० प्रकृतिस्थानमुमं कटटगमी सनुष्यसासावनासंयमिगे मरणमादृबाबोडे नरकगित पौरगागि मुद्दं गतिगळोळ पुटदगमल्लि तिर्ध्यंग्यन्ध्यवतिगळोळ पुटदवर्ड ''ण हि सासणो अपूण्णे साहारणसहसर्गे य तेउद्गे" एवितिनितं स्थानंगळोळ पद्रमप्यदरिमवं बिट्ट होव तिन्धंग्मनुष्य गतिगळोळ पुटदुगुमा तिष्यामनुष्यसासावनासंयमिगळ नरकगतिवृताष्टाविशतिस्थानमं "मिच्छदुगे देवचऊ तित्यं ग हि अविरवे अत्यि" एवित देवगतियताच्याविज्ञतिस्थानमुसं कट्टरप्युवरिवमा स्थानं धोर- १५ गागि स्वगणस्थान कालमेन्नेवर संनेवरं नवविज्ञत्यादि द्विस्थानंगळने कटद्वर । मनुष्यतिय्यंच-सासादनासंयानगळिगे मरणवाणि देवगतियोळपृद्धिदरादोडमस्लियमा नवविकात्यावि द्विस्थानंगळने कटद्वर । स्वगणस्थानकालं पोवि बळिक्क मिण्याद्विराळागि शेषमिश्रकालबोळ अष्टाविश्रति

करणल्भियचरमसमये दर्शनमोहमुन्दामस्य प्रथमोपद्याससम्यक्त्यं तत्सहितदेशवतं तत्सहितमहावतं वा प्राप्य नत्कालातमृहुर्ते एकसमयतः यहावत्यतेषु कालेब्वेकस्मिन्तरीविष्ठानंतानृविधनामस्यत्तोपद्यातानामस्यत्तमोदयेन २० लक्ष्यपुणं हत्वा जातसासारमः एकिकलिक्षियाणां निष्यादृष्टावेव वंशात् पंत्रीक्षयपीलितियेमनुत्वसातितृतनव-तिव्यतिकोणीयपुलित्वात्त्वतेवयतिवृत्ताहार्वियतिकानि वक्ताति । मरणे विर्यष्ट मनुष्यो देवो वा सामादनकाले नवविकातिकादित्यं, न च नत्कातिवैद्यारस्याधीववातिकः। तत्काले परिसमाप्ते निष्याद्राष्ट्रीस्त्राच वीदमित्यकाले

सहित देलवती या महावती हुआ। उसके उपलग्न सम्यक्त्वके अन्तर्गुहूर्त कालमें एक समयसे लेकर छह आवली काल शेष रहते अनन्तानुबन्धी कथायका अप्रशस्त उपलग्न हुआ था हो दूस सम्यक्ति करित एक कोधादि कथायका उदय होनेसे प्रयमोपलम सम्यक्तिका पात करके सासादन गुण्यानवर्ती हुए मनुष्वके एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियका चम्प तो मिथ्यानृष्टिमें ही होता है अतः पेचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचाति लथ्या मनुष्याति सहित उत्तरीसका स्थान या उद्योत सहित तीसका स्थान या देवगति सहित अठाईसका स्थान वँघता है। मरनेपर तिर्यंच, या मनुष्य या देव जवतक अपयोत दशामें सासादन रहते हैं तववक तो उनतीस या तिर्यंच, या मनुष्य या देव जवतक जायाति या देवगति सहित अठाईसका स्थान वर्षे या विशेष स्थान है। सरनेपर तिर्यंच, या मनुष्य या देव जवतक जायाति सहित अठाईसको नहीं वाँचेते। सासादनका काल पूर्ण होनेपर सिध्यादृष्टि होकर जवतक निहत्यपर्याप्त रहते हैं तववक अठाईसके विना पच्चीस सादि याँच स्थानिको वाँचते हैं। और पर्याप्त होनेपर अठाईस

त्रकृतिस्थानं पोरागांग पंथांवशस्याविपंयस्थानंगळं पर्ध्यातिस्योळसंते कद्दुवयः । समुख्यतिस्य निश्चासंयिन वेवगतियुताष्टार्यिमतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्दुणु नेकं बोड्यरिम "छन्हं च छित्री सात्तवा सम्मे हवे णियमा" र्श्यंतु मनुष्यदिकशुं सात्तावनायंयिमयोळे वधष्यृष्टितिस्यावृष्युवरिंदं । समस्यानंप्यतायंयसायार्यस्यान्यकोळ वेवगतियुताष्टार्यिकातिप्रकृतिस्थानमं सामान्यसमुष्यासंयतासंय-

५ विवालस्य करमेशनिजमनुष्यतं चरमांगरुगळं भोगभिमजा संयतासंयमिगळं कटदवर । वेस्पतियत नीत्र्ययतनविद्यति प्रकृतिस्थानमं गढभावतरण जन्माभिषेककस्याणद्वययत्तीर्थकर कुमारस्यळं ततीयभवदोळ तीत्यंकरकाळप्य सनुष्यासंयतकाळ केविकद्वय श्रीपादोपांतवोळ वोडशभावना-क्राइटिंट तीर्त्यकरनामकर्म बंधमं प्रारंभिसिहं बद्धनरकायहेंवायध्यक्गळं मलं गर्भावतरण कल्याणम् जन्माभिषेककल्याणम् रहितमाणि तञ्ज्यवोक्षे तीर्श्यकरागत्वेष्ठिर्दं चरमांगर गळप्प १० तीर्त्वसत्कर्मासंयतासंयमिगळं कटद्वर । गर्भावतरणकल्याणपुरःसरं नरकगति वेवगतिगळिवं बरुलिहं तीरबंसत्करमंद्रगळ विग्रहगतियोळं मिश्रकालवोळं देवगतियुत नवविद्यतिस्थानमं कटदवर । तीर्त्वसत्करमं रुगळप नारकदेवासंयतरुगळ स्वायः श्रयमागुलं विरल् तीर्त्वकरल्लबन्यमगुरुयरल्ल-रप्युवरितं । देवासंयमिगळ् चतुरर्गुणस्यानवस्मिगळप्परहिल मिश्याद्दव्टि देवासंयमिगळ पर्वाप्त-मिष्यादिष्टिवेवासंयमिगळे वृ निव्बंत्यपर्याप्तमिष्यादिष्ट वेवासंयमिगळे वृं द्विविधमप्परिक्त १५ अवनत्रयसौषम्मंद्रयपर्याप्तमिष्यादृष्ट्यसंयमिगळ एकॅद्रियपर्याप्ततिर्यंगातियुत पंचवित्रातिस्थान-सुमं जात्रेगोद्योत्यत्वडविञ्चातिप्रकृतिस्थानमुमं पंचेत्रियय्याप्तितिस्यंग्गतियतमं मनुष्यगतियत्तसम्प नवविद्यति प्रकृतिस्थानमुमं तिर्यंगितियुद्योतयुत मागि त्रिशत्मकृतिस्थानमुमं कट्टुवर । सानत्कु-विनाष्टाविशतिकं पञ्चविशतिकादीनि पंच । पर्याप्ती तु अष्टाविशतिकमपि । कर्मभोगभमिमिषासंयती देवगत्यष्टा-विश्वतिकमेव नरकतिर्यगात्योः सासादने बंध च्छेदात् । विग्रहगिततीर्थं कृत् मिश्रतीर्थं कृत् गर्भतीर्थं कृत् जन्म-२० तीर्पकृत् कुमारतीर्थकृत् बद्धदेवनरकायः प्रारक्षतद्वंतः सत्तर्वत्वरमांगुश्च देवगृतिहीर्थयतनवर्गिकातिकं, देव-पर्याप्तो भिष्यादृष्टिः भवनत्रयसीधर्मद्वयत्रः एकेन्द्रियपर्याप्तित्यग्गतियुत्तपंत्रविकातिकातपोद्योतयुत्तपङ्बिशतिक-पंचेन्द्रियपर्याप्तिवियंगमनुष्यगतियतनविवशितकतिर्यगारयद्योतयतिवशकाति, सानस्क्रमारादिदशकत्यजः मनुष्य-

सहित छह स्थानोंको बांधते हैं। कमेनूमिका मनुष्य मिश्र और असंयत गुणस्थानमें देवगित सहित अठाईसका हो बन्य फरता है क्योंकि नरकगति और तियंचगतिके बन्धकी ब्युच्छित्ति २५ सासादनमें ही हो जाती है।

तीयंकर यदि विप्रहगतिमें हों, या निवृत्यपर्याप्त अवस्थामें हों, या गर्भावस्थामें हों, या जन्म अवस्थामें हों या कुमार अवस्थामें हों, या जिसके पूर्वमें नरकायु या देवायुका बन्ध हुआ है और पीछे तीर्थकरके बन्धका प्रारम्भ किया है ऐसा जीव, या तीर्थकरकी सत्ताका थारी चरम शरीरी मनुष्य असंयत गुणस्थानमें देवगति तीर्थकर सहित उनतीसका ३० ही स्थान कींचता है।

देवगतिमें भवनत्रिक और सौधर्म युगलका पर्वाप्त सिष्यादृष्टि देव एकेन्द्रिय पर्वाप्त तिर्यंचगति सहित पर्वासका वा आतप ज्योग सहित छव्वीसका या पंचेन्द्रिय पर्वाप्त तिर्यंच वा मनुष्यगति सहित दमतीसका या तिर्यंच ज्योग सहित तीसका, इस प्रकार चार स्थानों-

मारावि वशकरणक मिथ्यादृष्टिदेवासंयमिणळ् नर्वावशितयं मनुष्यातर्थंग्गातिगुतमाणिगुं विमान्ध-हितस्थानमं तिर्ध्यंग्यंपुष्टोतपुतमाणि कट्टुबव । जानताविकारणक मिथ्यादृष्टिराळ्ं नवयेवेवक निष्यादृष्टिराळ्ं अनुष्यातिगुत्त नवविकातिस्थानमने वेने कट्टुबव । निर्क्षृत्यप्रध्यांतिमिथ्यादृष्टिर-वेवकळं येळरण्युत्रमेतं वे वे — मनुष्यालेकप्रतिवद्धकष्ययम्प्यमास्क्रप्ट निश्चाद्वेषण्यं निष्यादृष्टिर-वेवक्षण्यं निष्यादृष्टिर-वेवक्षण्यं निष्यादृष्टिर-वेवक्षण्यं निष्याद्वेषण्यं निष्यादृष्टिर-वेवक्षण्यं निष्याद्वेषण्यं ्वाप्यात्वापण्यं निष्याद्वेषण्यं चिष्यापण्यं निष्याद्वेषण्यं निष्यापण्यं चिष्यं विष्यं निष्यापण्यं चिष्यं विष्यं निष्यापण्यं चिष्यं विष्यं निष्यापण्यं चिष्यं विष्यं विष्यं चिष्यं च

सन्बद्वीति सुविद्वी महस्वई भोगमुमिका सम्मा ।

सोहम्मदुर्ग भिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥—त्रि० सा० ५४६ गा० ।

एँबितु भोगभूमिजमिष्यादृष्टिगळ तापसरगळ वरमुत्कुरुटीबर्ड अवनत्रपदोळ पुदृह्वरूपु-वरिंदं शेषत्रिगतिजरागरे बुदर्थं । असं मनुष्यक्षेत्रप्रतिबद्धकर्म्भूमिभरतेरावतविवेहेगळ संक्रि-

ियंग्गतियुत्तनर्वाववतिकतियंगाल्युयोतयुत्रिवाले । बानतादिकत्यनवविवसकः अनुष्यगतियुत्तनर्ववविकिषेषः । १५ मनुष्यालेक्ष्मतिकविवानिक्ष्मते । १५ मनुष्यालेक्ष्मतिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकविवानिकिवानिकि

सव्बट्टोत्ति सुदिद्री महव्यई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥१॥

को बाँधते हैं। और सालकुमार आदि इस म्बगोंके देव मनुष्य या तिर्यंचगति सहित इनतोसका या तिर्यंचगति उद्योत सहित तीसका वन्य करते हैं। आनतादि स्वगं और नौ मैंवेयकोंके देव मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बाँधते हैं।

आगे देवोंके निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें बन्ध कहते हैं। अतः देवोंमें कीन कैसे उत्पन्न होता है यह कहते हैं—

मतुष्यकोक सन्बन्धी तीस भोगमूमियोंके तियेष और मनुष्य तथा मानुषोत्तर और सबयंभम परंतके मध्यवतीं कासंस्थात द्वीप 'समुद्र सम्बन्धी जान्य तियेष भोगमूमिके संब्री तियेष तथा क्वण और कालोद समुद्रोके कियानवे द्वीपवाधी कुमनुष्य नियमसे अपनी आयु- के नौ महीने ग्रेष रहनेपर देवायुको के नौ महीने ग्रेष रहनेपर देवायुको स्विक्त अय होनेसे मवनिक्रकों अध्या करूपवासी स्त्रियों में क्षित क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में क्ष्या करूपवासी स्त्रियों में स्त्रियों में मार्थी स्त्रियों में स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों स्त्र

महावती सम्बन्दृष्टी सर्वार्यसिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिया सम्बन्दृष्टी

पंचित्रियपय्यांप्तांत्वयं भद्रामध्यादृष्टि जीवंगळं स्वयंभूरमणद्वीप स्वयंभ्रभाचलापरभागाउद्वीप-वोळं स्वयंभूरमणतमुद्रदोळं लवणकाळोवसमुद्रंगळोळं केलवु संतिपंचित्रियपंचांत्तस्थलवरत्वचर क्लचरमद्वमिध्यादृष्टितिय्यंचरमळं मतं मनुष्पक्रेत्रप्रतिवद्धकरमंभूमिभरतैरावतविवदेहंगळोळः पद्मस्ववृक्ष्ययंसमिध्यादृष्टितिय्यंचरमळं क जिट्ठसत्विट सहस्रजिट निग्नांव कांजिमिश्रु कंवपूर्ल प्रवृक्ष्यक्रस्योत्तिन्त्रज्ञ मकामनिक्जरावालगांसि वैवस्य "एंवितेकवंडि त्रिवंदि मिध्यातपञ्चरप्य-परिणतत्वाळं कायक्लेशावरणंगांळवं केलवत त्वस्य विश्वयमुन्तार्यवं वेवायुक्यमं किट्ट मुख्य-मानमनुष्यायुष्यव्यववर्शावरं मुद्ररागि भवनत्रयं मोदल्यो दुक्तुरुव्यविवर्णयय्याप्तवेवाययम्पत्रक्षयपुरक्तरप्ययं पृद्धि यावक्षश्चरित्तपृर्णं तावस्तालग्यंतं निष्यादृष्टिनिक्वृत्यप्याप्तवेवाययमिगळप्पद । इत्लिज कामनिक्तरं ये बुदु वंवनाविव वार निरोधमकाममं बुद्ध । वंवनंगळोळ स्नुतियासानिर्यक्षसम्बद्धयः १० भूशयम मलवारणपरितापादिगळं वृद्धवर्णमवर्षितं वयसुव वेवनाविपाकलकाणनिक्जरणमल्लपुः-वार्यसम्बद्धान्त्रन्तर्वते वृद्धक्यपुद्ध द्वा वालत्वरंगळं तप्तरोळ वेशिदिल्लगं प्रसुताम्या-प्रवृत्ताम् निक्वतिबहुलद्धतथार्थान्त्रमपुवी वालत्वरंगळं तप्तरोळ वेशिदिल्लगं प्रसुताम्या-

चरया य परिव्धाजा बह्मोतच्चुदपवोत्ति आजीवा । अणुदिस अणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जांति ॥—[त्रि. सा. ५४७ गा.]

मिध्यादृष्ट्यो भोगमुभिज्ञास्तापसाध्य वरमुत्कृष्टेन सवनत्रये उत्पर्धते नान्यत्र । सरतैरावतिविदेहनाः स्वयभूरमणद्वीपारार्धतसमुद्रध्यकणोवकालोदनाधः केचिन् जलस्वल्खवरस्वित्तमार्थान्तप्रसम्ध्यादृष्ट्यः उपशानत्रद्धः व्यवित्तवानस्वयः एकविद्यात्रप्रस्थादृष्ट्यः उपशानत्रद्धः व्यवित्तवानस्वयः एकविद्यात्रप्रस्थात् । स्वतत्रप्राद्धः काथमेश्वावरणैः केवित् स्वत्वविद्यस्यमुसारेण भवनत्रप्राद्धस्यतितः २० सुरुषये । कामैः कामैः कामिन्विदे वंवनेन श्रुतिरासानिरोधन्तस्ययंभुष्यवनमञ्ज्ञारणपरितापादिमिनिजेरा क्रकामिन्विरेर्युभ्यते । मिध्यादर्धनोपेताः अनुपायकायम्वेशप्रयुराः निकृतिबहुळ्यत्रचराः बालतपमः । तदुरुपति-भव्यतास्यस्यात्रप्रस्थानास्यत्रः

सौधर्मयुगलमें उत्पन्न होते हैं। और मिध्यादृष्टि भोगभूमिया तथा उत्कृष्ट तापसी भवनत्रिकमें उत्पन्न होते हैं। अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते।

२५ भरत-पेरावत-विदेहमें उत्पन्त हुए, तथा स्वयंभूरमण द्वीपके अपरार्ध, स्वयंभूरमण, ठवणोद काओद समुद्रांके वासी कां है जीव थठजर, नमचर, संझी पर्याप्त सिध्यादृष्टि, तथा वपशम बख्यवं सहित वानास्मत्त तथा एकजटी, सतजटी, सहस्रजटी, नम्माण्यक, कांजी भक्षण करनेवां , कन्दमूर पत्र पुरुष फठके सानेवां , अकामिकर्रा करनेवां , एकदण्डी. त्रिदण्डी, सिध्यातपत्रचरण करनेवां ठ कायक्ठेत्रस्य आचरणके द्वारा अपनो-अपनी विवृद्धि- के अनुवार भवनत्रपसे टकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्त होते हैं। अकाम अर्थाप, अपनी-३० इंट्योके विना वन्धनमें पड़नेपर भृक्ष-यासकी सहना, महावर्ष धारण करना, प्रध्वीपर सोना, मठ्यारण, परिताप आदिके द्वारा जो निर्जर होते हैं वह अकाम निर्जर है। सहित और मोख व्यायदिव, बहुत कायक्केश पूर्वक कपटकए ब्रत वारण करना वाळतप है। इनसे भी देवगतिमें जन्म होता है। इस विषयमें प्रास्तिक गाथा कहते हैं—

चरकरे वहे नग्नाहर । परिवाजकरें बोहेकदंडिनर्वंडिगळिवागौळ कुरुट्वंद भवनत्रयं मोवत्यों दू ब्रह्मकत्पपरियंतं पुदरुवद । बाजीवा कांजिभिजुगळ कुरुट्वंद भवनत्रयं मोवत्यों दू अध्युतकत्परियंतं पुदरुवद । बाजीवा कांजिभिजुगळ कुरुट्वंद भवनत्रयं मोवत्यों दू अध्युतकत्पर्ययंतं पुदरुवद । अनुविद्यानुत्तरिवमानंगिळंद वंदवगळ व बाहुवेद प्रतिवाजुवेदाणि पुटरेकं वोडवगळ द्वित्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं प्रतिवादिक्यानं कांविक्यानं व व्यानमोह्यात्वित्यानं कांविक्यानं व व्यानमोह्यात्वित्यानं कांविक्यानं व व्यानमोह्यात्वित्यानं व व्यानमोह्यात्वित्यात्वित्यात्वा व व्यानमोह्यात्वित्यात्वातिक व्यावित्यात्व व व्यानमाह्यात्वात्वित्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वित्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वित्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वित्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वात्वाच्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वाच्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमोह्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाचित्र व व्यानमेष्यात्वाच्यात्व मेल्लाव्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्य

णरतिरिय वेसवयवा-उक्कस्सेणच्चुवोत्ति णिमांथा । ण व्यवदेश मिच्छा गेवेउजंतोत्ति गच्छति ॥—[ त्रि. सा. ५४५ गा. ]

> चरया य परिव्याजा बश्चोत्तच्चुदपदोलि आजीवा। अगदिसमणत्तरादो चुदा ण केसमपदं जंति॥१॥

चरकाः नगांदाः वरिवाशकाः एकविद्दंदिनः एते उत्कृष्टेन भवनवयादिकहारूक्यांतमूरच्येते । आश्रीवाः कांग्रीभक्षः उत्कृष्टेन भवनवयायच्युवातमूरचयेते । अनुष्टिशानुनदिवमानगत्ताः द्विचरमागस्वाद् वापुदेयप्रतिवायुवेषम् नरक्वामिषम् नोत्ययंते । साधनायभवस्यायप्रयाद्वयः अर्दृष्ण्यतिकगवराः बाह्यस्विधययोन निरातिककाववेववेवनाविसमेताः दर्शनवारिकमोह्यातिकमौदयाः उत्यवस्यव्यविसमेताः केचिद् हत्यमहान् द्वाः वर्षारमधेवेवकोतसूरचर्येन त तत वर्षार । अत्रोचयोगियाया मूत्रम्—

णरितरियदेसस्या उक्कस्सेणच्चुदोत्ति गिग्गंथा । णरस्यददेसिमच्छा गैवज्जंतोत्ति गच्छंति ॥१॥

चरक अपाँत नग्नाण्डक, परिवाजक अपाँत एकदण्डो तिद्रण्डो संन्यासी, वे व्ह्राहर स्वात्तर स्वा पर्यन्त इत्यन्त होते हैं। आजीवक अपाँत कांत्रोका आहार करतेवाले मिक्षु २५ व्ह्राहर स्वप्त पर्यन्त इत्यन्त होते हैं। अनुदित अनुतर विधानवासी देव दिवरम प्रारीरी होते हैं अनः मरकर नरकामी नारायण प्रतिनारायण आदि नहीं होते। सादि वा अनावि अभय मिच्यादृष्टि जो अहन्तके हत्यिकों घारी होते हैं, जह प्रकारके बाझ तपमें मान रहते हैं, त्रिकाल देवन्यता आदि किया करते हैं, किन्तु जिनके दर्शनमोह व्यक्तिमोह वाहित होते हैं ऐसे दुः इत्यक्तियों वपरिस मेदेवक पर्यन्त दर्शन होते हैं उससे उत्पर नहीं। यहाँ उपयोगी गाथा कहते हैं—

देशसंयत अथवा असंयत तियंच मनुष्य उत्कृष्टसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं।

समुध्यतिद्यंवरुवज्य वेशसंयत्वरु गळ्सांयत्वराळ पुरक्तव्यविद्यां पुरद्ववर । द्वारा प्राप्त विद्याद्वर्ध जिनक्य महाप्रतिगळ् भावांवर्वससंयत्वेशसंयत्वरे सिच्याद्वरिद्यांवर्षे जुम्परसर्वेवयकः पद्यतं वेशित पुरद्ववर । द्वारा निकृत्यप्रधारित निक्याद्वरिद्य वेशसंयित्रियाळ् अन्तत्रय करण्यक्वी सीक्यमंद्वय निकृत्यप्रधारे सिच्याद्वरिद्य वेशसंयित्रिय्य निकृत्यप्रधारे मध्याद्वरिद्य वेशसंयित्रिय निकृत्यप्रधारे प्रचेतियय्याति सिच्यान्ति विद्यान्ति क्षात्र निकृत्यप्रधारे प्रचेतियय्यान्ति त्रव्यान्ति पुत्तवविद्यानि प्रकृतियान्ति विद्यान्ति विद्यान्ति प्रवाद्वर्षिद्य निकृत्यप्रधारे प्रकृतियान्ति विद्यान्ति प्रवाद्वर्षित प्रकृतियान्ति विद्यान्ति द्यान्ति विद्यान्ति विद्यान्ति विद्यान्ति विद्यान्ति विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यान्ति विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्य

तथा द्रव्यसे जिनरूप महावतके वारी और भावसे असंयत अथवा देशसंयत अथवा मिण्या-दृष्टि उपरिम मैवेयक पर्यन्त उत्यन्न होते हैं।

स्थानंगळु योजिसस्यद्दुधिस्कि जीवसमासप्ट्यांप्रिप्राणाविगळ् विद्यालसमाणि बंधस्थानंगळ् योजिसस्यबक्ते बोडे प्रथमोरवभयमुंटणुवरियं । यरमागम प्रवीणकाळ् योजिसि को बूदं बुदर्यं ।।

पिगु देवासंयमिसासावनराज्यो नामकम्यंत्रं वस्यानंगज्य योजिसस्यशुग्नास्थ सस्यानविवास्यपिमाज्य द्विविवास्यरिस्त तिर्ध्यामितमुख्यगतिगज्ञेळुव्यासस्यवस्यमनंतानुत्रं विकवायोवयन्ति हे तिर्ध्यामितमुख्यगतिगज्ञेळुव्यासस्यवस्यमनंतानुत्रं विकवायोवयन्ति हे के विस्त सासावनराणि स्वस्वयुज्यमानायुःस्थितक्षयक्षयक्षयां प्रतराणि वंवित्तिक सासावन-प्रतिवंवित सिक्तियस्य प्रतिवंवित सिक्तियस्य वित्व सिक्तियस्य वित्व सिक्तियस्य प्रतिवंवित सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सिक्तियस्य सि

एवं संयोगद् वैवगरवसंयमि मिध्यादृष्टोना नामबंबस्थानानि योजितानि । अत्र जोवसमासपर्याप्तिप्राणाविषिवस्ययाः स्रंथगौरवभयान्त योजितानि परमागमस्रवीणैयोजियान्यानि ।

स्व सींक्रियांतो कर्मजो विशुद्धः साकारोध्योगो मिध्यावृष्टिः तिर्याचामपूर्तिकस्तदा जातिस्मरणाद्देव- २० प्रितिबोचनादा प्रचलेश्वराकस्यस्थ्यं गृहीस्या स्वतः प्रतिकोचनादा प्रचलेश्वराकस्यस्थ्यं गृहीस्या स्वतः । प्रचलिक्षाकस्यस्थ्यं गृहीस्या स्वतः । स्वतः कित्याचा प्रवाचानाकस्याच्यान्तं । स्वतः अविचण्य प्रवाचानकस्याच्यान्तं । स्वतः अविचण्यं प्रवाचनकस्याच्यान्तं । स्वतः । योष्ट्यकस्यमुमिकस्यदा वार्तिस्यरणाद्देवन्यन्त्वप्रतिवोचना विकास्य

यहां प्रत्यके विस्तारके भयसे जोवसमास, पर्याप्ति प्राणादिकी विवक्कासे बन्धस्थान नहीं कहे हैं। परमागममें प्रवीण पाठकोंको स्वयं छगा छेना चाहिए।

संब्री पर्याप्तक गर्भज विश्रद्धता सहित साकार ष्ययोगवाला सिध्याषृष्टि विग्रंच मोगामुसिमें चर्मन् हुजा जीव जातिसरण या देवाँके सम्बोधनेसे, और तीस भोगामुसियोंमें उरमन्त हुआ विग्रंच जातिसरण, देव सम्बोधन अथवा चारणऋद्धिके बारक मृतियोंके मम्बोधनसे प्रथमोग्राम सम्यवस्यको प्रहण करके असंग्रत सम्यवृष्टी होता है। स्वर्गप्रभाव पर्यतके वाहरकी कर्ममूसिमें उर्दन्त हुआ, विग्रंच जातिस्मरण या देवसम्बोधनसे प्रथमोग्राम सम्यवस्यको प्रहण करके असंग्रत सम्यानृष्टि होता है। प्रथमोग्राम सम्यवस्यके साथ देशजत महण करके देशसंग्रत होता है। पन्द्रह कर्ममूसियोंमें उर्दमन्त हुआ विग्रंच असंग्रत सम्यानृष्टी अथवा देव और सन्तवके सम्बोधनसे अथवा जिनविष्यके दुर्गनसे असंग्रत सम्यानृष्टी केण्वतसुमं युगयस्त्वोकारित वेशानंयतरप्पव । मत्तं मनुष्यलोकामितवहाँवव्ययोगामृत्विगळोळू केण्विम्बय्यातृष्टिमनुष्यदश्य जातिस्मरणविष्वं केण्वेवम्बयातृष्टिमनुष्यदश्य जातिस्मरणविष्वं केण्वेवम्बयातृष्टिमनुष्यदश्य गत्वावानिष्यं मिण्यात्वयं यत्तुविष्ठे प्रथमोपश्यसम्ययस्ययं स्वीकिरिति असंयतरप्पव । मत्तं मनुष्यलोककम्मेभूमिभरतेरावतविष्ठेत्वर्ये प्रशापतस्य केण्वं केण्वं केण्वं केण्वं केण्यस्य स्विकिरिति असंयतरप्पव । केण्वं केण्वं केण्यस्य प्रशासस्यवस्य मुद्दात्वर्यम् प्रशासस्यवस्य मृत्यात्वर्यम् पृत्यस्य केष्टिति वेशास्य स्वर्यत्वर्यकः । केण्वं प्रथमोपश्यसस्य महास्रतम् मृत्यस्य विष्वं क्षियत्वर्यम् महास्रतम् पृत्यस्य केष्टिति विष्वं स्वर्यस्य । केण्वं प्रयम्पापसस्यक्ष्यम् महास्रतम् मृत्यस्य विष्वं केण्यं केष्टित्वयारोज्यात्वर्यात्वर्यस्य स्वर्यस्य केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये केष्टित्वयाये किष्टित्वयाये केष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्याये किष्टित्वयाये किष्यस्य विष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्यस्य किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये किष्टित्वयाये विष्टित्यस्य वि

यें विनितुं प्रकारव प्रयमोपजनसम्बग्दृष्टिगळुं द्वितीयोपजनसम्बग्दृष्टिगळुं तंतम्म भवचरम-काळ्योळाववर्गळु केलवेलंबरुगळु । अनंतानुबंधिकवायोवयदिवं प्राग्बद्धवेवायुष्ट्यरादोडे केलंब-म्मृंतरागि अनंतरसमयदोळ्तरभवदेवसासावनासंयमिगळप्परा सासावनितर्वृत्यपय्योमकर काल-१५ सुक्तुष्टिवंदे वडाविलप्रमितमवर्कु । केलंबराळनंतानुबंधिकवायोवयदिवं सम्यक्त्वमं केडिसि सासादनरागि मुख्यमानायुः स्थितकायवाविदं सुतरागि गोगि निम्बृत्यप्यग्रमसासावनदेवासंय-मिगळप्पर ।केलंबरबद्यायुष्यस्गळनंतानुबंधिकवायोवयविदं ताद्भवदोळु सासावनरागि देवायुष्यसं कट्टि सुतरागि सासावनिवृत्यपर्याप्तरेवासंयमिगळप्पर । अंतागुक्तं केलंबर भवनत्रयदोळ

हिबिष: स्यात् । ताट्बमनुष्यस्तदा तथा हिविच:, कषिबत्यसमोपशाससम्यस्वेन सम् महावतं स्वोकृत्याः 
२० अभलोऽपि स्यात् । व्यापप्रमत्तः किष्वत्यमत्तः स्यात् । किष्वच्च हितीयोपशाससम्यस्वं स्वीकृत्यः श्रीणमावहः 
क्रमणावतरण्यस्यतः वेतासंवतः प्रमत्ते चा स्यात् । वानी प्रसमहितीयोपशाससम्यस्यः स्वप्रवत्यते स्वतम्यवस्वकाले व्यपन्तिस्यमये उत्कृतेन वदाविष्मानेश्रवित्यः विकासम्यस्यम् स्वतास्यः । स्व स्वत्यस्य स्वत्यस्यः 
मृत्वा अस्यातुष्काः कीष्ट्रदेशायुक्ता च वेतानित्यस्यतिस्यातस्याः स्यः । ते च भवनत्रयकत्यस्त्रतिशोद्याः

अयवा देशसंयत होता है। इभी प्रकार मनुष्य भी असंयत अथवा देशसंयत होता है। कोई २५ मनुष्य प्रथमोपशम सम्यवस्वके साथ महाव्रत घारण करके अग्रमत्त गुणस्थानवर्ती भी होता है। यह अप्रमत्त चतरकर प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता है। कोई मनुष्य दितीयोपशम सम्यवस्वको घारण करके श्रेणीपर चढ़ तथा क्रमसे उतरकर असंयत या देशसंयत या प्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता है।

ये प्रथमोपराम और हिनीयोपराम सम्यक्त्वके धारी जीव अपने भवके अन्तमें ३० जपन्यसे एक समय और उत्कृत्ये छह आवळी होन रहनेपर अनन्तानुबन्धी कथायके उदयसे सासादन गुणस्थानवर्ती होकर जिन्होंने पूर्वमें देवायुका बन्ध किया है वे मरकर और जिन्होंने पूर्वमें देवायुका बन्ध नहीं किया वे अन्त समयमें देवायुका बन्ध करके मरकर सासादन गुणस्थानवर्ती निष्ट्रयपर्थीय देव होते हैं। वे यदि अवनत्रिक या कत्यवासी स्थी

केलंबक्कंत्पज्ञस्त्रीयरोळं केलंबल्लाँधर्मकल्पद्रयदोळं केलंबस्सीनस्क्रमारादिदशकरपदोळं केलंबरा-नताविकरुपंगळोळं नवप्रवेयकंगळोळं निष्वं स्थपर्य्याप्रसासावनवेवासंयमिगळप्परिल्छ । भवनत्रय-कल्पजस्त्रीसीधम्मद्रयनिव् त्यपरर्याप्रसासावनवेवासंयिमगळ एकेव्रियपरर्याप्तप्रतपंचीवन्नतिमक्रति-स्यानममं उद्योतानपैकेंद्रियपर्व्याप्रयतवडाँवज्ञतिप्रकृतिस्थानममं कटटविदलेके वोडे सासायनकालं परिसमाप्रियाग्सं विरल नियमविवं मिध्यावृष्टिगळागि तत्प्रथमसमयं मोवल्गो व यावक्छरीरमः ५ पुर्णं ताबत्कालं निन्धं स्वयुद्धांप्रसिष्धाविद्धवेवासंयिषयापि कटटगमध्यवरिदमा सासावनं पंचेंद्रियतिर्ध्यंगतिपर्ध्याम्यतनर्वावज्ञतिस्थानम्मं पर्ध्याप्रमन्द्यगतियतनर्वावज्ञतिष्ठकतिस्थानम् भनुद्योतपर्ध्याप्तिर्थ्यंगतियुत्तित्रशत्त्रकृतिस्थानमुमं कट्ट्रश्चं। सानत्कमाराविवशकल्पंगळ सासादनकाळमंते दिस्थानंगळं कटटवर । आनतादिकस्पण्यं नवग्रैवेयकंगळहाँमद्रसासादनकगळं मनुष्यगतियत नवविकातिप्रकृतिस्थानमनो देने कट्टुबरु । सासादनस्व पोगुसिरलु मिण्यादृष्टिगळाणि १० यावच्छरीरमपुर्वं तावत्कालपर्यंतं निष्यादृष्टिनिवृ त्यपर्यामिनय्यादृष्टिगळ्गे पेळदंते नामकर्मन बंधस्थानंगळं कटदुवरु । भवनत्रयं मोदल्गे इपरिमग्रेवेयकावसानमावकल्पजरं कल्पातीतजद-गळप्पमिश्वरचित्रळप्पातंपमित्रळ मनुष्यगतिपर्व्याप्तपुतनवविद्यतिप्रकृतिस्थानमन्। वने कटटवर । देवासंयतासंयमिगळ द्विविधमण्यरं तं दोडे निर्वात्ययय्यात्रासंयतदेवासंयमिगळे दं पर्व्यातासंयत-देवासंयमिगळे दितलिल भवनत्रयकल्पजस्त्रीयरोळं तीर्त्यंसरकर्मकाळ पूट्टरपूर्वरितं निव्वंत्यपय्याः १५ प्रकालदोळं पर्व्याप्रकालदोळं तीरथंभन्ष्यगतियत त्रिज्ञात्प्रकतिस्थानं बंधमिन्छ । केवलं मन्ष्य-गतियतनवींवर्शात प्रकृतिस्थानमनो देने पर्ध्याप्रकृष क्टटवर । सौधर्मकस्पद्धयावि सर्वार्त्यसिद्धिः पर्यंतमार कल्पजरं कल्पातील जरुगळं निर्म्बत्यपर्याप्रकालदोळं पर्याप्तकाळदोलं मनुष्यगतियुत नवींवद्यतिप्रकृतिस्थानमुमं तीरथंसरकर्मरत्लववर्गाळेल्लकगळ मो वने कट्टुवर । तीर्व्यसरकर्मर-

द्वयजास्तदा पंचेंद्रियतिर्यमनुष्यगितयांमयुननर्याकतिरकितयंमास्युजोतप्यमित्वतिरासेक बर्ध्मति । साधादन- २० कारुमतीर्य मिष्यादृष्ट्य एव मूर्या तद्दृद्यं यावण्डरीरमपूर्णं ताबदेकेंद्रियपर्यामयुतपंचिकातिकोद्योतातरी-केंद्रियपर्यामयुत्यदिविद्यतिक च सामल्कुमारादिदेगकल्पजास्तदा तद्द्यमेव बामतादिकल्पनवपेदेयकजास्तदा मनुष्यमतिनविद्यतिकमेव । सासादनत्येऽतीते तम्निवृष्यपर्यासमिष्यादृष्टिवद्शक्पति । भवननयादृष्यपरिमधैयेय-

या सौधर्म पुगलमें बत्तन्न हुए हैं तो पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंचगति या मनुष्यगित सहित वनतीसका या तिर्यंचगित उद्योत सहित तीसका बन्य करते हैं। सासाइनका काल पूरा २५ होनेपर मिथ्यादृष्टि होकर उन दोनों स्थानोंको और जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित पंचीसको अयवा उद्योत आतप एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित छन्दीसको बाँचते हैं।

सानत्रकुमार आदि दस कल्पबाले उन बनतीस और तीस दो ही स्थानोंको बाँधते हैं। आनतादि स्वरा और नो भेदेयकांके देव सनुष्याति सहित बनतीसका हो बच्य करते हैं। ३० सासादनका काल बीतनेपर निनृत्यपंशीस मिष्यावृष्टिके समान स्थान बाँधते हैं। भवनत्रिक-से लेकर व्यक्ति मेदेयक पंपन्त सिम्मगुणस्थानवर्ती और पर्याप्त भवनत्रिक तथा कल्पबासी

सळाखारांळेल्लहगळं तीर्त्यमनुष्यपतियुत जिलाराकृतिस्थानमनो वने कट्टुवरेक वोडे सम्यक्त्वयृत-मानि देवगतियोळं नरकगतियोळं पुट्ट्व तीत्थंतत्करमंत्रगळेल्लं तीत्थंयुतमनुख्यगतिपर्याप्रदोडने कटटव त्रिशतप्रकृतिस्थानं तत्त्र द्ववचरमसमयपर्यंतं बंधमण्युष् । एकं दोडे अंतर्स्मृहत्तिधिकाष्ट्रवर्णन्यु-नपर्वकोटि इयाधिकत्रवास्त्रिकात्सागरोपमकालं तीर्त्ववंच निरंतराह्वयप्पूर्वारवं। चक्खजगळ सब्वं ५ वसहंशीनवोळमबस्हंशीनवोळं सर्व्यनामकम्मीवंपस्थानंगळं बंधमण्यव । संदृष्टि । चस्रु । अस । २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१। यिल्लि चल्रुईर्शनं सर्व्यनारकरोळं चर्तारद्रियादि मर्क्वतिर्द्धांचरोळं सर्क्वमनुष्यरोळं सर्क्ववेवरोळमन्कू-। मल्लि नारककाळगे नर्वावकाति त्रिशस्त्र-कृति बंधस्थानद्वयं यथायोग्यं बंधमप्पूत् । तिर्ध्यंचचतुरिद्वियादिगळोळु चतुरिद्वियंगळगष्टाविशति-स्थानं पोरगागि शेषतिर्यंग्गतिमनुष्यगतियत त्रयोविशत्यादि वट्स्थानंगळ बंघमण्युव । शेष १० वंबेदिय बक्षहेशैनिगळोळ त्रयोविशस्यावि बद्स्वानंगळ वंधमप्पृतु । भनुष्यचल्रहेशैनिगळोळ सर्वमुमघ्टस्थानंगळुं वंधमप्पूतु । देवचक्षहंशैनिगळोळ् यथायोग्यं पंचविकाति विद्वकाति नव-विद्याति विद्यालयकतिस्थानंगळ नाल्कं बंधयोग्यंगळप्पृत् । अखक्ष्ट्रहेशंनं शेवेंद्रियोपयोगमप्पृत्रियं नारकरेल्लरोळं एकॅब्रियादिसर्व्वतिय्यंचरोळं सर्व्वमनुष्यरोळं सर्व्वदेवनर्कळोळमक्कुमण्युवरिव-मल्लिनारकरोळ चक्षहीर्शनिगळगे पेळवंते बंधस्थानद्वयं बंधमक्कु । तिय्यंचरोळ येकेंद्रियं मोवल्गों बु १५ अतुरिद्रियतिव्यंत्रक्ष पर्यंतं नरकगति देवगतियुताष्टाविशति प्रकृतिस्थानं पोरगागि त्रयोविशत्यादि तिर्वयंगातिनतृष्यगित युतमागि ययायोग्यं बद्स्थानंगळ् बंधयोग्यंगळप्पृत् । पंचेंद्रियंगळोळ् नरकगतिबेबगतियुताष्टाविकतिस्थानयुतमागि त्रयोविकात्यावि बट्स्थानंगळं बंधयोग्यंगळप्युत्र । मन्त्र्याचक्षद्रंशीनगळगे सर्वत्रयोविशस्यावि यष्टस्यानंगळं बंधयोग्यंगळप्पूत् । देवक्कंळ गळोळ-

कार्तात्मश्रक्यः पर्यात्मश्रनत्रयक्त्यस्थ्यसंयतास्य मनुष्यगतियुत्तनविकार्तिक वैमानिकास्तीर्यरहितास्तदेव २० सतीर्थाः मनुष्यगतितीर्ययृतिशास्तमेव ।

नशुर्दविनेञ्चत्र्र्वने च सर्वाणि । तत्र चसुर्दर्शने नारकाः नवविकातिकत्रिकारके छे । चतुरिदिया चिनाष्टार्विजातिकं तिर्वभातमनुष्यगतियुतत्रयोविकातिकादीनि भट् । पंचेद्वियाः त्रयोविकातिकादीनि बट् । मनुष्याः सर्वाणि । देवा यवायोग्यपंचविकातिकवर्षविकातिकनविवातिकात्रितारकानि । अचलुर्दर्शने नारकाः चलुर्दर्शनोक्ते

स्त्री असंयत गुणस्थानवर्ता मनुष्यगति सहित उनतीसके स्थानको बांधते हैं। दांधंकर प्रकृति-२५ से रहित वैमानिक देव उसी उनतीसके स्थानको बांधते हैं, और तांधंकर सहित वैमानिक-देव मनुष्यगति तीर्थंकर सहित तीसके स्थानको बांधते हैं।

बासुरर्शन और अबसुर्शनमें मब बन्धस्थान हैं। बासुर्शन सहित नारकी उनतीस और तीस दो स्थानोंको बोधना है। बोहन्त्रिय जीव अठाईसके बिना तिथैबाति या मनुष्य-गति सहित वेईस आदि छह स्थानोंको बोधते हैं। पंचेन्त्रिय तेईस आदि छह स्थानोंको बाँधते हैं। मनुष्य मब स्थानोंको बाँधते हैं। देव ययायोग्य पञ्चीस, छब्बीस, उनतीस तीस बार स्थानोंको बाँधते हैं।

अचक्षुदर्शन सहित नारकी चभ्रदर्शनमें कहे दो स्थानोंको बाँधते हैं। एकेन्द्रिय आदि

क्क्षाहेर्जनिगळप्प भवनत्रवादि सर्व्वार्धसिद्धिपर्यंतं तत्तद्योग्यंगळप्प वंत्रावशति विद्वशति नर्वाव-कार्ति जिञ्चालप्रकृतिस्थानंगळ् बंधंगळप्पृत् । २५ । ए य । २६ । ए य । अ. उ. । २९ । ति । म । ३० । ति । उ । म । ति । "सग सग वाणं व खोहिदगे" अवधिदर्शनदोळं केवलदर्शनदोळं कर्माददविध-ज्ञानहोळं केवलज्ञानहोळं वेळवंते सरसर्वसम्यानंगळं शस्यममण्यत् । अव । दर्शनं । २८ । वे । २९ । म । देति। ३०। मति। जा। २ । दे ३१ । दे । जा २ । ति । १ । के ० । वर्श । ० । इस्लि अवधिज्ञानदोळ पेळवंतवधिवदांनदोळ व पेळवर्दारवं वैज्ञावधि परमावधि सर्व्वावधि भेदवि नवविज्ञानं त्रिविधमक्कमल्लि वेजावधिज्ञानं नारकासंयतसम्यग्बष्टिगळोळं पंचें व्रियसंज्ञिपर्व्याप्तासंयतवेशसंयत तिर्धंबरोळं देवासंयतरोळं असंयतादि क्षीणकवायावसानमाह मनुष्यरोळं देशाविधज्ञानमन्त्रं। प्रमत्तसंयतादि क्षीणकवायावसानमाद चरमांगररोळे परमाविष सर्व्याविष्ठज्ञानंगळप्पवप्पवरिष मिवरोळल्लमविवर्शनमक्कुमें बुदर्षं । अल्लि घम्में वंशे मेघेगळ नारकासंयताविवर्शनिगळ् तीत्थंसत्करमंदगळत्लव सम्यावष्टिगळ मनुष्यगतियतनवविद्यातप्रकृतिस्थानमनो वने कट्दुवर । तीरवंसत्करमंरण सन्वादष्ट्रश्चविवर्शनिगळ तीरवंमनुष्यगतियत त्रिशत्रप्रकृतिस्थानमनो बने कटट्वर । अंजने मोदलाद चतःप्पश्विगळ नारकासंयताविषदर्शनिगळ मनुष्यगतियुत नवींवशति-प्रकृतिस्थानम नो दने कट्ट्बरु । संक्षिपंचेंद्रिय तिर्यंगसंयत देशसंयतरमविषदर्शनिगळु देवगति-यताष्ट्राविद्यति प्रकृतिस्थानमुमनो वने कटदुवर । मनुष्यगतियोळ तीर्त्यकर कुमाररं चकवित्तगळ त्रिकल्याणभाजनरप्य तीर्त्थसत्करमंत्रं चरमांगरं केळंडरचरमांगठगळप्य असंयत देशसंयतर प्रमत्तावि महाव्रतिगळ' देशाविधज्ञानिदर्शनिगळ यथायोग्यं देवगतियताष्टाविदाति प्रकृतिस्थानमुमं देवगिततीर्थयत नवविद्यांत प्रकृतिस्थानसुमं कट्टूबर । २८ । वे । २९ । वे ति । परमाविध

हं। एकंद्रियादिनतुर्दाद्रयांताः नरकदेवसत्यष्टार्वियातिकं विना योग्यत्रयोषिवातिकादीनि षट्। पंचेंद्रियास्त-युतानि यट्। मनुष्पाः स्वरोषि । वेदाः अशुर्देशंनोक्तानि नत्यारि। अविवद्यवेश्वविकानवण्डरमाणि पंच। असंस्तदेवनारके असंस्वर्ववेशसंस्वतर्धीत्रयत्रीतित्रस्थादंवादास्त्रिकाकस्यात्यात्त्रयुव्यं स्वार्थाचः प्रमत्ताविसीण-सत्यात्रंवस्त्रात्री न दरमार्विक्यवंबियो, तथानविक्यतंनमिष् । तथानविक्यतः स्तीर्थाः त्रीर्थान्त्रयानिक् त्रियास्तं तत्रत्रात्रीयाः अंजनादिनायस्य मनुष्यातिनविक्यतिकः। वियंषः देवनातिनुताद्यात्वात्तां। मनुष्यात्वरा-

चौइन्द्रिय पर्यन्त जीव नरकर्गात देवगति सहित अठाईसके बिना अपने योग्य तेईस आदि छह स्थानोंको बांधते हैं। पञ्चेन्द्रिय अठाईस सहित छह स्थानोंको बांधते हैं। मनुष्य सब स्थानों को बांधते हैं। देव चक्कदर्शनमें कहे चार स्थानोंको बांधते हैं।

अवधिदर्शनमें अवधिज्ञानकी तरह अन्वके पौच स्थानोंका बन्ध होता है। असंयत देव नारिक्योंमें असंयत, देश संयत संज्ञी पयोग्न तिर्यवर्षि और असंयतादि श्लीणकपाय पर्यन्त सन्ध्योंने देशावधि ज्ञान होता है। प्रमत्तादि श्लीणकपाय पर्यन्त चरम सरीरी सनुध्योंने परमावधि सर्वावधि ज्ञान होते हैं। तथा इनमें अवधिवर्शन भी होता है।

अवधिद्रकृतवाळे घर्माआदि तीन नरकोंके नारकी, जिनके तीयंकर प्रकृतिका वन्य हुआ है, तीयंकर सनुष्याति सहित तीसके स्थानको बाँघते हैं। तथा तीयंकरको सत्तासे रहित पर्सादि तीन नरकोंके नारकी और अंजना आदिके नारकी सनुष्याति सहित वनतीस-

२५

सम्बाधिक्षानिषळप् बर्गायमहावित्यकुं पंषकत्याय द्विकत्यात्र भावन तीर्त्यकर महावित्यकुं पंषकत्यात्र भावन तीर्त्यकर महावित्यकुं पंषकत्यात्र भावन तीर्त्यकर महावित्यकुं प्रमसाप्रमतस्वाकुं मृत्यव्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान विद्यवस्थान व

कम्मं वा किण्हतिये पणवीसा छक्कमट्ठवीस चऊ । कमसो तेऊजुगले सुक्काए ओहिणाणव्या ॥५४९॥

काम्भैणवत् कृष्णतिसृषु पंचरिकातिषट्कमष्टाविकाति चत्वारि कमशस्तेओयुगळे शुक्लाया-मविधन्नातवत् ॥

हुष्णाचनुमलेश्यात्रयदोळ्क काम्भैणकाययोगादोळ्च येळ्दाद्यतत्तवह्स्यानंगळ्वं येययोग्यं-१५ गळप्तुच । इत्तानी। का २३ । ए अरा २५ । एया वि । ति । चा असं। मा अया २६ । एया आर उत्तर । ना दे । २९ । मा ति । वे ति । ३० । ति उ । तेओलेश्ट्रेयोळ्च पंचिंकति बद्कं बंबयोग्यमप्पुदु । तेजो छे । २५ । एया २६ । एया आर उ । २८ । ना दे । २९ । ति । मा देति । ३० । ति उ । मति । वे । आरा २ । ३१ । वे । आर २ । तो । अप्टार्विशस्यावि चतुः-स्थानंगळ्च पपलेश्चयोळ्चं बंधयोग्यंगळपुतु । यद्या २८ । वे २९ । वे ति । मति । ३० । ति उ । २० मति दे । अरु ११ । दे आर २ । ति । जुक्ललेश्ययोळ्यधिक्रावदोळ्च पेळवंते चरमपंचस्थानंगळ्च बंधयोग्यंगळपुत्र । छो । छे । २८ । वे । २९ । वे ति । म ३० । वे आर । मती । ३१ । वे आर २ । ती । १ । धिल्लः :—

दीनि पंच । सीवमांदयस्तीर्यस्ता मनुष्यमतितीर्धयुत्रिवस्कं । स्रवनवयादयस्तदसर्वाः मनुष्यगत्तिनवर्विदयः विक । केवस्तदर्वने केवस्त्रानवरुकृत्वं ॥५४८॥

कृष्णाद्य शुभलेदवात्रये वंघस्यानानि कार्मणयोगयदाद्यानि बद् । ते बोलेदयाया पंचविकातिकादीनि बद् ।

के स्थानको बांधते हैं। तियाँच देवगाति सहित अठाईसके स्थानको बांचते हैं। मनुष्य देवगाति सहित अठाईससे छेकर एक पर्यन्त पाँच स्थानोंको बांधते हैं। तीर्थकरको सत्ताबाछे सीयमीर्थ देव बानुष्याति तांबेकर सहित तीसका स्थान बांधते हैं। तीर्थकरको सत्ताबाछे रहित भवनाविदेव मनुष्याति सहित कनतीसके स्थानको बांधते हैं। केवळदर्शनमें केवळ-इ. झानकी तरह नामकमंक बन्धस्थान नहीं हैं। १४८८।

कृष्ण आदि तीन अनुभ छेरवाओं में कार्मणयोगकी तरह आदिके छह बन्धस्थान हैं। तेजोछेरवामें पञ्चीस आदि छह है। पद्माळेरवामें अठाईस आदि चार हैं। मुक्छलेरवामें अवभिज्ञानकी तरह अन्तके पाँच बन्धस्थान डोते हैं।

## णामोदयसंपादिव सरीरवण्णो दु वञ्तवो छेस्सा । मोहदयसञोवसमोवसमक्सयजजीवफंदणं आजो ॥

यं वित मोहोदय मोहशयोपराम मोहोपराम मोहशयज जीवस्पंदन लक्षण भावलेह्ये विवक्षि-सल्पट्टढ् । वर्णनामकस्मीवयजनित शरीरवर्णमविवक्षितमध्यविरुमी भावलेश्ययशुभलेश्यात्रथ-मं इं शुभलेश्यात्रयमं विलेरनप्प्रविल्ल कृष्णनीलकपोतभेवविविम्तश्य मलेश्ये त्रिविषमक्कं । तेजः पदाशुक्ललेक्याभेवविवं शुभलेक्येयुं त्रिविधमक्कूमसंयतांतश्चतुर्गणस्थानंगळोळार लेक्येगळुं देशविरतत्रयदोळ शुभलेश्यात्रयम्मपुष्वंकरणाविषदस्थानंगळोळ शुक्ललेश्येयक्कूमप्पूर्वारदं नारकरोजं तिर्व्यवरोजं मनुष्यरोजं वेवकर्षंजोळमसंयतात चतुःगुणस्यानंगळोजं कृष्णनीलकपोतं-गळु संभविसुगुमिल्ल नारकरोळु 'काऊ काऊ तह काऊ णीळणीळा य णीळ किण्हा य । किण्हा य परमिकण्हा ळेस्सा पढमाविपुढवीणं ॥" एवित् प्रथमनरकवोळ सीमंत । नरक । रौरव । आंत । १० उद्भात । संभात । तम । असंभात । विभात । त्रसित । वकात । अवकात । विकातमेवित पविमूरिव्रकंगळप्पुत्र । १३ ॥ द्वितीयपुश्चियोळ् ततक । स्तनक । बनक । भनक । खडा । खडिंग । जिह्ना । जिह्निका । लोलक । लोलबस्स । स्तमकोले ये बिंतु पम्नो बिंदुकंगळप्युषु । ११ ॥ तृतीय-नरकदोळ तप्त । तपित । तपन । तायन । बाध । उज्बलित । प्रज्बलित । संज्वलित । संप्रज्बलित-में दितिह्रकनवकसक्कुं। ९॥ चतुरर्थनरकदोळ् आरा। मारा। तारा। चच्चा । तमकी। घाटा। १५ घटा एदितवेळ्मिद्रकंगळपूत् । ७ ॥ पंचमनरकवोळ तमका । भ्रमका । सपक । अंबेंद्रक । तिमित्र एवितैदिव्रकंगळप्पूत् । ५ ॥ ब्रष्टनरकदोळ हिम । बहुल । लल्लकि योदितियु मूरिद्रकंगळ-पुत्रु । ३ ।। सप्तमनरकदोळ अवधिस्थानमं बुदो दे विवक्रमणुद् । १ ।

प्रयम नरकत सीमंत्रहेकदोळ् कपोतलेइयाजधन्यमनकु । धुक्तुष्टं तृतीधनरकत संज्यलि-तेंद्रकवोळकड्रं । नीललेइयाजधन्यमतर केळगण संप्रज्यलितंत्रकवोळक्कं । तत्रुक्तुष्टं पंचमनरकवंधें - २०

पयकेरयायामष्टार्विश्वतिकादीनि परवारि । युक्तकेरयायामविश्वतानववदरमाणि पंच । वर्णनामोदयसँपावित-सरीरवर्णी हम्पकेरया शा मात्र विवश्विता । मोहोययोगसम्बरक्षयोगसम्बरक्षतिकश्चीक्षत्वन माक्केरपा, शा च कृष्णादिमेदेन योदा । प्रवमनरकप्रवर्षक करोतववद्यायाः । तृतीयनरकद्विवरमिक्के तृदुक्कद्वायाः । तप्पनरमिक्के तृदुक्कद्वायाः । तप्पनरकद्विवर्णयोक्के तृदुक्कद्वायाः । तप्पनरकद्विवर्णयोक्के तृदुक्कद्वायाः । तप्पनरकद्विवर्णयोक्के तृदुक्कद्वायाः । तप्पनरक्विवर्णयोक्के त्युक्कद्वायाः । स्वमनरकविवर्णयोक्के त्युक्कद्वायाः । त्यावरक्विवर्णयोक्के त्युक्कद्वायाः । त्यावरक्विक्यद्विवर्णयोक्कियाः वर्णाणं कर्मभूमियद् २५

वर्णनाम कर्भके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण द्रव्यक्षेत्रया है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। माहके उदय, उपज्ञम, ख्रय या अयोपज्ञमसे उत्पन्न जीवकी चंचलता भाव-केर्या है। वह कृष्ण आदिके भेदसे छह प्रकारकी है। प्रथम नरकके प्रथम इन्द्रकर्में कपोत छेरवाका जयन्य अंश है। तीसरे नरकके द्विचरम इन्द्रकर्में कपोतका उक्तष्ट ३० अंश है। तीसरे नरकके विचयम अंश है। पंचम नरकके द्विचरम इन्द्रकर्में नीलका उक्तष्ट अंश है। पंचम नरकके अन्तिम इन्द्रकर्में कोलका जयन्य अंश है। एवम नरकके द्विचरम इन्द्रकर्में नीलका उक्तष्ट अंश है। पंचम नरकके अन्तिम इन्द्रकर्में कृष्णका जयन्य अंश है। स्वम्म नरकके अविधायान इन्द्रकर्में कृष्णका उक्तष्ट अंश है। इन जयन्य उक्तष्ट

द्रकदोळक्कु । मदर केळगण तिमिश्रेंद्रकदोळ् कुल्ललेड्याजधन्यमक्कु । मदरुत्कुष्टमविषस्यानेद्रक-बोळक्का । मो कपोतनीलकृष्णलेक्या मध्यंगळ तंतम्म ज्ञाचन्योत्कृष्टंगळ मध्यंगळोळप्पुत्र । अल्लि घटमें विवरंत्यप्रयाप्तरोळ मिध्यादिहाळमसंयतसम्यादिहाळमोळरुळिवारं नरकंपळोळ निश्व'त्यप्रयाप्तनारकरेल्लहं मिन्याबश्चिमळेयण्यहं । घम्मं य निन्व'त्यप्रयाप्तनारकमिन्याबष्टि-५ गळोळू कम्मंभूमिजवद्संहनन युलासंक्षिपचेंत्रियंगळं सरीस्पंगळं पक्षिगळ भूजंगमंगळं सिहंगळं वनितयकाळं मतस्यमनुष्यकाळं पुट्दुवकः। वंदीय निक्यु त्यपर्धाप्तनारकमिण्यावष्टिगळीळ असंनिः जीवगळपोरगागि सरीसृपंगळुं पक्षिगळुं भुजंगमंगळु सिहंगळुं स्त्रीयर्र मत्स्यमानुषरुगळ् षदसंहननरुगळ पृदद्वर । मेघय नारकनिव्वृत्यपर्ध्याप्तामध्यावृष्टिगळोळ असंक्षिगळ सरीस्रवंगळं पोरगागि पक्षिगळं भूजंगमंगळं केसरिगळं बामेयरं मत्स्यमनुष्यस्गळं १० बदसंहतनकाळं पुटदुवक । बंजनेयोळ् निव्वंत्यपर्ध्यान्तिमध्यादृष्टिनारकरोळ् असंज्ञिगळ सरीस्रपंगळं पक्षिगळं पोरगागि शेषभुजंगमंगळं केसरिगळं निर्तिविनियरं मत्स्यमनुष्यरुगळं बसंप्राप्तसृपारिकासंहतहीनप्रथमपंचसंहतनजीवंगळ पुट्टुवर । अरिष्टेय नारकनिव्यृत्य-पर्व्याप्तिमिञ्चाद्ध्याळोळ असंज्ञिगळं सरीसुपंगळं पक्षिगळं भुजंगमंगळं पोरगागि क्षेषकेसरिगळं वितियरं मत्स्यमत्यैरुगळं चरमसंहतनहीन प्रथमपंवसंहतनजीवंगळ पूट्टवर । १५ मधविय निव्वंत्यपर्याप्त नारकमिण्यादृष्टिगळोळ असंज्ञिगळं सरीसूर्पगळं पक्षिगळुं भुजंगमंगळुं केसरिगळं पोरगागि शेववनितेयकं मस्स्यमनुष्यकगळं की लितासंप्राप्तसुपाटिकासंहननद्वयरहितासः चतुःसंहननजीवंगळं पुरदुवरः । सप्तममाघवियोळ् निव्वृत्यपम्यप्तिमभ्यादृष्टिनारकरोळ् असंज्ञिगळं सरीस्पंगळं पक्षिगळं भजंगमंगळं केसरिगळ स्त्रीयक्गळं पोरगागि वज्जऋषभ-नाराचसहननितय्यंग्मस्यमनुष्यकार्यं पुट्दुवरंतु पुट्टियावच्छरीरमपूर्णं तावत्कालं तिय्यंग्मनृष्य-२० गतियुतद्विस्थानगळने कट्टूबरु ॥ २९ । ति म ३० । ति उ ॥

शरीरपर्स्याप्तिविदं मेळेयुं मिण्याहष्टिगळा द्विस्थानमने कट्टुवर । २९ । ति । म । ३० । ति उ ॥

सहननाः अर्वाजनश्रेम्पर्यक्षभुवंनीमहन्नितामस्त्यान्तृष्या एव । तत्रापि वंद्यायां सरोसृत्यावय एव । मेपाय परेवादय एव । वंजनायां ब्राव्यचर्महनना एव भूवंनादय एव । विश्वातं केसर्यादय एव । सवश्या ब्राव्यचुः-२५ सहनना एव बनितादय एव । यापव्यामायसङ्गना एव सस्त्यमृत्या एव । ते च तत्रोत्पद्याः कारोरे पूर्णपूर्णे

खंशोंके मध्यमें उत-उत्त छेऱ्याओंका सध्यम अंग्र होता है। उत नरकोंमें उत्पन्न होनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार जानना—धर्मामें कर्मभूमिया छहा संहत्तनधारी असंक्षी सरीष्ट्रप, पक्षी, सर्फ, सिंह, की, मज्छ और मतुष्य हो मरकर उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे भी वंशामें सरीष्ट्रप आदि हो जन्म छेते हैं। असंक्षां जन्म नहीं छेते। मेथामें पक्षी आदि ही उत्मस्त अस्पन होते हैं। अंजनामें आदिके पाँच संहत्तनके घारी सर्च सिंहि ही सरकर उत्पन्न होते हैं। अपिशों मीहिक चार संहत्तनके घारी सर्व आदि ही नम छेते हैं। साध्योंमें आदिके चार संहत्तनके घारी स्त्री आदि जन्म छेते हैं। साध्योंमें अस्त संहत्तनके घारी सरक और मतुष्य

अपव्यक्तिसप्तमपृष्ट्रिय नारकरं पर्व्यक्तिगरकरं मिध्यावृष्टिगळ् तिर्व्यगतिपुत नव-विद्यतिप्रकृतिस्थानमुमं प्रशासकृतिस्थानमुमं कट्टुबरु । २९ । ति । ३० । ति उ ॥

सर्व्वपृष्टियाळ सासादनरं तिर्ध्यम्मनुष्यगतिपुर्ताद्वस्थानंगळं कट्टुबर । २९ । ति । म ३० । ति ज ।।

सिश्रकाळेल्लं अनुष्यपतियृतस्थानमनो बने कट्टुबक । २९ । स ।। सब्बंहिष्वगळ पर्य्यास्ता ५ संयतनारक्रकाळुं अनुष्यपतियृतस्थामनो बने कट्टुबक । असं । २९ । स ।। सब्स्में य निष्कृत्य पर्य्यास्तासंयत्र साधिकसस्यानृष्टिगळुं वेदेकसम्याकृष्टिगळुं कृतकृत्यवेदक सम्यानृष्टिगळुं नव-विज्ञातस्थानमं सनुष्यपतियृतमनो बने कट्टुबक । २९ । स । सतीत्यंक्गळु अनुष्यपतितीत्यंपुन-जिज्ञात्मकृतिस्थानमनो बने कट्टुबक ३० । स ति ॥ शारीरपर्य्याप्तियोळमी प्रकारविंदमे कट्टुबक । सना २९ । स ३० म ती । बंशे नेथेगळोळुं सिस्थादिष्टिगळागिर्हेश्यर्थान्तसतीत्थंनारकहमळं १०

च तिथ्यंभनुष्यपतिनविद्यातिकत्रिवालके द्वं बध्यंति । समस्या ते द्वं तिथंगातियुते एव । तत्सासादमाः ते तिर्यंभनुष्यपतियुते । मिश्रा बसंवताश्च मनुष्यपतिनवश्चित्रतिव्यतिकसेव । वर्मायां निर्वृत्यपर्याताः पर्यातास्य सायिकवेदककुतकुरयवेदकास्त्रदेव, सतीर्याः मनुष्यगतितीर्ययुतिश्वात्कमेव । वंशामिषयोः सतीर्याः प्रतीरावे

ही भरकर उत्पन्न होते हैं।

वन नरकों में चत्पक हुए वे नारकी झरीर पर्याग्न पूर्ण होने या पूर्ण न होनेपर तिर्यंच या मनुष्यगति सहित बनतीम और नीस दो ही स्थान बांधते हैं। किन्तु सानवे नरकमें ये दोनों स्थान तिर्यंचगति सहित ही बाँधते हैं। वहाँ सासादन गुणस्थानवाळे भी तिर्यंच या मनुष्यगति सहित दो स्थानोंको बाँधते हैं। मिश्र और असंयत गुणस्थानवाळे मसुष्यगति सहित जननीसको ही बांधते हैं।

घमों में निर्देत्यपर्याप्त यो पर्याप्त खायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टी तथा कृतकृत्य बेदक मनुष्याति सहित उनतीसका स्थान बाँघते हैं। जिनके तीर्थकरकी सत्ता होती है वे सनुष्याति तीर्थकर सहित तीसको बाँचते हैं। यंशा और सेचामें उरपन्य हुए नारकी जिनके तीर्थकरकी सत्ता होती है वे पर्याप्ति पूर्ण होनेपर नियमसे मिण्यात्वको त्याग सम्यग्दृष्टी होकर तीसका ही बच्च करते हैं।

मुंगेल्ह एकपश्वारिकाञ्जीवपरंगळोलू तिर्ध्यमतिसंबंध्यपस्यात्त्वपदंगलू पहिनाह । अवरोलू साधारण-बादरसुद्दमस्येमवरंगल्लमुर्व कलेटेडि पिदमुरू । अवरोलू था कलेट मुर्र निर्ध्यपतुर्गातिनगोदर्शातिखा-प्रतिष्ठित प्रत्येक मेर्दाव भोदिस बार ६ कृड्तिरन्तु १९—पृष्ट्यप्तेजोवायुवादरसुद्दमल्डम्यपर्गाप्तंगल कृष्टिबंटु ८ द्वीद्रिय वीद्रियपर्वेद्रियपंत्रीह्या संजिसीक अंतु १३ साधारणवादरसुद्दमल्डम्यपर्थेक १६ ॥

१. यिस्की चर्माय नारकाययाँदनोळ वेदकसम्यत्वं चित्रमु । "उत्त्वते हि बेदक दृष्टिः स्वतरेषु कर्म २५ भूमिनृषु ।" एंदाराचनामारदोळ नियमं चेळल्बट्ट्रप्यूपीर चित्रिक बाममकीविदक विवासितिको बुद, बेदकसम्यदृष्टिमळोळ यॅदादक चित्रमु ।। (इत्रिट्यण):—लळ्ब्यप्यापित लब्ब्यर्याप्तिपयांत्र — निव्यंत्यप्याप्ति च्यायांत्र अर्थेमप्तिम्योळ चित्रमित्र । बल्लि क्योति-वेद्याज्ञवस्यामे विवयं पद्यक्षियासंत्र बोर्गमुम्यपेक विवस्त्र कर्ममृमिष्योळ चित्रमित्र । बल्लि क्योति-वेद्याज्ञवस्यामे व नियमं पद्यक्ष्यासंत्र चित्रमित्र । विवासित्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र । विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्त विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्ति विवस्त्र विवस्त्र विवस्त्र विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्त विवस्त विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विव

ŧ٥

मिन्यास्त्रमं पल्बिट्टु नियमविवं सम्यावृद्धिमक्रांग तीर्स्यंपुतस्यानमनो वने कहटुकत । ३० १ म तो । तिर्ध्यमातियोक् ।। "णरितिरियाणं बोघो थिगिविवके तिष्ण खड वसण्णिस्स । सिण्य बयुक्यमिनखे सात्रणसम्मे वि बसुहतियं।।" तिरियंचरोक् चक्उंरमनळ्युवावोडमेकेप्रिय भेवंगळोळं विकल्ययंगळोळेल्ला सम्ययपय्यांन्त निर्ण्यंपपर्धांन्त पर्याप्तरोळसञ्जस्यात्रय-५ मक्कुं । संव्यप्रयान्तिसम्यावृद्धिगळोळं नरकगस्याविगळ्वंचु प्रद्विव सातावनरोळ वहुलेश्येगळपुत्रु । समिन्यं । अव्ययांन्तासंयतरोज्यं पर्याप्तासंयत्रात्रेण व्ययाप्तसासावनरोळं वहुलेश्येगळपुत्रु । स्रतिविच्याविष्ययोळ हृष्यांचि बहुलेश्येगळपुत्रु ।

> भोगा पुण्णम सम्मे काउस्स जहण्णयं हवे णियमा । सम्मे वा मिच्छे वा पञ्जते तिष्णि सहस्रेस्सा ।।

एंबितु भोगभूमिनिक्बृंत्यपर्ध्यातासंयतसम्यादृष्टिगळोळ् क्योतलेड्याजध्य्यमेयनकुं।

तित्यमिंबिं। मत्तमा भोगभूमिजमिष्यादृष्टिगळोळं नेणु सम्यादृष्टिगळोळं डारीरपर्ध्याप्तिपरिपूर्णमागुनं विरक्षेत्स्य जीवंगळं तेजः पद्मशुक्तंगळं व शुभलेड्यात्रप्रमेयक्कु-। मिल्लि एकान्नविद्यातिविध्यतिर्ध्यक्रम्यपर्धातरोज्युदुइव जीवंगळबाबुविं बोडे प्रस्थ्यतेजोबायुनित्यचतुर्गात१५ निगोबब्बदस्क्षमजीवंगळ् प्रतिष्ठितप्रत्येक अप्रतिष्ठितप्रत्येक हाँविध्यजीदिव्यपंतिद्याभेविध्या
सीक्र सीक्ष कृष्यपर्धात्म पर्धाप्त मिष्यादिष्टगळं मनुष्यक्षम्यपर्धात्तपर्धातिष्ट्याद्विष्टगळीन

नियमेन भिष्यात्वं त्यक्त्वा सम्यग्ष्यो भूत्वा ताँत्वस्तक्षेत्र । तिर्धमाठी पर्यासादित्रिविषधकँकदित्रिवर्त्तारिय क्रक्रमप्रयोतिविश्रृत्यवर्यासार्वेत्रिनि मिथ्यादृष्टिनरकाद्यासासादनाप्रयोत्तसंत्रिनि च लेक्सा अधुमा एव तिलः । व्योतिमध्यादृष्ट्रपर्वेत्रिनि हृष्णाद्यास्त्रकाः । व्योतसासादनिष्ययपीत्ताप्रशासतंत्रित्य पर भोगमुभी २० विश्वपर्यातास्त्रवे कापोत्तकपम्यं । निभ्यादृष्टी सम्यग्रृष्टी चा तत्त्व्यति धुमा एव तिलः । तत्रश्याना सरीरप् योती पूर्वार्वा तत्त्रये प्रवासनात् । एपामुक्तित्यात्रीवानां सध्ये ये सारस्तृत्वपृष्टिक्यत्येत्रीवाय्वित्यपर्वेतित्यादे-प्रतिष्ठित्रातिष्ठित्रवरोकदिविषयुर्वेतिव्याप्तिस्य विषयोत्रित्यादेने स्वयंत्रस्त्रव्यविषयातिष्ठित्यरयोत्तिवयपर्वोत्तिस्य विषया

तियंचगितमें पर्वाप्त आदि तीन प्रकारके सब एकेन्द्रिय, दो इन्ट्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, 
इन ऊपर कहे तियँच जीवोंसे से बादर, सृहस, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्यनिगोद, बतुर्गित निगोद, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, संझी-असंझी पंचेन्द्रिय जन्नीस प्रकारके तियँच लब्स्यपर्योग्नक और इन उन्नीस प्रकारके लब्स्यपर्योग्नकोंसे अथवा तियँच पर्योग्नकोंसे और पर्योग्न अथवा अपर्योग्न कर्मभूमियोंसे, इन सब मिध्या-

नास्वतं तेरव मिन्यादृष्टिगळ् यथायोग्य तिर्थंगायुष्यंगळं कट्टि मृतरागि बंदु एकार्श्वावज्ञतिविध-तिर्वेचलक्ष्यवस्त्रांन्त्रविष्याविद्याविगळागि नरकगति वेवगतियताष्ट्राविद्यति प्रकृतिस्थानं पोर-वाचि त्रयोविकात्वावित्वस्वयोग्य पंचस्थानंगळं कटदवर। २३।ए व २५।ए प। वि ति च। का संग्रमा अप पर्दा ए पा आ । उर्देश बि। ति। च। पं। म। पति। ३०। बिति च। ब । सं । प ति । उ ॥ तेजोवायुकायिकंगळ् तिर्प्यंगतियुतमागिये कट्टुवर । मत्तमी एकान्त-विक्रतिविधमप्य तिर्द्धवस्त्रव्यप्रदर्शनिमध्याद्धिः जीवंगळं मत्तवेकान्नविक्रति विधपपर्याप्त तिर्द्धेच-निष्याद्दित्ताळ् संस्थ्यपद्धांप्रमानुष्यतं पद्यांप्तकरमंत्रुमि मनुष्यव्याळ् निष्याद्दिताळ् तिर्ध्यागः युष्यमं स्वयोग्यंगळं कट्टि मृतरागि बंदी एकान्नविज्ञतिविष्यमिष्यादृष्टि निव्वत्यपय्याप्रतिय्यंच-रप्यतः । अस्लिबिशेषमंददावृदे वोडे तेनोषायुकायंगळोळु पुद्दुव जीवंगळु अशुभन्रयलेश्या मध्य-मांगांदिकं पटटवर । मतं भवनत्रयादि सौधम्मैकस्पद्वय पर्धातमादमिन्धादष्टिवेयक्केंक्रोळ केलंबर 👯 तिर्वितायुष्यमनेकेंब्रियसंबंधियं कट्टि तेजोलेस्यामध्यमांशिंदं मृतरागि बंद् पृष्ण्यस्यावरप्रतिष्ठित-प्रत्येकवनस्पतिनिव्वृत्यप्रयाप्तरोज् निव्धाद्दव्यिकतान पुट्दुवर । तिर्व्यानन्व्यरुगळा त्रित्यान-कंगळोळ पुटदवडे कृष्णाहि चतुरमेंध्यम लेश्यांशंगळिंदं पुटदवह । मसं भवनत्रयं मोहल्गों इ सहस्रारकल्पपर्यंतमाह मिण्यावृष्टिदेवक्कंळ मत्तं प्रथमनरकं मोहल्गों इ सप्तमनरकपर्यंतमाह नारकिषध्यादष्टिगळं तिर्व्यगायुष्यमं स्वत्वयोग्यमं कट्टि मृतरागि वंदी कर्म्मभूमिसंज्ञिगढभंजिनम्बं- १५ त्यपर्व्याप्ररोळ् स्वस्व नेवर्यगळिवं मिण्यावृष्टितिय्यैचरागि पृट्टुबरः। यितेकान्नविश्रतिविश्रतिवर्यत्थ-पर्ध्याप्रतिर्ध्येषकाळ् मिण्यादृष्टिगळ्ं सासावनक्मसंयतसम्यन्दृष्टिगळमें वितु त्रिविधमप्परस्स्रि

पर्यातापयोग्गकमंभूमिमनुष्येन्यस्य मिध्यादृष्टिन्य एवागरवाशुभकेरवात्रयेभोरवर्षते ते च बिनाशांवितातिकं वयोबिन शतिकारोति नंब समिति । तेजोबायुकायिकास्तु विदेग्यतियुत्तार्थेव । ते चर्चारिवादिव मिध्यादृष्ट्यः, असून-श्रेववात्रयेण मुनास्त्वरैकाशविवादिविवययातित्वर्योग्मध्यादृष्टिवृत्त्याद्ये । तत्र तेजाश्युण्य व्यात्रम्भव्यातार्थेदेस्त् स्थान्त्रम्भव्यात्रस्य विकास्त्रम्भवाद्यस्य विकास्त्रम्भवाद्यस्य विकास्त्रम्भवाद्यस्य विकास्त्रम्भवाद्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य ष्टियोंसे आकर जो तीन अशुभ छेरया सहित तियंच जीव बत्तरन होते हैं वे अठाईसके विना तेईस आदि पांच स्थानोंका बन्ध करते हैं। तेकाय, वायुकायके जीव तो तियंचाति- के साथ ही वत पांच स्थानोंका बाँचते हैं। उन्तीस प्रकारके छन्ध्यवद्योग्न तियंच, जन्तीस १५ अकारके पर्याप्त वियंच और दो प्रकारके मुख्य हो तियंच और दो प्रकारके मुख्य दे सव चालीस प्रकारके सिध्यादृष्टि तीय अकारके अध्याद्य हो तोच अञ्च अध्याक्ष से मरकर पूर्वाक उन्तीस प्रकारके पर्याप्त तियंच मिध्यादृष्टि तोच उत्तरन होते हैं। इतना विश्लेच है कि तेकावाद, वायुकायमें तो अशुभ छेरयाओंके मध्यम अंशसे ही उत्तरन होते हैं। अवनाविक और सीचम्युगळके मिध्यादृष्टि देव तेजोछेरयाके सध्यम अंशसे तथा तियंच कीर सनुष्य तीन अशुभकोरवाओंके मध्यम अंशसे स्था तियंच कीर सनुष्य तीन अशुभकोरवाओंके मध्यम अंशसे सरकर कोई वादर पृथ्वी, ३० अप्रतिष्ठित प्रयोकोंके ध्यन्त होते हैं।

मवनत्रिकसे छेकर सहस्रार पर्यन्त देव और सब नारकी मिध्यादृष्टि जिन्होंने वियंचायुका बन्ध किया है वे सब अपनी-अपनी छेश्यासे मरकर कर्मभूमिया गर्भज संज्ञी कालकुं परिनार्कियं बंदु पुरुष्य निर्ध्यापायपाप्तमिन्यावृद्धितस्यंवस्थल वेळल्पद्वर-। सवागेळल्कर-सब्दाविकातिस्थानं पोरपासि क्षेत्रत्रयोविकास्यावि यंवस्थानंगळं कर्ड्वरः। २३। एवः। २५। ०वः। विति वयसः। स्रयः। एपः। साउः। २५। विति वयसः। अपः। ३०। विति वयः। यसः।

२५ तिर्यंचोंमें डत्यन्न होते हैं। वे चारों गतिसे आकर उत्पन्न हुए उन्नीस प्रकारके तियंच निष्ट्रियपर्योग्नक मिध्यादृष्टि सब अठाईसके बिना तेईस आदि पांचका बन्ध करते हैं।

अनन्तानुबन्धोमें से किसी एक क्यायके उदयसे प्रथमोपश्रम सम्यन्त्यकी विराधना करके सासादन होकर जिन्होंने पूर्वमें तियंचायुका बन्य किया है वे जीव मरकर, और जिनके पूर्वमें आयुक्त बन्य किया है वे जीव मरकर, और जिनके पूर्वमें आयुक्त्य नहीं हुआ वे अन्त समयमें तियंचायुको बाँध मरकर तियंचमें उत्यन्त के होते हैं। कर्मभूमिया तियंच मनुष्य तो बादर, पृथ्वी, अप्, प्रश्चेक वनस्पति, विकल्पन्न और संझी-असंझीमें उत्पन्न होते हैं। ईजान पर्यन्त व अपनी-अपनी केश्वाके साथ मरकर बादर, पृथ्वी, अप्, प्रत्येक वनस्पतिमें उत्पन्न होते हैं। भवनतिकसे लेकर सहझार पर्यन्त वेव तथा छठे नरक वकके नारको कर्ममुसिया गर्मेज संझी तियंचीमें उत्पन्न होते हैं। वे सामावन

पंचेंद्विय संक्षिण्वर्भवात्वर्ण्ययस्यांत्रसास्यादवराणि युद्दुवच । बद्धापुष्यरस्थव सक्ष्योक्करिकये सासावकराणि तिर्ध्यमायुष्यंपकं किंद्र मुतराणि वंद्र किरिड् चोळ्यु मुंगेळ्व संक्षितिन्त्र्यंत्रप्यप्यांत्र तिर्ध्येवरोष्ट्र सासावकरप्पकं । यो सासावकरपकं तिर्ध्यापातिममुष्यमातिपर्ध्याप्त नवांवक्षरयाविद्वित्यानंपकं कद्दुवच । २९ । वि । ति । व । व । ति । व । व । ति । व । व । ति । व । व । वि । व । यो सासावक्षण्यंत्रपर्ध्याप्त तिर्ध्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्यम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्याप्त विक्रम्यप्त विक्रम्याप्त विक्रम्यप्त विक्रम्यप्त विक्रम्य विक्रम्यप्त विक्रम्यप्त विक्रम्यप्त विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस्य विक्रम्यस

२ | १ | २ | विक रे १ | २७-२ । २७-१ मत्तमी निक्वृध्यपर्व्याप्त संति पंचेंद्रियग्वभंजा-

संयत सम्यन्दृष्टिगळोळावाच गतिगाँळवं बंदु पुदृद्वर्दोडे नरकगतिवेवगतिहयाँववसे बंदु सम्यन्दृद्धिगळेळोळाव गतिगाँळवं बंदु पुदृद्वर्दोडे नरकगतिवेवगतिहयाँववसे बंदु सम्यन्दृद्धिगळेले हिन्दूर्यं नित्र्यं स्थानियां क्षेत्रका स्थानियां क्षेत्रका स्थानियां क्षेत्रका सम्यन्द्रका स्थानियां क्षेत्रका स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानियां स्थानिया

तिकविष्यते वक्ति । स्वस्वश्वाधारनकारुमतीस्य नियमेन मिष्यादृष्टयो मूरवा यावण्करोरमपूर्णं ताविधर्वृष्य-पर्योताः मिष्यादृष्टपुक्तवयोविद्यतिकारोनि पंच वक्ति । नृतृकुष्टः सासादनकारुः वडाविष्ठः आयुर्वेवादा २० वषम्याप्यंतर्मूहर्तमात्री तर्हि पूर्वोत्तरमवयोः कयं सासादनस्यभिति ? तत्र, आविष्ठतः समयाविषकस्येण समयोन-मुद्वत्यस्यामां काळविषेषाणां अंतर्मूहर्तस्येन विरोवाभावात् । तिर्यगसंयते प्राण्यद्वतियंगापुर्वेवनारकवेदकसम्यग्-

अवस्थामें तिर्यंच या मनुष्यगित पर्याप्त सहित बनतीस अथवा तीसका वन्ध करते हैं। और अपना-अपना सासादन काल पूरा होनेपर नियमसे मिण्यादृष्टि होकर जबतक हारोर-पर्याप्त पूर्ण नहीं होती तबतक निर्दृत्यपर्याप्त रहकर मिण्यादृष्टि में कहे तेईस आदि पाँच २५ स्थानोंको बीधते हैं।

शंका—सासादनका वत्कृष्ट काल छह आवली है और आयुवन्यका जयन्य भी काल 🗡 अन्तर्भुहुर्वमात्र है। तब पूर्व और बत्तर दो भवोंमें सासादनपना कैसे सम्भव है ?

समाधान—एक आवळीसे लगाकर एक एक समय बढ़ते बढ़ते, एक समयशीन ग्रहर्त पर्यन्त जितने कालभेद हैं वे सब अन्तर्भुहत्ते हैं। इससे कोई बिरोध नहीं है।

तिर्वेच असंवतमें जिन्होंने पहले तिर्वेचायुका बन्ध किया है, ऐसे देव नारकी बेदक

पुर्दुषरणुर्वरिषं मूर्व केर्स्याळणुषु । बा बेबनारकराळ लायिक सम्याहण्टिणळिल्ल पुष्ट्र रेकं बेड-बर्माळ तिस्यंगामुष्यमं कर्दुबुद्दुमिल्ल । मनुष्यायुष्यमं किंद्व मुत्तराणि वंबी पंचवशमनुष्यकोक प्रतिबद्धान्यर्याक्षंत्रंगळोळ बरसांगराणि पुट्टि चातिकर्मगळ केडिनुवरपुर्वरिषं । सममप्रश्विय नारकासंयत सम्यादृष्टिगळुं बंबिल्ल पुट्टरेकं वडवगां सम्यादृष्टि गुलस्थानवोळ मरणमिल्लपु-५ वरिषं । मरणकालबोळु मिन्यादृष्टिगुणस्थानमं पोह्न मुत्तरप्य । तस्यंभान्वक्ष्यंत्रप्र्यात्तासंयत्रिपो बेवगति-युताष्ट्याविद्यातित्वानमं वे संवमप्युत्त । है तिर्ध्यंबनिक्ष्यंत्यप्र्यात्तररूकसर्व्यं प्रविद्यानिर्धियं नेके निक्यावृष्टिगळुं सासावनर्व मिन्यदं अस्यतसम्यादृष्टिगळुं वेशसंयतरस्यकृतं व व्यव्यव्यान्त्रात्वानविद्यान्त्र नाळप्यरित्रात्वान्त्रात्वान्यात्वान्यात्वान्त्रम् स्वयंत्रसम्यादृष्टिगळुं वेशसंयतर्वेतं चक्रकेर्यगळ मण्डुत्व । वेशसंयतरोळु चुमकेरवान्त्रमार्थायात्वान्त्रम् सुभावुत्वस्यात्रम् सेक्वावनोळ् क्रमिवं संभवित्रुगुन्वो नेशकसर्विदं संभवित्रुग्नो येवित्र प्रतनावोडे क्रमिवंदं संभवित्रुग्वानं वेवेदं संभवित्रुग्नो

> असुहाणं वरमण्डिम अवरंसे किण्हणीळ काउतिये। परिणमित कमेणप्या परिहाणीयो किळेसस्स ।। काऊ गीळं किण्हें परिणमित किळेसवर्षियो अप्पा। एवं किळेसहाणीवड्डीयो होनि असुहतियं।।

र्षों बंदु इज्यानीलकरोत्तर्मेन मूर्व लेट्याग्ज् कवायानुभागस्यानोवयानुस्त्रित कायवागमन-स्कम्मेलकाषाय्यु इज्यालेट्यं मोवल्गो बु संक्लेजहानिर्वादं कथोत्तलेट्याकायस्यप्रधातमपुर-बदरोज् जीकंकर्माद्वसांस्थातलोकमात्रवट्स्यानपतित लेड्यास्यानगळोज् परिणामसुगुं। मत्त् संक्लेजबृद्धिर्विदं क्रमविदं कथोतलेट्याकायस्य मोवस्यो दुल्लुस्ट इल्यालेट्यास्यानपर्धातमसंस्थात-

२० दृष्यः स्वरबकेरवाभिक्रस्यते । तेऽपि न सर्वमपृष्योजाः मिध्यादृष्टिस्वं एवैवां यरणात् । ते श्रोरामतिर्वगसंयता वेदगत्पष्टाविश्वतिकं बम्नीत । पर्याप्तेक्परि देशसंयतातृगुणस्याना प्रवृति । तत्र असंयतातं पङ्केश्याः, वेशसंयते सूत्रिकिरयाः ।

नतु शुभाशुभलेश्यास्वेकजीयः क्रमेण परिणमेदक्रमेण वा ? उच्यते-श्रारमा संबलेशहान्या कृष्णोत्कृष्टादाक-

सम्बाद्धी अपनी-अपनी छेऱ्याके साथ मरकर उत्पक्त होते हैं। किन्तु सातवे नरकके नारकी २५ वियेच असंवर्तमें अवस्त्र नहीं होते, क्योंकि वे सिप्यादृष्टि अवश्यामें ही मरते हैं। वे उत्पक्त हुए असंवर्त सम्बादृष्टी वियेच दे बगाति सहित अठाईसका बच्च करते हैं। पर्वाप्ति पूर्ण होनेपर देशसंवर गुगाश्वान पर्यन्त होते हैं। उनमें असंयत पर्यम्त छह छेश्या होती हैं और देशसंयतमें तीन शुम्बेश्या होती हैं।

शंका—सुम और असुम जेरयामें एक जीव कमसे परिणमन करता है या एक साथ ? समाधान—संबद्धेशकी हानिसे आस्मा कृष्णछेरवाके उत्कृष्ट खंससे छेकर कपोत छेरयाके जघन्य अंश तक और संबद्धेशकी वृद्धिसे कपोतके जघन्य अंशसे छेकर कृष्णके

क्षेकमावयद्स्यानपतित केदयास्थानंगळोळः परिषमिसुर्गं । मत्तमंते :— तेऊ पम्मे सुक्के सुहाण वयरावि वंतमे बच्या । सुद्धिस्स य वदहोवी हाणीवी अच्याहा होवि ।।

तेजोलेश्येयोळ' पदालेश्येयोळ' शुक्ललेश्येयोळनिवरज्ञधम्याखंशंगळीळु विश्वविवृद्धियदं जीवंरो परिवासनमन्त्रं । विश्वविद्वानिधिवसन्यया परिवासनसम्बद्धाः विपरीतपरिवासनसम्बद्धाः -ब्दर्यं । मी ग्रभाग्रमलेश्य गळिनतुं भावलेश्यमळप्यूवी मावलेश्यासाधतमुं मोहोवय मोहसयोपणम मोहोपद्यम मोहक्षयजनितजीवप्रवेशपरिस्यंवमक्त्रमा मोहमूं वर्शनमोहमं दुं बारित्रमोहमं दुं दिविषमक्त्रमा वर्शनमोहोदयींदवम् चारित्रमोहोदयींदवम् दर्शनचारित्रमोहक्षयोपशर्माददम् वर्शनचारित्रमोहोपश्चमनींववमुं वर्शनचारित्रमोहक्षपींववमुं यथायोग्यमागि संभविसुव मिन्या-वृष्टचारि पत्तुंगुणस्यानंगळोळ् पुट्दुव शुभाशुभलेद्येगळ्यो मूलकारणं । कवायानुभागस्यानीव- 🚜 यंगळिबमनुरंजिसल्पद्र योगप्रवृत्तियककुमणुर्वारकमा कवायंगळ चतुन्विधंगळणुवगरोळ विवक्षितकोषकवायान् भागस्यानोदयं श्रीवनं नरकतिर्द्यंमन्ष्यवेश्वनतिष्ठो छ्त्यावकसक्क्रमा शक्तियुं शिलाभेवपृथ्वीभेद बुलीराजि जलराजिसमानमध्युद्दत्तिः :-- सम्बंधातिशक्तियुतोदय-स्यानंगळिवं केळगण प्रमत्ताप्रमत्ताविसंयमिगळीळे संभवितुव वेशघातिस्पर्धकंगळगे पृथ्वंस्पर्धकं गळें व पेसरक्कुमा पुरुवंस्पर्द्धकंगींळवं केळगे कळगे अपूर्व्वस्पर्द्धकबादरक्रव्दिवय्यंतमप्पुषु । सुक्षमसांपरायंग सूद्रमकृष्टिगळप्पुनितशेषकोशकषायानुभागोदयस्थानंगळु-लोभकषायदोळ मसंख्यातलोकमात्रं षड्ढानि षड्वद्विपतितासंख्यातलोकमात्रानुभागोदयस्थानंगळप्यवबरोळ

पीतवयम्यं सब्केशवृद्धस्य क्योतवयम्यादाकुम्लोत्कृष्टं वासंध्यातलोकमात्रयदृश्यानपश्चितकेस्यास्यानेषु क्रमेण परिणमति । विसुद्धबृद्धस्य तेत्रः प्रस्कृतक्षवयम्यासंशेषु विस्मृद्धिकृत्या तेत्रः प्रस्कृतक्षवयम्य परिणमति । वासां व क्षेत्रयाना मुजनारणं क्यायोद्यानुमानस्यानानुर्दितत्वयोगमृत्र्यत्वयम्य तेत्रकृत्यास्य निक्ष्यस्य मुजनारणं क्यायोद्यानुमानस्यानम्य तित्रवित्यक्षर्यानम्य निक्षयस्य प्रस्कृतिस्य विद्यान्य स्थानित्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य 
ष्टकुष्ट अंग्न तक असंख्यात ठोकप्रमाण पर्स्थानपतित हृद्धि-हानिको लिये छेड्यास्थानों से १५ कमसे परिणमन करता है। तथा विश्वद्भवाको हृद्धिसे तेज-पद्म-शुक्जके जवन्यादि अंगोंसे अपि वीर विश्वद्भवाको हृद्धिसे तेज-पद्म-शुक्जके जवन्यादि अंगोंसे और वीर विश्वद्भवाको हृद्धिसे तेज-पद्म-शुक्कके जव्याया परिणमन करता है। को छेट्याया हो मुक्क कारण कर्यायोंके व्यवस्थ अञ्चमागस्थानोंसे अनुर्राज्ञत योगों-की प्रवृत्ति है। वे कवाय चार हैं। उनमें से विवक्षित कोषक्यायके अनुभाग स्थानका व्यव्य जीवको नरक, विर्यंत्र, प्रवृत्य और देवगिमें उत्यक्त कराता है। वस कोषको शक्ति शिकामेद, १० एवंभीसे, भ्वरंत्वा और जब्देखाके समान है। उनमेंसे सर्वधाती शक्तिसे पुष्ठ व्यवस्थानोंसे नीचे, प्रवर्त्व और विवक्षित से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व विवक्ति से प्रवित्व से स्वित्व से स्वत्व क्षित्र साम्याली, वादरकृति स्वत्व क्षित्व से अप्रवित्व से स्वत्व से स्वित्व स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्य से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से

संबंधेशस्यानगळ्यसंब्याताशोकप्रकारंब्यात्वहुभागंगळप्युवेकपागमात्रगळ् विद्युदिकवायोवय-स्थानंगळप्युवा संबंधेशविद्युदिसर्थाज्ञीच्यस्थानंगळोळ् पविताल्कुं छेदयायवंगळप्युवा पविनाल्कुं छेदयायवंगळोळ् छेदयांशंगळिष्यसारप्युयु । अवरोळ् अध्यसाष्टांशंगळायुव्यंवनिवय नंगळक्कुं । संबृह्यि :

| ≖२८। शि। में। तीवतर<br>९ |   |    |     |   |   | t d | विवत | नरक | र्पु जे । ≅२८ । तीव । तिर्धमाति<br>९९ |      |       |       |      | à .    | षू १ रा । |      |       |
|--------------------------|---|----|-----|---|---|-----|------|-----|---------------------------------------|------|-------|-------|------|--------|-----------|------|-------|
|                          | ; | 3  | 0 ( | , | 0 |     |      | 8   | E000                                  | 8    | 3     | ₹     |      | 8      |           | 4    | Ę     |
|                          |   | ₹. |     |   |   |     |      |     |                                       |      | नी    | -     | 45   |        | ते        | q    | হা    |
| 8                        | 8 | 8  | 8   | * | 8 | 8   | ٤    |     |                                       | 2111 | 11222 | 2133  |      | ३३३३   | ANNA      | 4444 | 11555 |
| 0                        | 0 | 0  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0    |     |                                       |      |       |       |      | 0000   |           |      |       |
| 0                        | 0 | 0  | 7   | 8 | 8 | 8   | 8    |     |                                       | 2277 | 1999  | 91995 | 9133 | \$1888 | ~~~       | ~~~  | ~~~   |
| ৰ                        |   |    |     | • | • | ٠   | •    | - 1 | - 1                                   | **** | 37    | ****  | **** | 30     | 0000      |      | **    |

| मद ।       | मनुष्यप              | तानवंद           | ानंगळु     |                      | = 0 €   | जल | 1        | रा         | वे व | 1 | मंद | तर | E | 16 |
|------------|----------------------|------------------|------------|----------------------|---------|----|----------|------------|------|---|-----|----|---|----|
| Ę          | 4                    | 8                | 3          | 3                    |         | i  |          | -          | 9    |   |     |    |   | -  |
| कु<br>६६६६ | नी<br>६६६६६।<br>०००० | भूक्ष<br>अध्यक्ष | १४४३<br>हा | ते य<br>१३३३३३। २२२२ | 1 88888 |    | <b>१</b> | <b>?</b> ? | ٩    | ? | ٠,  | *  | ٤ | 8  |
| श्रह       | 3333                 | ।२२२२<br>ज       | 18888      | \$ \$10000000        | 00000   |    |          |            |      |   |     |    | 3 | -  |

५ पाणि सन्तेशस्यानानि तदेशमात्रभागभावाणि विश्वविस्थानानि । तेषु लेक्यापदानि चतुर्दश लेक्यांशाः षड्विश्रतिः । तत्र मध्यमा अष्टी आयर्वेशनिवंकताः । शेंटक्तिः—

| 388८ शि। भे। तीवतर। नर<br>९ | पृ।भे≌a ८ तीवा। तिर<br>९।९                                                   | र्थंगतिनिबंधनानि | ٦ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| a o o o t o o o a           | ₹ <b>२</b> ३                                                                 | 8 4 8            | - |
|                             | त क                                                                          | शुप नी           | į |
| 00000000                    | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | *******          | ٤ |
|                             | १११११११११११२२२२३३३                                                           |                  |   |
| ₹                           | ਰ ਰ                                                                          | ज ज स            | 1 |

|   | 17.45       | -   | _   |        |         |             |         |                          |
|---|-------------|-----|-----|--------|---------|-------------|---------|--------------------------|
|   | प्रास       | 1 म | दाः | नुष्यः | तिनिबंध | ानानि :     | 316     | जल = रा। वेव । मंदतरळव १ |
|   |             | -   |     |        |         | - 41        | 818     | 91919                    |
|   |             | _   | ¥   | *      |         | २ १         |         |                          |
| • |             |     | 5   | नी     | 45      | a           | q       | F                        |
|   | * 4 6 6 6 6 | ६६६ | ६६६ | 444    | 18888   | 3333:       |         | ११११ ११११                |
|   |             |     |     |        |         |             |         |                          |
|   | EERRRS.     | 137 | 222 | 9999   |         |             |         | 00000000                 |
|   |             |     |     |        |         | * * * * * * | 0000000 | 00000000                 |
|   |             | _   | -   | 9      | -       | ड           | 4       | ો ક                      |

ते अध्यमांचास्तु त्रेजोणेस्याजयन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतृषुणवृद्धिस्थानमादि हृत्य। वर्षोत्केद्याज्यस्य-स्थानानंतरस्वमध्यमानंतुणवृद्धिस्थानयर्थं वा क्योत्केदशाजयन्यस्थानानंतरस्वमध्यमानंतुणवृद्धिस्थानयार्थे हृत्या त्रेजोलेद्याजयम्यस्यानानंतरस्वमध्यानंतृगुणवृद्धिस्थानयर्थे पद्मानुस्कृहण्यानेकत्रवाद्यासस्यस्थारः स्वृत्यायार्थ्यन्तिस्यननरस्ववित्रश्यापुर्वयनिस्यमनस्यत्यात्रस्यापुर्वपित्रध्यान्वस्याव्यवित्रस्यस्यात्रस्यान्यस्य

गुणस्थानमें सूक्ष्मकृष्टि नामबाळी शक्तियाँ हैं। इस प्रकार समस्त क्रोधकषायके अनुमागरूप चर्यस्थान असंख्यात ओकप्रमाण पर्दस्थान पतित वृद्धि हानिको लिये असंख्यात ओकप्रमाण हैं। उनमें असंख्यात ओकष्ठा भाग देनेपर एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण तो संक्लेल स्थान हैं और एक भाग प्रमाण विश्वद्धिस्थान हैं। उनमें अश्वपापद चौदह हैं और छेड्याके अंश ज्वानिक्षित है। उनमें से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

वे मध्यम अंश तेजोलेश्याके जयन्यस्थानके अनन्तर अपने अनन्त गुणवृद्धिहूप सम्बस-स्थानसे लगाकर कपोतलेश्याके जयन्यस्थानके अनन्तर अनन्तगुणवृद्धियुक्त उसीके मध्यम-स्थान पर्यन्त जानना। अथवा कपोतलेश्याके जयन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धिक्य स्थान पर्यन्त जानना। अथवा कपोतलेश्याके जयन्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धिक्य सम्यमस्थानसे लगाकर तेजोलेशके जान्यस्थानके अनन्तर उसीके अनन्तगुणवृद्धिक्य सम्यमस्थान पर्यन्त पद्म, शुक्त, कृष्ण, नोलेक जयन्य अंश जार और जार गति स्थान पति सम्बन्धो आयुके कारण अथवा नरक विना तीन आयुके अथवा नरकवियंच विना वो आयुके या केवल देवायुके वन्यके कारण जार जार स्थाप प्रकार अथवा नरकवियंच विना वो आयुके स्थाप स्थानकि

यहाँ जो पद्म, जुक्छ, कुष्ण, तीछ छेश्याके जयन्य ब्यंतोंको सम्यम ब्यंश कहा है उसका कारण यह है कि जुम-अजुम छेश्याके सेश्वकी व्योक्षा ये बीचके ब्यंत हैं इसछिए इन्हें सम्यम ब्यंत कहा है। शेव अठारह बंश, जो कृष्णादिके जयन्य, सम्यम, च्यंक्र सेश्वकर हैं, जारों गिरियोंमें मामनके कारण हैं। इन अठारह अंत्रीमें मरण होता है। बनसेशे तीन अजुम

ह्याहिक्रांतित्गुणस्यानंगळोळ् व्यक्तगंतिक्रीवंगळोळ् संभविषुव शुभाशुमलेश्येगळं साविसत्यक्टु-कणुवरितं ।

संक्रमणं संठाण परद्वाणं होदि किन्ह्सुक्काणं । बरुढीस् हि संठाणं उभवं हाणिम्मि सेसउभयेवि ॥

प सिल्क लेक्स्येगळो स्वस्थानपरस्थानसंक्ष्मणनेयन्तुं। स्वस्थानसंक्ष्मणनेयनुक्तिः कृष्णलेक्स्येगं गुक्कलेक्स्येगं वृद्धिगळोखु स्वस्थानसंक्ष्मणनेयन्तुं। स्वस्थानसंक्ष्मणमुं परस्थानसंक्ष्मणमुं
भेवुअयसंक्ष्मणमा कृष्णलेक्स्येगं गुक्ललेक्स्येगं हानियोळकुं। वेवनीलक्ष्मोत्तेतः पर्याण्य स्वव्याप्यमाविद्यापि स्वस्थानसंक्षमणम् वृद्धियोळं स्वोत्कृष्टः मोदत्यो हु स्वव्याप्यमोदिद्यापे स्वाप्यस्वर्यानसंक्ष्मणमुं परस्थानसंक्षमणमक्षुमत्ते ते वो हे कृष्णगुक्तंगळो स्वव्याप्यमोदिद्यो से स्वर्यानसंक्ष्मणमुं परस्थानसंक्षमणम्यक्ष्मेत्रे वो हे कृष्णगुक्तंगळो स्वव्याप्यमोदिद्यो हुस्वर्यानसंक्ष्मणमुं परस्थानसंक्षमणम्यक्ष्मेत्रे वो हुन्कव्यत्येग्रं । सन्ति हानियोळ् कृष्णनोक्षक्ष्मेत्रतेवः पर्यागळोळः संवर्राविक्षक्षेत्रयो हुन्वव्याप्यगुक्कंगळोले स्वोत्कृष्ट-पर्यतेनु पर्यातेकःक्ष्मोतिकःप्रायुक्कंत्रलेक्ष्यपर्यतेनुं पर्यातेकःक्षात्रानेलकुष्णात्कृष्ट-पर्यतेनुं परस्थानसंक्ष्मणमुमक्ष्कं
स्वतीक्ष्मणनुं स्वस्वज्ञच्यंगिळितं सुव्यानः
स्वत्याप्यसंक्षमणनुं स्वस्वज्ञच्यंगिळितं सुव्यानः
स्वर्वात्कृष्ट-पर्यतेनुं परस्थानसंक्ष्मणनुं स्वस्वोत्कृष्टस्वर्वात्वं परस्थानसंक्ष्मणनुमक्कं । मल्ता नात्क्षर वृद्धियोळ् स्वस्वज्ञच्य पर्यातमुं गुक्ललेक्स्योत्कृष्टस्वर्वात्कृष्ट-पर्यतेनुं परस्थानसंक्ष्मणनुमक्कं । मल्ता नात्क्य पुर्वेण कृष्णात्कृष्ट- पर्यतमुं गुक्ललेक्स्योत्कृष्टस्वर्वात्कृष्ट-पर्यते स्वस्थानसंक्षमणनुमक्कं । स्वस्थं परस्थानसंक्षमणंवळेळ् परस्थानसंक्ष्मणंवळेळ्

वसनकारणानि तेषु सुभावयस्य नवांचाः नरकारती तियंगती बोस्पादकाः। अवतनाः चुभावुमलेश्यांवास्तु २० विर्यममृत्यदेवगतिवमनकारणानि । लेश्यासंक्रमणं तु कृष्णशुक्तवांवृद्धावयेञ्यलेश्याभावारस्ययाने एव हानी स्वोत्कृष्टास्यवयन्यपर्यतं स्वस्याने कृष्णायाः नीलक्ष्पोततेक.पध्यवृक्षशोत्कृष्टपर्यतं शुक्लायाः प्रयत्यःक्षरोतनील-कृष्णोत्कृष्टपर्यतं च परस्याने स्यात् । शेषाणा हानौ स्वस्योतकृष्टादास्वस्यवययं स्वस्याने परस्याने सुमील-

ळेड्याओं के नी अंश तो नरकगति और विर्यंचगतिमें डत्यन्न कराते हैं। आगे के शुभ-अशुभ ळेड्याओं के अंश तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिमें गमनके कारण हैं।

आगे लेश्याओंका संक्रमण कहते हैं---

एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होनेका नाम संक्रमण है। बुद्धिमें कृष्ण और गुक्क केरथाका संक्रमण स्वस्थानमें ही है क्योंकि संक्ष्णेत्र या विगुद्धिकी वृद्धि होनेपर कृष्ण या गुक्कको छोड़ अन्य केरथाको प्राप्त नहीं होता। हानिमें अपने-अपने चक्कष्टसे अपने-अपने चक्कष्टसे अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने विश्वास अंतर्भ अपने-अपने विश्वास अंतर्भ अपने-अपने विश्वास केरक्षण होता है। विश्वास अंतर्भ अपने-अपने चक्कष्टसे अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने-अपने चक्कष्ट सं अपने चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं अपने चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट सं चक्कष्ट

स्वस्थानसंक्रमणदोळः परलेह्यासहद्यासिक्तस्थानगळोळः संक्रमणमिल्लेके दोडे स्वस्थलेदयान् स्रक्षणस्याज्यमिल्लप्पुर्वारतं ।

> लेस्साणुक्कस्साबीवरहाणी जनरनाववरवङ्की । सद्दाले जनरावो हाणी जियमा परदाले ॥

सब्बेलेटयेगळ स्वस्थानवोळ क्लुष्टिविसनंतरस्वस्थाध्यास्यानवोळ अवरहात्यिक्कुमेक'- के वि उक्तुष्टलेटयोस्यानंगळिनतुं वुधर्वकंगळपुर्विस्वमंतनागदानियेयक्कु । सर्व्वलेटयेगळ व्यस्य-स्थानानंतरमध्यास्थानवोळ वृद्धियुमनंतभागवृद्धियेयक्कुमेक वोवेल्का लेटयेगळ व्यस्य-स्थानानंतरमध्यास्थानवोळ वृद्धियुमनंतभागवृद्धियाक्कुमेक वोवेल्का लेटयेगळ व्यस्य-स्थानंतरमध्यामवृद्धियानवोळस्वर्याद्धियाक्कुमेण्डिति व स्थानंतरमध्यानविद्धियानवोळस्वर्याद्धियाक्कुमेण्डिति व स्थानंतरमध्यानविद्धियामविद्धिया व्यस्यानविद्धियाच्याच्याळेल्लमध्याकंत्रळेण्युक्षपुर्वारंव । "ल्ट्डुगाण्यं जावो अटुंकं होवि विरामकुष्यंकं" एं दित- १० वर्षियं क्रियेगळेल्लय उत्कृष्टवर्साण्यं हानियुं अध्ययस्थानवर्ताण्यं वृद्धियुं व्यस्थानसंक्रमणवोळ्मनंत-भागहानियुमनंतभागवृद्धियुमक्कुमेल्ला लेटयेगळ अध्ययस्थानवर्ताणवं वृद्धियुं व्यस्थानसंक्रमणवोळमनंत-गुणहानियेयक्कुमें बुद्ध तात्यर्यं ।

िंयतु तिरयंगाति परयोप्तिमध्यादृष्टिराकोक् निध्यात्वमनंतातुबध्यप्रत्यास्यान प्रत्याख्यान संज्यलन सर्व्यातिकोधचनुष्कर्मु मानचनुष्कर्मु मायाचनुष्कर्मु लोभचतुष्कर्म्भ वो कथायचनुष्ट- १५

शुक्तके अक्तर पर्यन्त तथा पद्म और तेजका अपने-अपने जयन्यसे कृष्णके अक्तर पर्यन्त परस्थान संक्रमण है। बृद्धिमें अपने-अपने जक्तर अपने-अपने उक्तर पर्यन्त तो स्वस्थान संक्रमण है। नीठ और कपोतका अपने-अपने उक्तर कृष्णके उक्तर पर्यन्त तथा पद्म और तेजका अपने-अपने वक्तर है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें संक्रमण है। त्वस्थानमें क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये क्षमण्ये त्वस्थान स्थानको प्राप्त नहीं होते; २५ क्योंकि अपने-अपने ठक्षणको नहीं छोड़ ते।

स्वस्थान संक्रमणमें सब छेरवाओं के उत्कृष्टसे अनन्तर अपने-अपने मध्यमस्थानमें कृष्णादि तीनमें संक्लेशकी और पीवादि तीनमें विभुद्धताकी हानि अनन्तमागरूप है क्योंकि छेरयाओं का उत्कृष्ट स्थान अपने अनन्तरवर्ती मध्यमस्थानसे उर्वेक अर्थान् अनन्तमागरूप कहा है। तथा उन छेरयाओं के जयन्त्य के अतन्तर अपने मध्यम स्थानमें दृद्धि भी अनन्त- २० मागरूप है; क्योंकि उन छेरयाओं का जयन्य स्थान अपने मध्यम स्थानमें कृति भी अनन्तर वर्ती स्थानसे अनन्तरवर्ती उत्तरवर्ती स्थानसे अनन्तरपुणका है। एरस्थान संक्रमणमें उन छेरयाओं के जयन्यये अनन्तर्गुणका हि। प्रस्थान संक्रमणमें उन छेरयाओं के जयन्यये अनन्तर्गुणका नि पायी जाती है क्योंकि अन्य छेर्याकी अपेक्षा उनका जयन्य अष्टांकरूप है।

१५ किया तज्ज्ञपन्यानामहोकत्वात् । तत्त्रियीमध्यादृष्टौ मिन्द्यात्वेन सहानंतानुबंध्यादिवर्षधातिकोय बसुव्कं वा मानवतुक्कं वा मामावतुक्कं वा लोगजनुक्कमुटेति । सासावते तदेव विना निष्पात्वं । मिथे पुनरनंतानुबंध्यूनं युवं लायंतरसर्ववातिकायान्यायादेन । सब्यंये सम्याग्ययात्वोनं वर्षनामहित्य क्योगयान्य युवं देशाधानिस्यय- क्लप्रकृत्या निष्पायान्य स्वयंत्रिया । सब्यंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य त्यायंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य त्यायंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य त्यायंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य त्यायंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य त्यायंत्रियान्य स्वयंत्रियान्य य स्वयंत्रियायान्य स्वयंत्रियायान्य स्वयंत्रियायान्य स्वयंत्रियायान्य स्वयंत्रि

तिजैन सिध्यादृष्टिमें सिध्यात्वक साथ अनन्तानुबन्धी आदि सर्वधाती कोष-चतुष्क, मानचतुष्क, यायाचतुष्क अथवा ओमचतुष्कका उदय होता है। सासादनमें सिध्यात्वक बिना अनन्तानुबन्धी चतुष्कोका बदय होता है। अस्यतमें सिध्यात्वक बिना अनन्तानुबन्धी बिना आयम्तर सर्वधाती सम्यम्पध्यायक साम्र काथाका उदय होता है। अस्यतमें सम्यन् १ सिध्यात्वक बिना दर्शनेमहिक खयोपहाममें देशवाती सम्यक्त प्रकृतिक साथ और दर्शन मोहके उपराम और स्रयमें सम्यक्त मोहनीयके बिना कवायका उदय होता है। देशसंयतमें अप्रत्याक्यान रहित तथा दर्शनमोहके खयोपहाममें सम्यक्त मोहनीय सहित और उपराममें उससे रहित उदय होता है। किन्तु तियँच देशसंयतमें संक्छेशकी हानिसे हुए तीन अभ केर्याओंक कारण कथायोंके उदयस्थान सक कथायोंके उदयस्थानोंक असंख्यात्व माग प्रमाण होनेपर भी असंख्यात औक प्रमाण हैं। होत बहुमाना प्रमाण कथायोंके उदयस्थान, जो छह केर्याओंक कारण हैं, सिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्यानोंमें होते हैं।

मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें तेईस आदि छह स्थान बँधते हैं। सासादनमें अठाईस आदि तीन बँधते हैं। मिल आदि तीन गुणस्थानोंमें एक अट्टाईसका हो स्थान बँधता है। ए प । बि । ति । च । व । सं । म । व प । २६ । ए प । वा उ । २८ । म । हे । २९ । बि । ति । चामासंग्रमापरि। ३०। वि। ति। चामासंग्रहा छ। पर्याप्रसासाहमरोळ त्रिस्थानंगल बंगधमप्पुतु। २८। वे। २९। वं ति। म। परि। ३०। सं। परि। छ। मिधानोळ् देवगतियुताच्दाविक्रति प्रकृतिस्थानमो व वंषमप्युद् । २८ । दे । एकं दोड्वरिमक्रकां च क्रिदी सासणसम्मे हवे णियमा ऐवितिवरिनरियल्पबुगुमप्पूर्वरिवं ॥ असंयतनोळ वेवगतियुताध्दाविज्ञति प्रकृतिस्थानमा वे बंधमक्कं । २८ । वे ॥ वेद्यसंयतनोळमञ्दाविद्यतिप्रकृतिस्थानममवे बंधमक्कं । २८। दे ॥ भोगभूमिसंनिपंचेदिय गर्भनितर्यंचदगळ निर्वत्यप्यर्याप्रदानुद्रगळमें दू द्विविधमप्परस्कि निब्बृत्यपट्यांप्ततिर्द्यंबरगळ्ं निब्धावृष्टिसासावनासंग्रतरुगळं वृ त्रिविधनप्परल्लि निव्वृत्यपट्यांप्त-मिन्यावृष्टिजीवंगळावाव गतिग्छितं वंदु पुट्टिवयम्मळे बोडे मनुष्यमतिय मिन्यावष्टिजीवंगळ विविषुक्षंकमानि योग्यदुव्यंगळं बातगुणसमस्थितरानियुत्तममध्यमजवन्य पात्रंगळाहारबानबानान-मोदंगळिदं । तिर्व्यंत्रहाळ दानानुमोदंगळिदं बद्धतिर्व्यंत्रमनुष्वायुष्यकाळ नेणबद्धायुष्यकाळ तिर्स्यगायव्यक्ते त्रिद्वचेकपल्योपमस्थितिवंधमं माडि मृतरागि वंदलममध्यमज्ञचन्य भौगम् निगळोळ जिद्वचेकपत्योपमायुष्यन्तिवृद्यपर्याप्तशुभलेश्यात्रितयमिष्यावृष्टितिवर्यंचरानि "सरिण अपूर्णगमिन्छे सासणसम्मे वि असुहतिसमें दू संज्ञिलस्यप्याप्तविस्याविद्याविद्यास्त्रीयनोळे वशुभलेक्यात्रयमस्लवे निष्वं स्पपर्याप्तनोळ् शुभाशुभलेक्येगळ् संभवित्तृगु मणुवरितं नरकाविगति-गळिवं बंद पृद्दिटव संज्ञिनिक्तृ त्यप्रयाप्तसासावननोळमञ्जूभलेह्यगळयनकुमा मिण्यावृष्टिगे-

## भोगेसुरहुवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगबपुण्णो । तिरिज्यतीसं तीसं णरज्यतीसं च बंधवि ह ॥

विवातिकादीनि वद् बध्यते । साप्तादनेऽष्टाविवातिकादीनि त्रीणि मिश्रादित्रये ववरिमञ्जल्हं व खिदौ सावणसम्मे स्टब्सिवारिकसेव । मनुष्यपुत्रंभवे मोम्बरक्षवातृत्र्यातिका वावतानेत तवसूनीवेव वा तिर्वह् वानानुत्रोवेवेव सिध्यादृष्टिक्षेत तिर्येयानुर्वक्षेत्र मोम्बरक्षेत्रयान्त्रभेतिका सिध्यादृष्टिक्षेत्र तिर्वात्रकार्यः स्वात्रकेवयानिकार्यमान्त्रमेतिकार्यः स्वात्रकार्यः तिर्वात्रकार्यः वाक्ष्यात्रकार्यः स्वात्रकार्यः स्वात्रकार्यः स्वात्रकार्यः स्वात्रकार्यः स्वात्रकार्यः विद्यात्रकार्यः विद्यात्रकार्यः स्वात्रकार्यः वात्रकार्यः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः स्वात्रकारः

मतुष्य पूर्वभवमें योग्यद्रव्य दाताके गुणसहित तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर अथवा उसकी अनुमोदना करके और तियंव दानकी अनुमोदना ही करके सिष्यादृष्टि होनेके कारण वियंवायुको बौक, तीन अनुम उदयाबोंके साथ मरकर भोगम्हिमें तियंव मिष्यादृष्टि व्यंवच्या कार्या होने कारण दिवंवायुको बौक, तीन अनुम उदयाबोंके साथ मरकर भोगम्हिमें तियंव मिष्यादृष्टि वरमन वाद्या हो। वाद्या कार्या हो। वाद्या हो। वाद्या हो। वाद्या हो। वाद्या हो। वाद्या हो। वाद्या वाद्या हो। वाद्या वाद्या वाद्या हो। वाद्या वाद्या वाद्या हो। वाद्या वाद्या वाद्या हो। वाद्या वाद्या वाद्या वाद्या मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य नाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य मनुष्य वाद्या वाद्या मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य

ये बित् भोगभूमिनिव्दं स्वपर्वाप्तमिष्यादृष्टियोळ् नवविशस्याविद्विस्थानंगळ् बंधमप्पुबु । २९ । ति । म । ३० । ति । उ ॥ भोगभूमिनिक्वृ'त्यपर्व्याप्तसासावनतिरवैश्वरुगळं मतुष्यतिरवैगाति-गळीळ बद्धतिर्यंग्मनुष्यायुष्परगळ गृहीतप्रयमोपशमसम्बग्द्ष्टिगळ मरणकालबीळ अनंतानबंधिः कवायोदयदिवं सम्यक्तवमं केंब्रिस वंद भोगभूमिसासाहतिनव त्यपर्याप्ततिम्यं वदमञ्जभले इयात्रि-<sup>५</sup> तिषगळकरू-। मवर्गकर्यमुं भवविकात्याविद्विस्थानंगळे बंधमककु २९ । ति म ३० । ति उ । मेक बोडे "मिच्छव्ये देवचळ तित्यं ग हि अविरदे अस्यि" ये व नियमग्रंटप्यदिवं । सराष्टावि-श्चतिस्थानं पर्व्यापरोळे बंधमक्क्रमं बुदस्थं । भोगभूमितिय्यं बनिष्क् स्थपय्याप्तिवेदकसम्याद्धिः क्षायिकसम्याद्ध्यिगळाव गतियिवं बंदू पृद्धिववर्गळप्परं होडे कम्म्भिमय तिर्याग्मनुष्यस् वेदक-क्षायिक सम्यन्द्रव्टिगळ् प्रान्बद्धतिय्यंग्मनुष्यायुष्यक्गळत्तममध्यमज्ञचन्यपात्रदान वानानुमोवंगळित्रं <sup>१०</sup> तिर्व्यमनुष्यायुष्यंगळ्गे त्रिष्ठधेकपत्योपमस्थितिगळं माडि मृतरागि वंदी उत्तममध्यमज्ञधन्य भोग-भूमिगळोळ कपोतल्डेश्याज्ञघन्यांशिववं पुट्टिवर्गले बुदर्थं-। मिल्लि कृतकृत्यवेवकरं वेदकरुगळु कायिकरुगळं वेवगतियुताष्टाविद्यतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्दवरेके दोडे 'भोगे सुरट्ठवीसं सम्मो' ये बिंतु निन्तृ त्यपय्योत्तवं पर्व्याप्तरं कट्टुगुमप्युवरिवं । पर्व्याप्तियवं मेलेल्लरगळ् सतुरग्रंणस्थान-वर्तिगळं शुभळेश्यात्रितियगळ्मक्क्रमल्लि मिण्यादृष्टिगळ्गे सुराष्ट्राविशस्यावि त्रिस्यानंगळ बंध-१५ योग्यंगळप्पूत् । २८ । वे । २९ । ति म । ३० । ति उ ॥ सासादनदगळगेपुमष्टाविशत्यादि बिस्यानं-गळं बंघयोग्यंगळप्युव् । २८ । वे । २९ । ति । म । ३० । ति । उ ।। मिश्रदगळगे वेवगतियता-ष्टाविश्वतिस्थानमो वे बंधयोग्यमक् । २८ । वे । एक वोड तिर्थाममुख्यगतिगळोळ "उवरिमछण्ड च छिदी सासणसम्मो हवे णियमा" ये दितु तिर्द्धगतियत स्थानबंधगळ सासादनतोळे बंधव्य-च्छित्तगळादुवप्यदरिदं ॥

े सुराष्टाविद्यातिकं पर्याप्तेववेश्यप्यः । कर्ममूनेस्तिर्यममुच्यवेदकसम्बर्गष्टाः सनृत्यकायिककम्बरमृष्टिवां प्रास्वद-विद्यापादिकवाणात्रकालदन्नोवेत त्रिद्यकेत्रत्यप्रमाण क्रस्य। निष्पानीयपुर्मा कर्गोतवेश्यावष्यस्यायेनोरस्य वेदकसम्बर्गपृष्टिः कृत्यकृत्यवेदकसम्बर्गपृष्टिः साधिकसम्बर्गपृष्टितं देवस्यव्हार्थववित्तकवेत । आने सुगृहसीसं सम्मो देवि नियमात् । याप्तिवेदर्शित व्युर्गुणस्यानवर्ता सुमोक्केय एवः । उत्तर स्वावदृष्टिः सासावस्य सुराष्टार्थवर्तिक कावित्रयं २८ वे २९ ति म २० ति ज । सिष्पोऽसंयवस्य वेदसरपद्याधिवातिकस्येत त्रिवेसमृत्यपातिस्वस्यन

१५ पहले तियंचानुका बन्ध किया है, तीन प्रकारके पात्रोंको दान देकर या उसकी अनुमोदना करके तीन भोगभ्भियोमें तीन-दो-एक एक्यकी आयु भारण करके कपोतलेहराके जायन्य अंग्रेक साथ उत्पन्न हुआ। उस अपगीत दशामें बेदक सम्यन्दृष्टी, कृतकृत्य वेदक सम्यन्दृष्टी अथवा आयिक सम्यन्दृष्टी देवनाति सहित अट्टाईसके ही स्थानको बाँघते हैं। स्वयंक्ति कहा है कि भोगभूमिमें सम्यन्दृष्टी देवनाति सहित अट्टाईसका स्थान वांचता है। प्रयोग्न होनेपर चारों गुणस्थानवर्ती भोगभूमिया तीन तुमलेह्या गुरू होते हैं। उनमें सी मिण्यादृष्टी और सासादन देवनति सहित अटाईसका अववा तियंव या मनुष्याति सहित उननीसका या उच्चोत सहित किताहेसका वा उच्चोत सहित किताहेसका स्थान वांचत ही स्थान

योस्सासादने एवच्छेदात् ।

न्तृप्यनती क्रव्यपदान्ति श्वनुमहेरमं निर्मृत्यपदान्ति च षड्केस्ये कित्यादृष्टी २३, २५, २६, २५, ३०। साम्रादने २२, ३०। ससंबर्ध २८, २२ थे ति। पद्मान्त्रियम्पर बड्केस्य मिस्यादृष्टी त्रयोविवातिकासीन चर्, साम्रादने श्वनिवातिकासीन मीण २८, वे २५ ति म २० ति च। मिन्ने देवनपञ्चानिवातिकमीन। ससंबर्ध गुम्केस्यान्त्रये वेतसंवतासिद्धां प नवातिद्वयं २८ वे २२ वे ती। सत्रमन्ते ते चेने च ३० वे सा २ ३१ वे सा २

बाँधते हैं। क्योंकि तियंचगति और मनुष्यगति सहित स्थानोंकेबन्धकी ज्युच्छित्ति सासादन-में डी डो जाती है।

इस प्रकार छेरवासहित तियंचोंमें नामकर्मके बन्धस्थान कहे, अब मन्ष्यगतिमें कहते हैं---

उन्न्यपर्याप्तक मनुष्यमें तीन अशुभ छेत्रया होती है। और निर्मृत्यपर्याप्तकमें छह छेत्रया होती है। सो मिण्यादृष्टिये तो तेईस, पण्योस, छन्दीस, जनतीस और तीसके स्थान गँवते हैं। सामादनमें जनतीस, तीसके स्थान गँवते हैं। प्रधासदनमें क्वाति सहित अठाईस वा देवताति तीमंकर सहित जनतीसके स्थान गँवते हैं। पर्योप्तदशामें छहाँ छेत्रया होती हैं। वहाँ मिण्यादृष्टिमें तेईस आदि छह स्थान गँवते हैं। प्रधासदनमें अठाईस आदि तीत स्थान गँवते हैं सासादनमें अठाईस आदि तीत स्थान गँवते हैं —देवगाति सहित २८, तिर्यक्काराति वा मनुष्यगित सहित २८, तिर्यक्काराति वा मनुष्यगित सहित १८ और तिर्यक्काराति आदि तीस। भिन्नमें देवगाति सहित अठाईसका हो। असंवतमें और तीन शुभने छेत्या सहित दीस। सित्र देवगाति सहित वा प्रमत्योति है स्थान गँवता है। अप्रस्तमें वे दोनों सिहत अठाईस और देव तीर्थ सहित वता प्रमत्योति है स्थान गँवति है। अप्रमत्योते हो होने तथा आहारक सहित तीस, इक्तीयके स्थान

का ३१। वे का ति। १।। बाबरानियुक्तिकरणबोळं सुक्त्मसांपरायनोळं शुक्कलेदयेयोळ् अमित्यालमी दे बंधमप्पूद् । १ । केवेलं बोहोण्डामश्रवजनितयोगत्रवृत्तिलक्षणञ्चललेख्ययोळ् नामश्रंविम्हरूपूर्वरिवनुपक्षांतकवायकीयकवाय सयोगभट्टारकरोळ् नामवंविमहरू । मोगभूमिय-मनुष्यसात्मी भोगभूमितिम्यंग्नितयोळ वेळहपस्यतः। वेवनितयोळ निव्यांश्यपम्पानरं पर्माप्तरः ५ मध्यरहिक निव्यंत्यपर्व्याप्रकाळोळ निव्यादृष्टिसासायमासंवतगुणस्यानत्रयमक्कं । पर्व्यापरोळ मिच्यादिष्टसासावनिमधासंयतगुणस्थानश्रमुख्टवमनकुसिस्त "तिन्हं बोण्हं बोण्हं बोण्हं बोण्हं बोण्हं तेरसण्हं च । एसो य चोहसण्हं लेस्सा अवणावि वेवाणं ॥" "तिक तेक तह तेक पम्म पम्माय पम्मसुक्का य । सुक्का रू परमसुक्का अवजलिया पुरुषने असूहा ॥" य दिंतु अवनत्रयदीळ कृष्णादि बतुल्लॅड्येगळक्कं। सौधर्मोद्यानकल्पद्वयव ऋतु। विसकः। चंद्र। बल्गु। वीरः। अरुणः। नंदनः। १० मिलन । कांचन । रोहित । संचत । मरुत । ऋद्वीका । बैड्टर्य । रचक । विचर । अंक । स्फटिक । तपनीय । मेच । अभ । हारिद्र । पद्म । कोहित । बच्च । नंद्यावर्त्त । प्रभंकर । पृष्ठक । गज । निक्क । प्रभाविमानमं बेक्जिशाविद्रकंगळोळ ऋत्विद्रकहोळसदर दिश्चतुष्ट्य श्रीणबद्धविमानं-गळोळं प्रकोणंकविमानंगळोळं समृदुभूत विविजवगळनिवार्गं तेजोलेख्यावचर्याक्रमेयक्क् । विमल विमानं मोबल्गों इ सानरकुमार माहेंद्रकल्पद्वयबोळ् संभविसूत्र नंबन । बनमाला । नाग । गरुड । १५ कांगल । बलभन्न । बलभें ब सप्तपटलमध्यस्थितंगळप्प सर्वेडकंगळोळ् बकभन्नविमानपर्य्यतं तेजो-लेड्यामध्यमांशंगळप्यूत् । आ चरमचळेंद्रकश्रेणीबद्धंगळोळ तेजोलेड्योस्कृष्टांशमक्कूमा चळेंद्रकदोळ पद्मलेश्याजधन्यांशमक् । बहाबह्योत्तरकल्पद्वयद अरिष्ट । सुर +सिमित । बहाबह्योत्तरमं ब नाल्क्मिद्रकंगळोळं लांतवकापिष्ठद्वयवब्रह्महृदय । लांतवमे विष्ठकद्वयदोळं शुक्रमहाशुक्रमें ब

हो। जपूर्वकरणे शुक्तकेवये तानि जेदं व। बादरानिवृत्तिकरणे सुक्तमांपराये चैककमेद। नोपवातायिषु २० नाववंदः। मोगमूमी तित्तंथकरूषं। देवनती अवनन्त्रवे अध्यन्ति अध्यन्त्रवेदयाः। पर्याप्ते तेजांजप्यायः। पर्याप्तायांक्रमानिकपु तोषमंत्रवयार्षेद्रकर्णेगोवद्वयक्षिक्षेत्रकेविष्त्रवेशवेद्याः। द्वितीयंत्रकासासन्त्रकृतायद्यस्य चेद्रवर्षं तेजोम्प्रयानाः सम्बन्धकर्णावदेषु तद्युत्कृत्यावसम्यात्री बह्यद्वस्यक्रम्ब चतुर्वे जातवद्यस्य द्वारो

बँघते हैं। अपूर्वकरणमें शुक्त लेश्या ही होती हैं। वहाँ वक्त चारों तथा अन्तमें एक इस प्रकार पौचका बन्ध है। बाहर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्यरायमें एकका ही बन्ध है। उपझान्त २५ आदिमें नामकमेके बन्धका अभाव है। भोगभूमिमें भोगभूमियां तिर्यक्क्षवत् जानना।

देवगतिमें कहते हैं-

देवगतिमें सबनित्रकसे अपर्याप्तदशामें तीन अनुम छेश्या होती हैं। पर्योप्तदशामें तेजोछेश्याका जक्ष्य बंत होता है। पर्योप्त-अपर्याप्त वैमानिकोंमें सौपर्मयुगालके प्रथम इन्द्रक श्रेणिबद्ध और प्रकीणकीमें तेजोछेश्याका जक्ष्य अंश होता है। दूसरे इन्द्रकसे सानक्क्षार्यगल्के पहल स्टूक प्रयेत तेजोछेश्याका मध्यम अंत है। प्रसाम इन्द्रक और श्रेणीबद्धीमें तेजोछेश्याका बक्छ बंत और पद्माडेश्याका जक्ष्य अंत्र है। प्रकामगलके कार

१. निरवशेष ।

करवह यह शुक्रीहकारी वेपक्कुमिल्कर्य पद्मक्टियाक्यमिकाक्य । शतारतहत्वार करवह यह की वैक्ष-तार्रहकामकृतवरीक पद्मकेदयोक्कृष्ट शुक्रकोदमाज्यक्यां अपन्ता । जानता । जानता । पुष्पक । सातक । वार्षक । बार्यक । बार्यक । बार्यक । बार्यक । बार्यक । वार्यक 
विषु पूर्वापूर्ववैसानिककाळ्यो कस्त्रावासंगळकवल सुक पदकंगळव्युष्ठ । आवनकाळ्या- १० संगळ् रत्नप्रभावित्यवार साम्बोळमेळ् कोदिदुनिष्यत्तरेषु कस्त्रभवनंगळपुत्र । व्यंतरवासंगळ्य-संव्याप्त स्वयाप्त स

ाक्रद्रयस्थेक्तिवस्य पद्माव्यमासाः । यतारद्वयस्थैक्तिमस्यदुक्तृष्टस्यक्ष्यस्यांतो । बानतचनुष्कस्य बद्धु नवर्ष-वेयकाना नवस्वनृदिवानाभेकिस्मन्ननृत्तरक्षेणोबद्धेषु च तुक्कमध्यमात्यः सर्वाचिद्ध्यःबृत्कृष्टासः । जन्माबासास्यु वैयानिकाना निष्यिष्टराज्यां । यावनानां रस्त्रप्रायमात्रस्याचे द्वाध्यतिकस्याविकस्यक्षातिक्ष्यतानि । व्यंतप्रधानः २० संस्थातद्वीपत्रमृत्याः । जितिकाणां सुवर्धनमेतं वियंगेकिसंवालेशवास्त्रस्यानि मुक्त्या विवाद्यवास्त्रस्यावस्यावस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्यानिकस्

इन्द्रकमें लानतव युगळके दो इन्द्रकों में और अक्रयुगळके एक इन्द्रकमें पद्मछेत्रयाका मध्यम अंश है। आगरयुगळके एक इन्द्रकमें पद्मका उत्कष्ट और अक्रयुगळ वायन्य अंश है। आगतादि २२ बार स्वाफि छह इन्द्रकोंमें नो भेवेषकों और अनुत्रहोंके मेंगी न्या अनुत्रहोंके मेंगी न्या क्षित्रहों के स्वाध्य क्षित्रहों से अवश्वय क्षित्रहों से अवश्वय का उत्तरहों के मेंगी निक्त देवों के अवश्वय का स्वाध्य क्षित्रहों के स्वाध्य का स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वध्य के स्वाध्य के स्वध्य के स्वाध्य के स्वाध्य के स्वध्य 
स्वेद्याविरणतमाणि वेवायुष्यमं बस्यासंक्यातेकमानस्थितिवंवयुतमं किष्टु भूतनाणि वंदु भावन-क्रांतरिपरमळोळ् निष्टु स्ययद्यांत्रिक्यावृद्धियन्त्रुवेक व्योतिकरोळ् पुट्ने बोहसीलजीवंगळ्-स्कृत्यांत्रिक स्वातंत्रिक स्वातंत्रिक स्वातंत्रिक भागमात्रभने कर्टुपुमबु कारणमाणि "तबक्य भागोऽपरा" एवंदनु ज्योतिक रोज् तक्ष्यंत्रक्यायुक्यं पत्याद्यस्थानिक हिर्दिक स्वप्युविर्वाता अयोतिकरोजसीत्रजीवंगळपुट्टरे बुदु सिदमक्कु । मत्तामा भवनत्रयनिक स्वप्यवातिरोज् तिर्याप्-वावयभोगपूरिमकराग्र् मुनुष्पकार्क्य वेवायुष्यमं तक्षायमं किष्टु "भवनात्रिमाणी सिष्ठा" एवंदि मृत्यागि वंदी भवनत्रयनिक्यु वेवायुष्यमं तक्षायम् किष्टु "भवनात्रिमाणी सिष्ठा" एवंदि मृतरागि वंदी भवनत्रयनिक्यु त्याप्याप्तरप्तरप्तागि सिष्यावृद्धियाञ्च पंव्याविद्यानिक्यु स्वानंगळ् मृतरागि वंदी भवनत्रयनिक्यु त्याप्तर्तिक स्वातंत्रक्षायां स्वातंत्रक्षायां स्वातंत्रक्षात्रिक्यान्त्रक्ष्यान्तिक स्वातंत्रक्षायां स्वातंत्रक्षात्रिक्यान्य स्वातंत्रक्षायां स्वातंत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्य

जतः भवनत्रिकके निर्शृत्यपर्याप्तकः मिण्यादृष्टि वेव अठाईसके विना पक्चीस आदि वारका वन्य करते हैं—एकेन्द्रिय पर्याप्त सहित २५ एकेन्द्रिय पर्याप्त आदित २६, विर्वच या मुख्याति सहित २६, तिर्वच या मुख्याति सहित २५, तिर्वचाति क्यांति सहित २०। सासादन उनतीस-तीस दो-को बाँधता है। सीपर्मयुगल सन्वन्धी मिण्यावृद्धियों में सुद्ध अक्षवा विर्वच्छोक सम्बन्धी कर्मभूमार्था तिर्यच्या एक्ट पर्याप्तक आदि तो लोक्ट स्वच्याके साथ मरकर उत्पन्न होते हैं। वे निर्श्वचयार्थास अवस्था से पण्डीस, उनतीस और तीस-

मळोळ् मिन्यसहित्याक् सातास्तरं वसंस्तास्त्रपृष्टिग्वमेकरित्य सीवामंत्रस्यक्ष्य स्पृत्ति स्वाप्तिस्त्रम्य स्पृत्ति स्वाप्तिस्त्रम्य स्पृत्ति स्वाप्तिस्त्रम्य स्पृत्ति स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्तिस्त्रम्य स्वाप्तिस्तिस्तिः स्वाप्तिस्तिस्तिस्तिः स्वाप्तिस्तिस्तिः स्वाप्तिस्तिस्तिः स्वाप्तिस्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिस्तिः स्वाप्तिः स्व

8.

पितपुत नर्वावद्यति प्रकृतिस्थानमनो वेने कहदुष्य । २९ । म ।। भोनभू निकरोळ् प्रशासन्त्रकार्याः संयतस्थाळे त्रुक्तसीत् पुद्वरे दोडे जनमां जु सी सीयस्थंकस्थाय निक्वृं त्यप्यपीत्तासंयतसम्यम्वृद्धिराळासिये पुद्वरे दोडे "सीहम्म दु बाहुणी सस्था" ये दु त्रिकोकसारबोळ् अवागे पुविस्त्रिय जननित्ययं वेळस्पद्वरपुर्वारवया पद्मशुक्तकेस्या वीवाळ् मरणकालबोळ् पद्मशुक्त५ . गळः विर्हित्सि परस्थानशंक्रमणविंदं तेजोकेस्येयोळ् विरिक्तसि सुत्रराणि बंदु पुद्वयरपुर्वरितं ।
पद्मशुक्तकेस्यासंयताविष्युगुंजस्थानविंतमञ्जमपूर्वकेतरणावि शुक्तकेस्यासंयानियञ्जानित्रक
जननित्रकेसे वीवित्यत्तरकेस्योतळस्थानसपुर्वार्यः । परस्थानकेस्यासंक्रमणविंदं तेजोकेस्या
परिजृतराहोडे पुद्वयः । विदिक्त सौक्यमेंशानकरुपविभागमें ते बोडे—

#### 'उत्तरसेढीबद्धा बायव्वीसाण कोणगपद्वणा ।

### उत्तरइंबणबद्धा सेसा वक्तिकाविसिवपडिबद्धा ॥' -- त्रि. सा. ४७६ गा. ।

एंबिर्तरका उत्तरविज्ञाधिक सार्वास्त्राविष्ण सार्वास्त्राविष्ण । सानाःकृमारकत्पद्वयन नंदनेद्रकं मोदलां इ सन्तमक्षेद्रकार्यक्रिणेद्वप्रतिमानाविष्ण के लेक्ष्यासंभवधुंदाविष्ठं भोगभूनिक्वरणक्रमा कल्यद्वयनिष्णृत्ययस्यपित्रतिक जननिक्छ । शेवक्या जननेतुंद्र । जा निवृत्ययस्यपित्रतिक जननिक्छ । शेवक्य जनमेतुंद्र । जा निवृत्ययस्यपित्रतिक जन्मिक विज्ञाने विष्णा सार्वावन्य । १९ । ति । मा २० । ति ज ॥ सार्वावन्य । १९ । ति । मा २० । ति ज ॥ सार्वावन्य । १९ । ति ज । सार्वावन्य । सार्वावन्य । स्वावन्य स्वयम्ब । १९ । ति । मा २० । ति ज ॥ सार्वावन्य मान्यस्याति सन्वयमित्रतिक प्रतिक स्वयम्भविष्ण स्वयम्यक्षेत्रक स्ववन्य । १९ । ति । स्व । स्वावन्यस्यात्व । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्य । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्य । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्य । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम्ब । स्वयम । स्वयम्य । स्वयम । स्वयम । स्वयम । स्वयम । स्वयम । स्वयम । स्वयम । स्व

ते सतीर्षाः मनुष्यवितीर्षयुत्रित्रसर्कं, अतीर्षाः मनुष्यगतिनर्वावस्रतिकं, जोगमुनिरपशुक्कनेवसासयता अपि सोहम्मदुनारणो सम्मेति मरणे तेजोठेवसो प्राप्य तत्रोत्रसन्ते । असंयताविषयकुक्कनेवसा अपूर्वकरणादिश्वकः २० केवसा अपि तामेव प्राप्य तत्रोत्रसन्ते

#### उत्तरसेढीवद्धा वायव्यीसाणकोणगपक्षणाः । उत्तरहंदणिबद्धाः सेसा दक्षिणविस्तिद्धविद्धाः ॥१॥

हित सौधर्मशानविभागः । सानस्क्रमारद्वये वर्केडक्श्रेणोबद्वादिषयैतं त्रेजोकेयगस्त्रिय न भोगभूमि-जानां तत्रोर?तिः, शोषाणा स्यात् । तत्रिर्वृत्यवयाताः विध्यादृष्टितसादनाः तिर्धयमनुष्यगतियुते हे २९ ति म २५ ३० ति छ । असंग्रताः मनुष्यगतियुत्यमुष्यगतितीवयुते हे २९ म ३० म ति । उरर्यष्टकवेषु वरकादिकर्म-

होते हैं। पद्म-श्वकळेऱ्यावाले असंबतसम्बग्दुष्टी और शुक्लकेऱ्यावाले अपूर्वकरण आदि भी भरते समय तेजालेऱ्यावाले होकर ही सीधर्मयुगलमें वरदन्त होते हैं।

बत्तर दिशाके श्रेणीबद्ध और वायज्य तथा ईशान कोनेके प्रकीर्णक विमान तो बत्तरेन्द्रके अधीन होते हैं। और शेष दक्षिणेन्द्र सीधर्मके अधीन होते हैं। यह सीधर्म और 30 ईशानका विभाग है।

सानत्क्रमारयुगरुमें चन्द्र इन्द्रक श्रेणिबद्ध पर्यन्त तेजोक्षेत्रया है फिर भी वहाँ भोग-मूमिजोंकी उत्पत्ति नहीं है, श्रेष जीवोंकी उत्पत्ति है। वहाँ निकृत्यपर्याप्तक मिण्यादृष्टि और सासादन विषेख्य या मनुष्यगति सहित इनतीस जीर तीसके स्थानको बाँचने हैं। असंयत

इल्लिगे प्रस्तुतगाथासूत्रंगळ —

'णरितिरिय बेस अयदा उक्कस्सैणच्चुबीति जिग्यंचा । णर अयदबेसिमच्छा गेवेज्जंतोति गच्छंति ॥ सम्बद्धौति सुविद्धी अहत्वर्ष भोगभूमिका सम्मा । सोहस्मवर्ग मिच्छा भवणित्ये तावसा य वर्र ॥

णरितरिय देसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिगांवा । णर अयददेसिमण्डा गैवेज्अंतोत्ति गण्छति ॥५४५॥

सम्यादृष्टि मनुष्यावि सहित जनतीस और मनुष्यावि तीयँकर सहित तीसका बन्ध करते हैं। उसरके आठ कल्पोंमें जिन्होंने देवायुका बन्ध किया है ऐसे चरक आदि कमंभूमिया वियंच सनुष्य प्राह्मेश्वाक साथ जराव होते हैं। वे सिष्यादृष्टि और सासादन वियंच या २५ मनुष्यावि सहित जनतीस नीसका बन्ध करते हैं। और असंयत मनुष्यावि तिर्हित जीत का बन्ध करते हैं। आत आदेव मनुष्यावि तिर्हित जीत का बन्ध करते हैं। आतत आदि चार करन, और नी मैवेयकोंमें शुक्छडेड्या है। वहाँ सिष्यादृष्टि और सासादन सनुष्यावि सहित जनतीसका बन्ध करते हैं। तथा बहाँके असंयत और नी अनुदिश पाँच अनुत्यवासि असंयत मनुष्यावि सहित जनतीसका वार्ष करते हैं। तथा बहाँके असंयत और नी अनुदिश पाँच अनुत्यवासी असंयत मनुष्यावि सहित जनतीसका करते हैं। तथा बहाँके असंयत और नी अनुदिश पाँच अनुत्यवासी असंयत मनुष्यावि सहित जनतीस और सनुष्यावि सहित जनतीस का साथ सन्यावि सहित जनतीस और सनुष्यावि सहित जनतीस का स्व

देशवरी और असंयत मनुष्य तथा तिर्यक्क चत्कृष्ट से अच्युत स्वर्ग पर्यन्त करनन होते हैं। द्रव्यसे निर्मन्थ और भावसे असंयत, देशसंयत या मिण्यादृष्टि प्रैनेयक पर्यन्त वरपनन

80

१५

बरवा य परिवाला बम्मों तच्युव पवोत्ति जालीवा ।
ज्ञण्विस ज्ञण्नरावो नुवा च केसवपर्व जांति ।।
सोहम्मो वर वेवी सकोनवाका य विस्त्रवमारिया ।
कोर्यतियसव्यद्वा तवो चुवा चिन्तृष्ठि जांति ।।
गरितिरययवीहित अस्वातियावो य जिगम्या जीवा ।
गरितरिययवीहित सव्यत्वियावो य जिगम्या जीवा ।
गरितरिययवीहित सव्याप्ति विभयरोव्य पुस्वण्यो ।
अंतोषुहुतपुष्णा सुर्गिय सुष्यदेश ।।
आणंवतूर ज्ञयपुदिरवेण जम्मं विद्युव संपत्तं ।
वद्दूव सपरिवारं गयजम्मं जोहिला जच्या ।।
घम्मं प्रसर्तिसद्भण ज्ञाद्व स्त्रिभित्यव्यकारे ।
क्रवा जिजासियदं पृष्णं कुळांत सद्दिही ॥

सन्बद्दोति सुरिद्दी महन्बई मोगमूभिमा सम्मा । सोहम्मदुर्ग भिष्का भवणियं तावसा य वरं ॥५४६॥
भरवा य परिकाता बद्दोत्तरचुदवदीति आजीवा । अणुदिसअणुतरादो बुदा ण केसवपरं जीति ॥
सोहम्मो वरदेवी सलोगवाला य दिक्कामारिया । जोवितिय सम्बद्धा तदो बुदा णिल्वुदि जीते ॥
गरितिर्यतपरीहिंतो भवतितारा में णिगमवा भोषा । ण कृति वर्षात्र तेसद्दिससाण्या ॥
सृहस्यणग्ये देवा जायेते दिणयरोक्ष्य पृथ्वमचे । अलेगुसुहस्यण्या सुर्गिस्तुहस्तासस्चिदेदा ॥
बाणद्त्रस्वयप्रदियंश कम्मं विकृत्स तर्यत्व । स्टूल्य सारिवारं नवकम्मं ओहिणा णव्य ॥
सम्मं पसंतिदृश्य स्वृत्तिभवेयलंकारं । स्टूल सारिवारं नवकमं आहिणा णव्य ॥

२० होते हैं। सन्याद्धी सहान्नती सर्वार्थिसिद्धि पर्यन्त इत्यन्त होते हैं। भोगसूमिया सन्याद्धी सीधमयुगलमें और मिथ्यादृष्टी भवनत्रिकमें जन्म छेते हैं। बस्कृष्ट तापसी भवनित्रकमें जन्म छेते हैं। चरक और परित्राजक ब्रह्मोत्तर पर्यन्त जन्म छेते हैं। आजीवक अच्युत-पर्यन्त जन्म लेते हैं। अनुदिस अनुवरसे च्युत हुए जीव नारावण-प्रतिनारायण नहीं होते।

सीधमेदेवकी इन्द्राणी शबी, लोकपाल सहित दक्षिण दिशाके सौधर्म आदि इन्द्र, रें लोकान्तिक देव और सर्वार्धिसिद्धिके देव च्युत होनेपर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। मनुष्यगति, तियंवगति, और भवनित्रक्षे निकले हुए जीव तरेसत शलाका पुरुषोंकी पद्मीको प्राप्त नहीं करते।

मुख शय्या पर-जपपाद शय्याको प्राप्त हैंप देव ऐसे जन्म छेते हैं जैसे पूर्व दिशामें जदयाचळपर सूर्य बगता है। अन्वर्मुहुर्तमें ही जनका शरीर पूर्ण होकर सुगन्ध, शुभ स्पर्शसे ३० पित्रत्र हो जाता है।

आनन्दके वादित्र और जयकारकी व्यक्तिके सब्दसे अपने प्राप्त जन्मको जान परिवार सहित सबको वेख अवधिकानके द्वारा अपने विगन जन्मको जानता है। तब धर्मकी प्रशंसा करके सरोवरमें स्नान कर और बस्त्रामुख्यासे मृषित हो सम्बय्दुष्टी वेब जिनवेबके

34

पुरबोहिया वि निष्ठा पण्डा विषयुवर्ण पकुम्बंति । सुहासारमञ्जामा बेगा ण विवेति गावकार्यः ॥ सहपुजासु जियाणं करूलार्थेषु य पबाति कथ्यपुरा । सहप्रवादात्यः ठिया वर्गति मणि मीणिसंदिकरः ॥ . बिविष्टतवरयणभूसा वाणसुवीसीलवत्यसोम्मंगा ।

जे तेसिमेव बस्सा सुरुक्को सिद्धिक्को य ॥'—त्रि. सा. ५४५-५५४ गा. । ई सुत्रात्यंगळेल्लं सुगर्मगळ् । यिन्छ जनुर्गतिसाधारणामध्यादृष्टघावि चतुरगुंगत्यानंगळ् ।

अयबोत्तिछलेस्साओ सुहृतियलेस्सा हु देसिकरदितये । तत्तो सक्का लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्संत ॥

एंदितु मिन्धाद्ष्य गुणस्थानबोळ् बब्लेश्येगळ् सांसावनमिश्रासंयतच गळोळं बब्लेश्येगळ् तिर्यंगमुञ्चापेश्रीयवं वेशसंयत्नोळ् त्रिलेश्येगळ् शेषपुणस्थानंगळोळेल्लं मनुष्यापेश्रीयवं शुक्लः लेश्येयं गेळल्यट्टुर्विष्णु अञ्चभलेश्यानयबोळ् त्रायोवित्रस्याविषद्स्थानंगळ्ं तेश्रोलेश्येयोळ् पंचिव-शत्याविषद्स्यानंगळ्ं पद्मलेश्येयोळ् बष्टावित्रस्यावि चतुःस्थानंगळं शुक्ललेश्येयोळ् अव्यावित्रस्या-विपंचस्थानंगळ्ं निष्धादृष्टपावि सुक्षमसापरायपर्यातं यद्यानंभवंगळणुवंते पेळल्यट्टुद् ॥

तुरबोहियावि तिष्का पक्का तिणपूत्रणं पकुर्वात । तुहतायराज्ञतया देवा ण विदंति गवकालं ।।

महपूत्रात् जिणाण करकाणेन् म पत्रांति कप्पयुरा । बहामिया तत्व दिया व्यक्ति वणिगोलिवांडदकरा ।।
विविहतवरपणमूत्रा णाणकुपीशीलवरपयोग्या । ने तैसिमैव वहसा सुरुक्का विद्विक्काली या वन- अपदीति इन्हेंदसाको ग्राह्मिकेस्सा ह देविगरदियि । तत्तो नक्का केस्सा वजीगठाण कलेस्स (वा) १।।

इत्यशुभकेश्यात्रये वंदस्यानानि त्रयोविश्चतिकादीनि यद्, तैजोलेश्यायां पंदर्शितकादीनि यद्, पदाकेश्यायामष्टार्थिशतिकादीनि चत्वारि, शुक्कजेश्यायां तदादीनि पंद, सुदमसापरायांतं ययासंत्रवं ॥५४९॥

अभिवेकपूर्वक पुजन करते हैं।

जो मिध्यादृष्टि देव होते हैं वे भी अन्य देवोंके द्वारा समझाये जानेपर जिनपूजन करते हैं । मुख-सागरमें निमन्न देव बीते कालको नही जान पाते—इतना समय कैसे बीत गया यह उन्हें पता नहीं चलता ।

कलप्यासी देव जिन-भगवान्की महापूजाओंमें तथा तीथकरोंके कल्याणकमहोत्सर्वो २५ में सम्मिलित होते हैं। किन्तु अहमिन्द्र देव अपने स्थानपर रहकर ही दोनों हाथ मणिजटित शिरोसुकटसे लगाकर नमस्कार करते हैं।

जो विविध प्रकारके तपश्चरणसे भूषित हैं, झानसे पवित्र हैं, श्रीटक्ष्पी वस्त्रसे जिनके सौम्य अंग वेष्टित हैं, देवलहमा और मुक्तिलहमा उन्होंके वशमें होती हैं। अस्तु ।

चतुर्थ असंयत गुणस्थान तक छह केश्या तथा देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन ३० शभकेश्या होती हैं। बसके परचान शक्छटेश्या होती हैं। अयोगी छेश्यारहित हैंं।

ें तीन अगुभ लेक्शाओं में तेईसँ आदि छह बन्यस्थान होते हैं। तेजोछेर्यामें पचीस आदि छह बन्यस्थान होते हैं। पद्मकेर्यामें अठाईस आदि चार बन्यस्थान होते हैं। गुक्कमें अठाईस आदि पीच बन्यस्थान होते हैं। ये बन्यस्थान सुक्तसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त खबायोग्य जानना।(५४९॥

# सन्वे सन्वसमन्वे किण्हं वा उवसमन्मि खहए य । सुक्कं वा पम्मं वा वेदगसम्मच ठाणाणि ॥५५०॥

भव्यमार्गणाया वर्वीण सर्वगुणस्वानसंप्रवात् । बमव्ये कृष्णवेश्वावच्युर्गतियुतवयांवियतिकावीनि २५ वर् मिच्यादृष्टिसंबोग्येव । सम्बन्धवार्गणायापुत्रवयसायिकयोः वृक्तकेरसावरष्टाविवतिकादीनि पंत्र । वेदके पप्रवेश्यावत्तवादीनि चरवारि । सम्बन्धवं सम्बन्धारः, संवारकेकाणबीवादिवदार्थयायास्मप्रतिवतिस्प्रदान

भन्यमार्गणामें सब बन्बस्थान हैं क्यों कि क्षममें सब गुणस्थान होते हैं। अभड़यमें कृष्णलेह्याको तरह चार गति सहित तेईस आदि जह बन्यस्थान सिप्धादृष्टि सम्बन्धो हो होते हैं। सम्बन्ध मार्गणामें क्यम और खायिकमें शुक्रजेह्याको तरह अठाईस आदि । वीच विक्रमान होते हैं। तेवकमें पर्याकेखाकी तरह अठाईस आदि कार होते हैं। सम्बन्ध मावको सम्यन्ध कहते हैं। वह संसारके छेनका कारण है। जीवादि पदार्थों को यक्षां प्रिप्ति पूर्व के सदान करका लोग हो। वह सम्बन्ध कहते हैं। वह संसारके छेनका कारण है। जीवादि पदार्थों को यक्षां प्रिप्ति पूर्व के सदान करका लोग हो। वह सम्बन्धीक हो। प्राप्ति प्राप्ति के स्थान करका है। वह सम्बन्धीक हो। प्राप्ति स्थान हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धिक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धीक हो। वह सम्बन्धी

२०

दंसैमनोहक्सवणा सबगा बढमान वडमपुञ्चा य । यहमुबसम्मा तमतमगुणपहिबचना य न मर्रति ॥

ये वितु प्रयमोपश्रमसम्यनस्यकोङ्क मरणिमल्कपुर्वरितः । द्वितीयोपश्रमसम्यनस्य भनुष्य-पर्व्यामरोळं निष्कृत्यपर्व्यामदिविवरोळं संभवितुर्णः । जाविकसम्यनस्यं चतुर्गातिकपर्व्यामरोळं सम्मे य निष्कृत्यपर्व्यामरोळं भोगभूमितिर्वंगमनुष्यानिष्कृत्यपर्वामरोळं सौबामविसक्वात्विसिद्ध-पर्व्यातमाव विविवरोळमञ्जूः । वेवकसम्यनस्यं चतुर्गातिकपर्व्यामरोळं निष्कृत्यपर्व्यामरोळमञ्जू-महिळ प्रयमोपश्रमसम्यनस्यसं तप्य पर्वामरोकसम्बन्धमं बोर्डः---

> चदुगदिभिच्छो सच्नो पुञ्जो गढभवविसुद्धसागारो । पढमुवसम्मं गेव्हवि पंचमवरलद्विचरिमम्मि ॥

एँबितु नारकतिय्यंभनुष्यदेव व्यांतरो उमक्कृतिक । तिय्यंवरो उस्विकायक्येवर्धेवार्य १० संक्षित्रीयंगळेंदु पे अस्पद्दुवा संक्षित्रीयंगळो ज्ञू कत्क्यप्ययांत निक्कृत्यप्यांतरं वयव न्थेविसस्वेडि पूर्वरं अपय्यांतरो ज्ञु संपूर्विकायंगळं कळेयस्वेडि गावभक्तमा गवभक्तरो ज्ञु संविकायरं परिहरिस् सस्वेडि विशुद्धव मा विशुद्धरो ज्ञु अनाकारोपयोगरं परिहरिसस्वेडि साकारोपयोगपुक्तरूपप

नलजगभव्यजीवपरिणामविरोषः। तच्यौपशमिकं क्षामिकं वेदकमिति त्रेषा। तत्रावां प्रयमद्वितीयमेहादेषा। तत्र प्रयमं----

> दंसणमोहनलक्षणा सर्वगा श्रहमाणपदमपुरुवा य । पदम्बसम्मा तमतमगुणपश्चिकणा य ण भरीति ।।

इति चतुर्गतिःयांत्रेयेव नापयाँतेषु । द्वितीयं पर्याप्तनृत्यानिर्वृत्यययांत्रवैमानिक्योरेव । क्षायिकं मानीतारकनोपप्रानिर्वयोग्यत्तिक्योर्विष्यांत्रविष्यांत्रिक्योर्व्यात्तिक्योर्व्यात्तिक्यांत्र्यात्रविष्यांत्रिक्योर्व्यात्तिक्यांत्रिक्यांत्रविष्यायात् । वेदकं चातुर्वतिषयांत्रितिकृत्य-पर्यात्तेषु । वद तत्प्रवमं कोद्यतीयो मृङ्गोयात् ?

चतुर्गादिमिण्छो सण्णो पुण्णो गरुभज विसुद्धसागारो । पद्ममुबसम्मं नेण्हदि पंचभवरलद्भिष्वरिमम्मि ॥

भेद हैं — औपशामिक, खायिक और वेदक। औपशामिकके दो भेद हैं — प्रथम और द्वितीय। 'दर्शनमोहकी खण्णा करनेवाने, खपकत्रेणीवाने, चढ़ते अपूर्वकरणके प्रथम भागवाने, प्रथमो-पराम सम्बन्धनवाने, और सातवं नरकमें सासादन आदि गुणस्थानोंमें चढ़े जीव मरते नहीं २५ हैं।' अत: चन मेनोंमें-से प्रथमोपशम सम्यक्तव चारों गतिमें प्रयोग जीवोंमें हो होता है, अपगोग अवस्थामें नहीं होता। द्वितीयोपशम सम्यक्तव पर्याप्त मानुष्य और निर्वृत्थपर्याप्त वैमानिक देवोंमें होता है।

हायिक सम्यक्तव वर्माष्ट्रविवीके नारकी, भोगमूमिया विवैद्ध, भोगमूमि और कर्म-भूमिके मनुष्य और वैमानिक देवॉम पर्याप्त और अपयोप्त दशामें होता है। वेदक सम्यक्तव ३० चारों गतिके पर्योग्तक और निर्दृत्यपर्योग्तक जीवोके होता है। प्रथमोपश्रम सम्यक्तवको कैसा जीव महण करता है, वह कहते हैं—

१. मिस्सा बाह्यरससय इति पूर्व्यपाठः ।

> पडमुबसमिये सम्मे सेसतिये अविरवादि चलारि । तित्ययरबंधपारंभया णरा केवळिवगंते ॥

एँवितु केवलिहयणीरावीपांतबोळिब्दुं समुख्यं लोडवाभावनाप्तभाववित तीत्थवंवमं प्रारंभि-सुपुमल्लदी पम्पांप्रनारकप्रयमोपक्रमसम्प्यवृष्टियोळ् तीर्यंजुननामवेषस्थानं विरुद्धमकुमें के दोडे विरुद्धमिल्लेके वोडे नीने दंते केवलिद्धय श्रीपावोषांतबोळ् तीर्यंकरपुण्यवंचमं प्रारंभितित वेवक-२० प्रयमोपवामसम्प्यवृष्टिमनुष्यकाळ् प्राग्वद्धनरकायुण्यक्षक् सरणकाल्डोळ् निष्पात्वकर्मोदय विदं सम्प्यस्थमं केडिति धम्मवित्रयबोळ् पृष्टिकारोरपर्प्यामियाळ्वं मेलेणुं प्रयमोपवासम्प्यस्था स्वीकरिति तत्तीर्थयुत्तव्यानमं निवमवित्रयं कद्वरुप्युवरित्रं । सम्यक्ष्यप्रहणकाल्डोळ् ते।लारोप-योगयुक्तनागल्वेळकुमें व निवमनुंटप्युवरित्रिल्ल नारकर्णात्वविद्यावमं त्रे वृतीवपृष्यीवरं

इति चतुर्गीविमिध्यादृष्टिरेव, सोऽपि नासंज्ञी ततः संदर्गेब, सोऽपि न स्कब्यपर्याप्तः निर्वृत्यपर्याप्तस्य २५ ततः पूर्ण एव । सोऽपि न संमूख्तिमस्तती गर्भज उत्तपादजो वा । सोऽपि न संक्लिक्टस्ततो विज्ञाद्व एव, सोऽपि न

चारों गतिका निभ्यादृष्टि ही प्रथमोपशंस सन्यक्त्वको प्रहण करता है। वह भी असेंडी नहीं प्रहण करता। अतः संज्ञी ही प्रहण करता है। संज्ञी भी लब्ध्यपर्याप्त या निर्कृत्यपर्याप्त प्रहण नहीं करता। अतः पर्योग्तक ही महण करता है। पर्योग्तक भी सन्सूर्छन-

१. ज्ञानोषयोगः । २. तरबज्ञान-नैवागिकसम्बद्धस्वप्रति तरबज्ञोनपूर्वकमेव तवापि सम्बद्धस्वप्रकृति परोप-३५ देशामावासस्य सम्बद्धस्य व्यवदेशः तदुक्तः—िवना परोपदेवेन सम्बद्धस्यकृत्वकाने । तरबज्ञोवो निसामीः स्यासद्युतिवित्तमस्य कः ॥ इति ॥ किनाि विकावकांकादिनिसयोज्ञ्यामतः । ज्ञेयस्याधिमानदत्विव वारचतुरा मितः ॥ इत्यावारसारे ॥

₹0

वेवप्रतिवोधनगुंटणुर्विर्दं । वयवा तम्निसर्गाविधिगमाद्वा सन्यवस्वपुरव्यते एँवितु पेळस्यद्दुविस्कि निस्तामं बुद्ध स्वभावनस्कृतिधानमं बुद्धविव्योधमस्कृत्यतिक । निस्तामंवदोळस्वविध्यभुंदो मेणि-स्क्रमो सेसकानुसर्वाविध्योधमूंटरकुमप्पोवनुष्र्विध्यसम्बद्धम् स्वाप्ति स्वस्तिकानुमर्पाविद्यसम्बद्धम् स्वयम्पाविद्यसम्बद्धम् स्वयम्पत्रस्य नुददुनुम् नुस्यान्यस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयस्य तिर्व्यंवरोळ् संत्रिपंवेश्वियवर्थ्यातगन्नेवविद्युद्धसाकारीवयोगयुक्तं निम्वादृष्टिप्रचनोपशन- १० सम्बन्धस्य स्वीकरिसुत्तमप्रत्यास्यानावरणोवर्थाववं देश-संवत्यसम्बन्धस्य प्रचानवरणोवर्थाववं देश-संवत्यसम्बन्धस्य प्रचानवर्षायतः देवनातियुताख्याविद्यात्वर्षायान्त्रम्यानानों-वने कट्टकः । २८ । दे ॥ मनुष्यतियोळं प्रथमोपशनसम्बन्धसम्बन्धस्योऽः -

> बत्तारि वि छेताई आउगवंषेण होइ सम्मत्तं । अणुववसहम्बदाई ण लहडु वैवाउगं मोत्तं ॥

एंबितु मनुष्यचगळ् नाल्कुं गातगळ्गे बढायुष्यराबोडं सम्यवस्यमं स्वोकरिसुबकः। तत्रापि वैवायुष्यमस्त्रवितरायुस्त्रितयं सत्ययुळ्ळ जीवनोळ् जयुक्तसमृत्रवरंगळ्गयः । एंबितु बतुर्गाति-बढायुष्ययमस्त्रायुष्यचगळुमप्य विद्युद्धसाकारोपयोगयुक्तमिष्यादृष्टिजोवंगळ् सप्तप्रकृतिगळनुषश-मिसि जत्रशयाव्यान-प्रयाक्यानावरणसंग्वलन-देशवातिस्यहंकोवयेगीळ्डमसंग्रतनु वेदार्थयतनुम-

अनाकारोपयोगस्ततः साकारोपयोग एव, सोऽपि-

कतारि वि खेताई अ(उगबंधेण होई सम्मलं । अणुवदमहम्बदाई ण स्टह्न देवासमं मीरतं ॥

इत्यबद्धायुक्तो बद्धायुक्तो वा, सोऽपि सादिरनादिवाँ । तत्र सादियदि सम्यवस्वमिश्रप्रकृतिसरनस्तवा ससप्रकृतीः तदसन्दन्दतवा सोऽप्यनादिरपि निध्यास्वानंतानुवंबिनः पंचैव व्ययोगभमविद्युद्धिदेशनाग्रायोग्यता-

जन्मवाल प्रहण नहीं करता। अतः गर्भज या उपपाद जन्मवाला होना चाहिए। वह भी २५ संक्लेशी न हो, अतः विशुद्ध परिणामी होना चाहिए। वह भी दर्शनोपयोग अवस्थामें न हो, ज्ञानोपयोगकी अवस्थामें हो। कहा है—

'पूर्वमें चारों गतिकी आयू बाँधी हो फिर भी सम्यवस्य हो सकता है। किन्तु अणु-व्रत और महाव्रत देवायको छोड़ अन्य आयुका बन्ध जिसके हुआ है उसके नहीं होते।'

इस वन्ननसे वह बद्धापृष्क हो या अबद्धायुष्क हो, साहि सिध्यादृष्टि हो या अनादि ३० सिध्यादृष्टि हो। यदि वह सादि सिध्यादृष्टि है और उसके सम्यक्तवमोहनीय और सिश्र-मोहनीयका सस्व है तो उसके तीन दर्शनमोह और चार अनन्तानुबन्धी ये सात प्रकृतियों है। प्रमत्त्रभत्तर व्यक्ष्मण्यरिक असंयत्वेशसंयत्वप्रसत्त संयत्वर विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवा

इगिवीसमोहखवणुवसमणणिमिसाणि तिकरणाणि तर्हि । पढमं अधापवतं करणं तु करेढि अयमतो ।।

करणकृतिवर्षारेणावैः प्रशस्तोषक्षमनिवन्नानेन युवपदेवीपदासम्यातं मूत्र्तंकालं प्रवसीपदाससम्परूच स्वीकृतंन् करिचदास्यास्थानकषायोदयादेक वस्त्वारिखद्दुरितवंथं निवारयल्यंवतः, कविचत्रस्याव्यानकषायोदयादेक-दृष् पंचालद्वस्त्रयपाकुर्वनं नेससंयतः, कविचत्रसञ्चलनोदयादेकषाद्वेशयं निराकुर्वकप्रसम्पर्वतदो वा स्यात् । तांऽप्रमतः प्रमत्ताप्रमत्तरदावृत्तिवंश्वतत्वस्त्रयाणि करोति । तस्त्रस्यस्त्रपाकुर्ववस्त्रपाद्वगुणकंक्षमणेन तत्त्ररियाणेन गंत्रेण कोडववनिम्यालद्वर्यं विचा करोति । तत्र नारकस्त्रया वसंयत एव मूत्र्या चमारिवदं नवस्त्रित्वदे नवस्त्रितिवादिद्यं बच्नाति २९ म २० म तो । वोवप्रवीषु मनुष्यगतिनवर्ववातिकमिव । नव्यविद्यादिवातिस्ययस्वंयारम्या

जीर यदि सन्यक्त्वसोहनीय सिम्मोहनीयका सत्त्व नहीं है तो पाँच प्रकृतियाँ हैं। अनादि-२० सिध्यादृष्टिके भी पाँच ही प्रकृतियाँ होती हैं। इन प्रकृतियोंको क्षयोपशम, विगुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणळिवरूप परिणामोंके द्वारा प्रश्लोपश्चम चिश्रानसे एक साथ उपश्रमाकर अन्तपृष्ट्व काळके लिए प्रथमीपशम सम्यक्तको उत्तर्भक कोई जीव अगरवाख्यान कवायके उत्तर्थ होसे इंकताळीत पाप प्रकृतियोंके क्यको रोकता हुआ असंयत सम्यग्दृष्टी होता है। अथवा कोई जीव प्रत्याख्यान कपायके व्ययसे इकावन प्रकृतियोंके क्यको रोकता हुआ अप्रमत्त स्वात है। कोई संव्यक्तके उद्यसे इकावन प्रकृतियोंके बन्धको रोकता हुआ अप्रमत संवत होता है। बाई संव्यक्तके उत्तरसे इकाव प्रश्लियोंके बन्धको रोकता हुआ अप्रमत्त संवत होता है। वह अप्रमत्त संस्थात ह्वार वार अप्रमत्त से प्रमत्त और प्रमत्तसे अप्रमत्ते अप्रमत्त संवत होता है। उस प्रयमोपश्चम सम्यक्तके प्रदेश समयसे गुण-संक्रमणके द्वारा उस सम्यक्तक परिणामसे सिध्यात्वके द्वव्यको तीन क्य करता है। जैसे चाकीसे दळनेपर कोदोंके तीन क्य हो जाते हैं।

. नारकी तो असंयत ही रहकर वर्मा आदि तीन नरकोंमें बनतीस और तीसका बन्ध करता है। शेप नरकोंमें सनुष्याति सहित बनतीसका बन्ध होता है।

शंका—आगममें कहा है कि अविरत आदि चार गुणस्थानवाले मनुष्य ही केवस्री

गुडशंडशक्करामृत—विषहालाहुलक्कियं निवकां वीर्रगळ सद्शक्यंतु ।

9.

एविंतु एकविस्तिचारिजनोहोपरामननिमित्तमापि वेदकसम्बानृष्टियप् महात्रत्यप्रमत्त-संयतं मृतं करणप्रवपरिचार्भविदं सप्तप्रकृतिगळनुगश्चमिति द्वितीयोपरामसम्बन्धस्यस्वीकारमं मावि विक्रकर्मतम्ब्रीहृतं प्रमितमप्य तद्वितीयोपरामसम्बन्धकानप्रथमसम्बद्धतु वेदगतियुताष्टा-विक्रास्याविच्युःस्वानंगळं कटुदुर्ग्। २८।वै। २९।वे ति। २०।वे ता। ११।वे जा तो।

णरा के बिल्डुपंति इत्युक्तं तथा नारकेषु तर्युक्तस्थानं कसं बण्णाति ? तस्र । प्रायद्वनरकायुगं प्रयमोगयान-सम्यवस्य वेदकसम्यवस्य वा प्रारवस्यीपंत्रधानां निष्णादृष्टिस्वेन मृत्या तृत्वीयपृष्ण्यंतं गतानां वादीरपर्याप्तेकस्यरि प्राप्ततस्यतस्यस्यानां तृद्वकस्यावस्यंत्रावात् । तत्याप्ती कतृ त्वकारिययोगेन वास्यं तत्र व कम्यं कंगवे ? त्व त्वप्त, तृतीयपृष्णयंतं वेदमतियोवधनानिस्याद्वा तत्रापि तस्यंत्रवात् । तिह्नं निवर्णयाविष्यां स्थान् वा ? यदि १९५ स्यानदा तदस्यविष्यमञ्जयेन । यदि न स्यानवात्वावस्यत्वरद्वातं त्वस्यावस्यकं तिह्ना वास्य निवर्णयानिस्यत्वस्य स्थान्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य कके निकट तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करते हैं, तब नरकमें तीर्थंकरसहित स्थानका बन्ध कैसे सम्भव है ?

समाधान—जिस मनुष्यके पूर्वमें नरकायुका बन्य हुआ, पीछे प्रथमोपन्नम सम्यवस्य अथवा वेदक सम्यवस्वमें तीर्यंकरके बन्धका प्रारम्भ करे तो मरते समय मिष्यादृष्टि होकर तीसरे नरक तक जाता है वहाँ ज़रीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर होनों सम्यवस्वॉमेंन्से एक सम्यवस्य प्राप्त करके तीर्यंकरका भी बन्य करने खगता है।

शंका—सम्यक्ष्वकी प्राप्तिके लिए साकारोपयोग होना चाहिए। वह वहाँ कैसे २५ होता है ?

समाधान-जीसरी पृथ्वी पर्यन्त देवोंके सम्बोधनेसे अथवा सहज्ज स्वभावसे साकारो-पर्योग होता है।

शंका—निसर्गज सम्यग्दर्शनमें पदार्थोंका झान होता है या नहीं ? यदि होता है तो वह भी अधिगमज ही हुआ। यदि पदार्थोंका ज्ञान नहीं है तो तत्वींके झानके बिना अद्वान कैसा ? ३०

समाधान—निसर्गज और अधिगमज सन्यग्दशनमें अन्तरंग कारण दर्शनमोहका चपशम, खय, खयोपशम समान है। उसके होते द्वप जहाँ आचार्यादिक उपदेशसे तत्त्वज्ञान होता है वह अधिगमज है और जहाँ उसके बिना तत्त्वज्ञान होता है वह निसर्गज है। यह इन दोनोंमें भेद है।

बध्नाति । मनुष्यस्तदा असंयतः वैद्याभेयतः प्रमत्तवः तदादिद्यं । अस्मिन् सम्यवस्तेऽपि तीर्थबंषप्रारंभात् । १५ अप्रमत्तव्यवानि नव्यारि २८ वे २९ ते तो २० वे आ ११ वे ब्रा ती । वेवस्तदा असंयत एव भूत्या जरामवेवकावासाः मनुष्यातिनवर्षवातिकमेव न तीर्थयुतं प्रायक्षत्रीवर्षस्यः बढदेवायुक्कवर्षवायुव्यवस्यापे सम्यवस्याप्रकर्णायायाः । तद्वितीयोपश्चामसम्यवः वेदस्यस्यापृष्ठप्रमत्त एव करणत्रयपरिणामैः सप्तप्रकृतीयप्रमान्य गृह्याति । तत्कालातमृहृतप्रयमसयमे देवसय्यापृष्ठीवर्षानि च्यारि क्यार्ति । अयं चोषयासभिणमारोङ् करणत्रयं कुर्वस्रयः मनुष्करणं सातिवयाप्रमत्त एव करोति । तत्र प्रतिवस्यम्भत्वगृत्ववयुद्ध सातावि

यह द्वितीयोपराम सम्यग्वृष्टी उपराम श्रेणिपर आरोहण करनेके लिए तीन करण करता

वह प्रथमोपशम सम्बन्ध्यी यहि तिवैक्ष है तो असंयत या देशसंयत होकर देवगित सिहित अठाईसका बन्ध करता है। यहि मतुष्य है तो असंयत, देशसंयत या प्रमत्त होकर देवगित सिहत अठाईसका या देवगित तीर्थसहित बनतीसका बन्ध करता है। इस सम्बन्धकार्य भी तीर्थकरके बन्धका प्रारम्भ होता है। यहि अप्रमत्त है तो अठाईस, बनतीस, विसेत, इकतीस चारका बन्ध करता है।

१५ प्रथमोपश्रम सम्यवस्वो देव असयत ही होता है और वह वपरिसम वेयक पर्यन्त ही होता है। वह महाव्याति सहित वनतीसको ही बाँचता है, तीर्थंकर सहित तीसको नहीं, वर्षोंकि जिसने देवायुका बन्ध करके तीर्थंकरका बन्ध प्रारम्भ किया है जीसे वह सम्यवस्वसे च्युत नहीं होता वेसे ही जिसने देवायुका बन्ध मारम्भ करके हेवायुका बन्ध करतेपर सरते समय सम्यवस्व चे ज्युत नहीं होता। और सम्यवस्व के ज्युत नहीं होता। और सम्यवस्व के ज्युत नहीं होता। और देव

हितीयोप्रश्नम सम्यक्तव वेदक सम्याकृष्टी अप्रमत्तके ही तीन करणकर परिणामीके हारा सार्वी पक्रतियोंका व्यवस्म होनेपर होता है। उसका काल अन्तर्भुहृते है। उसके प्रथम समयमें देवगति सहित अठाईस आदि चारका बन्ध होता है।

सम्बर्गितिहिद्यार्थ्यतं यथासंभवसारिं निष्क्ष्र्त्यपम्पाप्तिविश्वासंस्तरस्यावृष्टिकळारि सनुष्यसित-युत नर्वावशत्याविहित्यानंगळं कददुवर । २९ । म २० । म तो ॥ इत्लियु मयोपसासस्यक्त्यकोळ् एक्तिवारस्कृतिस्यानसस्यसुञ्क्ळ प्रमस्तयंतनोळ् निष्यात्वकर्मोवयन्तिल्ले । तीत्यंकरसस्यमुमा-हारकसरयपुतृक्ळ प्रमस्तवेशसंयतासंयतरोळनंतानुवंशिकवायोवयन्तिल्लं । तीत्यंसरव गुळ्ळरोळ निश्चप्रकृत्युवयन्त्रिल्ले होडे :—

तित्वाहारं जुगवं सव्वं तित्वं ण मिक्छमावितिये।

तं सत्तकस्मियाणं तत्गुणठाणं ण संभवद् ॥-गी. क. ३३३ गा.

एंबितु निषेषिसत्पट्डबप्रुवरिंदं । कायिकसम्यक्त्वग्रहणकालवोळु सामग्रीविशेषमुंटवानुवें-

प्रयस्त्रप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धया बतुःस्वानानुभागवंषं बसाताचप्रयस्त्रप्रकृतीनां प्रतिसमयमनंतगुणहान्या १० द्विस्वानानुभागवंषं स्वितिबंबायतःणं च हुर्वसपूर्वकरणगुणस्वानं गतः। तत्प्रयससमयादायस्रमागं तान्येव बस्वारि वष्नन् सन्त्रममागेऽनिवृत्तिकरणे सुरुमसायराये बैककमेव बस्नाति ।

चवकांतरूपाये का तक्ष्यरमसमयं नामकर्यावन्त्रम् क्रमेणावतरम् प्राव्यव्यक्तम् अप्रमत्तागुणस्थानं गतः । प्रमत्ताप्रमत्त्वराण्तिसहस्राणि कुर्वेन् संवेन्द्रशयकोन प्रत्याक्यानावरणोदयाहेशसंबतो मृत्या पुनः अप्रत्यास्थाना-वरणोदयादसंयतो भूत्वा च प्रमत्तोक्ते द्वे बन्नाति व्रय्यवावसंयतात्वशुणस्थानः स्यात् । स च बद्धवेवायुक्त १५

हुआ सातिसय अप्रमत्त अवस्थामें ही अवःकरण करता है। वहाँ प्रतिसमय अनन्तगुण विश्व विको करता हुआ साता आहि प्रसस्त प्रकृतियोंका गुक, खण्ड, सर्करा, अञ्चतरूप चार प्रकारके अनुमानवन्यको प्रतिसमय अनन्तगुणा बहाता है और असाता आहि अप्रसस्त प्रकृतियोंके अनुमान वन्यको प्रतिसमय चन्ति हुए नीम और कांजीरूप दो प्रकृतका चींचता है। तथा सब प्रकृतियोंके स्थितिवन्यको चटाता हुआ अपूर्वकरण गुणस्वानको प्राप्त होता २० है। अपूर्वकरण गुणस्वानको प्राप्त होता २० है। अपूर्वकरण गुणस्वानको प्राप्त होता २० है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लगाकर छठा भाग पर्यन्त चन्ही चार स्थानोंको बीचता है। सात्वे भागमें, अनिष्ठिकरणमें और सुक्षमसाम्परायमें एक प्रकृतिक बन्धस्थानको वांचता है। अपूर्वकरणको अप्रस्तानको वांचता है।

जरहान्तकषाय गुणस्थानमें अन्तिम समय पर्यन्त नामकमको नहीं बांघता। क्रमसे जनरते हुए पहंछे की तरह नामकमंके बन्यस्थानोंका बन्य करते हुए अप्रमत्त गुणस्थानको २५ प्राप्त होता है। फिर अप्रमत्तसे प्रमत्तमें और प्रमत्तसे अप्रमत्तमें हजारों बार आवागमन करता हुआ मेंक्शेवका प्रमत्तमें प्रस्थानावरणके वदयसे देशसंयत होकर पुनः अप्रत्था-करता हुआ देशके प्रस्थान प्रम्यान करता है। इस प्रमत्ना तरणके वदयसे अध्यत होकर प्रमत्त्रकों तरह हो स्थानोंका बन्य करता है। इस प्रकार दितीयोपन्नम सम्यवस्त्रमें असंयत आदि आठ गुणस्थान होते हैं। इसने यदि पूर्वमें

१. एकविशस्त्रकृतिस्थानसत्यमुद्ध्य प्रमत्ते निष्यात्वोदयदि मिध्यादृष्टिगुणस्थानप्राप्तियायदेवृत्यं । येके - ३० दो वे तीत्यंतरकार्ये प्रायद्वनरकायुक्यंग्यस्थ निष्यादृष्टिगुणस्थानप्राप्तियिक्ष्यः । बद्धनरकापुक्यंग्यस्थ क्षप्रमत्त्रनुणस्थानप्राप्तियु वृद्धियोद्धे ''क्तारि क्षप्रमत्त्रनुणस्थानप्राप्तियु वृद्धियोद्धे ''क्तारि वि खेताई क्षाउयस्थेण होइ सम्प्रतः । अणुवदसह्व्यदाई ण कह्य देवावयं मोतः ।'' एंबायमद्यमन् पृटिणुदि । निष्यात्वोदयदिवानंत्रानृविकवायोदयो नास्ति । सासायनुणस्थानप्राप्तिप्रतिक्षित्यर्थः ॥

वंसयमोहरकावना पहुत्रपो कन्तभूमिजो मगुजो। रित्रस्वरपतसमूजे वेमारिव्युवरेकजीयुके।। किनुवरपती रहाणे विभाग सोगावनीयु घम्मे य। कवकरणिकजो बहुसु वि गवीसु उपपञ्जवे जन्हा।।—क्रान्यः ११०–११९ गाः

पंचित्ते सामग्रीवशेषगुत्रमध्योपक मनुष्यासंयतदेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तवनुरगुंगस्थानवित्तपळु गुंतसमेतानुविक्वायमं विसंयोजियुवारिक उदयाविकवाद्यमं विसंयोजियुवारिक उदयाविकवाद्यमं विसंयोजियुत्तरिक्वायमं विसंयोजियुत्तरिक्वायम् विसंयोजियुत्तं । इत्याविकवाद्यमं विसंयोजियुत्तं । इत्याविकवाद्यमं विसंयोजियुत्तं । इत्याविकवाद्यमं विसंयोजियुत्तं । इत्याविकवाद्यमं विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम्य विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम् विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम् विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्य विकाययम्

मारोहणेऽपूर्वकरणप्रधममागादन्यनायवरणे सर्वन क्वनिष्यदि भ्रियते तदा बैमानिकेषु यथार्थमयं निर्वृद्धवयन्ति भुत्वा मनुष्यानित्रविद्यतिकादिद्वयं बम्मानि २९ म ३० म तो । उमयोगसम्बन्ध्यत्वदं एकविद्यातकरूपमत्ते निष्यात्वं तीर्यद्यव्यक्षित्रकार्यस्यवातिययेनंतान्वंथी तीर्यक्त्यं मन्त्रे च नोदेति, तत्तरहम्मसम्बन्धानां १५ तत्तर्याण्यासस्य संभवासाताः ।

> दसगमोहम्खदणापटुवतो कम्मभूमिजो मणुको। तित्ययरपादमूले केवलिसुदकेवलीमुले।। णिटठवगो तटठाणे विमाणमोगावणीस वम्मे य । कदकरणिजजो चदस वि गदीस उप्पजने जम्हा।।

देवायका बन्ध किया है तो वह चढ़ते अपूर्वकरणके प्रथम साग विना अन्यत्र और चतरते सर्वत्र यदि कही मरण करता है तो यथासम्भव वैमानिक देव होता है। वहाँ निर्वृत्यपर्याप्त

२० अवस्थामें मनुष्यगति सहित उनतीस और तीसका बन्ध करता है।

दोनों द्दी प्रकारके उपशम सन्यक्त्वमें इक्तीस प्रकृतिका नासकर्मके वन्यस्थानका सत्त्वाला प्रमत्तपुणस्थानवर्ती प्रमत्तसे मिध्यात्वमें नहीं आता। तीर्धंकर और आहारककी सत्तावाले असंपत आदि तीर्में अन्तरातुवन्धीका उदय नहीं होता। अतः वे उन गुणस्थानों- से च्युत होकर सासादनमें नहीं आते। तथा तीर्थंकरके सत्त्वमें सिश्र मोह्नीयका उदय २५ नहीं होता। अतः वह तीसरे गुणस्थानमें नहीं आता। क्योंकि उस उस कमकी सत्तावाले जीवोंके वह वह गुणस्थान नहीं होता।

विशेषार्थ — एक जीवके तीर्थंकर और आहारकका सत्त्व होनेपर मिध्यादृष्टि गुण-स्थान नहीं होता। आहारकका सत्त्व होते सासादन गुणस्थान नहीं होता और तीर्थंकरका

सत्त्व होते मिलगुणस्थान नहीं होता।

अब सायिक सम्यक्त्वमें कहते हैं। यहां प्रासंगिक कहते हैं---

"राजनभोहको क्षपणाका प्रारम्भ तो कर्मभूमिया मतुच्य तीर्थंकर केवळी या अत-केवळीके पादम्यूक्में करता है। और निष्ठापक वहीं, या वैमानिक देवोमें या भोगभूमियें वा अथम नरकमें होना है क्योंकि कृतकृत्य वेदक सम्बयदृष्टी चारों गतिमें जन्म लेता है।।" वहीं कहते हैं —

ŧ.

३५ १. प्रारंभक इत्वर्धः।

हिस्यानानुभागवंथमं शुभाशुभकन्यंथळये स्थितिवंधायसरकां प्रवित्तस्तस्तमः प्रवृत्तस्तरण-परिणातियं मीरि तवनंतरसमयवोळपूर्वकरण-परिणात्म-परिणातरागियुमा नात्स् मायव्यक्तमळ्वेरसु गुण्येणपिगुणसंक्रमस्थितकांडकपातानुभागकांडकपातंथ्युमं प्रविवासस्य व्यक्तम्यळ्वेरसु गुण्येणपिगुणसंक्रमस्थितकांडकपातानुभागकांडकपातंथ्युमं प्रविवासस्य विद्यास्य स्वास्य 
सामप्रीविशेषसे विशिष्ट वेदक सम्यग्दृष्टी कसंबत आदि चार गुणस्थानोंमैं-से किसीमें तीन करण करता है । अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे छेकर पूर्वोक्त चार आवश्यक करता है—विशुद्धताका बढ़ाना, साता आदि प्रशस्य प्रकृतियोंका अनुभागवन्य चाराना, सब प्रकृतियोंका अनुभागवन्य चाराना, सब प्रकृतियोंका सियति-वन्य घटाना, आद अप्रशस्य प्रकृतियोंका अनुभागवन्य चाराना। अधःप्रशुक्तको पूर्ण करके अनन्तर समयमें अपूर्वकरणको करता है। वहीं पूर्वोक्त चार आवश्यकोंके साथ प्रतिसमय जो प्रयमोगराम सम्यवस्य की करतिसों, देशसंयतमें, वा सकळसंयतमें असंस्थातगृषा।असंस्थातगृषा गुणकं जीरू प्रवृत्तकरण और अनिवृत्तिकरणके काळसं यहाँ गुणकंणो आयामका काळ कुळ अविक है तथापि सकळसंयमके गुणकंणोके काळसे संस्थातगृषा हीन है। गळिताबशेष चस गुणकंणोके काळसे वस अपकर्षण किये हुए हळ्ळाचे देता है।

बिझेबार्थ—सत्तारूप मोहनीय कर्मके परमाणुक्षोमें जितने अनन्तानुबन्धीके परमाणु हैं, जनमें से पूर्वाक गुणकेणीमें देनेके लिए अपकर्षण करके जितने परमाणु पृथक किये, बतने परमाणु पुर्वोक्क गुणकेणी कालके जितने समय हों, चनमें प्रतिसमय असंख्यात-असंख्यात गुणे होकर निजेरारूप परिणव करता है।

अनन्तानुबन्धीमें गुणसंक्रम होनेसे पूर्वसे असंख्यात गुणे संक्रम द्रव्यको संक्रमाता है। अर्थोत् अनन्तानुबन्धीके द्रव्यको अन्य कषायरूप परिणमाता है।

असंज्ञिजीविमध्यास्यक्रमंबके स्थितियनिष्टुप्रमाणमं सा १००० माळ्वनप्रवर्षे तप्रसमितमक्कुमं बृदस्य ।।

परिणासमं मोरि तदनंतरत्वयवोळिनिवृत्तिकरवपरिणासमं पोद्धिं तत्त्रयमसमयं मोबल्गों हु क्रिय-माणविज्ञेवपुंटबाउर्व बोर्ड :---

> अणिबहुरे अञ्चार् अणस्य सतारि होति पव्याणि । सावरलक्ष्मपृथसं पत्सं दुराविहाट उच्छिट्टं ॥—सम्बर्भः ११३ गा.

सनिवृत्तिकरणप्रथमसम्बद्धाकनंतातुर्वेषियाको स्थितिसस्यं सागरीयमध्य पृथस्थमवर्षु । स्थितिकाडकायायाममुं स्थित्यनुसारमप्यूदारिद पृथ्वेमं नोडलु संस्थातगुणहोनमाणियं यस्यासंस्थातिक भ्रममाणि कविसस्पद्धपुर्गिनस्य स्थितिकाडकंगळिनवृत्तिकरणदोज् संस्थातबहुभागकालं पोग्तं विरुक्तेकभागावकोषमादागळ् संस्थातसहस्रंगळप्युववर्षितं कृति स्थितिसस्यमस्तिजीवस्थितिकंच समानमय्य सागरीयमसहस्राप्तितमनकुमस्लिवं भेलेषु पस्यसंस्थातिकभागमात्रायामस्यितिकाडक-

१० संख्यातगुणायामानि संख्यातसङ्खाणि स्वितिकांडकानि चातवन् तार्वति स्वितिवंबायसरणानि कुर्वन् एकैकस्मिन् स्वितिकांडकवातकाले पूर्वतोऽनंतगुणायामानि तार्वर्यनुभागकांडकानि चातवंदवापूर्वकरणं नीस्वानंतरसमयेऽ-निवित्तकरणं गण्णित ।

> अणियट्टे अद्वाए अणस्त चतारि होति पव्वाणि । सायरलक्सपुषरतं पल्लं दूराविकट्टिडिक्डिट्टं ।।

१५ वटश्यसमयेजनानुबंधिको स्थितिनस्यं सामरोधमलक्षप्यस्त्यात्रे । तत उपरि तस्कालसंस्थातकङ्गाने गत्ते प्रत्यस्थातेकमामायानैः संस्थातकङ्गानिस्यात्रेकमामायानैः संस्थातकङ्गानिस्यात्रेकमामायानैः संस्थातकङ्गानिस्यात्रेकमामायानैः । तत उपरि तसामास्यात्रेकमायाने । तत उपरि तसामास्यात्रेकम् स्तिक्षात्रेक्षम् वस्तिक्ष्यस्य संस्थातिक्षम् । तत उपरि तदामास्यात्रेक्षम् स्तिक्षित्रं स्थितिकस्यमं पंचावस्यात्रेपममात्रं । तत उपरि तदामास्यात्रेस्यात्रेम् स्तिक्ष्यस्य संस्थात्रेम् । तत उपरि तदामास्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेक्ष्यात्रे । तत उपरि तदामास्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेक्ष्यात्रेस्य स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेक्ष्यात्रेस्य स्थात्रेक्ष्यात्रेष्ट । तत्र प्यात्रेष्ट तदामास्यात्रेष्ट स्तिक्ष्यस्य संस्यात्रेक्ष्यात्रेष्ट । तत्र प्यात्रेष्ट तदामास्यात्रेष्ट स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्ययं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स

२० पूर्वसे असंख्यातगुणे आयाम—समयोंका प्रमाण—को छेकर संख्यात हजार स्थिति काण्डकोंका पात करता है अर्थात् जो पूर्वमें कमोंकी स्थिति सत्तामें थी उसको घटाता है। उतने ही नये कमोंकी स्थितिवन्यका जयसर्ण करता है—स्थितिवन्यको घटाता है। एक-एक स्थितिकाण्डकके बात करनेके काडमें पूर्व से अनन्तगणे अनुभागके अधिभाग प्रतिच्छेदादि कर अयामको लिये अनुभागकाण्डकों का नाश करता है। ऐसा करते हुए अपूर्वकरणको पूर्ण २५ करता है। उसके अनन्तर समयमें अतिचित्रण करता है।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धंका स्थितिसन्त या सत्वरूप स्थिति पृथवन लाख सागर प्रमाण है। उसके उपर- उस अनिवृत्तिकरणके कालमें संस्थातका भाग देकर, एक भाग तिना शेष बहुआग प्रमाण काल वीतनेपर- प्रश्नके संस्थातक भाग प्रमाण एक-एक काण्डक- एक-एक बार इतनी स्थिति घटाना, ऐसे संस्थात हुआर स्थितिक काण्डकों के के द्वारा एक इजार स्थान प्रमाण स्थिति रहती हैं जो असक्रीके स्थितिकन्य जितनी हैं। उसके उपर उतने ही प्रमाण उतने ही काण्डकों हारा चौड़न्द्रियके वन्यके समान सौ सागर-की स्थिति रहती हैं। उससे उपर उतने ही प्रमाणवाले उतने ही काण्डकों द्वारा तेड़न्द्रियके स्थान स्थान प्रमाण सागरकी स्थिति रहती है। उसके उपर उतने ही अपाणवाले उतने ही असाम प्रमाण सागरकी स्थिति रहती है। उसके उपर उतने ही असाम प्रमाणकाले उतने ही असाम प्रमाणकाले उतने ही आयापकों स्थिति रहती है। उसके उपर उतने ही आयापकों स्थिति रहती है। उसके उपर उतने ही आयापकों स्थिति रहती है। उसके उपर उतने ही आयापकों स्थिति रहती है।

सहस्रंगीलवं कृदि चतुरिद्रियजीवस्थितिवंधसमानग्रतसागरीयमस्थितसस्यमक्त्रमल्सवं मेरुयं पत्वासंख्यातैकभागायामस्थितिकांडक सहस्रायामंगीळबं कृंदित्रीद्वियलीवस्थितिबंध समान पंचातत सागरोपमप्रमितस्थितिसस्बमक्कुमहिलवं गेलेयुं पत्थासंस्थातैकभागायामस्थितिकांबकसदस्यंगितकं कंबि द्वीद्रियजीवस्थितिवंयसमानपंचीवश्चतिसागरोयमस्थितिसत्वमनकुमरिकवं मेळं यं वस्यासंख्या-तैकभागायामस्थितिकांडकसहस्र गेळिडं कृंवि एकेंद्रियकीवस्थितितंत्रतालेकसमारोपक-स्यितिसत्वमक्कुमल्लिबं मेलेयं तावन्मा त्रायाम संस्थातसहस्र स्थितिकां डकंगळिं परयप्रमितस्थितिसरवमक्कृमी द्वितीय गर्व्वपस्यप्रभितस्थितिसरविद्वं भागमात्रदुरापकुष्टिस्थितिपर्यंतं पल्यासंख्यातबद्वभागायामस्मिति कांडकसहस्रंगळिवं दुरापकृष्टि ततीयपर्व्व स्थिति नितपत्यासंस्थातैक भागमात्र स्थितिसत्य नक्कर्मील्ल दं मेल उच्छिष्टावलिपदर्वंतं पल्यासंख्यातबह्र मागायामस्वितिकां डकंगळ संख्यातसहस्रंगळिवं कृति १० अनंतानुत्रं विस्थितसः बमाव लिप्रमितमक्कृमिद् च्छिष्टाव लिये 'बूद क्कृमिदक्के

तत जपि तरायामैस्तायद्भिरतेहींनं परयमात्रं । ( बत उपि परयमात्रं ) अत उपि परयामैस्वायद्भगागाया-मैस्तायद्भीमस्त्रीहोनं द्रराकृष्टिसंत्रं परयामेस्यातैक्यापमात्रं । तत उपयेतवायामैस्तायद्भिर्मुण्ड्राविक्यंसमाय-विमात्रं । एताविस्थतावर्वाराष्ट्राया दिसयोजनोपरामनक्षरणाक्रिया नेतीयपुण्डिष्टायांक्यामा । ते नियेकाः सायक्रि-काले परस्कृतिक्षेण भूरवा गर्लीत स्त्येतं तच्युत्कतं तच्यरसमये वर्षं विसंयोजितं द्वादशक्षायनवनोक्यायक्यं १५ नीतं ।

> अंतो मुहुत्तकालं विस्समिय पुणोषि तिकरणं करिय। अणयट्टीए मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण णासेई॥

त्तदनंतरमंतर्मृत्तै विश्वन्यानंतानृदंशिवतुषकं विसंयोज्यातर्मृतृत्तीनंतरं करणत्रमं क्रस्वानिवृत्तिकरणकाले संख्यातबहुत्रागे गते सेर्पकमागे मिध्यात्वं ततः सम्यमिष्यात्वं ततः सम्यक्षत्रकृति च क्रमेण अपयति, वर्शन- २०

एक सागरको स्थिति रहती है। उसके ऊपर उतने ही आयामको छिये जतने ही काण्डकोंके घटानेपर पल्यम्रमाण स्थिति रहती है। उसके ऊपर पल्यके असंस्थात वें भागमें से एक भाग विना बहुभाग प्रसाण आयामको छिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा स्थितिको घटानेपर पल्यके असंस्थातवें भागमें प्रताण स्थित रहती है उसे दूरापकृष्टि कहते हैं। उसके उपर उतने हो आयामको छिये उतने ही काण्डकोंके द्वारा आवछी प्रमाण स्थिति रहती है। उसे हो उच्हिंदा अले कहते हैं; क्योंकि उतनी स्थिति होष रहनेगर विसंयोजन या उपरामन या खपणा किया नहीं हो सकती। ये रोच रहे आवछीकालके निषेक उस आवछीकालमें एक-एक निषेक उससे अल्य प्रकृति रूप परिणमन करके गल जाते हैं। इस प्रकार अनन्तातुवनधीचतुष्क उस जिल्ह्यावळीके अन्तिम समयमें विसंयोजनरूप होकर अन्य यहाह कथाय और नव नोक्षाय रूप हो जाता है।

जसके परचात् एक अन्तर्संहुत तक विशास लेता है। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेके बाद एक अन्तर्सेहुत बीतनेपर पुतः तीन करण करता है। उनसे से अनिवृत्तिकरणके कालके संस्थात भागोंने से बहुमाग बीतकर एक भाग व रहनेपर पहले सिध्यात्वका, फिर सम्यग्निध्यात्वका, फिर सम्बन्दका प्रकृतिका क्षय करता है। दर्शनसोहकी क्षपणांक प्रारम्भके प्रथम समयसे क्षेत्र सम्यक्त्वमोहनीयकी प्रथम स्थितिक कालमें अन्तर्सहते शेष रहने तक तो

बिल्यात्राविशिष्टमावागळाव कर्म्मगळमाकोडं विश्वयोजनिक्येयुपुषशाननिकयेयु सार्थयुमितलापु-वर्गरवमुख्याविक्ये वृ पेसरक्षुमा उच्छिद्धाविल्यात्र निवेक्षयु तावन्यात्रकालको परप्रकृति-स्वक्यविदं परिणमिति पोपुश्वके स्वपुक्षोवयमितलपुर्वार्थः। यितनंतानुर्वणिवसयोजनमित्वरिक् करणपरिणामवरमतमययोज् कोषमानमायाकोभंगळनकर्मावर्थं विश्वयोजिति किविस्यंतरम्पूर्तः'-भ कालमं विक्रमिति कर्ळवः:---

> अंतोमुहुत्तकाळं विस्समिय पुणोवित्तिकरणं करिय । अणियद्रीए भिच्छं मिस्सं सम्भं कमेण जासेवी ॥

एँबिंतु करणत्रवर्षं माडि अनिवृत्तिकरणकाळ्योळ् संव्यासबृद्वभाषं योगि एकमागावशेव-मावागळ् विव्यास्त्रऋतियुवं बळिक्कं सम्यास्त्रयक्षतियुमं बळिक्कं सम्यास्त्रप्रकृतियुमं १० क्रमविव केविसा वर्शनसोक्ष्रपणाप्रारंभण्यमसनययोळ् सम्यास्त्रप्रकृतियोळ् स्थापितिव प्रयम-स्थित्यासमंतर्ग्युहूर्त्वसात्रावशेवमावागळ् बरमसमयप्रस्थापकनक्ष्मन्तरसमयं भोवलों इ बा प्रयमस्थितिवस्त्रपर्वेतं निक्ठापकनक्ष्मन्त्रावानाशेव्याक्षत्राक्ष्म, प्रस्थापकर्मकृति निक्ठापकनक्ष्मक्र क्षाळ्कं हु हित्वस्त्रपरिक्त । स्थापकर्मकृत्यासंयतिव चतुर्गुगाय्यानवन्तिचळक्षं । निवासक्षक्षक्ष बद्यापुण्यराज्यवेत्रीयवं बैमानिकानिवर्वयप्रयोग स्तीर्थातीर्थक्षतक्षराय्वेषकसम्यप्रवृद्धियाळ् भोग-१५ भूमिजनिवर्वृत्यपर्य्यामाऽतीर्थक्षतक्षरयवेवकसम्यप्रिष्ट समुष्यस्तिय्येषकगळ् । क्षामं य निर्मृत्य-

मोहलपणाप्रारमप्रवमसमयस्थापितसम्बस्यमङ्कितस्यमास्यम्। सार्वास्यस्यम्। वर्षेत्रसम्यप्रस्थापकः । कर्नतर-सम्यादाप्रवमस्यिते वरस्यनियकः निष्ठापकः, प्रस्थापकोऽप्रसमयस्यतिष्यपुर्वन्यतमे मनुष्य एव । निष्ठापकस्य बद्यापुर्वकापेत्रया वैमानिकषमोनारकमोगपृथितयंगमुक्यनिवृद्यस्यवीतः । ब्राह्मकापेत्रया नमुष्य एव स व निष्ठापकः । इतकुरमेवेवककालांतरमुँहृतं सतै लायिकसम्बन्धृष्टः स्वात् । अयं करिष्यकमंपूर्णमनुष्यः तीर्वायं । २० प्रारम्य न प्रारम्य वा परायोगः तस्यमनेव प्रवे तपक्षिणमारुष्ट वातीनिक हृस्य। साविद्यमनिरितयपेकस्य

प्रस्थापक कहाता है। उसके अनन्तर समयसे छेकर प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेक पर्यन्त निष्ठापक कहाता है। सो प्रस्थापक तो असंयत आदि बार गुणस्थानोंमेंन्से किसी एक गुण-स्थानवर्ती मनुष्य होता है। निष्ठापक बद्धायुकी अपेक्षा बैमानिक देव या प्रथम नरकका नारकी या भोगभूमिका मनुष्य या तिर्यंच निर्वृत्यपर्याप्रक भी होता है। किन्तु अबद्धायुकी २५ अपेक्षा मनुष्य ही निष्ठापक होता है। कृतकृत्यवेदकका काछ अन्तयुक्क बातमेपर सायिक सन्यपुत्त्वी होता है।

यह खायिक सम्यान्द्रों कोई कमभूमिका मनुष्य तीर्यंकरके बन्धका प्रारम्भ कर अथवा न प्रारम्भ कर चरमज़रीरी उसी भवमें बापकश्रेण चढ़ चातिया कर्मोंको नष्ट कर सातिज्ञय या निरतिज्ञय केवळी होता है। और जो तीसरे अवमें ग्रुक होना होता है तो देवायुको बाँध

प्राथीत सतीरथं तीरथंकुतकृत्यवेदकसम्यग्वृष्टिगळ्मप्यूर्वीरवं चतुर्गतिजव श्यळेल्लकाळं तंतस्य इतकृत्यवेदक कालगंतस्मृहसंगात्रं पोगुत्तं विरल् कायिकसस्यन्दृष्टि-गळण्यतः। अवदायुष्कापेक्षीयतं मनुष्यासंवताविचतुर्गुणस्थानवत्तिगळुं निष्ठापकरमळु तंतस्म कतकस्यवेदकसम्यक्त्वकालं पोगत्तं बिरल असंगतादि नाल्कं गुणस्यानवर्त्तिगळ सतीरर्यरुमतीरर्य-दगळ्' साधिकसन्यन्बृष्टिगळप्यरंता अतीत्र्वाबद्धायुष्करुगळ्' तीत्र्वंकरश्रीपावमुख्योळमितर-केवलिजुतकेवलिह्यभोपाबोपांतबोळ बोडशभावनावर्लीवर्वं तीर्व्यवंत्रप्रस्थापकरप्परंतप्य काधिक सम्बन्द्ष्टि सतीर्थातीरथंदगळ केलंबर्ज्यरमांगरावीडा अववीळे क्षपकश्रे व्यारीहणं गेय्द्र चातिगळं किडिसुबक्क डिसि अतिशयकेवलिगळ् निरतिशयकेवलिगळ्मप्यक लंबतंतीयभवबोळ घातिगळं किडिसुव पक्षबोळ देवायुष्यमनो दने कहि सौधर्मकल्पं मोदलाों इ सर्वात्वंसिद्धिपट्यंतं पृद्धि दिव्यभोगंगळनन्भविसि बंद वंबदशकर्माभुभिगळोळत्तमसंहतनकाळागि पृद्धि केलंबप्यंबकल्याण- १० यूतरं केलंबर्भायिक सम्यग्दृष्टिगळ चरमांगरगळागिए घातिगळं किबिसुवरा क्षायिकसम्यग्दृष्टिः गळेल्लं बंधयोग्यमप्य नामकर्मा बंधस्थानंगळ यथासंभवंगळ अष्टाविशस्यादि पंचस्थानंगळप्पूचे दू वैळल्पट्टुबु सुघटमक्कुं २८। दे। २९। देति म ३०। दे बा२। म ती ३१। दे बा२। ती। १ ॥ बेदकसम्यक्तवं द्वितीयोपश्चमसम्यग्द्रष्टिगळप्य असंयतादि नास्कं गणस्थानवित्तगळप्य मनुष्य रुगळोळ तत्सम्यनत्वकालांतस्मंहत्तं चरमसमयानंतरसमयदोळ सम्यक्त्वप्रकृत्यवयविवं १५ वेदकसम्यग्विष्टगळागि तत्सम्यक्तवप्रथमसमयं मोवल्गों इ मनुष्यासंयतनष्टाविश्वत्यावि द्विस्यानं-गळं कट्टुग् । २८ । वे २९ । वे ति । जनुष्यवेशसंयतनं प्रमत्तसंयतनं हिस्यानंगळं कट्टुवर । २८ । वे २९ । वे ति । अप्रमत्तसंयतनुमा विस्थानंगळमं वेषणत्याहारद्विकयतमागि त्रिशारप्रकृति-स्थानमुमं वेबगरयाहारकतीर्यंयत एकत्रिवारप्रकृतिस्थानमुमं कटटबरु। २८। वे। २९। वे ति।

स्यात् । तृतीयमवे हेस्सम् देवायुरेव बन्दा वैमानिकेलेबाबतीर्य विश्वयोगाननुस्वायस्य पंवदणकर्ममृमियुत्तमः २० संहननो भूत्वा धातीन हीत । एते सायिकसम्यादृष्ट्यो यथा संभवनष्टाविद्यतिकादीनि पंव बन्नति,। असंयता-विवतुर्गुणस्वानवित्तमृत्यादित्योगायमसम्यादृष्ट्यः केषिनमृत्वा वैमानिकासरतेषुर्वासस्य व कर्ममृत्तिमनुष्यप्रवमी-प्रमस्वामपृष्ट्यस्य स्वस्वातमृत्रुत्वकोक गते सम्यक्त्यप्रकृत्युद्वाद्वेदकसम्यादृष्ट्यो जायते । कर्ममृत्तिमनुष्यसादि-सम्यादृष्ट्यः सम्यक्तप्रकृत्युवयेन प्रिष्यात्योदयनियेकानृत्कृत्यासंगतीवनुर्गुणस्थानवेदकसम्यादृष्ट्यो भूत्वा तीर्थं बन्नीयः । केषित्य वन्नीयः ।

वैमानिक देवोंमें वत्तन्त हो दिव्य भोगोंको भोग, वहाँसे चयकर पन्द्रह कर्मभूसियोंमें उत्तम संहननका धारी होकर वातिकर्मोंको नष्ट करता है। ये क्षायिकसम्यग्दृष्टी यथासम्भव अठाईस आदि पाँचका बन्ध करते हैं। आगे वेदकमें कहते हैं—

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य द्वितीयोपरामसम्यग्दृष्टी कोई मरकर वैमानिक देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टी रूपमें जन्म छेते हैं वे वेदकसम्यग्दृष्टी होते हैं। तथा कर्मभूमिया ३० मनुष्य प्रथमोपराम सम्यग्दृष्टी अपने चपराम सम्यग्द्रमका अन्तर्यहुत्वकाळ बीतनेपर सम्यवन्य मोहनीयक द्वर्यसे वेदकसम्यग्दृष्टी होता है। तथा कर्मभूमिया मनुष्य सादिमिध्यादृष्टि सम्यन्दस्यप्रकृतिक द्वर्यसे मिध्यात्यके चद्यक्त निवेकोंका अभाव कर अस्पतादि चार गणस्थानोंसे वेदक सम्यग्दृष्टी होकर तीयंकर प्रकृतिका बाँचता है, कोई नहीं बाँचता है।

२०। वे आ २। ११ दे आ तो ॥ आ द्वितीयोवहामसम्बद्धियुक्तमें मरणमाव पक्षवीक सीधम्मावि सर्व्वाःचैसिश्चिपव्यवसानमाद देवासंयतचगळोळ तद्पतामसम्यक्त्वकाल चरमसमयानंतर समय-बोळ् सम्यक्त्वप्रकृत्युवर्याववं वेवकसम्यन्द्ष्टिगळागि तत्प्रथमसमयं मोवल्गों इ मनुष्यगतितीर्त्यं-यलहिस्वानंगळं कटटवर । २९ । म ३० । म तो ॥ अववा मनध्यगतिय कम्मेंशमि सावि ५ मिन्यादिक्त्वीवंगळ विश्वात्वसं पत्तविटट सन्यक्त्वप्रकृत्यवयविवं मिन्यात्वप्रकृत्यवयिवंगळन्-स्काविस वेदकसम्यग्दिकालागि असंयतादि नास्क गणस्थानमं पोदवंदरवागंळं केवलिद्वयधी-याबीपांतदीळ चोडणभावनगळं भाविसि तीर्त्यकर्पण्यवंषमं प्रारंभिसिववर्गगळोळसंयतनोळं देशसंबतनोळं प्रमत्तसंवतनोळमध्टाविशस्यावि हिस्यानंगळ बंधमध्युत्र । २८ । वे २९ । दे ति ॥ अप्रमत्त्रसंग्रतनोळ् अष्टाविशस्यादि चतुःस्थानंगळ बंधमप्पृषु। २८। दे २९। दे ती । ३०। दे १० जा २ । ३१ । वे जा तो ।। प्रथमोपशमसम्बन्धियाळप्य नालकुं गुणस्थानवर्तिकर्ममुनिमनुष्य-वगळोळसंयतं तत्प्रथमोप्डामसम्यक्तकालमंत्रम्मृहसंमात्रमव पोगुत्तिरल सम्यक्त्वप्रकृत्युवपदिवं वेदकसम्याद्ष्टियक्कृमा प्रकार्राहदं देशसंयतन् प्रमत्तन् वेदकसम्याद्ष्टिगळागि देवगतियूता-ष्टाविकात्याविद्विस्थानंगळं कटदुवरु । २८ । वे २९ । वे ती ॥ अप्रमत्तप्रथमोपकामसम्यग्द्षिट्युं तत्सम्यक्तकालं पोवि बळिक्कं सम्यक्त्वप्रकृत्युवयविवं वेवकसम्यग्दिष्टयागियं तद्विदृश्यानंगळसं १५ देवगस्याहार देवगस्याहारतीर्वयुत्तस्यानमनंतु नाल्कं स्थानमं कटटवं । २८ । दे २९ । दे ती । २०। दे आ ३१। वे आ ती ॥ मत्तमी मनुष्यगतिय कृतकृत्यवेदकरगळं नात्कुं गुणस्यानवत्तिगळं मी प्रकारविवं कट्वचर । नरकगतियोळ नारकप्रथमोपशमसम्यक्ष्यकाल चरमसभयानंतरसमय-बोळु सम्यक्त्वप्रकृत्युवयविवं वेदकसम्यन्दुष्टिगळागि मोदल मुहं नरकंगळोळ असंयतहगळ सतीत्र्यातीत्र्यमनुष्यगतियुतनवर्षिकाति बादि द्विस्थानंगळं कट्दुबरः। २९। म । ३०। म ती ॥

ये वेदकसम्यक्ती और कृतकृत्य वेदकसम्यक्ती असंयत आदि तीन तो अठाईस, इनतीस दोको और अप्रमत्त अठाईस आदि चारको बाँधते हैं।

नरकगितमें प्रयमोपशमसम्यग्वृष्टी अपने काळके अनन्तर समयको प्राप्त होकर जो मिल्रमण्यवानी या सादि मिप्यादृष्टी होते हैं वे सिल्प्रकृति का मिप्याद्य प्रकृतिके उदय विवेकोंको निराकर सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे बेदकसम्यग्युष्टी होकर पर्मा आदि तीन नरकों-में तो तीर्थकर सहित या तीर्थकर रहित उनतीस और तीरक स्वानको क्षेत्र है। हेप नरकों-से महुष्यगति सहित उनतीसको ही बाँचते हैं। कर्ममूमिया या भोगमूसिया विवेच और

कृतकृत्यवेदकसम्याद्षिदगळ चम्मं योळे संअविसगुमण्यूर्वारदमा जीवंगळोळमा दिल्यानंगळ बंधमप्युवु । २९ । म ३० । म ती ।। शेवचतुःपृष्टिगळोळ् प्रथमोपशमसम्यस्त्वचरमसमयानंतर समयबोळ् सम्यवस्वप्रकृत्युवयाँववं वेवकसम्यग्द्रव्याणां मनुष्यगतियुतः नवाँवशति प्रकृतिस्थान-मनो इने कटटबर । २९ । म ॥ संस्थेपश्चिमक नारकशाकोक मिश्रहमक साविमिन्धादिक्तक मिश्रमिष्यात्वप्रकृत्यवयनिषेकंगळन्त्कविसि सम्यक्त्वप्रकृत्यवयविवं वेदकसम्यग्दृष्टिगळागि मोदल मुदं नरकंगळ नारकदगळ सतीर्त्यातीर्त्यं नवविद्यात्यावि द्विस्थानंगळं कट्ट्रवर । २९ । म ३० । म तो ॥ शेष पृथ्विगळ मिथारं साविमिध्यादृष्टिजीवंगळं वेदकसम्यादृष्टिगळागि मनुष्यगतियुतनव-विश्वतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्टुवर । २९ म ॥ तिर्व्यवप्रथमोपशमसम्यग्दिगळ तस्सम्यक्त्व-काल चरमसमयानंतरसमयवोळ सम्यवस्वप्रकृत्युवर्याववं वेदकसम्यग्द्रिटगळागि तत्सम्यवस्व-प्रयमसमयं मोहंल्गों इ मंत्रिनते देवगतियताध्याविद्यतिप्रकृतिस्थानमनों देने कटटवर । २८ । दे ॥ साविभिध्याद्ष्टिगळण्य तिथ्यंश्वरुगळं मिध्यात्वप्रकृत्युवयनियेकंगळनूत्काविसि सम्यक्त्वप्रकृत्युवय-विषं वेदकसम्यावृष्टिगळागियुमा स्थानमने कटुदुवर । २८ । वे ॥ मोगभूमितिव्यंग्मनुष्यसगळ् प्रयमोप्रामसम्यग्द्विट्यळ तत्सम्यक्त्वचरमसमयानंतर समयदोळ सम्यक्त्वप्रकृत्युवयविंवं वेवक-सम्यग्हिष्टगळागि देवगतियुताष्टाविद्यतिप्रकृतिस्थानमनो देने कष्टुद्वर । २८ दे ॥ कृतकृत्यवेदक-सम्यादिकार्यमा स्थानमनो वने कट्टुबर। २८। वे॥ विविज्ञनिक्तृरयपर्ध्याप्रकृतक्करववेदक- १५ सम्यग्दिष्टगळ नवविज्ञत्याविद्विस्थानंगळं कटटवर । २९ । म । ३० ॥ म ली । प्रथमोपजनसम्य-रद्ष्टिस्ररुगळ [तत्सस्यवस्वकाल**चरमसमयप**र्यंतं मनुष्यगतियुतनवविद्यतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्द्रसित्दुं अनंतरसमयदोळ [सम्यक्त्वप्रकृत्युवयांववं वेदकसम्यान्दिनळागियुमा स्थानमनो दने कट्ट्बर । २९ म ॥ साविमिण्यादृष्टिविविकराळ अवनत्रयाद्यपरिमग्रैवेयकावसानमादवर्गाळ करणत्रयमं माडियं मेण्माडवेयं ययासंभवमाणि सम्यवस्वप्रकृत्युवर्याददं मिण्यात्वमं पत्तुविद्दु वेदकसम्यग्दिष्टगळागि मनुष्यगतियतनवाँवशितप्रकृतिस्थानमनो देने कटट्यर । २९ । म ॥

प्रयमोशयमध्यम्पर्युष्टपरतत्र बातवेदक्तमध्यम्पृष्टयस्य तमर्थावन्नतिकसेव । अवनत्रयाष्ट्रपरिमधैयेकातवादि-मिष्यादृष्टयः करणत्रयमकृत्वा कृत्वा वा यथासंभवं सम्यक्तवप्रकृत्युदयान्मिष्यात्वं त्यक्तवा वेदकसम्यब्दृष्टयो भूत्वा तदेव वस्तीत ॥५५०॥

भोगभूमिया मनुष्य प्रथमोपशम सम्यवस्वको छोड़ साहिमिण्यादृष्टि होकर मिण्यास्वकै २५ वद्य निरेकोको मिटाकर सम्यवस्वमोहनीयकै वदयसे वेदकसम्यदृष्टी होते हैं। वे जीव और भोगम्मिया कृतकृत्यवेदकसम्यदृष्टी देवगति सहित अठाईसको ही बीघते हैं। वे जीव और भोगम्मिया कृतकृत्यवेदकसम्यदृष्टी देव रात्र वेदका के प्रयमेणशमसम्यदृष्टी देव तथा देवपाने सम्यवस्वमायदृष्टी देव तथा देवपाने हो जिन्हें वेदकसम्यवस्व हुआ है ऐसे देव मनुष्यासि सहित वनतीसको ही बीघते हैं। अवनिष्ठको केकर व्यक्ति में स्वत्यक्षि केकर व्यक्ति में स्वत्यक्षि केकर व्यक्ति में स्वत्यक्षि केकर व्यक्ति में स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्ष्यक्षि स्वत्यक्षि ्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षि स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वत्यक्षिति स्वति स्वत्यक्षिति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्

अडबीसतिय दु साणे जिस्से जिन्छे दु किण्डुलेस्सं वा । सण्मी आहारिदरे सन्वं तेवीसछक्कं तु ॥५५१॥

अन्दर्शिकातित्रिकं हे सासावने विश्वे निष्यानृष्टी तु कृष्णलेवयेव । संव्याहारवोरितरयोः सन्वं त्रयोगिकातिषदकं तु ॥

सासावनश्विषाक्रोस्कमरव्याविकात्यावि जिस्वानंगळ बंधयोग्यंगळण्यु १२८। वे १२९। ति । व १३०। ति छ ॥ मिळविषाळ्गेरक मञ्चाविकायावि द्वित्वानंगळ बंधयोग्यंगळण्यु १२८। वे १ १९ । त । त १३०। ति छ ॥ मिळविषाळ्गेरक मञ्चाविकायावि द्वित्वानंगळ बंधयोग्यंगळण्यु ११८। वे १९९ । त । सिक्वाविषाळोळ मसे कृष्णलेक्येयोज पेळव ज्ञावीवक्रयाविषदस्यानंगळ बंधयोग्यं पळण्यु ११९ एव १ ता १९ । वि १ ति । च । अ ११ १ एव । आ १० । १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि १० । वि

सावादनरबानद्याविकादिनयमेव । तत्र निर्मृत्यवर्याववादरपुरुव्यव्यत्येकवनस्वतिद्वित्त बर्तुरिय यासं-क्रितंक्षित्र्येवमुव्येषु व्यतिभारकोध्यवनवनस्यादिवस्त्रवादंववेषु च नव्यविद्यतिकादिद्ययमेव । २९ ति स ३० ति त । वयात्मक्षितिव्यामनुष्यादेवमय्यद्यविद्यतिकादित्रयं २८ दे २९ ति स ३० ति । उभयानतासुपरिय-२० वैवयकावेषु नृत्यवयितनर्यावर्यातिकमेव । अनुविद्यानुत्यादे । सावादयो । नास्ति । निम्न्नव्यावद्याविद्यतिकविद्य चम्माति । तत्र पर्यात्मदेवनारकयोभनुव्यमतिनविद्यतिकां। त्यस्मनुष्ययोद्यत् वेशस्यव्यव्यविद्यतिकां । अनुविद्या-नृत्यरयोगिम्यो नास्ति । विष्याद्यत्रे कृष्णवेश्यावरमोविद्यतिकाति वट कर्माति । तत्र विनुद्ययानीस्वर्यात-

सासादन सम्यनस्वमें अठाईस आदि तीनका हो वन्य होता है। वहाँ निवृंत्यपयोप्तक वादर, पृथ्वी, अप्, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, सोझी असंज्ञी तियँच २५ मनुष्योमें, पयोप्त नारकियोमें, और पयोप्त-अपबीप्त भवनतिकसे छेकर सहस्वार पयन्त देवोमें क्रतीस आदि दोका है। बन्ध होता है—तियँच या मनुष्याति सहित चनतीस अथवा तियँच उयोग सहित तीनका। पयोप्त संज्ञी तियँच मनुष्याति सहित कार्तीस आदि तीनका वन्य होता है। पर्योप्त अपवीप्त सामा वियंच प्रवेच मनुष्याति सहित कार्यास आदि तीनका वन्य होता है। पर्योप्त अपवीप्त आति वन्ति हिता विमानोमें सासावन नहीं होता।

मिश्रहिच अर्थान् सम्यक्षिण्यादृष्टि अवस्थामें अठाईस आदि दोका ही बन्ध होता है। वहाँ पर्याप्त देव नारकी मनुष्यगति सहित उनतीसको ही बीधते हैं। तिर्येच और मनुष्य देवगति सहित अठाईसको ही बाँधते हैं। अनुदिश अनुत्तरोंमें मिश्र गुणस्थान नहीं होता।

मिष्यारिक अर्थात् मिष्यात्वमें कृष्णाळेखाओं तरह तेईस आदि छह स्थानोंको वाँभते हैं। वहाँ निर्दृत्यपर्याप्त और पर्याप्त नारकी छह नरकोंमें तियाँच या मनुष्यातिसहित

₹•

२८। दे २९। ति म । ३०। ति उ ॥ मनुष्यगतिनिर्वृत्यपन्यांप्रसासादनकाळुं नवींवशस्यादि हिस्यानंगळने कट्ट्रबर । २९ । ति । न । ३० । ति उ ।। मनुष्यपर्धाप्तसासादनकाळ महाविध-स्यावि जिल्यानंगळं कट्टबर । २८ । वे । २९ । ति स । ३० । ति छ ।। एके बोर्ड निर्वृत्यपर्व्याप्त-तिर्यंग्मनुष्यमिष्यादृष्टिसासादनरगळीळ "निण्छदुगेदेवचऊ तिरवं व हि विवरदे बस्यि' एंदित् पर्ध्याप्तरोळ वेवगतियुताष्टीविश्वतिस्थानबंधमक्कुमण्युदर्शितं । देवगतिय भवनत्रयादिसहस्रार-कल्पावसानमाव निर्वत्यपर्य्यामसासावनरोळं पर्य्यामसासावनरोळं नवविश्रत्यावि द्विस्थानंगळं वंबमप्पव । २९ । ति म । ३० । ति उ ।। वानताक्यरिमग्रैवेयकावसानमाव निवृत्यपर्व्याप्त-सासाबनसुरकाळं पर्व्याप्तसुरसासाबनकाळं मनुष्यगतियुत्तनवीवशतिस्थानमनो वने कट्टुबक । २९। म ॥ अनुविद्यानुत्तर विमानंगळोळा सासादनरिस्ल । बतुरगैतिय मिश्ररमळेल्लं पर्व्याप्रकाळे-यप्पद । निर्वत्यपर्याप्रदगळिल्लल्लि । नरकदेवगतिद्वयद विभारगळेल्लं भनुष्यगतियुतनवविद्यति- १० प्रकृतिस्थानमनो वने कटद्वव । अनुविद्यानुलर्शियानंगळोळः । निश्वपिक्ल । तिर्थयमन्व्ययतिय मिश्रकाळ देवगतियुताष्टाविशतिप्रकृतिस्थानमनो वने कट्टूबर । २८ । दे ॥ मिन्यारुचिगळोळ नरकगतिय निर्वृत्यपर्धाप्तरं पर्धापरं मिन्धावृष्टिगळ नवविश्रतिद्विस्थानंगळं सप्तमप्रिया मिष्याद्धिगळपोरगागि शेवनारकर्रेल्लं कट्टूबर । २९ । ति न । ३० । ति उ ॥ सप्रमप्रश्विय निर्वृत्यपरयाम् कं पर्व्यामकं मिथ्यादृष्टिगळ् तिम्यंगतियुतिहस्थानंगळने कट्टुबक । २९ । ति ३० । ति उ ॥ तिर्य्यगतिय प्रव्ययमेजोवाय साधारणवनस्पतिबादरसुक्ष्मप्रत्येकवनस्पति द्वीदियत्रीदिय-चतुरिद्वियासंज्ञिसंज्ञिपंचेद्वियक्तब्ध्यपस्योमनिर्वत्यपस्योममिन्यादिदजीवंगळ मध्दाविकतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि ! जेवज्रयोविकात्यावि पंचत्यानंगळं कटदवर । २३। ए व । २५। ए प । वि । ति। च। न। संम। अप २६। एप। आउ। २९। वि। ति। च। न। सं। म। ३०। वि।

नारकेषु नविकातिकादिद्वं। परपूष्वीयु तिर्वमानुष्यगतियुवं। २९ ति व २० ति व । ससम्यां तिर्वमातियुतमेव २९ ति म २० ति व । तिर्वमती क्रांबिमानुष्यगतीस्वारत्युक्रमुष्यमतेकावेषायुक्ताराय्यात्रकेकनरस्तिद्विनि-वयुद्धिद्वाराज्ञिसंत्रित्वंभन्तुकेवक्षास्त्रितिकं विना त्रयोतिकातिकातीनि पंच । वेशोवायुषु तु—"मृत्यदुर्व मणवाऊ चक्च गेति मनस्यातियुत्यपंत्रिकातिकाविकातिकं न स्तः। यत्रीसारिकाविकाविकाविकायस्य

जनतीस और तीसको ही बाँधते हैं। सातवं नरकमें वियंचगतिसहित ही उनतीस, तीसको बाँधते हैं। तियंचगतिमें उन्ध्यपर्याप्तक, निहृत्यपर्याप्तक, बादर, मुक्स, पृथ्वी, अप्., तेज, बादु, साभारण, प्रत्येक वनस्पति, दोइन्द्रिय, वेहिन्द्रय, चौइन्द्रिय, व्यस्त्रों, संझी, तियंच और मनुष्योंमें अठाईसके बिना तेईस आदि पाँच स्थान बंधते हैं। इतना विषेष हैं कि तेजकाय और वायुकायमें मनुष्याने वेहिन त्याप्त संज्ञों, असंझी, तियंच अपनी, संज्ञों, असंझी, तियंच मनुष्यामें वेहिस आदि उन्हर्का बन्ध होता है। उन्ध्यपर्योग्न, निवृत्यपर्योग्न मनुष्योंमें अठाईसके बिना पाँचका ही बन्ध है।

कोराळे वा मिस्से च हि बुरणिरवाड हारणिरव दुगं । मिण्डदुगे वेवचळ तिस्यं च दि अविरदे अस्यो ।।
 कम्मे उराळमिस्सं वेद्यन्त्रवाड । अनुव्य तिर्धामनवैद्ययम्बित्तवास्मवने अष्टाविशविद्यक्तित्वानं नास्यि ।।

ं ति । च । च सं । प उ ॥ इल्लि विजेवमृंटवाउवें दोवें ते बोवायुकायिकंगळीळ सनुष्ययतियुत-पंचविक्रति नवविक्रतिस्थानद्वितयमा बावरयुक्मलब्ध्यपर्धात निवृत्यपर्धासरोकं संमवित-बेकें दोड "मणुबदुर्ग मणुबाऊ उक्तं न हि तेउवाउन्नि" ्वित् बंधयोग्यंगळल्लेप्युवर्रितं। पंचेत्रियातीत्रसंत्रियम्बर्यात्तिवव्यादृष्टिगळ् त्रयोविकात्यावि वदस्थानंगळं कददवर । २३ । ए ५ जार्भाष्यावि।ति।चाजासं।माजयार्६। एयाजाजा २८। नदे। २९। बि।ति। च। ब। सं। म। ३०। बि।ति। च। अ। सं। प उ॥ मनुष्यगतिय लब्ब्ययस्थितः मिथ्याद्ध्तिजोवंगळ्सच्टाविशतिप्रकृतिस्थानं पोरगागि शेषपंत्रत्रयोविशत्यावि स्थानंगळं कटद्रवरु । २३। एका २५। एप। काति। चाका सं। मा कप। २६। एप। वासा सा २९। बि। ति। च । अ । सं। म । ३० । बि । ति । च । अ । सं। प उ ।। निवंश्यपव्यक्तिमन्द्रविभव्यादृष्टिः १० गळमा पंचस्थानंगळने कटदवरु । पर्व्याप्तमनुष्यमिष्यादृष्टिजोवंगळ त्रयोविकत्यादिषट्स्थानंगळं कटटवरु। २३। ए। वा २५। एप। बि। ति। च। पं। म। अप। २६। एप। आ उ। २८। न दे। २९ । वि । ति । च । पं। म । ३० । वि । ति । च । पं। य उ ॥ वैवनतियोळ भवनत्रयादि सौषम्मंकल्पद्वयप्रवेतमात निवृश्यप्रविधितम्ब्यादृष्टिगळं प्रस्वाप्तिमध्यादृष्टिगळं पंचविश्वति षड्विंशति नवविंशतित्रिंशत्त्रकृतिस्थानचतुष्टयमं कट्द्वर । २५ । ए प । २६ । ए प । आ । १५ उ। २९। ति। म। ३०। ति। उ॥ मसं सानत्कमाराविकाकस्पनिवंत्यपर्व्याप्तिमन्याद्धिः जीवंगळं पर्व्याप्तिमध्यादृष्टिजीवंगळं नवविकात्याविद्विस्थानंगळं कट्ट्वर । २९ । ति । म । ३०। ति उ ॥ जानताद्यपरिमग्रेवेयकावसानमादिनव त्यपर्व्याप्तमिष्यादिव्यक्त पर्व्याप्तिमण्या-दृष्टिगळ् मनुष्यगतियुतनविशतिप्रकृतिस्थानमनो दने कट्टूबक् । २९ । म ॥ अनुविशानुतर-विमानंगळोळ निष्यादृष्टिगळिल्ल । यितु सम्यक्त्वमार्गणयोळः नामकम्मंबंबस्थानंगळः योजि-२० सल्पद्रव् ॥

इल्लिगे प्रस्तुतमध्य गाथासुत्रमित् :---

तिकारीनि यद् । जिब्बनिष्ट् त्ययमितमनुत्येषु ताम्यष्टाविश्वतिक विना यंच । वैयगती निष्ट् त्ययमीतायमीत्योभी-बनप्रधारीधानतिषु पर्वावणिकपाद्वयणिकनविष्यातिकविष्यकाति व्यवस्थाति । सानस्कृमाराविदशक्तत्येषु निष्यातिकारिकारिद्यं । आनतापुरारितमेवेषकातिषु मनुष्यातिनविष्यातिकविष्या अनुत्यानुत्यतेषु विध्यादृष्टिनाित्स । २५ अत्र स्ततायायाव्य-

देवगतिमें निर्श्यपर्याप्त और पर्याप्त में भवनत्रिकसे देशानपर्यन्त तो पर्यास, छन्दीस, चनतीस, तीस ये चार स्थान बंबते हैं। और सानत्कुमार आदि दस स्वर्गोमें उनतीस, तीस दो स्थान बंधते हैं। आनतादि उत्परिक प्रैचेचक पर्यन्त सतुष्याति सहित उनतीसका ही बन्ध होता हैं। अनृदिश अन्तरीमें मिध्याष्ट्रिय नहीं होते। यहाँ प्रासंगिक गादा —अपना गुणस्थान ३० स्थागकर अनन्तर समयमें किस-किस गुणस्थानको जीव प्राप्त होता है, यह कहते हैं—

पृथ्वीकायादिवतुरिदियावतानमाद परविश्ववीवंगळ्गेयुं तवपरविश्ववीवंगळ्गे पेळ्द त्रयोविश्वत्यादि पंचस्थानेगळ वेषयोध्यंगळण्युदि बेर पेळल्यट्टावेल्ल ॥

## चदुरेक्कढु पण पंच य छलिगठाणाणि अप्पमलंता । तिष्णुवसमगा सत्ता तियतियतियदोष्णि गण्छंति ॥

मिष्यादृष्टिकोवेगळ् वयोविकात्यावि मिष्यात्वयं बिट्टनंतरसमयवोळ् नाल्कुं पुणस्थानं योवृद्धंदरं ते बोडे मिष्यरुमध्येतदं वेकामयत्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्रसम्भात्

चतुरेककदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमलंता। तिण्णवसममे संतेति य तियतियदोण्णि गच्छेति ॥१॥

स्वगुणस्थानं त्यवस्वानंतरसमये विध्यादृष्टयः सासावनप्रमसं बिंबता विश्वाखप्रमत्तेतानि बरवारि गुणस्थानानि मण्डति । सासादनाः विध्यास्यये । निश्रा निस्धात्वास्यतास्ये हे । अस्यता देशस्यतास्य प्रमत्तिनान्यप्रमत्तातानि पंव पंत्र । प्रमत्ताः अप्रमत्तातिन वट् अप्रमत्ताः प्रमत्तापूर्वकरणे प्ररणे देशसंयतं य । अपूर्वकरणादिश्वत्वसमः आरोह्त्यवरोहित मरणे देशसंयतं वैति त्रीणि त्रीणि विश्वित विश्वातकवाया अवतरणे पुरस्ताराय मणे देशसंयतं चिति हे।

मिश्यादृष्टी सासादन और प्रमत गुणस्थानको हो इ अप्रमत्त प्रबन्त चार गुणस्थानों-को प्राप्त होता है। मासादन एक मिश्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता है। मिश्र मिश्या-दृष्टि और असंयद होते हो प्राप्त होता है। अस्यव और देशसंख्य प्रमत्तको छोड़ अप्रमत पर्यन्त पाँच गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छहको प्राप्त होता है। अप्रमत्त प्रमत्त और अपुवेकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। अरण होनेपर असंयत देव होता है। इ अपुवेकरण आदि तीन उपसम्ब्रेणियाळे उत्परके गुणस्थानमें चढ़ते हैं, नीचेके गुणस्थानमें उत्पर्त हैं और मरनेपर देव असंयत होते हैं। इस तरह तीनों तीनतीन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। उपशान्तकषाय गिरनेपर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको और सरनेपर देव असंयत होता है।

सासाबनर मिण्यादृष्टिगळेवप्पर । मिथारगळ निष्यादृष्टिगळ मसंयतरुगळ मप्पर । असंयतरु मिश्ररुं सासादनरं मिथ्यावृष्टिगळ मप्परु । तिर्ध्यंचरगळोळ मिथ्यादृष्टिगळ मिश्ररुमसंयतरु वैशसंयतरमप्परः । सासावनरुमिध्यादुष्टिगळे यप्परः । मिश्ररुगळः मिध्यादुष्टिगळः मसंयतरुमप्परः । असंवतकाळ मिथ्याविद्याळं सामावनहं मिश्रहं देशसंवतकमध्यक । देशसवतकाळ मिथ्या-५ दिष्टिगळं सासावनरं मिश्रसमसंवतरमध्यरः । मनुष्यगतिजरुगळोळ मिथ्यादिष्टिगळ मिश्रसम-संयत्तरं देशसंयत्तरुमप्रमत्तगळ मध्यरः। सासादनरुगळ मिथ्वाद्ष्टिगळेयप्परः। मिश्ररुगळ मिच्यादृष्टिगळुमसंयतरमध्यर । असंयतरुगळ् मिच्यादृष्टिगळ् सासादनरं मिश्ररुं देशसंयतरुम-प्रमत्तरप्परः ॥ देशसंयतरः मिथ्यादृष्टिगळं सासादनरं मिश्ररुमसंयतरुमप्रमत्तरमप्परः ॥ प्रमत्त-संयतरगळ मिच्यादिष्टगळं सासादनरमिश्ररमसंयतरं देशसंयतरमप्रमत्तरमण्परः। अप्रमत्तसंयतर १० केळगे प्रमत्तरं मेले अपूर्वकरणसं मरणमावोडे देवासंयतसमप्परः। अपूर्वकरणस आरोहण-दोळिनिवित्तिकरणुरुमवरोहणदोळप्रमृतसंयतहं भरणरहितारोहणप्रथमभागमल्लवतम्म गुणस्थान-बोळारोहणावरोहणबोळ स्लियानं मरणमादोडे देवासंयतरप्पन।। अनिवित्तकरणरारोहणदोळ सक्ष्मसांपरायनुमवरोहणदोळपुरुर्वकरणनं मरणमादोडे देवासंयतनमप्परु । सुक्ष्मसांपरायन आरोहणबोळप्रज्ञांतकषायनुमवरोहणबोळनिवृत्तिकरणनुं मरणमादोडं वेवासंयतनुमक्द्रं॥ उप-१५ शांतकवायन् अवरोहणबोळ सुक्ष्मसांपरायन् मरणमाबोडे देवामंयतनुमक्कूं ॥ क्षपकश्रेणियोळा-रोहकरल्लववरोहकरिल्लप्युवरितं । मरणरहितरप्युवरिवमुमपुर्श्वकरणनिर्वत्तिकरणनवकु । मनि-

प्तिकी अपेक्षा नारकी मिध्यावृष्टि भिश्र और असंयतको, सामादन एक मिध्यावृष्टि गुणस्थानको, मिश्र मिध्यावृष्टि और असंयत गुणस्थानको, असंयत भिश्र पर्यन्त तीन गुणस्थानको प्राप्त होना है। तियंच मिध्यावृष्टि भिश्रसे हेकर देशसंयत गुणस्थान तक प्राप्त होना है। सामावद मिध्यावृष्टिको, सिश्र मिध्यावृष्टिको और असंयतको, असंयत देशसंयतपर्यन्त चारको, देशसंयत असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। मनुष्य देशसंयतपर्यन्त चारको, देशसंयत असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। मनुष्य क्षियावृष्टिक सासादन और प्रमुक्त को छोड़ अप्रमत्तपर्यन्त चारको, सासादन मिध्यावृष्टिक को, मिश्र मिध्यावृष्टि और असंयतको, असंयत प्रमत्त चिना अप्रमत्त पर्यन्त पर्यन्त पर्यन्त पर्यन्त पर्यन्त पर्यन्त स्वाप्त अप्रमत्त पर्यन्त पर्यन्त स्वाप्त अप्रमत्त पर्यन्त छहको, अप्रमत्त प्रमत्त विमा अप्रमत्त पर्यन्त पर्यन्त स्वाप्त अप्रमत्त पर्यन्त स्वाप्त अप्त अप्त प्रमत्त पर्यन्त पर्यन्त पर्यन्त स्वाप्त अप्त अप्त क्ष्र स्वाप्त स्वाप्त अप्त अपित स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त अप्त अप्त अप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त अप्त अप्त अप्त स्वाप्त 
वृत्तिकरणं पूक्ष्मसांपराधनक्कुं । सूक्ष्मसांपराधं क्षीणकवाधनक्कुं । क्षीणकवाधं सयोगकेविष्यककुं । सयोगिकेविष्ठ वयोगिकेविष्यकुमयोगकेविष्ठ सिद्धपरवेष्ठियक्कुं ॥ वेवगतिकरोज् निष्धादृष्टिगळु निष्ठकसंस्यतक्षमध्यक् । सासावनक् निष्यावृष्टिगळेवष्यक् । सिष्ठक्शकुं निष्धादृष्टिगळुमसंयतक्ष्यळु-मध्यक् । बसंयतकाळु निष्धादृष्टिगळ् सासावनकं निष्ठक्षप्यक् ॥

संज्ञिमार्गणेषोध्यमहारमार्गणेषोध्य सब्बंनामकर्म्यबंद्यानंगळु बंधयोग्धळपुत्रु ॥ असंज्ञय- ५ नाहारमार्गणेषोळोळु त्रयोविकस्याविषद् स्थानंगळु बंधयोग्धळपुत्रु ॥ असंज्ञय- ५ नाहारमार्गणेषोळोळु त्रयोविकस्याविषद् स्थानंगळु बंधयोग्धणळपुत्रु ॥ असंज्ञय- १ त स्थानंगळ व्याविकस्याविष्ठ नर्वाविक्षयाविष्ठ न्याविक्षयाविष्ठ ाविष्ठ न्याविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाव

कपायमवरीहणंऽनिनृत्तिकरणं मरणे देवासंयतं च । उपशातकषाया अवरीहणे मुक्तमतापरायं मरणे देवासयतं च । सपक्षेत्रथामारोहणमेव नावरीहणमरणे तैनापूर्वकरणोऽनिनृत्तिकरणमनिनृत्तिकरणः सुरुमनंपरायं, सुरुम- रे॰ सापरायः शीणकषायः सीणकवायः समोगकेविलनं, सयोगकेवलनं अयोगलेविलनं, अयोगकेवली सिद्धं ।

देविषयातृष्ट्य. मिश्रमस्यत व, सासादताः विष्यादृष्टि, पिश्रा मिष्यादृष्ट्यसंयत व, असंयता मिश्राताति, संत्र्याहारमार्गणयोनीमवंषस्यानाति सर्वाणि, असंत्र्यनाहारयोदिष्योतिकातीति यद्। तत्र को स्तर्त्तेपर अप्रमातको और मरनेपर देवअसंयतको, अनिष्टृत्तिकरण चढ्नेपर सृष्ट्रम-साम्पराय को, स्तरनेपर अपूर्वकरणको, मरनेपर देवअसंयतको, सृष्ट्रमसाम्पराय को, उत्तरनेपर अपूर्वकरणको, मरनेपर देवअसंयतको, स्त्र्यान्तिका उत्तरनेपर अतिष्ठृत्तिकरणको मरनेपर देव असंयतको, अद्यान्तिकष्याय उत्तरनेपर सृष्ट्रमसाम्पराय को स्त्रत्ते। अति मरनेपर देवअसंयतको प्राप्त होता है। स्त्रपक्रणिमें चढ्ना हो है, उत्तरना या मरण नहीं होता। अतः अपूर्वकरण अनिष्टृत्तिकरणको, अनिष्टृत्तिकरण सृष्ट्रमसाम्परायको, सृष्ट्रमसाम्पराय अणिकष्यायको, स्राणकष्याय स्योगीको, स्रयोगी अयोगीको और अयोगी सिद्धपद्को प्राप्त होता है।

देविमध्यादृष्टि मिश्र और असंयतको, सासादन मिध्यादृष्टिको, मिश्र मिध्यादृष्टि और असंयतको, असंयत मिश्र पर्यन्त तीनको प्राप्त होता है। सङ्ग्री और आहारमार्गणार्मे नामकर्मके सब वन्धस्थान होते हैं। असंग्री और अनाहारकमें तेईस आदि छह होते हैं।

स्विति नारके नविवादिकादित्य २९ ति म २० ति उम तो । तिरिष्य तीर्थोहारविज्ञायानि पद्, मनुष्यं सर्वोत्ति, देवञ्दाविद्यातिक विना प्रविश्वतिनादीनि वस्यारि २५ ए य २६ ए य आउ २९ ति म २० ति उ म तो । अर्काजमार्गकायाः क्रिकानिवृद्यव्यक्षात्र्यतिकादरसूक्तपूष्ययत्रेकोबाद्यद्वाप्यराज्ञस्येकोद्वीत् नतु. पदीदियु तीर्थोहारविज्ञात्रात्र वहा आहारमार्गकाया देवनारकृत्यविकादिक्यां २९ ति म २० ति उम तो। २० तिर्यमु गयोविद्यतिकादीन पद्। मनुष्येषु वर्षाणे । अनाहारमार्गवामा विम्नहण्तौ देवनारकेषु ते दे २९ ति म २० ति ज म तो। एकार्यावदातिकादील्याव्यक्षु त्रयोविद्यतिकादीनि वद् २२ ए ख, २५ ए प वि ति च प म

संझी मार्गणामें नारकीमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान है। तियँचमें तीर्थंकर और आडारकसे रहित छड़ बन्धस्थान हैं। मतुष्यमें सब बन्धस्थान हैं। देवोमें अठाईसके विना पच्चीस आदि चार बन्धस्थान हैं—एकेन्द्रिय पर्योग्न सहित पच्चीस और छच्चीस, तिर्यंच २५ मनुष्यगित सहित उनतीस, तिर्यंच च्छीत सहित या मनुष्यगित नीर्थंकर सहित तीम।

असंबी मार्गणामें उच्ध्यपयीप्त, निर्वृत्यपयीप्त, पर्योप्त, बाद्र, सूक्ष्म, पुथ्वी, अप्, तेज, बायू, साधारण, प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पेचेन्द्रियमें तीयकर आहारक रहित आदिके छह स्थान होते हैं।

आहारमार्गणामें देवों और नारकियोंमें उनतीस और तीस दो स्थान हैं। तिबंचोंमें ३० तेईस आदि छह हैं। सनुष्योंमें सब हैं। अनाहारमार्गणामें, विमद्दगतिमें, देवों और नारकियों-में उनतीस और तीस दो स्थान हैं। उननीस प्रकारके तियंचोंमें तेईस आदि छह हैं। उनमें से

**१. ँकम्मीहार** ।

24

पेक्रॉधवक्डुं। २९ । बि । ति । चापं। मा३० । बाति । चापं। य उ ॥ मनुष्यानाहारकरोळू त्रयोविकात्याविषदस्यानंगळु बंधयोग्यंगळपुषु । २३ । ए बा२५ । ए याबि । ति । चापं। सा बापा२६ । ए याबाउ । २८ । वे । २५ । बि । ति । चापं। सावे तो । ३० । बाति । चापं। य उ ॥ वेबानाहारकरोळु नवविकात्यावि हिस्यानंगळु बंघयोग्यंगळपुषु । २९ । ति । मा ३० । ति । उ । माती । यितु नासकम्पंथस्थानंगळु गत्याविमार्गणेगळोळु योज्ञिसस्यटुडुषु ॥

तत्त्ववर्षाव सम्पवत्वं तत्त्वंगळनोळिळतागियरिउवु बोषं। तत्वं तस्रोळु नेरदिरे सत्वंगळ नोविनेगळबवे चरित्रं ॥

बनंतरं नामबंधस्थानंगळोळु पुनवक्त भंगंगळं तोरिवपवः :— णिरयादिजुदहाणे भंगेणप्यप्यणम्म ठाणम्म । ठविदण मिच्छभंगे सासणभंगा हु अस्थिति ॥५५२॥

नरकावियुतस्यानानि अंगेनात्मात्मनि स्थाने स्थापियत्था मिण्यादृष्टि अंगे सासावन अंगाः खलु संतीति ॥

नरकगरवादि युतस्यानंगळनु तंतन्म अंगगळ्य सहितमामि तंतन्म गुणस्थानदोळ् स्थाविसि नोडुत्तं विरलु मिध्यादृष्टिय वंबस्यानंगळ अंगंगळोळसासादनवंबस्यानंगळ अंगंगळ्ं टें विंतु मत्तं :—

अविरद्भंगे मिस्स य देसपमत्ताण सन्वभंगा हु।

अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेसु ॥५५३॥

अविरतभंगे मिश्रदेशसंयतप्रमत्तानां सर्वश्रंगाः खलु संतीति तान् स्वपनीय मिष्याबृष्ट्य-विरताप्रमादेषु ॥

ला, २६ ए प जा ज, २८ दे। इदयेकसमतं प्रति २९ वि ति च यं म । ३० विति च यं प उ। सनुष्येषु जयोर्वियतिकाशीन ब्द २३ ए ज २५ ए ज २५ ए य वि ति च यं म ज २६ ए प बाज २८ दे २९ वि ति २० च यं म दे ती ३० वि ति च प उ। तश्वरुषिः सम्प्रक्षां। तस्वाना सम्प्रकानं बोचः। तद्वरुपूर्वकं जीवाविरायनं चारितं। १५९१॥ खबापुनककर्मातालुः—

नारकादिगतियुतस्थानानि स्वस्वभंगैः सह स्वस्वगुणस्थाने संस्थाप्य तन्मिष्यादृष्टिबंबस्थानभंगेषु

अठाईस (देवगित सहित) असंगतमें हो होता है। मनुष्योंमें तेईस आदि छह हैं। तत्त्व-रुचि सम्यक्त्व है। तत्त्वोंका सम्यक्ज्ञान बोध है। उन दोनोंके साथ जीवोंकी विराधना न २५ करना चारित्र है॥५५१॥

आगे अपनरुक्त संग कहते हैं---

नरक आदि गति सहित स्वानोंको अपने-अपने भंगोंके साथ अपने-अपने गुणस्थानमें स्थापित करो। तो मित्र्यादृष्टिके बन्धस्थानोंके भंगमें सासादनके बन्धस्थानोंके भंग आ

यिल्लियनाहारदोळु कार्म्मणकाययोगमक्क । कम्मे उराळिमस्सं वा ॥ बोराळे वा मिस्से ण हि सुरिपर- ३० याजहारणिरयद्वर्ग । मिण्छद्देने देवचक तिरथं ण हि अविरदे कस्यो ॥ एंद्र चेळवृदर्गर ॥

असंयतनभंगंगळोळु सिश्ववेशसंयत प्रमत्तकाळ बंघस्यानंगळ सक्वंभंगंगळजुटे विंतु तान् आ सासावतमिश्ववेशसंयतप्रमत्तकाळ बंधस्यानंगळ भंगंगळं कळेडु मिष्यादृष्टि अविरताप्रमावकाळ बंधस्यानंगळोळु भुजाकाराविबंधंगळणुवे वेरियल्पडुगुं। संदृष्टि :—मिष्यादृष्टिय नरकगतियुतस्यानं २८ न तिर्ययंगतियुतस्थानंगळु २३ २५ २६ २९ ३० मनुष्यातियुतस्थानंगळु— १ ८ ८ ४६०८ ४६०८

२९ २५ वेबगतियुतस्थानं २८ सासावनंगे नरकगतियुतस्थानवंधं झून्यमक्कुं । ४६०८ १

तिर्व्यमातियुतस्थानंगळ् २९ ३० मनुष्यगतियुतबंधस्थानं २९.म देवगतिः ३२०० ३२००

युत्तबंबस्यानं २८ वितु सासावनन मूर्ष गतियुत्तबंबस्यानंगळोळु संभवितुव भंगंगळीनतुं मिष्या-८ इष्टिय बतुगंतिय बंबस्यानंगळ भंगंगळोळु संभवितुवयु । सत्तमसंयतंगे नरकगतियुत्तबंबस्यानमुं

हाष्ट्रय बतुग्गातय बषस्थानगळ भगगळाळू सभावसुबबु । मतमसयतमा नरकगातयुतबबस्थानमु तिर्थयगातियुत्तबंबस्थानगळु संभविसबु । मनुष्यगतियुतबंधस्थानगळु २९ ३० देवगतियुत-८ ८

 स्थानंगळ् २८ २९ मिबरोळ् मिश्रंगे नरकगतियुतवंबस्थानंगळ् झूर्यंगळ्। मनुष्यगतियुत-८ ८
 वंपस्थानं २९ म देवगतियुतवंबस्थानं २८ ई मिश्रनगतिहृद्ययुतिहृहस्थानंगळ भंगंगळ् ८

देशसंघतंगे नरकगतियुत्तबंधस्थानंगळुं तिर्धग्गतियुत्तबंधस्थानंगळुं मनुष्यगतियुतबंधस्थानंगळुं

सासादनर्वपस्थानभंगः सन् सतीति कारणात् । पुन. वसंयत्वंषस्थानभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्त्वंषस्थानसर्व-भंगाः सन्दु गंतीति कारणाञ्च तान् सासादनभगान् मिध्यादृष्टिभंगेषु मिश्रदेशसंयतप्रमत्तभंगान् वसयतभगेषु १५ चापनीय मिध्यादृष्टपविस्ताप्रमतेषु वंषस्थानभगा भवंति ।

संदृष्टिः—मिच्यादृष्टिनंरकं २८ तिर्यम् २३ २५ २६ २९ ३० अनुष्य २९ २५ देवगति-१ १८८४६०८४६०८ ४६०८१

युतानि २८ । सासावनस्य नरकगतियुत नास्ति । तिर्थम् २९ ३० मनुष्य २९ देवगतियुतार् २००३ २०० ३२००

जाते हैं। और असंयतके बन्धस्थानोंके भंगोंमें मिश्र, देशसंयत और प्रमत्तके भंग आ जाते हैं। क्योंकि उनमें प्रस्परमें समानता है। अतः मिध्यादृष्टिके भंगोंमें सामादनके भंगोंको र॰ और असंयतके भंगोंमें मिश्र, देशसंयत और अस्पत्तके भंगोंको घटाकर मिध्यादृष्टिक अवादत और अपमत्तमें न-प्रस्थानोंके भंग होते हैं। मिध्यादृष्टिमें तरकातियुक्त अटाईसके स्थानका भंग एक है। तिर्ययातियुक्त तेईसका एक, पचीमके आठ, उटवीसके आठ, उत्ततीसके छियाळीस सी आठ भंग हैं। मुख्यातियुक्त पच्चीममें एक और उन्तीसके छोठ, उद्यातीसके छियाळीस सी आठ और तीसके छियाळीस सी आठ भंग हैं। देशमित सिहत अटाईसमें आठ भंग हैं। सामादनमें नरकाति सहित अटाईसमें आठ भंग हैं। देशमित सिहत अटाईसमें वासि सी, तोसमें वसीस सी, तमस्याति सहित अटाईसमें आठ भंग

शुन्यमम्बर्धः । बेबगतियुत्ववंषाकृ २८ २९ ६ बेबासंयतन वेबगतियुत्ववंषिद्ध्यानंगळ ४८ ४५ ६ बेबासंयतन वेबगतियुत्ववंषिद्ध्यानंगळ ५८ ४५ ई. प्रमत्त बेबगतियुत्वंषिद्ध्यानंगळ् ३८ १९ ई. प्रमत्त बेबगतियुत्वंषिद्धयानंगळ् ३८ ८ ६ प्रमत्त बेबगतियुत्वः हिस्थानभंगेगळ्मसंयतन वंधस्थानंगळेळ् ८ ८ ६ प्रमत्त बेबगतियुत्वः हिस्थानभंगेगळ्मसंयतन वंधस्थानंगळेळ् ५ ८ ६ प्रमत्त बेबगतियुत्वः हिस्थानभंगेगळ्मसंयतन वंधस्थानंगळेळ् ५ ८ ६ प्रमत्त बेबगतियुत्वः हिस्थानभंगेगळ्मसंयतन वंधस्थानंगळेळ् भंगंगळ्चे कारणमागियदासासावन वंधस्थानंगळ भंगंगळ्चे कारणमागियदासासावन वंधस्थानंगळ भंगंगळ्यु भंगंगळप्वं बुद्ध्यः ॥

अ। भुजाकाराविवंद्यंगळु स्वस्थानपरस्थान सर्व्यपरस्थानंगळोळु संत्रविसुगुमें दु पेळदपर :-सुजगारा अप्पदरा अबद्विदावि य सभंगसंजुत्ता । सन्वपरङ्गणेण य णेडन्बा ठाणबंद्यांक्य ॥६६०॥

भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता अपि च स्वभंगसंगुक्ताः। सर्व्वपरस्थानेन च नेतव्याः १० स्थानबंधे॥

भुजाकारवर्धगळुं जल्पतरवर्धगळु अवस्थितवर्धगळुं चशन्वविद्यवत्रकथर्बर्धगळुं स्वस्व-भंगसंयुक्तगळागिये नामस्थानवंबदोळु स्वस्थानवंबदोडनेयुं परस्थानवंबदोडनेयुं सब्वपरस्थानवंबद दोडनेयुंनडसल्पडुबबु ॥

## स्वस्थानपरस्थानसर्व्यपरस्थानंगळं बुवें ते वोडे पेळवपरः-

२८। मिश्रास्यतयोनं च नरकतिर्यगतियुवानि । मिश्रस्य मनुष्य २९ देवशतियुते २८ असंयतस्य मनुष्य ८ ८ ८ २९ ३० देव २८ २९ गतियुतानि । देशसंयतस्य प्रमतस्य च केवलदेवगतियुते २८ २९ ॥५५२-५५३॥

तद्वेषा भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिताः, चराव्यावकक्याव्येति चत्यारः, स्वस्वभंगसंयुक्ता नामस्था-नवंथविषये स्वस्थानेन परस्थानेन सर्वपरस्थानेन च सह नेतव्याः ॥५५४॥ तानि स्वस्थानाधीनि लक्षयति—

हैं। मिश्र और असंयतमें नरकगति और तिबंध्याति सहित स्थान नहीं हैं। मिश्रमें मनुष्य- २० गति सहित उनतीस और देवगति सहित अठाईसके आठ-आठ भंग हैं। असंयतमें मनुष्यगति सहित उनतीस, तीस और देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं। देशसंयत और प्रमुक्तमें केवल देवगति सहित अठाईस, उनतीसके आठ-आठ भंग हैं। प्रेपर-५५३॥

विज्ञेष-पं टोडरमळजीने अपनी टीकार्में मिश्रमें मनुष्यगतिथन उनतीसके तथा असंवर्त्तमें मनुष्यवातिथन उनतीसके तथा असंवर्त्तमें मनुष्यवा उनतीस-तीसके और देवगतिवृत्त अठाईस-उनतीसके चार-चार भंग २५ छिखे हैं। और देवगतिवृत्त अठाईस उनतीस, उनतीस, तीस इन चारोंके आठ-आठ भंग छिखे हैं। कलकात्तासे मुद्रित संस्करणमें इसपर टिप्पणी भी है कि कुछ पाठ संस्कृत टीकाके पाठसे अधिक प्रतीत होता है।

पूर्वोक्त बन्धके मुजकार अल्पतर अवस्थित और 'च' शब्दसे अवक्तव्य इस तरह चार प्रकार हैं। अपने-अपने भंगोंसे संयुक्त नामकर्मके बन्यस्थानोंमें स्वस्थान, परस्थान ३० और सर्वपरस्थानके साथ लाने चाहिए।।५५४॥

## अप्यपरोभयठाणे बंधहाणाण जो दु बंधस्स । सहाण परहाणं सञ्चपरहाणमिदि सण्णा ॥५५५॥

बात्मपरोभयस्थाने बंधस्थानानां यस्तु बंधस्य । स्वस्थानपरस्थानं सर्ख्यपरस्थानं प्रति संज्ञा ॥

क्षात्मपरोभयस्थानं मिष्णाष्ट्रष्टप्रसंयताप्रनादकाळ आत्म स्वस्थानुणस्थानवस्त्रियुं, पर स्वस्य५ गुणस्थानमं त्यिज्ञात परगुणस्थानवस्त्रियुं, अभयस्थानं परगतिः परगुणस्थानवस्त्रियुंनितुः जिस्स्थानबोळ्या निष्णावृत्यपिताप्रनादकाळ यथोचित्रात्यावियंधस्थानंगळसंबंधि भुजाकारास्यतरावस्थितावक्तस्यक्षप्रमप्य यस्तु वंधस्तस्य आउवे। वृत्रवामा वंधस्ककार्यस्य स्थानं भुजाकारास्यित्यवियं स्वरं परस्यानभुजाकारावियंवयो दं सव्यपस्थानभुजाकारावियंवयो देवायानभुजाकारावियंवयमं स्वापस्थानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयानभुजाकारावियंवयंवयानभुजाकारावियंवयंवयानभुजाकारावियंवयंवयंवयानभुक

अनंतरं मिष्यादृष्टघावि स्वस्वगुणस्थानस्थित जीवंगळगे स्वस्वगुणस्थानच्युतियागुत्तं १० विरक्षेनिर्तानतु गुणस्थानप्राप्रियक्क्षमें दोडे पेळवपरः:—

> चदुरेकक्रदुषण पंच य छत्तिगढाणाणि अप्यमत्तंता । तिस उनसमगे संतेति य तिय तिय दोणिण गच्छति ॥५५६॥

चतुरेक द्विपंच पंच च वट्त्रिक स्थानान्यप्रमत्तांतानि । त्रिष्ठुपञ्चमकेषु जाते त्रिक त्रिक त्रिक द्विगच्छति ।।

निष्यादिष्ट जीवं नात्कु गुणस्थानंगर्ज पोद्दुंगुं। सासावननोदे गुणस्थानमनेद्युगं। मिक्षन रहे गुणस्थानमनेद्दुगुं। असंयतनुं वेशसंयतनुमय्दु मय्दु गुणस्थानंगळनेद्दुवह । प्रमत्तनार गुणस्थानंगळनेद्दुगुं। अप्रमत्तं मुदं गुणस्थाननंगळनेद्दुगुं। अपूर्यकरणादि सूथरुपुरामकरं प्रत्येकं मुदं गुणस्थानंगळं पोद्दुगुं। उपशांतकथायनेरडे गुणस्थानंगळं पोद्दुगुं।।

कारिमस्यान स्वगुणस्यान, परस्यान परगुणस्यान, उभयस्यान परगितपरगुणस्यानं । अस्मिस्ययं यस्तु २० मिष्यादृष्टपयंग्वताप्रमानवयस्यानसंबंधी मुजाकारादिवंदः स क्रमेण स्वस्थानभुवाकारादिः परस्यानभुवाकारादिः सर्वपरस्यानभुवाकारादिरितसंत्रः स्वात् ॥५५५॥

मिध्यादृष्टयः स्वस्तगुणस्थानं त्यवस्ता अप्रमत्ताता ऋषेण चत्त्रार्थेक दे पंच पच यट् त्रीणि गुण-स्थानानि गच्छति । अपूर्वकरणातित्रशुषकामकास्त्रीणि त्रीणि, उपसातकवाया दे।।।५०६।।

स्वस्थान आदिका लक्षण कहते हैं --

् आरमस्यान अर्थात् विवक्षित अपना गुणस्थान और परस्थान अर्थात् विवक्षित गुणस्थानते अन्य गणस्थान तथा उभयस्थान अर्थान् अन्यगति और अन्यगणस्थान, इन तीनोंमें जो मिण्यादृष्टि, असंयत और अपमत्तके बन्धस्थान सम्बन्धी सुजकारादि अन्य हैं उनको कमसे स्वस्थान सुजकार आदि परस्थान सुजकार आदि सर्वपरस्थ न सुजकारादि संक्षा है। १५५॥

मिश्यादृष्टि आदि अपने-अपने गुणस्थानको छोडकर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त कमसे चार, एक, दो, पाँच, पांच, छह और तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरण आदि तीन चप्रसम्बर्शणवाळे तीन-तीनको और वपसान्त कपायवाळे दो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। ए५६॥

٠,

२५

## ई संस्थाविषयगुणस्थानंगळं पेळदपरः --

सासणपमत्तवन्त्रं अपमत्तंतं समन्तियह मिन्छो । मिन्छत्तं विदियगुणो मिस्सो पढमं चत्रत्यं च ॥५५७॥

सासावनप्रमत्तवज्याप्रमत्तातं समाभयति । मिष्यावृष्टिम्मिष्यात्वं द्वितीयगुणः मिश्रः प्रथमं चतुर्वं च ॥

सासावनप्रमत्तगुणस्वामद्ववर्षाञ्चलम्य विश्वाद्यप्रमत्तानगुणस्वानचतुष्टवमं निष्यादृद्धिः जीयं समाश्रविसुगुं । द्वितीयो गुणो यस्य स द्वितीयगुणः सासावनः सासावनं निष्यात्वमं समाश्रवि-सुगुं । मिश्रः मिश्रयरिणामिजीयं प्रथमं मिष्यात्वमं चतुर्त्यं असंवतगुणस्थानसुमं समाश्रविसुगुं ।।

> अविरदसम्मी देसी पमत्तपरिहीणमप्पमत्तंतं । छद्राणाणि पमत्तो छद्रगुणं अप्पमत्तो ह ॥५५८॥

अविरतसम्यादृष्टिहॅशविरतः प्रमत्तपरिहीनमप्रमत्तातं । पद्स्यानानि प्रमत्तः षष्ठगुणम-प्रमत्ततः ।।

अविरतनुं देशविरतनुं प्रमत्तपरिहोत्तमप्रमत्तातं पंचगुणस्थानंगळं समाश्र्यियुवर । प्रमत्तसंयतनप्रमत्तातं बद्स्यानंगळं समाश्र्यियुगं । अप्रमत्तस्य अप्रमत्तनुं वक्षगुणस्थानमुमं तु शब्द्वविद्युगमक्षपक्षप्रणयोज्ञ पूर्वकरणगुणस्थानमुमं मरणमादोडं देवासंयतगुणस्थानमु- १५ मनंतु गणस्थानत्रितयमं समाश्रयियुगं ॥

उनसामगा दु सेढि आरोहंति य पडंति य कमेण । उनसामगेसु मरिदो देवतमत्तं समन्त्रियः ॥५५९॥

उपशमकास्तु श्रेणिमारोहिति च पर्तति च क्रमेण। उपशमकेषु मृतो देवतमस्यं समाश्रयति।।

तानि गणस्यानानि कानीति चेदाह-

मिध्यादृष्टिः साक्षादनप्रमत्तं विज्ञत्वा मिध्राखप्रमत्तातानि चल्लारि गुणस्थानानि समाध्यति । द्वितोनपृथः सासावनः मिध्यात्वं । सिष्ठः प्रयमं चनुर्थं च । अविरतो देशविरतस्य प्रमत्तर्पान्होनाप्रमतातानि रच । प्रमतः—अग्रमतातानि चट् । अप्रमतः गर्छ। तुरब्दात् उपश्यमकाप्रकार्युकंकरणं देशसयतं च ॥५५७-५५८॥

उन गुणस्थानोंको कहते हैं-

मिण्यादृष्टि सासादन और प्रमत्तको छोड़ मिल्रसे अप्रमत्त पर्यन्त गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्गों मिण्यादृष्टि गुणस्थानको ही प्राप्त होता है। सिक्ष पढ़छे और चौथे गुण स्थानको प्राप्त होता है। असंयत और देशसंयत प्रमत्त बिना अप्रमत्त पर्यन्त वांच-पाँच हो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छह गुण- ३० स्थानोंको प्राप्त होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यन्त छह गुण- ३० स्थानोंको प्राप्त होता है। अप्रमत्त छठेको और तुं शन्दसे उपश्चमक क्षपक अपूर्वकरणको और प्राप्त होता है। भ्रम्पण-५५८।।

24

अपूर्व्यकरणाणुपतानकरगळपतामञ्जेणियनारोहणमुमनवरोहणमुमं क्रमविदं माळपर । उपतामकरोळ मृतनावातं वेयमहिंदकत्वमं समाजितसुगुमंनावोडे मरणमुपतामञ्जेणियोळल्लेडेयोळं संभवित्यामं पेडोडे पेळवपर :—

> मिस्सा आहारस्स य खनगा चडमाण पढमपुट्ना य । पढम्रवसम्मा तमतमगुणपडिनण्या य ण मरंति ॥५६०॥

मिक्षा आहारस्य च क्षपका आश्ह्यमाण प्रथमाऽपूर्व्याञ्च । प्रथमोपशमसम्बन्धस्तास्तमस्तमीः गुणप्रतिपन्नाञ्च न स्त्रियंते ।।

मिश्राः मिश्रगुणस्यानर्वात्तगळुं बाहारस्य च नोकम्मांहारे भिश्रकाययोगिगळुं क्षपकाः क्षपकरगळुं आरोहत्यथमापुरर्वादच उपग्रमश्रेष्यारुद्धश्रयमभागापूर्व्यकरणहं प्रयमोपग्रमसम्यक्तयाः १० प्रयमोपग्रमसम्यक्त्यमनुळळवरं तमस्तभोगुणप्रतिपन्नादच महात्तमःप्रभेयोळाव सासावनिमश्रा-संयत्तरं व गुणप्रतिपन्नरगळ न श्रियंते सायरः।

> अणसंजोजिदमिच्छे प्रदुत्त अंतोत्ति णत्थि मरणं तु । कदकरणिज्जं जाव द सन्वपरद्राण अत्थपदा ॥५६१॥

अनंतानुबंधीनि विसंयोज्य मिथ्यात्वं गते अंतर्म्भुहूर्तपर्ध्यंतं नास्ति मरणं तु । कृतकरणीयं १५ यावस्तरुवंपरस्थानार्थपदानि ॥

अनंतानुबंधिकवायंगळं विसंयोजिसि मिथ्यात्वमं पोहिंदंगंतर्म्मृहूर्णपर्धांत मरणमिल्ल । वर्शनमोहस्रपकंगमेन्नेवरं कृतकृत्यनल्तन्नेवरं मरणमिल्ल । कृतकृत्यंगे बद्धायुष्यगपेक्षेयिदं सर्व्यपर-

अपूर्वकरणासुपतामका उपज्ञमञ्जीण अनेणारोहंत्यवरोहेति व । उपज्ञामकेषु मृता देवमहिषकस्यं समाध्यति ॥५५९॥ उपज्ञमञ्जेष्या व भ्रियते ? हति चेदाह—

मिक्षगुणस्थानवर्तिन आहारकमिश्रकाययोगिनः क्षपका आकृद्धमाणोपशमकापूर्वकरणप्रथमभागाः
 प्रथमोपशमसम्यक्त्वाः महातमःभगेत्यलसासादनिश्यास्यताहव न स्रियन्ते ॥५६०॥

विसंयोज्यानन्तानुबन्धिचतुष्कं मिध्यात्व प्राप्ताऽन्तर्महुनं यावत् दर्शनमोहक्षपकश्च कृतकृत्यत्वं यावत्तावन्न

अपूर्वकरण आदि उपशमश्रेणिवाले उपशमश्रेणिपर क्रमसे चढ़ते हैं और क्रमसे उत्तरते हैं। उपशमश्रेणिमें मरे हुए महर्द्धिक देव हाते है।।५५९॥

डपशमश्रीणमें कहाँ मरण होता है, यह कहते हैं -

मिश्रगुणस्थानवर्ती, निर्कृत्यपर्याप्त अवस्थारूप मिश्रकाययोगी, श्रपक श्रेणिवाले, चढ़ते अपूर्वकाणके उपसमकके प्रथम भागवाले और प्रथमोपश्रम सम्यन्त्यके घारी तथा मातव नरकमें सासादन, मिश्र और असंयत नारकी मरणको प्राप्त नहीं होते ॥५६०॥

अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर जो भिश्यात्वको प्राप्त होता है उसका एक अन्त-३० सुहूर्त पर्यन्त सरण नहीं होता। दर्शनमोहका क्षय करनेवाला जबतक कृतकृत्य नहीं होता तबतक सरण नहीं होता॥५६१॥

१. नोकर्मवेनिसिद बाहारकमिश्रकाययोगिगळॅबदर्श ।

٤.

स्थानात्यंपेवंगळ् सर्व्यवरस्थानप्रयोजनस्थानंगळ् वेळल्पड्युमवाबुवें बोर्ड :— देवेसु देवसणुवे सुरणगतिस्ये चउग्गईसुपि । कदकरणिच्छुप्पत्ती कमसी अंतीग्रुहुत्तेण ॥५६२॥

वेवेषु वेवमनुष्ययोः सुरनरितय्यंशु बतुर्गातिष्यि। इतकरणीयोत्पत्तिः क्रमकोऽतरमृहर्तन ॥
इतकृत्यवेवककालमंतरमृहर्तप्रमितममकुमा कालमं चतुरभागमं माडिवल्ळि क्रमस्वदं प्रयन-भागांतरमृहर्तिदिवं मरणमादोडे विविजरोळ्द्यित्तयक्षुं । द्वितीयभागांतरमृहर्तिदिवं मरणमादोडे विविजरोळ्द्यित्तयक्षुं । द्वितीयभागांतरमृहर्तिद्वंमरणमादोडे वेवमनुष्ययोः वेवमनुष्यरोळ्युट्युष्ं । तृतीयभागांतरमृहर्तदेवोळ् मरणमादोडे वेवमनुष्यतित्यंशु वेवमनुष्ययोः योत्पत्तिकोळ्युण्यांत्वयंशु वृद्युष्ठं । चतुर्यभागांतरमृहर्तदेवोळ् मरणमादोड चतुर्मातमळोळपुर्यात्वयक्षुं ।।

अनंतरं भुजाकाराविस्थानबंधमं पेळदपरः--

तिनिहो दु ठाणबंधो श्वजगारप्पद्रबह्दिरो पढमो । अप्पं बंधेतो बहुबंधे निदियो दु निवरीयो ॥५६३॥

त्रिविधस्तु स्थानवंधो भुजाकाराल्यतरावस्थितः प्रथमः । अल्पं बध्नन् **ब**हुवंधे द्वितीयस्तु विपरीतः ।।

तु मत्ते स्थानबंधः नामकर्म्भेप्रकृतिस्थानबंधं त्रिविधः त्रिविधमक्कुमें ते दोडे भुवाकारा- १५ स्पतरावस्थितातु भेदातु भुवाकारादिगऊ बंधभेददत्तिथदमस्थि प्रथमः मोदल भुजाकारबंधमाव प्रकारदिदमें दोडे अल्पं बष्नन् बहुबंधे अल्पप्रकृतिगळं कट्टुत्तं बहुप्रकृतिबंधनागुत्तं विरल् संभविसुगुं।

श्रियते ॥५६१॥ कृतकृत्यं ब**ढा**युष्क प्रति सर्वेपरस्थानानामर्थवस्ति पदान्याह—

कृतकृत्यवेदककालोऽन्वभृंहृतः । तस्मिद्देशुभागीकृते क्रमेण प्रथमभागान्तमृहृतंन मृतो दिविजे जायते । द्वितीयभागान्तमृहृतंन मृतो देवमनुष्ययोः, तृतीयभागान्तमृहृतंन मृतो वैवमनुष्यतिर्यक्ष, चतुर्यभागान्तमृहृतंन २० मृतद्वतुर्गीताव्ययेकत्र ॥६२॥

तु-पुनः नामस्यानबन्धस्त्रिया । भुजाकारोऽल्पतरोऽवस्यितस्वेति । तत्र प्रथमोऽल्पप्रकृतिकं बघ्नतो

कृतकृत्य होनेके पश्चात् मरता है सो बद्धायु कृतकृत्यके प्रति पूर्वोक्त तीन स्थानोंसे सर्व परस्थानोंके अर्थवान पर कहते हैं —

कृतकुरयवेदकका काल अन्तर्भुहृत है। उसके चार भाग करे। क्रमसे अन्तर्भुहृतके प्रथम भागमें मरकर देवगितमें उत्पन्न होता है। दूसरे भागमें मरा देवों या मतुष्यों में उत्पन्न होता है। तीसरे भागमें मरा देव, मनुष्य या तिर्वचीमें उत्पन्न होता है। चौथे भागमें मरा देव, मनुष्य या नार्वचीमें उत्पन्न होता है। चौथे भागमें मरा देव, मनुष्य, तिर्वच या नारकी होता है। धिक्ष्य।

नामकर्सके बन्धस्थानके तीन प्रकार हैं — सुजाकार, अल्पतर, अवस्थित। पहले थोड़ी प्रकृतियोंको बाँधकर बहुत प्रकृतियोंको बाँधनेपर सुजकार बन्ध होता है। पहले बहुत

 माल्कु गतिगळु सर्वपरस्वानंगळंबुद् । कृषकृत्यवेदककालचतुःशीगंगळु अवने प्रयोजनंगळागुळळ पदं-गळंबुदर्थ ।।

द्वितीयः अल्पतरबंधमें बुटुमबर विपरीतमक्कुमधे तें बोर्ड जिन्नत्मकृतिस्थानावित्रयोविद्यातिपर्व्यंते बहुमकृतिगळं कटटुत्तमुल्पप्रकृतिगळं कटुदुर्बेडयोळक्कुमण्युर्वीरदं :—

तदियो सणामसिद्धो सन्वे अविरुद्धठाणवंधमवा ।

ताणुष्पत्ति कमसो भंगेण समं तु बोच्छामि ॥५६४॥

तृतीयः स्वनामितद्धः सर्वेऽविरुद्धस्थानवंषभवाः । तेषामुत्पत्ति क्रमको भंगेन समं तु वस्यामि ॥

तृतीयं अवस्थितबंधं स्वनामसिद्धामकुमबस्थितरूपबंधनपुर्वीदः । सम्बंभुजाकारदिवंधं-गऊमविरुद्धस्थानबंधसंभूतंगळपुववरूपत्तियं क्रमदिवं संगदोडने कृष्टि तु मस्ते वस्थामि वैज्वपेषु । अवं ते वोडं :--

> भूबादर तेवीसं बंधंती सन्वमैत्र पणुवीसं । बंधदि मिच्छाइट्ठी एवं सेसाणमाणेज्जो ॥५६५॥

भूबादरत्रयोविज्ञांत बच्नन् सब्बंभेब पंचींवज्ञांत । बघ्नाति मिध्यावृष्टियंबे जेषाणामानेतब्यः॥ पृथ्वोकायिकवादराविबंधनामकम्मेपदंगळेकच्रत्वारिज्ञस्त्रामितंगळोळु मुनं स्थापिसस्पट्ट अयो-विज्ञस्याविस्थानंगळु भंगंगळु बेरसिहंग्यस्तिल त्रयोविज्ञतित्रक्रातिस्थानंगळु पन्नो बु ११ । अष्ट १५ भंगयुत पंचींवज्ञतिगळप्टर् ५ । चतुरुभैगयुतंगळुमारु ६ एकभंगयुतंगळुमारु ६ अस्तु १७ स्थानंगळगं

बहुम्झविकबन्धे स्यात् । तु-पुनः द्विवीयः बहुम्झविकं बम्नतोऽस्यम्झविकबन्धे स्यात् । तुतीयः स्वनामनः विद्वः स्यात् अवस्थितस्यरुपात् । ते तथे मुत्राकारादयः अविबद्धस्थानसंभूता भवन्ति ॥५६३–५६४॥ तदुरगति पुनः पुनः क्रमेण भंगैः सह वस्यामि तद्यया—

भूबादराद्येकचत्वारिशस्त्रामपदयुतस्यानेषु त्रयोविशतिकान्येकादशः । २३ पंचविशतिकान्यष्टधापंचचतुः ११

२० प्रकृतियोंको बाँधकर थोड़ी प्रकृति बाँधनेपर दूसरा अल्पतर बन्ध होता है। तीसरा अपने नामसे ही सिद्ध है। जितनी प्रकृति पूर्वसमयमें बाँधी चतनी ही दूसरे समयमें बाँधे तो उसे अवस्थित कहते हैं। ये सब भुजकार आदि अविरुद्ध बन्धस्थान द्वारा होते हैं। आगे उनकी चत्पत्तिको क्रमसे अंगोंके साथ कहते हैं।।५६३-५६४॥

पूर्वमें बादर पृथ्वीकायादिक इकतालीस पद कहे थे। उनमें भंगसहित स्थान २५ कहते है—

अपर्याप्त पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साघारण ये बादर और सुक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति, इन एकेन्द्रियके ग्यारक भेदोके द्वारा तेईसका बन्यस्थान ग्यारक प्रकारका है। उनमें भंग एक- एक होनेसे ग्यारक हुए। पर्वासके स्थानमें वादर पर्याप्त प्रथ्वी, अप्, तेज, वायु, प्रत्येकके भेदसे पांच प्रकार हुए। इनमें स्थिर-अस्थिर, जुम-अयुभ, यश-अयुगके विकल्पसे आठ-आठ के भंग पाये जाते हैं। अतः चाठीस हुए। तथा पर्याप्त साधारण, बादर और सुद्धम, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, साधारण इन वहमें स्थिर और प्रमुक्त ग्राग्ठसे चार-चार भंग होनेले चौचीस हुए। तथा अयुपाँग से इन्तिय, तैदिन्द्रण, तैदिन्द्रण, अस्त्री, पंचीन्द्रण तियंच और सनुष्य इन छहमें अपशस्तका हो बन्ध होनेले पक-एक ही भंग होता है। अतः उनके छह मंग हुए।

भंगानजु ७०। बर्हाववातिप्रकृतिस्थानंगळ्सप्टभंगयुतंगळ् २६। ४ नात्करोळं मुबलंरहु भंगानळ् बच्दाविद्यातिस्थानंगळेरडरोळ २ भंगंगळ् ओं भत्त २८ नवविद्यातिस्थानंगळप्टभंगयुतंगळ् नात्कु २९। ४ नात्कु साविरदह नूरेंटु भंगंगळ स्थानंगळरहु २९। २ अंतु नवविद्यातिप्रकृतित्थानंगळा-४६०८ ररोळं भंगंगळ् ९२४८। अप्युत्तु। त्रिशास्प्रकृतिस्थानंगळुगष्टभंगयुतंगळ् नात्कु ३०।४ नात्कु सासिरदरुत्ररेंटु भंगंगळ स्थानमों हु १ अंतु ३०।५ त्रिशस्प्रकृतिस्थानंगळोळस्दरोळं भंगंगळ्

षांपडेकबार्याहति सप्ततिः २५ पड्बंबरातिकान्यष्टषावस्वारीति द्वात्रिञ्चत् २६ अष्टाविशतिकादोन्यष्टपैकमिति ७० नव २८ नवविश्वतिकान्यष्टषायस्वारि चतुःच<sub>र</sub>स्वयद्शद्श्वताष्ट्वा द्वरोतावन्ति २९ त्रिद्वन्कान्यष्टवा चरवारि

इस प्रकार पद्मीसके बन्धस्थानमें सत्तर भंग होते हैं। छज्बीसके स्थानमें बादर, पृथ्बीकाय, आतप और ज्योत महित दो और ज्योत सिहत अपकाय, वास्पतिकाय इन चारोंमें स्थिर गुभ और यशके पुगल्को आठ-आठ भाग होते हैं। इस तरह छज्बीसके स्थानमें बत्तीस भंग १० होते हैं। अठाईसके स्थानमें देवाति सिहतमें तीन युगलोंके आठ भंग होते हैं। और नरकागि महितमें अप्रकारत प्रकृतियोंका ही बन्ध होनेसे एक ही भंग होता है अतः अठाईसके स्थानमें नौभंग होते हैं।

जनतीसके स्थानमें पर्याप्त दोइन्द्रिय, तोइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियमें तीन युगलेंक आठ-आठ भंग होनेसे चनीस हुए । और तियंचगित सहित तथा मतुष्याति सहित १५ दो स्थानोंमें प्रत्येकके छह संस्थान, छह संहरन और सात युगलोंसे (६×६×××२×१×  $\times$ × $\times$ × $\times$ × $\times$ ) छियालीस सौ आठ भंग होनेसे चानचे सौ सोलह हुए। सब मिलाकर चनतीसके स्थानमें चानचे सौ अइतालीस मेर हुए।

तीसके स्थानमें उद्योत सहित पर्याप्त दो-इन्ट्रिय, तेइन्ट्रिय, चौइन्ट्रिय और पंचेन्ट्रिय इन चारोंमें उन ही तीन गुगलोंके आठ-आठ भंग होनेसे चलीस हुए। और संह्री तिर्येच उद्योत सहित्ये छियालीस से आठ भंग हुए। सब सिलाकर तीसके स्थानमें छियालीस सी चालीस भेद हुए। ये बन्यस्थान सिध्यादृष्टि गुगम्यानके हैं। इनके सुजकार आदि कहते हैं

ते हैंसके स्थानको बांधनेके अनन्तर पंचीस आदिको बांधनेपर भूजकार बन्य होता है। सो बाइर प्रथ्वीकाथ सहित वेईसको बांधकर पीछे पंचीस आदि स्थानोंके सब मेंदांको बांधती है। सो बाइर प्रथ्वीकाथ सहित वेईसको बांधकर मेंदोंके बांधता है? इस प्रकार पाँच मेंदांकि को बांधता है? इस प्रकार पाँच मेंदांकि करना। घन पांच नेदाशिकों में प्रमाणराजि तो समेंत्र वेईसका एक भंग हो है। फळराजि क्रमसे पंचीसके सत्तर भंग, छन्धीसके बत्तीस भंग, अठाईसके मौ भंग, उनतीसके बानव सी अइताळीस, और तीसके छिबाळीस सी वाळीस भंग हुए। इच्छाराजि सबंब तेईसके ग्याहर भंग। सो फळको इच्छारे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनपर सब भंगोंका प्रमाण होता है। सबंब इच्छाराजि ग्याहर ही है। अतः सर्व फळराजियोंको ७०+२२+९५०९४८+४६४० बोड़नेपर तेरह हजार मौ सी निन्यानवे १२९९९ हुए।

नात्क सासिरदरन्रनात्वतप्पविवेल्लम् मिथ्यादृष्टि बंधयोग्यस्थानभंगंगळप्पविल्ल त्रैराज्ञिकं माडल्प-डगुमें ते दोडे-भूबादरयुतत्रयोविशतिप्रकृतिस्थानमनेकविषमं कटद्वातं सप्रतिविध सर्व्ववंच-विज्ञातिस्थानंगळं कटदगुमा मिथ्यादृष्टि पन्नो दं तेरव त्रयोविज्ञातप्रकृतिस्थानंगळ्गेनित पंच-विश्वतिस्थानंगळं कटदगुमें विती प्रकारविवं शेषषष्टविशत्याविस्थानंगळीळमानेनव्यमक्कं । त्रैराशि-कंगळगे संबृष्टि :--

```
२३ ३० |२३|२५ | ३० |२५|२६ ३० |२६| २८ | ३० |२८.२९ ३० |
8 8580 88 8 8580 90 8 8580 35
                            δ
                                ४६४0 ९ १ ४६४० ९२४८
                                २९ २८ प्र
२३ २२ २३ २५ २९ २५ २६ २९ २६ २८
१ ९२४८११ १ ९२४८७० १ ९२४८३२
                            8
                               9386 8
२३ २८ २३ २५ २८ २५ २६ २८
   6 66 6 6
               90 8
२३ २६ २३२५ २६ २५ प
2 37 22 2 37 30
२३ २५ २३ प्र
8 00 88
प्राफ इ
```

चतःसहस्रघटछताष्टाधिकमित्येतावन्ति ३० अमूनि मिथ्यादृष्टिबन्धस्यानानि, अत्रैकं भृत्वा बादरयुतत्रयाविशतिकं

बन्नन सप्तति पंचविशतिकानि बन्नाति तदैकादशत्रयोविशतिकानि बन्नन् कति पंचविशतिकानि बन्नाति ? ! एवं श्रेपविज्ञवर्शातकादिष्यप्यानेतव्यं । तत्संदृष्टिः ---

कत्र पञ्चस्यानेषु पृयक्षृयक्स्यस्वफलभूतभंगराज्ञीनेकीक्करय स्वस्यैकैकेच्छाराक्षिभंगसंश्यया गृणिते वादात्र राशिकपचके गुणिते आदात्र राशिकपंचके गुण्यं त्रयोदशसहस्रनवशतनवनवत्य., गुणकारः एकादश १३९९९ ।११। तदनन्तरत्रेराशिकचतुरके गुण्यं त्रयोदशसहस्तनवशतकान्नत्रिशतः, गणकारः सप्ततिः इनको इच्छाराज्ञि ग्यारहसे गणा करनेपर एक लाख तरेपन हजार नौ सौ नवासी १५३९८९

भंग हुए। इसे प्रमाणराशि एकसे भाग देनेपर उतने ही रहे। अतः तेईसके मुजाकार इतने हए। २५

तथा पचीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बाँधनेपर

यिल्ल त्रयोविकात्यावि भुवाकारंगळ त्रैराधिकंगळोळु प्रथमत्रयोविकातिस्यान भुकाकार गुण्यंगळु पंवविकातिस्थान मोदलगो हु मेले मेले जिंकारमकृतिस्थानपर्ध्यंतमाव कलभूतस्थानंगळोळु सप्तर्याति भंगंगळे कृष्टिकाचे पविसूत्त सास्तर्यात् गुण्यं त्राह्म स्वात्तर्यात् भंगंगळे कृष्टिकाचे पविसूत्त सास्तर्यात् गुण्यं त्राह्म स्वात्तर्यात् भंगंग्यं कृष्टिकाचे प्रयाद्ध कलभूतसंगंगळ पविसूत्तरात्वात् भेनृतिस्पत्तो भत्तरकु । १२९९० । १० । विद्ववातिस्थान भुकाकारगळ्या पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व भूत्रकात्वर्यात्व । पविसृत्तर्यात्व । पविभृत्तर्यात्व । पविभृत्तर्यात्व । पविभृत्तर्यात्व । पविभृत्तर्यात्व । पविभृत्तर्यात्व भूत्रकात्वर्यात्व । प्रयाद्ध । प्रयाद्ध । प्रयाद्ध । प्रवाद्ध । प्रवाद । व्याद्ध । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्याद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्रवाद । प्य

१३९२९ १७०। तदनन्दरन्नैराशिकत्रये त्रयोदसबहुलाष्ट्रयतसम्भवतयः । गुणकारो द्वात्रिणत् ११३८९७ १३२। तदनन्दरन्नैराशिकद्वये गुथ्यं त्रयोदशसहलाष्ट्रशताष्ट्राशीतयः । गुणकारो नव ११३८८८ १९। नवविश्वतिके गुम्यं चतुःसहस्मयद्कतनस्वारिशतः । गुणकारो नवसहस्वद्वेशताष्ट्रस्वारिशतः ४५४० १९५४८। गुण्यगुणकारे गुणिते

युजाकार होता है। सो एक भेदरूप पच्चीसका बन्ध करके छब्बीस आदि सब स्थानोंके सब भेदोंको बोधे तो पच्चीसके सबर संगीके कितने संग होंगे। इस प्रकार चार बैराशिक १५ करों। यहाँ प्रमाणराशि सर्वत्र पच्चीसका एक भेद। फटराशि छब्बीसके बचीस भेद, अटाईसके ती भेद, उनतीसके बानवे सो अड्ताछीस, तीसके छिजाछीस सो चाछीस। इच्छाराशि सर्वत्र पच्चीसके सचर भेद। सब फटराशियोंको जोड़नेपर २२ + ९ + ९ २४८ + ४६४० = तेरह हजार ती सी उनतीस १३९-९० हुए। इतने पच्चीसके प्रजाकार होते हैं। २० छब्बीसका बच्च करके अटाईस आदिका बच्च करने पर प्रजाकार होते हैं।

डब्बासक पन्य करक अठाइस आदिका बन्य करमपर मुजाकार हाता है। सा छब्बासक एक मेर्रका बन्य करके सब अठाइँस आदिके सब अर्देका बन्य करे तो डब्ब्बासके बत्तीम भेटोंके द्वारा कितने बन्धभेद हों, इस प्रकार यहाँ तीन जराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि तो सबज छब्बीसका एक भेद। फल्टराशि कमसे अठाईसके नौ भेद, उनतीसके बानवे सी अद्वालीस भेद, तीसके छित्रालीस सौ चालीस भेद। इच्छाराशि सबज छब्बीस- २५ के बत्तीस भेद। सब फल्टराशिको जोड्नेपर २+९२४८+४६४० = तेरह हजार आठ सौ सतानवे हुए। उनकी इच्छाराशि बत्तीससे गुणा करनेपर चार छाख चत्रालीस हजार सात सी चार ४४४७०४ होते हैं। इतने छब्बीसके मुजाकार जानना।

अठाईसका बन्ध करके उनतीस-तीसका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो एक प्रकार अठाईसका बन्ध कर उनतीस-तीसके सब भेदोंका बन्ध कर तव नौ प्रकार अठाईसका ३० बन्ध करनेपर कितने भेद हो, इस प्रकार दो वैराशिक करना। उनमें सर्वत्र प्रमाण-राशि अठाईसका एक भेद। फल्टाशि कमसे उनतीसके बानवे सौ अवदातीला भेद और तीसके डियालीस सौ चाली भेद। इन्छाराशि सर्वत्र अठाईसके नौ भेद। फल्टाशिको जोड़नेपर ९२४८-४६४० - १३८८८ तेरह इन्डार आठ सौ अठासी हुए। उसे इन्छाराशि नौसे पुणा करनेपर एक छाल चौबीस हजार नौ सौ वानवे १२४९९ हुए। इतने अठाईसके स्थान- ३५

पुत्रु । २३ पंत्रींबातिस्थानव भुवाकारंगळू मो भत्तुश्वसुर्मप्यतस्यु सासिरव सुवसपुत्रुन् १५३९८९ वृद्धवातप्रकृतिस्थानव भुवाकारंगळू नाल्कुळ्यामुं नाल्वत नाल्कुसासिरवेजून्रनालक-१७५०३० पुत्रु २६ अव्याविद्यातिस्थानव भुवाकारंगळ्युमेक्छळ्यामुं नाल्वत नाल्कुसासिरवेजून्रनालक-१४४५०४ तो भत्तरंष्ठक्युं २८ नविद्यातिस्थानव भुवाकारंगळ्यु नाल्कु कोटियुनिष्यतोभत्त लक्षमुं १८४९२९ पत्तासिरवेळु नृरिष्यत् वक्षकुं १९ ई गुजाकारवंषाळेल्लं निध्याद्दियाळाण्युवे दु

त्रयोदिशकस्यैकत्रसत्रियंचाशस्यकुलनवयतेकान्ननत्रतयः २३ पंचविदातिकस्य नवललायंचसप्ततिसङ् १५३८९ सर्विद्यातः २५ षड्विदातिकस्य चतुलेशचनुरुचत्वारिशस्तृहस्यतयातवस्यारि २६ अष्टाविद्यातिकस्यै-

१७५०२० ४ कल्लचतुब्वित्वित्तहस्रनवस्वद्धानवत्यः २८ नवविद्याविकस्य चतुष्कायेकान्नविद्यालस्वस्यसस्यस्यस्यस्यस्यः १२४९२२

१० विश्वतयः २९ ॥५६५॥ ४२९१०७२०

के मुजाकार होते हैं। उनतीसका बन्ध करके तीसका बन्ध करनेपर मुजाकार होता है। सो उनतीसके एक भेदको बन्ध करके तीसके सब भेदोंको बन्ध करे तो उनतीसके बानवे सौ अइतालीम भेदोंका बन्ध करके तीसके सब भेदोंको बन्ध करे तो उनतीसके बानवे सौ अइतालीम भेदोंका बन्ध करने के साथ कितने भेद हों। इस प्रकार एक गैराशिक हुआ। उसमें प्रमाणराश उनतीसका एक भेद, फलराशि तीसके छियालीस सौ चालीस भेद। इस्लाराशि उनतीसके बानवे सौ अइतालीस भेद। में फलराशि छियालीस सौ चालीसको इस्लाराशि बानवेसी अइतालीससे गुणा करनेपर चार कोटि उनतीस लाख दस हजार सात सौ बीस भेद होते हैं। इतने उनतीसके मुजकार हुए सो/५६॥।

नामकर्मके स्थानोंके भजाकार बन्ध लानेका श्रेराशिक यन्त्र

| २३         | 30   | २३ | 24    | 30    | २५    | 38     | 30   | २६    | 26    | 30   | २८    | २९ | 30   | २०  |
|------------|------|----|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|----|------|-----|
|            | ४६४० | ११ |       | 8 480 | 90    | 8      | ४६४० | 32    | र्    | 8680 | 8     |    | ४६४० |     |
| २३         | २९   | २३ | इंप   | २९    | २५    | २६     | २९   | २६    | २८    | २९   | २८    | Я. | m z  | g=6 |
| ٩_         | १२४८ | ११ | 8     | ९२४८  | ಅಂ    | 8      | ९२४८ | ३२    | 8     | ९२४८ | ९     | я. | TIES | 200 |
| २३         | २८   | २३ | २५    | २८    | 24    | २६     | 26   | २६    |       |      |       |    |      |     |
| 8          | 8    | 88 | 8     | 9     | 90    | 8      | 9    | ३२    | प्रमा | 4000 | इच्छा | ,  |      |     |
| २३         | २६   | 73 | 24    | ₹5    | 24    |        | -    |       |       |      |       |    |      |     |
| १          | ३२   | 88 | *     | 32    | 90    | प्रमा- | फल   | इच्छा | 1     |      |       |    |      |     |
| <b>२</b> ३ | 24   | २३ |       |       |       | _      |      |       |       |      |       |    |      |     |
| 8          | 90   | 88 | प्रमा | फल    | इच्छा | 1      |      |       |       |      |       |    |      |     |

तेवीसट्ठाणादो मिच्छत्तीसीत्ति बंधगो मिच्छो । णवरि हु अट्ठावीसं पंचिंदियपुण्णगो चेव ॥५६६॥

त्रयोविशतिस्थानारप्रभृति सिष्यादृष्टि त्रिशत्प्रकृतिस्थानपट्यंतं बंधको सिष्यादृष्टिन्नंबः मस्ति सत्त्वष्टाविशति पंचेद्विय पूर्णकरचैव ॥

त्रयोविशतिस्थानंमोबल्गो'ड् मिच्यादृष्टिय त्रिशत्यकृति स्थानपर्धतं मिच्यादृष्टिजीवं भुजाकारबंघवंषकनववकु-मल्लि विशेषगुंटवाउवेंबोडे अञ्चाविशतिप्रकृतिस्थानमं पंचेत्रिय पर्ध्यात

कने कट्ट्रगं खलु स्फूटमागि । मिथ्यादृष्टिय भुजाकारंगळु संदृष्टि-

मत्तं भोगभूमियमिथ्यादृष्टिगे भुजाकारत्रंथविशेषमुमं सम्यवृष्टिगं पेळवपरः— भोगे सग्टरुवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगुअपूरणो ।

तिरि उग्रतीसं तीसं णर उग्रतीसं च बंधदि हु ॥५६७॥

भोगभूमी सुराष्ट्राविज्ञांत सम्यादृष्टिन्मध्यादृष्टिञ्च मिध्यादृष्टिरपूर्णः तिद्यीपेकान्न जिञ्जतं जिञ्जतं मनुष्येकान्नजिञ्जतं च बच्नाति खलु ॥

भोगभूमियोज् पंबेंद्रियपर्याप्त सम्यादृष्टियुं मिष्यादृष्टियुं सुराध्द्राविक्षातस्थानमं कह्दुवर । च शब्बविंदं भोगभूमिजसम्यादृष्टि निब्बृंद्ययय्याप्तनुं कह्दुगुं । भोगभूमिनिबृंदयपर्याप्त मिष्यादृष्टि-जावं तिर्ध्यगतियुतनवविकातिस्थानमुमं विकारअङ्कतिस्थानमुमं मनुष्यगतियुतनवविकाति प्रकृति- १५ स्थानमुमं कहदुगुं स्कृटमागि ।

एतान् त्रवीविवतिकावितः मिध्यावृष्टि त्रिशत्कास्तं उक्तभुवाकराम्बध्यावृष्टिवैष्नाति, किन्तु खलु तत्राष्ट्राविवातिक पर्यातपंत्रेतिवय एव बब्नाति ॥५६६॥ तथा भोगभुसेस्तानाह—

भोगमूमो पर्याप्तपंबेन्द्रियः सम्मार्श्वष्टिमस्मार्शृष्टः बसार्टानिर्वृत्वपर्याप्तसम्बर्ध्वष्टस्य सुराष्टाविविक बच्नाति । निर्वृत्यपर्याप्तिषयादृष्टिः सन्तु तियंमातिनविद्यतिकनिकारके मनुष्यगतिनविद्यतिकं च बच्नाति ॥५६७॥

सिश्यादृष्टि गुणस्थानमें तेतीससे लेकर तीस पर्यन्त कहे सुजाकारोंको सिश्यादृष्टि जीव बाँघता है। किन्तु उनमें-से अहाईसको पर्याप्त पंचेन्द्रिय ही बाँघता है।।"६६।।

भोगभ मियों में कहते हैं-

भोगमुमिर्मे पर्याप्त पंचिन्द्रिय सम्यान्ष्टी अथवा सिष्यान्ष्टि और 'व' शब्दसे <sub>२५</sub> निवृंत्यवर्गाप्त सम्यान्ष्टी देवाति सहित अठाईसको ही बाँचता है। और निवृत्यवर्गीसक सिष्यान्त्रित कितीसको सिष्यान्त्रित कितीसको सिष्यान्त्रित कितीसको वीचता है। अपर निवृत्यवर्गीसक सिष्यान्त्रित कितीसको वीचता है। अपर निवृत्यवर्गीसको वीचता है। अपर निवृत्यवर्गीसको वीचता है। अपर निवृत्यवर्गीसको वीचता है। अपर निवृत्यवर्गीसको विचार कितीसको विचार निवृत्यवर्गीसको सिष्यान्त्रित कितीसको विचार निवृत्यवर्गीसको सिष्यान्त्रित कितीसको विचार निवृत्यवर्गीसको सिष्यान्त्रित कितीसको सिष्यान्ति सिष्यान्त्रित कितीसको सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यान्ति सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्यानि सिष्य

वनंतरं मिध्यादुष्टिय स्थानंगळ भंगंगळं वेळवपरः---

मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदिर दुगुण सोल णवं । अहदालं बाणउदी सदाल छादाल चत्तिथयं ॥५६८॥

मिष्पातृष्टेः स्थानभंगा एकावज्ञ सप्तति द्विगुण बोडञ्च नवाष्ट्रबरवारिञ**द् द्वानव**तिश्जातानां ५ चटचरवारिञ्जवनवारिजञ्जविकाः ॥

मिष्यादृष्टिय त्रयोविदात्यावि बट्स्यानंगळ सर्व्यंभंगळ क्रमविदं एकावछ । २३ । ११ । सप्तितः । २५ । ७० । द्विगुण बोडद्या । २६ । ३२ । नव । २८ । ९ । अध्यवस्वारिकाद्वानवित । २९ । ९६ । अर्थ । अत्यानी बट्चस्वारिकाच्चस्वारिकाद्वाचिका । ३० । ४६४० । ये वितो संस्थाप्रमिन्तंगळपुव । मिष्यादिक्ये— [36 | — — ]

| .   | 30 | TT | _   |
|-----|----|----|-----|
|     | २९ |    |     |
| -   | २८ |    | - 1 |
| -   | २६ | 1  | - 1 |
| 1   | 24 | 1  |     |
| 1   | २३ |    | - 1 |
| - 1 |    | l  | - 1 |

१० वनंतरमल्पतर भंगंगळं पेळवपर :--

विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण भंगा हु । पुट्वपरट्ठाणाणं भंगा इच्छा फलं कमसो ॥५६९॥

विपरीतेनाल्पतरा भवंति खलु त्रेराशिकेन भंगाः खलु । पूर्वपरस्थानानां भंगाः इच्छा फलं क्रमडाः ॥

१५ अल्पतरा भागः अल्पतरवंषस्थानभंगगळु भुजाकारवंषभंगळ्यो माडिव त्रैराशिकंगळ्यो विपरीतत्रैराशिकंगळिवमणुवे ते वेडिल्ल त्रयोविदात्यावि सिच्यावृद्धिवंबस्थानंगळोळु पृथ्वंस्थानं

प्रामुक्ता मिष्यादृष्टेः स्थानमेदाः-त्रयोधिशतिकस्यैकारश, पंचविवतिकस्य सप्ततिः, पद्दिमतिकस्य द्विगुणवोदश, अष्टार्वशतिकस्य नत्र, नवविशतिकस्य द्वानविश्वताष्ट्रदश्वीरशः, निशरकस्य यट्चरवारियच्छ-तचरकारिशतः ॥५६८॥ अचारवरभंगानाह—

२० अल्पतरभंगाः खलु भुजाकारभगायंकृतत्रैराधिकेम्यो विपरीतत्रैराधिकैभंवन्ति । कृतः ? तत्पूर्वस्थान-

पूर्वोक्त प्रकारसे मिथ्यादृष्टिके स्थानभेद तेईसके ग्वारह, पत्रीसके सत्तर, छब्बीसके बत्तीस, अठाईसके नौ, उनतीसके बानवे सौ अड़दाछीस और तीसके छियाछीस सौ चाछीस होते हैं।।५६८॥

आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं-

५ सुजाकार भंग लानेके लिए जो त्रैराशिक किये थे उनको विपरीत करनेसे अल्पतर

 यी धंदृष्टिगोळु फलराशिगळ भेगगळ ९३७० । इवचके इच्छाराशिगळ भेगगळ ४६४० गुणकारंगळ माळ्युदेल्लडेबोळांगते तसयोग्यमांगि योजिसिकोबुद् ॥ भंगंगळु इच्छाराशिगळागि परस्थानभंगंगळु फलराशिगळागि क्रमॉवंदं श्रैराशिकंगळु माडल्यडुव-वप्युवरिदं । संदृष्टि—े

| я  | फ    | ₹    | i _ |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------|------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ξo | २३   | ३०   | प्र | फ   | 2    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | 66   | 8480 | _   | -   |      | _  | _  | _  |    |    |    |    |    |    |
| ३० | २५   | \$0  | 46  | 144 | २९   | য  | फ  | 5  |    |    |    |    |    |    |
| 8  | 90   | 8480 | 1   | * 4 | 4486 | _  | _  | _  | _  |    | _  |    |    |    |
| ξo | २६   | 30   | 36  | २५  | રવ   | २८ | २३ | २८ | স  | फ  | ड  |    |    |    |
| ٤  | 35   | RÉRO | 1   | 90  | 5486 | 8  | 28 | 9  | _  | _  | _  | _  | _  |    |
| ₹0 | 26   | 30   | २९  | २६  | २९   | २८ | २५ | २८ | २६ | २३ | २६ | я  | फ  | 8  |
| 1  | ۹,   | 8680 | 8   | 33  | ९२४८ | 8  | 90 | 9  | 8  | 88 | 33 | -  | *  | 2  |
| ₹0 | 79   | 30   | २९  | २८  | २९   | 20 | २६ | 20 | २६ | २५ | २६ | 24 | २३ | २५ |
| 8  | ९२४८ | 8680 | 8   | ٩   | ९२४८ | 8  | 35 | ९  | 8  | 90 | ३२ | 8  | 88 | 90 |

. भंगानामिच्छाराशित्वेन परस्थानभंगाना फलराशित्वेन च क्रमजो विचानात् । संदृष्टिः—

| प्र | फ          | - 4  |    |    |      |    |     |    |     |    |     |     |    |     |
|-----|------------|------|----|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 30  | 23         | 30   | Я  | ক  |      | 1  |     |    |     |    |     |     |    |     |
| 8   | 15         | 8680 |    |    |      | _  |     |    |     |    |     |     |    |     |
| ₹0  | 24         | 30   | 25 | 23 | २९   | Я  | 95  | Ę  | Ì   |    |     |     |    |     |
| 1   | 90         | 8480 | *  | 22 | 3888 | _  |     | 1  |     |    |     |     |    |     |
| ₹०  | २६         | 30   | २९ | २५ | 28   | २८ | ₹ ₹ | 36 | प्र | 45 | 1   | ĺ   |    |     |
| 8   | <b>३</b> २ | 8480 | *  | 90 | ९२४८ | 1  | 88  | 9  |     |    |     |     |    |     |
| ₹0  | 26         | 30   | २९ | २६ | 75   | 26 | २५  | 36 | २६  | 23 | २६  | प्र | 96 | 1 8 |
| 8   | ٩          | ४६४० | 1  | ₹₹ | ९२४८ | 8  | 90  | ٩  | 1   | ११ | 3 ? |     | ١. |     |
| ₹0  | 28         | ₹0   | 38 | 26 | २९   | 26 | २६  | 26 | २६  | 24 | २६  | २५  | २३ | २५  |
| 1   | 858%       | ४६४० | ţ  | •  | 3886 | 8  | 3 7 | ٩  | 1   | 90 | 3 2 | 8   | 28 | 90  |

भंग होते हैं। अर्थात् पहले स्थान रूप भंगोंको इच्छाराश और पिछले स्थानके भंगोंको फलराशि करनेपर कमसे अन्वतर भंग होते हैं। यथा—

सीसका बन्ध करके डनतीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सो तीसके एक भेरका बन्ध करके उनतीस आदिक सब भेट्रोंका बन्ध करे तो तीसके छिवालीस सो पाठीस भेट्रोंका बन्ध करके उनका बन्ध करनेपर कितने अल्पतर बन्ध होंगे। यहाँ पाँच नैराजिक करता। उनसे सर्वत्र प्रमाणराज्ञि तीसका एक भेट्। फठराज्ञि कमसे उनतीसके

इंग्छाराशिः स्यात् । तत्कलगांशि प्रति परमृते २३ च्छाराशिग्तस्वरबंधे फलराशिः स्यात् । तदेवम-११

ल्पतरबंधे प्र २५ । फ. २३ । इ. २५ ॥ (चतुर्ल्यपंक्ती) मेले मेले मिलितंगळु। १. ११ ७०

१. मुजाकारबंधत्रैराशिकस्य प्र २३। फ २५। इ.२३। चरमराशि प्रति पूर्व्यमूतफलराजि २५ रत्पतरबधे १०

इल्लि त्रिज्ञारप्रकृतिस्थानवोळल्यतर गुण्यंगळ् ९३७० । गुणकारंगळ् ४६४० । नविंजाितस्थानात्यतर-गुण्यंगळ् १२२ । गुणकारंगळ् ९२४८ । अष्टाविंजाितस्थानवोळ् गुण्यंगळ् ११३ । गुणकारंगळ् ९ । वर्षेविंजाितस्थानवोळ् गुण्यंगळ् ८१ । गुणकारंगळ् ३२ । येचिंवाितस्थानवोळ् गुण्यंगळ् ११ । गुणकारंगळ् ७० । गुष्पगुणकारंगळं गुणिविंद लब्बं त्रिज्ञात्प्रकृत्याविंगळोळ् कर्मावदं संदृष्टि ५ भंगंगळ मिथ्यादृष्ट्यस्थतर भंगंगळ् ३०४३४७६८००

२० ११२८२५ ६ २८ १०१७ २६ २५०३ २५ ७७०

अत्र त्रिवारने गुण्यं १९७० । गुणकारः ४६४० । नविविविक्ति गुण्यं १२२ गुणकारः ९२४८ । अष्टार्विविक्ति गुण्यं ११३ गुणकारः ९ । यह्यिविक्ति गुण्यं ८१ गुणकारः २२ । यंविद्यतिके गुण्यं ११ गुणकारः ७० गृण्यगुणकारे गुणिते विवारकारियु क्रमेण संदृष्टिः—

| ٩o | ४३४७६८०० |
|----|----------|
| २९ | ११२८२५६  |
| २८ | १०१७     |
| २६ | २५९३     |
| २५ | 990      |
|    | ४६४०९४३५ |

बानवे सी अइतालीस भेद, अठाईसके नी, छन्धीसके बत्तीस, पचीसके सत्तर, तेईसके हैं ग्यारह। इच्छाराशि सर्वत्र तीसके छियाछीस सी चालीस भेद। फलराशिको जोड़नेपर तेरानवे सी सत्तर हुआ। उसकी इच्छाहम छियाछीस सी चालीससे गुणा करनेपर चार कोटि चौतीस लाख छियासर हुआर आठ सी हुए। सो इतने तीसके स्थानके अल्पतर हुए।। ब्राह्मी कार्यक करनेके पड़का जाति है। ब्राह्मी करने पर अल्पतर हुए। सो

सो उनतीसके एक भेरका बन्ध करके सब अठाईस आदिके भेर बाँचे तो बानवे सी १५ अइताओं मेर्क्स उनतीसका बन्ध करके सबको बाँचे तो कितने भेर हुए इस प्रकार यहाँ चार बैराफिक करना। उनमें प्रमाणराशि सबंब उनतीसका एक भेर, फलराहित कमसे अठाईसके नी, छच्चीमके बत्तीम, पर्चासके सत्तर, तेईसके खारह। इच्छाराशि सबंब जतासके बानवे सी अइताओं मेर। फलराशिको बोहनेपर एक सी बाईस हुए। उसको इच्छाराशि बानवे सी अइताओं से गुणा करनेपर खारह लाख अठाईस हजार दो सी २० छप्पन हुए। इसने उत्तरीसके अल्यत हैं।

अठाईमका बन्ध करके छन्बीस आदिका बन्ध करनेपर अल्पनर होता है। सो अठाईसके एक भेदका बन्ध करके सब छन्बीस आदिके भेदोंका बन्ध करे तो अठाईसके नी भेदोंके द्वारा कितना बन्ध हो इस प्रकार यहाँ तीन त्रैराशिक करना। उनमें प्रमाणराशि सर्वत्र अठाईमका एक भेद. अउराशि कमसे छन्बीसके बनीस, पत्तीसके सत्तर, तेईसके १५ ग्यारह। इच्छागशि सर्वत्र अठाईसके नी। फळराशिको जोड़नेपर एक सौ तेरह हुए। इच्छा-राशि नीसे गुणा करनेपर एक हजार सत्तरहुट्टए। इतने अठाईसके अव्यवतर भंग होते हैं। अनंतरं भुजाकारास्पतरादि भंगंगळं मिथ्यावृष्टिगे लघुकरणदिदं पेळदपरः--लहुकरणं इच्छंतो एयारादीहि उवरिमं जीग्गं। संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होंति अप्पदरा ॥५७०॥

लघुकरणमिच्छत एकादशादिभिक्परिमं योगं, संगुणिते भजाकारा उपरितो भवंत्यल्पतराः॥ मिष्यादृष्टिय भूजाकार्वधर्भगंगळ मनल्पतर्वधर्भगंगळ मंतरल्पडवल्लि लघकरण मनिच्छ-यिपंगे एकादशाद्यंकंगळिदमुपरिमांकंगळ योगमं संगुणं माडितरल भजाकारबंधभंगंगळप्पृषु । मेगणिवं केळगण अंकयोगमं संगुणं माडुतं विरलल्पतरवंवभंगगळ्मप्पृत् । अदे ते दोडे रांदृष्टि :

३०४६४० विल्ल त्रयोविकतिप्रकृतिस्थानभंगंगळेकादश प्रमितंगळप्यववर मेगण सप्रत्याद्यंकंगळ-

इयत्प्रमाणका अल्पतरभंगाः सर्वे ॥५६९॥ अय भुकाका गलपतः।दिभंगान मिध्याद्यष्टेर्लयकरणेनाह--लघुकरणमिच्छन् एकादशायंकैरुपरितनां क्योगे संगृणिते भुजाकारबन्धभंगा भवन्ति । तद्यया १० संदृष्टिः —

| 30  | ४६४० |
|-----|------|
| २९  | १२४८ |
| 126 | 9    |
| २६  | 3.5  |
| 74  | 90   |
| 23  | 8 8  |

छन्बीसका बन्ध करके प्रचात पचीम आदिका बन्ध करनेपर अल्पतर होता है। सः छन्दीसके एक भेटका बन्ध करके पचीस-तेईमके सब भेदोंको बाँचे तो छन्दीसके वसीस भेदोंक द्वारा कितने बन्धके भेद होंगे। इस तरह यहां दो त्रेराशिक करना। उनमें सबेत प्रमाणराजि लब्बीसका एक भेद, फलराजि कमसे पचीसके सत्तर और तेईसके ग्यारह भेद। १५ इक्छाराशि सर्वत्र छन्बीसके बतीस भेद । फलराशिके जोड इक्यासीको इच्छाराशि बत्तीससे गणा करनेपर पत्तीस सौ बानवे हए। इतने छन्त्रीसके अल्पतर हैं।

पचीसको बाँधकर तेईस बाँधनेपर अल्पतर होता है। सो पचीसके एक भेदको बाँधकर तेईसके ग्यारह भेदोंको बाँध तो पचीसके सत्तर भेदोंके द्वारा किनने बन्धके भेद होंगे। यहाँ एक ही त्रेराजिक है। उसमें प्रमाणराजि पचीसका एक भेद। फलराजि तेईसके २० ग्यारह भेद । इच्छाराशि पचीसक सत्तर भेद । सो फल ग्यारहको इच्छा सत्तरसे गणा करनेपर सात सौ सत्तर हुए। इतने पचीमके अन्यतर जानना ॥५६९॥

आगे मिध्यादृष्टिके मुजाकार अल्पतर आदि भंगोंको छपु प्रक्रियाके द्वारा कहते है-थोडेमें जानने की इच्छावालको ग्यारह आदि अंकोंके द्वारा ऊपरके अंकोंके जोडको गुणा करनेपर मुजाकार होते है। सो सत्तर, बत्तीस, नौ, बानबेसी अहतालीस, लियालीस २५

| गुष्य | गुणकार |         | 1        |
|-------|--------|---------|----------|
| ९३७०  | 8680   | सब्ब ३० | ¥389€C00 |
| १२२   | ९२२८   | लक्ष २९ | ११२८२५६  |
| ११३   | ٩      | लब्ब २८ | १०१७     |
| 68    | 32     | लब्ब २६ | २५९३     |
| ११    | 90     | लब्ध २५ | 990      |
|       |        |         |          |

एकावयाचिः सारवादीनेकीकृत्य १३९९९ गूणितं ज्योविवातिकस्य २२। १५२९८९ । द्वाजियदादोने-कोकृत्य १३२९ सारवा गूणितं धर्वविवातिकस्य २५। १७५०२० । नवादानेकोकृत्य १३८८७ द्वाजियता १५ भूमिते वर्ष्यवितिकस्य २६४५७०४। तर्पारसस्यासद्वयंत्रांनेकोकृत्य १३८८८ नविपापीपितेदशर्विवार्विकस्य २८११५९६२। सष्टस्यारिसस्वदानवितातेत्वरिवार्यन्तवातित्वयस्यस्यास्त्रास्याद्वयस्यस्या

सी बाळीसको ७० + २२ + ९ + ९२४८ + ४६४० = जोड़नेपर १३९९९ तेरह हजार नी सो निन्यानवे हुए। उसे ग्यारहसे गुणा करनेपर तेबीसके मुजाकार एक लाख तरेपन हजार नी सो नवासी १५३९८ हाते हैं। बचीस आदि २२ + ९ + ९२४८ + ४६४० को जोड़नेपर तेरह हजार नी सी जनतीस १३९२९ होते हैं। उसे सचरसे गुणा करने पचीसके नी लाख पिचहचन हजार तीम ९७९०३० भंग होते हैं। जी आदि ९ + ९२४८ + ४६४० को जोड़नेपर तेरह हजार आठ सी सतानवे होते हैं, उसे बचीससे गुणा करनेपर छन्डीसके चार लाख वालीस हजार सात सी चार होते ४४४००४ हैं। अगरके दो स्थानीक भंगों ५८८ + ४६४० जोड़ने पर १३८८ तेरह हजार आठ सी अठासी होते हैं। उसे नी से ५२ गुणा करनेपर खन्डीसके से नी से ५२ गुणा करनेपर खन्डीसके चार करोड़ हजारी सी बानवे होते हैं १२४९४। अपरके छियालीस सी बालीसको बानवे सी अड़ताळीससे गुणा करनेपर खनतीसके चार करोड़ वजनीस लाख दस हजार सात सी बीस ४२९१०४० होते हैं। ये सब मिळकर मिथ्याइकि

यितीयस्त्रं राजिगळं क्ष्म् विरस् निष्याबृष्टिय सर्व्याल्पतर बंधभंगाळच्युत्र । ४४६०९४३५ । उभययोगं निष्यादृष्टिय सर्व्यविश्यित्ववंयभंगप्रमाणमक्ष्कुं । ८९२१८८७० ॥

अनंतर्रामतु साधितंगळप्प मिण्यादृष्टिय भुजाकाराल्पतरभंगसमासमं पेळवपरः-

भुजगारप्वदराणं भंगसमासो समो हु मिच्छस्स । पणतीसं चउणवदी सट्ठी चोदासमंबद्धमे ॥५७१॥

भुजाकाराल्पतराणां भंगसमासः समोहमिष्यादृष्टेः । पंचित्रशच्यदुन्नंबतिः विध्दश्चशच्या-रिशदकक्रमे ॥

मिष्यादृष्टिय सब्बैभुजाकाराल्यतरंगळ भंगयुत्तिसद्द्रामककुं स्फुटमागि । एनितु प्रमाणंगळे'-बोडे अंकक्रमबोळ् पंचत्रिताच्चतुन्तंबतियुं बष्टियुं चतुन्बत्वारिकारप्रसितंगळप्युवु । ४४६०९४३५ ॥ अनंतरससंयतन भुजाकाराबिगळं पेळवपदः—

कस्य २९१४२९१०५२०। मिलिस्वा निध्यादृष्टेः सर्वसूत्राकारभंगा सर्वन्ति ४४६०९४३५। तदल्पतरमंगास्तु उपरितः विवारणिक्यंगैरवस्तनावस्तनांकसंयोगैर्गुणिते सति सर्वन्ति । संदृष्टिः—

| गुण्यं    | गुणकारः | लक्ष |          |  |  |  |
|-----------|---------|------|----------|--|--|--|
| 9300      | 8480    | 30   | 83808600 |  |  |  |
| १२२       | 3886    | 28   | ११२८२५६  |  |  |  |
| \$ \$ \$  | 9       | 26   | १०१७     |  |  |  |
| <b>८१</b> | 3.5     | 78   | 2492     |  |  |  |
| 9.9       | 19.0    | 26 1 | 1919.0   |  |  |  |

असो पंच राक्षयो मिलिताः ४४६०९४३५ तभययोगः मिध्यादृष्टेः सर्वावस्थितवस्थानंगाः ८९२१८८७० ॥५७०॥

मिथ्यादृष्टेकको भुजाकारभंगसमासोज्यवरभंगसमासक्व खलु सद्धः । तर्हि किसंस्थः ? अंकक्रमेण १५ पंचित्रशच्चतनंदित्वश्चित्वस्थत्वारियान्मात्रः ४४६०१४३५ ॥५७१॥ असंयतस्य तानाह्न—

मुजाकार भंग ४४६०९४२५ होते हैं। उसके अल्पतर भंग लानेके लिये कपरके तीस आदि स्थानोंके भंगोंसे नीचेके सब भंगोंको लोड़ गुणा करनेपर अल्पतर होते हैं। यह कथन उपर कर लाये हैं। उसकी संवृद्धि उपर संस्कृत टीकासे जानना। उसका लोड़ भी ४४६०४४३५ होता है। मुजाकार और अल्पतर दोनोंको जोड़नेपर मिण्यादृष्टिके अवस्थित भंग २० ८९१८८७० होते हैं॥५७०॥

सिध्याइष्टिक कहे सुजाकार और अल्पतर भंगोकी संख्या समान है उसकी संख्या अंकोक कमसे पैतीस चौरानवे साठ चवालीस है। इन्हें कमसे खिलने पर चार करोड़ छियालीस लाल नी हजार चार सौ पैतीस ४४६००९४३५ होती है। इतने सुजाकार है और इतने ही अल्पतर हैं। इन दोनोंको मिलानेपर आठ करोड़ बानवे लाल अठारह हजार २५ आठ सौ सत्तर ८९२१८८७० होते हैं इतने ही अवस्थित भंग हैं; क्योंकि सुजाकार या अल्पतर भंगोमें जिस जिस प्रकृति संगका चन्य होता है चम ही का वन्य द्वितीयादि समयमें होनेपर अवस्थित वन्य होता है। ५०४॥

आगे असंयतमें कहते हैं-

देवहुवीस णरदेउगुतीस मणुस्स तीस बंधयदे । ति छ णव णव दग भंगा तित्थविद्वीणा ह पुणरुत्ता ॥५७२॥

देवाष्टाचित्रतिः नरदेवैकान्नाँत्रशन्मनुष्याँत्रशद्यंचासंयते । त्रिषड्नवनवद्विभंगास्तीरयंविहोनाः खलु पुनरुक्ताः ॥

े देवाष्टाविशति नरदेवैकान्नित्रशत् मनुष्यित्रशद्वंषा संयतनोळ २८ २९ २९ ३० त्रिषड्-के म दे म

नव नवद्वि ३६९९२ । प्रमित भुजाकारंगळव्युवदं तं दोडे :--

देबहुवीसवंधे देउगुतीसंमि भंग चउसट्ठी । देउगुतीसे बंधे मणुवत्तीसे वि चउसट्ठी ॥५७३॥

देवास्टाविशति वंधे देवैकार्प्रोत्रशस्त्रकृतौ भंग चतुःषष्टिः । देवैकार्प्रोत्रशद्वंधे समुख्य १० त्रिशस्त्रकृताःपि चतुःषष्टिः ।।

देवाष्ट्राविशति श्रक्कतिस्थानवंषमं साङ्गतिह् सनुष्यासंयतसस्यादृष्टि तीर्थंकरपुण्यवंषमं प्रारंभिति तीर्व्यपुत देवैकान्न जित्रादश्रकृतिस्थानमं कट्टुतिरलल्कि चतुःखष्टि भीगण्यपुतु । मत्तं सनुष्यासंयतसम्यादृष्टितीरवंपुत देवैकान्नजित्रात्यकृतिस्थानमं कट्टुतिद्वृत्तं मरणमादोडे देवासंयतं मेणु नारकासंयतनुमागि तीर्थयुतमनुष्य जित्रात्यकृतिस्थानमं कट्टुत्तं विरलल्कियं चतुष्यष्टि १५ भीगण्यप्य । मत्तं :—

देवाष्टाविंग्रतिकनरदेवैकान्नत्रिंगत्कमनुष्यत्रिशत्कबन्यासंयते २८।२९।२९।३० त्रिपट्नवनवद्धि ३६९९२ वे स दे म

मात्रमजाकारा भवन्ति ॥५७२॥ तद्यथा—

देवाष्टार्विकार्विक बच्चा मनुष्यासंयतः तोषंवाणं प्रारम्य तत्तुत्वैकान्त्रविकारक बच्नाति तदा चतुःयष्टिः । पुनः तोषंयुतदेवैकान्शर्भवतःसं बच्चा मनुष्यासंयतो देवासंयतो नरकासंयतो वा भूत्वा तोषंयुतमनुष्यवियास्तं २० बच्चाति तदानि चनव्यष्टिः ॥५७३॥ वनः—

देवगित सहित अठाईस, मनुष्याति सहित उनतीस, देवगित सहित उनतीस और सनुष्याति सहित तीसमें तीन छह नौ नौ दो इन अंकोके अनुसार छत्तीस हजार नौ सौ बानवे मुजाकार होते हैं॥५०२॥

इनमें तीर्थंकर रहित भंग पुनककत हैं वे मिध्यादृष्टिके भंगों में आ जाते हैं। यही २५ आगे कहते हैं—

रेव निवात सहित अठाईसको बाँधकर असंयत मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करे तो तीर्थंकर सहित उनतीसको बाँधता है। तब दोनोंके आठ आठ भंगको परस्परमें गुणा करने पर चौसठ भंग हुए। पुनः तीर्थंकर और देवगति महित उनतीसको बाँधकर सनुष्य असंयत पीछे देव या नारकी असंयत होकर वहाँ तीर्थंकर और मनुष्यमति सहित तीसको बाँधता ३० है। वहाँ भी दोनोंके आठ आठ भंगोको परस्परमें गणा करनेपर चौसत होते हैं ।ध्यक्ती

## तित्थयरसत्तणारयमिच्छ णरऊण तीसबंधी जो । सम्मन्मि तीसबंधी तियछक्कडछक्कचउमंगा ॥५७४॥

तीत्वंकरसस्य नारक मिथ्यादृष्टिःनेरैकान्नित्रत्वंथको यः । सम्यादृष्टिः त्रिशासकृति-वंषक त्रिकषट्काप्टषट्कजनुङ्गंगाः ॥

यः आवनानोध्वं तीर्थंकरसत्वनारकमिध्यादृष्टि जीवन्नेनेवरं घरीरपर्धातिरहितननेवर-मष्टोत्तरबट्चत्वारिजन्छतभंगयुत नर नर्वावजति प्रकृतिस्थानयंथकनक्कुमातं अरीरपर्ध्यात्तियंवं मेळे सम्पक्त्व स्वीकार मागृत्तं विरकु तीर्थयुतमनुष्यित्रवारप्रकृतिस्थानयंथकनक्कुमिल्छ । भूजा-कार भंगगळु चनु-प्रष्टपुत्तराष्ट्कतयुत बर्ट्विशत्त्वहस्रप्रमितंगळपुतु । ३६८६४ ॥ १२८ कूडि असंपतन भुजाकार भंगगळु पुर्व्योक्त त्रिक षट्क नव नव हि प्रमितंगळपुतु । ३६९९२ ॥

अनंतरमसंयतंगल्पतर बंधभंगंगळं पेळवपह :---

बावत्तरि अप्पदरा देउगुतीसा दु णिरय अडवीसं । वंधंत मिष्छभंगेणवगयतित्था हु पुणरुता ॥५७५॥

हासप्ततिरत्वतरा देवैकान्निजञ्जकनेस्तु नारकाष्ट्राविद्याति । बध्नतो निष्यास्वभंगेना-पगततीर्त्याः खळु पुनचक्ताः ॥

प्राग्वद्धः नरकायुम्मॅनुष्यासंयतं तोत्यंकरवेवयतियुतनवर्विद्यातप्रकृतित्थानमं कट्टुसं १५ नरकगतियमनाभिमुखं मिथ्यात्यकम्मॉवयविवमंतरमुंहूसैकारूपर्यतं मनुष्यमिथ्याद्षिद्यागि नरक-यतियुताष्टाविद्यातिप्रकृतिस्थानवंधमं माडुसमिष्यतंगे अष्टभंगाळप्युवा बध्दभंगसहितमागि मसं

सस्तोर्यसन्तारकिष्यादृष्टिः याबद्गृणंत्ररीरस्तावदष्टायपद्वस्वारिकण्डतवानस्वविद्यातिकवस्य रः द्यारीरपानिकारि सम्पन्तवं प्राप्य तीर्ययुवमनुव्यविद्याकं बन्नाति तदा चतुःषष्टपदाष्ट्रशतयद्विद्यात्वह्नते १६८६५ मिनिस्त्रामंयतमुगाकारभंगास्तावन्तो भवन्ति । ३६९९२ ॥५७४॥ जयासंयतस्याल्यतस्वस्य भंगानाह्न-

प्राग्वद्धनग्कासुर्मनुष्पासंयतः तीर्षवन्य प्रारम्य तीर्थकरवेवगतिनवविद्यतिकं बक्नन्, नरकगतिगमना-भिमुखोञ्चतुर्द्वतं मनुष्पिष्टयादृष्टिः सन् नरकगरयष्टाविद्यतिकं बध्नाति तदाष्टी । पूनः देवो नारको बाऽनयनः

तीर्थंकरकी सत्तावाला नारकी मिध्यादृष्टी अपयोग अवस्थामें छियालीस सौ आठ भंगके साथ मतुष्याति सहित उनतीसको बांधता है। पीछे झरीर पर्याग्नि पूर्ण होनेपर २५ सम्यत्यको पाकर तीर्थंकर और मतुष्याति सहित तीसको बांधता है। तब उसके आठ भंगोंसे पूर्वके छियालीस सौ आठ भांको गुणा करनेपर छत्तीस हजार आठ सौ चौसठ भंगों स्पूर्वके छियालीस सौ आठ भांको गुणा करनेपर छत्तीस हजार जो सौ सौ अठाईसको मिलानेपर छत्तीस हजार जो भी बानवे असंपत्रमें मुजाकार भंग होते हैं।१५०४॥

आगे असंयतमें अस्पतर कहते हैं-

जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है ऐमा असंयत मनुष्य तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करके तीर्थंकर और देवगति सहित चनतीसको बाँचता **है**। **उसके आठ** भंग हैं। पीछे

क-११६

वेबनारकासंधतसम्बद्धियाळू तीत्र्यंषुतमनुष्यांत्रक्षप्रकृतिस्थानमं कट्डुत्तलु सुतरागि पंचकत्याण-भाजन तीत्र्यंकर प्रसवेबासंयतसम्बग्दृतिदाळु जिनजननोपस्थेककवर्तारपुत्तं तीत्र्यंपुत्तेव नवांव्यग्रितप्रकृतिस्थानमं कट्डुवर्राल्ळ अल्पतरभंगंगळच्चन नात्कप्युवंतु द्वासत्त्रव्यस्पतर भंगंगळ संयतरोळप्रवृत्तं । ५२। तीर्व्यर्गुत्तवनुष्यागित्युत नवांवग्रित प्रकृतिस्थानमं कट्डुतं देवगतिपृताष्टा-पृ विगति प्रकृतिस्थानसुभं कट्डुगुमिल्ज बतुःवाद्यिवस्थतर भंगंगळपुत्रा भंगंगळु पुनवक्तंगळपुत्रे ते-वोद्यात्म अल्पतरंगळोळ पेळल्यट्वप्युवर्रितं । भदिष्टि:—

| असंयतन मुजाकारंगळु |          |                      |               | असंयतन | अल्पतरंगळ्  | असंयत पुनरुक्तं | असंयत युति   |
|--------------------|----------|----------------------|---------------|--------|-------------|-----------------|--------------|
| a                  | ६४<br>२५ | ६४<br>म ३०           | ३६८६४<br>म ३० | न २८   | ६४<br>वे २९ | ६४<br>वे २८     | भु ३६९९२     |
|                    | ر<br>ح   | ∂<br><del>3</del> 70 | म २९          | वे २९  | ८<br>म ३०   | म २९            | अल्पतर ७२    |
| "                  | 6        | 3                    | 8606          | 2      | 6           | 7 2             | अवस्थि ३७०६४ |

अनंतरं प्रमावरहितरोळ भुजाकारबंधभंगंगळं पेळवपर :

देवजुदेक्कट्ठाणे णरतीसे अप्पमत्त भुजगारा । पणदास्त्रिगहारुमये भंगा पुणरुत्तगा होति ॥५७६॥

 देवयुर्तेकस्थाने नरिंत्रशत् स्थाने अप्रमत्त भुजाकाराः । पंचवत्वारिठादेकहारोभये भंगाः पुनक्ताः भवंति ।।

तीर्यंतुतमपुर्व्यविद्यास्त्रं बध्नमृत्वा तीर्यंकरत्वेन जननोगभेंऽवतीर्यं तीर्यंतुतरेवनवविद्यानिकं वध्नाति तदा चतु-पिष्टा । एवं हासप्तितःवतरभ्या समयते प्रवाना । तार्थोनसपुर्व्यातिनवविद्यातिकं वध्या देवपरपष्टाविद्यातिकं बध्नतः वसुर्विष्टरत्वरभंगास्ते पुनक्ताः प्राग्मिच्यादृष्टानुक्तवात् ॥५७५॥ स्वयाप्रमतादिपु भनाकाश्वस्य-भगनावाद---

१५ भगानाह-

२५

सरते समय जब नरक गतिमें जानेके अभिमुख हुआ तो एक अन्तर्गुहुतके लिए मिण्यादृष्टि होकर नरकगित सिहत अठाईसका बन्ध करता है उसका एक भंग हैं। दोनोंको परस्परमें गुणा करनेपर आठ भंग हुए। पुनः देव या नारको असंयत तीर्थंकर मनुष्याति सिहत तीसको बोध तो उसके आठ भंग हुए। पीछे मरकर तीर्थंकर के रूपमें माताके गर्भमें अवतरण २० करके तीर्थंकर देवसहित उनतीसको बोधना है उसके भाज भा हुए। इनको परस्परमें गुणा करनेपर चौंसठ हुए। दोनोंको जोड़नेपर बहत्तर अल्पतर भंग असंयतमें होते हैं। तथा तीर्थंकर रहित मनुष्याति सिहत उनतीसको बाँधकर पोछे देवगित सिहत अठाईसको बाँधकर पोछे देवगित सिहत अठाईसको बाँधकर पोछे देवगित सिहत अठाईसको बाँधकर पोछे विस्तित अर्थां होते हैं। तथा नहीं स्वत्याति सिहत अठाईसको बाँधकर पोछे विस्तित अर्थां स्वत्याति सिहत अर्थां सकता सिर्धं स्वत्याति सिहत अर्थां सकता सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं स्वत्याति सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर्धं सिर

आगे अप्रमत्त आदिमें मुजाकार कहते हैं--

वेवगति युत्तैकभंगस्थानवोळं मनुष्यगतितीर्त्वयुत्तींत्रशत्रकृतिस्थानवोळमप्रमादराळ भुजाकारभंगगळ् नाल्वलप्टुप्पुव । ४५ । घिगिहासभये तीर्त्वयुत्त तीर्त्यहिताहारयुत्त तीरर्याहारोभय युतस्थानश्रवबोळ् भंगगळ् पुनरुक्तंगळप्पुत् । संदृष्टिः—

| Я | २९ | अ ३०   | अ ३१<br>१<br>प्र २८<br>८ | म ३० | अ ३१  | अ ३१  | 26  | २९ | ₹0 | 38 | पुन   |
|---|----|--------|--------------------------|------|-------|-------|-----|----|----|----|-------|
|   | 4  | ۶      | 8                        | 6    |       | १     | 8   | 8  | 8  | 8  | रे९   |
| अ | 26 | प्र २८ | प्र २८                   | अस्  | प्र२९ | अप ३० | . 8 | 8  | 8  | 8  | १ अ → |
|   | 8  | 6      | 6                        | 8    | 6     |       | 8   | 8  | 2  | 8  | 26    |
|   |    | i      | 1 1                      |      |       | 1     | 1   |    |    |    | 9 87  |

पुन पुन अप्रमादरगळ ३० ३१ भुजाकारंग १ अ १ अ ळ ४५ २८ २८ अल्पतर ३६

अनंतरमा नात्वत्तरदं भूजाकारंगळपपत्तियं पेळवपकः---

हिंग अड अडिंग अडिंगिमेदड अहड दु णव य बीस तीसेक्के। अडिंगिंग अडिंगिंगिविह उण खिंगि खिंगि हिंगतीस देवचउ कमसी ॥५७७॥ एकाद्यार्थकार्थकोर्थे अप्राप्टाप्ट द्विनर्यावाति त्रिप्तावेकस्मिननप्टेंकैकार्व्यकैकविषैकान्त चेक चैकैकत्रियदेवस्वारि क्रमशः॥

देवगतियुत्तै स्त्याने मनुष्यगतितीर्थयुनिश्रनत्स्त्याने बात्रमत्तमुन्नाकारबन्धमंगा पचवरबारियात्त्युः ४५ । तीर्थेनाहारकद्वयेन तदुमयेन च युत्रस्थानत्रयं भगास्ते पूनकक्ताः ॥५७६॥ तत्यंचचरबारियात उपपत्तिमाह—

देवगति सहित एक स्थानमें और मनुस्याति तीर्थंकर सहित तीसके स्थानमें अप्रमत्त गुणस्थानमें पैतालीस मुजाकार होते हैं। तथा तीर्थंकर सहित, आहारकद्वय सहित और ोर्थंकर आहारक दोनों महित तीन स्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनकक हैं॥५०६॥

उन पैतालीस सजाकारोंकी उपपत्ति कहते हैं-

| ۲. | ı – | -  |     | ·  |     | T   |         | Ī   |     | पन | पन | पन  |              |
|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|----|----|-----|--------------|
|    | ч   | अ  | अ   | म  | अ   | अ   |         |     |     | अ  | अ  | अ   | अप्रमादाना   |
|    | २९  | 30 | 38  | ₹0 | ₹.  | 3 8 | २८।२९   | ₹0  | ₹ १ | २९ | ₹0 | 3 8 | भुजाकाराः ४५ |
|    | 6   | 8  | 8   | 6  | 8   | १   | ا ۾ زوا | ₹ 1 | \$  | 8  | *  | 8   | •            |
|    | -   | -  |     |    | ~ 1 | i i | 7.7     |     | 1   |    |    | 1   |              |
|    | Я   | Я  | प्र | अ  | я   | я   | 1       | -   |     | अ  | अ  | व्य |              |
|    | २८  | २८ | २८  | २९ | २९  | 30  | 2 3     |     | 8   | २८ | २८ | 25  |              |
|    | 18  | 6  | 6   | 8  | 6   | 8   | 8 8     | 8   | ٤   | ۶  | 8  | 8   |              |
|    | ۰   | -  | _   |    | _   | _   |         | -   | _   | _  |    | _   |              |

क्षप्रमण्डः वैवगयेकचाष्टाविशतिकं बध्नम् प्रमणं गरवा तीर्थवन्यं प्रास्य स्तीयष्टियादेवगतिनविद्यातिक वध्नातिरुष्टी । पुन प्रमणिष्टपाष्टाविद्यातिकं वन्तनप्रमण्डा पुरता देवप्रदायाहारस्वयुप्तैककार्धिवराकं वस्तादी-रवष्टी । पुन, प्रस्तोष्ट्रण्याधाविद्यातिकं वस्त्रमन्त्रमणः पूर्वकवादीयोहारेकविद्याने वस्तातिरुष्टी । पुनरप्रमणः २० तीर्थवेवपातिनविद्यातिकं वस्त्रमुखा दैवासंयती पुनराष्ट्रया मनुष्यातिवीर्योत्रियसः वस्तातीरुष्टी । पुनरप्रमणः

नोचेकी पंक्षिक एक आठ आठ एक आठ एक एक एक एक एक सेंग सहित अठाईस अठाईस अठाईस बनतीस बनतीस तीस इकतीस इकतीस इकतीस इकतास रूप स्थानोंको बाँचकर उठरकी पंक्षिक आठ एक एक आठ एक एक एक एक एक सेंग सहित बनतीस तीन उकतीस तीव इकतीस कीर देवगील सहित चार स्थानोंको कससे बाँधे। तो २५ एक एक उठरकी पंक्षिक स्थान संगोंसे एक एक नोचेकी पंक्षितके स्थान संगोंको गुणा करने-पर सब पैतालीस मुजाकार होते हैं। बही कहते हैं—

अप्रमत्त गुणस्थानवाला एक भंग सहित देवगतियुक्त अठाईसका बन्ध करके, प्रमत्त गुणस्थानमें जाकर, तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करके, तीर्थंकर देवानित सहित उनतीसको आठ भंग सहित वीर्थ तो उन रोनोंके भंगोंको परस्परमें गुणा करनेपर आठ हुए। पुनः प्रमत्त है। गुणस्थानवर्ती आठ भंग सहित देवगति जाहारक दिक महित तीमको एक भंगके साथ बीर्थ तो आठ भंग हुए। पुनः प्रमत्त आठ भंग महित अठाईसको बीपकर अप्रमत्त होकर देवगति आहारक दिक महित तीमको एक भंगके साथ बीर्थ तो आठ भंग हुए। पुनः प्रमत्त आठ भंग महित अठाईसको खोध अप्रमत्त होकर तीर्थंकर सहित इक्वीसको एक भंगके साथ बीर्थ कर अर्थ के भंगके साथ बीर्थ कर महित कर्मा कर्म साथ बीर्थ कर सहित क्वीसको एक भंगके साथ बीर्थकर सहित कर सहित कर भंगके साथ बीर्थकर सहित तीरको बीर्थ कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर साथ बीर्थकर सहित तीरको बीर्थ कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्थ कर सहित तीरको बीर्य कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित सहित तीरको बीर्थ कर सहित कर सहित तीरको कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर सहित कर स

कट्डुमुं । ८ ।। मत्तमप्रमत्तसंयतनाहारयुर्तीजभःशकृतिस्थानमनेकभंगयुर्तमं कट्डुमलुं तीर्त्यंश्वयं प्रारंभिति एकत्रिवारप्रकृतिस्थानमनेक भंगयुर्तमागि कट्डुमुं । मत्तमुववानशेण्यवतरणदोळु अष्टुम्बं-करणनेकभंगयुर्तेकश्रकृतिस्थानमं कट्डुनं वेवगतियुर्तमागियुं वेवगतितीर्थयुर्तमागियुं वेवगत्या-हारह्ययुर्तमागियुं वेवगत्याहारद्वयतीर्थयुर्तमागियुं कट्डुगूमप्युर्वीरवमवु नाल्कु भंगंगळ्मप्युवु । ४ ॥ कृष्टि पंचवारवारिकाद् भंगंगळप्युवं बुवर्थं ॥

अनंतरं प्रमादरहितरुगळ अल्पतरभंगंगळं पेळदपरः---

इगिविहिगिगिखखतीसे दस णव णवडिधयवीसमद्वविहं। देवचडककेककेकं अपमन्तप्यरस्मीसा ॥५७८॥

एकविये एकैक खखाधिकत्रिशतके दशनव नयाष्टाश्रिकविशतिरष्टविया देवचतुष्के एकस्मिननेकोप्रमताल्पतर षट्विशत् ॥

एकैक भंगंगळनुळळ एक एक खलाचिक त्रिज्ञात्मकृतिस्थानंगळोळू दश नव नव अष्टाचिक-विद्यातिप्रकृतिस्थानंगळ् प्रत्येकमष्टाष्टभगयुतंगळपुषु । देवजनुष्कदोळोदरोळों दु भंगमागुतं विरुक् नाल्ककं नाल्कु भंगंगळपु ४ वितप्रमताल्पतर वर्दात्रशच्च भंगंगळपुषु । २६ ॥ संदृष्टि :----

देवगरराष्ट्रधानमंत्रियदिकं बज्जनम्त्रमस्त्रो भूत्वा तोबाँहारेकपैकाँकारकं बज्जातीरयष्टी । पुनरप्रमत्तः एकबाहार-विवारकं बज्जतीर्थकम्य प्रारम्धकाँकारकं बण्जातीरथेकः। पुनरपरोहकापूर्वकरणः एकधैककं वन्त्रन् देवतरित्तर्तं १५ देवतीर्थमुर्वे देवनरसाहारकयुव देवनरसाहारकतीर्थमुर्वे च बज्जातीति चरवारः। एवं यंवचरवारिसाहित्यपैः ॥५७७। बच्चामन्तराहीनावस्त्रतन्त्रभाताह—

एकैक्पैकै स्वलाधित्रियरकेष्वष्टाष्टवादशनवनवाष्टःधिकवित्रतिकान्येकैकघादेवचतुर्कः चेरेयप्रमत्तास्पत्राः पट्तिगत् । तत्तवा---

तो आठ भंग होते हैं। पुनः प्रमत्त देवगित तीर्थसहित उनतीसको आठ भंगोंके साथ थाँथ २० अप्रमत्त होकर तीर्थ आहारक कहित इकतीमको एक भंगके साथ बाँध तो आठ भंग हुए। पुनः अप्रमत्त आहारक सहित तीसको एक भंगके साथ बाँध तीर्थकरके बन्धको प्रारम्भ कर एक भंग सहित इकतीसको बाँध तो एक भंग हुआ। पुनः उत्तरता हुआ अपूर्वकरण एक भंग सहित इकतीसको बाँध तो एक भंग हुआ। पुनः उत्तरता हुआ अपूर्वकरण एक भंग सहित एकको बाँधकर नीचे आकर देवगित अर्थाईसको या देवगित तीर्थ सहित इकतीसको एक २५ भंगके साथ बाँधनेपर चार भंग होते हैं। इस प्रकार पैतालीस सुआकार होते हैं। । अर्था

आगे अप्रमत्तमें अल्पतर भंग कहते हैं-

एक एक भंगसहित एक एक जून्य जून्य अधिक तीस प्रकृतिकप स्थानोंको बाँधकर आठ आठ भंग सहित दस नौ नौ आठ अधिक बीम प्रकृतिकप स्थान और एक एक भंगके साथ देवगति सहित चार स्थानोंको बाँधनेपर अप्रमत्तमें छत्तीस अल्पतर होते हैं। वही ३० कहते हैं—

| अऽ | माद | ल्पतर |          |      |     |     |    |    | अवर | क्रव्य भंग |      |          |
|----|-----|-------|----------|------|-----|-----|----|----|-----|------------|------|----------|
| म  | ₹0  | २९    | ३६<br>२९ | 26   | 8   | 8   | 18 | 8  | 8   | म २९       | म ३० | अल्पतर   |
|    | 6   | 62    | ۷.       | ८प्र | ٤ : | 8   | 8  | 8  | 8   | 6          | 6    | 36       |
|    | 38  | 38    | 30       | ₹0   | 35  | २९  | 30 | 38 |     |            |      | अवक्तव्य |
|    | 8   | 1 8   | 8        | 8    | 8   | . 8 | 8  | 8  | 0   |            | 0    | १७       |

अप्रमत्तः एकषा देवनतितीर्थीहारैकवित्रक बन्जन् मृत्वा देवासयती पूरवाष्ट्रमा मनुष्यगतितीर्थीविद्यासं बन्जातीरवष्टी । पुत्रः अप्रमत्तः एकपैकीरवर्तकं बन्जन् प्रमतो भूरवा देवनतितीर्थनविद्यातिक वन्नातीरवर्षटी । पुत्रप्रमत्त एकषा देवगरवाष्ट्रास्त्रविद्यात्वं बन्जन् प्रमत्तोभूरवा तीर्थवर्ष्य प्रारम्याष्ट्रय देवपतितीर्थनविद्यात्वे १५ बन्जातीरवष्टी । पुत्रप्रमत्तः एकबाहारदेवगतितिव्यक्तः बन्जन् प्रमत्तो मूरवा अष्टमा देवगरवाष्ट्रीयविद्यात्वे

देवगित आहारक तीथं सहित इकतीसको एक भंगके साथ बाँधकर अप्रमत्त मरकर देव असंयत होकर आठ भंगके साथ मनुष्याति तीथं सहित तीसको बाँध तो आठ भंग हुए। तथा अप्रमत्त एक भंगके साथ इकतीसको बाँध तो साथ देवगति रु तीथं सहित उततीसको बाँध तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ देवगति आहारक सहित तीसको बाँधकर तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करके आठ भंगके साथ देवगति तीथं सहित उततीसको बाँध तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ आहारक देवगृत तीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगति तीथं सहित उततीसको बाँध तो आठ हुए। अप्रमत्त एक भंगके साथ अहारक देवगृत तीसको बाँध प्रमत्त होकर आठ भंगके साथ देवगति सहित अठाईसको बाँध तो आठ हुए। अप्रमुक्त करण चहुना हुआ एक एक भंग सहित देवगति सहित अठाईस, देवगति तीर्थ सहित २५ जनतीस, देवगति आहारक सहित नीम, देवगति आहारक तीर्थ सहित इकतीसके स्थानको बाँध तो चार भंग होते हैं, इस महार उत्तीस अल्पतर होते हैं। १५,५८।।

अनंतरं मिध्यावृब्द्यसंयताप्रमावरुगळ भुजाकाराविगळं कूडिदोडे सर्व्धभुजाकाराविगळप्यु-चें वु वेळवपरः---

सन्वपरट्ठाणेण य अयदपमत्तिदरसन्वभंगा हु। मिच्छस्स भंगमज्झे मिलिदे सन्वे हवे भंगा ॥५७९॥

सर्विपरस्थानेन च असंयत्प्रमसेतर सर्व्वभंगाः खलु। मिध्यादृष्टेव्भँगमध्ये मिलिते सर्वे भवेयुव्भँगाः ॥

सर्वयरस्वानबोडनेयुं च कब्बंबिटं स्वस्थानबोडनेयुं परस्थानबोडनेयुं कूडिद असंयता । प्रमावरुगळसर्वयभुगाकाराविभंगगळ् मिथ्यादृष्टिय भुजाकाराविभंगमध्यदोळ् कूडुर्लबिरल् नाम-कम्मेसर्व्यभुजाकाराविभंगगळण्डविल् मिथ्यादृष्टयायंयताविगळ भुजाकाराविगळ्यो संदृष्टि :

| मि ४४६०२४३५ मि अल्पतर ४४६०२४३५ | , अप्रमादाबस्थितं ८१ १७॥ |
|--------------------------------|--------------------------|
| असं मुजा ३६९९२ असंयताल्पतर ७२  | 'उपञांताबस्थित १७        |

अनंतरं भुजाकारादि भंगंगळुश्पत्तिसाधारणोपायमं गायाद्वयदिवं पेळवपः :--भुजगारा अप्पदरा इवंति पुच्ववरठाणसंताणे ।

पर्याहरसमोऽसंताणोऽपुणरुत्तोत्ति य सम्रहिटहो ॥५८०॥

भजाकारात्पतरा भवंति पुर्व्वापरस्थानसंताने । प्रकृतिसमोऽसंतानोऽपनरक्त इति समृद्धिष्टः ॥

चन्वार । एव पटविशत ॥५७८॥ अय भूगकारादीनेकीकरोति--

सर्वपरस्याने चतान्दारस्वस्याने स्वपरस्यानेश्वाश्रिताः असंग्रताप्रमत्तादिसर्वभुजाकारादिसंगाः खलु १५

मिच्यादष्टिभजाकारादिभगेषु मिळति तदा नामकर्मणः सर्वे भ् नाकारादिभंगाः स्युः संदृष्टिः-

| भूजाकार<br>मि ४४६०९४३५ | व्यत्<br>मि ४४६ | पतर<br>९४३५ |           | अवस्थित<br>मि ८९२१८८७० |             |  |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|--|--|
| असं० ३६९९२             | असं             | ७२          | असं० ३७०९ | 48                     | उपशान्त     |  |  |
| स्रप्र० ४५             | अप्र॰           | <b>3</b> 6  | अप्र॰     | <b>د</b> ۲             | क्यायावक्त- |  |  |
| युति ६४६४६४७२          | युति ४४६        | €89€.0      | उपशा∙     | १७                     | व्यभंगा.    |  |  |
|                        |                 |             | युति ८९२५ | ६०३२                   | 1 80        |  |  |

५७९ । अथ तेषामुत्पत्तिसाधरणोपायं गायग्द्वयेनाह-

आगे मुजाकार आदिको एकत्र करत हैं-

सर्व परस्थान, स्वस्थान और स्व-परस्थानके आश्रयसे जो असंयत अप्रमत्त आदिके सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनको ग्रिथ्यादृष्टिके मुजकारादि भंगोंमें मिलानेपर नामकर्मके २० सब भुजकारादि बन्ध होते हैं उनकी संदृष्टि उपर दी है ॥५०९॥

आगे उन भंगोंकी उत्पत्तिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते हैं-

१५

पूर्व्वापरस्थानसंताने पूर्व्वापराउपरपूर्व्वस्थानसमुदायकोज् २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१। अनुसंधानकरणमागुल् विरस् भुजाकारंगळुमस्पतरंगळुमप्पत् । प्रकृतिसमोऽसन्तानः सदृजाकापेजें इंदं प्रकृतिसंख्यासममनुळ्ळुदाबोडं असंतानः प्रकृतिसमुदायभेदमुळ्ळुदु अनुनरुक्त इति निर्दिष्टः अपुनरुक्तमे दुषेळस्पट्टुदु । अवंतं दोडे नवविंगतिप्रकृतिस्थानदोज् संकृतनभेदविंदं तीर्यभेदिंददं ५ प्रकृतिसम्बायक्के समस्याबोडम् ।नरुक्तस्यं सिद्धमें तंतं ॥

> भुजगारे अप्पदरेऽवत्तन्वे ठाइद्ण समबंधे । होदि अवट्ठिदवंधो तन्मंगा तस्स मंगा हु ॥५८१॥

भुजाकारान् अल्पतरानवक्तव्यान् स्थानियः समबंधे अवस्थवस्थितवंषः तद्भंगास्तस्य भंगः कलः ॥

भुजाकारंगळन् अल्पतरंगळन् अवत्तरुयंगळन् वेरे वेरे स्थापिसि द्वितीयावि समयंगळोळ् समानवंधमागुर्ता विरक् अवस्थितवंबयसकुमबु कारणमागि तद्भंगाः तेवां भुजाकारावीनां भंगा-स्तद्भंगाः । आ भुजाकाराकारादिगळ भंगंगळ् तस्य भंगाः खल् अवस्थितभंगगळप्पुत्रु । स्कुटमागि॥

अनंतरमवक्तव्य भंगंगळं वेळदपरः :---

पडिय मरिएक्कमेक्क्रणतीस तीसं च बंधगुवसंते । वंधो दु अवत्तव्वो अवद्विदो विदियसमयादी ॥५८२॥

पतितमृतैकैकोनिज्ञािश्रशच्य संधकोपशांते । वंधस्त्वयक्तव्योऽवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥

पूर्वस्थानस्थास्यम्ब्रोतस्थ्य बहुमकृतिकेशानुवागानं भूताकारा भवति । परस्थानस्य बहुमकृतिकस्यास्य प्रकृतिकेशानुसंघानेऽत्रतरा भवति । प्रकृतिसस्थासमानाऽपि यः बसतानः प्रकृतिसस्यायभेरयुक् मोऽानस्त इति निरिष्टः यथा—गंतृननेन तीर्षेन या युत्तं नवर्षिमतिके प्रकृतिसम्यायस्य समस्येऽप्ययुनस्तरत्वं ॥५८०॥

२० भुजकारानत्वतरानवक्तवाहच संस्वाच्य द्वितीयास्त्रिययु समानं बच्चाति तदावस्वितवन्धः स्यान् । ततस्तेषा भंगा यावंतस्तावन्तः खल्बबस्थितमगा भवन्ति ॥५८१॥ अय तानवक्तवयभगानाहरू

थोड़ी प्रकृतिकर पूर्वस्थानको बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर सुजाकार होता है। बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर अल्पतर होता है। बहु प्रकृति रूप स्थानके साथ लगानेपर अल्पतर होता है। अकृतियंको संख्या समान होते हुए भी जो असस्तान है अथोत प्रकृति भेदयुक्त २५ है वह अपुनत्कत कहा है। जैसे तीथ विना सहनन सहित भी उनतीसका बन्य है और तीथ सहित सहन दिना भी उनतीसका बन्य है। इन होनेंसे उनतीसको संख्या समान होते हुए भी तीथ कर और सहनन प्रकृतिका भेद होनेसे अपुनत्कत्वरपना कहा है। । ५८०।।

भुजकार अल्पतर और अचक्तव्य मंगोंको स्थापित करके द्वितीयादि समयोंमें जब समान बन्ध होता है तब अवस्थित बन्ध होता है। अतः उन तीनोंके जितने मंग होते हैं

३० उतने ही अवस्थित भंग होते हैं ॥५८१॥

आगे अवसः हय भंगोंको कहते हैं--

₹0

घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमैः । नामसंघपदैरुकीवा वेष्टितास्त्रिजगद्भवाः ॥

अनंतरं नामकम्मोवयस्थानप्ररूपणप्रकरणमं द्वाविकतिगाथासूत्रंगळिंद पेळलूपक्रमिसुत्तं नामकम्मोदयस्थानगळ्गे पंचकालंगळप्यवं द येळदयदः :—

> विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जत्ते । वाणावचिष्वज्जत्ते कमेण पंचोदये काला ॥५८३॥

वित्रहुकाम्मंगदारीरे जरीरमिश्रे झरीरपर्ध्याप्ती । आनापानवाक्यर्थ्यास्योः क्रमेण पंचोवये कालाः ॥

विग्रहातिय कार्मणञ्जरीरदोळं जरीरमिश्ववोळं ज्ञारीरपय्वीप्तयोळं आनापानपर्याप्तियोळं १५ भाषापर्व्याप्त्रयोळांमतो कर्मावंवं नामकरमंत्रकृतिस्थानोवयंगळगवसरकालंगळव्वप्युव्। विल्ल विग्रहातियोळें बोडे साल्यं। विग्रहातिय कार्म्मणञ्जरीरदोळे वेनलेके बोडे विग्रहगतियोळल्ले

अवस्क्रयास्तु उपशान्तकपाये किमपि नासावकान् पतितः सूध्यसापरायं गत एककं बब्नाति वा मरणे देवासंयतो मूरवा अनुष्यगतिनवर्षिशतिकं अनुष्यगतितीर्थित्रशत्कं चाष्टाष्ट्या बब्नातीति सप्तदश भवन्ति । पुनः तिदृत्तीशादिसमयेक्ष्यस्थितवस्यः स्थातेन तेऽपि तावन्तः ।

घोरसंसारवाराशितरंगनिकरोपमैः।

नामबन्धपदैजीवा वेष्टितास्त्रिजगद्भवाः ॥१॥ ५८२ ।

अव नामोदयस्थानानि द्वाविशितगायाभिराह—

तेवा स्थानानामुदयस्य नियतकालत्वात्ते कालाः विग्रहगतिकार्मणशरीरे शरीरमिश्रे शरीरपर्याप्ती

उपझानत कथायमें किसी भी नामकर्म प्रकृतिको न बाँधकर पीछे सुक्स साम्परायमें २५ आकर एकको बाँधता है। अथवा मरनेपर देव असंयत होकर मनुष्याति सहित उनतीस या मनुष्याति तीर्थ सहित तीसको आठ-आठ भंग सहित बाँधता है। इस तरह सतरह अवक्तस्य बन्धके भंग होते हैं। द्वितीयादि समयमें भी उतना ही बन्ध होनेपर अवस्थित बन्ध मी उतने ही जानना।।५८२॥

अब नामकर्मके उदयस्थान वाईस गाथाओंसे कहते हैं— नामकर्मके उदय स्थानींका काल नियत है। जिस-जिस कालमें उदय योग्य हैं वहीं ही उनका उदय होता है वे काल पाँच हैं—विमहगति या कामण शरीर, सिश्नशरीर, शरीर पर्योप्ति, स्वासोच्छवास पर्योप्ति, और भाषापर्योप्ति काल। कामण शरीर जब पाया जाये वह काम्मीणकावायसरं सपुबुवातकेविशियोळंटप्यूबीरंबं तत्कालायसरग्रहणनिमित्तमाणि विग्रहकाम्भीण-शारीरग्रहणमक्कुमें विरिवल्यबुगुमल्लि विग्रहगत्याविगळ कालग्रमाणमे कर्माववं येळवपर :—

> एक्कं व दो व तिष्णि व समया अंतोग्रहुत्तयं तिसुवि । हेट्टिमकालुणाओ चरिमस्स य उदयकालो दु ॥५८४॥

 एको वा हो वा त्रयो वा समया अंतम्भुँहर्त्तास्त्रध्वपि । अधस्तनकालोनायुद्धदमस्य चोवय-कालस्तु ॥

विग्रहगतिय कार्म्मणजारीरबोळ् जबयकालमेकडित्रिसमयंगळप्पुत्र । १ । २ । ३ । रारीर मिश्रबोळ्डवयकालमंतम्मुहुर्लेप्रमितसम्बकुमेते जारीरपय्याप्तियोळं उच्छ्ववासनिश्वासप्य्याप्तियोळ-सम्बद्धं । २३ । भाषापय्याप्तियोळमा नाल्कुं कालंगळ युतियुमंतम्मुहुर्लेप्रमितमम्बकु प् ३२ मर्वारव-

स ३ २९३

१० सूनमप्य भुज्यमानायुष्यमाणमितितिनुतुसुव्यकालप्रमाणमक्तुं । वित्रह्गतिकारीरिमश्रधरीरप्याप्ति
जन्द्ववातिनश्रासप्ययाप्ति भावापय्ययाप्तिगळोळ् नियतोवयनामस्यानंगळोळवप्युवरिनी कालप्रमाण
पेळल्पटट्द ।

ई पंचकालंगळं जीवसमासयोळ योजिसिदपरः

आनवासप्राप्ति भाषापर्याप्ती च क्रमेण पंच भवन्ति । अत्र विग्रह्गतावित्वेतावत एव ग्रहणं समुद्धातकेवलिन. १५ कामणकायस्य ग्रहणार्थे ॥५८३॥

तेषां कालाना प्रमाणं क्रमेण विषक्षणतेः कार्मणवारीरे एको वा द्वी वा त्रयो वा समयाः, वारीरिमिश्रे वारीरपर्याप्ती उच्छवासनिक्षासपर्याजी च प्रत्येकमन्तर्भूहर्तः, भाषापर्याप्ती उक्तवतुःकालोन सर्वं भृज्यमानायः प ३ ॥५८४॥ सान पंचकालान बीवसमासेष योवशीत—

स २ २९३

कार्मण झरीरकाल है। जबतक झरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक मिश्रहरीर काल है। झरीर २० पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जबतक इवासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक झरीर पर्याप्तिकाल है। इवासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जबतक भाषा पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक इवासोच्छ्वास पर्याप्तिकाल है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होनेपर सब आयु प्रमाण काल भाषापर्याप्तिकाल है। यहाँ विमहगति और कार्माण दोका प्रहण समुद्रधात केवलीके कार्माणको प्रहण करनेके लिए किया है।।५८३॥

५ उन पाँच कार्लोका प्रमाण क्रमसे विम्नहगतिके कार्मणझरीरमें एक समय, दो समय या तीन समय है। मित्र प्ररीर, प्ररीर पर्यामि, और डच्छ्डनास-निश्वास पर्यामिमें प्रत्येकका अन्तर्मेहुन कार्ल है। भाषापर्यामिमें उक्त चार कार्लोका प्रमाण घटानेपर शेष सम्पूर्ण मृज्यमान आसु प्रमाण काल जानता ॥५८४॥

इन पाँच कालोंको जीव समासोंमें लगाते हैं-

## सञ्जापन्जत्ताणं दोण्णिवि काला चउक्कमेयक्खे । पंच वि होति तसाणं आहारस्युवरिमचउक्कं ॥५८५॥

सम्बर्गपर्याप्तानां द्वाविष कालौ चतुष्कमेकाक्षे । पंचािष भवंति त्रसानामाहार शरीरस्यो-परितनचतुष्कं ।।

सम्बंकब्ध्यपर्याप्तजीवंगळ्गे विग्रहगतिय काम्यंगद्यरीरकालभुमोबारिकद्यरीरमिश्रकालभु-मरहेयप्पृतु । एकॅद्रियंगळ्गे विग्रहगतिजरीरमिश्रक्षरीरपय्याप्ति उच्छ्वासनिश्वासपय्याप्तिगळे ब नारकुं कालंगळप्पृतु । त्रसजीवंगळ्गे पंचकालंगळुमप्पुतु । आहारकद्यरीरवोळ् विग्रहगतिबज्जितो-परितन चतुःकालंगळप्पुतु ।

अनंतरं समुद्धातकेबलियोज् संभविषुव कालंगळं वेळवपर:— कम्मोरालियमिस्सं औरालुस्सासभास इदि कमसा । काला हु समुग्धादे उवसंहरमाणगे पंच ॥५८६॥

कार्स्मणीदारिकमिश्रमीदारिकोच्छ्वास भाषा इति क्रमशः । कालाः छन्दु समुद्र्याते उप-संहरमाणे पंच ॥

कार्म्मणञ्चारीरकालमुमौबारिकमिश्रकालमुमौबारिकञ्चारीरपथ्यांभिकालमुमुक्छ्वासनिदवास -पर्याप्तिकालमुं भाषा पर्याप्तिकालमुमे व पंचकालगळोळु समुद्यातोपसप्पंणोपनंहरमाणरोळु क्रम- १५ विदं मुक्तस्व कालगळपुत्रबाठवे बोर्ड :

> ओरालं दंडदुगे कवाडजुगले य तस्सु मीसंतु । पदरे य लोगपुरे कम्मे व य होदि णायन्वो ॥५८७॥

औदारिक शरीरपय्याप्तकालं दंडद्वयबोळक्कुं । कवाटपुगळबोळ् तदौदारिकमिश्रकालमक्कुं।

ते कालाः सर्वलब्यपयप्तिच्यायौ द्वी । एकेन्द्रियेषु आधाष्यस्थारः । प्रतेषु पंच । आहारकशरीरे आर्धः २० विनोपरितनास्यस्थारो अवन्ति ॥८८५॥

समुद्रवातकेविकिन खलु कालाः कार्मणः औदारिकिष्यः औदारिकविराः विद्यास्कित उच्छासिनिव्यास-पर्याप्तिः भाषापर्याप्तिकविति क्रमेण पंच । बामी उपसंहरमाणके एव उपसर्पमाणके त्रवस्यैव संभवात् ॥५८६॥ तवया—

दण्डद्वये कालः औदारिकशरीरपर्याप्तिः, कवाटयुगले तन्मिश्रः प्रतरयोलोंकपूरणे च कार्मण इति २५

वे काल सब लब्ध्यपर्याप्तकों में आदिके दो ही हैं। एकेन्द्रियों में आदिके चार हैं। त्रसों में पाँचों हैं। आहारक अरोरमें पहलेके बिना ऊपरके चार काल हैं॥५८५॥

समुद्भात केवलीमें कार्मण, औदारिक मिल, औदारिक शरीर पर्याप्ति, बच्छवास-निःश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ये कमसे पौच काल होते हैं। ये पाँचों काल प्रदेशोंको संकोचते समय होते हैं। फैलाते समय तीन ही होते हैं।। ५८६।।

वहीं कहते हैं— कुण्य कर करने तथा समेटने कप दोमें औदारिक अरीर पर्याप्तिकाल है। कपाट प्रतरहबकोकपूरणंगळोळु कार्म्मणाशरीरकालमक्कुमं बरियल्पङ्गुं मूलशरीरप्रवेशप्रथमसमयं मोड-ल्गो डु संक्रिपेचेंडियपर्य्याप्तनोळे तंत पर्याप्तिगळ् परिपूर्णगळपुषु ।

|                                |                              |                      | •                                                |                                  |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| वंब<br>कवाट<br>प्रतर<br>लोकपू. | ३ <b>०</b><br>२६<br>२०<br>२० | ३१<br>२७<br>२१<br>२१ | भाषा<br>उच्छ्वा<br>इंद्रि<br>शरीर<br>आहा<br>मूलश | ३०<br>२९<br>२८<br>२८<br>२८<br>२८ | ३१<br>३०<br>२९<br>२९<br>२९<br>२९ |
|                                |                              |                      | प्रका<br>क। मि<br>दं औ                           | लो १<br>प्र                      |                                  |

अनंतरं नामकम्मोदयस्थानंगळगुत्वतिक्रममं गाथाचतुष्टयदिदं वेळदपरः--

ज्ञातच्यः । मृलशरीरप्रयमसमयात्संज्ञिवत्वर्यात्तयः पूर्यन्ते-

| दं ३० ३१  | भा  | ₹∘    | ₹ १ |
|-----------|-----|-------|-----|
| क २६ २७   | ਰ   | २९    | 30  |
| प्र २० २१ | •   | २८    | २९  |
| लो २० २१  | হা  | २८    | २९  |
|           | · Ţ | २८    | २९  |
|           |     | लो १  | -1  |
|           | S   |       | য   |
|           | 4   |       | क   |
|           | ਰੰ  | - 1 1 | ÷ l |

५ ॥५८७॥ अय नामोदयस्थानानाम्तात्तिकमं गायाचतुष्टयेनाह-

रूप करने तथा समेटने रूप दोमें औदारिक मिश्रशरीर काल है। प्रतर रूप करने और समेटनेमें तथा लोकपूरणमें कार्मणकाल है। इस तरह फैलाते समय तो तीन ही काल हैं और समेटतेमें मूलप्ररारमें प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लगाकर संझी पंचेन्द्रियकी तरह कमसे पर्योप्ति पूर्ण करता है अतः पाँचों काल होते हैं।।५८७।।

 आगे नामकर्मके बद्य स्थानोंका क्रमसे उत्पन्न होनेका विधान चार गाथाओंसे कहते है—

## णाम धुओदय बारस गइजाईणं च तसतिज्ञम्माणं। सुमगादेज्जजसाणं जम्मेक्कं विग्महे वाण्॥५८८॥

नाम धुनोवया हावरा गतिजातीनां च त्रसत्रियुग्मानां सुभगावेययशसां युग्मैकं विग्रह एवानुत्रुच्च्यै ॥

"तेजबुगं वण्णचक चिरसुहजुगळ गुरुणिनिण धुवडवरा" एंव नाम झ्वोबवप्रकृतिगळु पन्नेरइं .चतुर्गितगळोळं पंचजातिगळोळं असस्यावरबावरसुक्षमध्यीप्राप्यधीपत्रियामंगळोळं सुभगबुद्धभंगावेयानावेययशस्कीर्ध्ययस्कीत्तिगळें व युग्मत्रयवोळो वो दुगळु विग्रह्मातियोळे जानु-पूब्ध्यंचतुरुकरोळो दुरयक्कंबक्कुँ। विग्रहगितियोळल्ळवे ऋजुगतियोळानुपूब्ध्योबयमित्ले बुद्ध्यमा ऋजुगतियोळ चतुर्व्विशस्याविगळक्कुं॥

मिस्सम्मि तिअंगाणं संठाणाण च एगदरगं तु ।
 पत्तेयदगाणेक्को उवघादो होदि उदयगदो ॥५८९॥

मिन्ने त्रयंगानां संस्थानानां चैकतरं तु । प्रत्येकद्वधोरेकमुपद्यातो भवस्यदरणातः ॥ त्रसस्थावरंगळ शरीरमिश्रकालवोळीवारिकवैक्तियिकाहारकाळें व शरीरत्रयदोळं बट्-संस्थानंगळोळमेकतरसुं तु मते प्रत्येक साथारणद्वयदोळेक प्रकृतिध्युदशगतोपद्यातनामकस्मैसुं—

पुनस्तिस्मिन्नेकविवातिके बानुप्रश्चेमम्नोय बौदारिकादिविवारीराणा पदसंस्थानाना चैकतरं प्रत्येक-साधारणयोरेकं उपधातस्वेति चतुक्कमुदयगतं मिलत तदा चतुविवातिक मवति । तच्च त्रसस्यावरमिश्रकाले २० एवोदेति ॥५८९॥

तैजस, कार्मण, वर्णीद चार, स्थिर-अस्थिर, गुभ-अगुभ, अगुरुव्ध, निर्माण ये वारह नामकसेको भुवोदयी प्रकृतियाँ हैं। इनका उदय सबके निरन्तर पाया जाता है। चार गतियाँमें, पित्र जातियाँमें, प्रसाद्य वर्षों नाहर प्रतियाँमें, प्रभाद भेगा हुआ के अध्यक्ष के प्रतियाँमें से एक-एक को उदय व्यवस्थाना देव से प्रकृतिक के उदय होता है। ऐसे इक्कीस प्रकृति रूप स्थानक। विषद्य निर्मे ही च्यय होता है क्योंकि आनुपूर्वी का उदय विषद्य होता है। उद्य होता है। उद्य होता है। उद्य होता है। उदय होता है क्योंकि आनुपूर्वी का उदय विषद्य होता है। उदय होता है। उदय होता है उसमें चौबीस आदिका ही उदय है।। ५८८।।

चस इक्कोसके क्यानमें आनुपूर्वाको घटाकर औदारिक आदि तीन झरीरोंमें से एक, छह संख्यानोंमें से एक, प्रत्येक और साधारणमें से एक, तथा उपवात ये चार मिळानेपर ३० वीवीसका उदयस्थान होता है। यह त्रस और स्थावरके झरीरमिश्रकालमें उदय होता है। ॥ ५८९॥ तसमिस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरगं तु । छण्डं संष्ठडणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥५९०॥

त्रसमित्रे तानि पुनरंगोपांगानामेकतरं तु । बण्णां संहननानामेकतर उदयगो भवति ।। त्रसमित्र्यबोळु पूर्व्वोक्तप्रकृतिगळुं मसे अंगोपांगाल्गं कतरतुं बट्संहननंगळोळेकतरपुपु ५ वयागतमक्त्रं ।।

परघादमंगपुण्णे आदावदुगं विहायमविरुद्धे । सासवची तप्पुण्णे कमेण तित्थं च केवलिणि ॥५९१॥

परघातोगपूर्णे आतपद्वयं विहायोगितरिकरुद्धे । उच्छ्वासवाची तत्पूर्णे क्रमेण तीर्त्यं च केविलिति ॥

परचातनामं त्रसस्यावरंगळ कारौरपर्ध्याप्तियोळुदयक्के बक्कुं। आतपोद्योतंगळुं प्रशस्ता-प्रशस्तविहायोगतिगळुं यथायोग्यं स्थावरत्रसंगळ पर्ध्याप्तियोळविरुद्धमागुद्दयिसुकुं। उच्छ्वासमुं स्वरद्धयमुं स्वस्वपर्ध्याप्तियोळुदयमनेष्टुगुं। तीत्र्यंकरनामकम्ममुं केवलज्ञानियोळुदइसुगु मो प्रकृतिगळुदयक्रप्रभुं कालक्रममुमी रचनाविशेषदोळरियस्पष्टगु मणुदरिदमदक्के संदृष्टि :—

| विश | शरीरमिध                                                              |                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | गाजा।ताबा।पासु। जा। जा। जा<br>४।५।२।२।२।२।२।२।१<br>१।१।१।१।१।१।१।१।१ | ज्ञासं। प्राच-<br>३।६।२।१<br>१।१।१।१ |

|    | त्रसमिध | शरीरपर्धाप्त | उच्छ्वा. पर्धा. | भा. प. | केवळियोळु  |
|----|---------|--------------|-----------------|--------|------------|
| 4- | अ।सं।ह। | पो अगो वि ।  | उच्छ्वास        | स्वर   | तीर्त्थ ।। |
|    | 3161    | १।२।२।       | . 8             | 2      | 8          |
|    | 8181    | 191919       |                 |        |            |

अनंतरमेकजीवनीळेकसमयबोळ नामकम्मंत्रकृत्युबयस्यानंगळं नानापेक्षायिबं पेळदपरः :---

१५ तानि पूर्वोक्तानि चल्वारि, तुन. ध्यंबोपायेव्येक्तरं यहसंहनवेश्येकतरं चेति यहचं त्रसमिश्रं वस्यात् । यस्यातः त्रस्त्यावराणा सरीरपर्यालावृदेति । आवारपोणीतौ प्राविद्धं सोध्यक्तस्यात्मात्रा व्याविद्धं सोध्यक्तस्यात्मात्राणा पर्याति, क्ष्यत्याः स्वर्ध्यद्धं च स्वत्यवर्धाते, तीर्थं केविलिन ॥५९०-५९१॥ अवेक्तिस्तिन् जीवे एकैक्सप्रेत स्वर्धात्मात्रात्मात्रात्रीय स्वर्धकर्तिन तार्थवाह्नि । अवेक्तिस्तिन् जीवे एकैक्सप्रेत स्वर्धात्मात्रात्रीय साम्यावित साम्यावीच सर्युक्ताति तार्थवाह्नि ।

पूर्वोक्त चार, तीन अंगोपोगमें-से एक, छह संहननमें से एक, ये छह मिश्रदारीर २० त्रसमें बदय योग्य हैं। परचात त्रस और स्थावरोंमें हारीर पर्योग्निकालमें बदय योग्य है। आतप-ब्योत और प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगति अविकद्ध योग्य त्रस-स्थावरोंके पर्याप्त कालमें ही बदययोग्य है। उच्छवास और स्वरिक्त अपने-अपने पर्योग्निकालमें ही बदययोग्य हैं। त्रीयकरका बदय केवलोंसे ही ही ही १८९०-४०१॥

आगे एक-एक जीवमें एक-एक समयमें सम्भव नामकर्मके उदयस्थान नाना जीवोंके २५ प्रति कहे, उन्हींको कहते हैं—

वीसं इगि चउवीसं तत्तो इगितीसओत्ति एयधियं। उदयद्वाणा एवं णव अट्ठ य होति णामस्स ॥५९२ ॥

विशतिरेक चतुर्विशतिस्तत एकत्रिशत्पर्यंतमेकाधिकान्युवयस्थानान्येवं नवाष्ट्र च भवंति नास्नः ॥

विज्ञतिषुमेकविज्ञतिष् चतुष्टिज्ञतिषुमिल्कित्वसमिक्रिज्ञतरप्रकृतिस्थानपर्ध्यतमेकाथिकक्रमस्वि नामकम्मोदयस्थानंगळप्युत्रुः। मत्तसंते नवाष्ट्रप्रकृतिस्थानद्वय मुमत्रकुं। २०।२१।२४।२५। २६।२७।२८।२९।३०।३१।९।८॥

ई पन्नेरडुं नामकम्मोदयस्थानंगळ्गे यथाक्रमदिवं स्वामिगळं गेळदपरः--

चदुगदिया एइंदी विसेसमणुदेवणिख्य एइंदी। इगिवितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेहंदी॥५९३॥

चानुगांतिकाः एकेंद्रियाः विशेषश्रद्धवेयनारकैकेंद्रियाः। एकद्वित्रिवपसाधान्या विशेष-सुरनारकैकेंद्रियाः॥

> सामण्णसयलवियलविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हं । सयलवियलसामण्णा सजीगपंच्चक्खवियलया सामी ॥५९४॥

सामान्यसकलविकल विशेषमनुष्यसुरनारका द्वयोः । सकलविकलसामान्याः सयोग- १५ पंचाक्षविकलकाः स्वामिनः ॥

एकविशातित्रकृतिर्भ बतुर्गातिज्ञकं स्वामिगळपर । बतुर्विवश्वतिष्रकृत्युवधस्थानवकेकेद्वियंगळँ स्वामिगळपर । पंचविश्वतिस्थानकके विशेषमुज्यवेवनारकैकेद्वियज्ञीवंगळु स्वामिकळपर । विश्विद्यतिस्थानके एकेद्विय द्वीदिय ज्ञीदिय ज्ञितिह्व पंचेद्विय सामान्यर्थ स्वामिगळपर । सप्तविशतिस्थानकके विशेषपुरुवकं सुरकं नारकरुमेकेद्वियंगळुं स्वामिगळपर । अध्याविशतिस्थान २० केयं नवविशति प्रकृत्युवय स्थानककेयं सामान्यपुरुवकं सकलगळुं विकलगळुं विशेषपुरुवयं

विश्वतिकमेकविशादिकं चतुर्विश्वतिकं ततः पंचविश्वतिकाद्येकैकाधिकमेकत्रिशत्कान्तं पुनः नवकमष्टकं चेति द्वादश नामोदयस्यानानि भवन्ति ॥५९२॥

त्रेषा स्थानाना स्त्रामिनः एकदिशातिकस्य चतुर्गतिजा । चतुष्विशतिकस्यैकेन्द्रियाः । पंचविशतिकस्य विशेषमनुष्यदेवनारकैकेन्द्रियाः । पद्विशतिकस्यैकद्वित्रचतुःपंचेन्द्रियसामन्यजीवाः । सप्तविशतिकस्य विशेष- २५

वीसका, इक्तीसका, चौबीसका आगे एक एक अधिक इक्तीस पर्यन्त तथा नौका, आठका ये बारह नामकर्मके उदय स्थान हैं॥५२२॥

डन स्थानों के स्वामी इस प्रकार हैं—इक्कीसके स्थानके स्वामी चारों गतिके जीव हैं। चौवीसके स्वामी एकेन्द्रिय हैं। परूचीसके स्वामी विशेष मतुष्य, देव, नारकी और एकेन्द्रिय हैं। छब्बीसके एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचीन्द्रिय सामान्य जीव २० स्वामी हैं। सत्ताईसके विशेष मतुष्य, देव, नारकी और एकेन्द्रिय स्वामी हैं। अडाईस-डनतीसके सामान्य पुरुष, सक्छेन्द्रिय, विक्ठोन्द्रिय, विशेष पुरुष, देव, नारकी स्वामी हैं। पुरदं नारकरं स्वामिगळपरः । विशासकरपुरव्यस्थानकः सकलंगळं विकलंगळं सामान्यपुरवरुगळ् स्वामिगळपरः । एकप्रिशसकृतिस्थानकः सथोगिकेबल्गळं पंचेंब्रियंगळं द्वींब्रिय त्रीतिय चतुरिहि-यजीवंगळ स्वामिगळपरः । नवाण्डस्थानंगळ्गे अयोगिकेबल्ग्य् स्वामिगळपरः ॥ संबृष्टिः :—

| 6 | अ | fa  | के | अयो | गि |           |    |
|---|---|-----|----|-----|----|-----------|----|
| ٩ |   | ति  | के | अ   | यो |           |    |
| ₹ | 8 | के  | पं | बि  | ति | च         |    |
| ą | 8 | .स  | बि | ति  | च  | सा        |    |
| 2 | 9 | सा  | स  | वि  | वि | सु        | ना |
| 2 | 6 | सा  | स  | वि  | वि | <b>गु</b> | ना |
| 2 | 9 | वि  | ₹  | ना  | ए  |           | 0  |
| 2 | Ę | ए   | बि | ति  | च  | q         | सा |
| 2 | 4 | विम | दे | ना  | Ţ  |           |    |
| 2 | 8 | ए   |    |     |    |           |    |
| 7 | 8 | ना  | ति | म   | दे |           |    |
| 7 | 0 | के  |    |     | i  |           |    |

इत्लि नामध्रवेदिय हादशास्त्रतिमळुं १२ । गतिचनुष्टयदोळों तु १ । जातिपंचकदोळों तु १ । ५ त्रसहयदोळों तु १ । बादरहयदोळों तु १ । पर्ध्यामहयदोळों तु १ । सुभगहयदोळों तु १ । आवेद-हयदोळों तु १ । यशस्कीतिद्वयदोळों तु १ । आनुपुरुध्यंचनुष्टयदोळ् स्वस्वगतिसंबंधियों दो नुर्दायसुस्त पुरुषा: मुरनारकेकेन्द्रियादव । अष्टाविशतिकनवंदिशतिकयोः सामाम्यपुरुषाः सकला विकला विशेषपुरुषाः मुरा नारकारव । विशाहस्य सकला विकला सामान्यपुरुषास्त्र । एकविश्वस्तरस्व ससोमकेविलनः पंचाहित्वय-

तुरिन्दियास्त, नवशहरुवोरयांगवेवनिनः।

कत्र नामपृतोदया द्वारतः, जनुर्गतिपंचनानिद्वत्रमनादरपर्याप्तमुभगादेययगस्कीतिचतुरानुपूर्व्यादेवेश्वेकैकः

मिनिर्दंकिविद्याद्भः। तत् । कामणवारिस्तरुर्गातित्रविद्यत्यारेवोवेति नान्यत्र आनुपूर्णयुत्तत्यात्। तत्र

नीमिक सकलिन्द्रिय, विकलिन्द्रिय और सामान्य पुक्त स्वामी हैं। इकतीसके सयोग केवली,
पंचेनित्रय, दोडन्द्रिय, जोडन्द्रिय, चौद्गित्य स्वामी हैं। जोके और आठके स्वामी अयोगकेवली

हैं। जिस स्थानका जो स्वामी है उसके कर स्थान सम्बन्धी प्रकृतियोंका द्वयय होता है।

थाने कन स्थानीका कथन करते हम स्थान सम्बन्धी प्रकृतियोंका द्वयय होता है।

जाग वन स्वानाका कथन करत ह— नामकमकी भ्रवोदयी १२, चार गतियोंमें से एक, पाँच जातियोंमें से एक, ब्रस बादर पर्याप्त सुभग आदेय बराक्षीति और इनके प्रतिपक्षी छह युगळ, उनमें से एक एक तथा चार विराजनु विष्ठहनतियकार्मणकारीरदोळे एकबीवनीळेकसमयबोळ् युगपवेकविकातिप्रकृतिगळ्-विश्वसुनं विरलु नारकित्यर्थमनुष्यवेवनितक्षण्याम्यक्ष्यं प्रत्येकमेकविशितप्रकृतियळ्न्विवात्तं प्रत्येकमेकविशितप्रकृत्वयस्थानमध्युम्बद्धं विष्ठहनतियोळ्रस्वदेत्स्यं । २१ । न । ति । स । वे ॥ मत्मानुपुर्व्याद्यप्तिवात्तं विविद्यात्तं । २१ । न । ति । स । वे ॥ मत्मानुपुर्व्याद्यपरिहृतमाव विकातिप्रकृतिगळ्न्यतत् संस्थानवर्द्यकेवोळ्यत्तर्मुं अध्यक्षयास्युं प्रत्येकसाक्षारणकारीरद्वयद्वयवोळ्यत्तर्मुं उपद्यात्मुं मृत्वविक्षात्ति प्रकृतिगळ्लेकविष्ठविष्ठात् प्रकृतिगळ्लेकविष्ठविष्ठात् प्रकृतिगळ्लेकविष्ठात् प्रकृतिगळ्लेकविष्ठात् । अप्ते विविद्यात्रियात् विविद्यात् प्रत्यात्मं कृतिवोदे पंचविक्षात्ति प्रकृतित्वयातेष्ठात् प्रत्यात्मं कृतिवोदे पंचविक्षात्तिप्रकृतित्यानोवयम्बद्धं । २५ ए ॥ मत्मान ब्युविक्षातिप्रकृतित्यातेष्ठिप्रकृतिप्रत्यातेष्ठात् । १५ ए । विद्यात्तप्रकृतिप्रकृतिप्रकृतिप्रविद्यानेष्ठात् । २५ । विद्यात्मप्रकृत्यप्तत्ममः ब्युविक्षातिप्रकृतित्यातेष्ठात् प्रत्यात्मकविष्ठात् । १५ विद्यात्मकविष्ठात् । १५ विद्यात्मकविष्ठात्मक्ष्यत्यक्षयाः । इतिक्ष्यात्मकविष्ठात् प्रकृतिव्यात्मकविष्ठात् । १५ विद्यात्मकविष्ठात्मक्ष्यत्यक्षयाः । इतिक्ष्यात्मकविष्ठात्मक्ष्यत्यक्षयः । १५ । वे । अत्यव्यवस्यात्मम् विद्यात्मकविष्ठात् प्रकृतियात्मेष्ठियः । विद्यात्मकविष्ठात्मक्ष्यत्यव्यवस्यात्रात्रे व्यवस्यक्षयात्रे विद्यात्मक्ष्यत्यव्यवस्यात्रे । १५ विद्यात्मक्ष्यत्यव्यवस्यात्रे । १५ विद्यात्मक्ष्यत्यव्यवस्यात्रे । १५ विद्यात्मक्षयात्रे विद्यात्मक्षयात्रे विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्यव्यव्यवस्यात्रे विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ विद्यात्मक्षयः । १५ व

बानुत्र्यंमधनीयीदारिकादिनित्रशीरेषु यद्सस्यानेषु प्रश्वेकताचारणयेश्योकैकदिसम्बुद्धाते च निश्चिते चतुर्विवतिकं, तन् एकैन्द्रियाणा वरीरिमिश्योमे एकोदेति नायम, वेवारांनीधार्महरूनोद्ध्यामावात् । पुन. एकेन्द्रियस्य गरीरपर्वाती तन परधाते गुते इदं २५ वा विधोवनगुष्यस्याहारकसरीरिमिश्वनाके तदंगीधाने युते दूरं २५ वा देवनारक्योः शरीरिमिश्वकाले विकित्सिकांनीयाने युते इदं २५ ।

पनः एकेन्द्रियस्य पंचविद्यतिके तच्छरीरपर्यातौ बातपे उद्योते वा यते इदं २६ । वा तस्यैत्रोच्छवा- २०

आतुपृषियोमें से एक इस तरह इक्डोस प्रकृतिरूप स्थान होता है। इसका वर्च कामंणशरीर सिंहत चारों गित सम्बन्धी विमह गितमें होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि यह स्थान आतुपृषीं सिंहत है। इसमें-से आतुपृषीं मित होता है। इसमें-से आतुपृषीं मित होता है। इस स्थान आतुपृषीं सिंहत है। इसमें-से आतुपृषीं मित होता है। इस स्थानका वर्च एकेट्रियोंके अपयोग दशामें शरीर मित्र २५ योगमें हो होता है। इस स्थानका वर्च एकेट्रियोंके अगोपांग और संहतनका वर्च नहीं होता। इसमें परवात मिलानेपर एकेट्रियोंके अगोपांग और संहतनका वर्च नहीं होता। इसमें परवात मिलानेपर एकेट्रियोंके शरीरपर्योगिकालें व्हययोग्य पच्चीसका स्थान होता है। अथवा इसमें आहारक अगोपांग मिलानेपर विशेष मतुष्यके आहारक शरीरके मित्रकालमें वर्चयोग्य पच्चीसका स्थान होता है। अथवा इसमें आहारक अगोपांग सिलानेपर देव नारकीक अगोपांग सिलानेपर देव नारकीक शरीर मित्रकालमें वर्चयोग्य पच्चीसका स्थान होता है। इस तरह १० पच्चीसके तीन स्थान होते हैं।

एकेन्द्रियके बदययोग्य पच्चीसके स्थानमें आतप या च्छोत मिलानेपर एकेन्द्रियके इरीरपर्याप्तिकालमें चदययोग्य छब्बीसका स्थान होता है। अथवा एकेन्द्रियके पच्चीसके

प्रकृतिगळोळ ज्ञसौदारिकदारीरविवक्षयाबोडौदारिकांगोपांगं संहननं सहितमादोडे होंद्रियत्रींद्रिय-चतुरिद्विय पंचेद्वियंगळगे शरीरमिथकालदोळ वड्विशतिप्रकृतिस्थानीवयमक्कुं। २६। बि। ति। च । प । मिश्र । मलमा चतुन्विकातिप्रकृतिगळोळ मनुष्यगति विवक्षितमाबोडेयुमंगोपांगसंहनन-यतमागि सामान्यमनव्यमंसारिजीवनशरीरिमध्यहोळं निरितिशयकेवलिकवाटसमदघातहयवीवारिक-५ इत्रीरनिश्चदोळं वडविदातिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं। २६। सा। म। सा के। औ। मिश्रं। मतमा चतुर्विकातिप्रकृतिगळोळ आहारकशरीरं विवक्षितमादोडे अंगोपांगपरघातप्रशस्तविहायोगतिगळं कडिडोडे आहारकदारीरपर्ध्याप्रयमत्तनोळ सर्गावद्यतित्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २७। प्र। आ. ज्ञ प। मसमा सामान्यकेवलिय औवारिकमिश्र वहाँवजितप्रकृतिगळीळ लीख्यंपतमादवादोहमा कवाददय-समुद्र्यातविशेषमनुष्यौदारिकमिश्रदोळं सप्तविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं । २०। तो के । श. मि । १० मत्तमा चतुव्विद्यातिप्रकृतिगळोळ नरकसूरगतिगळ विवक्षितमादोड वैक्रियिकांगोपांगपरघाता-विरुद्धविद्यायोगितयतमादोडं देवनारकज्ञारीरपर्ध्याप्तियोळ सप्तविज्ञतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं २७। दे। ना। श. परि। मलमा चतुर्विकातिप्रकृतिगळोळ एकॅब्रियजातिनाममं विवक्षितमादोडे परघातमुमातपम् मेणद्योतमुमुच्छवासम् युतमागि एकेंद्रियोच्छवासिनश्वासप्टर्वाप्तियोळ सप्ताविकाति-प्रकृतिस्थानोदयमक्कं । २७ । ए उ. प । मत्तमा चतुर्विवक्षतिप्रकृतिगळोळ मनुष्यगतिविवक्षितमा-१५ दोडे अंगोपांगसंहननपरघाताविषद्धविहायोगतियतमागि सामान्यमनुष्यशरीरपर्ध्याप्तियोळ अष्टा-विश्वतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं । २८ । सा । म । श । परि । मुलशरीरप्रविष्टसमृद्यातसामान्य-

सिनःश्वासपर्यासी उच्छवासे युते इदं २६। वा चतुर्विशातिकै द्विवचतुर्व्यविद्वयाणा सामान्यमनुष्यस्य निरत्तित्रयकेविककबाटद्वयस्य च बौदारिकमित्रकाके तदंगीपागसंहनने यते इदं २६।

सत्रैवाहारकागोगांगपरचातप्रसस्तिबहायोगस्याहारकागोरपर्याप्तिप्रमते ६८ २७ । सामान्यकेवस्यौ-२० शारिकमित्रपर्ववातिके तोर्थे युत्रे कवाटह्यसमृद्यातिविशेषभनुव्यौदारिकमित्रे ६८ २७ । पूनः चतुर्विगतिके प्रमत्तस्य वरोरपर्याती वैक्षियिकागोगांगपरचानाविकडविहायोगांनय् युतास्विदं ।२० । वा तत्रैवैकेन्द्रिय-

स्थानमें श्वासोच्छ्वास मिलानेपर एकेन्द्रियके उच्छ्वाम निःश्वास पर्याप्तिमें उदय योग्य छश्चीमका स्थान होता है। अथवा चौबीसके स्थानमें औदारिक अंगोपांग और एक संहतन मिलानेपर हो-हन्दिय, वैद्दन्तिय, चौद्दन्तिय, पंचेन्द्रिय, सामान्य मनुष्य, निरित्त्रय केवलीका २५ कपाट्युगल, इनके औदारिक सिश्रकालमें उदय योग्य छच्चीसका स्थान होता है। इस प्रकार छब्बीसके तीन स्थान हर ।

चौबीसके स्थानमें आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विद्यायाति ये तीन मिळानेपर प्रमत्त गुणस्थानीके आहारक शरीर पर्योप्तिकालमें उदययोग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा पूर्वोक समुद्द्यात्मात केवलीके छन्दीसके स्थानमें तीथंकर प्रकृति मिळनेपर तीथंकर समुद्र्यात केवलीके उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा प्रवृक्ति चौबीसके स्थानमें वैक्रियक अंगोपांग, परघात तथा नारकोंक अग्रस्त विद्यायोगित और देवके प्रशस्त विद्यायोगित ये तीन मिळनेपर देव नारकोंके शरीर पर्याप्तिकालमें उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा प्रवृक्तित चौबीसके स्थानमें परघात, और आत्र खरीत विद्यायोगित से तीन सिळनेपर देव नारकोंके शरीर पर्याप्तिकाल में उदय योग्य सत्ताईसका स्थान होता है। अथवा प्रवृक्ति चौबीसके स्थानमें परघात, और आत्र खरीत से तीन

केविलय डारीरपर्ध्वामियोळमा अष्टाविद्यातिप्रकृतिस्थानोवयमक्कं। २८। सा । के । डा । परि । मत्तमा चतुष्विद्याति प्रकृतिनाळोळु तिर्ध्वानातिप्रकृति विद्यानातिप्रकृति क्षेत्राचे विद्यानातिप्रकृति विद्यानातिप्रकृति क्षेत्राचे विद्यानातिप्रकृति विद्यानातिप्रकृति क्षेत्राचित्र विद्यानात्र क्षेत्र विद्यानात्र क्षेत्र विद्यानात्र क्षेत्र विद्यानात्र क्षेत्र विद्यानात्र क्ष्यानात्र क्ष्यान्त क्ष्यानात्र क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्ष्यान्त क्षयान्त विद्यान्त क्षयान्त क्षयान्त क्षयान्त क्षयान्य क्षयान्त विद्यान्त विद्यान्त विद्याच्यान्त विद्याच विद्याच व

स्योच्छवासपर्वासी परघाते कातपोद्यातैकतरस्मिन्नच्छवासे च यते इदं २७ ।

तथा उच्छ्वास ये तीन मिल्नेपर एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उदययोग्य सत्ताईसका स्थान होता है। ऐसे सत्ताईसके चार स्थान होते हैं।

चौबीसके स्थानमें औदारिक अंगोपान, एक संहमन, परवात, यथायोग्य विहायोगित ये चार मिळनेपर सामान्य मनुष्य या मूळ शरीरमें प्रदेश करता समुद्रपानात सामान्य केवळी या दाहिन्द्रय, वेचिन्द्रय, वेचिन्द्रयके झरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य अठाईसका स्थान होता है। अववा चौबीसमें आहारक अंगोपान, परवात, प्रशस्त विहायोगित, उच्छवास ये चार मिळनेपर आहारक च्यद्धिसे सम्पन्न प्रमत्तके आहारक झरीरकी उच्छवास २५ पर्याप्तिमें उदययोग्य आठाईसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें बेकियिक अंगोपान, परवात, प्रशायोग्य तहाथोगित, उच्छवास ये चार मिळानेपर अगापान, वेचल में स्वाप्तिमें वेकियिक अंगोपान, परवात, यथायोग्य तहाथोगित, उच्छवास ये चार मिळानेपर देव नाहकोके उच्छवास पर्याप्तिमें उदययोग्य अठाईसका स्थान होता है। ऐसे तीन अठाईसके स्थान हुए।

सामान्य मनुष्य या समुद्र्यात केवलोके अठाईसके स्थानमें चच्छ्वास महित मिलनेपर सामान्य मनुष्य या सुद्र्यात केवलोके उच्छ्वास पर्याप्तिमें उदय- २० योग्य उत्तरीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें औदारिक अंगोपान, एक सहनन, पर्पात, एक विहायोगिति, उद्योत मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहिन्द्रय, पंचैन्द्रियके उत्तरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा चौबीसमें एक अंगोपान, एक सहनन, परवात, एक विहायोगित और उच्छ्वास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहिन्द्रय, तेइन्द्रिय, विहार्याप्ति और उच्छ्वास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहिन्द्रय, पंचैन्द्रियक उच्छ्वास पर्याप्ति और उच्छ्वास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, विहार्यापति और उच्छ्वास मिलनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय,

मनुष्यंगे नवविद्यतिप्रकृतिस्थानौदयमक्क् । २९ । सा म । उ. परि । समुद्धातसामान्यकेविषय मुलदारीरप्रविष्टोच्छवासनिश्वासप्दर्धाप्रियोळं नवविशतिप्रकृतिस्थानोवयमक्कं । २९ । सा के । उ. परि । मतमा तिर्ध्यगतित्रसंगळ विवक्षिसल्पवृत्तिरका चतुव्विज्ञतिप्रकृतिगळोळ अंगोपांग-संहननपरघातोद्योतिवहायोगितगळं कृष्ट्रसं विरल द्वीद्वियत्रीदियचतुरिद्विय पंचेद्वियंगळ शरीर-५ पर्व्याप्तियोळ नवविशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कूं।२६।वि।ति। च।प। श.परि। उ। मतः मल्लिपुद्योतरहितोच्छवासपृतमागिपुच्छवासनिश्वासपूर्याप्तियोळ नर्वावशितप्रकृतिस्थानोवय-मक्कं। २९ । बि । ति । च । प । उ. परि । मत्तमा चतुव्विदातिप्रकृतिगळोळ मनुष्यगति विवक्षित-मागुत्तं विरल् अंगोपांगसंहननपरघातप्रशस्तवहायोगतितीर्थ्ययुतमागि समद्रघातकेवलियोल द्यारीरपर्व्याप्तियोळ् नवविद्यतित्रकृतिस्थानोदयमक्कुं। २९। ती के। ज्ञ. परि। मतमा चतु-१= व्यिशतिप्रकृतिगळोळाहारकशरीरं विवक्षितमागुत्तं विरल् बाहारकांगोपांगपरधातप्रशस्त-विहायोगित उच्छ्वास सुस्वरयूतमागि विशेषमनुष्यप्रमत्तनोळाहारकशरीरभाषापर्व्याप्तियोळ नवाँवशतिप्रकृतिस्थानोदयमक्कं। २९। प्र। आः भा परि। मत्तं सुरनारकदगळ भाषापय्याप्ति-योळ अविरुद्ध स्वरमो वं कृष्टिबोडं देवनारकरुगळ भाषापर्व्यामियोळ नवविद्यातप्रकृतिस्थानोदय-मक्तुं। २९ । वे। ना। भा. परि। मतमा चतुन्विदातिप्रकृतिगळीळ अंगोपांगसंहतनपरघातोद्योत-१५ बिहावोगति उच्छ्वासमं कृतिबोडे द्वीद्वियत्रीद्वियत्रत्रिय पंचेद्वियंगळ उच्छ्वासप्रयाप्तियोळ

परभातमशस्त्रविहायोगतितीयेषु युवेष्विदं ।।२९॥ वा प्रमत्तरयाहारकवरीरमायावर्याध्यास्तरंगोगागपर-षात्रमशस्त्रविहायोगस्युच्छ्शससुस्वरेषु युवेष्विदं ॥२९॥ वा वेवनारकयोगीवायर्याःत्रो अविरुद्धेकस्वरे युवे इरम् ॥२९॥

पुनः तनैन द्वित्रवनुष्यंबीन्द्रयाणामुच्छ्गसप्यित्वात्र्योतेन समं, सामान्यमनुष्यमकलिकलानं 
त्वायायित्या स्वरद्वायायतरेण समं चागोगायसंहननपरवाविद्वायोगायुच्छ्वासेषु युनैविद्यं ।।३०॥ वा 
समुद्वातातीयंकरकेबिलनः उच्छ्वासप्यित्तं तोयंन वसं, सामाग्यसपुद्वालकेबिलना आवाण्यमंत्ते स्वरद्वयाचौबीसमें औदारिक अंगोपांग, संहनन, परघान, प्रशस्त विद्वायोगाति, तीर्थंकर सिलनेप्र
समुद्वात तीर्थंकर केबलीके प्रशीर पर्याप्तिमं उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा च चौबीसमें आहारक अंगोपांग, परघान, प्रशस्त विद्वायोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा देव प्रमत्तके आहार क्रारिको आवाप्यापामिमं उदययोग्य उनतीसका स्थान होता है। अथवा देव नारकीक अठाईसके स्थानमें देवके सुस्वर, नारकीके दुःस्वर सिलानेप्र देव नारकोक भाषा पर्याग्निमें उदय योग्य उनतीसका स्थान होता है। इस तरह उनतीसके छह स्थान होते हैं।

चौशीसके स्थानमें अंगोपाग, संहनन, परघात, विहासोगति, उच्छवास सिळनेपर उनतीस हुए। इनमें ज्यांत सिळनेपर होइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौश्रन्यक, पंचीन्द्रियके उच्छवास पर्वाधिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा दो स्वर्रोमेंनी एक सिळनेपर सामान्य सनुष्य अथवा पंचीन्द्रिय अथवा विकड्यत्रयमें माणा पर्याक्षिमें उद्ययोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा चौशीसमें औदारिक अंगोपाग, चक्रपुष्म नाराच संहनन, परघात, प्रशस्त विहायोगित और उच्छवास मिळनेपर बनतीस होते हैं, उसमें तीर्थंकर प्रकृति मिळानेपर

₹ 0

त्रिकारप्रकृतिस्थानोवयमवर्कः ३०। वि।ति। च।प। उ।परि। उद्यो। मत्तमा चतुर्विवद्यति प्रकृतिगळोळ् सामान्यसमुख्यतिविविक्तिसागुत्तं विरक् अंगोपांगसंहननपरधातविहायोगस्युक्कृवास्-स्वरद्वित्यवोळन्यतरमं कृद्वृत्तं विरक् सामान्यसमुख्यकाळ आधापप्याप्तियोळ त्रिकारप्रकृतिस्थानोव्यमक्कृ । २०। साम। आ. परि।

> एमे इगिवीस पणं इगिछन्दोसट्ठवीस तिष्णि णरे । सयले वियलेवि तहा इगितीसं चािव विचठाणे ॥५९५॥ सुर्राणरयविसेसणरे इगि पण सगवीस तिष्णि सम्रुवादे । मणुसं वा इगिवीसे वीसं रूवाहियं तित्यं ॥५९६॥ बीस दु चउवीसचऊ पण छन्वीसादि पंचयं दोसु । उगुतीस तिषण काले गयजोगे होंति णव अठठ ॥५९७॥

एकेंद्रियंगळोळप्ढुं कालबोळ् कर्मावदमेकविकात्याविपंचस्थानंगळप्पुबु । २१ । २४ । २५ । २६ । २७ ॥

न्यतरेण समं चागोपागसंहननपरघातप्रशस्तवहायोगत्युच्छवासेषु यसेष्विदं ॥३०॥

पुनः तत्सयोगकेबल्स्वाने मायाययांप्तौ तीर्थे युत्ते हर्द ॥३१॥ वा चतुर्विकतिके द्वित्रि वतुर्पा नेन्द्रियाणा भाषास्यप्तिवाचगोपासंहतनसम्बातीकोतविहायोगत्यच्छवासस्वरद्वयान्यतरेषु युत्तेष्विदं ॥३१॥५०३–५९४॥ २०

समुद्रपात तीर्थंकर केवलीके उच्छवास पर्याप्तिमें उदयोग्य तीसका स्थान होता है। अथवा दो स्वरोमें-से एक सिल्जेपर सामान्य समुद्रपात केवलीके भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य तीसका स्थान होता है। ऐसे तीसके चार स्थान हुए।

सामान्य सयोग केवलीके भाषा पर्याप्ति सम्बन्धी तीसके स्थानमें तीर्थंकर प्रकृति भिलानेपर तीर्थंकर केवलीके भाषा पर्याप्तिमें उदययोग्य इक्तीसका स्थान होता है। अथवा ३० पूर्वोक्त चौबोसमें अंगोपान, संहनन, परघात, दशोत, विहायोगित, ७च्छवास, सुस्वर- मनुष्यरोळु एकविशति विव्ववात्यव्यविशत्यवि त्रितयपुमण्युव । २१ । २६ । २८ । २९ । २० ॥ सकलेंद्रिय विकलेंद्रियंगळोमा प्रकारविवमेकविशति विव्वशत्यप्राविशत्यावित्रतयः—

| वाचि | 0        | २९  | २९  | ₹ <b>१</b><br>३० | ३०  | ₹0     | 38          | २९           |
|------|----------|-----|-----|------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| गणा  | २७<br>२६ | २८  | २८  | ३०<br>२९         | न्९ | २९     | ₹0          | २८           |
| शरी  | २६<br>२५ | २७  | २७  | २९<br>२८         | २८  | २८     | २९          | २७           |
| स मी | .28      | २५  | 24  | 74               | 25  | २६     | २७          | े २५         |
| विका | 78       | 98  | 78  | 38               | 28  | २७     | 28          | 0            |
|      | एकंद्रि  | देव | नरक | तिर्ध            | मनु | सा केव | तीर्त्यं के | विशेष<br>मनु |

पंचकालेषु क्रमेणेकेन्द्रियेजेकिवातिकादीनि पंच । मनुष्येध्वेकविदातिक यद्विदातिकमधाविद्यातिकानिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्वार्थिक विद्यार्थिक विद्या

दुःस्वरमें-से एक वे सात मिळनेपर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके भाषा पर्शाप्तिमें उदययोग्य इकतीमका स्थान होता है । ऐसे इकतीसके दो स्थान होते हैं ॥ ५९३–५९४॥

पूर्वोक्त पाँच कार्टोमें कमसे एकेन्द्रियोमें बदययोग्य इक्कीस आदि पाँच स्थान हैं। मनुष्योमें इक्हांसका, उन्हांसका और अठाईस आदि तीन उदययोग्य हैं। सकर्टोन्ट्रय २० विकर्टेन्ट्रय विवर्षोमें मी उसी प्रकार इक्कीस, उन्हांस, उठाईस आदि तीन उदययोग्य हैं। किन्दु इक्तोसका स्थान भाषा पर्योग्निमें बदययोग्य हैं। किन्दु इक्तोसका स्थान भाषा पर्योग्निमें बदययोग्य हैं। देव, नारकी और आहारक या केवल सहित विशेष मनुष्योमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस आदि तीन उदययोग्य हैं। वीर्थरित समुद्धात केवलोमें तारह इक्कीसके स्थानमें आनुपूर्वी विना धोसका ही उदयश्यान होता है, तीर्थकर समुद्धात केवलोक तीर्थंकर सहित इक्कीसका उदयश्यान हैं। और विषद्धाति सम्बन्धी रूप

वर्षिबकात्यावि वंषस्यानंगळ्मपुषु । झरीर प० २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । झानापान प २६ । २७ । २८ १९ । २० ॥ भाषापय्याप्तिकालबोळ्ट जुलतीसति नव विकारयावित्रिस्यानंगळपुषु । २९ । २० । ३१ ॥ यितु पचकालंगळरियल्पबुगुं ॥ ययजोगे अयोगिकेवलियोळ् तीत्वंयुतमागि नवप्रकृतिस्थानमुं तीत्थंरहितमागि अष्टप्रकृतिस्थानमुमक्कुं । तो । अयोगि । के ९ । अति । अयोगि । के । ८ ॥

बतुष्कः । शारीरपयितिकाले पंत्रविश्वतिकादि पंत्रकः । ज्ञानापानपर्याप्तौ वङ्विश्वतिकादिपंत्रकः, भाषापयिप्तिकाले नवविश्वतिकादिवयं, अयोगे सतीर्षे नवकमतीर्षेऽकः ॥५९५-५९७॥

| विच  | •                | २९        | ₹९ :     | ₹0<br>₹१   | 30     | 3.   | 38       | 1 79            |
|------|------------------|-----------|----------|------------|--------|------|----------|-----------------|
| आणु  | २७<br>२६         | ₹.        | २८       | ₹0<br>₹९   | 79     | २९   | 30       | 1 86            |
| शरी  | २ <b>६</b><br>२५ | २७        | २७       | २९<br>२८   | २८     | २८   | २९       | २७              |
| शमि  | 58               | २५        | <br>  २५ | २६         | २६     | २६   | ₹%       | २५              |
| विका | २१               | <b>२१</b> | 78       | <b>२</b> १ | 1 38   | 1 30 | <br>  २१ | ۰               |
|      | एवं स्ट्रिय      | देव       | नारक     | तिर्यग्    | मनुष्य | साके | तीर्थकेव | विशेष<br>मनुष्य |

अस्यायोगस्यानद्रयस्योववत्तिमाह—

कामांणमें इक्कीसका हो उदयस्थान है। ज़रीर मिलकालमें चीबीम आदि चार हैं। ज़रीर पर्याप्तकालमें पच्चीस आदि पाँच हैं। उचायोच्छ्वासपर्याप्तकालमें छन्यीस आदि पाँच हैं। भाषा पर्याप्तकालमें उनतीस आदि तीन हैं। अयोगोमें तीर्यकरके नी और सामान्यके आठका उदय होता है।।५९५-५९,आ अयोगोगुणस्थानके दो स्थानोंकी उपपत्ति कहते हैं—

नामकर्मके उदयस्थानींका मन्त्र

| बीसका स्थान एक १                                                                                    | चीवीसका स्थान एक ॥१॥                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समुद्धात केवलीके कार्माणमें उदययोग्य ।२०।                                                           | एकेन्द्रियके भिश्र शरीरमें उदययोग्य ॥२४॥                                                                                                               |
| इक्कोसके स्थान २ दो<br>चारों गतिके विमहगतिमें उदययोग्य ।२१।<br>तीर्थंकर केवळीके कार्माणामें ,, ॥२१॥ | पन्नीसके स्थान तीन ॥३॥<br>एकेन्द्रियके झरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य ॥२५॥ १५<br>आहारकके मिश्रकालमें उदययोग्य ॥२५॥<br>देव नारकके झरीर मिश्रकालमें उदय ॥२५॥ |

अनंतरमयोगिकेविलय नामस्यानद्वयक्कुपपत्तियं वेळवपरः— गयजोगस्स य बारे तदियाउगगोद इदि विहीणेसु । णामस्स य णव उदया अट्ठेव य तित्यहीणेसु ॥५९८॥

गत्तयोगिनो द्वादासु तृतीवायुगोंत्रमिति बिहोनेचु । नाम्नो नवोदया अष्टैव च तीर्वहीनेचु ॥ अयोगिकेविल भट्टारकनुवयप्रकृतिगळु पन्नेरडरोळु वेदनीयायुगोंत्रत्रयमं कळेबोडे नाम-कम्मैप्रकृतिगळ नवप्रसितंगळपुव । ९ । तीर्वरहितरोळे टे प्रकृतिगळपुतु । ८ ॥

अयोगकेवलिनः द्वादशोद्यप्रकृतिषु वेदनोयायुर्गोत्रेडनपनीतेषु नाम्नो नव भवन्ति । पुनः तीर्षेऽपनीतेऽष्टौ मवन्ति ॥५९८॥ प्रय नामोदयस्यानेषु भंगानाह-दोइन्दिय आक्रि शरीर पर्याप्तिमें ॥२९॥ छडबीसके स्थान तीन ॥३॥ <sup>१०</sup> एकेन्डियके शरीर पर्याप्ति कालमें ॥२६॥ दांइन्द्रिय आदिके उच्छवास पर्याप्तिमें ॥२९॥ पकेन्द्रियके उच्छवास पर्याप्ति कालमें ॥२६॥ समदचात तीर्थं करके शरीर पर्याप्तिमें ॥२९॥ दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, आहारक ज्ञारीरके भाषा पर्याप्तिमें ॥२९॥ सामान्य मनुष्य, निरतिशय केवलीके 🐃 देव नारकीके भाषा पर्याप्तिमें ॥२९॥ औदारिक मिश्रकालमें उदययोग्य ॥२६॥ तीसके स्थान चार ॥४॥ १५ सत्ताईसके स्थान चार ॥४॥ 🌣 🦠 दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय. आहारक शरीर पर्याप्तिमें चद्ययोग्य ॥रेंजी पंचेन्द्रियके उच्छ्बास पर्याप्तिमें ॥३०॥ तीर्थंकर सम् केवलीके चदययोग्य ॥२०॥ 🐄 🚻 सामान्य मनध्य, पंचेन्द्रिय, देव नारकीके शरीर पर्याप्तिकालमें ॥२७॥ 🚉 विकलत्रवके भाषा पर्याप्तिमें ।।३०॥ एकेन्द्रियके उच्छ्वास पर्याप्तिमें ॥२७॥ 🛣 तीथै. समु. केवली उच्छवास पर्याप्तिमें ॥३०॥ सामान्य सम्, केवलीके २० अठाईसके स्थान तीन ॥३॥ भाषा पर्याप्तिमें बढ्यः ॥३०॥ सामान्य मनुष्य, सामान्य केवली, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके एकतीसके स्थान दो ॥२॥ शरीर पर्याप्तिमें उदययोग्य ॥२८॥ तीर्थंकर केवलीके भाषा पर्याप्तिमें । ३१॥ दोइन्द्रिय, आदि पंचेन्द्रियके आहारकमें उच्छवास पर्याप्तिमें उ. ॥८२॥ २५ देव नारकीके उच्छवास पर्याप्तिमें ।।२८॥ भाषा पर्याप्तिमें ॥३१॥ उनतीसके स्थान छह ॥६॥ नौका स्थान एक ।:१॥ अयोग केवलीके समुद्धातकेवलीके उच्छवास पर्याप्तिमे।।२९॥ आठका स्थान एक ॥१॥ अयोग केवलीके

अयोग क्षेत्रलीके उदय प्रकृतियाँ बारह हैं। उनमें से वेदनीय, आयु, गोत्र तीन प्रकृतियाँ घटानेपर नामकर्मका नौ प्रकृतिरूप उदय स्थान होता है। और तीर्थंकर विना आठका ३० उदयस्थान होता है।।५९८।।

अनंतरं नामकर्म्म प्रकृत्युबयस्थानंगळोळ् भंगंगळं वेळवपः :— संठाणे संहडणे विहायजुम्मेव चरिमचदुजुम्मे ।

अविरुद्धेक्कदरादो उदयद्वाणेसु मंगा हु ॥५९९॥

संस्थाने संहुनने विहायोपुरमे व बरम बतुम्पूरमे । अविवर्धकतराबुव्यस्थानेवु भंगाः बहु ॥ संस्थानवद्कवोळं संहुननबद्कबोळं बिहायोणतिद्वयबोळं सुभगस्स्वरावेवयझस्कोत्ति वरम-बतुर्ग्धुमबोळं अविवर्धकतरप्रहुणविबसुव्यस्थानबोळ् भंगंगळप्पुत्र । स्कुटमाणि । अस्कि संस्थान-बद्कमुमं संहुननबद्कपुमं गुणिसिबोळं सुवत्तारुंचपुगळं गुणिसिबोळे मृवत्तरकु । २२ । ३६ । आ येरङ् गुण्य गुणकारंगळं गुणिसिबोळे सासिरव नुस्यवत्तरकुं :—

|     | य।   | <b>अ</b> | 88   |
|-----|------|----------|------|
|     | मा । | अ        | 66   |
|     | सु । | <b>ब</b> | 88   |
|     | सु । | ₹        | 88   |
|     | प्रो | अ        | 88   |
| सं  | 88   | 88       | 88   |
| सं  | 88   | 88       | 88   |
| यति |      | 901      | 3 11 |

है भंगंगळीळु नारकार्धेकबत्वारिशम्बीवपर्वगळीळु संभविसुव उदयस्वानंएळमें भंगंगळं गाणावर्णावर्वं पेळवपर :—

> तत्थासत्था णारयसाहारणसुद्धमने अपुण्णे य । सेसेगविगलऽसण्णिजुदठाणे जसजुगे भंगा ॥६००॥

तत्राशस्ता नारकसाधारणसूदनेष्वपूर्णं च । शेषैकविकलासंज्ञियुतस्थाने यशोयुग्मे भंगाः ॥

संस्थानषट्के संहननषट्के विहायोगिक्वये सुभगदये सुस्वादये बादेयद्वये यशस्त्रीतिद्वये च अविषदी १५ कैकतरम्रहणेन भंगा भवन्ति । ते खलु द्वापंचाशदाधिकैकादशशतानि ।११५२। ॥५९९॥ तेषु नारकाधेकचल्या-रिशञ्जीवसम्भविनो गायात्रयेणाह—

नामकर्मके उदय स्थानोंमें भंग कहते हैं-

छह संस्थान, छह संहनन, दो बिहायोगित, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुस्वर, आहेय-अनादेय, यदाःक्षीतिं-अयदाःक्षीतिं इनमें-से अविरुद्ध एक-एक प्रदृण करनेसे अंग होते हैं। २० स्पे ६×६×२×२×२×२४ को परस्परमें गुणा करनेसे ग्यारह सी वावन अंग होते हैं ॥१९९॥

. इनमें से नारक आदि इकताळीस जीवपवों में सम्भव मंगोंको तीन गाधाओंसे कहते हैं— मा स्थातोवय प्रकृतिमळोळु बप्रधासंगळ् नारकरोळं साथारणवनस्पतिगळोळं साथ्वंपुर-मं गळोळं साथ्वंलञ्चपप्यांन्तरगळोळमक्कुमणुर्वार्दमवर पंबकालंगळ सम्बंबियस्थानंगळोळल्लमे-कैकमंगनेपणुतु । शेर्वकिवकलासंन्निकोचंगळ्बयस्थानंगळोळु यधस्कोत्तिद्वयोदयकृतद्विमंगं-गळणुतु ॥

> सण्णिम्म मणुस्सम्मि य जोषेनकदरं तु केवले बन्जं । समगादेन्जजसाणि य तित्थज्ञहे सत्यमेदीदि ॥६०१॥

संज्ञिति मनुष्ये च क्षोधेष्वेकतरस्तु केवले वर्षा । सुभगावेष्ययशासि च तीरर्वयुते शस्त्रमेतीति ॥

संक्षिपचेंद्रियबोळं सनुष्यतोळं संस्थानाहिसामान्यभंगंगळेल्लमप्युत्त । केवलहानबोळ् बच्च-१० ऋषभनाराचसंहननमों बेयक्कुं । सुभगाबेययास्कोलित्रयोदयमेयक्कुमेकं बोर्डे वासंयतनोळ् बुक्भंगत्रयक्के व्युक्तिप्रत्याबुक्पपुर्वरिदं । तीत्वंयुतकेवलवानबोळ् प्रशस्तप्रकृतिगलगुवयमेयप्यु-वरिदमल्लिय स्थानंगळोळकेकमंगमेयक्कु केकं बोर्डे वरमयंचसंस्थानमुमप्रशस्तिबहायोगितयं बु:स्वरमुमिल्लप्युवरिदं ॥

तनोदयप्रकृतियु नारके साधारणवनस्थती सर्वकृत्वययण्ति वाध्ययस्ता एवीधावीति तरपंवनात्मवाँ १५ दमस्यानेषु भग एकंकः । ग्रेवेकेन्द्रियविकत्वार्यकृत्यस्थानेषु यशस्त्रीतित्वयकृती हो हो भंगी भवदः ॥६००॥ संक्रिजोवे नृत्यये व संस्थानादिवामाग्यकृताः सर्वे भंगा भवन्ति । केवत्रज्ञाने वस्त्रव्यननारावसंहननं सुन्नापेत्ययस्थानेतंत्र एशेखानिः, "दुर्भगवयायेयस्यासंबत्ते छेनात् ।" सर्वार्ये च प्रशस्त्रमेव तेन तस्यानेश्वयेकः, चर्मापंवसंस्थानाप्रशस्तिद्वायोगितिदुःस्वराणा तथानुत्यात् ॥६०१॥

चन उदय मक्तियों में से नारकी, साधारण बनस्पति, सब सुक्ष्म और सब लब्ब्य-२० पर्योप्तकों में अप्रशस्त प्रकृतियों का ही चदय होता है। अतः चनके पाँच काल सम्बन्धी सब चदयस्थानों में एक-एक मंग है। शेष एकेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय, असंक्षी पंचेन्द्रियमें भी अप्रशस्त प्रकृतियों का ही चदय है। किन्तु यशस्त्रीति और अयशस्त्रीतिं में किसी एकका चदय होता है अतः उनके उदयस्थानों में दो-दो मंग होते हैं एक यशस्त्रीति सहित और एक अयशस्त्रीतिं सहित वदयस्थान। 1600।

सबी जीव और मनुष्यमें छह संस्थान, छह संहमन, विहायोगित आदि पाँच युगलोंमें-से एक-एकका हो वदय होनेसे सामान्यको तरह सब ग्यारह सौ वावन भंग होते हैं। केवलझान सम्बन्धी स्थानोंमें वज्जद्वभनाराचसंहनन, सुभग, आदेय, यहाकीरिका हो वदय होता है जदा उनमें छह संस्थान और दो युगलोंमें-से एक-एकका वदय होनेसे योगीस भंग होते हैं। तीयकर केवलोंके अन्वके पाँच संस्थान, आप्रशस्त विहायोगिति और ३, दुश्वरका वदय भी नहीं होता। सब प्रशस्त प्रकृतियोंका हो वदय होता है। अतः उनके वदयस्थानोंमें एक-एक हो भंग होता है। शिहरशा

## देवाहारे सत्यं कालवियप्पेसु भंगमाणेज्जो । बोच्छिण्णं जाणित्ता गुणपद्विवण्णेसु सब्वेसु ॥६०२॥

वेवाहारे शस्ताः कालविकल्पेषु भंगा बानेयाः । ब्युच्छिनां ज्ञास्त गुणप्रतिपन्नेषु सर्वेषु ।।
ब्युप्तिकायवेववर्केळोळं बाहारक-वृद्धिप्राप्तप्रसत्तसंद्यतरोळं प्रशस्तप्रकृत्युदर्गतळपुर्वारवसः
वेवाहारकराळ सर्व्यकालोवयस्यानगळोळ् प्रशस्तप्रकृत्युवर्गतळपुर्वारवसेकेकशंगाळेवपुषु । सासा-वनाविगुषप्रतिपन्नदगळोळ् विश्वहकारमंणशरीराविकालविकल्पंगळोळ् व्युच्छिन्तप्रकृतिगळनिरदु भंगाळ् तरस्यदुषुषु । एकवस्यारिशक्तवीवपरंगळोळ्डयस्यानमंगगळो सहस्टिरकर्ने :

| ٥              | नि         | वा                        | 7       | वा       | व सु    | वा        | ते सु     | बा था | सु | बा        | सासु | R         | बि       | ति | 2          | अ        |
|----------------|------------|---------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-------|----|-----------|------|-----------|----------|----|------------|----------|
| भाव            | २९         | भं२                       | 8       | 7        | \$      | 7         | 8         | 2     | 8  | 8         | 8    | 9         |          |    | 38         | 4 7      |
| आः प           | <b>२८</b>  | २७<br>२७<br>२६            | २६      | ₹७<br>२६ | २६      | २६        | २६        | २६    | २६ | ₹         | 75   |           | ₹0<br>20 | 30 | ₹0<br>₹0   | ३०<br>३० |
| श. प           | <b>२७</b>  | <b>२६ ज</b><br>२६ अ<br>२६ | २९      | २६<br>२५ | 24      | 24        | 34        | 24    | 29 | २थ        | 24   | २६<br>२५  |          |    |            |          |
| श. मि          | <b>२</b> ५ | २४                        | २४      | 78       | २४      | २४        | 28        | २४    | २४ | २४        | २४   | २४        | २६       | ₹  | <b>२</b> ६ | २६       |
| विका           | <b>२१</b>  | २१                        | 38      | 78       | २१      | २१        | २४        | 78    | २१ | २१        | २१   | २१        | २१       | २१ | २१         | २१       |
| लब्ध<br>प.     | श. मि      | ₹8<br>१                   | ₹8<br>₹ | 28       | ₹8<br>₹ | <b>२४</b> | 58        | 88    | २४ | <b>२४</b> | 28   | <b>28</b> | २६       | २६ | २६         | २६       |
| पय्यां<br>प्तक | वि का      | <b>२१</b>                 | 28      | 28       | 28      | ₹₹        | <b>28</b> |       | २१ | 28        | 28   | 28        | 28       | 28 | 28         |          |

षर्तुनिकायदेवेष्याहारकविमाप्तप्रमत्ते च प्रशस्त्वमेयोवेतीत तस्यवंकालोदयस्यानेव्यंकेलो भंगः । सास्रादनाविषुणप्रतिपन्नेषु विम्रहकार्मणशरीरादिकालविकत्पेषु व्युष्टिक्षप्रमृत्वतीर्वात्या भंगा वानेतव्याः ॥६०२॥

चार निकायके देवोंमें, आहारक ऋद्धि प्राप्त प्रमत्तमें प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय १० होता है। अदा उनके सर्वकाल सम्बन्धी उदयस्थानोंमें एक-एक ही मंग है। सासादन आदि गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंमें तथा विमहगतिके कार्यण शरीर आदि कालोंमें व्युक्तिल्ल हुई प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके मंग लाने चाहिए॥६०२॥

| सण्गि                   | मणु            | सा<br>के           | ति<br>के | स के<br>सा  | स के<br>ती    | आहा            | दे             |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| ११५२<br>३१<br>३०        | ११५२<br>३०     | १<br>८<br>२४<br>३० | 20 20 20 | २४ अं<br>३० | **            | <del>१</del> ९ | <del>१</del> ९ |
| ५७६<br>३०<br>२९         | ५७६<br>२९      | 0                  |          | २९<br>१२    | 30            | २८<br>१        | २८<br>१        |
| ५७६<br>२९<br>२८         | ५७६<br>२८      | ٥                  |          | २८<br>१२    | <sup>२९</sup> | २७             | १              |
| <b>२८८</b><br><b>२६</b> | २८८<br>२६      | •                  | 0        | २६<br>६     | <b>२</b> ७    | २५             | <b>ર</b> ષ     |
| <b>२१</b><br>८          | <b>२१</b>      | •                  | •        | ₹0<br>१     | <b>3</b> 8    | 0              | २१<br>१        |
| 2 2 2 2                 | 26<br>28<br>28 |                    |          |             |               |                |                |

प्रकल्पवारिकाण्णीवपवंगळोळु विकारयाविष्यानोवयभंगंगळं गावात्रयाँववं पेळवपर :—
 वीसादीणं भंगा इशिदालपदेसु संभवा कमसो ।

एकं सिंहुं चैव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥६०३॥

विंशत्यादिनां भंगा एकचत्वारिंशत्यदेषु संभवाः क्रमशः । एकः चष्टिश्चैव सस्तर्विशतिरेकाश-५ विंशतिः ॥

वीसुत्तरछन्वसया बारसपण्णत्तरीहिं संजुता।

एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सट्ठी ॥६०४॥

विशरपुत्तरषट् च अतं द्वावञ्च पंचसप्ततिभिः संयुक्तकावशशतसंख्यासप्तदशशतस्य समिषकविद्यः ॥

ऊणत्तीससयाहिय एक्कावीसा तदो वि एकट्टी।

एककारससयसद्विया एककेककिसारिसगा भंगा ॥६०५॥ एकान्तित्रज्ञज्जताधिकैर्जावज्ञति ततोध्येकविष्टरेकावज्ञजतसहिता एकैरुविसदृशा भंगाः ॥ एविच् विज्ञात्थादिस्यानंगळ भंगोचळ एकचरवारिज्ञज्जीवप्रवेगळोळ संभविस्यंतपृत्र ॥

विश्वतिकादीना स्थानामामेकचत्वारिश्वज्जीवपदेषु सम्मवन्ती भंगाः क्रमेण विश्वतिकं सामान्यसमुद्-

बीस आदि जो स्थान कहे हैं उनमें इकताळीस जीवपदोंकी अपेक्षा जो भंग होते हैं उन्हें कमसे कहते हैं—

बीसका उदय सामान्य समुद्घात केवलीके प्रतर और लोकपूरणके कार्माणकालमें

क्रमणः क्रमबिं वेळल्पबुगुमल्लि । बिद्यतिप्रकृतिस्वानं सामान्यसमुद्रघासकेविलय प्रतरलोकपुर-णंगळोळु सामान्य समुद्रघातकेविलय प्रतरलोकपुरणंगळोळु काम्मणकायबोळ्ड्वियसुव तीस्वरहि-मोवेयक्कुं । २० ॥ मत्तमेकविद्यतिप्रकृत्युवयस्थानंगळु वेवगतिय विष्रहकाम्मणवोळोडु २१ तीस्व-र्

समुद्द्यात केवलियोळो दु २१ मनुष्यगतिविष्णहगतियोळ खुभगावेययशस्त्रीतियुस्मन्नयबोळ टप्पुतु २१ संज्ञिपकेषियवोळसंत एंटप्पुतु २१ विकलासंज्ञिजोवगळोळ प्रत्येकपक्षायोगुस्मन्नय भंगगळिवसेरडेरडागत्वे टप्पुतु वि २१ पृथ्यपतेजोवावरवायुत्रयेकबन्त्यतिगळोळमा प्रकार-विवसेरडेरड भंगगळागळ मवरोळ पत्तप्पुतु २१ मर्त पृथ्यपतेजोवायुत्तुस्मगळोळ साधारणवनस्य-तिवावरतृस्मंगळोळं प्रत्येकमेकैक भंगमप्युबरिवसवरोळ आव भंगगळप्पुतु २१ नारकरोळो दु २१ अंतु पर्यास्तरोळ नात्वतमुक २१ सब्बय्ययम्प्तिजोवंगळोळ प्रविनेळ २१ कृति एक-१४ विवातिस्यानबोळ भंगगळव्यवत्पपुतु २१ पंप्यास्तजीवंगळ शरीरस्थिकाञ्चेळ पृविवयस्तेजोवायु-

घातकेवलिनः प्रतरलोकपूरणकार्मणकाये उदययोग्यमतीर्थमेकं २०। एकविशतिकानि पर्याप्ताना देवगति-

विग्रहकार्मणे एकं, तीर्यग्रमुद्द्याने एकं, सनुष्यगतिबग्रहमती सुप्रवादेययगरकीतियुग्मकृतान्यक्षी । संक्रिन्यपि तर्ययाष्ट्री । विकलासंज्ञिषु प्रत्येकं यथोग्रामकृते हे हे भूत्वाक्षी । बादरपुष्यप्यत्येवोग्रामुग्रत्येकेश्वपि तथा दस । सूरमपुष्यप्यत्येवोगायुष्ट्रमयसाथारणयोश्वर्यकं मृत्वा यट् । नारकेष्येकं । लक्ष्यप्रयप्ति सप्तदसीति यक्षिः २१ ।

होता है। उसमें एक ही भंग है। इक्कीसक भंग कहते हैं-देवगिवमें विमह्गाविरूप कार्याणमें एक ही भंग है। तीर्थंकरके समुद्द्यात सम्बन्धी कार्याणमें एक ही भंग है। समुद्ध्यातिमें
विमहगति सम्बन्धी कार्याणमें सुभग, आदेष, यहांकीर्त हुन तीन युग्लोमें से एक एक क्ष्य कर्य होनेसे आठ भंग हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय सम्बन्धी कार्याणमें भी वसी प्रकार आठ क्ष्य होंने दोइन्द्रिय, वैद्दित्य, वौद्दित्य, अवसंबीके कार्याणमें यहांकीर्विक युग्लसे दोने में गा होंने आठ भंग होते हैं। बादर प्रध्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक बनस्पति इन पौचोंके भी कार्याणमें यहांकीर्विक युगलसे दोन्दों भंग होनेसे इस भंग होते हैं। सूस्म पुण्यी, अप्, तेज, बायु, सूक्ष्म वादर साथारण इन छहाँके कार्याणमें एक एक ही भंग होनेसे छह भंग होते हैं। हांचित्रके कार्याणमें एक ही भंग है। तक्ष्यप्रयोगित सुक्स पुण्यीकायादिके भेदसे सतरह प्रकार है। बनके कार्याणमें एक ही भंग होनेसे सतरह हुए। इस प्रकार इक्कीसके स्थान-में १+१+८+८+८+८+१०+६+१+१०=६० भंग होते हैं।

अत्र प्रविक्तान्देम निक्वृत्यप्रयाप्ति एव वृद्धाते । कविमिति चेत् प्रविक्तामकम्प्रोदयसद्भावात् ।

पंचरिवादिकानि देवाहारकनारकाणां करोरिमध्यकाके एकैकं भूत्वा चीचि, करोरायांप्यी बादरपृष्टम-प्वेजोबायुप्रयोकानां दे दे भूत्वा दछ । सुस्वपृष्टमप्येजोबायूनायुन्यसावारचयोदचेकैकं भूत्वा पहिस्येकाध-१५ विवादिः २५ ।

बोबागुष्मयसाधारणयोश्यैकैकं मृत्वा यद । स्वक्त्यपर्याप्तेष्वेकादशेति सप्तविशतिः २४ ।

१९ वर्षियतिकानि वारीरिमध्यकाके द्वित्र बहुरिनिहयासंक्षित्रा द्वे द्वे मृत्याष्ट्री । सर्जिन मनुब्ये च प्रत्येकं वर्सकुनवद्संस्थानसुप्रवादेवयशस्कोठियमकृताष्ट्राकोरयवद्विवती मृत्या वर्सप्तस्यपर्यचर्चती, अतीर्थसमृद्धात-

अब चौबीसके स्थानमें अंग कहते हैं- चौबीसका बदय मिश्रकालमें है सो बादर, प्रप्ती, अप्, तेज, बायू, प्रत्येक इन पांचमें यशःकीतिक युगलसे हो-हो भंग होनेसे दस हुए। २० सुस्त प्रप्ती अप् तेज बायु वादर सुदम साधारण इनमें एक-एक अंग होनेसे लह हुए। ग्यारह कल्क्यपर्याप्तकीक शरीर मिश्रकालमें एक-एक अंग होने से ग्यारह हुए। इस प्रकार चौबीसके स्थानमें १० + ६ + १९ च स्वाहंस अंग होते हैं।

पच्चीसके स्थानमें देव, आहारक नारकीके एक-एक भंग होनेसे तीन हुए। शरीर पर्याप्तिमें बादर, प्रश्वी, अप्, तेज, बायू, सूक्ष्म बादर साधारणके एक-एक भंग होनेसे छह हुए। इस प्रकार पच्चीसके स्थानमें ३ + १० + ६ = बन्नीस भंग होते हैं।

छन्बीसके स्थानमें रारीर भिक्षकालमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंबोके यशाकीतिके युगलसे दोन्दो गंग होनेसे आठ हुए। संबी तिर्यंच और मनुष्योमें छह संहतन, छह संस्थान, सुभग, आहेय, यशाकीतिके सुगळ द्वारा दो सौ अठासी, दो सौ अठासी भंग

२६ तीत्वरिहतसबुव्यातकेवळिच वारीरिमयकालवोळ् संस्थानवद्भाविष्ठमा २६ लक्ष्यपर्धान्त१६६
काळ गरीरिमञ्जकालवोळाठ २६ प्रध्वीकायबावरशारीरपर्ध्याप्तियोळ् लातपोद्यातयुत्रद्विस्थानंगळोळ् प्रत्येकमेरडेरड् भंगंगळप्युवरिदं नात्कप्पुड्ड २६ पुष्ठ्यप्तेजोवायुवावरोच्छ्वासिनःश्वासपर्ध्याप्तियोळं प्रत्येकमेरडेरड् भंगंगळप्युवरिदं नात्कु २६ पुष्ठ्यप्तेजोवायुवावरोच्छ्वासिनःश्वासपर्ध्याप्तियोळं प्रत्येकमेरडेरड् भंगंगळप्युवरिदं नात्कु २६ पुष्ठ्यपत्तेजोवायुवावरोच्छ्वासिनःश्वासपर्ध्याप्तियोळं प्रत्येकवनस्थितियोळं प्रत्येकमेरडेरड् भंगंगळप्रवर्शित्योळं १०
सावारणवनस्थितिवावरसुक्रमंगळोळनाष्क्रप्रथ्याप्तियोळं
प्रत्येकमेकेकभंगंगळप्रवर्शित्याळं वार्ष्व्वप्रति प्रकृतिस्थानवोळ सर्व्यभंगंगळ मक्नूरिप्यइत्य

सतीत्वंसबुद्यातकेविक्य शरीरमिष्यकालवोळोडु २७ वेवाहार नारकवन्य शरीरपय्योग्स-१ योळ् प्रत्येकमेकेकमानलु मुरु २७ पृथ्वीकायबादरबोळानायानप्र्ययगितयोळातपोष्ठीतयुतस्यान- १० इयदोळं नात्कु २७ अप्कायिकप्रत्येकवनस्यतिगळ बादरंगळोळानायानपर्य्याप्तियोळ् प्रत्येकमेरडे-

केबलिनः संस्थानयट्केन वट् । कल्यपदात्तिष्याप वट् । सारीरपदाष्त्री बादरपुरबोकायस्यादयोधोतस्यानद्वये द्वे द्वे भूत्वा वस्थारि । बादरारकायप्रत्येकयोद्वे द्वे मूल्या चस्वारि । उच्छ्वासययप्ति बादरपुरव्यव्जेनायापु-प्रत्येकेषु द्वे द्वे भूत्वा दश । सूक्ष्यपुरुज्यत्तेजोवायूवयताथारणेष्येकैकं भूत्वा विविति विद्यसम्बद्धस्ती २६ ।

सप्तविद्यतिकानि सतीर्थवमृद्धावश्चरीरमिश्रकाले एकं देवाहारकनारकश्चरीरपर्याप्तविके मृत्वा १५ त्रीणि । आनापानपर्याप्ती बादरपर्याक्षाचार्याक्षात्रसामयोहें हे भृत्वा चरवारि । बादरार्फरत्येक्योहें हे

होते हैं। मिलकर पांच सौ छिहत्तर हुए। तीर्धरहित सामान्य समुद्वात केवलीके छह संस्थानों के बदलनेसे छह भंग होते हैं। छह लक्ष्यपर्याप्तकों के एक-एक मंग होते से छह होते हैं। इसीर पर्याप्ति कालमें बाद-पुरुष्विकायके आतप या उद्योतपरेती हो स्थान हैं। उनमें यशकीरिके पुगलसे हो-दो भंग होतेसे चार होते हैं। बादर, अपकाय, प्रत्येव नत्मरितमें २० मी दो-दो मंग होतेसे चार हुए। उच्छवास पर्याप्तिकालमें वावर प्रत्येत, अप्, तेज, तेज, वाय, सर्वेव कराक्षीतिक पुगल हारा दो दो मंग होतेसे चार होते हैं। मुस्स प्रची, अप्, तेज, वाय, सुस्म वावर साधारणमें एक-एक भंग होतेसे छह हुए। इस प्रकार छक्वीसके स्थानमें ८+५०६+६+४+४+५०+६=६२० छह सौ बीस मंग होते हैं।

सत्ताईसके स्थानमें तीर्यंकर समुद्धात केवलोके प्ररीर मिश्रकालमें एक भंग होता है। २५ देवनारक आहारकके प्ररीर पर्योग्निकालमें एक-एक भंग होते से तीन भंग होते हैं। उच्छवास पर्योग्निकालमें बादर-प्रध्वीकायके आतप-च्यातसे दो स्थान, उनमें दो-दो मंगसे चार मंग

रङ्ग संगाळप्युर्वीर्रवं नास्कु २७ अंतु सन्तर्गिकाति प्रकृत्युवयस्थानकोळः वन्नेरबे भंगगळप्युष्ट २७ ४ अष्टाविकातिप्रकृतिस्थानकोळः भेगंगळः वैकल्पङ्गं :—

१० स्थानवीळ भंगंगळ वेळल्वहुगुं।

भूत्वा चत्वारीति द्वादश २७।

8.5

लहानियातिकानि गरीरपर्यातौ निरित्यायसमृद्वातकेविलाः दिविहायोगतिषद्संस्वानकृतानि द्वादस । मनुष्यं संक्षिति च प्रत्येकं पुत्रपादेयपर्यक्कीतिबह्मायर्द्धंस्वानपद्गंहननकृतानि यद्ससत्यप्रपंचाती भूत्वा द्वापंचायद्यकैरावयाती । दित्रिचतुर्रिदियास्त्रिषु दे दे भूत्वाष्टी । देवाहारकनारकानायानपर्यातायेकैकं भूत्वा ५, भीणीतं पंचसत्ययेकादवसती २८ ।

११७५

हुए। वाहर-अप्प्रत्येककेदो दो मंग होनेसे चार हुए। इस तरह सत्ताईसके स्थानमें १+३+४+४=१२ वारह मंग होतेहें।

अठाईसके स्थानमें प्ररीर पर्याप्तिकालमें निरित्यय समुद्धात केवलीके विहायोगित युगल और छह संस्थानके बदलनेसे बारह भंग होते हैं। मनुष्य और संक्षी तियंषमें सुभग, २० आदेय, यहाकीर्ति और विहायोगित युगल, छह संस्थान, छह संहतन हारा प्रत्येकके पाँच सी छिहत्तर भंग होनेसे दोनोंके ग्यारह सी वाबन हुए। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्षीर्मे यहाक्षीर्तिक युगलसे दोन्दों भंग होनेसे आठ हुए। देव नारकी आहारकर्मे श्वासोच्छ्वास पर्योप्तिकालमें एक-एक भंग होनेसे जीन हुए। इस प्रकार अठाईसके स्थानमें १२+११५२+८+३=११७५ ग्यारह सी पचहन्तर भंग होने हैं।

१५

तिष्यंसमुद्द्यातकेविकय घारीरयय्यामियोळो हु २९ संक्षियंचेविवयोळ चोतपुतवारीरयय्यामियोळ में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षे

नविधातिकानि घरीरपयीची तीर्थसमूद्रबातकेविकायेकं। इंजिनि प्राप्तत् कोष्णोत्तवस्थारवयावेषाती। द्वित्रवनुर्दिद्यासंज्ञिषु तीयोते हे हे भूत्वाष्टी। उच्छृवात्तवयांनी निरित्तवायसमूद्रबातकेविकाः संस्थानिद्यायो-गिरुह्नानि द्वादय। मनूर्व्य संज्ञिनि प्रत्येकं प्राप्तत् वस्तारयोषक्ष्यंवयाती भूत्या द्वापंचायद्यकाद्यवाती। द्वित्ववृद्दिद्यासिज्ञव्यवाती हे हे भूत्वाष्टी। भाषायदांनी वेवाहारकनारकाणामेकैकं भूत्या त्रीणीति पद्यवस्त्रवाद्याती २९ ।

१७६०

वनतीसके स्थानमें हारीर पर्याप्तिकालमें तीर्यंकर समुद्दात केवलीके एक भंग हैं। संज्ञी तिर्यंच उद्योत सहितके पूर्वोक्त प्रकारसे पाँच सी लिहत्तर भंग हैं। उद्योत सहित दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, जौइन्द्रिय, असंज्ञीके दोन्द्रो भंग होनेसे आठ भंग हैं। उच्छ्वास पर्याप्तिमें निरित्तसय समुद्धात केवलीके छह संस्थान और विहायोगित युगलके वदलसेसे बारह भंग होते हैं। मतुष्य और संज्ञी पंचेन्द्रियमें पूर्वोक्त प्रत्येकके पांच सौ लिहत्तर रेण भंग होते से । मतुष्य और संज्ञोते पंचारित योगित स्वारह से वावन होते हैं। उद्योत रहित दोइन्द्रिय, जौइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, चौइन्य

तीरबंदानुव्यातकेवलिय बानापानयस्याप्तियोज् को हु २० साँतपंबींद्रयतिस्यौवद्र्यात्वात्तित्र मृतानापानयस्याप्तियोज् संस्थानमहननमुमपावेययक्षास्कीत्तिवृत्तात्त्र मनुष्टयकृत १६।१६ भंगायजु—सन्दर्भव्यातः २० द्वीद्रियभीद्रियचतुर्दिद्रासांत्र निकारणान्त्र स्थानस्य क्षित्र में विकारणान्त्र स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षित्र मान्य स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य स्थानस्य क्षत्र स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स

जिशकान्युच्ह्वासपर्यासी तोर्षसमूद्द्यातकेबिकन्येकं संज्ञिन प्राग्वरसोधोतपद्मय्वप्ययंत्रयात्री ।
दिविचतुरिद्रियासंज्ञिषु सोद्योते हे द्वे भूत्वाष्टी । मायात्र्यात्ती तोर्षोनकेबिकनः संस्वात्रीबहुयोगतिस्वरकुतानि चतुर्विचातिः । मनुष्ये संस्थानसंहृतनसुभगावेययसस्कीतिबहुयोगतिस्वरकुतानि द्वापंचाशदयेज्ञादणात्तो । सिन्निः
रै९ नोष्ठेष तथा उद्योतरिह्तानि भवन्ति । द्वित्रिचतुर्गिद्धियासंज्ञपु ते द्वे द्वे भूत्वाष्ट्रावित्यत्वयं कार्मात्रयाच्यती ।
रै० नौष्ठांनसनुद्वातकेबिक्यायाययात्ती चतुर्विद्यतिभंगास्ते पुनस्काः ।
२२२१

तीर्थं रहित समृद्बात केवलीके भाषा पर्यापि कालमें चौत्रीस भंग हैं। वे पुनकक हैं क्योंकि पूर्वमें कहे भंगोंसे इनमें भेद नहीं है।

तीमके स्थानमें उच्छ्वास पर्याप्ति कालमें तीयंकर समुद्रधात केवलीके एक भंग है। व्याप्त सहित संबोके पूर्वोक्त पाँच सी लिहसर भंग हैं। क्याप्त सहित दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, वीइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, क्ष्याप्ति, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्रिय, वाइन्द्र्य, वाइन्द्र्य, वाइन्द्र्य, वाइन्द्र्य, वाइन्द्र्य, वाइन्ट

|   | ,, |      |     |    |           |    |      |      |      |      |    |   |   |
|---|----|------|-----|----|-----------|----|------|------|------|------|----|---|---|
| ſ | 20 | 1 28 | 138 | 24 | २६        | २७ | 36   | २९   | 30   | 38 . | 91 | 6 | 1 |
| ١ | į  | 80   | 20  | 28 | २६<br>६२० | १२ | 2804 | 1950 | २९२१ | 8858 | 8  | 8 | I |
|   |    |      |     |    |           |    |      |      |      |      |    |   |   |

इंतिबेल्लम्मपुनकक्तभंगंगळप्पृत्र् । सर्व्वभंगंगळ ७७५८

अनंतरं समुद्धातकेवलिय तीर्त्यरहितकाळ भाषापर्याप्तियोळ् जिताराकृतिस्यानव चतुः विवंज्ञतिभंगाळ् तीर्त्ययुत्तरोळेकजिशस्यक्रितस्यानवोळो`डुं स्थानमुं युनकक्तमें डु पेळवरक् :—

> सामण्णकेवलिस्स सम्रुग्वादगदस्स तस्स विच भंगा । तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेक्कमवणिङ्जो ॥६०६॥

सामान्ये केवलिनः समुब्धातगतस्य तस्य वाग्भंगास्तीरर्यस्यापि स्वकर्भगौ समाविति तत्रैकमणनेयः ।।

एकिंतरास्कानि भाषापर्याप्ती सतीर्षकैबलिन्येकं। संज्ञिनि बोदयोतानि तथा द्वापंचारदर्यकारवाजते। द्वित्रिबतुर्रिदियास्त्रिषु सौद्योते हे हे भूत्वाष्ट्रीयस्वरूपध्यप्रैकारशयती ३१ । तोर्थसमृद्वातकेबलिन्येकं १५ ११६१

पुनरक्तं । अयोगकेवलिनि सतीर्यनवकमेकं, अतीर्यष्टिकमेक ९ । ८ मिलित्वा सर्वाणि ७७५८ ॥६०३–६०५॥ तानि पुनरक्तान्याह— १ । १

इकतीसके स्थानमें भाषा पर्योप्तिमें तीर्थंकर केवलीके एक है। चद्योत सहित संज्ञी पंचीन्त्रयके पूर्वोक्त प्रकारसे ग्यारह सौ बावन मंग हैं। चद्योत सहित दोहन्द्रिय, नेवीड्निट्स, असंज्ञी पंचीन्त्रयके दो-दो मंग होनेसे आठ होते हैं। इस प्रकार इकतीसके स्थानमें १+११५२+८=१९६९ स्यारह सौ इकसठ मंग होते हैं।

तीर्थ सहित समुद्रघात केवलीका एक भंग पुनकक है। अयोग केवलीमें तीर्थंकर सहित नौका एक भंग है। तीर्थंकर रहित आठका एक भंग है। इस प्रकार सब मिलकर सात हजार सात सौ अठावन भंग होते हैं॥६०३-६९५॥

पुनरक भंगोंको कहते हैं-

सामान्यकेबिक्रयोळं समुद्रधातसामान्यकेबिक्रयोळं भाषापय्योप्तिय विकारप्रकृतिस्थान-बोळ् चतुर्विकातिसंगगळ्ं तीर्थकेबिक्रयोळं समुद्रधाततीर्थकेबिक्रयोळमेक्तित्रश्चप्रकृतिस्थानहृद्धम् समसे बो बो बं पुनरुक्तमे वृ बिद्युत्तं विरक्षिप्य २५ सम्ब संगगळ् कळेयस्यदुवृत्र ।

बनंतरं गुणस्यानदमेलं नामोदयस्यानभंगंगळं योजिसिदपरः-

णारयसण्णिमणुस्तसुराणं उवरिमगुणाण भंगा जे । पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भंगेस ॥६०७॥

नारकसंक्षिमनुष्यसुराणामपरितनगुणानां भंगा ये । पुनश्क्ता इत्यपनीय भणिताः मिथ्या-वष्टेकभेगेषु ॥

नारकरुगळ संज्ञिपंचेंद्रिय जीवंगळ मनुष्यरगळ सुरुगळ उपरितनगुणस्थानंगळोळाडुनु केखनु १० भंगंगळपु पुनरक्तंगळें बितु मिष्यादृष्टिय भंगंगळोळू कळेडु पेळल्पट्टुनु । अदे तें बोडे संदृष्टिः—

| सिख्याद्यक्रिये | 28 | 158 | 34 | २६  | २७ | 1 36 | 79   | ₹0   | 38   |
|-----------------|----|-----|----|-----|----|------|------|------|------|
|                 |    | २७  | १८ | ६१४ | १० | ११६२ | १७४६ | २८९६ | ११६० |

| 1 |           | 28 | 38 | २५। | 34  | २९ | 30   | ₹१   |          |   | 30   | 38   |
|---|-----------|----|----|-----|-----|----|------|------|----------|---|------|------|
| 1 | सासादनंगे |    | 1  | - ( | 1   | -  |      |      | मिश्रंगे |   | 1    | ١    |
| ١ |           | 38 | 4  | श   | 468 | ર  | २३०४ | ११५२ |          | 3 | 2308 | ११५२ |

|   |            | २७।२८।२९।  | ०   ३१     | बेश   ३० | ०   ३१ |
|---|------------|------------|------------|----------|--------|
| 1 | असंयतंगे   | 111        |            | संयतंगे  | 1      |
| Į | । ४। २।३७। | २ ७५ ७६ २३ | १९५   ११५३ | र ।२८    | 588    |

भाषास्यांच्तौ सामान्यकैबलिसमृद्यातसामान्यकैबलिमहिश्वात्कस्य चतुर्विशातिस्यतुर्विशातः। तीर्ष-क्षेत्रलिसमृद्याततीर्पकैवलिगोरेकिषिणारकस्यैकैकश्य भंगाः समाना इति पंचविशातिस्पनेतस्याः॥६०६॥ अय गुणस्यानेषु तानु भंगानाह—

नारकसंज्ञितिर्यमनुष्यसुराणामुपरितनगुणस्यानेषु ये अंगास्ते पुनवका इति मिध्यादृष्टिभंगेव्वपनीय

१५ मणिताः । तद्यया-

20

भाषापर्याप्तिकालमें सामान्य केवली और समुद्रपात सहित सामान्य केवलीके तीसके स्थानके पौक्षेस-पौक्षार भंग समान हैं। तथा तीथंकर केवली और समुद्रपात तीथंकर केवलीके इत्तर्वाक्त स्थानमें एक-एक भंग समान है। अतः ये पच्चीस भंग पुनरुक्त होनेसे नहीं लेना चाहिए।।६०६।

आगे गुणस्थानोंमें उन भंगोंको कहते हैं-

नारकी, संक्षी तियंच, मनुष्य, देव इनके ऊपरके सासादन आदि गुणस्थानोंमें जो भंग हैं वे पुनकक हैं क्योंकि सिष्यादृष्टिके भंगोंके समान हैं। अतः उन पुनकक मंगोंको दूर कर मिष्यादृष्टिके भंगोंसे ही बन्हें भी कहा है। वही कहते हूँ— ३० अपरवं- ३० ३० अनियत्ति- ३० । ३० ।

174 7017/1791 30 1

| प्रमत्तंगे ।                 | 8        | ११४४  <br>  अप्र   | मसंगे    | १४४ वर<br>वर्     | रणंगे<br> | ७२              | ४ करा  | गंगे        | હર    | २४ |
|------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|-------|----|
| सूक्ष्म- ३०<br>सांपरायंगे ७२ | ₹o<br>₹४ | उपशांत-<br>कथायंगे | ३०<br>७२ | क्षीण-<br>कवायंगे | ३०<br>२४  | सयोग<br>केवलिगे | 19019  | १ २६<br>१ ६ | २०  ३ | 28 |
|                              |          | 4                  | 79       | 30                | 38        | अयो             | ग-     | •           | 4     |    |
|                              |          |                    | 93       | २५                | 8         | कवि             | त्योकु |             | 1 8   |    |

इंतापुत्तं विरक्षेत्रवित्यानसर्व्यक्षंगंगळत्वत्तरोज् तीर्यंपुत्रभंगमो दं कर्जेदु श्रेवमो दुगुंदिवदवत्त्भ्भंगगञ्च निष्यादृष्टियोळपुत्रु २१ चतुर्व्विज्ञतिस्त्रकृत्युवयस्वानवोळिप्यत्तेळ् अंगंगळ५६
प्यववित्तं निष्यादृष्टियोळपुत्रु २४ पंबाविज्ञतिस्यानभंगगञ्च पत्तोभत्तरोज्च लाहारक्षण्रारीरिमध२७
भंगमो दं कळेदु शेवपवितं दु भंगगञ्च निष्यादृष्टियोळपुत्रु २५ चह्रविज्ञतिस्यानभंगगञ्चनकृत्य१८
प्यत्तरोज्च सामान्यसमृद्यातकेविष्य संस्थानभेद्यवर्श्यगंगञ्च कळेदु शेवमकृतु पदिनात्कु
भंगगञ्च निष्यादृष्टियोळपुत्रु २६ सप्तिंवज्ञतिस्थानभंगगञ्च कळेदु शेवमकृत् पदिनात्कु
भंगगञ्च निष्यादृष्टियोळपुत्रु २६ सप्तिंवज्ञतिस्थानभंगगञ्च पत्तिःविद्यात्रभंगगञ्च अवहारतीःर्यसंविध११४
भंगगञ्चरक्षकृत्रु शेवपत् भंगगञ्च निष्यादृष्टियोळपुत्रु २० बष्टाविज्ञतिस्थानभंगगञ्च साविद्व
१२
त्र येप्यत्त्वदरोळु ११७५ सामान्यसम्द्यातकेविष्य पत्रिः नव्यविक्तियेतस्थानभंगगञ्च साविद्व
१३
तर येप्यत्त्वदरोळु ११७५ सामान्यसम्द्यातकेविष्य पत्रिः नव्यविक्तियानभंगगञ्च साविद्व
११६२

एकविशातिकस्य व**ष्टो तीर्यं**जो नेत्येकालयष्टिः । चतुनिशतिकस्य सप्तनिशतिः । वंचनिशतिकस्यैकान्न-विश्वतावाहारकशरीरमिश्रत्रो नेत्यष्टादशः । बहुनिशतिकस्य निशस्ययप्ट्छरयां सामान्यमपुद्पातकेवलि-संस्थानजाः चक्नेति चतुर्वशायष्ट्छतो । सप्तनिशतिकस्य द्वायसस्वाहारकतीर्यज्ञौ नेति दशः । अष्टानिशतिकस्य पंचसात्यग्रैकादशशस्या सामान्यसमृद्यातकेवलिनो हादशः, बाहारकस्यैकस्य नेति द्वाषष्ट्यग्रीकादशस्तो ।

सिध्यावृष्टिमें इनकीसके साठ भंगोंमें तीर्थंकर सम्बन्धी एक भंगके बिना उनसठ भंग हैं। जीवीसके सत्तार्थंत भंग हैं। पज्वीसके उनीस भंगोंमें से आहारक ज़रोरिमिन्न सम्बन्धी एक भंगके बिना अठारह हैं। छम्बीसके छह सौ बीसमें से सामान्य समुद्धा के तकांके संखानजन्य छह भंग बिना छह सौ बीदह हैं। सनाईसके बारह भंगोंमें आहारक और तीर्थंकरके हो बिना इस भंग हैं। अठाईसके क्यारह सौ पवहत्तरमें से सामान्य समुद्धात

नूरववत्तरोज् सामान्यसमृद्धातकेवलिय पन्नेरङ्कमं तीरथंसमृद्धातकेवलियोळो हुमं श्राहारक-वो हुमनंतु पविनात्कुमं कळेडु शेव सासिरवेजुनूर नात्वताव भंगगजूनिस्पादिष्योज्यासु २९ १७४६

िष्ठात्प्रकृतिस्थानभंगयळ् एरडुसासिरबॉभैनृरिप्पत्तांद २९२१ रोज् सामान्यकेवलियं चतुर्विद्याति-भंगंगळुमं तीर्थकेवलियदो डुमनंतु पंचविद्यातिभंगयळं कळेडु शेवमेरड् सासिरढे डुनूर तो भलार-भंगंगळ् मिच्यादृष्टियोळपुतु ३० एकचित्रात्रफुतिस्थानभंगंगळ् १९६१ रोळ् तीरबंभंगंमो वं २/८६

रुद्द्द् कलेंबु शेषमेकसासिरव नूरस्वत् भंगंगळ् मिष्यादृष्टियोळः पुबु ३१ सासावनगुणस्यान्वोळः ११६० ११६० एकवित्रातिस्थानअंगंगळ् बावरपुष्ययपुत्रत्येकवनम्पतिगळोळातं द्वीद्वियत्रीद्वियवतुर्वेदिव्याऽसीति-गळोळेंदुं सीत्रांचेद्वियंगळोळेंदुं मनुष्यरोळेंदुं वैवगतियवो दुमंजु सासावनंगेकविद्यान भंगाळ् मुन्तो वपुबु २१ सासावनंगे चतुष्वित्रातस्थानंगळ् पुष्म्यप्त्रत्येकवनस्यतिगळ बावरं-

गळोळारेवप्युबु २४ सासावनंगे पंचविद्यातिस्थानंळीजू बेबगतियदोवेषण्युं २५ सासावनंगे बर्दाबद्यातस्थानंगळोळु द्वाँद्रियचोद्रियचर्तुरिद्रयासंक्रियळोळेंटुं २६ संक्रिपंचेद्वियवोळिनूरें-भत्तों दुन्नुष्यनोळिनूरें भत्तें टुं २६ कूढि बर्दाबद्यातप्रहरूय्वयस्थानगंगगळैनूरें भत्तनारूक-२८८ २८८ २

पुषु २६ सासादनंगं सप्तविज्ञतिस्थानमुमष्टाविज्ञतिस्थानमुमिल्लेकं दोडे जारीरमिध्यकालदोळल्ल-

नविवातिकस्य पष्टपत्रसारदशस्या सामान्यतमुन्वात वेवालामे द्वारम्, क्षोपंसमून्यातकेवलिन एकः, आहार-क्षर्यक्षस्य नेति पट्यर्थारिशयप्रसासशस्याती । विवारस्यंक्षित्रस्यक्षेत्रास्त्रप्रकाशिव्यक्ष्या सामान्यकेविलयस्य विवारी सोप्येक्शिलन एकरून नेति वाण्यत्यसाष्ट्रायशिव्यक्षित्रस्य । एक्शियहरूस्यामेषु ११६१ तीर्थेनो नेति पष्टप-क्षेत्राश्चाति । साधारमे एक्शियतिकस्य बारत्यूक्यप्रदेशेकेषु यद् । द्वित्यस्त्रिक्यस्य सिक्यस्य क्षेत्रस्य क्षित्रस्य सिक्यस्य स्वार्यप्रकाशस्य सिक्यस्य स्वार्यक्ष्यस्य स्वार्यक्ष्यस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य स्वार्यक्षस्य द्वित्रस्य द्वित्रस्य द्वित्रस्य द्वित्रस्य सित्रस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रस्य द्वित्रस्य द्वित्रस्य द्वित्रस्य क्षेत्रस्य क्याप्तिक्रस्य क्षेत्रस्य क्

केवलीके बारह, आहारकका एक, इन तेरहके बिना ग्यारह सौ बासठ अंग हैं। उनतीसके सतरह सी साठ अंगों में से सामान्य समुद्र्यात केवलीके बारह, तीर्थंकर समुद्र्यात केवलीका एक, आहारकका एक, इन चौरहके बिना सतरह सौ लियालीस अंग हैं। तोसके उनतीस सौ इक्कांस अंगों में साग्य केवलीके चौबीस, तीर्थंकर केवलीका एक, इन पचचीस बिना अलाईस सौ लियानवे अंग है। इकतीसके ग्यारह सौ इकसठ अंगों में तीर्थंकरका पुर एक बिना ग्यारह सौ साठ अंग हैं।

सासादन गुणस्थानमें इन्होसके बादर, पृथ्वी, अयु प्रत्येकके छह, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, वीइन्द्रिय, असंबंधि आठा, संबोधि आठ, सनुष्यके आठ, देवका एक इस प्रकार इन्हर्तीस भंग हैं। चौबीसके बादर, पृथ्वी, अयु प्रत्येकहें हो छह भंग होते हैं। पश्चीसका देवगतिका एक भंग है। छब्बीसके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंबोधि आठ, संबी पंचेन्द्रियके दो सी पर्ध्याप्त्यादिकालस्यानंगळ संभविसव् । सासादनंग नवविकातिप्रकृतिस्थानंगळ देवनारकश्यळो-ळो'दो'दागलेरडे भंगंगळप्पुब २९ सासादनंगे त्रिशतप्रकृतिस्थानदोळ तिर्व्यंग्मनुष्यरुगळ भाषा-पर्व्याप्तिस्थानभंगंगळु प्रत्येकं सासिरवनूरय्वत्तेरडागलेरडरोळमेरडु सासिरव मूनूर नाल्कुं ३० सासावनंगे एकत्रिजात्प्रकृत्युवयस्थानवोळ् संज्ञिजीवनुद्योतयुत्रभावायस्यान्तियोळ् सासिरवनूरस्यः त्तरहु भंगंगळपुत्र ३१ मिश्रंगे देवनारकरुगळ भाषापर्ध्याप्तियोळ नवविश्वतिस्थानंगळरुडेयप्पत्र २९ दे। ना। मिश्रंगे त्रिकात्प्रकृतिस्थानदोळ् संज्ञिपंचेद्रियमनुष्यरुगळोळरड् सासिरद मून्र मिश्रंगे एकत्रिशस्त्रकृतिस्थानंगळ संक्षिपंचेंद्रियतिर्याचनोळवोत्तयत-स्थानभंगळ् सासिरव नूरम्बत्तरङपुबु ३१ बसंयतनोळु चतुर्गतिजरोळं प्रत्येकमो कें बु स्थानमागलु नात्कुगतिगळगमेकविशतिस्थाननंगळ् नात्कप्पुतु २१ मलमचंदततंगे पंचविशतिः १० स्थानदोळ अम्मेयनारक सौबम्मादिदेवक्कंळ संबंधिद्विभंगंगळण्युत् २५ असंयतंगे विह्वकाति स्थानदोलु संज्ञिभोगभूमितिय्यंचर्गे सब्दंगुं शुभत्रकृत्युवयमध्युवरिवमन्त्रियो दुं २६ कर्मर्भूमिसंज्ञि-

नात्र सप्तविशतिकाष्ट्रविशतिकोदयः शरीरपर्याप्त्य।दिकालेषु मिध्यादृष्टिः बसंभवात् । नवविशतिकस्य देवनारकयो-रेकेक इति दौ । जिल्लास्य तिर्यम्मनध्ययोभीषाप्यति प्रत्येकं द्वापंचालदग्रैकादशशतीति चतरग्रत्रयोक्षिणतिवाती । एकत्रिकारकस्य संज्ञिनो भाषापर्यासानुद्योतयुतद्वापचाशदग्रैकादशकाता । मिश्रे देवनारकयोभाषापर्यान्तौ नव- १५ विकातिके हो । विशादकस्य सञ्जिमनुष्ययोधसतुरम्रविशातिहरुक्ता । एकविशादकस्य संजिति सोद्योतहापंचामद-वैकादशकतो । असंयते एकविकातिकस्य चतर्गतिजेव्वेकैको भत्या चत्वारः । पंचविकातिकस्य धर्मानारकवैमा-

अठासी, मनुष्यके दो सौ अठासी इस प्रकार पाँच सौ चौरासी भंग होते हैं। इस गुणस्थान-में सत्ताईस-अठाईसके बदयस्थान नहीं होते। क्योंकि शरीरपर्याप्ति आदि कालोंमें एकेन्द्रिय आदिमें मिध्यादृष्टिपना ही सम्भव है। उनतीसके देवनारकीके एक-एक मिलकर दो भंग २० हैं। तीसके भाषापर्याप्तिमें संज्ञी तियंचके ग्यारह सौ बावन, मनुष्यके ग्यारह सौ बावन इस तरह तेईस सौ चार भंग हैं। इकतीसके संज्ञीके भाषापर्याप्तिमें उद्योत सहित स्थानके ग्यारह सी बावन भंग हैं।

मिश्र गुणस्थानमें उनतीसके देवनारकीके भाषापर्याप्तिमें एक एक मिलकर दो भंग हैं। तीसके संज्ञी और मनुष्यके मिलाकर तेईस सी चार भंग हैं। इकतीसके उद्योत सहित २५ संक्षीके स्थारह सी बावन भंग हैं।

असंयत गुणस्थानमें इक्कीसके चारों गतिकी अपेक्षा चार भंग हैं। पच्चीसके घर्मा-नारक और वैसानिक देवके एक-एक सिलकर दो भंग हैं। लब्बीसके मोगभूमि तियंचके लह पंचेंद्रियंगल संस्थान संहननभेवयुत बहिन्नजब्स्यंगलु मंतु सप्तांत्रज्ञव्यभंगल्ख्यु २६ मत्तमसंयतये २७

सप्तांव्यातिस्थानदोलु धम्मीय नारक सौधम्माविकत्यज्ञराल संबंधि द्विभंगंपल्युव २७ मत्तमसंयतंत्रे जष्टाविद्याति प्रकृत्युवयस्थानदोलु भोगभूमि संज्ञिनंबियजोवसंबंधि आरीरपन्यांप्रियोलु

घम्मीय नारक सोधम्माविकत्य कत्यातोतज्ञराल संबंध्यानापान प्ययांप्रियोलु त्रिभंगलु २८

१ सनुष्यरोलु संस्थान संहननविहायोगति कृत भंगंगलेष्यलेरई २८ कृष्टि २८ मत्तमसंयतंगे

नवांवशतिस्वानवेषु भोगभूमिसंज्ञिपंबेंडिय मनुष्यकालानापानपर्याप्तियोलु द्विभंगंगलुं वेबनारक-रुगळ भाषापर्याप्तियोजु द्विभंगंगळु कम्मभूसिमनुष्य संस्थानसंहननविहायोगतिकृतानापानपर्याप्ति-योळ, पृष्यत्तेरबु भंगंगळुं कृष्टि एप्यलास् भंगंगळणुबु २९ मलमसंयतन त्रिवात्मकृतिस्थानवोळु

भोगभूमि संज्ञियंखेंद्रियोद्योतपुतानापानपर्य्याप्तियोज्ञो दुं भाषापर्य्याप्तियुत्त संज्ञियंखेंद्रियतिर्यंग्मनुष्य-१० काळ भंग्रंगळ मेरड सासिरव मूनूर नाल्कु कृषि येरड सासिरव मूनूरव्ययुत्र ३० मतमसंयत-

नेकाँत्रशस्त्रहृतिस्थानदोळ्, संज्ञिपंचेंद्रिय तिष्यंचन सासिरद नूरय्वत्तेरहु भंगंगळप्पुत्र । ३१ ११५२

वेशसंयतंगे त्रिशत्त्रहृतिस्यानवोळु संन्निपंचेंद्रियतिय्यंग्मनुष्यरुगल संस्थानसंहृननविहायोगतिस्वरहृत

निकदेवयोरेके इति द्वौ। यहाँवशिकस्य योगभूमितिरत्या शुमोदयादेकः । कर्मभूनि संक्षिता संस्थानसंहतनत्राः यहाँत्रवादित सन्तीत्रवत् । सन्तविकातिकस्य पर्याज्येयानिकाद्वौ । अष्टाविकातिकस्य मोगभूमिययमात्रविद्याः १५ निकानामुच्छवासपर्यान्तो नयः । मनुष्ये संस्थानसंहत्तनदीयातिजा द्वासन्तितिति पंत्रसानिः । नविद्यान्ति तिकस्य जोगभूमितियममुच्ययोरानापानपर्यामी द्वौ । देवनारकयोगोषपर्यानी द्वौ । कर्मभूमिमनुष्ययस्थानापा-नपर्यानी भाग्यद्वासप्तितिति यहसप्तिः । जिवारकस्य भोगभूमितियस्थानापानपर्यानी सोद्योत एकः । संज्ञितियममुष्ययोभीषाययानी चतुरस्रवयोविकातिवाती पंचाप्रत्रिकात्रविद्यान्त्रत्वी । एकविशारस्य संज्ञिन

शुभका ही च्दय होनेसे एक और कर्मभूमियाँ संक्षी तिर्यवके छह संस्थान, छह संहननके बरलनेसे छत्तीस, इस प्रकार सैंबीस भंग हैं। सत्ताईसके और घर्मानारक बैमानिक देवका एक-एक भंग मिछाकर दो भंग हैं।

अठाईसके भोगभूमिया तियँच, धर्मा नारकी, वैमानिक देवीं वे चच्छवास पर्याप्तिमें एक-एक भंग मिलकर तीन, महुष्यके छह संस्थान छह संहनन विहायोगति युगलसे वहत्तर, इस मझर पवहत्तर भंग हैं। उनतीसके भोगभूमिया तियँच महुष्यके प्रशस्तका ही उदय होनेसे एक-एक, उनके इवासोच्छवास पर्याप्तिमें दो, वेच नारकोके भाषापर्याप्तिमें एक-एक भंग मिलकर दो, और कमंभूमिया मनुष्यके इवासोच्छवास पर्याप्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे बहत्तर इस तरह छिहत्तर भंग हैं। तीसके भोगभूमियाँ तियँच खद्योत सहितके इवासोच्छवास पर्याप्तिमें पर संवीतियँच व कमंभूमिया मनुष्य इन दोनोंके सिक्कार तेईस सौ चार इस तरह दिहस सौ पाँच भंग हैं। इक्तीसके संक्रीतियंच हो ग्यारह सौ वाचन भंग हैं।

₹0

भंगांज नूरं नतं दु ६० संविषंविद्ययोद्यातयुर्वैकांवात्रस्मकृतिस्थानकोळः नूरनात्वत्तनारकु२८८
सप्पुद्व । ३१ प्रमत्तसंयतनोळाहारक शरीरमिश्रवोळ पंविवाति प्रकृतिस्थानमो दु २५
आवारीरपर्व्याप्तियोळ् सार्गववति प्रकृतिस्थानमो दु २५ आनापानपर्व्याप्तियोळ्टाांवार्यात्रकृतिस्थानमो दु २८ आ भाषापर्व्याप्तियोळ् नर्वावशित प्रकृतिस्थानमो दु २५ औवारिकश्चरीर
१५
भाषापर्व्याप्तियोळ्संस्थानसंहननविहायोगितस्वरभेवसंजनितस्वतुःव्यवार्षायोद्वर्षिकशतभंगपुतिविशास्त्रकृतिस्थानसुम्नकं ६० अप्रमत्तसंयतनोळ बतुःव्यवार्षायुत्तिकारम्भः
कृतिस्थानसुम्नकं १० अप्रमत्तसंयतनोळ बतुःव्यवार्षायुत्तिकारम्भः
१५४
कृतिस्थानसुम्नवं १० अप्रमत्तसंयतनोळ बतुःव्यवार्षायुत्तिकारम्भः
कृतिस्थानसुम्नवं १० अप्रमत्तमंभर्गितं संस्थानवद्कः संहननव्य विहायोगितस्वरभेव
१५४
गतिद्यस्वरद्वयसंजनितवार्षुव्यश्चरित्यानमकः
१० मा अप्रकंगे संस्थानवद्कर्शहननैकविहायोपतिद्वयस्वरद्वयसंजनितवार्षुव्यश्चरातिभयपुतिकारप्रकृत्यवस्थानमकः
१० मी प्रकारविव१४

मनिवृत्तिकरणनोळं सुरुमसांपरायनोळसक्कुं। बनि ३० ३० सुरुम— ३० ३० ७२ २४ ७२ २४ उपञातकवायनोळु ढासप्ततिसंगयुत्तिकारप्रकृतिस्थानमक्कुं। ३० लीचकायायनोळु खर्तीव्यकाति ७२

द्वापंचायदमैकावयायती । देशसंयते निवस्कत्य संज्ञितियंग्यनुष्याः संस्थानसंहननविहायोगतिस्वरमञ्ज्ञा ब्रह्मसीययस्त्री । सोशोर्तकप्रियासस्य संज्ञितः बतुवन्त्यारियास्यक्तं । प्रमत्ते बाहारकारीरानियपंच-निवस्तिकस्वैतः । सारीपर्याती सत्तिव्यविकस्वैतः । व्यापानगर्यातास्यातिकस्विकः, वागापर्यातीः निवस्वविकस्विकः, वागापर्यातीः सन्यानसंहननविह्ययोगतिस्व व्यापस्यान्ति स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य विकासस्य विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थनः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थनितिस्य स्वर्थन्तिः । विकासस्य स्वर्थनिः । विकासस्य स्वर्यस्य स्वर्थनिः । विकासस्य स्वर्थनिः । विकासस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य । विकासस्य स्वर्यस्य ्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्यस्

देश संयत गुणस्थानमें तीसके संक्षांतियंचके संस्थान छह, संहनन छह, विहायोगित-युगछ और स्वर्युगछसे एक सो चवालीस, इसी प्रकार मनुष्यके एक सो चवालीस मिठकर दो सौ अज्ञासी भंग हैं। च्यात सहित इकतीसके संक्षी पंचिन्द्रयके पूर्वोक्त प्रकार एक सौ चवालीस भंग हैं।

प्रमुचमें आहारकके झरीर निश्नमें पञ्चीसका एक, झरीर प्रवीसिमें सलाईसका एक, इवासोक्क्वास प्रयोमिमें अठाईसका एक, भाषाप्रयामिमें वनतीयका एक मंग है। औदारिक झरीरके भाषा प्रयोमि सन्वन्यो तीसके छह संस्थान, छह सहनन, विहायोगित युगल, स्वर-युगळसे एक सो ववालीस मंग हैं।

अप्रमत्तमें तीसके क्सी प्रकार एक सी चवालीस मंग हैं। वपशम श्रेणिके चार गुण- २५ स्थानोंमेंसे प्रत्येकके छह संस्थान, तीन संहनन, स्वर्युगल, विहाबोगित युगलसे वहत्तर-

द्वावतिः । शवकेषु चतुर्वं तथा वंस्यानैकसंहननविहायोगतिस्वरवाः चतुर्विवतिः । स्योगे समुद्दशते कार्यणे १५ विवातिकस्यैकः । वतीर्यं एकविवतिकस्येकः । वतीर्यं सम्वर्वविवतिकस्य संस्थानकाः वट् । वतीर्यं समिवतिकस्य मुक्तिविकस्य मित्रविकस्य मित्रविकस्य स्थानिकस्य स्

बहत्तर भंग हैं। क्षपणश्रेणिक चार गृणस्थानों में छह संस्थान, एक संहतन, विहायोगित २० याज, स्वर्युगावसे जीवीस-चौबीस भंग हैं। सयोगीमें समुद्दात रूप कामीण में बीसका एक ही भंग है। तीर्थ सहित इक्कीसका एक मंग है। औदारिक मिश्रमें छन्बीसके छह संस्थानों के छह मंग हैं। तीर्थ सहित समाईसका एक ही भंग है। अठाईसका मूळ प्रारीतें में बहेश करते हुए सरोर पर्याप्तिमें छन्न सामान और विहायोगित युगळसे वारह भंग हैं। तीर्थ सहित चनतीसका एक तथा सामान्य केवळीक हवासोच्छावस पर्याप्तिमें वारह ऐसे तेरह भंग हैं। तीर्थ सहित वीसका एक, भाषापर्याप्तिमें सामान्य केवळीके छह संस्थान, स्वर्युगळ, विहायोगित मति युगळके चौबीस इस तरह पच्चीस भंग हैं। तीर्थ सहित इकतीसका एक भंग है। अथीगी में नौका एक और आठका एक भंग है। १३०००

अनंतरं विद्यत्याविनामकर्मोदयस्थानंगळु पन्नेरहरोळमपुनरुक्तभंगंगळेनितें दु युत्तियं पेळवपर :—

> अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होति पिंडेण । उदयहाणे मंगा असहायपरक्कमुद्दिहा ॥६०८॥

अष्टपंचाश्चरसप्तासान सप्तराहस्राणि च भवंति पिडेन । उदयस्थाने मंगा असहायपरा- ५ क्रमोहिष्टाः ॥

मानकम्मोंवयस्थानंगळोळ् सब्बंधयोगविबंबससहायपराक्षमुळळ श्रोबोरवर्द्धमानस्वामिर्गाळ पेळस्पट्ट भंगंगळेळ् सासिरपुनेळूनूक्सव्यस्तं टप्पुत्त । ७७५८ व्यक्ति नारकसंक्षिपसिद्वियस्थिक-मनुष्यवेवक्कळुंगळोळ् तंतम्म सिक्वावृष्टियभंगंगळोळ् तंतस्म गुणप्रतिपन्नहगळ भंगंगळ् पृष्टेय-स्वक्कुमपुविद्वमा गुणप्रतिपन्नहगळ भंगंगळ् युनक्कंगळपूत्रं वरियस्पद्वयुत्त् ।

कं। येनितककुं मंगगळ्मनितुदयस्यानसंख्येयक्कुममोधं। इनितंतविडिदु विकासविति चिकारण्डरीरिनिकास्तिमाळः।

अनंतरं नामसरचरमानप्रकरणमनेकार्लावद्यति गाचा सूत्रंगाँळवं चेळलुकानिति मोवलोळ् नामकरमंसरचरमानंगळ पविमुरुपुषे व चेळवपर :---

> तिदुइगिणउदी जउदी अहचउदोबहियसीदि सीदी य । ऊणासीदहुचरि सचचरि दस य जन सचा ॥६०९॥

त्रिद्वचेकनवितन्नंबतिरच्चचुद्वर्चीषकाशीतिरशीतिश्व । अनाशीत्यष्टसर्गातसप्तसप्तित्व वशकनवसस्त्वानि ॥

त्रिनवति द्विनवत्येकनवति नवतिगळुमध्दाधिकाशीतियुं बनुरधिकाशीतियुं द्वयाधिकाशी-तियुमशीतियुमेकोनाशीतियुमध्दसमतियुं सप्तसप्तियुं दशकपुं नवकपुर्मितु नामकर्म्मसत्वस्थानंगळु २० पविमरप्पृत्र । संदर्ष्टि :---

| 93 | 97 | 98 | 90 | 65 | 68 | 67 | 60 | 90 | 90 | 91

अवस्तायपराक्षमेण श्रीवर्धमानस्वामिना विश्वतिकादिदावसनामोदयस्वानेष्वपूनस्कर्मगाः पिरेनाष्ट-पंचाशदपसमसत्तसमस्वस्नी समृद्दिष्टा सर्वति ।७७५८। अत्र नारकसीन्नीतर्यमनुष्यदेवनिष्यादृष्टिमेगेषु स्वस्व-गृणप्रतिपन्नमंगोपक्रको पुनस्कर्स्व ज्ञातकर्य ॥६०८॥ वय नामसत्त्वस्वानप्रकरणमेकान्नविसतिमाणामिराह्—

त्रिनवतिर्द्वीनवतिरेकनवितरेक्षांविरचतुरशीतिर्द्यशीतिरशीतिरकोनाशीतिरष्टसप्तिः सप्त

सहायरहित पराक्रमबाछे वर्षमान स्वामीने बीस आदि बारह नामकर्मके उदय-स्थानोंमें अपुनतक मंग सिककर सात हजार सात सौ अठावन कहे हैं ७०% । यहाँ नारकी, संद्वी पंजेनित्रय तिर्थन, मतुष्य, देवोंके मिर्ध्यादृष्टि गुणस्थानमें जो मंग कहे हैं उनमें अपने-अपने सासादन आदिमें कहे अंगोंके जो समान हैं कहें पुनत्क जानना ॥६०८॥

आगे नामकाके सम्बन्धानका प्रकरण वन्नीस गाथाओं से कहते हैं— तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नब्बे, अठाखी, चौराखी, क्याबी, अस्सी, चन्यासी, अठहचर, सतहचर, दस और नी प्रकृतिकप तेरह सम्बन्धान नामकावे हैं।।६०९॥ बनंतरं नामसरबस्यानंपळने प्रकृतिसंख्योपपत्तियं तोरिवपड : — सञ्जं तिरथाहारूभऊणं, धुरणिरयणरदुचारिदुमे । उज्वेन्छिदे हुदे चज तेरेऽजोगिस्स दस णवयं ॥६१०॥

सर्वं तीर्त्वाहारीभयोनं सुरनारकनरद्विचतुर्द्धिके । उद्वेल्छिते हते चरवारि त्रयोवधसु ५ अयोगिनो व्यानवर्कः ॥

सर्व्यं समस्तनामप्रकृतिस्थानं भोदक्ववकुं । यतं क्रमविदं तीर्थहीनमावोडे तो भत्तेरहर स्थानमकुं । तीर्थयुतमाहारकहीनमाणि तो भत्ते दर स्थानमकुं । तीर्थयुतमाहारकहीनमाणि तो भत्ते दर स्थानमकुं । तीर्थ्युतमाहारकहीनमाणि तो भत्ते दर स्थानमकुं । तीर्थ्युतमाहारकहीनमाणि तो भत्ते दर स्थानमकुं । तीर्थ्यहित्यमिक् नारक- चतुष्ट्यमनुद्वेत्कमं नारक- चतुष्ट्यमनुद्वेत्त्कमं नारक- चतुष्ट्यमनुद्वेत्त्कमं नारक- चतुष्ट्यमनुद्वेत्त्कमं नारक- १ । वेद्यमन्त्रम् । त्रतिक्षमनुद्वेत्त्वस्थानमकुं । व्यव्यक्षिमत्यावि प्रयोग्वामकृतियक् क्षित्रस्थानमुक्ति विरक्षमानिक्षम् त्रिक्षमानिक्षम् । व्यव्यक्षमत्यावि प्रयोग्वामकृतियकु क्षित्रस्थानम् विक्रम् । व्यव्यक्षमत्यमन्वेत्रमा प्रयोगवामकुत्वियकु मित्रस्थानम् विक्रम् । स्थानक्षम् विक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्यानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्यमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्यमानिक्षमानिक्यमानिक्षमानिक्षमानिक्यमानिक्षमानिक्षमानिक्षमानिक्यम्यस्यमानिक्षम

अनंतरमयोगिय सत्त्वस्थानद्वयप्रकृतिचळ पेळदपर :---

सन्तिविदेश नव च प्रकृतयः नामकर्मसत्त्वस्थानानि त्रयोदश भवंति ॥६०९॥ तेवामुपपत्तिमाह-

सर्वनायमकृतयः प्रयमं तदेव तीर्यौहारकद्वयवदुमयैः क्रमेणोनितं द्वानवित्रकैकनवतिकनवं प्राप्नोति । तस्रवितिक पुतः पुरिक्षि पुतः नारकचतुर्के पुतः मनुष्यक्षि के चोडेल्स्स्त्रिक्शस्त्रीतिकचरुरतीतिकद्वरमीतिकल्यं, । २० पुनः तानि जिनविकारीनि चरवारि 'विरयतिरिक्षद्वियलनिस्यादिचयीवद्यापुत्र व्यप्तिके काम्यातिक काष्टामन्त्रिकस्पन्नवितिकन्तं दशके नवकं वार्योगकेविलिति ॥६०॥ तयोः प्रकरीराहरू

उनकी उपपत्ति कहते हैं-

आगे दस और नौके स्थानकी प्रकृतियाँ कहते हैं---

गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोद इदि विद्वीणेसु । दस णामस्स य सत्तां जब चैव य तित्यद्वीणेसु ॥६११॥

णतयोगस्यतु त्रयोदञसु तृतीयापुग्गोत्रभिति विहीनेषु । दञनावनः सस्वानि नद चैव च तीरर्थहीनेषु ॥

तु मत्ते गतयोगकेविष्य सत्वप्रकृतिगळ् "उबयगतबारणराण्" एवं त्रयोवश्यकृतिगळोळ् तृतीयवेबनीयमो दुं बायुः अनुष्यायुष्यमुं गोत्र उक्वीगांत्रपूर्विमतु पूर्व प्रकृतिगळ् होननायुत्तं विरख् शेववश्यकृतिगळ स्थानमयोगिकेविष्योळक्कृतनिल् तीरवंदहितमावोडे नवप्रकृतिस्थानमकः।

बनंतरमुद्वे हिलतस्थानविशेषमं पेळदपद :--

गुणसंजादं पयिं मिच्छे बंधुदयगंधहीणम्मि । सेसुव्येन्स्रणपयिं णियमेणुव्येन्स्रदे जीवो ॥६१२॥

गुणसंजाता प्रकृतिम्मिन्यावृष्टी वंषोवयर्गधहीने । होषोद्वेल्लनप्रकृतिन्त्रियमेनोद्वरुख्यति जीवः ॥

मिष्याद्षिटयोज् सर्व्यकालपुट्टस्नगप्रकृतिगळ वंद्योवयाध्यपुप्तिस्कण्युर्वारदमा गुणसंजाता-हारसम्बद्धनप्रकृतिसम्बद्धास्यप्रकृतियुमं क्षेत्रोद्वेस्लगप्रकृतिगळुपं मिष्धास्तृष्टिजीवपुद्वेस्लगमं माढि किडिसुर्गु नियमदिवं।

वनंतरमुद्देस्लनप्रशस्तप्रकृति मोदल्गों हु कर्माववमुद्देस्लनमं बाळकुमें हु पेळवपद :--सत्यत्तादाहारं पुरुषं उच्येन्छदं तदो सम्मं ।

सम्मामिञ्छं तु तदो एगो विगलो य सयलो य ॥६१३॥

प्रशस्तत्वादाहारं पूर्व्यमुद्धेल्ल्यति ततः सम्प्रक्तवं । सम्प्रत्मिण्यात्वं तु तत एको विकलस्य सक्तरुक्तः ।

तु—पुनः समोगियन्तिसत्त्रप्रकृतयः 'उदयगवारणराण्' इति त्रयोदससु वेदनीयमनुष्यायुरुण्वैगीवेदव-पनीते दशः स्युः। तत्र तीर्थेऽगनीते नव स्युः ॥६११॥ अबोद्धेन्त्रितस्वानविधोषमाह्र—

मिष्यादृष्टी सर्वदापि बन्बोदययान्त्रो नेति सन्यन्दर्शनादियुणसंजातसम्यक्त्वसम्यान्यस्यारमहारकदय-प्रकृतीः श्रेषोद्वेरकनप्रकृतीरच नियमेन मिष्यादृष्टिरंषोद्वेरकपति ॥६१२॥ तत्तकममाहु—

अयोग केवलोकी सस्य प्रकृतियाँ 'वद्यगवारणराण' इत्यादि गाथाके द्वारा तेरह कही २५ हैं। चनमें-से देदनीय, मनुष्यायु और वच्यगोत्र घटानेपर दस प्रकृतिका सस्यस्थान होता है। तथा वन दसमें-से तीर्थंकर घटानेपर नी प्रकृतिकप सस्य स्थान होता है।।६११॥

आगे बद्धेलना स्थानोंका विशेष कहते हैं-

सिष्टवादृष्टिमें जिनके बन्ध और उदयको गन्ध भी सर्वदा नहीं होती और जो सन्यकः दन्नेन आदि गुणोंके कारण प्रयन्न होतो हैं ऐसी सम्यक्त मोहत्त्रीय, मिश्रमोहतीय, ३० आहारद्विक प्रकृतियंकीत तथा शेष उद्वेउन प्रकृतियाँकी उद्वेउना निषमसे मिथ्यादृष्टि हो करता है। १९२॥

उनका कम कहते हैं-

24

प्रवास्तप्रकृतित्वविवयाहारकमं युक्तं चतुर्गतियमिष्यादृष्टिजीवनुद्रेस्कनमं माळ्कुं। ततः परकात् सम्यक्तं सम्बक्त्वप्रकृतियमुद्रेस्कनमं माळ्कुं। तु बळिक्कं सम्यगिष्यात्वं मिष्रप्रकृतियनु-द्वेस्कनमं साढि किडियुद्धं। ततः बळिक्कं घोषसुरक्तिवासुद्रेस्कनप्रकृतियळुद्रेस्कनमनेकः एकेंद्रियमु विकस्त्रव विकसेंद्रियम्यं सक्तक्रस सक्तेंतियंग्यं माळकं॥

बनंतरमुद्वेस्लनप्रकृतिगळगृद्वेस्लनावसरकालमं पेळदपद :---वेदगजोग्मे काले आहारं उवसमस्स सम्मतं।

सम्ममिन्छं बेगे वियले वेगुन्वछक्कं तु ॥६१४॥

वेदकयोग्ये काले बाहारपुराज्ञसस्य सम्यक्त्वं । सम्यग्निष्यात्वं चैकॅब्रियविकले वैक्रियिक बटकं तु ॥

वेवकयोग्यकालयोग्राहारकममुंब्रवेल्लनमं बाकुगुप्तराशकालवोळ् सम्यक्त्वप्रकृतियुमं सम्यग्-विष्यात्वप्रकृतियुमनुबर्वेल्लनमं भाळकुं। एकेंब्रियबोळं विकलत्रयबोळं वेक्कियकवदकपुर्वेल्लन-मक्तं।

बनंतरं वेद त्योग्यकालपुननुपन्नमकालपुनं पेळवपः :— उद्धिपुषणं तु तसे पन्छासंखुणमेगमेथक्से । बाव य सम्मं मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्त तदो ॥६१५॥

उद्दाविषुपक्तः च त्रसे पल्यासंख्योनमेकमेकाक्षे । यावस्सम्यक्त्वं सिश्चं वेदकयोगद्वचोपदा-सस्य ततः॥

प्रशस्तत्वादाहारक्द्रयं पूर्वं चतुर्गतिक निष्यादृष्टिः चढेल्लयति, ततः पश्चात् सम्यक्ष्यप्रकृति, ततः पश्चात् सम्यक्ष्यप्रकृति, ततः पश्चात् स्वयान्यक्ष्यप्रकृति, ततः पश्चात् स्वेष्ट्रपद्विकादीन्येकेन्द्रियो विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियस्य ॥६११॥ २० वद्वेरक्लमावस्यकालमाह—

वेदक्योग्यकाके आहारकद्वसमूदेल्लमति । उत्तासकाले सम्यक्तवप्रकृति सम्यग्निष्यात्वप्रकृति च । एकविकलेन्द्रियेषु वैक्रियिकवट्कं ॥६१४॥ तो कालो स्वस्यति—

आहारकद्विक प्रशस्त प्रकृति है अतः बारों गतिके मिण्यावृष्टि पहले आहारकद्विककी चढेलना करते हैं। उसके परचान्त सम्बक्त्व प्रकृतिकी, उसके परचान् सम्बक्तिपण्यान्व २५ प्रकृतिकी चढेलना करते हैं। उसके परचान् त्रेष देवद्विक आदिकी चढेलना एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचीन्द्रय करते हैं।।हरश।

चस चद्रेलनाके अवसरका काल कहते हैं--

वेदकयोगकालमें आहारकदिककी बहुळना करता है। और उपशम कालमें सम्यक्त प्रकृति और सम्यक्षिण्यात्व प्रकृतिको उद्धेळना करता है। एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव १० वैकियिकषर्ककी उद्धेळना करते हैं॥६९४॥

वन दोनों कालोंके लक्षण कहते हैं-

१, स मनुद्वे

त्रते त्रसवीवनावोडः सम्यम्बस्थित्रप्रकृतिगळ्यो स्थितिसत्वंसेन्सेवरपुर्वावप्यम्बसवाधाव्य-सम्बुसम्मेवरं वेवकयोग्यकालमं बुदम्कु । नेकाले सति एकंडियजीवमाबोडे तस्सम्यम्बस्थित्रप्रकृति-गळ्यो स्थितिसत्वसेन्नेवरं वस्थासंस्थातैकमागोनैकसागरोपममविध्यमस्बुमन्नेवरं वेवकयोग्यकाल मं बुदम्कुं । ततः व्यक्तिवं नेले उपस्मस्य कालः । जा त्रतैकंडियंगळ्ये उपशमकालंगळं बु पेळल्-पद्दु ।

अनंतरं तेजोद्वयकपुर्ववेल्कनयोग्यप्रकृतियं पेळवपरः— तेउद्देगे सणुबद्धां उच्चं उच्चेक्छदे बहण्णिदरं । पक्छासंखेजबदिमं उच्चेक्छणकाळपरिमाणं ॥६१६॥

तेजोडिके मनुष्यद्विकपुण्यैगोंत्रभृद्वेत्यते जघन्येतरं । यत्यासंस्थातेकभागमुद्वेत्स्यकाल प्रमाणं ॥

तेजोवायुकांयिकजोवंगळोळु मनुष्यद्विकमुमुज्वैगाँजिमुमुद्देल्लनमं माडल्पङ्कुतु । उद्देल्लनमं माळपकालमुं जवग्योत्कृष्टदिदं पत्यासंस्थातैकभाषमात्रमेयककुमदं पेळवप्ट :—

> पन्सासंखेजनिदमं ठिदिसुन्बेन्सिद सहुत्तनंतेण । संखेजनसायरिठिदं पन्सासंखेजनकालेण ॥६१७॥

पल्यासंख्यातैकभागां स्थितिमुद्दबेल्लयत्यंतर्म्भृहत्तंकालेन । संख्येयसागरस्थिांन पश्चासंख्या- १५ तैकभागेन ॥

सम्पन्तविभाग्रम्हत्याः स्वितिसत्वं यावत्त्रसे उदिवपुषस्यं एकासे च वस्यासंस्यावैकमागोनवागरोपम-मवशिष्यते तावदेदकयोग्यकाळो मण्यते । तत उपर्युपवामकाळ इति ॥६१५॥ तेत्रोद्वयस्योदेरुकनप्रकृतीराह—

वैजोबावकायिकवार्यभनुष्यदिकपुण्यैगोत्रं बोहेल्यते । अवन्यमुरकृष्टं बोहेल्लनकारणकालप्रमाणं परयासस्यातिकमागः ॥६१६॥ तदेवाह—

सम्यक्तवमोहनीय और मिश्रमोहनीयका स्थिति सन्त अर्थान् पूर्वमें जो स्थिति बँधी दी वह सन्तारूप स्थिति जवतक जसके तो प्रथक्तव सागर प्रमाण क्षेत्र रहती है और एकेन्द्रिय-के पव्यक्षे अर्सक्यातर्वे माग होन एक सागर प्रमाण क्षेत्र रहती है तवतकके काळको वेदक योग्य काळ कहते हैं। उससे ऊपर उससे मी होन स्थिति सन्त्व होनेपर चपशमयोग्य काळ होता है।।६५५॥

आगे तेजकाय, वायुकायके उद्वेलन योग्य प्रकृतियाँ कहते हैं---

तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यद्विक और उच्चयोत्र ये बीन बढेल्व रूप होती हैं। इस बढेल्जमें कारण कालका प्रमाण जधन्य और उच्छट पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। इतने कालमें उनकी सब स्थितिके नियेकोंको बढेल्लारूप करता है।।६१६।।

बही कहते हैं।

२५

ं बंतस्पुंहर्षन्वकृषकं परवासंव्यातिकभागमं हिचितवातृष्वेत्वकामं माळकु । वार्त संव्यातः सावरोपमस्चितवानेवितु काक्रकृष्वेदकानमं बाळकृतं वितु त्रेराधिकसिद्धमप्प पत्यासंव्यातिकज्ञका-मान्नकार्किवमाळकृतं बुदर्ष । वा वैराधिकानं माळप क्षाममं ते दो वे उद्देशकानकाण्योकः संव्यातः सामरस्यितियः व्यामाग्रहोत् पत्यक्रवासंव्यातिकमागं कांडककपमुं केळपायोगळनकप्यंतम्बुहुसः । भतिरहं कृति प्रमाणराधियक्कुमंतागुसंविरकु क्षकराधियंतम्बुहुस्तकाळमकृतिच्छाराधियं संव्यातः सामरस्युवरिवंस्थातपत्यप्रमितमकृतुमा वैराधिकसिद्ध :— प्र २ १ । क २ १ । इ प १ छव्य प



अन्तर्भुदूर्तकाक्षेत्र परमासंस्थार्वकमागस्थितमुद्रेस्लयति । स संस्थातसागरोपमस्थिति किवत्कालेनेति प्रकृते परमासंस्थातकमाणेनेत्यात्तरं । तद्यापा



अस्याः स्थितेरग्रतनभागे पत्यच्छेदासंख्यातैकमागकाङक अघोगलनस्पान्तर्मृहूर्वेनाधिकं प्रमाणं २९ स्रे

पूंबों ने बंधी सत्तारूप स्थिति पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाणकी उद्वेलना एक अन्तर्राह्वनों करता है तो वह संख्यात सागर प्रमाण मतुष्यद्विक आदिकी सत्तारूप स्थितिकी बहैलना कितने कालमें करेगा ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि पत्यके असंख्यातवें भागकाल्में उस सब स्थितिकी बहेलना करता है। खसका विवरण इस प्रकार है—

इस स्थितिके अमृतन भागमें पत्यके अर्धक्छेदोंके असंख्यातचे भाग प्रमाण काण्डक १५ अधोगलनरूप अन्तर्भुहुतसे अधिक प्रमाण है। उसको प्रमाणराशि करो। उस काण्डकका

अनंतरं सम्यक्त्वावि विराधनावारंगळं पेळवपर :---

सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्कस्सं । पल्लासंखेज्जदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥६१८॥

सम्यक्तवं वेशयममनंतानुवंधिविसंयोजनिर्वाघं चोत्कृष्टं पत्यासंख्यातैकभागान्यारान्प्रति-पद्यते जीवः ॥

प्रथमोपदामसम्यक्त्यमुमं वेवकसम्यक्त्वमुमं वेजसंयमुमननंतानुर्वचिविसंयोजनविधियुममुद्द-कृष्टिब् पत्यासंख्यातैकभागवारंगळं जीवं पोद्दंषुं । मेले नियमविबं सिद्धियनेट्दुगुं ।

चत्तारि वारम्बसमसेटिं समरुहदि स्वविद्कम्मंसो । बत्तीसं वाराहं संजमम्बन्छहिय णिव्वादि । १९९॥

चतुरो बारानृपद्मामञ्जीणमारोहति कपितकम्मीतः । दात्रिश्चहारान्संयमगुपकम्य निष्माति ॥ १० उत्हृष्टदिबसुपदामञ्जेणियं नात्कुवारमारोहणं माळ्कु क्षायितकम्मीतानप् जीवं मेळे शिवस-विदं क्षपक्रञेणियनस्टवरेनु द्वात्रिश्चहारंगळं संयममनुस्कृष्टविदं पोहिनियमीवदं मेळे निश्वांण-मनेयवां ।

तत्काडनपतनकालोतर्मृहर्तः फल २९ स्थिति सस्यातसागरस्वास्संस्यानपस्यानि १९७ठा प र । स्टब्सं प

॥६१७॥ अथ सम्यक्त्वादिविराधनावारानाह--

प्रवेमोपशमवस्यक्त वेदकवस्यक्तं देशस्यममनतानुबन्धितसयोजनविधि वात्कृष्टेन पत्यासंख्यातैक-भागवारान प्रतिपद्यते जीवः । उपरि नियमेन विद्वारयेव ॥६१८॥

ज्यसमधीणमुल्कुष्टेन चतुर्वारानेवारोहति । सपितकशीक्षो जोव , उपरि नियमेन सपकश्रेणिमेवारोहति । सयममुक्कुष्टेन द्वाविशद्वारान प्राप्य ततो निर्वार्त्यव ॥६१९॥

पतनकाळ अर्थोत् चढेळनारूप होनेका काळ अन्तर्गहूर्त है। इसको फरराशि करो। सब २० स्थिति संख्यात सागर प्रमाणको इच्छाराशि करो। फरको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर पत्यका असंख्यातवाँ भाग ळब्बराशिका प्रमाण होता है।

यहाँ अन्तर्भुहूर्तमें जितने स्थितिके निषेक उद्वेखनारूप किये उसका ही नाम काण्डक जानना ॥६१७॥

आगे सम्यक्त्व आदिकी विराधनाके बार कहते हैं कि कितनी बार विराधना २५ होती है—

प्रथमोपशम सस्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देशसंयम और अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन विधान इन चारको एक जीव उत्कृष्ट रूपसे पत्यके असंख्यातव भागमें जितने समय होते हैं उतनी बार छोडकर प्रहण करता है। उसके परचात नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है।।इ९८।।

चपञ्चमश्रेणिपर टरकुष्टसे चार बार ही चढ़ना है। पीछे खपितकमाँश होकर अर्थात् ३० कर्मोंका अंश क्षय करके नियमसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है। सकळ संयमको उत्कृष्टसे बत्तीस बार ही धारण करता है। परचात् मोक्षको प्राप्त करता है।।६१९॥ तित्याहाराणुभयं सन्वं तित्यं ज मिन्छगावितिये। तस्सलकम्मियाणं तम्युणठाणं ज संभवद् ॥

तीरवाहाराणामुभयं सर्वं तीरवं न मिध्याकृष्टित्रितये । तत्सत्वकर्मणां तद्गुणस्थानं न संभवति ॥

तीत्वाहारकोभयसत्वयुतस्थानं निष्धावृद्धियोळ् सत्वमिल्छ । तीत्व्यंयुतस्थानमुमाहारकपुतसत्वस्थानमु नानानिष्धावृद्धियोळ् संभविषमुगुं । सासावननोळ् नानाजीवापेक्षीयवमुमाहारकपुं
तीत्थांसत्वस्थानंगळ् संभविषमु । निष्मगुणस्थानवोळ् तीत्व्यंयुतसत्वस्थानं संभविषमु । आहारपुतस्थानं संभविषमुप्रेमेलं बोर्ड तत्सत्वकम्भैरगळ्ण जीवंगळ्णे तव्गुणस्थानंगळ् संभविषमुबबल्लेकं
बोर्ड तीत्वाहारोभयसत्वयुतनोळ् निष्धात्वकमीवयमिल्छ । तीत्वांमुं नेणाहारकात्वपुमुळळ
१० जीवनोळनंतानु विष्युवयमिल्ल् । तीत्वांसत्वमुळळनोळ् सस्यग्मिव्यात्वम्रहरपुवयमिल्ल्प्युवरित ।।

बनंतरं चतुर्गतिविवक्षितमानि गुगस्थानंगळोळ् नामकम्मंसत्वस्थानंगळं योजिसिवपरः-

सुरणरसम्मे पढमो सासणहीणेसु होदि बाणउदी । सुरसम्मे णरणारयसम्मे मिच्छे य इगिणउदी ॥६२०॥

सुरतरसम्यादृष्टी प्रथमं सासावनहीनेषु भवति हानवतिः । सुरसम्यन्दृष्टी नरनारकसम्यन्दृष्टी १५ सिध्यादृष्टी चैकनवतिः ॥

तीर्षाहारक्ष्योक्सवेन यूतं त्तर्थस्थानं मिथ्यादृष्टी नास्ति । तीर्षयुतमाहारकृद्वयुतं च नानाजीवापेवन् सास्ति । सात्रावने नानाजीवापेवस्थाऱ्याहारकतीर्षयुतानि न सन्ति । मित्रपुणस्थानं तीर्पयुतं नाहारपृतं चास्ति । तत्र कारणमाह । तत्तरुक्ष्यंवस्थान्यात् तत्तद्युणस्थानं न सम्भवति । कृतः ? तीर्थाहारोभयसन्वे निष्या-स्वस्य तीर्याहारयोरस्यतरस्वेजनंतान्वनियना तीर्थवस्य सम्मयास्यात्वस्य चानुदयात् । १ । अय चतुर्गति-२० विश्वस्या पुणस्यानेषु नानास्यस्यानानि योजयति—

सिण्यादृष्टिमें एक जीवकी अपेक्षा तीर्थंकर और आहारकद्विक सहित स्थान नहीं है।
एक सिण्यादृष्टि जीवके या तो तीर्थंकरका ही सत्त्व होता है। सासादनमें नाना जीवोंकी अपेक्षा तो होनोंका सत्त्व होता है। सासादनमें नाना जीवोंकी अपेक्षा तो होनोंका सत्त्व होता है। सासादनमें नाना जीवोंकी अपेक्षा भी आहारक और तीर्थंकर सहित सत्त्वस्थान नहीं है। हिम शृणस्थानमें तीर्थंकर सहित सत्त्वस्थान नहीं है। हिमका कारण यह है कि जिन जीवोंके इन कमोंकी सत्ता होती है वे जीव इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते। अर्थात् तीर्थंकर आहारकद्विककों सत्ता जिसके हैं उसके सिथ्यात्यका उदय नहीं होता। तीर्थंकर या आहारकद्विकमेंन्से एकका मी सत्त्व होते हुए मिथ्यात्वरहित अन्तत्वातुवत्यीका उदय नहीं होता। तीर्थंकर की सत्ता दिते हुए मिथ्यात्वरहित अन्तत्वातुवत्यीका उदय नहीं होता। तीर्थंकरको सत्ता दिते हुए सम्यामण्यात्वका उदय नहीं होता। हिश्था

• आगे चार गतिको विवक्षा करके गुणस्थानोंमें नामकर्मके सत्त्वस्थानोंकी योजना करते हैं--

केवल० अधु कारणदि सासादननौळु नानाजीवैकजीवापेक्षगळिवम् सत्वमिल्लं बदर्खः ॥

सुरसम्बाद्धियोळं जनुष्यासंवताविसम्बाद्धिराळोळं जिनवितस्वस्वानं संभविषुगुं। सासावनगुणस्यानरहितमाव चतुर्गितिजरोळं डानवितसत्वस्यानं संभविषुगुं। सुरसम्बाद्धियोळं मनुष्यनारकसम्बाद्धियोळं मिण्याद्धिराळोळमेकनवितसत्वस्यानं संभविषुगुं।

णउदी चदुगगदिम्मि य तेरस खबगोत्ति तिरियणरमिच्छे । अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि बासीदी ॥६२१॥

नवतिस्रतुर्गितकोषु च त्रयोदश क्षपकपर्यंतं तिर्ध्यंननरमिष्यादृष्टाबष्टचतुरश्चीतिसस्वे तिर्ध्यम्मस्यादष्टौ द्वपशीतिः ॥

चतुर्गोतिकरोलं मनुष्यरोज्ययोदेश क्षपकानिवृत्तिकरणपर्यंतं सर्वत्र नवतिसरवस्थानं संभवित्युणं । तिर्ध्यमनुष्यिमध्यावृष्टिराज्योजं अध्याक्षीतिसरवस्थानमुं संभवित्युणं । तिर्ध्यमनुष्यिमध्यावृष्टिराज्योजं अध्याक्षीतिसरवस्थानमुं संभवित्युणं तें बोडे 'तत्रवे उप्पष्णहाणेवि' एंडु संभवगुंडस्पुर्वरितं । तिर्ध्योगस्थावृष्टिक्षीवनोज्ये १० हृप्योतिसरवस्थानं संभवित्युणुनेकं बोडे मनुष्यद्विकसुव्वेन्त्रनामं माड्व जीवंगळ् तेजांवायुकायिकं सम्बुष्यद्विकसुव्यतिस्थालं माड्व जीवंगळ् तेजांवायुकायिकं सम्बुष्यदिकसुव्यतिस्थालं अध्यतिस्थालं सम्बुष्यदिकसुविकस्थानं सम्बुष्यातिस्थालं स्थानिकस्थानं सम्बुष्यातिस्थालं स्थानिकस्थानं सम्बुष्यात्रस्थानं सम्बुष्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्यस्यस्यात्रस्यात्रस्यस्यात्रस्यस्यात्रस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य

सुरसम्यग्दृष्टौ मनुष्यासंयवादिसम्यग्दृष्टौ च त्रिनवतिकं सम्मवति । भाक्तदनर्शनतचातुर्गतिकेषु द्वानवतिकं । सुरसम्यग्दृष्टौ मनुष्यनारकसम्यग्दृष्टिनिथ्यादृष्टौ चैकनवतिकं ॥६२०॥

चतुर्गतिकेष्वात्रयोदशसपकानिवृत्तिकरणांतं सर्वत्र नविकतं सम्मवति । तिर्यमनुष्यमिध्यादृष्टावेषाष्टा- १५ शीतिकं चतुरशीतिकं च सपदै उप्पष्णठाणेबीरतुक्तस्यात् । तिर्यममध्यादृष्टौ इपशीतिकं । मनुष्यविक्रोडेस्स्रक-तेनोबाय्वीरितर्यम्यवेरस्यत्रानुत्वतः ॥६२१॥

तरानवेका सरवस्थान देव असंगत सम्यग्दृष्टि और मनुष्य असंगत आदि सम्यग्दृष्टिमें होता है। वानवेका सरवस्थान सासादन रहिन चारों गतिके जीवोंमें होता है। इक्यानवेका सरवस्थान देव सम्यग्दृष्टीमें और मनुष्य नारकी सम्यग्दृष्टी या मिष्यादृष्टिमें होता है।।६२०॥, २०

नन्धेका सस्वस्थान चारों गतिके जीवों में, खपक अनिवृत्तिकरण में जहाँ तेरह प्रकृतियों का खय होता है वहाँ तक सर्वत्र होता है। अठासी और चौरासीके सस्वस्थान तियंच और मनुष्य मिध्यावृष्टि में ही होते हैं। क्यों कि 'सपदे उपपाठाणेवि' के अनुसार एकेन्द्रिय आदिमें जहाँ देव दिक आदिको उद्देशना होती है वहाँ भी वैसी सत्ता पायी जाती है और वह जीव मरकर तिर्यंच या मनुष्यमें जहाँ चत्पन होता है वहाँ भी वैसी सत्ता पायी १५ जाती है।

बयासीका सत्वस्थान मिण्यादृष्टि तिर्यंचमें ही होता है क्योंकि मनुष्यद्विककी चद्रेलना तेककाय बायुकायमें होती है अतः वहाँ वयासीकी सत्ता पायी जाती है। तथा वह मरकर भी तिर्यंचमें ही चत्यन्त होता है, अन्यत्र नहीं, अतः वहाँ भी बयासीकी सत्ता पायी जाती है।।६२१॥

नामकम्मेतंबंचित्रयोदशासकृतयः साचारणचतुरुआत्यायय अनिवृत्तिकरणप्रविभागे अपणायोग्या प्रवेश्यतः तरप्रवामभागपर्यन्तिप्रवर्षः । चतुर्गदिमिष्के चत्ररो इगिविषाठे छप्ति तिष्णि तेउदगे । सिय अतिय परिष्य सत्तं सपदे अध्यक्षाठाणीव ॥ तेउदुर्गं तेरिष्के इत्युक्तत्यात् ॥ ( ताडः पंचमर्यन्ति )—मनुष्यागरक ।

सीदादि चउद्वाणा तेरस खनगादु अणुनसमगेसु । गयजोगस्स दुचरिमं जान य चरिमम्मि दसणवयं ॥६२२॥

अज्ञीत्यादि चतुःस्यानानि त्रयोदज्ञ क्षपकावनुपपञमकेषु । गतयोगस्य द्वित्ररमं यावण्त्ररमे-बञ्जनवर्णः ।।

त्रयोदशक्षपकासौत्यादि चतुःचानंगळा त्रयोदशक्षपकानिवृत्तिकरणं बोदल्गों हु अयकः अंध्याक्टरमळोळ्योगिहिचरमसमयपद्यंतं संभविषुववयोगि चरमसमयदोळ् दशनदर्कगळपूर्वितु गुणस्यात्रदोळ नामसत्वस्थानंगळ पेळल्यट्ट्रब् । चतुर्गतिगळगुणस्यातसंदृष्टिः :—

नतकपतिय विष्यादृष्टियोळु ९२।९१।९०॥ सासावननोळु ९०॥ मिल्रनोळु ९२।९०॥ असंयतनोळु ९०।९१। १०॥ निर्यमातिय विष्यादृष्टियोळु ९२।९०। ८८।८४। ८२॥ असंयतनोळु ९२।९०। ८८।८४। ८२॥ सासावननोळु ९२।९०॥ वेडासंयतनोळु ९२।९०॥ वेडासंयतनोळु ९२।९०॥ मानुष्यपतिय विष्यादृष्टियोळु ९२।९०। असंयतनोळु ९२।९०॥ सासावननोळु ९२।१०॥ अस्यतत्तेळु ९२।१२।९०॥ अस्यतत्तेळु ९२।११।९०॥ अप्रमत्तसंयत-नोळु ९३।१२।११।०॥ अप्रमत्तसंयत-नोळु ९३।१२।११।०॥ अप्रमत्तसंयत-नोळु ९३।१२।११।०॥ अप्रमत्तसंयत-नोळु ९३।१२।१०॥ अत्वापकनोळु १३।१२।१०। अत्वापकनोळु १३।१२।१०। अत्वापकनोळु १३।१२।११।०॥ अत्वापकनोळु १०।८०। ७८।७८।७८। ७८।७८। उपरावक्तयायोप्रावकनोळु १३।१२।१।।०। अविकत्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयात्रक्त्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्ययायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्ययायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रयायोपक्रया

अर्गतरं नामप्रकृतिसन्धस्पानंगळं एकबत्बारिज्ञज्जीवपबंगळोळ् योजिसिवपरः — णिरए बाइगिणउदी णउदी भूनादिसन्बतिरिएसु । बाणउदी णउदी अडचउबासीदी य होति सत्ताणि ।।६२२।।

नारके इयेकनवतिकनंबतिकभूँबाबिसर्व्यतिष्यंशु । इतनवतिक्नंबतिरष्ट चतुद्वर्र्यशीतिश्च भवति २५ सस्वानि ॥

अशीतिकादीनि चरवारि तत्त्रयोदशसपकानिवृत्तिकरणादा अयोगहिचरमसमये, चरमसमये दशकं नवकंच ॥६२२॥ अर्थकचरवारिहाज्जीवपदेष्याह—

अस्सी आदि चार सत्वस्थान तेरह प्रकृतियोंके ख्रयसिंहत अनिवृत्तिकरणसे खगाकर अयोगीके द्विचरम समय पर्यन्त होते हैं। तथा इस और नौका सस्वस्थान अयोगीके अन्त ३० समयमें होता है।।६२२॥

आगे इकतालीस जीव पदोंमें कहते हैं-

१५

नारकरोळ् द्वानवतिषुसेकनवतिषुं नवतिषुं सत्थंगळपुत्रु । २२ । २१ । २० ॥ पृथ्वो-कायिकावि सर्व्वतियमंत्रीवंगळोळु द्वानवतिनवतियष्टाशोतिचतुरशोतिद्वपशोतिपंचसत्यस्यानंगळ-पुत्रु । २२ । २० । ८८ । ८४ । ८२ ॥

> बासीदिं विज्जिता बारस ठाणाणि होति मणुएस् । सीदादि चउद्दाणा छद्दाणा केवलिदुगेसु ॥६२४॥

ह्वप्रशीति वर्जायित्वा हावशस्थानानि भवति मनुष्येषु । बशीरयाविचतुःस्थानानि षट्-स्थानानि केवलिडयोः ।।

मनुष्यरोळ**्ट इपशीतिस्थानमं विज्जिति शेषद्वा**रकस्थानंगळिनितुं सस्यंगळप्युबु ९३।९२। ९१।९०।८८।८४।८०। ७९।७८। ७०।१०।९।। व्यक्ति सयोगकैंअकियोळशोत्यादि <del>बतुःस्यानंगळपुबु ८०।७९।७८।७७।। व्योगिकेविक्तयोळशोत्यः]दि बद्स्यानंगळु सत्यंगळपुबु १० ८०।७९।७८।७७।१०।९।।</del>

अनंतरमा सवागायागिकेवलिगळ सत्वस्थानंगळोळु तीर्थंकरकेवलिगळगमतिरकेवलिगळग संभवस्थानंगळं पेळवपरः:—

> समिवसमट्ठाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हरे। तिदुणउदी आहारे देवे आदिमचउनकं तु॥६२५॥

समविषमस्थानानि क्रमेण तीर्थेतरकेविलनोब्सेवेयुः। निद्धिनवितराहारे देवे आधातन चतव्कंतः।।

संयोगायोगिगळोळू वेळब बतुःस्थानघटस्थानंगळोळु समस्यानंगळु तीत्थंकेविष्ठयोळपुषु । ८०१७८ ॥ जतीत्यंकेविष्योळु विवासस्थानंगळपुतु । ७९ १७७ ॥ अयोगितीत्यंकेविष्योळु समस्यानंगळ । ८०१७८ । १० ॥ अतीत्यायोगियोळ विवासस्थानंगळ पुरु ७९ । ७७ । ९ ॥

सण्यस्यानानि नारकेषु द्वानवितकैकनयितकायितकानि त्रीणि भवन्ति । पृष्टीकायिकायित्वर्यीत्यर्येषु द्वानविकनयितकाष्ट्यौतिकवनुरशोतिकद्वपशोतिकानि पंत्र ॥६२३॥ सण्यस्यानानि सम्ब्ये द्वपशोतिक विज्ञत्वा शेषाणि द्वारस भवन्ति । सरोगे अशोतिकारोनि वरकारि ।

सत्त्रस्थानानि समुष्ये द्वचशीतिकं विजन्ता शेषाणि द्वादश भवन्ति । सयोगे अशीतिकादौनि चत्वारि अयोगे च षट् ॥६२४॥

कैवस्युन्तस्थानेषु सयोगायोगयोः चतुःषद्सु सतीर्वाक्षीर्थयोः क्रमेण समावेषमाणि स्युः। बाहारके २५

नासकमेंके सत्वरयान नारकियोंमें बानवे, इक्यानवे, नब्बे ये तीन होते हैं। पृथ्वीकाय आदि सब तियंचोंमें बानवे, नब्बे, अठासी, चौरासी, वयासी ये पाँच होते हैं।।६२२।। सनुष्योंमें बयासीको छोड़कर शेष बारह सत्त्वस्थान होते हैं। सयोग केवलीमें अस्सी

आदि चार स्थान होते हैं। अयोगीमें अस्सी आदि छह स्थान होते हैं।।६२४॥

फेवलीमें कहे सयोगीमें चार अयोगीमें छह स्थानोंमें से तीर्थंकर सहितमें समस्य ३० स्थान होते हैं और तीर्थंकर रहितमें विषमस्य स्थान होते हैं। अर्थात् तीर्थंकर सहित स्योगीमें अस्ती और अठहत्तर तथा तीर्थंकर सहित अयोगीमें वे दोनों और दस ये सत्त्व- बाहारकरोळु त्रिष्टिनवतिस्यानद्वयंगळपुत्रु । जा ९३ । ९२ ॥ वेवक्कंळोळु सौधर्माविगळोळु प्रयमतन बतुःस्यानगळपुत्रु ।९३।९२।९१९० ।

क्षनंतरं भवनत्रयभोगभूमिजरोळं सत्वस्थानंगळं पेळवपरः :---

बाणउदि णउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभूमीणं । हेटिठमपुढविचउक्कभवाणं च य सासणे णउदी ॥६२६॥

द्वानवति नर्वातसत्यं भवनत्रयाणां च भोगभूमिजानामधस्तनपृत्यिचतुष्कभवानां च च मामावने नर्वातः॥

भवनत्रप्रविविज्ञकान्त्रमे द्वानवतियुं नवतियुं सत्वममञ्जूं । सर्वश्रीगयुमिगळ मनुष्पतिय्यैष-काळ्येषुं द्वानवति नवति द्विस्पानसत्यममञ्जूं । भवन ३ । ९० ॥ भी ९२ । ९० ॥ कंजने-१० मोबलो हु केळगण नाल्कुं पृष्वियाळोठाव नारककाळ्येयुं द्वानवति नवतिद्वय सत्यममञ्जूं । ९२ । ९० ॥ सम्बन्धासावनवरूकोल्लं नवतिसत्यस्यानमो वेयनकं । सा ९० ॥ संदर्षिदः :—

|              | 9   | ।य | 9   | वप् | a   | ঙ্গ | q   | पु  | स  | ाषा | रण  |     |     |     | - 1 |     |     |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4            | नि  | वा | स्  | वा  | सू  | वा  | Ħ   | बा  | ă  | बा  | सू  | я   | बि  | ति  | च   | अ   | Ŕ   |
| <b>टर्या</b> | 9,0 | ८२ | ८२  | ८२  | 68  | ८२  | ८२  | ८२  | ८२ | ८२  | ८२  | 6   | 63  | ८२  | 68  | ८२  | ८२  |
| Я            | 9,8 | 68 | cre | 68  | ۲8  | 68  | 68  | 28  | 68 | C×  | 68  | ci  | 68  | cx  | ۷٤  | 68  | 68  |
| *            | ९२  | 66 | 66  | 26  | 4   | 4   | 66  | 66  | 4  | 66  | 66  | 60  | 4   | "   | 4   | 66  | 4   |
| *            | *   | ९० | ९०  | ९०  | 20  | ९०  | ९०  | 9,0 | ९० | 20  | ९०  | ९०  | 9,0 | 2,0 | 9,0 | ९०  | ९०  |
| *            | *   | ९२ | ९२  | ९२  | ९२  | ९२  | ९२  | ९२  | ९२ | ९२  | ९२  | 9;  | 9.4 | ९२  | ९५  | ९२  | ९२  |
| *            | *   | ८२ | ८२  | ८२  | ٢2  | ८२  | 68  | ८२  | ८२ | ८२  | ८२  | e:  | 63  | ८२  | 62  | ८२  | ८२  |
| *            | *   | ८४ | ٧٤  | 68  | 68  | 68  | ۲8  | 68  | 61 | 68  | 28  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  |
| अप           | *   | "  | 26  | 66  | 46  | 4   | 26  | "   | 66 | 66  | 66  | 2   | 66  | 66  | 10  | ۵۵  | 20  |
| zaf          | *   | ९० | ९०  | ۹,0 | ९०  | ९०  | 20  | 20  | ९० | ९०  | 90  | ९०  | ९०  | ९०  | ९०  | ९०  | ९०  |
| R            | *   | 65 | 65  | 0.0 | 6.5 | . 5 | 0.0 | -   |    | 6.5 | . 5 | 0.5 | 6.5 | 63  | 6.5 | 6.5 | 0.0 |

त्रिनवतिकद्विनवतिके हे । वैमानिकेव्वाद्यानि चत्वारि ॥६२५॥

सर्वस्थानानि मवनत्रवदेशना सर्वजीषाजुर्गितिर्यमनुत्याणामंजनाद्यस्तनवतुः पृथ्वीतारकाणां व स्थान होते हैं। और तीर्थंकर रहित अयोगीमें उन्स्यासी, सत्तहत्तर तथा तीर्थंकर रहित १५ अयोगीमें वे दोनों और नम्बे स्थान होते हैं। आहारकमें तिरानवे, वानवे हो सत्त्व-

स्थान हैं। बैमानिक देवोंमें आदिके चार सत्त्वस्थान हैं ॥६२५॥ भवनत्रिक देवोंके सब भोगभूमिया मनुष्य तिर्यंचोंके और अंजना आदि नीचेकी

|    | म                                        | के | के   | के        | के    |            |           |    |       |            |
|----|------------------------------------------|----|------|-----------|-------|------------|-----------|----|-------|------------|
| Ī. | 9                                        | सा | ति   | स सा      | ति स  | <b>3</b> F | दे        | ,  |       |            |
|    | 90                                       | 9  | १०   | (els)     | 30    | 9          | 90        | अ  | ९२    | ९०,        |
|    | 92                                       |    |      |           |       |            |           | मि | ९२    | ९०         |
| 1  | 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 60 | 96   | <u>دو</u> | ۷٥    | <u>९३</u>  | 98        | सा | 90    | 90         |
| 1  | 60                                       | હલ | 60   |           |       |            | ९३        | मि | ۹٦    | ۹٥         |
| 1  | 60                                       | _  |      |           |       |            | <u></u> . |    |       |            |
|    | 30                                       | 9  | 1    | ७६        | 8 8   | 8 0        |           | अं | जनावि | 8          |
| 1  | 22                                       | -  | 1 4  | 66        | 9 9   | 8 8        |           | 34 | 4.2   | ९०         |
|    |                                          | -  | -  - | - - -     | _ -   | 8 8        |           | मि | ९२    | ९०         |
|    | 8                                        | 1  | 1 9  |           | 0, 0, | 9 9        |           | सा | 90    | -          |
|    | 23 48 48 48                              |    |      |           |       |            |           | मि | 93    | <u>ح</u> - |
| 1  | १२                                       |    |      |           |       |            |           | '  |       |            |

अनैतरं बंधोदय सत्व संयोगदोळ भंगंगळं पेळदपरः :--

मूलुत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तराणभंगा हु । मणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे परूवेमो ॥६२७॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां वंधोदयसःवस्थानभंगाः खलु । भणिताः खलु त्रिसंयोगे इतो भंगान् प्ररूपयामः ॥

मूळोत्तरप्रकृतिगळ बंघोवयसत्वस्थानभंगंगळ पेळल्यट्युवु । स्कुटमागि । इतः प्रभृति चिल्लिबं भेले विसंयोगे बंघोवयसत्वमंयोगवोळ भंगान भंगंगळ प्रकृषिसवयेववे ते बोडे :—

हानवतिकनवतिके हे । सर्वसासादनाना नवतिकमेव ॥६२६॥

मूळोत्तरप्रकृतीना बन्धोदयसत्त्वस्थानभंगाः खलु भणिताः । इतोओ त्रिसंघोगे भंगान् प्ररूपयामः खलु ॥६२७॥ त्रष्टया—

चार प्रधिवियोंके नारकीके बानवे और नब्बे दो ही सत्वस्थान है। सब सासादन गुण-स्थानवर्षी जीवोंके एक नब्बेका ही सत्त्वस्थान होता है।।६२६।।

मूळ प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध उदय और सत्त्वरूप स्थान तथा भंग कहे। यहाँसे आमे बन्ध, उदय, सत्त्वके त्रिसंयोगमें स्थान और भंगोंको कहेंगे॥६२आ

वही कहते हैं--

अट्ठबिहसत्तछन्बंधगेसु अट्ठेव उदयकम्मंसा । एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अवंधम्मि ॥६२८॥

बष्टिक्य सम यह बंधकेष्वदैवीवयकम्मौताः । एकविवे त्रिविकत्यः एकविकत्योऽवंधे ॥ ब्रष्टिविध सप्तविधविद्वयबंधकरुगळोजु उत्ययमुं सस्यमुम्हाद्दविधंगळपुतु । एकविषवंधक-५ नोळु त्रिविकत्यमक्कुमें तें बोडे—एकविषयंध सप्ताद्दविधोवयसत्यमुमेकविषयंध सतुरस्वजुदस्य सत्यमुमित् त्रिविधमक्कु-। म बंधबोळ् चतुरस्वतुष्यसस्यमेकविकत्यमेयक्कूं ।

ई त्रिसंयोगभंगंगळं गुणस्थानदोळ् योजिसिवपर । :--

मिस्से अपुट्यज्ञगले विदियं अपमत्तवोत्ति पढमजुगं । सुहुमादिसु तदियादी वंधोदयसत्त मंगेसु ॥६२९॥

 मिन्ने अपूर्व्यपुगळ हितीयमप्रमत्तपर्यंतं । प्रथमहिकं सूक्ष्मविषु तृतीयोवयो बंघोदयसत्व-भंगेषु ॥

बंबोदयसत्वभंगंतळोज् द्वितोयविकत्यं मिश्रनोळमपुर्व्वकरणनोलमित्वस्तिकरणनोळमवकु मप्रमत्तपथ्यतं प्रथमद्विविकत्यंगळपुत्रु । सुरुमसांपरायं भोवत्यो द्वयोगिकेवलिअहारकपथ्यतं क्वमांविवं ततोयाविविकत्यंगळपुत्रु । संदृष्टिः—

जिस जीवके मूल प्रकृतियोंका आठ प्रकार, सात प्रकार या छह प्रकारका वन्य होता २० है उसके उदय और सन्व आठ प्रकारका ही होता है। जिसके एक प्रकारका मूल प्रकृति-बन्ध होता है उसके उदय सात प्रकार, मन्त्व आठ प्रकार अथवा उदय और सन्त्व दोनों सात-सात प्रकार अथवा उदय और सन्त्व होनों चार-चार प्रकार होते हैं। जिसके एक भी मुळप्रकृतिका बन्ध नहीं है उसके उदय और सन्त्व दोनों वार-चार प्रकार होते हैं।शिहरती

| ब. |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹. |   |   |   |   |   |   |   |
| स. | 6 | ī | 6 | 6 | e | 8 | 8 |

आगे त्रिसंयोगी भंगोंको गुणस्थानोंमें जोडते हैं-

जन बन्ध, बदय और सत्त्वके अंगों में गुणस्थानोंके प्रति मिश्रमें और अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणमें सातका बन्ध, आठका बदय और आठका सत्त्वकरण दूसरा भंग पाया जावा है। मिश्रके बिना शेष मिध्यादृष्टि आदि अप्रमत्त पर्वत्त छह गुणस्थानों में आठका बन्ध, बदय सत्त्वक्ष प्रथम भंग और सातका बन्ध, आठका बदय, आठका सत्त्वकर दूसरा भंग पाया है। सूक्स सान्धरायसे अयोगीययन्त गुणस्थानों में तीसरे आदि छहका बन्ध, आठका

| मि     | सासा  | मि  | असंय  | वेशसं | प्रमस | अप्रम |
|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| वं ८१७ |       |     |       |       |       |       |
| 3 616  |       |     |       |       |       |       |
| स ८१८  | स ८।८ | साट | स ८।८ | स ८१८ | स ८१८ | स ८।८ |

|   |    | प्रयू | अ  | नवृ | स् | FFF | उप | शां | क्षी | णक | स  | मे | अध | ोगि |
|---|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|------|----|----|----|----|-----|
| 4 | वं | 6     | बं | 9   | वं | Ę   | वं | ٩   | वं   | 8  | वं | ?  | ŧ  | ٥   |
|   | उ  | 6     | उ  | c   | उ  | 6   | 3  | ø   | उ    | 9  | उ  | 8  | उ  | 8   |
|   | स  | -6    | R  | -6  | स  | -6  | स  | -   | स    | 9  | H  | 8  | Ħ  | 8   |

यिल्ल आयुष्यकम्मेसहितमानियष्टबंषकर आयुर्व्याज्यतमानि सप्तविषयंपकर आयुर्ग्योह-कम्मेर्वाज्यतमानि बद्कम्मेबंधकर वेदनीयमो दरवंषमुम्प्यंशस्थानमुमप्रुतु ।

बनंतरमुलरप्रकृतिगळगे त्रिसंयोगबोळ अंगंगळं वेळवपरः---

वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइये पंच । वंधोवरमे वि तद्दा उदयंसा होति पंचेव ॥६३०॥

बंधोवयकम्मीठा ज्ञानावरणांतराययोः यंच । बंधोपरमे पि तथा उवयोजा भवंति पंचैव ॥ वंधोवयसर्वगळ ज्ञानावरणांतरायंगळ्ये यंच यंच प्रकृतिगळेयप्युव । तद्ववंघोपरतरोळं तथा

पंचतुः क्रमेण नुतोधादयः वडष्टाष्ट्रकम्बोदयसर्वैक्तासाष्ट्रवम्बोदयसर्वैकसससावन्त्रोदयसर्वैकचतुव्वनुर्वन्त्रोदय-सर्वशुन्यचतुर्वनुर्विकोदयसर्वभंगाः स्युः ॥६२२॥ अबोत्तरप्रकृतिव्वाहु—

क्षानावरणान्तराययोः सुरुवताम्परायपर्यतं बन्बोरयणस्थान पंच पंच प्रकृतयो भवन्ति । बन्योपर- १० चत्य, आठका सस्य, एकका बन्ध, सातका चत्य, आठका सस्य, एकका बन्ध, सातका चत्य, सातका सस्य, एकका बन्ध, चारका चत्य, चारका सस्य तथा बन्धका अभाव, चारका चत्य, चारका सस्य ये भंग पाये जाते हैं ॥६२९॥

|    | मि. | सा. | मि | असं. | देश | Я.  | अप्र- | अप. | अनि. | सू. | ₹. | स्री. | स.  | अ. |
|----|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|-------|-----|----|
| ₹. | 6   | 610 | o  | 610  | 219 | ८।७ | 610   | ৩   | ৩    | Ę   | 8  | 8     | - 8 | 0  |
| ₽. | 212 | CIC | 6  | 616  | 616 | 212 | 616   | 6   | -    | 6   | 9  | 9     | 8   | 8  |
| स. | 2'5 | 616 | 6  | 616  | 616 | 616 | 616   | 6   | -    | 6   | 6  | ٥     | 8   | 8  |

आगे उत्तर प्रकृतियोंसें कहते हैं— सुक्ष्म साम्पराय पर्यन्त झानावरण और अन्तरायकी पाँच-पाँच प्रकृतियाँ बन्ध, उदय १५ ६-२२३

बहुर्ग उबेबांशंगळ वंच वंचप्रकृतिगळप्पृत् ।

णाणा | अंतराय वं | ५ | ५ | ० | ० उ | ५ | ५ | ५ | ५ स | ५ | ५ | ५ | ५

ज्ञानावरणांतरायंगळगे

गुणस्थानदोळ त्रिसंयोग रचने :--

|   |   |   |   |    | 1  |   |    |   |     |   |   |    |
|---|---|---|---|----|----|---|----|---|-----|---|---|----|
|   |   |   |   |    | 14 |   |    |   |     |   | 0 | 0  |
| उ | ٩ | 9 | 1 | 14 | 19 | 4 | 9  | 4 | 1 4 | 4 | 4 | 14 |
| स | 9 | ٩ | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 4   | 9 | 4 | 14 |

अनंतरं दर्शनावरणोत्तरप्रकृतिगळगे त्रिसंयोगभंगळ वेळदण्ड :---

विदियावरणे णववंश्वनेसु चदु पंच उदय णवसत्ता । छन्वंश्वनेसु एवं तह चटुबंधे छडंसा य ॥६३१॥

हितीयावरणे नवश्रंघकेषु चतुःपंचीदयनवसस्यानि । षड्बंघकेध्वेशं तया चतुर्वंघके वडंजाळ ।।

> उवरदबंधे चढुपंच उदय णव छन्च सत्त चढुजुगलं । तदियं गोदं आउं विभन्ज मोहं परं बोच्छं ॥६३२॥

१० उपरत्संये चतुःपंचीवय नव घट्सस्य चतुःर्युगलं । तृतीयं गोत्रमायुष्टिमञ्च मोहं बक्यामि ।। द्वितीयावरणदोळ् नवसंघकरोळ् चतुःरंचीवयंगळ् नवसत्वपुमक्कुं । वह्वंधकरोळ्मते चतुः यंचीवयंगळ् नवसत्वमुमक्क्ं । अहंगे चतुःव्यंधकरोळ् चतुःरंचीवयंगळ् चतान्वविदं नवांशाळ्ं

मेऽप्युवशान्तक्षीणकवाययोध्दयसस्त्रे तथा यंच पंच प्रकृतयः स्तः ॥६३०॥

दर्शनावरणे मिण्यादृष्टिसासादनयोर्नैबन्धकयोषणस्यारि पंच चोदयः। सत्यं नव। यह्यन्यकेषु १५ मिश्राद्युभयश्रेष्यपूर्वकरणश्रयमभागातेष्वप्युदयस्त्ये एवमेव। चतुर्ववके तद्दितीयभागादा उपशामकसूक्ष्म-

और सत्त्वरूप है। बन्धका अभाव हो जानेपर भी उपशान्तकषाय क्षीणकषायमें पाँच-पाँच प्रकृतिका उदय और पाँच-पाँचका सत्त्व है।।६३०।।

दर्शनावरणमें मिध्यादृष्टि और सासादनमें नौका बन्ध होता है किन्तु उदय चार या पीचका है। सत्व नौका है। मिश्रसे लेकर दोनों केणिकर अपूर्वकरणके प्रथम माग पर्यन्त २० बन्ध लहका है। उदय चार या पींचका है और सत्त्व नी है। अपूर्वकरणके दूसरे भागसे लेकर उपरामक सुद्दम माध्यराय पर्यन्त और सोलक्ष प्रकृतिका जहीं क्षय होता है क्षयक

१. जरव स्टबंगळु । (तार. वॉक ३):— जोत्ति चरिमजरवा पंचतु हृहासु बोसु जिहासु । एकके जरवं पणे कीणदुर्विभीति पंदरवा ॥ (वंबा: कत्यतां) (तार. वॉकि ६):— अगुपरविद्यं जीवमजीगि दुर्चिरिमिस सत्त बोच्छिला । ये उनुद्वागतवेदनीयको द्विचरवर्दीळु खुच्छितिवासुर्दार्ड्ड्वागतये सञ्ज-सक्त सी प्रकारिटवॅव्रें देळव्योत्रक्तं वोचित्रिको बुद ॥ चरचे (वंबंची न ज्ञायते)।

वर्षकांगळुमप्पुत्रु । उपरस्ववकरोळ् बतुःपंचीवयंगळुं नववट्सस्वंगळुं चतुरचतुरवयसस्वंगळुमपुत्रु । संदृष्टिः— बिंही ६ ४ ४ ० ० ० ० ई वरानावरणत्रिसंयोग

| ١ | बं | 9 | •   | ¥   | 8   | 0   | 0   | 0  | \$<br>वशंनावरणत्रिसंयो |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------------------|
| ı | ਭ  | ٩ | 814 | 814 | ४१५ | 819 | 814 | 8  |                        |
| Ì | स  | ٩ | 9   | 9 1 | Ę   | 9   | Ę   | 18 |                        |

भंगंगळं गुणस्थानदोळ योजिसिव संदुष्टिरचना विशेषमितृ:---

| मि    | सा   f | में  असं     | बेझ | प्र | मप्र | ब. उ. क्ष         | वनि.उक्ष | सू. उ | क्ष | उ   | क्षी   |
|-------|--------|--------------|-----|-----|------|-------------------|----------|-------|-----|-----|--------|
| वं। ९ | 1811   | <b>६   ६</b> | ६   | 1   | Ę    | <b>हाश्राहा</b> ४ | 818      | K     | 8   | 0   | olo    |
| उ।५   | ४।५ ४। | 4 814        | 814 | 814 | ४१५  | ४।५।४।५           | ४।५।४।५  | 814   | 814 | 814 | 181418 |
| स।९   | 191    | 9 9          | 9   | 191 | ٩    | 1919              | ९ । ९।६  | 9     | 3   | 10  | 813    |

जनंतरं वेदनीयमुमं गोत्रमुमं जायुष्यमुमं त्रिसंयोगदोळ भंगंगळं विभाजिति गुगस्यानं गळोळू योजिति बळिक्कं मुंबे मोहनीयमं पेळवेपेमें दु वेदनीयमं पेळवरकः —

सादासादेक्कदरं बंधुदया होति संमवद्वाणे । दो सत्ता जोगित्ति य चरिमे उदयागदं सत्तं ॥६३३॥

सातासातैकतरा बंबोबया अवंति संभवस्थाने । सत्त्वे अयोगियस्थंनं चरमे उबयागर्स सत्त्वं ॥

> छट्ठोत्ति चारि मंगा दो मंगा होंति जाव जोगिजिणे। चडमंगाऽजोगिजिणे ठाणं पढि वेयणीयस्स ॥६३४॥

षष्ठपर्यतं चतुरुभँगाः द्वौ भंगौ भवंति यावद्योगिजिने । खतुरुभँगा अयोगिजिने स्थानं प्रति वेदनीयस्य । द्वितयं ।।

सपरायांतं, योडग्राक्षपकानिवृत्त्यंतं चोदयस्ववैव, तस्वं नव, बोडग्राक्षपकावृत्तिः तस्त्र्वक्षायरायांतं च जययस्तवैव सस्वं वट् । उपरत्तबम्बे उदयस्ववैव, सस्वं उपणान्ते नव सीणितंत्रपाति वट् । चरमे उभयमपि १५ चरवारि । वेदनीयमोत्रायुस्त्रिसंयोगभंतान् अवस्वा गुणस्वानेषु संयोज्याये मोहनीयं वस्त्यामि ॥६२१–६२२॥

अनिवृत्तिकरणके उस भाग पर्यन्त कदय चार या पाँचका है। सस्य नौका है। सोछह प्रकृतिके क्षयसे उपर सूक्ष्म साम्पराय क्षपक पर्यन्त बदय तो वैसा ही है, सस्य छहका है। जिनके दर्शनावरणका वन्ध नहीं है उनके बदय तो चार या पाँचका है। सस्य उपसान्त कपायमें नौ और क्षीणकथायके क्षियस समय पर्यन्त छहका है। श्लीणकपायके अन्य समयमें २० वदय और सस्य दोनों चार-चारका है। वेदनीय गोत्र और आयुके त्रिसंयोगी भंगोंको विभाग करके गुणस्थानोंमें उनकी योजना करेंगे। फिर मोहनीयमें कहेंगे। हरश-६२२॥

|            | 1 | मि. | मि.  सा.  मि.   अ.   दें   प्र.  अप्र.  अपूर्वः |      | र्व. | अ   | न.   | । सुध | स.    | ₹.   | <b>श्</b> री. |      |     |               |      |       |
|------------|---|-----|-------------------------------------------------|------|------|-----|------|-------|-------|------|---------------|------|-----|---------------|------|-------|
| _          | ١ |     | 1                                               | 1    | 1    | 1   | Ì    | ١.    | ਚ.    | ध्य. | ₹.            | ध्र. | ₹.  | <b>ध्</b> स्. |      |       |
| व          |   | 9   | 19                                              |      | 1 8  |     |      |       |       |      |               |      |     |               | 0    | 0     |
| ਚ          |   | 814 | 1814                                            | 1814 | 814  | 814 | 1814 | श्राप | श्राप | 1814 | 814           | 1814 | 814 | 814           | 1814 | ४।५।४ |
| _ <b>स</b> | ۱ | ٩   | 18                                              | 18   | 19   | 9   | 9    | 9     | ٩     | 9    | 9             | १।६  | 9   | ६             | 9    | ६१४   |

सातासातैकतरं सातासातंगळोळ् योग्यस्थानकवोळ् वंधोवयंगळकैकंगळणुषु । डिम्कृति-सस्वं सायोगकेवलिय्य्यंतमणुवयोगिकेवलियोळ् डिप्रकृतितात्वपुःृदयागतं सात्वमकृमंतापुतं विरकृ वष्ठगुणस्थानपर्यातं चतुकर्गगंगळणुषु । अप्रमत्तसंयतं भोवत्गों इ सयोगकेवलिगुणस्थानपर्यातं डिर्मंगळणुष् । अयोगकेवलियोळ् चतुकर्ममंगळणुषु । वेदनीयस्थानापेकीयंवं संदृष्टि :—

| đ | सा | सा  | अ  | अ | 0  | 0  | 0  | 0 | *   |
|---|----|-----|----|---|----|----|----|---|-----|
| उ | सा | 81  | सा | अ | सा | अ  | सा | आ | *   |
| स | 7  | 1 2 | 2  | 1 | 1  | 13 | सा | व | · _ |

पिक्लि प्रयम्भवतुरुभंगंगळु निष्यादृष्टिगुनस्थानंमोदरगो हु प्रमत्ततंयतपर्यंतमारं गुण-स्थानंपळोळरुकु <u>सा सा अ अ</u> मेके बोर्ड सातासातबंधं प्रमत्ततंयतपर्यंतमुंटप्यु-सा बा सा अ

र्बीरवं । अप्रमत्तपुणस्थानं मोबल्गों इ सयोगकेविक्षित्रिनर पर्यंतं सातबंधमों वेषपुर्वीरवं प्रथम भंगद्वितयमक्कुं सा । सा अयोगिजिनरोळु चतुन्भंगंगळपुर्वे ते दोडे सातोबयोगयसत्त्वं । १ । सा । अ २ । २

सातोबयसातसस्यं १। असातोबयोषयसस्यं १। असातोबयासातसस्यं १। मंतु नात्कु भंगंगळपुबु १० ० | ० | ० | ० गुणस्यानसंदृष्टि :—

साब साब

| 0  | मि | सा | मि | अ | दे। | प्र | अ | 37  | अ   | स् । | उ | क्षी | स | अर |
|----|----|----|----|---|-----|-----|---|-----|-----|------|---|------|---|----|
| भं | 8  | 8  | 8  | R | 8   | 8   | 2 | 1 3 | 131 | 2    | २ | 2    | 3 | 8  |

सातासातिकतरमेव योग्यस्यानं बन्य उपयो वा स्यात् । सस्यं स्रयोगातं द्वे द्वे । अयोगे ते उदयायते, तेन वेरनोयस्य गुणस्मानं प्रति नंगाः वर्षातं । साववन्त्रीययोग्यस्यस्यं साववन्त्रासातोदयोग्यसस्यः । असात-वर्षाकोदयोग्यसस्यं असाववन्त्रीययोग्यसस्याति व्यस्ताः। उपरि स्वयंगातं केवलं सातस्यैव बन्यात् तद्वन्त्वदुर्योग्यमसस्यं तद्वन्त्रासातोदयोग्यसस्याति द्वे । अयोगे सानोदयोग्यसस्यः, असातोत्योग्यसस्य

१५ साता और असातामें-से एकका ही बन्ध और उदय योग्य स्थानमें होता है किन्तु सत्त्व सयोगी प्यंत्न होनोंका ही होता है। अयोगीमें जिसका उदय होता है। वहीका सदय होता है। इससे वेदनीयके गुणस्थानोंमें मंग छठे प्रमत्त्रपर्यन्त तो साताका बन्ध, साताका उदय, सत्त्व दोनोंका, अथवा असाताका उदय, सत्त्व दोनोंका, अथवा असाताका उदय सत्त्व होनोंका, अथवा असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध असाताका वन्ध अस्ति है। उदय स्थागी प्यंत्त केवळ साताका ही बन्ध है। इसिल्य साताका ही वन्य, साताका ही वदय और तस्त्व दोनोंका अस्यवा साताका वन्य, असाताका ही वन्य, साताका ही वदय और तस्त्व होनोंका अस्यवा साताका वन्य, असाताका ही वन्य, साताका ही वदय और तस्त्व होनोंका अस्यवा साताका वन्य, असाताका ही वत्य हो। अयोगीमें बन्धकाती असाव है।

अनंतरं गोत्रक्त वेळवपर :---

णीजुरुवाणेक्कदरं बंधुदया होति संभवद्वाणे ।

ही मचाऽजोगिचि य चरिमे उच्चं हवे सत्तं ॥६३५॥

नीचोच्चयोरेकतरं बंबोदयौ भवतः संभवसम्बाते । हे सम्बेद्योगियदर्गंतं सरसे उच्चं भवेत्सत्वं ॥

उच्चनीचगोत्रंगळेरहुं बंधसंभिवसूव स्थानदोळ उच्चनीचंगळो हो द बंधोबसंगळप्पूव । वयोगिद्विचरमसमयपर्यंतमुञ्चनीचोभयसत्वमक्कं। चरमसमयदोळ उच्चैग्गीश्रमो दे सत्वमक्क्

| वं | नी | नी  | उ   | उ  | 0 | 0   | नी |
|----|----|-----|-----|----|---|-----|----|
| ਰ  | नी | उ   | 3   | नी | उ | । उ | नी |
| Ħ  | 18 | 1 3 | 1 3 | 2  | 3 | उ   | नी |

उच्चच्बेन्लिदतेऊबाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु । सेसिगिवियले सयले णीचं च दगं च सत्तं त ॥६३६॥

उच्चोद्रेल्लित तेजोबाव्योदच नीचमेव सत्त्वं तु । देखैकविकले सक्ले नीचं च द्विकं च १० सत्वं त ॥

सातोदयसस्बमसातोदयसस्बमिति चत्वारः ॥६३३-६३४॥ अय गोत्रस्यात्र-

गोत्रद्वयसम्बसम्भवस्थाने उच्चनीचै हत्रमेव बन्धोदयौ स्त.। सत्त्वमयोगिद्विचरमसमयपर्यन्तमभयं स्यात । चरमसमये सत्वमण्डमेव ॥६३५॥

अतः साताका बढ्य दोनोंका सस्य या असाताका बढ्य दोनोंका सस्य अथवा साताका १५ ख्दय साताका सन्व या असाताका ख्दय, साताका सन्व इस प्रकार चार भंग हैं ॥६३३-६३५॥ छठे गणस्थान पर्यन्त भंग ४ संयोगी पर्यन्त भंग २ अयोगी में मंग ०

| ī | सा. | सा. | अ.  | अ. |
|---|-----|-----|-----|----|
|   | सा. | अ.  | सा. | अ. |
|   | 3   | 2   | 3   | 2  |

| 71 4 | 11111 | 4.0 4      | • |
|------|-------|------------|---|
|      | सा    | सा         |   |
|      | सा    | <b>ж</b> . |   |
|      | 2     | 2          |   |

| 0  | 0   | 0  | 0  |
|----|-----|----|----|
| सा | Э¥. | सा | अ. |
| 2  | 2   | सा | अ. |

आरो गोत्रका कथन करते हैं--

जहाँ दोनों गोत्रोंके बन्धकी सम्भावना है वहाँ एउच और नीचमें-से एकका ही बन्ध और उदय होता है। सत्त्व अयोगी के द्विचरम पर्यन्त दोनोंका है। अन्त समयमें उच्चका ही सत्त्व है ॥६३५॥

| वं. | नी. | नी | ₹. | ਚ. | 0 | 0 |
|-----|-----|----|----|----|---|---|
| ₹.  | नी. | ₹. | ₹. | नी | उ | 3 |
| ਚ.  | 2   | 3  | 2  | 2  | २ | च |

उच्चेगोंत्रसनुद्रेस्लनमं साहिव तेजस्कायिक जीवनोळं वायुकायिकजीवनोळं नीचैग्गोंत्रमे सत्त्वमक्कुं । तु मत्तं शेयैकेंद्रियविकलेंद्रिय सकलेंद्रियंगळोळ् नीचैग्गोत्र सत्त्वमृत्रुभयसत्त्वमृत्रककुः संति कोठं :--

> उच्चव्वेन्स्स्टितंऊ बाऊ सेसे य वियससयलेस् । उप्पण्णपदमकाले णीचं एयं हवे सत्तं ॥६३७॥

उच्चोहेल्लिततेबोबायू शेषैकविकलसकलेबूत्यन्न प्रथमकाले नीवमेकं भवेरतस्य ॥ उच्चेग्गॅत्रमनुहेल्लनमं साहिब तेबोबायुकायिकजीवंगळु शेषैकेहियविकलेहिय सकलेंद्रिय जीवंगळोळु जनियिसिब प्रथमकालमंतस्युंहर्सय्यातं नीचैग्गॅात्रमेकमे सत्वयक्कु-। मस्लिबं मेले उच्चेगाॅत्रमं कहिद्रोइभयसस्यमक्क्में बुदर्स्य-। मी भंगगळ गुणस्यानदोळ् योजिसिवयरः :—

> भिन्छादिगोदमंगा पण चदु तिसु दोण्णि अट्ठडाणेसु । एक्केक्का जोगिजिणे हो भंगा होति णियमेण ॥६३८॥

मिथ्यादृष्ट्याविंगोत्रभंगाः पंचचतुस्त्रिष् द्वावप्टस्यानेव्वेकैके योगिजिने द्वौ भंगौ भवतो निषयेन ॥

नीचर्वचनीचोदयोभयसस्य १। नीचवंधोच्चोदयोभयसस्य १। उच्चवंघोच्चोदयोभयसस्य १। १५ उच्चवंघनीचोदयोभयसस्य १। नीचवंघनीचोदयनीचसस्य १–। मितु मिष्यादृष्टियोळु पंचगोत्र भंगाळपुतु । सासादननोळमी येळ्य मिष्यादृष्टिय पंचभंगाळोळु चरमभंगमं बिट्डु शेव-

उच्चोद्रीस्कतरोजीवाश्वीस्तु सत्त्वं नीचमेव स्यात्। तु-पुनः शेषेकविकलसकलेन्द्रियेषु सत्त्वं नीचं चोत्रयं व स्यात ॥६२६॥ तथाया—

जन्मोहेत्स्वतेजोबार्यास्तदागतसैपैनविकतेन्द्रयेषूराध्यसम्बातास्तमुहूर्ते चैकं नीचमेब सस्यं स्यात् । २० उपरंज्यं बम्नाति तदोध्रयसस्य स्यादित्ययः ॥६३७॥

गोत्रस्य भंगाः गुणस्यानेषु नियमेन मिध्यादृष्टी नोचबन्धोदयोभयसस्यं । नोचबन्धोच्चोदयोभयसस्यं, उच्चबन्धोदयोभयसस्यं, उच्चबन्धनीचोदयोभयसस्यं नोचबन्धोदयसन्यं चेति पंच भवन्ति । सासादने चरमो

जिनके उच्चगोत्रकी उद्रेलना हुई है उन तेजकाय, वायुकायमें नीच गोत्रका ही सस्य है। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रियके सस्य नीचका अथवा दोनोंका है।।६२६॥

उबगोत्रकी उढेलना करनेवाले तेजकाय, वायुकायमें एक नीच गोत्रका ही सस्य है। वे सरकर जहाँ उत्पन्न होते हैं उन पक्षेत्रिय, विकलेत्रिय, सकलेत्रिय तियंबोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम अन्तर्श्युद्धतेमें एक नीचका ही सस्य होता है। आगे उबको बाँधनेपर होनोंका सस्य होता है।।१३०॥

नियमसे गुणस्थानोंमें गोत्रके भंग इस प्रकार हैं-

मिध्यादृष्टिमें नीचका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्व, १ नीचका बन्ध, उच्च-का उदय, सत्व दोनोंका १, उचका बन्ध, उच्चका उदय, सत्व दोनोंका ३, उच्चका बन्ध, नीचका उदय, सत्त्व दोनोंका ४, अथवा नीचका ही बन्ध उदय सत्त्व ५, इस तरह पाँच भंग हैं। सासादनमें नीचका बन्ध उदय सत्वक्ष अन्तिय भंग नहीं है, क्योंकि सासादन बतुर्क्रमेपाळपुत्रं ते को हे सासावनं तेजोवायंगळोळ् पुर्दुषुत्रुप्तिस्तृष्वेगाँत्रोहेल्लनमुं चिटियपुः-विस्तृष्ट्वित्तं । मिश्चासंयत्वेशसंयत्वराळोळ् हिभंगाळपुत्रवाववं को हे उच्चवंपोच्चोवयोगयसस्य १ । उच्चवंपत्राचीवायोगयसस्य १ । यितु हिभंगाळचुत्रुं । प्रमतसंयतं भोदत्यो हु सयोगकेवित्तं बरमसम्ययप्यंतमे हु गुलस्यानाळोळ् उच्चवंपोच्चोवयोगयसस्य ओ हे भंगमच्चुमसं ते बो हे सूक्त्मसापरायप्यंत्रपुत्रुववंयोच्चोवयोगयसस्यमिस्त् भेले सयोगियय्यंतमुक्चोवयोगयसस्यपुर्मीवतु अयोगिकेवित्रगुष्ट्यानावोळ् उपत्तवंपरपुर्वारं इच्चोवयोगयसस्य-१ । उच्चोवयोच्यस्यन्त्रम् अंगराळपुत्र् । संदृष्टि :—

| मि | सा | मि | अ | वे | স  | a | अ | अव | सू | च | भी | स | अ |
|----|----|----|---|----|----|---|---|----|----|---|----|---|---|
| 3  | 8  | 2  | 2 | 3  | 8_ | 8 | 8 | 3  | 2  | 7 | 2  | * | 3 |

अनंतरमायष्यकके त्रयोदश गायासत्रं गळिवं पेळदपर :--

सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिट्ठगे सगाउस्स । णरतिरि । सञ्चाउं तिभागसेसम्मि उक्कस्सा ॥६३९॥

सुरनारका नरतिय्यंत्री वण्मासाविशष्टे स्वकायुष्ये । नरतिय्यंत्रः सर्व्वायंत्रि त्रिभागशेषे

वस्कृष्टात् ॥

नेति चरवारः तस्य तेबोद्धयेऽनुस्प्तेरूबनानुः निमाति । मिमाविषये उच्चवम्बोदयोभयसस्यं उच्चवम्बनीबोद-योभयसस्य चिति हो हो । प्रमातिवृद्धसमाप्यायान्यमुच्चवम्बोदयोभयसम्बन्धित्योकः । उपि स्रयोगारतमुच्चो-दयोभयसस्य चिति हो हो । स्रयोगितिने उच्चोदयोभयसस्यं उच्चोदयस्य चैठि हो ॥६३८॥ स्वयायस्य १५ गावासनैगद्ध-

सरकर तेजकाय, वायुकायमें उत्पन्न नहीं होता और न वहाँ उच्चगोत्रकी उद्देखना ही होती है। अतः चार ही भंग होते हैं। सिन्न आदि तीनमें उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व अथवा उच्चका बन्ध, नीचका उदय, दोनोंका सत्त्व ये दो-दो भंग हैं। प्रमत्त्वसे सुद्धन-साम्पराय पर्यन्त उच्चका बन्ध, उच्चका उदय, दोनोंका सत्त्व यह एक ही भंग हैं। उत्तर २० सयोगी पर्यन्त बन्धका अभाव है अतः उच्चका उदय, सन्त्व दोनोंका ऐसा एक ही भंग हैं। अप

## गुणस्थानोंमें गोत्रकमके भंगका यन्त्र

|    | मिध्यादृष्टि सासादन |    |   |   | मिश्र | . तीन | प्रमत्तसे सू. | सयो. | अयोगी |   |     |          |   |   |   |
|----|---------------------|----|---|---|-------|-------|---------------|------|-------|---|-----|----------|---|---|---|
|    |                     |    |   |   | नी    |       |               |      |       | 3 | उ   | <u> </u> | 0 | 0 | 0 |
| ₹. | नी.                 | ਚ. |   |   |       |       |               | 3    | नी.   | उ | नी. | _ ਚ      | 8 | उ | उ |
| स. | २                   | 3  | 3 | 2 | नी    | २     | ۱ ۲           | २    | ₹     | २ | - 3 | २        | 3 | 2 | ड |

आयुके भंग तेरह गाथाओंसे कहते हैं-

ą,

बुरर्द नारकचमुकुष्टिवर्ध स्वनुष्यमानायुष्यं चन्नासावशिष्टमानुसं विरस्तु परअवायुष्यंगर्ध नरितय्येगायुष्यंगर्धं कर्दृदयः । नरदं तिय्यंवदं भुज्यमानायुष्यमुक्कृष्टिवं त्रिभागशेषमानुसं विरस्तु परभवायुष्यंगळ नारकुमं कर्दुववः। सर्वायुष्यंगर्धं चय्योगयंगळपत्र्वं बुदार्थः।

भोगश्चमा देवाउं छम्मासवद्दिंगे पबद्धंति ।

इमिविगला णरिवरियं तैउदुगा सत्तमा विरियं ॥६४०॥

भोगभीमा देवायुः चण्मासाविशस्य प्रवध्नाति । एकविकलाः नरतिस्वंक् तेजोडितयाः सप्तमास्तिरस्यंक ॥

भोगभूमरुरुष्टिबिं भुज्यमानायुः वष्मासाविज्ञष्टमावागळ् वेवायुष्यमनो बने कट्टुवर । एकॅप्रियंगळ् विकलेप्रियंगळ् नरितय्यंगायुष्यमं कट्टुवर । तेजस्कायिकंगळ् वायुकायिकंगळ् १० सप्तमपृष्यिकरं तिव्यंगायुष्यमने कट्टुवर ॥ इंतायुक्वंवप्रकारं पेळस्यट्टुवनंतरमुद्यसत्वप्रकारंगळं वेळस्यरः —

सगसगगदीणमाऊ उदेदि वंधे उदिण्णगेण समं । दो सत्ता इ अवंधे एक्कं उदयागदं सत्तं ॥६४१॥

स्वस्वातीनामायुरुवेति बंघे ज्योणैकेन सलं। हे सत्वे क्षत्वबंधे एकशुवयागतं सत्त्वं।। नारकतिर्यंगमनुष्यविविकतगळगे स्वस्वातिगळायुष्यमे नियमविवसुद्यिससुत्। परभवायुम्बंध-मागुत्तं विरत्तु व्ययाततायुष्यसहितमागि वायुद्धितयं सत्त्वमक्कुं। परभवायुम्बंधमिल्लविद्यत्तिरस्नु व्ययागतसायव्यमो वे सत्वमककं —

परमधामुः स्वभुज्यमानामुष्युत्कृष्टिन चण्नाहेऽयशिष्टे देवनारका नारं तैरस्य च बस्तिति तद्वन्ये योखाः स्वृत्तिव्ययः । तरितर्गनिष्टभागेऽविष्यदे चलारि । मोन्यूनिवाः यम्माहेऽर्राज्यदे देवं, एकविककीन्द्रया २० नारं तैरस्यं च । त्रेकोवायवः सतनपृष्वीज्ञास्य तैरस्वनेत । ६३९–६४०।। एवदायुर्वन्यस्य प्रकारमुश्स्वीदय-सन्द्याद्वीयतः—

नारकादीनामेकं स्वस्वगत्यायुरेवोदेति सत्त्वं परभवायुर्वन्धे खलूदयागतेन समं हे स्तः । अबद्धायुच्ये सत्त्वमेकमदयागतमेव ॥६५१॥

जिस आयुको वर्तमानमें भोगते हैं उस अुग्यमान आयुके उत्क्रष्टसे छह मास शेष २५ रहनेपर देव और नारकी परमव सम्बन्धी मतुष्यायु या तियँवायुको बाँधते हैं अश्रीत उस कालमें उस आयुको बाँधनेके योग्य होते हैं। मतुष्य और तियस मुश्यमान आयुका तीसरा भाग शेष रहनेपर चारों आयुको बाँधते हैं। भोगमूमिया छह मास शेष रहनेपर देवायुको ही बाँधते हैं। एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय मतुष्यायु या तियबायुको ही बाँधते हैं। तेकनायिक बायुकायिक और सातर्वे नरकके नारकी तियंवायुको ही बाँधते हैं। १३९-६४०।

इस प्रकार आयुवन्धके प्रकारको कहकर उदय और सत्त्वको कहते हैं---

नारकी आदिके अपनी-अपनी गति सम्बन्धी ही एक आयुक्ता उदय होता है। सत्य परमको आयुक्ता बन्ध होनेपर जरपागत आयुक्ते साथ दोका होता है। एक जो मोग रहे हैं और एक जो बाँधी है। किन्तु जिसने परमवक्ती आयु नहीं बांधी है उसके एक मुख्यमान आयुक्ता ही सत्य होता है। १९४१॥ एक्के एक्कं आऊ एक्कमवे वंधमेदि जोगगपदे । अडवारं वा तत्थिवि तिभागसेसेव सन्वत्थ ॥६४२॥

एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे बंबमेति योग्यपदे। बड्डवारान्या तत्रापि त्रिभागावदेख एव सरुवंत्र।।

एकस्मिन् एकजीवनोजु एकमायुः बों वायुष्यं एकभवे बों दु भववोजु योग्यपवे शंययोग्य-कालंगळोळ अध्वारान्वा एंटु वारंगजनुमेणु अंबमेति शंधवनेटबुगुं । तत्रापि आ शंययोग्यस्थान कंगळें टरोजु सर्खत्र एल्लेडेयोजं त्रिभाषशेषे एव त्रिभागशेषमानुसं विरल्जे शंधमनेटबुगुं ॥

> हगिबारं बिज्जिता बड्ढी हाणी अवट्ठिदं होदि । ओवट्टणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥६४३॥

एकवारं वज्जीयस्या वृद्धिहान्यवस्थितं अवति । अपवसंतव्यातं पुनः परिणामवद्यान १० जीवानां ॥

एकजीव एकमेवायुः एकजबे योग्यकालेव्यष्टवारमेव बन्नाति । तत्र सर्वेत्रापि त्रिमागशेष एव ॥६४२॥ २० अपनविषु मध्ये प्रचमवारं विज्ञत्वा हितीयादिवारे वध्यमानस्यायुषो वृद्धिहीनिरवस्थितियां भवति । यदि वृद्धिस्तवा हितीयादिवारे बद्धाधिकस्थितेरेव प्राथान्यं । जय हानिस्तवा पूर्वबद्धाधिकस्थितेरेव प्राथान्यं । पुनः आयुर्वभ्यं कुर्वता शीवाना परिणामवशेन बध्यमानस्यायुषीअवर्तनमपि भवति तवैद्याववर्तनसात् दृश्युध्यते

एक जीव एक अवमें योग्यकालमें एक ही आयुको बाँचता है। योग्यकालमें भी आठ बार ही बाँचता है। तथा सर्वत्र तीसरा भाग रोप रहनेपर ही बाँचता है। ये त्रिभाग आठ २५ बार होते हैं इसीसे आयवन्य भी आठ बार कहा है ॥६४२॥

आठ अपकर्षों में प्रथम बारको छोड़कर दितीयादि बारमें प्रथम बारमें बाँघी हुई आयुक्ती स्थितिमें या तो हुद्धि होती है या हाति होती है या अवस्थिति रहती है। यदि बृद्धि होती है तो दितीय आदि बारमें बाँघी गयी अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है। यदि हाति होती है तो पहले बांधी हुई अधिक स्थितिकी ही प्रधानता रहती है। पुनः आयुवस्य २० करनेवाळे जोबोंके परिणामीके बरा अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का अब है घटना। इससे उसे अपवर्तन का क्ये हैं घटना। इससे उसे अपवर्तन का स्थे हैं घटना।

पेळल्पद्दुर्विरकं । त्रिभागशेषमागृमं विरकायुभ्यंथमं माळकुमें बेकातमिल्लो बुंदुः वंधप्रायोग्यमनकुः में विरियलपढ्युं ॥

> एवमबंधे बंधे उवरदबंधेवि होति मंगा हु । एककस्सेक्कव्हि भवे एककाउं पढि तये णियमा ॥६४४॥

एवमबंधे वंधे उपरतवंधीप भवंति भंगाः खलु । एकस्यैकस्मिन्भवे एकायुः प्रति त्रयो नियमातु ।।

चितो प्रकारिविष आयुक्तंषयोळसवेष्यत्रेळभृत्यतवेषयोळ स्कुटमाणि संगंगळप्युत्तु । एकस्य आं बु जीववक एकस्मिन् भवे ओं बु भववोळ एकायः प्रतिओं वामुष्यमं कुरुत् अयो संगाः नियमात् नियमात् नियमात् स्व संगंगळपुत्त । अंतागुत्तं विराठ अराधिक साहत्यकुम्भवे ते बोडे नरकवेषातियोळों - १० बो बायुष्यक्क अर्थे वंध वपत्तवंधमे ब सूर्य अंगंगळपुत्तं विराठ स्वाव्धक्कित्तु संगंगळपुत्तं - विता वेशांगळपुत्तं र १ । फ ३ । इ २ । वंद लक्ष्यं प्रत्येकमारात संगंगळपुत्तु । नरक ६ । सुर ६ । सिर्द्यम्मनुष्यगतियाळों के बो बायुष्यक्तं मुक्तं संगंगळपुत्तं । तिराच कु नात्क नात्व्य साहत्यवृत्तिरल् प्र १ । फ ३ । इ ४ । वंद लक्ष्य भंगंगळ तिर्द्यममनुष्यगतिताळों प्रत्येक पन्नेरकु पन्नेरकु संगंगळपुत्त । ति १२ । म १२ । चितु नरकवेष-पतिताळों विद्यायाळप तिर्द्यमनुष्यगतिताळों व्यव्योग्यंगळप तिर्द्यमनुष्यगतिताळों कु व्यव्योग्यंगळप तिर्द्यमनुष्यगतिताळों कु व्यव्योग्यंगळप तिर्द्यमनुष्यगतिताळों कु व्यव्योग्यंगळप तिर्द्यमनुष्यायुष्यगळमं । तिर्द्यमनुष्यगतिताळोळ वंधयोग्यंगळप नातक नात्काव्ययंगळप विद्यायाच्यायाळप नातक नात्काव्ययंगळण स्वयंग्यंगळप नातक नातकाव्ययंगळण स्वयंग्यंगळण गळण स्वयंग्यंग्यंग्यंग्यंगळ

| Ī | नरकगति      |            |    | तिद्यंग |     |       |                     |                                | 1  |
|---|-------------|------------|----|---------|-----|-------|---------------------|--------------------------------|----|
|   | बं । ०   ति | उप । ०   म | उ  | 0 7     | 3 0 | ति।उ  | ० माउ<br>ति। ति। ति | ० दि उ                         | -> |
| - | ड न न       | २ १ २      | 19 | १।२     |     | स   स | १ । २ । २           | <u>ાતા (તાત</u><br>  १   २   २ |    |

उदीयमानायुरपवर्तनस्यैक वदलीषाताभिषानात् । त्रिभागवेषे त्रिभागवेषे सस्यायुर्ववनास्येकांसंग् नास्ति तत्र तत्र योग्यतास्त्रीति ज्ञातव्यं ॥६४३॥

एवमुक्तरीत्वायुर्वन्ये अवन्ये उपरतयन्ये च स्फुटं एकओवस्यैकमवे एकायुः प्रति त्रयो भगा नियमा-रि॰ क्रावन्ति ॥६४४॥

तथा प्रत्येक तीमरा भाग शेष रहनेपर आयुका बन्ध करता ही है ऐसा एकान्त नहीं है। तीसरा भाग शेष रहनेपर आयुबन्धकी योग्यता होती है। उस कालमें आयु बँचे, न भी बँघे। किन्तु त्रिभागके सिवाय अन्यत्र आयुबन्ध नहीं होता, यह नियम है।।६४३।।

इस तरह पूर्वोक रीतिके अनुसार एक जावके एक सबसे एक आयुके नियमसे तीन २५ भंग (भेष्ट) होते हैं—बन्ध, अबन्ध, उपरतबन्ध। वर्तमानमें जहाँ परभव सम्बन्धी आगामी आयुका बन्ध होता है और एक सुख्यमान तथा एक बच्यमान इस तरह हो आयु गाई जाती हैं उसे बन्ध कहते हैं। जो परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध न पहले हुआ और न बर्तमानमें हो रहा है वहाँ अबन्ध है। बहाँ एक सुख्यमान आयु ही पायी जाती है। जहाँ परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध पूर्वमें हो चुका है, वर्तमानमें नहीं हो रहा वहाँ पूर्वबद्ध और

|   | मन् | jour     | ति | _  |    |    |    |    |    |    |    |    | बेर | गिति |   |   |   | 1       |
|---|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|---|---|---------|
| _ | 0   | न        | उ  | 0  | ति | 3  | 0  | #  | 3  | 0  |    | उ  | 0   | ति   | उ | 0 | म | उ       |
|   | भ   | <b>म</b> | 2  | 18 | म  | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | व   | व    | व | व | व | ्ब<br>२ |

## एक्काउस्स विभंगा संभवआऊहि ताडिदे णाणा । जीवे इगि भवभंगा रूऊण गुण्णमसरिच्छे ॥६४५॥

एकायुवस्त्रमंगाः संभवायुव्धिस्ताविते नानाजीवे एक भव भंगा क्योन गुणोनमसद्को ॥ इं रक्तयोळो वो वायुव्धेगळ्यो मुद्द भूव भंगाळळ्युवरिवं सत्तव्यातिसंभवायुव्धंगळिवं गुणि- सुत्तं विरकु नानाजीववेळिकभवभंगाळ संक्येगळ्युववरीळ सव्काग्यापेक्षयोळ क्योनगुणकारोन धूमात भगगळ्युवे ते वेढे नारकरगळो जो वृ तिव्धंगायुव्धवंथक्के मुद्द भंगाळायुवः विरक्षा गतियोळ् वंबसंभवायुव्धंगळ् तिव्धंग्रनुष्यायुव्धंगळे रखेण्युवरिवसे हर्गर गृणिसिवो ३ । २ । बाव भंगाळळ्यु ६ । अवरोळ्युत्वरक भंगाळे निते वेष्ठे आ सब्धंगंगळेळ् क्योन गुणीन पूर्णेन स्तर्भात्रकव्ययुत्व । ५ । तिव्धंगातियोळ् त्रिभगमं संभवायुव्धंगळ् नारकरिवं गुणिसिवो ३ । २ । क्योन १० गुणोनंगळावोई — १२ । ४ विद्धंगातियोळ् मनुष्यातियोळ्सस्वक्षभंगंगळो भन् मुण्योनंगळावोई — १२ । विद्धंगातियोळ् मनुष्यातियोळ्सस्वक्षभंगंगळो भन् मो भात्रपञ्च । ९ । ९ । वेवगतियोळ विद्धंगातियोळं संभवायुव्यंगळिळे गुणीत्वो ३ । २ । वाक

भंगंळपु ६ ववरोळु रूपोनगुणकार प्रमितंगळ २। कळेरोडे पंचभंगंगळप्पुव । ५। संदृष्टि :---

इन एक-एक आयुके तीन-तीन भंगों तो विवक्षित गतिमें जितनी आगामी आयुका वन्य सम्भव है उनकी संख्यासे गुणा करने उर जो प्रमाण हो उनते नाना जीवीको अपेक्षा २० एक-एक भव सम्बन्धी भंग होते हैं। सो देव और नरकगतिमें तियंव और माजुष्य दो ही आयुका वन्य सम्भव होसे होसे दोसे तीन भंगोंको गुणा करनेपर छह-छह भंग होते हैं। मनुष्य और तियंक्ष्मगतिमें वारों आयुका बन्ध सम्भव हो अत वारके तीन भंगोंको गुणा करनेपर बारह मारह भंग होते हैं। असङ्ग्र अव्योत अपुनकक भंगोंकी विवक्षा होनेपर वण्यमान आयुक्त संस्थाहण गुणकारमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना पूर्वोक्त भंगोंसे घटानेपर अपुनकक भंगोंकी विवक्षा होनेपर वण्यमान अपुक्त के भंगों होते हैं। असङ्ग्र अव्योत अपुनकक भंगोंकी विवक्षा होनेपर वण्यमान अपुक्त के भंगों होते हैं। सो देवनांत तरकारतिमें बण्यमान आयु दो गुणकार था उसमें एक

ते एकेशायुषस्वयस्त्रयो भंगा विवश्चितभतो बच्चमानस्त्रेन सम्भवनायुःसस्यया गुण्यन्ते तदा नाना-जीवेल्केकेसप्रभगा भवन्ति । देवनारकगरयोः प्रत्येकं यद् । नरितर्यनास्योः प्रत्येकं द्वादन द्वादकामो । असपु- १५ शिल्पुनरुकेषु विवश्चितेषु स्र्योकेन सम्भवनायुःसंस्थानुषकारेणोना भवन्ति । वैवनारकगरयोः प्रत्येकं पंच पद ।

मुज्यमान दो आयुकी सत्ता है उसे उपरतवन्य कहते हैं। इस प्रकार एक-एक आयुके तीन भंग होते हैं।।६४४॥

| ना         | ति   | म    | à   |
|------------|------|------|-----|
| पुन । अपु. | १२।९ | १२।९ | Elk |

अनंतरससद्द्राभंगसंख्येवळं नरकाविगतिवातिगळोळु पेळवा भंगंगळं गुणस्थानवोळ् क्रोजिनिद्यपः:---

## पण णव णव पण भंगा आउचउनकेसु होति मिच्छम्मि । णिरयाउनंधभंगेणूणा ते चैव विदियगुणे ॥६४६॥

पंचनव नवपंचभगा आयुक्षतुर्खु भवंति मिष्यादृष्टौ । नरकायुक्वैवसंगेनोनास्ते चैव हितीय-गुणे ॥

नरतिर्यंग्गत्योनंव नव ॥६४५॥

घटानेपर एक रहा। पूर्वोक्त छह-छह भंगों में-से एक-एक घटानेपर पाँच-पाँच अपुनरुक्त भंग होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और तियक्क्यगतिमें नौ-नौ भंग होते हैं।

80 बन्ध एक तियंचायु, उदय एक नरकायु, सत्ता दो नरकायु तियंचायु, इस तरह दो बन्धकी अपेक्षा भंग हैं। इसी प्रकार देवगतिमें नरकायुकी जगह देवायु कहना। अवन्धकी अपेक्षा मनुष्याय तियंचायका बन्ध न हानेसे दो भंग हैं किन्तु दोनों समान हैं क्योंकि दोनोंमें बन्धका अभाव, उदय अपनी मृज्यमान आय, सत्ता एक अपनी मुज्यमान आय ये दो भंग १५ होते हैं। अतः समान होनेसे दोनोंमें एक लिया। उपरतबन्धकी अपेक्षा पूर्वमें मनुष्याय या तिर्यं नामका बन्ध हुआ। उसकी अपेक्षा दो-दो भंग होते हैं। दोनों में बन्धका अभाव, उदय एक अपनी मुज्यमान आयु, सत्ता एक भंगमें अपनी मुज्यमान आय और मनुष्याय, दूसरे भंगमें अपनी मुज्यमान आयु और तियंचायु इस प्रकार दो भंग हुए। इस प्रकार देव और नारिकयोंमें पाँच-पांच अपुनकक भंग होते है। इसी प्रकार मनुष्यगति और २० तियंचगतिमें बध्यमान आयुके प्रमाणरूप चार गुणकार हैं। उनमें एक घटानेपर तीन रहे। सो पूर्वीक बारह-बारह भंगोंमें तीन-तीन घटानेपर नौ-नौ अपूनहक्क अंग होते हैं। उनमें आयुवन्धकी अपेक्षा नरक तियाँच मनुष्य देवकी आयके बन्धरूप चार भंग हैं। उनमेंसे बन्ध तो क्रमसे नरक तियंव मनुष्य देव आयुका जानना । उदय तियंचगतिमें तियंचायका और मनुष्यगतिमें मनुष्यायका जानना। सत्ता एक मुख्यमान आय और एक बध्यमान २५ आयु इस तरह दो-दोकी जानना। उनमें भी जो आयु मुख्यमान हुई वही बध्यमान हो तो वहाँ एक आयुकी ही सत्ता होती है। ऐसे मंग चार हैं। आयुके अवन्धमें चारों आयुका बन्ध नहीं, इस अपेक्षा चार भंग हुए। परन्तु ये चारों समान हैं; क्योंकि सबोंमें बन्धका अभाव, उदय तथा सत्ता अपनी मुख्यमान आयु एक । अतः चारोंमें-से एक छिया । उपरत बन्धका अभाव, सदय व सत्ता जैसे बन्धकी अपेक्षा कहे वैसे ही जानना। इस प्रकार ३० चार भंग हैं। इस प्रकार मनुष्य और तिबंबमें नी-नी भंग होते हैं।।६४५॥

अपुनरुक्तभंगाळु नरकाविषतुर्गितिगळोळु कर्मावर्द पंच नव नव पंच प्रमितंगळपुव-वनितुं भिष्यावृष्टियोळपुवु । मि । ५ । ९ । ५ । ६ मिष्यावृष्टिय भंगंगळोळु नरकायुष्टंथ-भंगंगळं कळेबोडे आ भंगंगळु सासावननोळपुवु । सा ५ । ८ । ८ । ५ ॥

## सञ्जाउनंधभंगेणूणा मिस्सम्मि अयदसुरणिरये । णरतिरिये तिरियाऊ तिण्हाउगनंधभंगूणा ॥६४७॥

सर्थायुव्यंथभंगेनोनाः मिश्रे वसंयतपुरनारके नरतिरदिव तिर्ध्यगायुक्तितयायुक्यंथ-गोनाः ॥

मिश्रगुणस्थानवोज् सर्व्वायुक्वंबर्भगरहित भंगगळण्डु । सिश्र । ३ । ५ । ५ । ३ ।। सुर-नारकासंयतरोजं नरतिर्ध्यंगसंयतरोजं क्रमविवं तिर्ध्यायुक्वंबर्भगंगळ् नरतिर्ध्यंगसतुष्यायुध्य-बंबभंगंगळ् रहितमाव भंगंगळण्डुवेकं बोडे 'उवरिमछण्ड् च छिवी सासणसम्मे हवे णियमा' ' ॰ यें वितु तिर्ध्यंग्मनुष्यसासावननोळं ब्युक्छित्तियादुवण्डुवरिवं । मिध्यादृष्टियोज् नरकाष्ट्रध्यं निबुदु सासावननोळ् सुरनरकगतिजरोज् तिर्ध्यंगसुष्यमुं तिर्ध्यंगमुष्यगतिजवगळवेकंषिवं सनुष्यतिर्ध्यंगा-युद्धंगळ् ब्युक्छित्तियादुवण्डुवरिवं अवंषायुक्ष्यमो वो बुं तिर्ध्यंगायुक्ष्यस्तर्भगभं वो बुं मनुष्यान

युव्वधोपरतभंगतळे रहेरहुमंतु नात्कुनात्कु भंगाळपुदु । ना । सु । असं । ४ । ० । ० ४ । तिच्यंग्-मनुष्पातंत्रतनोळु अवंबायुष्य भंगमो बो दुं नरकायुष्योपरतभंगमो बो दुं तिच्यंगायुष्योपरत- १५ वंबभंगमो बो दं मनुष्यायुष्योपरतनंबभंगमो बो दूं वैवायुष्यवक्षोपरतभंगमळरडेरहुमंताराह भंगग-

न दे ळणुत्रु। ०।६।६।०।कडि असंग्रतनायुक्तिसंयोग भंगंगळ संद्षिट:—४।६।६।४॥

ते असद्शसंगा गुणस्थानेषु निष्यादृष्टी नरकादिगतिषु क्रमेण पंच नव नव पच सर्थान्त । सासादने ते नरकायुर्वन्वसंगेनोनाः पंचाष्टाष्टपंच सर्थान्त ॥६४६॥

मिन्ने ते सर्वीयुर्वन्वयंगेनोनास्त्रयः पंच पच त्रयो भवन्ति । अमयते मुरलारकवोस्तियंगायुर्वन्वयंगेनोनाः २० स्वरवारस्वरवारः सर्वोस्सस्य सासावते छेरात् । नरतिरश्चोस्तु नरकविर्वममुख्यायुर्वन्वयंगेनोनाः पट् षट् तयानरकायुर्वन्वस्य मिस्यार्ट्यो, नरतियंगायुर्वन्वयोः सासावते च छेरात ॥६४७॥

वे अधुनरुक्त मंग गिष्यादृष्टि गुणस्थानमें नरक आदि गतियों में कमसे पांच नी-नी पाँच जालना। दूसरे सासादन गुणस्थानमें मनुष्य तियेचमें आयुक्तप्यक्ती अपेक्षा जो चार मंग कहे ये उनमेंसे नरकायुक्त बच्चरूप मंग न होनेसे नरकादि गतिमें कमसे पाँच आठ- २५ आठ पांच मंग होते हैं ॥६५६॥

मिश्र गुणस्थानमें जो आयुबन्धकी अपेक्षा भंग कहे थे वे सब घटानेपर नरकादि गित्रियों कमसे तीन, पाँच, पाँच, तीन भंग होते हैं। असंयतमें देवगति नरकगतिमें आयुबन्धकी अपेक्षा तियं बायुका बन्धकर भंग नहीं है अतः बार भंग हैं क्यों कि तियं बायुका सामादनमें हो जाती है। तथा मुद्दाशति तियं बायिकों है। अता शहुक्याति तियं बातिमें १० आयुबन्धकी अपेक्षा नरक तियंच मतुष्यायुक्त बन्धकर तीन भंग नहीं हैं। अतः छहुन्छ आयुबन्धकी अपेक्षा नरक तियंच मतुष्यायुक्त बन्धकर तीन भंग नहीं हैं। अतः छहुन्छ ह

देसणरे तिरिये तिय तिय भंगा होति छहुमत्तमगे । तियभंगा उवसमगे हो हो खबगेस एक्केक्को ॥६४८॥

वैञ्चसंयतनरे तिरिष्टिच त्रयः त्रयो भंगा भवंति वष्ठे सप्तमे । त्रि त्रि भंगा उपञ्चमकेषु द्वी दी सपकेष्वेकेको भंगः ॥

भ मनुष्यदेशसंयतनोळु बनंबायुन्भीगमों डुं देवायुन्वीयोप्तसंगद्वयमुसंतु त्रिसंगाळप्युतु।
म । देश । ० । ० । ३ । ० । तिर्यं व देशसंयतनोळु वर्षधायुन्भीगमों डुं देवायुन्धीयोप्तसंगद्वयमुसंतु त्रिसंगळपुतु। स । देश ० । १ । ० । ० । कृष्टि देशसंयतंगे । देश ० । ३ । ३ । ० । ० । व्रक्तां क्ष्यं विभाग्य प्रवृत्ती स्वाप्तां व व्यापुर्वां व व्यापुर्वां व व्यापुर्वां व स्वाप्तां क्षा मूर्त्त मंग्रे अपेत्र प्रवृत्ती सामनोळं देवापुर्वां व व्यापुर्वां प्रवृत्ती स्वाप्तां प्रवृत्ती सामनोळं देवापुर्वां क्षा मुक्तां क्ष्यं ना क्षा स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता का स्वाप्ता

१५ ०। १। ०॥ सयो । ०। ०। १। ०॥ अयो । ०। ०। १। ०॥

अनंतरं निष्पादृष्टचाविनुणस्यानंगळोळू सर्खापुरुर्मेगपुतियं पेळबपर :— अड छन्बीसं सीलस बीमं छत्तिमतिमं च चटुसु दुगं। असरिस भंगा तत्तो अजोगिअतेसु एक्केक्को ।।६४९।।

अष्ट षड्षिकातिः षोडका विकातिः षट्त्रिकत्रिकं च चतुर्षु द्विकं । असदृक्षभगास्ततोऽयोग्यं-२० तेष्वेकैकः ॥

देशसंबरी तिसंधनुष्यवोरेत देवायुग्बन्धकर्यापरतबन्धभंगास्त्रक्ष्यः। वष्ठे सप्तमे च न एव त्रवस्त्रयः उपनामवेषु देशयुर्ग्ववीपरतबन्धी ही हो । सावकेशसयुग्बन्धभंग एकैकः ॥६४८॥ अस गुणस्यानेषु सबोयुर्बन्धभगवृतिमाह—

भंग हैं। क्योंकि नरकायुके बन्धका मिध्यादृष्टि गुणम्थानमें और मनुष्यायु तियेचायुके २५ बन्धका सासादनमें ही ब्यूच्छेद हो जाता है।।६४७॥

देशसंयतमें तियंच और मनुष्योमें देवायुके अवन्य, बन्च और उपरतवन्यकी अपेक्षा तीन-तीन भंग होते हैं। छठे और सातवं गुणस्थानमें मनुष्यातिमें देवायुके हो बन्ध अवन्य और उपरतवन्यकों अपेक्षा तीन-तीन भंग होते हैं। उपरामशिष्में देवायुका बन्ध भी नहीं है। अतः देवायुके अवस्य और उपरतवन्यकों अपेक्षा दो-दो भंग हैं। क्षपकश्रेणिमें उपरत-के बन्ध मी नहीं हैं। अतः अवन्यकों अपेक्षा एक-एक ही भंग हैं। शिक्ष्या

आगे गुणस्थानोंमें सब आयुवन्धके भंगोंका जोड कहते हैं-

मिष्यावृष्टिसासायनसगळोज् क्रमाँववनष्टाविद्यालयुं बर्श्ववातियुमप्युव् । सिष्यनोळ् बोड्य प्रसितंगळूनपुत्रु । असंयतनोळ् विद्याति अंगंगळपुत्रु । वेद्यातेवतनोळ् बद्यअंगंगळपुत्रु । प्रमत्ताप्रमत्तरमञ्जेळ् प्रत्येकं पूरु पूरु अंगंग ळपुत्रु । उपप्रमक्तवुष्ट्यवोळ् प्रत्येकमेरडरेड् अंगंगळपुत्रु । ई अंगंगळिनितुमसद्गाभंगंगळ्यपुत्रु । मेळेल्लंडेयोळमेकअंगसेयककुं । संवृष्टि— मि २८ । सा २६ । सि १६ । ज २० । दे ६ । प्र ३ । ज २ । श २ । श २ । १ । उ

अनंतरं वेदनीयगोत्रायुष्करमंगळ मिष्यावृष्टचाविषुणस्यानंगळोळु सर्व्यभंगयुतियं पेळदपरः बादालं पणुवीसं सोलस अधियं सयं च वेयणिये ।

गोदे आउम्म इवे मिच्छादिअजोगिणो मंगा ॥६५०॥

द्विचल्चारिकार्यचर्विकातिः षोडगाधिकशतं च वेदनीये । गोत्रे आृषि अवेत् मिष्यादृष्ट्याद्यः १० योगिनां भंगाः ॥

मिष्यादृष्ट्यावियागि अयोगिकेविल गुणस्थानावसानभाव सर्व्यंगुणस्थानाकोळ् वेदनीय-त्रिसंयोग अंगाळ् द्विचरवारिकार्त्रामतंगळणुवु । ४२ । गोत्रवोळ् पंचांवज्ञातिप्रमितंगळणुवु । गो २५ । माष्ट्रव्यदोळ् योडजाधिक जतप्रमितंगळणुवु । आ । १९६ ॥

अनंतरं पूर्व्वोक्तवेवनीयगोत्रायुष्यंगळ सामान्यमूल भंगंगळ संस्थ्यं पेळवपरः :— वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होति भंगा हु।

पण णव णव पण भंगा आउत्तरककेतु विसरिच्छा ॥६५१॥ वेदनीयेऽध्भंगा गोत्रे समैव भवंति भंगाः खलु। पंच नव नव पंच भंगाः आयुरुवतुर्ष्

वेदनोयगोत्रायुवा मिध्यादृष्ट्यादिवर्वभंगयृतिमाहः— प्राप्तिष्यादृष्ट्याद्ययोगोत्युकास्ते भंगा वेदनीये द्वावत्वारिशत् । गोत्रे पंचवित्रतिः । बायृवि पोडशा-प्रसतं ॥६५०॥ बब पूर्वोक्तानां वेदनीययोगायुःसामन्यमृत्रभंगाना संख्या कवयति—

मिलकर अपुनकक संग मिध्यादृष्टिमें अठाईस, सासादनमें छन्बीस, मिश्रमें सोलह, २५ असंयतमें बीस, देशसंयतमें छह, प्रमत्त और अप्रमत्तमें तीन-तीन, उपरामश्रेणिके गुणस्थानोंमें दो-दो और क्षपकश्रेणिके गुणस्थानोंमें अयोगी पर्यन्त एक-एक संग होता है ॥६४९॥

आगे वेदनीय गोत्र और आयुके मिण्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंमें सब भंगोंका जोड़ कहते हैं—

पूर्वमें मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगी पर्यन्त गुणस्थानोंमें जो भंग कहे हैं उनका ३० जोड देनेपर देदनीयके वयालीस, गोत्रके पच्चीस और आयुके एक सौ सोलह भंग

होते हैं ॥६५०॥ आगे पुर्वमें कहे वेदनीय गोत्र आयुके सामान्यसे मूल मंगोंकी संख्या कहते हैं—

રષ

केवनीयबोर्ळे दुं ८। गोत्रबोळ् ७। जायुष्यबोळ् विसदृशमंगंगळ् नाल्कुं गतिगळायुष्यंगळ् नाल्करोळं क्रमविंदं पंच नव नव पंच भंगंगळप्पृत्र ॥

अनंतरं मोहनीयत्रिसंयोगनंगंगळं पेळवपरः--

मोहस्स य बंधोदयसत्तडाणाण सन्वभंगा हु ।'
पत्तेवत्तं व हवे तियसंजीगेवि सन्वत्थ ॥६५२॥

मोहस्य च वंधोदयसस्थस्यानानां सर्व्यंभेगाः खलु प्रत्येकोक्तव.बु.वेत् त्रिसंयोगेपि सर्व्यंत्र ॥

मोहनीयकर्म्यकर्मुं बंधोबयसस्वस्थानंगळ सर्था भंगंगळ त्रिसंधोगबोळ सर्थात्र अस्पेक बंधोबयसस्वस्थानंगळोळ पेळबंते भंगंगळप्वंतागुत्तं विरस् गुणस्यानवोळ बंधोबयसस्वस्थान १० संख्येयं पेळवपरः

> अहुसु एक्को बंधो उदया चढुतिदुसु चउसु चत्तारि । तिष्णि य कमसो सत्तं तिष्णेगदु चउसु पणगतियं ॥६५३॥

अध्दरवेको बंघः उदयाश्वत्वारस्त्रयो द्वयोश्वतुर्षुं वस्वारस्त्रयश्च क्रमशः सस्वं त्रीण्येकं द्वेचतुर्षु पंचत्रिकं ॥

> अणियही बंधतियं पण दुग एक्कारसुदुमउदयंसा । इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥६५४॥

अतिवृत्तेव्यैषत्रयं पंच द्विकैकादशसूक्ष्मोदयांशाः । एकं चत्वारख्न शांते सत्वं त्रीण्येव मोहस्य ॥

तेषु खलु विसत्वाभंगा वेदनीयेऽष्टी भवन्ति । गोत्रे सप्त, चतुष्कायुस्यु क्रमेण पंच नव नव पंच ॥६५१॥ २० अय मोहनीयंत्रसंयोगभगानाह—

मोहनीयस्य बन्धोदयस्वस्थानसर्वभंगाः सलु त्रिसंयागेऽपि सर्वत्र प्रत्येकोकत्रत्रद्रवन्ति ॥६५२॥ अयं गणस्यानेष स्थानसंस्थामात्र---

उन पूर्वोक्त अंगोंमें अपुनकक्त मूल भंग वेदनीयमें आठ, गोत्रमें सान, चारों आयुमें क्रमसे पाँच, नौ-नौ पाँच होते हैं ॥६५१॥

अब मोहनीयके त्रिसंयोगी भंग कहते हैं-

मोहनीयके बन्ध-बदय-सत्व स्थानोंमें सब भंग जैसे पहले प्रथक बन्ध बदय-सत्त्वका कथन करते हुए कहे थे, वैसे ही बन्ध-बदय-सत्त्वके संयोगहरू विसंयोगमें भी होते हैं ॥६५२॥

आगे गुणस्थानोंमं मोइनीयके स्थानोंकी संख्या कहते हैं-

निष्पाद्विद्याविद्याणि अपूर्णंकरणगुणस्थानयन्यैतसे हुं गुणस्थानंगळोळकेकविद्यानमञ्जू पुरवस्थानंगळ क्रवविद्याः ये हुं गुणस्थानंगळोळ नाल्कुमेरहेडेयोळ पुर मुद्दं नाल्केडेयोळ नाल्कु नाल्कुमो वेडेयोळ सुरुमप्पृष्ठ । सत्त्वस्थानंगळ क्रमविदं प्रसमो हमेरहं नाल्केडेयोळ्ट्रसम्बु गळप्पृष्ठ । जो वेडेवोळ पुरु सत्त्वस्थानंगळपुष्ठ । जनिवृत्तिकरणन वेबोदयसस्थानळ क्रमविदं पंचकमुं विक्रमुकेतव्हा स्थानंगळपुष्ठ । सुक्षसांगराध्योळ्ट्रयसस्थानं क्रमविद्योकस्थानम् चतुः-स्थानंगळसपुष्ठ । जपक्षांतकवायनोळ सत्त्वस्थानंगळपुरपुष्ठ । संदृष्टि :—

|    | मि | सा | मि |    |    |   |   |    |    | 1  | 3 |
|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|---|
| बं | 18 | 18 |    | 18 |    |   |   |    |    | 0  |   |
| उ  | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | × | × | 13 | 12 | 18 | 0 |
| Ħ  | 13 | 18 |    | 13 |    |   |   |    |    |    |   |

बनंतरमी वुशस्यानंतळोळू वेळव बंधोवय सत्त्वंगळूमबावुवें बोडे वेळवपव :---बावीसं दसयचऊ अडबीसतियं च मिच्छवंधादी । इतिवीसं णवयतियं अडूबीसे च विदियगुणे ।।६५५॥

द्वाविकातिहेकावि चल्वारि अष्टाविकातित्रयं मिण्यादृष्टिञ्बैवावोनि एकविकातिन्नैवकत्रिकमष्टा- र० विकातिरेव द्वितीयगुणे ॥

मिष्यादृष्टियोज् द्वार्षिकातिप्रकृतिस्थानमो हे बंधनवर्षु । उदयस्थानंगळ् दक्षाधि बसुः-स्थानंगळपुत्रु । सस्बस्थानंगळुमख्याविकात्यावि जिस्थानंगळपुत्रु । मि वं २२ । उ १० । ९ । ८ । ७ ॥ स २८ । २७ । २६ । उ ७ । स २८ ॥ सासावनंगे एकविद्यातप्रकृतिवंधस्थानमो देयनकुः-

त्रप्रापेटबस्तु बन्यस्थानाग्येकैकं। उदयस्थानाग्याचे यस्यारि । इयोस्त्रीणि त्रीणि, चतुर्णु चरगारि वस्यारि । एक्स्पिलीण व्यक्ति । स्वस्थानानि करेण जीर्थेक हे यतुर्थु पंच पंच, एक्स्पिलीण व्यक्ति । क्रित्विक्तरणे बन्यादिवस्थानानि पंच हे एकार्या । मुक्तसाम्यकं उदयस्थानार्येकं सप्तस्थानानि पंचारि । उपयान्यकार्याये सप्तस्थानाम्यकं क्षीण ॥६५३-६५५॥ वाणि काणीलं वेबाह—

मिथ्यादृष्टी बन्धस्थानं द्वाविशतिकं । उदयस्थानानि दशकादीनि चत्वारि । सत्त्वस्थानान्यप्राविशति-

पहुछे जो मोहनीयके बन्धस्थान, उदयस्थान, सरवस्थान कहे थे उनमेंसे आदिके आठ गुणस्थानोमें वन्धस्थान एक-एक है। उदयस्थान आदिके गुणस्थानोमें वार, उससे ऊपर होमें तीन-तीन, वारमें वार-वार एकमें तीन होते हैं। सरवस्थान कमसे सिच्यावृष्टिमें तीन, साधादनमें एक, सिक्रमें हो, ऊपर चार गुणस्थानोमें पाँच-पाँच और एकमें तीन होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें वांच उदय सरव्यान कमसे पाँच दो ग्यारह होते हैं। सुरुम साम्य-रायमें उदयस्थान एक, सरवस्थान चार हैं। उपहान्त कषायमें सरवस्थान तीन हैं। वन्ध और उदयस्थान तही हैं। श्रू-१-१५४॥

वे स्थान कीन हैं ? यह कहते हैं— मिथ्यावृष्टिमें बन्धस्थान एक बाईसका है। च्ययस्थान दस आदि कार हैं। सत्य-क-१२५ मुद्रयस्थानंपञ्च नवादित्रिस्थानंगळणुषु । सस्वस्थानंगळ् बर्ष्टाविदातिस्थानने।वेयक्कुं । सा । वं २१ । ज ९ । ८ । ७ । स २८ ॥

> सत्तरसं णवयतियं अहचउदीसं पुणीवि सत्तरसं। णवचड अहचउदीस य तिवीसतियमंसयं चउसु ॥६५६॥

 सामका नव जयमष्ट चतुर्विकातिः पुनरिप सप्तका नव चतुरष्ट चतुर्विकातिकच जयोविक्षति-जयमंत्रकं चतुर्वु ॥

सिक्षगुणस्थानबोळ् सप्रवक्तप्रकृतिविधस्यानमो वेथक्कः । युवयस्थानंगळ्नवावित्रयमक्कं। सस्वस्थानंगळ्मष्टावित्रतियुं चतुर्विकातिस्थानपुमध्युवः सिक्ष वं ।१७ । छ । ९ । ८ । ७ । स । २८ । २४ । असंयतनोळ् वृतरिष सारवक्षप्रकृतियंग्रस्थानमो वेयक्कः । युवयस्थानंगळ् नवावि १० चतुःस्थानंगळक्कः । सस्वस्थानंगळ्मष्ट चतुष्टिकातित्रय्यं अयोषिकातित्रयमुगक्कः । असं । वं १७ । छ । ९ । ८ । ७ । ६ । स । २८ । २४ । २३ । २२ । ११ ॥ ई सम्बस्थानंगळस्युं मुंवे अप्रमत्त-पर्यंतमस्यवः ॥

> तेरट्ठचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचचारि । तो णवर्ग छादितियं अबच्छिरितिवीसयंच बंधितयं ॥६५७॥

१५ प्रयोवशाष्ट्रचरवारि वेशसंयते प्रसत्तेतरयोग्नंव सप्तावि चरवारि ततो नवकं वडावित्रिकमध् चर्तिक्वातिरेकविशांतरक वंचत्रिकं ॥

वेदासंयतनोळुत्रयोदाजबंबस्यानमो वेयण्डुः मुद्रयस्यानंगळुमष्टावि चतुःस्यानंगळप्युत्र। सरबस्यानंगळु असंयतनोळु पेळव पंचस्थानंगळपुयुः है। वं १३ ऊ.८।७।६।५।स २८। २४।२३।२२।२१। प्रमसाप्रमससंयतरुगळोळु नव नव प्रकृतिबंबस्थानंगळो वो देयप्युत्र।

२० कादीनि त्रीणि । सासादने बन्धस्थानमेः विश्वतिकं । उदयस्थानानि नवकादीनि त्रीणि । सत्त्वस्थानमष्टा-विश्वतिकमेव ॥६५५॥

मिन्ने बन्बस्थानं समयवान । जस्यस्थानानि नवकाशीनि त्रीण । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुरस्रविश्वतिके हे । ससंयते पुनः बन्बस्थानं समयवानं । उदयस्थानानि नवकाशीनि बरशरि । सत्त्वस्थानान्यष्टवतुर्दवविशातिके हे, त्रयोशिश्वतिकादित्रयं च । हमान्येव पंचायमत्तातं स्रोयानि ॥६५६॥

देशसंघते बन्यस्थानं त्रपोदशकः । उदयस्थानान्यष्टकादीति पत्वारि । प्रनताप्रमसयोर्थस्थानं नवकः । स्थान अठाईस आदि तीन हैं। सासादनमें बन्यस्थान एक इक्कीसका ही है। पदयस्थान नी आदि तीन हैं। सत्वस्थान अठाईसका ही है।।६५५॥

मिक्रमें बन्ध्यान एक सतरहका ही है। उदयस्थान नौ आदि तीन हैं। सरवस्थान अठाईस और चौथीस दो हैं। अवंधवर्म बन्धयान सतरहका एक ही है। उदयस्थान नौ ३० आदि चार हैं। सरवस्थान अठाईस चौथीस दो, और तेईस आदि तीन, इस तरह पाँच हैं। ये ही पाँच सरवस्थान अप्रमुत्त पुबेन्त जानना। 1848।

देशसंयतमें बन्धस्थान तेरहका एक ही है। उदयस्थान आठ आदि चार हैं। सत्व-

> पंचादिपंचवंधो णवमगुणे दोण्णि एक्कमुदयो दु । अट्डचदुरेक्कवीसं तेरादीअट्डयं सत्तं ॥६५८॥

पंचादि पंचवंधो नवसपुणे हे एका उदयस्तु । अष्ट चतुरेकविकातित्त्रयोदकाशीन्यष्ट सस्यं ॥
नवसपुणस्यानदोळ् पंचप्रकृत्यादिपंचवंधस्यानंगळपुषु । उदयस्यानंगळ् हिप्रकृतिस्यानषु
मेकप्रकृतिस्यानपुमक्कुं । सत्वस्यानंगळुमष्ट चतुरेकविकातित्यानंगळपुषु क्षपकश्रेणियोळे
त्रयोदकात्रष्टस्यानं गळपुतु । जिना वं । ६। ६। ६। २। १। उत्तर । १। १। सत्व २८। २४। २१। का । २१। १३। १२। १९। ५। ४। ३। २। १॥

> लोहेक्कुदओ सुदुमे अडचउरिगिवीसमैक्कयं सत्तं । अडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाणे ॥६५९॥

कोभेकोदयः सूक्ष्मे अष्टच्युरेकविद्यातिरेकं सत्वं। अष्टच्युरेकविकारयंशाः शांते मोहस्य १५ गुणस्थाने ॥

मुक्ष्मसांपरायनो ्रु मोहनीयस्य मोहनीयः लोभैकोदयः सुरमैकलोभोदयमक्कुं । सत्वमष्ट सनुरेक विद्यतिगळ् मेकप्रकृतिस्थानभुमक्कुं । सूक्ष वं उ १ । सत्व २८ । २४ । २१ । १ ।। उपघांते

उदयस्थानानि स्टनकादोनि चत्वारि । सतोऽपूर्वकरणे बन्धस्थानं नवकं । उदयस्थानानि बद्कादोनि त्रीणि । स्टबस्थानान्यष्टवसुरेकाय्रविद्यतिकानि त्रीणि । स्वयकेऽयोकविद्यतिकं ।१६५७॥

नवस्तुले बम्बस्यानानि पंचकादीनि पंच । उदयस्यानानि द्विकैकके द्वे । सरवस्यानान्यष्टचतुरेकाप्र-विकासकानि । सपके प्रयोदकाकादीस्थको । सपरि बस्यो नास्ति ॥६५८॥

सूक्षमसाम्पराये उदयस्यानं सूक्ष्मलोभः । सरवस्यानान्यष्टचतुरेकाग्रविश्वतिकान्येककं च । उपरि

स्थान पाँच हैं। प्रमत्त-अप्रमत्तमें बन्धस्थान एक नौका ही है। उदय स्थान सात आदि चार हैं। सत्त्वस्थान पाँच हैं। अपूर्वकरणमें बन्धस्थान एक नौका ही है। उदयस्थान छह आदि २५ तीन हैं। सत्त्वस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस तीन हैं।

क्षपकर्में भी इक्कोसका ही है ॥६५०॥

नवस गुणस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि पाँच हैं। उदयस्थान दो और एक प्रकृति-रूप दो हैं। सरवस्थान अठाईस, चौबीस इक्कीस तीन हैं। खपणश्रेणिवाळेके तेरह आदि आठ सरवस्थान हैं। ऊपर मोइके बन्धका अमाब है।।६५८॥

सुरुमसाम्परायमें चर्यस्थान एक सुरुमलोभ रूप ही है। सरवस्थान अटाईस चौबीस

गुणस्थाने ज्यांतकथायगुणस्थानबोळ् बोहस्य बोहनीयव सरकस्थानंगळ् अध्य बहुरेकविक्रति विस्थानंगळपुष् । यं। उ०। सत्य । २८। २४। २१। संदृष्टिः :— मि वं २२। उ१०। ९। ८। ७। स २८। २४। वर्षे वं ११। उ९। ८। ७। स वर्षे । स वर्षे । उ९। ८। ७। स वर्षे । स वर्षे । उ९। ७। स वर्षे । स वर्षे । उ९। ८। ७। स् । स वर्षे । २२। १४। वर्षे वं १९। उप। २५। २२। २१। २४। २३। २२। १४। में २९। उ७। स् १५। था स २८। २४। २२। २२। २२। २२। १४। अप. वं १९। उ७। स १८। । ४४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। १८। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। १८। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। १४। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १८। स १

अनंतरं मोहनीयबंषोवयसत्वस्थानंगळ्ये त्रिसंयोग विशेषमं पेळवपरः — बंधपदे उदयंसा उदयदठाणेवि बंधसत्तं च । सत्ते बंधदयपदं इशिजधिकरणे दृगादेज्यं ॥६६०॥

बंघपदे उदयोज्ञाः उदयस्थानेपि बंध सत्वं च । सत्वे बंधोदयपदमेकाधिकरणे द्वयादेयं ।।

अनंतरं यथोहेजस्तया निर्हेज एवितु बंधस्थानबोळ उदयसत्वस्थानंगळं योजिसिदपर:--

मोहोदयो नास्ति । उपवान्तकथाये सत्तरस्थानान्येवाष्ट्रबतुरेकार्वीवसिकानि । उपरि मोहसत्यं नास्ति ॥६५९॥ अप मोहनीयबन्धोदयसर्वस्यानानां त्रिसंयोगविद्योक्तमाह—

२० बन्धस्याने उदयसत्त्रस्यानद्वयं, उदयस्याने बन्धसत्त्रस्यानद्वयं, शत्त्रस्याने बन्धोदयस्यानद्वयंभित्ये-काधिकरणे द्वयमाध्ये भवति ॥६६०॥

इक्कीस और क्षपकके एक प्रकृतिकृष एक ही है। उपर मोहका उदय नहीं है। उपरान्त-कषायमें सरवस्थान ही अठाईस चौबीस इक्कीस तीन जानना। उत्पर मोहका सत्त्व नहीं है।।६५९।।

२५ आगे मोहनीयके बन्ध उदय सत्त्वस्थानोंके त्रिसंयोगों जो विशेष है उसे कहते हैं—

बन्धस्थानमें उदयस्थान सत्त्वस्थान ये दो, षदयस्थानमें बन्धस्थान सत्त्वस्थान सो और सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बदयस्थान दो, इस तरह एक अधिकरणमें दो आवेय हैं ॥६६०॥

## बाबीसयादिवंधेसुद्दयंसा चढुतितिगि चऊ पंच । तिसु इगि छदो बटठ य एक्कं पंचेव तिटठाणे ॥६६१॥

द्वाविकात्याविवेषेषुवयांकाश्यकुः त्रिज्येकं चतुःथेच । त्रिव्वेक चट् द्वचव्टौ च एक पंचेव त्रिस्थाने ॥

हार्विशस्यावि प्रकृतिवंबस्यानाधिकरणंगळोळु उवयात्रागळु कर्मावं खतुरित्रतयंगळु त्र्येकं-गळुं त्रिषु पूरेबेयोळु खतुःपंबस्थानंगळुं एकबद्स्यानंगळुं द्वराष्टस्थानंगळं त्रिस्थानवोळु एक-पंबस्थानंगळुमधुबु । संदृष्टि :—

| a    | 99  | 78 | 180 | १३ | 9 | 9 | ¥ | 1 3 | २ | 18 |
|------|-----|----|-----|----|---|---|---|-----|---|----|
| उ    | 8≅/ | ₹  | ¥   | ¥  | 8 | 1 | 1 | 18  | 1 | 18 |
| सत्व | 3   | 8  | ٩   | 4  | 4 | Ę | 6 | 4   | 4 | 4  |

अनंतरमेवितावेयभृतोवयसस्वस्थानंगळं पेळवपर :--

दसयचऊ पढमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचऊ । अडचउतिदृहगिवीसं अडचउ पुन्वंव सत्तं तु ॥६६२॥

दशकषतुः प्रथमत्रिकं नवत्रयमध्याविधतिः नवाविषतुरस्य चतुरुष्टयेकविधातिरद्यावि चत्वारि पृत्वेवस्तरतं तु ॥

द्वाविकातिसंघकंते बक्ताविचतुष्क्यसम्बानगङ्ग प्रयमप्रयसस्वस्थानंगङ्गपयुष्ठ। वं २२ । उ १० । ९ । ८ । ७ । सः ८ । २६ ॥ एकविकातिसंघकंगे नवावित्रयोवयस्थानंगङ्गस्याविकातिसस्य-स्थानमोदेयककुं । वं २१ । उ ९ । ८ । ७ । स २८ ॥ सप्तवश्चकंगे नवातिचतुरुक्यस्थानंगङ्ग १५

तत्र ताबद्वं बस्यानेषु दाविषातिकादिष्दयसत्त्वस्थानान्याचे चरवारि त्रीणि, द्वितीये त्रीण्येकं, त्रिषु प्रत्येकं चरवारि पंच, एकस्मिन्नेकं वट, अन्यस्मिन् द्वे अष्टी, तिब्बेकं पंच ॥६६१॥

तानि दाविशतिके उदयस्यानानि वशकादीनि चत्वारि । सत्वस्यानान्यष्टाविशतिकादीनि त्रीणि ।

प्रथम बन्धस्थानमें उदय और सत्वरथान कहते हैं—वाईस आदि बन्धस्थानोंमें से प्रथम बाईसके स्थानमें उदयस्थान आदिके चार सत्वरथान तीन हैं। दूसरे बन्धस्थानमें २० उदरस्थान तीन सत्वरथान एक है। आगे तीन बन्धस्थानोंमें से प्रत्येक्कमें उदयस्थान चार सत्वरथान पीच हैं। आगे एक बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सत्वरथान छह हैं। अन्य एक बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सत्वरथान प्रत्यरथान एक सत्वरथान प्याप्ययान प्रत्याप्ययान प्रत्ययान प्रत्याप्ययान प्रत्ययान प्

बाईसफे वन्यस्थानमें उदयस्थान दस आदि चार हैं। सस्वस्थान अठाईस आदि २५ तीन हैं। अर्थात् जिस जीवके जिस काउमें बाईसका बन्य है उसके उदय दसका या नी-का, या आठका या सातका होता है। और सम्ब अठाईसका या सत्ताईसका या छन्वीसका

पूर्विस्मिन्मुक्तविय—ब्रमंतानुर्विषरहित सहितिमध्यादृष्टिय बदवकूट ८ रोळगे संस्थासादृश्यककूटंगळु ४ । पुनक्कंतळ सासावनाविवळोळे थितुं पुनक्षतंगळेगोषिति कोक्कुबुडु ॥

मध्यनुत्तिह्रचेकविकातिसस्वस्थानंगळूमप्युत्तु। वं १७। व ९। ८। ७। ६॥ सस्य २८। २४। २३। २२। २१॥ त्रचोददावककंगे व्यव्यविष्यनुत्वयस्थानंगळु पृष्ट्योक्तसस्वस्थानपंवकपुमक्कुं। वं १३। व । ८। ७। ६। ५। स २८। २४। २३। २२। २१॥

> सगचउ पुञ्नं वंसा दुगमडचउरेक्कवीस तेरतियं । दुगमेक्कं च य ससं पुञ्नं वा अत्यि पणगदुगं ।।६६३।।

सप्तवस्वारि पूर्ववर्षशाः हिकमध्य बतुरेकविशासि वयोदश त्रयं हिकमेकं च च सस्यं पूर्वे-वदस्ति पंचित्रकं ॥

> तिसु एक्केक्कं उदओ अडचउरिगवीससत्तसंजुत्तं । चढुतिदयं तिदयदुगं दो एक्कं मोहणीयस्स ॥६६४॥

एकविवातिके व्यवस्थानानि मनकावीनि त्रीणि । सत्यन्धानमष्टाविद्यातिकं । सप्तयनके उत्यवस्थानानि नवकावीनि वश्यारि । सत्यन्यानाम्यष्टचतुरिनद्रयेकावविद्यातिकानि । त्रयोदराके व्यवस्थानाम्यष्टावीनि चवारि । सत्यस्थानानि पूर्वोक्तानि येष ॥६६२॥

त्रिष्वेकैकदयोष्ट्यत्रदेकविश्वतिसस्यसंयुक्तं। चतुन्तितयं त्रितयद्विकं द्वचेकं मोहनीयस्य ॥

नवके उदयस्थानानि सप्तकादोनि चरशारि । स्टरन्यानानि पूर्वोक्तानि एव पथ । पथके उदयस्थान रि॰ हिक । मरबस्थानायष्ट्रचुरेकार्योवशत्कानि त्रयोदलकावित्रय च । चतुष्के उदयस्थानानि हिकैकके हे । सरबस्यानानि पूर्वोक्तानि घट । पनः पंचकाविहय च ॥६६३॥

होता है। इक्कांसके बन्यस्थानमें उद्यस्थान नौ आदि तीन हैं। सरवस्थान एक अठाईसका है। सतरहके बन्यस्थानमें उद्यस्थान नौ आदि चार हैं। सरवस्थान अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस पाँच है। सेरहके बन्यस्थानमें उदयस्थान आठ आदि चार हैं। सरव-२५ स्थान पूर्वोक्त पाँच हैं॥६६२॥

नौके बन्धस्थानमें उद्यस्थान सात आदि चार हैं। सत्त्वस्थान पूर्वोक्त पाँच हैं। पाँचके बन्धस्थानमें उद्यस्थान दोका है। सत्त्वस्थान उपझमकके अठाहेंस, चीवीस, इक्कीस तीन और खपकके तेरह आदि तीन इस प्रकार छह हैं। चारके बन्धस्थानमें उदयस्थान दो और एक प्रकृतिक्ष हैं. सत्त्वस्थान पूर्वोक्त छह तथा पाँच आदि हो, इस प्रकार आठ ३० हैं। १६६३।। त्रियंचकतोळं द्वियंचकतोळं एक वंचकतोळिषित् त्रिस्थानकंपळोळु प्रत्येककेप्रकृत्युवय-मेयवकुं। प्रत्येक संस्वस्थानंगळुमच्टचतुरेवाविद्यातिस्थानत्रययुतंनळप्य चतुर्कितयंगळुं त्रितय-द्विकंगळु द्वयोकसंस्वस्थानगळुमप्युषु । वं ३। उ१। त २८। २४। २१। १।। द्वियंचकतोळु व २। ७१। स २८। २४। २१। ३। २। एकवंचकतोळु वं १। ७१। स २८। २४। २१। २१। ११। ११।

तत्तव्गुणस्यानबोळ् व्युष्कित्तिगळनिरेतुः वंषस्यानंगळूननृत्यस्यानंगळूमं योजिसिको बुद्धः। जनतरशुद्याधिकरण बधसत्त्वावेयप्रकारम येळववरः :---

निकृष्टिकंक्वे यूवयस्थानमे कल सरवस्थानाभ्यष्टवतुरेकार्यायाविकानि योज्यपि विके यतुरुक्तिकाराणि । दिके निकृष्टिकार्याण्, एकके द्विकेकाराणि । अय वन्यापिकरणोदसस्यायेषयाणे गुणस्याणिवययाणि तरकृष्टीना बन्योदराव्याणिकत्रित्रारणोदेस्कनाथ्या सरवन्युष्किति च स्मृत्या वक्तव्य ॥६६४॥ वयोदया-विकारणवन्यस्त्यायसम्बद्धाः

तीन दो और एक प्रकृतिक्य तीन बन्धस्थानोंने व्हवस्थान एक प्रकृति रूप हो है। सरवस्थान अठाईस, चीचीस, इक्कीस ये तीन तथा तीनके बन्धस्थानमें चारना या तीनका इस तरह पाँच हैं। दोके बन्धस्थानमें दोका और तीनका, इस तरह पाँच हैं। एकके बन्ध-स्थानमें दोका, एकका इस तरह पाँच हैं।

यहाँ बन्धस्थान अधिकरण हैं और उदय सत्त्व आवेय है। उनका कथन गुणस्थान २५ विवक्षकि द्वारा किया है। तथापि जन-उन प्रकृतियों की धन्धन्युक्तिति, उदयन्युक्तिति, द्वारण और उद्वेदकार द्वारण और उद्वेदकार द्वारण करना कथन करना क्यांनिए 1850।।

आगे उदयस्थानको अधिकरण और बन्ध तथा सत्त्वको आधेय बनाकर संगोंका कथन करते हैं—

94

इसयादिसु वंधंसा इशितियतिय छक्क चारिसत्तं च । यण यण तिय यण द्वा यणमिगितिय द्वा छन्चऊ णवसं ॥६६५॥

बज्जवियु बंघोजाः एक त्रिकत्रिकवर्कचतुः सप्तः, यंत्र पंच त्रिक पंच हिक पंच एक त्रिक हिक यट बरवारि नवकं।।

वयस्यानाधिकरणवोज् वजाख्यस्थानंगळोळ् बावेनभूतवंधसस्यंगळ् एक त्रिकसुं त्रिषद्कमुं बतुः समक्षमुं पांच पंचकंगळ्ं त्रिपंचकंगळुं द्विपंचकंगळुं एकत्रिकसुं द्विपदकसुं बतुश्नेय-बंधसस्यानसंव्यानक्ष्येगळ् क्रमत्रिवरपुत्। संदृष्टि :—

| _   |     |    |      |   |     |    |     |     |     |
|-----|-----|----|------|---|-----|----|-----|-----|-----|
| 3   | 150 | 18 | 6    | 9 | 18  | 19 | 18  | 1 3 | 18  |
|     | 18  | 13 | 8    | 4 | 13  | 12 | 18  | 1   | K   |
| I R | 1 3 | 31 | 1 19 | 4 | 1 4 | 14 | 1 3 | 3   | 1 0 |

अनंतरमावेयमुतबंबसस्यसंख्याविवयस्थानंगळं वेळवपरः :--पढमं पढमतिचउपण सत्तरतिगचहुसु वंधयं कमसी । पढमति छस्सगमडचउतिहुदृगि बीसस्सयं दोसु ॥६६६॥

प्रथमं प्रथमत्रिचतुःपंचसप्तवर्शिकं चतुर्वं वंचकं कमशः । प्रथमत्रिवट्सप्ताब्ट चतुर्खिदयोक-विज्ञतिद्वयोः ॥

प्रथमं द्वाविद्यति प्रकृतिवंशस्थानमोबश्कुं । नवावि श्वतुस्वयस्थानंगळोळु क्रमविदं वंथस्था-नंगळु प्रथमावि त्रिस्यानंगळुं प्रथमाविश्वतुःस्थानंगळुं प्रथमाविश्वस्थानंगळुं सावद्यावित्रिस्थानंग-१५ ळुमरपुषु । सत्वस्थानंगळ्मरिक क्रमविदं प्रथमत्रिस्थानंगळुं प्रथमवट्स्थानंगळुं प्रथमतसस्थानंगळु अष्टश्वतुस्त्रिद्ववेकावत्रः स्यांगळ्मे रहेकेयोळप्पुषु ।।

उदयस्थानेषु दशकादिषु क्रमेण बन्यग्रत्यस्थानानि एकत्रिकं त्रिकथट्कं चतुःसप्तकं पंचपंचकं त्रिपचकं दिपंचकं एकत्रिकं द्विषट्कं चतुर्गककं ॥६६५॥ दानि कानीति चेदाहु----

दशकादियु पंचसु क्रमेण बन्धस्यानानि द्वाविष्ठतिकं, तदादिनयं तदादिचतुष्कं तदादियंचकं सप्त-२० दशकादिनयं च अवन्ति । सन्वस्यानान्यष्टाविष्ठतिकादिनयं तदादियद्कं तदादिसप्तकं अष्टचतुस्त्रिदयोकाद्यविष्

दस आदि वदयस्थानोंने क्रमसे बन्बस्थान और सत्त्वस्थान एक तीन, तीन छह, चार सात, पाँच-पाँच, तीन पाँच, दो पाँच, एक तीन, दो छह और चार नौ होते हैं ॥६६५॥

वे कीनसे हैं, यह कहते हैं-

दस आदि पाँच उदय स्थानों में से पहले में बन्धस्थान बाईसका होता है अर्थात् जिस २५ जीवके जिस कालमें दसका उदय होता है उसके उस कालमें बाईसका ही बन्ध है। इसी प्रकार सबन जानना। दूसरें में बन्धस्थान बाईस आदि तीन हैं। गीसरें में बाईस आदि चार हैं। बौबें में बाईस आदि पाँच हैं। पाँचवें में सतरह आदि तीन हैं। सन्वस्थान पहले बदयस्थानमें अठाईस आदि तीन हैं। अर्थात् जिस समय दसका उदय हे उस समय किसीके अठाईसका, किसीके सत्ताहसका और किसीके इन्वीसका सत्त्व पाया जाता है। ३० दूसरें में अठाईस आदि इहका सत्त्व है। तीसरें में अठाईस आदि सावका सत्त्व है। चौबे तेरदु पुन्वंबंसा णवमडचउरेक्कवीससत्तमदो । पणदुगमडचउरेक्काबीसं तेरसतियं सत्तं ॥६६७॥

त्रयोवशद्वयं पूर्वववंशाः नवाष्टचतुरेकविशतिसस्वमतः । पंबद्वयमष्टचतुरेकविशति त्रयोवशत्रिकं सत्त्वं ॥

पंचोवयस्थानबोळ् त्रयोवशाबि हिस्थानवंषमु पूर्व्योत्तर्शकाळबुष्मपुत्रु । बतुस्वयस्थान- ६ बोळ् नववंषस्थानमो हुं अष्टबतुरेर्कावशितात्वस्थानितत्वपुषम्कु-। सतः परं हिप्रकृत्युव्यस्थान-बोळ् पंचाबिहिनंषस्थानंगळ्मध्यनुरेर्कावशितात्वस्थानंगळ् त्रयोवशावित्रस्थानसत्वंगळपुत्रु ॥

चरिमे चदुतिदुरेक्कं अट्ठ य चदुरेक्कसंजुदं वीसं । एक्कारादी सब्बं कमेण ते मोडणीयस्य ॥६६८॥

चरमे चतुन्तिव्रहस्कमध्यमुदैकसंयुता विद्यतिरेकावशावि सर्थं क्रमेण तालि मोहनीसस्य ॥ १० चरमेकोवयस्थानवोजु चतुन्तिव्रधिकृतंष्वता विद्यतिरेकावशावि सर्थं क्रमेण तालि मोहनीसस्य ॥ १० चरमेकोवयस्थानवेजु चतुन्तिवर्धयुर्वेकसंयुर्तावशिताजुं एका-विद्याचित्रकां सुर्वे स्वर्थाः २० । २० । इत् । द्वा चर्याः विराव सम्बंतस्थानंगजुन्ययुव्व । संदृष्टि । चर्याः वे २२ सं २२ । २० । इत् । चर्याः वे २२ । २१ । चर्याः वे २२ । २१ । चर्याः वे २२ । २१ । चर्याः वे १ । ११ । द्वा चर्याः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः

तिकानि पंच दयोभंबन्ति ॥६६६॥

पंचके बन्धस्यानानि त्रयोदशकादिद्वयं सरकस्यानानि पूर्वोक्तानि पंच । चतुक्के बन्धस्यानं नवकं, २० सरवस्यानान्यष्टचतुरेकार्यावश्वतिकानि । जतः परं द्विकबन्धस्यानानि पंचकायिद्वयं सरकस्यानान्यष्टचतुरेकाप्र-विश्वतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च ॥६६७॥

एकके बम्बस्थानानि चतुष्कत्रिकद्विककानि । सत्त्वस्थानान्यष्टचतुरेकाग्रविशतिकानि एकादशकादीनि

पांचवेंमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीसके पाँच-पाँच सत्त्व है ॥६६६॥

पाँचके उदयस्थानमें बन्धस्थान तेरह आदि दो हैं। सत्त्वस्थान पूर्वोक पाँच हैं। चारके उदयस्थानमें बन्धस्थान नौका ही है। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीसके तीन हैं। आगे दोके उदयस्थानमें बन्धस्थान पाँच आदि दो हैं। सत्त्वस्थान अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा तेरह आदि तीन, इस प्रकार छह हैं॥६६७॥

अन्तिम एकके उदयस्थानमें बन्धस्थान चार तीन दो एक ये चार हैं। सरवस्थान अठाईस चौबीस इक्कीस और ग्यारह आदि छह इस प्रकार नौ हैं दे सब मोहनीयके

जानना ॥६६८॥

१. ( तांड. पंक्तिः—९ ) एंब्रय्दु सत्वस्थानंगळु ( इत्यस्य टिप्पणस्य संबंधो न झायते )

अस्तर्गकुर्ग दुसु विश्वामाण दुर्ग । तसु इंग्सुर्ग्यक्रमण प । १५५२। सत्वपदे बंधोदयाः दश नवैक त्रिद्धयोष्टाष्टत्रिपंचह्नयोः । अष्टसप्रहचेकं ह्योहिंहिरकैकं

५ द्वरोकं त्रिष्वेक शुन्यमेकं च ।।

जशांविश्रतिसत्वस्थानाचारबोळ् जात्येववंषोदयस्थानंगळ् क्रमविदं वशनववंषस्थानंगळ् पस् उदयस्थानंगळ्मो असुमरपुतुः स<u>ा २८</u> एक द्वित्रिष्ठयोः सप्तविश्रतिसत्वस्थानाधारबोळं वे १०

वर्षिकातिसस्यस्यानाधारदोळं एकैक वंयस्यानंगळं त्रित्रपुरवयस्यानंगळ्मप्युव् स

बतुर्विद्यातिसस्वस्थानाधारदोळ् बद्धाष्ट अष्टवंपस्थानंगळ् मधोदयस्थानंगळ्मप्युत्र बं ८ ज ८

२० त्रिपंचड्योः त्रयोविद्यतिसस्वस्यानाधारबोळं इर्गिकातिसस्वस्यानाधारबोळं प्रत्येकं त्रिपंचयंधोवय-स्यानंगळध्युत्र । स | २२ | स | २२ | बण्डसमएकविद्यति सरवस्यानाधारबोळ् वंशोवयस्यानगळे दु व | व | व | व | व

मेळुमप्युबु :-- सि २१ हे **पर्क** इयोः त्रयोवशसत्त्वस्थानाधारबीळं हावद्य सत्त्वस्थानाधारबीळं

प्रत्येकं वंघोदयस्थानंगळु श्रेरड्ड मो दुमणुषु सा १३ | सा १२ | विदिश्तेकं एकावशसस्यस्थाना-वी २ | वी २

सत्वस्थावेष्यशाविषातिकाविषु क्रमेण बन्धोदयस्त्वस्थानानि दशनव । द्वयोरेकशोणि, अशृष्टी

च । तन्ति मोहनीयस्य सर्वाणि॥ ६६८ ॥ एवनुवयाचिकरणबन्चसरुवायेयमुक्स्वा सस्वाधिकरणबन्धोद-१५ याधेयमाह---

आगे सत्पको अधिकरण और बन्ध उत्पक्त आधेय बनाकर कथन करते हैं— अठाईस आदि सत्वस्थानीमें क्रमसे बन्धस्थान और उदयस्थान इस प्रकार हैं— पहले सत्वस्थानमें दस नी, आगे दोमें एक तीन, एकमें आठ-आठ, दोमें तीन पाँच, एकमें

80

बारबोळ पंचसत्वस्थानाबारबोळं क्रमबिंदं वंबोवय स्थानंगळ द्विद्विरकेकंगळणुबृ

स ११ स ५ वं २ वं १ उ २ ड १

हचेकं त्रिषु चतुः सस्वस्थानाधारत्रिसत्यस्थानाधार दिसत्यस्थानाधारंगळोळु वंबस्थानंगळेरेढेरह् पुवयस्थानंगळो वेवेव्युव साधि हो हो हो एकप्रुत्यमेकं च एकप्रकृतिसत्यस्थानाधार-

स । ४ | स | ३ | स |२ इं | २ | इं | २ | इं |२ उ | १ | उ | १ | इ |१

बोळु बंबस्यानमां दुं शून्यमुं उदयस्थानमां दुमक्कुं-

स १ वं ११० उ १

सर्व संदृष्टि---

र्द संख्याविषयबंधोदयस्थानंगळं गाषाजितयदिवं पेळक्पदः—

सञ्बं सयलं पढमं दसतियदुसु सत्तरादियं सन्बं । जबयप्पहुडीसयलं सत्तरति जबादिपज दुपदे ।।६७०॥

सद्यै सकलं प्रयमं दशत्रयं द्वयोः सप्तदशाबिसम्बं नवकप्रमृतिसम्बं सप्तदशित्रनवाहि पंच द्विपदे ।।

सक्वं सक्कं अष्टाविकाति सस्वस्थानाथिकरणवोज् द्वाविकारयावि सक्वंबंबस्थानंगळ्ं वकावि-सक्कोवयस्थानंगळुमप्युत्तु। स २८। वं ।२२।२१।१७।१३।२।५।४।३।२।१॥ उ १०।२।८।७।६।५।४।२।१॥ प्रथमं वक्षत्रयं द्वयोः। सप्तविकाति वर्द्वकाति सस्य-स्थानाथिकरणद्वयवोळु द्वाविकातिनंबस्थानमुं वक्षावित्रयोवयस्थानंगळुमप्युत्तु। स २७। वं २२। इ१०।२।८॥ स २६।वं २२।उ१०।८॥ सप्तवकावि सक्यं नवाविसक्यं चतुव्विदाति-१५

द्वयोस्त्रिपंच अष्टसस द्वयोद्वर्येक द्विद्वि एकैकं त्रिषु द्वयेक एकशून्यैक ॥६६९॥

तान्यष्टाविद्यतिके बन्यस्थानानि द्वाविद्यतिकादीनि सर्वीणि, उदयस्थानानि दशकादीनि सकलानि । सप्तविद्यतिकषड्विद्यतिकयोवंश्वस्थानं द्वाविद्यतिकं, उदयस्थानानि दशकावित्रयं थ । चतुर्विद्यतिके बन्यस्थानानि

आठ सात, दोमें दो एक, एकमें दो-दो, एकमें एक-एक, तीनमें दो एक, एकमें एक या शून्य और एक हैं।।६६९।।

अठाईसके सत्वस्थानमें बन्यस्थान बाईस आदि सब हैं। अर्थान् जिनके जिस समय अठाईसका सत्व है उस समय उनमें से किसीके बाईसका, किसीके इक्कीसका इस प्रकार सभी स्थानोंका बन्ध पाया जाता है। तथा बदयस्थान इस आदि सब हैं। यहाँ भी सत्त्वस्थानाधिकरणबोळ् सप्तवकाविसर्व्यवंशस्थानंगळे दुं नवाबृदयसर्व्यव्यानंगळुमप्युष्टु। स २४। यं १७। १३ १८ १५। ४। ३। २। १। व ९। ८। ७। ६। ५। ४। २। १। सप्तवका त्रिनवावि पंचकं द्विपदे व्यवोविधातिसर्वस्थानाधिकरणबोळं द्वाविधितसर्वस्थानाधिकरणबोळं सप्तवकावि-विवेयस्थानंगळुं नवावियंचोवयस्थानंगळुमप्युष्टु। स २३। वं १७। १३। ९॥ उ ९। ८। ७। ६ ५ ९। ६। स २२। यं १७। १३। ९। उ ९। ८। ७। ६। ५॥

> सत्तरसादि अहादी सन्वं पण चारि दोणि दुसु तत्तो । पंचचउक्कदुरोकं चदुरिगि चदु तिण्णि एकं च ॥६७१॥

सप्तद्याद्याच्यादयः सब्बं पंचचतुर्द्वं द्वयोः ततः। पंचचतुर्कः चतुर्वे चतुर्देकं चतुर्वे चतुर्वे च । सप्तद्याद्याद्यः सब्बं एकविद्यतिसरवस्थानाधिकरणदोळु सप्तद्याद्याद्यः सब्बं एकविद्यतिसरवस्थानाधिकरणदोळु सप्तद्याद्याद्यानंगळु एकविद्यतिसरवस्थानाधिकरणदेळे । २। २। १। उ ८। ७। ६। १। १२। १। । पंचचतुर्वं द्वयोः त्रयोद्यद्वादासरवस्थानाधिकरणंगळे रहरोळं पंचचतुर्वं व्याः त्रयोद्यद्वादासरवस्थानाधिकरणंगळे रहरोळं पंचचतुर्वं स्वयः त्रयोद्यद्वादायाधिकरणयोळ् पंचचतुः प्रकृतिसंध्यात्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य विद्यत्वस्यात्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य विद्यत्वस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य प्रवः पंचचतुर्वकृत्यस्य प्रवः पंचचतुर्वकृत्यस्य प्रवः पंचचतुर्वकृत्यस्य प्रवः पंचचतुर्वकृत्यस्य प्रवः पंचचतुर्वकृत्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृतिसंयस्य । स्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः पंचचतुर्वकृत्यस्य । स्वरः पंचचतुर्वकृत्यस्य । स्वरः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्रवः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वतः प्वत

सत्रकाकावीनि सर्वाणि । बदयस्वानानि नवकाश्यष्टकं । त्रयोविशतिकदाविकावीव्यस्यानानि सप्तदशकादित्रयं, बदयस्यानानि नवकादिर्पयकं ॥६७०॥

एकॉवशिविके बन्यस्थामानि चन्दवयकायीनि सर्वाण । वदयोऽक्रवादिः सर्वः । त्रयोदसक्द्रादशक्योवंवः पंचकवतुष्के हे, तदयो द्विकं । ततः एकावसके बन्यः पंचकवतुष्के हे तदयः द्विकेके हे । पंचके बन्यस्वतृष्कं तदय एककं । बतुष्के बन्यस्यतृष्किति के हे तदय एककं ॥६०१॥

अठाईसके सप्तमें किसी जीवके इसका, किसीके नौका आदि उदय पाया जाता है। सत्ताईस और छन्नीसके सप्तम्थानमें बन्धस्थान बाईसका ही है। उदयस्थान इस आदि २५ तीन हैं। चीबीसके सप्तम्थानमें बन्धस्थान सत्तरह आदि सब हैं। उदयस्थान नी आदि सब आठ हैं। ठेईस और बाईसके सप्तमस्थानमें बन्धस्थान सत्तरह आदि तीन हैं। उदय-स्थान नी आदि पींच हैं। इंशिक्श।

इक्डोसके सरवस्थानमें बन्धस्थान सतरह आदि सब हैं। उदयस्थान आठ आदि सब हैं। तेरह और बारहके सरवस्थानमें बन्धस्थान पाँच और चार दो हैं। उदय दोका ही ३० है। ग्यारहके सरवस्थानमें बन्ध पांच और चार दोका है और उदय दो और एकका है। पाँचके सरवस्थानमें बन्ध चारका और उदय एकका है। चारके सरवस्थानमें बन्ध चार और तीनका तथा उदय एकका ही है। १,६०१।

## तची तियदुगमेकं दुष्पयडी एकमेकठाणं च। इगिणमबंधी चरिमे एकदंशी मोहणीयस्स ॥६७२॥

तत्तत्त्रयद्वयसेकं द्विप्रकृत्येकमेकस्यानं व। एक नभो बंबत्रवरमे एकोवयो मोहनीयस्य ॥
तत्तत्त्रयद्वयसेकं वळिकं त्रिप्रकृतितत्त्वत्यानाधिकरणवोळु त्रिप्रकृतिवंशस्यानम्ं द्विप्रकृतिवंशस्यानमुमक्कुनेकप्रकृत्युव्यस्यानमुमक्कुं। स ३। वं ३। २। उ १॥ द्विप्रकृतेकप्रकृत्युव्यस्यानमुमक्कुं।
प्रकृतिसत्त्रस्यानाधिकरणवोळु द्विप्रकृतिवस्यानमुमेकप्रकृतिवस्य मोहनीयस्य मोहनीयव वरनैकप्रकृतिसत्त्यस्यानाधिकरणवोळु एकप्रकृतिवंशस्यानमुं वंथशुन्यमुमक्कुं। मेकप्रकृत्युव्यमक्कुं। स १।
वं १। ०। व १॥ समुक्वय संविद्यः :—

अनंतरं भोहनीयवंघोदयसस्वस्थानितर्सयोगदोळु द्विस्थानाधारमेकस्थानादेयमं पेळव प्रकारमं पेळवपरः :---

बंधुदये सत्तपदं बंधंसे णेयग्रदयठाणं च । उदयंसे बंधपदं दुद्दाणाधारमेक्कमाधेज्जं ॥६७३॥ बंधोबये सम्बवदं बंबांत्रे ब्रेयमचय आवेयस्य उदयात्रे वंषपदं विस्थानाषारमेकमाधेयं॥

ततिहरूके बन्धः त्रिकृष्टिके द्वे जयय एककं, दिके बन्धः द्विकृष्टके द्वे जयय एककं, मोहनीयस्थैकैके बन्ध एककं शूर्य व, जयम एककं 11६७२॥ अस मोहनीयस्य बन्धादित्रये द्वयमाधारमेकं वासेयं कृत्वाहु---

आगे तीनके सत्त्वस्थानमें बन्ध तीन और दोका और उदय एकका हो है। दोके २५ सत्त्वस्थानमें बन्ध दो और एकका तथा उदय एकका ही है। मोहनीयके एकके सत्त्वस्थानमें बन्ध एकका अथवा शुन्य (बन्धका अभाव) उदयस्थान एकका ही है।।६०२॥

आगे मोहनीय के बन्धादि तीनमें-से दोको आघार और एकको आधेय बनाकर कथन करते हैं— वंधोदयस्थानद्वयाधारबोळ् सस्वस्थानावेषम् वंधासस्वस्थानद्वयाधारबोळ्व्यमावेषम् वय-सस्वस्थानाधारबोळ् वंधस्थानावेषमुर्भित्तु द्विस्थानाधारनेकमावेषम् वातस्थमकर्षु व व व स व स सःवस्थानाधारबोळ्

क्षनंतरमी त्रिप्रकारंगळोळ् मोबल वंशोवयाचारसस्वावेय प्रकारमं,'गाचाचट्कॉवर्व पेळवपर : वावीसेण णिरुद्धे दसम्वउरुदये दसादिठाणतिये ।

अट्टाबीसतिसत्तं सत्त्वये अट्टबीसेव ॥६७४॥

हार्विकात्या निरुद्धे बद्धाचतुरुवये वजाविस्थानत्रितये। अष्टार्विज्ञाति त्रिसत्यं सप्तीवयेऽष्ट विकातिरेव ॥

ह्यांविकतितंवपंविरोहनं निरुद्धनागृत्तिर्द्धं जीवनोळः उदयिषुत्तिर्द्धं बद्यातिष्वतुष्वयस्थानंगळोळः बजाखुबयस्थानत्रयबोळः अच्टाविद्यात्याविजिस्थानतात्वमनकुं । बा साप्तप्रकृत्युवयस्थानदोळच्यांवदः <sup>१०</sup> तिसप्तसत्वस्थानमोदेयकुं । वं २२ । ७ १० । ९ । ८ स २८ । २७ । २६ । मत्तं वंघ २२ । उ ७ ।

स २८॥

30

इगिनीसेण णिरुद्धे णवयतिये सत्तमट्ठनीसेन । सत्तरसे णवचद्दरे अङचडतिद्दगेक्कनीसंसा ॥६७५॥

एकविंगस्या निरुद्धे नवत्रये सत्वमष्टाविंशतिरेव । सप्तवशसु नवज्रुरुबंध चतुस्त्रिद्धयेक १५ विंगतिरंगाः ॥

बन्धोदये सत्त्रं बन्धसत्त्रं उदय उदयसत्त्रं बन्ध इति त्रिया डिस्थानाधारैकस्यानाधेयो ज्ञातस्यः॥६७३॥ तत्र प्रथमं प्रकरणं गादाधद्केनाहु----

द्वाविगतिकरम्बेन निरुद्धे जीवे सम्मविषु दशकादिचतुक्दयस्यानेषु मध्ये सरवमष्टार्विगतिकादित्रयं । सप्तकेष्टार्विशतिकमेव ॥६७४॥

वन्यस्थान और उदयस्थानमें सत्त्वस्थान, बन्धस्थान और सत्त्वस्थानमें उदयस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानमें वन्यस्थान इस प्रकार दो स्थानोंको आधार और एक स्थानको आधेय बनानेके तीन प्रकार हैं ।६७३।।

विशेषार्थ—इतनेका बन्ध और उदय जिसके होता है उसके इतनेका सत्त्व पाया जाता है। यहाँ बन्ध उदय आधार और सत्त्व आध्य होता है। जिसके इतनेका बन्ध और १९ इतनेका सत्त्व होता है। जिसके इतनेका बन्ध और १९ इतनेका सत्त्व होता है उसके इतनेका उदय और इतनेका सत्त्व होता है उसके इतनेका बन्ध पाया जाता है। वहाँ उदय सत्त्व आधार और बन्ध आधेय होता है। इस तरह तीन प्रकार होते हैं।।६७३।।

इनमें-से प्रथम प्रकारको छह गाथाओंसे कहते हैं-

वाईसके बन्ध सहित जीवके सम्भव इस आदि चार उदयस्थान हैं। उनमें-से इस आदि तीनमें तो सस्य अठाईस आदि तीनका है। किन्तु सातके उदयस्थानमें सस्य अट्टाईस-का ही है।।६०४।।

एकविंगति प्रकृतिबंधस्थानविंबं सिक्कुलं बिहं बीबनोळब्यिस्तिहं नवाद्यवयस्थानत्रय-बोळष्टाबिद्यतिसस्वस्वानमोवेषक्कं। वं २१। उ९। ८।७। स २८॥ सप्रवश प्रकृतिवंबस्वान-बोडनुबियतुव नवाद्यवय चतुःस्यानंगळोळ् जष्टचतुरित्रहचेकविद्याति सत्वस्थानंगळप्पुवल्लि :--

> इगिवीसं णहि पढमे चरिमे तिदवीसयं ण तेरणवे । अहचा सगचा स्टब्स सम्मं सत्तरसयं व हवे ॥६७६॥

एकविश्रतिन्तं हि प्रथमे चरमे जिद्विविश्रतिन्तं अयोदशनबस्वष्ट बतः सप्तचतुन्दये सर्व समब्दावज्ञवेतु ॥

एकविशितिन्तं हि प्रथमे चरमे त्रिष्टि विशितिन्तं साम्बश्यकृतिबंधकन प्रथम नवोदयस्थान-बोळ एकविशातिप्रकृतिसत्वस्थानमिल्ला । चरम चट्ठप्रकृत्युचयस्थानबोळ त्रिहियुतींबशति सत्व-स्थानद्वयमिल्ला वं १७। उटा ७। स २८। २४। २३। २२। २१। सत्तं वं १७। उ९। १० स २८ । २४ । २३ । २२ । मलं वं १७ । उ. ६ । स. २८ । २४ । २१ ॥ त्रयोक्स वंबर्धकर गळण्टाविसप्तावि चतुरवयस्थानंगळोळ क्रमविदं सत्वस्थानंगळ सप्तदशबंघकतोळ पेळवंतेयण्युव । वं १३। उ८। स २८। २४। २३। २२॥ मलं वं १३। उ७। ६ स २८। १४। २३। २२। २१। मलंबं १३। उ.५। स.२८। २४। २१। बं९। उ.७। स.२८। २४। २३। २२। मलंबं ९। उद्दापास २८। २४। २३। २२। २१। सत्तं बं ९। उ४। स. २८। २४। २१॥

> णवरि य अपुरुव जबने छादितियुदयेवि जिल्बा तिदवीसा । पणबंधे दोउदये अस्चउरिगिनीसतेरसादितियं ॥६७७॥

नवीनं च अपूर्व्यनको वडावित्र्युवयेषि नास्ति त्रिव्विविश्वतिः। पंचवंधे द्वष्य वयेऽध्टचतुरेक विद्यातित्रयोसमावित्रकं ॥

एकविशातिकबन्त्रेन निरुद्धे जीवे सदयस्वकादित्रये सस्वमद्याविशातिकमेव । सप्तदशकबन्धेनोदयस्रवका- २० दिवतुर्षं सत्त्वमष्टचतुरित्रद्वथेकाग्रविशतिकानि ॥६७५॥ किन्त्

मवकोदये एकविश्वतिकं नहि, घटकोदये च न त्रयोविश्वतिकद्वयं । त्रयोदशकवन्येऽष्टकादिणु नवकबन्धे सप्तकाविय च चतर्षदयस्थानेच क्रमेण सन्त्वं सप्तदशबन्धवद्भवति ॥६७६॥

इक्कीसके बन्ध सहित जीव के नौ आदि तीनके उदयमें सत्य अठाईसका है। सतरह-के बन्ध सहित जीवमें नी आदि चारके उदयमें सत्त्व अठाईस, चौबीस, तेईस. बाईस और २५ इक्रीसका है ॥६७५॥

किन्तु नौके दरयमें इक्कीसका सत्व नहीं होता । और छहके दर्यमें तेईस-बाईसका सक्त नहीं होता। तेरहके बन्ध सहित आठ आदि चार उदयस्थानोंमें और नौके बन्ध सहित सात आदि चार उदयस्थानोंमें क्रमसे सत्त्व सतरहके बन्धसहितमें जैसे कहा है वैसे ही जानना ॥६७६॥

१५

अपूर्व्यंकरण नववंगकनोळ् विशेषमुंठवाजे बोडे वडाविजिल्पाननोवपबीळ् जिहण्तरः विज्ञतिसरवस्यानद्वयमिलकः। वं ९। उ ६। ९। ४। स २८। २४। २१॥ रंपवंवकन द्विप्रकृति-स्थानोवपबीळ् अध्यक्षतुरेकविकातित्रयोवकावि जिल्पानसर्यमञ्जूरे। वं ९। उ २। स २८। २४। २१। १३। १२। ११॥

> चदुवंधे दोउदये सत्तं पुष्वंव तेण एक्कुदये । अडच्छरेक्कावीसा एयारतिमं च सत्ताणि ॥६७८॥

चतुन्नीचे हृष् वये सत्वं पूर्ण्यत्त तेनैकोदये अध्यवतुरेकीवशत्येकावश नयं च सत्वानि ॥ चतुन्नीचकन द्विप्रहरपुष्यस्थानकोळ् पुननं पंचवंषकाोळ् पेळव सत्वस्थानंपळेषणुषु । वं ४ । उ २ । स २८ । २४ । २१ । १३ । १२ । ११ । तेन सह आः चतुन्नीयस्थानवोजनुबिषपुत्तिहॅक-प्रहतिस्थानवोळ् अध्यवज्ञुरेकिविश्वति एकावशाविजिस्थानंपळ् सत्यमपुषु । वं ४ । उ १ । स २८ । १० २४ । २१ । ११ । ९ । ४ ॥

> तिदुइगिवंघेक्कुद्ये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण । दुगिठाणेण य सहिदा अहचजरिगिवीसया सत्ता ॥६७९॥

त्रिद्वेचकवर्षेकोवये चतुरित्रकस्थानेन त्रिद्विकस्थानेन। हचे कस्थानेन च सहितान्यष्ट चतुरेकविद्यति सस्थानि।।

१५ त्रिबंधिदवंधएकबंधपुतस्याळ एकप्रक्रस्युवसस्यानंगळोळु क्रमींबर्ध सत्तिस्यानद्वयपुतंगळु त्रिद्विस्यानद्वयपुतंगळुं द्वधेकस्यानद्वयपुतंगळुनप्प अष्टक्षतृरेकविकासिसस्यस्यानप्रयंगळुनप्पुत्रु। बंदे। उरास २८। २४। २१। ४। ३। बंदा ४। स. २८। २४। २१। ३। २ वंदा

तत्रापूर्वकरणनवकवन्त्रे चट्कादित्रबोदयेन त्रयोविद्यतिकद्वयमस्तीति (-र्य नास्तीति) विद्येषः पंचक-बन्धस्य द्विकोदये सस्यमञ्जतूरेकार्मविद्यतिकानि त्रयोदशकादित्रयं च ॥६७७॥

२० चतुरुकवन्त्रस्य दिकोदये सत्त्वं पंचवन्त्रवाति । चतुरुकवन्त्रस्यीककोदये स्वष्टवतरेकाप्रविशितिकान्ये-कादशकादितयं ॥६७८॥

त्रिकद्विकैकबन्धिक्षेककोदये सत्त्वमञ्चलुरेकार्यावशालिकानि पुना क्रमेण चतुष्कत्रिकास्या त्रिकद्विकास्यां

किन्तु इतना विशेष है कि अपूर्वकरणमें नौके बन्धसहित छह आदि तीन वत्यस्थानों-में तेईस और बाईसका सरव नहीं हैं। पौचके बन्धसहित दोके वव्यमें सत्त्व अठाईस, २५ चौबीस, इक्कीस तथा तेरह आदि तीनका होता है।।६७९।

चारके बन्धके साथ दोके व्ययमें सरव पाँचके बन्ध सहितमें जैसा कहा वैसा जानना। चारके बन्धके साथ एकका वर्ष होते सरब अठाईस, चौबीस, इक्कीस तथा ग्यारह आदि तीनका जानना॥६७८॥

तीन, दो, एकके बन्धके साथ एकके सदयमें सत्त्वस्थान अठाईस, चौदीस, इक्कोसका ३० तथा तीनके बन्धसहितमें चार और तीनका, दोके बन्ध सहितमें तीन और दोका, एकके डा ११ स २८। २४। २१। १। १। समुज्बय संबुष्टि—वं २२। उ१०। ९। ८। स २८। २९। वं २१। उ६। स २८। वं १६। उ६। तं १८। उ६। तं १८। उ६। तं १८। उ६। तं १८। उ६। तं १८। उ६। तं १८। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १३। उ६। तं १८। वं १३। उ६। तं १८। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं १। वं

विकैकास्या च यतानि । अत्रायमर्थः---

मीहत्य सर्वबन्धप्रकृतिषु चतुर्गतिमध्यादृष्टी द्वावित्रतिकवन्ये मिध्यात्ववृताननननुबन्धियृतविवृताष्ट-कृटयन्भूताऽनृतरुक्तराक्रायिचतुरुद्धयस्थानेव्येकजोबापेक्षया क्रमेण नानाबीबापेक्षया युपपरसम्भवस्य त्रिषु सर्वमेकजीबापेक्षयाद्यायिकादिकादित्रयं क्रमेण, नानाबीबापेक्षया युपपत् । संसोदयस्थाने नु अद्यादिवातियेव न सप्तविद्यातिकवर्षिकातिक । कृतः ? असंयतादिषु चतुर्धेकत्रानस्तानृबन्धिनो विसंयोग्य मिध्यादोदयाग्मिध्या-

बन्धसहितमें दो और एकका इस तरह पांच-पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इसका अर्थ इस २५ प्रकार है—

मोहनीयकी सर्वेषन्य प्रकृतियों में चारों गतिका मिण्यादृष्टी जीव बाहेसका बन्य करता है। उसके सिण्यात्व सहित और जननगादुबन्धी सहित तथा रहित आठ कृट कहे ये। उनसे उपल्य अपुनरुक दस आदि चार उदस्यानोंमें पढ़ जीवकी अपेक्षा क्रस्से तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपन् सन्धव तीनमें तो सत्व एक जीवकी अपेक्षा तो क्रमसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा युगपन् अठाहेंस आदि तीनका होता है। किन्तु सातके उदयस्थानमें अठाहेंसका ही सत्व है, सत्ताहेंस और छन्त्रीसका नहीं है; क्योंकि असंयत आदि चार गणस्थानोंमें के किसी एकमें अननगातुबन्धीका विसंवोजन करिके सिध्यावके वदयसे मिथ्या-

١

तदम्बमसमयसोज् हाविशातिमक्रसिवंबकमणुर्वार वमलालृवंवियुमनस्कि एकसमयमयस्यमं कर्टुगुमंतु कट्टिव समयभवद्यकृष्ट्वीरणेथं माळ्यक्तो वक्तावळि पर्यंतमावावकाकमणुर्वार नुवस्यविकयोळिक्कस्यारवट्ट कारणम्बलाविककाल्यस्यंतमानंतानुर्वेवियित्तमस्यादृष्टियं प्रे केल्यन्ता
सम्यादृष्टियं वेवककालमं कळिष्ठुपत्राम नालबोळिक्लवे सस्यवस्यमक्तृतियुमं सस्यानम्बयारवप्रकृतियुभ मनुद्देस्कत्य मावस्वारव्यार्थं सार्वावति वर्ष्ववितस्थातद्वयस्य संभवित्तवस्यानेवयमकृत्वा सारावनम् अकृतियुक्रित्वां सारावननोळेववनुमा सारावनन् चनुर्गातिकानकृमा जीववक्तकजीवायेल्याय नवाय्ययः
क्रित्वां प्रे करणम्बयस्य सारावनम् वर्षाव्याप्तम् याक्रित्वां वर्षातिस्थानम् वर्षे सारावनम् वर्षात्रकृत्याः
वर्षात्रकृत्यार्थे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे वर्षात्रकृत्याः
वर्षात्रकृत्यार्थे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् सारावन्यस्य सारावन्यस्य प्रमान्यस्य सारावन्यस्य सारावन्यस्य सारावन्यस्य सारावन्यस्य सारावन्यस्य सारावनम् वर्षे सारावनम् सारावन्यस्य सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम् वर्षे सारावनम्य सारावनम् सारावन्यस्य सारावनम् सारावन्यस्य सारावनम् सारावन्यस्य सारावनम् सारावन्यस्य सारावनम् सारावन्यस्य सारावनमञ्च सारावन्यस्य सारावनमञ्चनम् वर्षे सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चनम् सारावन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावनमञ्चनम्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावन्यस्य सारावनमञ्चन्यस्यस्य सारावनमञ्चन्यस्य सारावन्यस्यस्य सारावन्यस्य स

ट्षिट्यं गतः तरप्रवमसमये द्वाविद्यतिकवन्ये बद्धानन्तानुशन्धःकसमयश्रबद्धस्य तदुदीरणायः अनलाविककालम-सम्भवात्तद्वयगहितस्य तस्य सम्यवस्यमिश्रप्रकृतिवेदककालत्वाद्वयानकालाभावात्सम्यवस्वमिश्रप्रकृत्यनुद्व-लनात् ।

इष्टि होकर वहाँ प्रधास समयमें बाईसका बन्ध किया। उसमें बाँधी गयी अनन्तानुबन्धीके एक समयप्रबद्धकी उदीरणा अवलावली काल पर्यन्त तो सम्भव नहीं है। और अनन्तानु बन्धीके उदयरित उस जीवके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयको वेदककाल है, २५ उराम काल नहीं है। इससे उसके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्रमोहनीयकी उद्देलना नहीं होगी। पूर्वमे वेदककाल और उपझामकालका लक्षण कह आये हैं और वेदककाल में इनकी व्रदेलमाकाल मान्यस्त्र मान्यस्त्र सम्यक्त्व मान्यस्त्र सम्यक्त्व मान्यस्त्र स्वाचित्र क्षण कह आये हैं और वेदककाल में इनकी व्रदेलमाकाल आया मी कह आये हैं।

चारों गितके सामादनमें इक्कीसका बन्ध है। उसमें एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे और नाना जीवोंकी अपेक्षा गुगपत नी आदि तीन बदयस्थान हैं। उनमें अठाईसका ही सत्त्व है, इ॰ समाईस या छम्बीसका नहीं है, क्योंकि उपरास सम्यवस्त्वसे अष्ट होकर सासाइन होता है। उसकी स्थिति एक समयसे लगाकर एक-एक समय बदते हुए छह आवळी पदेन हाती है। और सम्यवस्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीयको उद्धेतमा उपरासकालमें हो होती है बह यहाँ सम्भव नहीं है। तथा यहाँ चौबोसका भी सत्त्व सम्भव नहीं है, क्योंकि अनननातुक्ष्यीका बरिवं सत्तवज्ञप्रकृतिवां मिध्यनोळमसंयतमोळमण्डुम्बग्गँळुं खतुगाँतिजरएपरिल्छ । मिध्यनोळ मखाविजितयोदयस्थानाळऽपुनरुस्तेगळेकजीवापेकीय कमविनुद्रयिषुवयु । नानाजीवापेकीयिवं युगपबुदर्यगळपुबिल्लयख्याविज्ञति खत्विवज्ञतिस्थानद्वयं । नानाजीवापेकीयिवं युगपस्सर्वगळु-मप्पुवैकजीवापेकीयन्यतरस्सर्वमण्डुः । ज्योविज्ञतिद्वाविज्ञतिस्थानद्वयं सस्विमत्लेके दोडे मिथ-प्रकृत्यद्यस्यक्ळर्गं वर्शनसोहलीयकाणाज्ञारेभं संभविसवस्थ्वरिवं ।

सत्ता सत्तवज्ञकृतियं यकासंयतम् अतुःगीतजनसङ्गातनो जुनवावि बतुरुवधस्थानं गळेकजीवायेक्षेयि नम्यतरप्रकृतिस्थानमुवधियुपुं । नानाजीवायेक्षेयं सतुरुवधस्थानं गर्जु पुणपतुवधिसुवयु। जिल्ल समर्वतस्थानवयुं नयप्रकृत्युवयमुज्ञं वेवकसम्यान् एट्यक्कुमपुवरिद मस्लि येकजीवायेक्षेयिवमध्यां वित्ताति सत्विव्याति त्यां विवादि हाविच्याति सत्तवस्थानं ग्राज्ञेवस्यतरस्यसम्बन्धः ।
नानाजीवायेक्षेयि युप्यत्सस्यमञ्जूष्टिक्षः । ए-जित्रातिस्थानं संभविष्यते दुर्व सिद्धमस्यमेके बेविष्य ह्वान्यमेक्षेत्रे युप्यत्सस्यम् एट्यस्यम् । स्यावस्यमानं क्षायिकसम्याद्विद्यप्रज्ञात्वस्य ।
सत्तवस्थानं क्षायिकसम्याद्विद्यप्रज्ञात्वस्य स्वत्यस्यानम् संभविष्यः वेवकसम्याद्विद्यस्य विद्यास्यत्वनो ज्ञानमेक्षेत्रोयस्य स्वत्यस्यानम् सिद्धाः प्रकृतिस्यत्वस्यानम् ।
स्वत्यस्यानम् मिक्ष्याव्यत्वितस्यवस्यत्वस्यानम् सिद्धाः प्रकृतिस्यत्वस्यानम् ।
स्वत्यस्यानम् प्रकृतिवयं कासंयतस्यस्यद्विद्यस्यानद्वयं सम्यवस्यत्रयत्वभिक्षायार्थाः ।
स्वत्यानम् स्वत्यस्य स्वत्यस्यत्वस्यत्वस्यत्वस्यानद्वयं सम्यवस्यत्वयत्वभिक्षायार्थाः ।
स्वत्यस्यानं व्यस्यानं विद्यस्यक्षेत्रस्यम् स्वत्यस्यान् ।
स्वत्यस्यानं विद्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यान् ।
स्वत्यस्यानं विद्यस्य स्वत्यस्य 
नात् । बतुर्गितिमिश्रकतरश्यक्रमन्ये एक्कोश्योधस्या करंप भागाशीदायेखया युगयद्दयश्यकादिण्ड्यस्यानेषु सरम्मष्टाविश्वतिकन्युविश्वतिक नानाशीदायेखया युगयदेकश्रीवायेख्या क्षेत्रण न त्रयोविश्वतिकद्वाविश्वतिक । कृतः । सिश्योदेयं वर्गामाहेक्य वर्गामाहेक्य वर्गामाहेक्यायायात् । बतुर्गद्यवंत्रस्यवद्यक्षम्य एक्कोश्योद्यक्षा क्रमेण मानाशीव्यया गुगयद्वयस्युत्वस्यमानेषु नवकोव्ये तप्तयं वर्गामाहेक्यस्याप्त्रस्य वर्गामाहेक्यस्य वर्गामाहेक्यस्य प्रमाणक्षेत्रस्य 
विसंयोजन वेदकसन्यग्दृष्टीके ही होता है, और वेदक सन्यग्दृष्टी सासादनमें आता नहीं है। चारों गित सन्वन्धी सिश्र्युणस्थानमें सतरहका बन्ध होता है। वहाँ एक जीवकी अपेखा क्रमसे और नाना जीवकी अपेखा ग्रगपत् नो आदि तीन उदयस्थान हैं। उनमें अठाईस और चौबीसका हो सत्व है तेईस या बाईसका नही; क्योंकि सिश्रमोहनीयके २५ इदमें दकोनमोहकी क्ष्रपणका प्रारम्भ नहीं होता।

चारों गतिके असंवतमें सतरहका बन्ध है। वहाँ एक जीवकी अपेखा कमसे और नाना जीवोंकी अपेखा युगपत् चार उदयस्थान होते हैं। उनमें-से नौके उदय रहते देदक सम्यानृष्टी होता है। अतः इज़ेनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ होनेसे अनत्वानुबन्धी, मिण्यात्व और भिक्षमोहनीय सहित तथा रहित सत्वस्थान हो सकते हैं। अतः क्षमें भूमिया मनुष्यमें एक जीवकी अपेखा कमसे और नाना जीवोंकी अपेखा युगपत् अतःहंस, चौबोस, तेईस, बाईसका सत्व सम्यानृष्टीके ही होता है अतः वह सम्यान वहीं है। तथा आठ और सातके उदयमें प्रथमोपशम सम्यान्धीके की होता है अतः वह सम्यान वहीं है। तथा आठ और सातके उदयमें प्रथमोपशम सम्यान्धीके की होता है अतः वह

पुर्वाह्ल प्रथमोपशमसम्याद्द्ययेक्षेयिदमण्डाचित्रतिस्थानमोदे सत्वमक्कुं । द्वितीयोपशम सम्यग्द-ब्टब्रवेक्षीयदमव्याविकाति चतुब्विकातिस्थानद्वयं सत्वमन्त्रं । वेदकसम्यन्दृब्टच्येवेक्षीयदमव्याविकाति क्रतब्बिजाति अयोविजातिद्वाविजातिस्थानंगळोळेक जीवापेक्षयिव मन्यतरत्सत्वमक्कूं। नानाजीवापेक्षे-विदं युगपस्तत्वंगळपुतु । क्षाधिकसम्बग्दृष्ट्यपेक्षीविदमेकविशतिस्थानमो दे सत्वमक्क्रं । मत्तमा ५ सप्तवशस्थानवंषकं वे बटप्रकृत्यवयस्थानमुबद्धसिदोडातं क्षायिक सम्यग्दृष्ट्यसंयतनुमृपश्मसस्यग्दृष्ट्य-संयतनक्कुमेकं बोडातनुदयकूटबोळ् सम्यक्त्वप्रकृतिरहितमाणि कवायत्रयमुमेकवेदमुं हास्यरत्या-विविक्ययबोळो द दिकममंत बटप्रकृतिगळप्प्रबप्प्वरियमिल एकविश्वतिस्थानमो वे सत्वं क्षायिक-सम्बाद्द्रध्यसंयतनोळक्कु- । मुपशमसम्याद्द्रध्यसंयतनोळ् अष्टाविशति चतुन्विशतिस्यानद्वय-सत्त्रमक्कः । त्रयोदका प्रकृतिबंधकां देशसंयतनेयककुमा देशसंयतनुप्रशमसम्यग्द्विटयुं वेदकसम्यग्दु-१० दिवयमप्य तिव्यंचनुरुपशमवेदकक्षायिकसम्यन्द्रव्यिय्य मनुष्यनुमन्त्रु मातंगे अव्वप्रकृतिस्थानादि चतुरुदयस्थानंगळप्पुद्यत्लिन। यण्टप्रकृत्युदयस्थानं वेदकसम्यग्दिष्टितिरर्यगमनुष्यरोळक्कुमल्लि अच्छाविद्यति चर्तान्वदातिस्थानद्वयं तिर्ययेचवेद्यसंपतनोळ सत्वमक्कमध्दाविद्यति चर्तान्वदाति त्रयोविद्यति हार्विद्यति सत्वस्थानचत्रष्टयं मनुष्यवेदकसम्यग्दष्टि देशसंयतनोळक्कं । सप्त-बटप्रकृत्युवयस्यानद्वयम्पशमवेदकक्षायिकत्तम्यादिष्टताधारणोदयस्यानंगळप्पृदरिवस्पशमसम्यग्दिष्ट १५ निर्ध्यंग्मनव्यदेशसंयतरोळ अव्टाविशति चतुव्विशतिस्थानद्वय सत्वमक्कुं । तिर्ध्यंचवेदकः सम्यादिष्टयोळमा सत्वस्थानद्वयमेयक्क् । मनुष्यवेदकसम्यादिष्टयोळ अध्दाविश्वतिचनुष्टियोळ त्रयोविदाति द्वाविदातिसत्वस्थानश्चतुष्टयमक्कं । क्षायिकसम्यग्द्षिट देशसंयतं मनुष्यमेयक्क्-। मातंगेकविशतिसत्वस्थानमो वेयक्कः । मत्तमा त्रयोवश प्रकृतिबंधक वेशसंयतनोळ पंचप्रकृत्यवय-

२५ सत्तव 'है। द्वितीयोपञ्चम सम्यक्तवमें अठाईस या चौबीसका सत्त्व है। और वेदक सम्यक्तवमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका सत्त्व एक जीवकी अपेक्षा कुमसे और नाना जीवकी अपेक्षा गुगगन् सम्भव है। श्वायिक सम्यक्तवमें इक्कीसका ही सत्त्व है। उहाके चुरुयमें सम्यक्तव में इक्कीसका ही सत्त्व है। उहाके सर्व्य संम्यक्तव में इक्कीसका ही सत्त्व है। उपञ्चम सम्यक्तवमें स्वाद्य साम्यक्तव में इक्कीसका ही सत्त्व है। उपञ्चम सम्यक्तवमें इक्कीसका ही सत्त्व है। उपञ्चम सम्यक्तवमें इक्कीसका ही सत्त्व है। उपञ्चम सम्यक्तवमें इक्कीसका या चौबीसका सन्त्व है।

तरहके बन्धसहित देशसंयतमें तिथंच या मनुष्यके उपशम या वेदक सन्यक्तव होता है। क्षायिक सन्यवस्य मनुष्यके ही होता है। वहाँ आठके उदयमें सत्त्व वेदक सन्यक्त्वी तियंयमें तो अठाईस और चौबीसका तथा मनुष्यमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका है। सात अथवा छहके उदयमें तियंच और मनुष्यके उपशम सन्यक्त्वमें तो अठाईस, चौबीसका

जिद्वयपिवाविक व, धायिकसम्बन्धे देशसंयतस्य मनुष्यत्वादेकिकमिन । तत्वंबकोदये वनसमसम्बन्धिः तिर्यम्मनुष्येष्टव्यपिवाविक वे , स्वायिकसम्बन्धेष्टमनुष्ये एकिस्याविक व । नवक्वम्ये प्रमत्ताप्रमाने चतुर्युद्धस्य स्वयायेषु सक्तायेष्ट्यस्य त्रे त्रिक्षस्य स्वयायेष्ट्यस्य प्रस्ताविक व । स्वयायेष्ट्यस्य त्रे व्यवसम्बन्धस्य प्रमत्त्राविक व । स्वायिकसम्बन्धेष्टस्य स्वयायेष्ट्यस्य स्वयायेष्टस्य स्ययेष्टस्य स्वयायेष्टस्य स्वयं स्वयायेष्टस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्य

तथा वेदक सम्यक्तवी तियंवमें भी वे ही दोनों तथा वेदक सम्यक्तवी मनुष्यमें अठाईस, चौबीस, तेईस, बाईसका सत्त्व है। खायिक सम्यन्ध्यी मनुष्य ही होता है। उसके इक्कीसका सत्त्व है। पांचक उदयमें उपरास सम्यम्ध्यी तियंव और मनुष्यमें अहाईस और विशेषका सत्त्व है। पांचक सम्यम्ध्यी मनुष्यमें इक्कीसका सत्त्व है। पांचक सम्यम्ध्यी मनुष्यमें इक्कीसका सत्त्व है। बीक बन्धा स्वात्व इत्यमें वेदकसम्यक्त्य ही होता है। अत्य अठाईस, चौबीस, त्र्य स्वाद उदयथानों में-से सात्रके उदयमें वेदकसम्यक्त्य ही होता है। अत्य अठाईस, चौबीस, त्र्य स्वात्व है। अहा और पांचक उदयमें उपरास सम्यक्त्य अठाईस और वीबीसका सत्त्व है। वेदक सम्यक्त्य अठाईस चौबीस वोईस बाईसका सत्त्व है। स्वायिक सम्यक्त्य इक्कीसका सत्त्व है। स्वायिक सम्यक्त्य अठाईस, चौबीसका सत्त्व है। स्वायिक सम्यक्त्य इक्कीसका ही सत्त्व है। स्वायिक सम्यक्त्य इक्कीसका ही सत्त्व है।

नीके बन्ध सहित अपूर्वकरणमें छह पाँच या चारके दर्यमें चपन्नम सम्यवस्वमें ३० अठाईस चौबीसका सत्त्व है। स्नायिक सम्यवस्वमें इकईसका सत्त्व है।

पांच, चारका बन्ध और दोके उदय सहित अनिवृत्तिकरणमें उपरास सन्यक्तकों अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सन्यक्तकों इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारहका सत्त्व है। यक्कुमल्लि युपामसम्पर्गण्येयो अध्याविज्ञात चतुष्यंत्राति सत्यस्थानमक्कु । आयिकसम्पर्गृष्टि-योळ् वेकविज्ञाति त्रयोवञ्चावा एकावञ्च प्रकृतिसस्यस्थान चतुष्य्यमकु । चतुष्यंत्रकमेकप्रकृत्यु-वयानिवृत्तिकरणनोळुपञ्चमसम्पर्गृष्टियोळ् बच्चाविज्ञातिचतुष्य्यञ्चातिस्थानद्वयस्यमकु । ज्ञाप्रकृत्यु-सम्पर्गृष्टयपोनवृत्तिकरण नोळुपञ्चमसम्पर्गृष्टियोळ् अध्यावञ्चाति चतुष्य्यमकु । ज्ञिप्रकृतिबंधकमेक अक्षरपुर्वयानिवृत्तिकरण नोळुपञ्चमसम्पर्गृष्टियोळ् अध्यावञ्चाति चतुष्यिक्षित्रस्यमम्पर्भ । क्षेत्र एकविश्चाति चतुष्टित्रप्रकृतिसस्यस्थानित्रयं आयिकसम्पर्गृष्टियोळक्कुं । द्विप्रकृतिबंधकमेक अक्षरपुर्वयानिवृत्तिकरण नोळुपञ्चमसम्पर्गृष्टियोळ् अध्यावञ्चात्र चतुष्टियोळक्कुं । द्विप्रकृतिवंधकमेक प्रकृत्यवानिवृत्तिकरणनोळुपञ्चमसम्पर्गृष्टियोळक्चाविज्ञाति चतुष्टिक्ष्यातिस्यान्ययमक्कुं । क्षेत्रकृतिवंधक्रक १० एकविज्ञातिद्वि एकप्रकृतिसस्यस्यान त्रयं साधिकसम्पर्गृष्टियोळक्कुं । विक्लिगृमो वृत्विच्युद्वारे-वेविश्चेतिद्वि एकप्रकृतिसस्यस्यान त्रयं साधिकसम्पर्गृष्टियोळककुं । विक्लिगृमो वृत्विच्युद्वारे-वेविश्चेतिद्वि एकप्रकृतिसस्यस्यान त्रयं साधिकसम्पर्गृष्टियोळककुं । विक्लिगृमो वृत्वचित्वविद्वारे-वेविश्चेतिव्यान्यक्षेत्र प्रविद्वयक्षेत्रकृतिनवक्षकनोळ् क्रमविवं यंच चतुत्ववृत्तित्रविद्व वेविस्तिस्यस्यानगाळीळ् प्रविद्वारक्षेत्रव्याच्यस्यमुष्टुष्टियान्यस्य विद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारक्षेत्रविद्वारविद्यायस्यविद्यायस्यविद्यारक्षेत्रविद्वारक्यान्यस्यविद्यान्यस्यविद्यस्यविद्यस्यविद्यस्यविद

अन्तरं बंधसस्यस्थानद्वयाषिकरअनुवयस्थानादेवत्रिसंयोगप्रकारं गावार्यचकर्विदं १५ पेळळपडम् : —

पचनतुरुक्वन्यद्विकोदयेऽ'नवृत्तिकरणे सरवनृतसन्धन्यःसंबेद्धण्यतुर्वावातिक हे, लाधिकनम्यस्यं ण्कवितातिक-विद्यम्भादयकानि । बद्धकम्यकेकोदये अवश्रमसम्बद्धक्ष्यतुर्वावतिक हे, लाधिकनम्यस्य एकविय-तिकैकादग्रमंत्रक्ष्यकृत्यकाणि । विक्रम्यकेकोदये उपयासस्यस्योद्धण्यतुर्वावतिक हे, लाधिकसम्यस्य एकवितातिकस्यतुरुक्षिकाणि । विक्रम्यकमेद्यमानिवृत्तिकरणे वयवस्यसम्यस्यदेश्चतुर्वावतिक हे । लाधिक-एक्ष्यातिकस्यतुरुक्ष्यक्षितिक्षिकार्विकाणि । एक्ष्यक्षकोदये उपयासग्रम्यस्योद्धस्यतुरुक्ष्यत्विक हे । लाधिकम्यक्ष्ये एक्ष्यितिकद्विकानि । अत्र स्यवकानिवृत्तिकरणे चतुरिस्वद्वयेकस्यो क्रमेण पंचनतुरस्युक्ष्यानामारोदयेकस्यान्यस्य पूर्वयूर्वनकसम्योधिकश्चराविकारवे विवाधिते जात्य्ये ॥६७९॥ अत्य बन्धसस्यद्विस्यानामारोदयेकस्यान्यस्यो

चारका यन्य और एकके उदय सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईम, बौबीसका और १५ साथिक सम्यक्त्वमें इनकीस, ग्यारक, पाँच, बाका सत्त्व है। तीनका बन्य एकके उदय- सहितमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस चौबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें इनकीस, चार, तीनका सत्त्व है। दोना चन्य एकके उदय- सहित अनिवृत्तिकरणमें उपशम सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका और क्षायिक सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका, झायिक सम्यक्त्वमें अठाईस, चौबीसका, झायिक सम्यक्त्वमें उपकोस, चौबीसका, झायिक सम्यक्त्वमें इनकीस, १० रो, एकका सत्त्व है। यहाँ ख्रवक अनिवृत्तिकरणमें चार, तीन, दो एकके सम्यक्त केससे पाँच चार, पान, दो एकके सम्यक्ति कससे पाँच चार, पान, दो एकके सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्

आगे बन्ध-सत्त्रको आधार और उदयको आधेय मानकर पाँच गाथाओंसे कथन करते हैं— वानीसे अहनीसे दसचउरुदओ अणे ण सगनीसे । छन्नीसे दस य तियं इगिअहनीसे द णनयतियं ॥६८०॥

द्वाविशताबच्दा विश्वतौ बशचतुरवयोऽनेन सप्तविशस्यां । बर्वविशस्यां वशत्रिकं एकास्टा-विशस्यां तु नवकत्रयं ।।

चतुःर्गतिज द्वाचित्रति प्रकृतिवंचक मिध्यावृष्टियोज्ञस्यांविद्यति प्रकृतिसस्वस्थानमकृक्षयो- ५ हिल्ल वद्याचृदयस्थानचतुःस्वर्यानकृतेकः दोहे अल्लियं अनंतानुवंधिरहितः मिध्यावृष्टि संभविद्युमप्यु- वरिद—। मा द्वापिकातिप्रकृतिवंधवेषको इने समिध्याति वर्ष्वियाति सर्वस्थानंगळोळ् वज्ञावि त्रिस्यानंगळ्युवा मिध्यावृष्टिकाचे सस्यस्वप्रकृतियुमं मिध्यप्रकृतियुमनुदेल्लनमं क्रमविदं माडिव संक्लिष्ट- चुर्गतिकानं वरियलपङ्गुमप्युवरि निल्ल अनंतानुवंधिरहितोवयचतुःकृत्यंग्यु संभविसवे बुदर्यं। एकविज्ञातिवंधकं चतुर्गतिजनासावननकृत्रमातनोळ् अध्योवज्ञतितस्यस्यानमो वेयकृत्रमिल्ल १० मिध्यात्यप्रकृत्युवयरहितवावंदं नवाच्युनरुक्तोवय त्रिस्थानंगळपुव ।।

सत्तरसे अडचउरिगिवीसे णवयचदुरुदयमिगिवीसे। णो पढमदओ एवं तिर वीसे णौतिमस्सदओ ।।६८१॥

सप्रवास्वश्चतुरेकविकात्मां नवकचतुरुवयः एकविकात्मां । नो प्रथमोदयः एवं त्रिद्विविकात्मां नांत्रियस्थोतमः ॥

सत्तदश्रश्रहितंत्रं चतुर्गितजनप् मिश्रनोळमसंयतनोळमक्कुमवर्गळोळू बष्टचतुरेक-विशतितत्तरचस्यानंगळ् संभविषुगृप्रहिल अष्टाचिशतिचतुर्ग्विशतितत्तरवस्यानंगळ् क्रमीवदमनंतानु-वंचिसहितरहितस्यानगळपुवा सरवस्यानयुतरोळ् मिश्रफ्रस्युवययुतवत्तुःकूरंगळोळ युनवत्तन-

्राविवादिकबन्धके चतुर्गतिमिय्यादृष्टो अष्टाविवादिकसत्ये उदयस्यानानि दशकादीनि चरवारि अनस्वा-नुबनियरहितस्याय्य सम्मदात्। क्वाविवादिकस्येन समं ससवडायकविश्वकसत्ये तु करावानि त्रीयेव वस्यक्ष्य-नियमक्रकृतिकारोदरूकस्येनान्यतानुबरुमुद्रयरहितस्य।भागत् । एकविवादिवस्यकचतुर्गतिसासावनैज्ञाविदादिकसस्ये मियासमृद्रशाम् अकादीनि त्रीणि ॥६८०॥

सप्तदशक्बन्धे वा चतुर्गतिकेऽष्टचतुरम्बिशतिकसत्त्वे उदयस्यानान्यपुनरुक्तानि नवकादीनि चत्वारि ।

बाईसके बन्धक चारों गतिके मिध्यावृष्टी जीवके अठाईसके सत्त्वमें चद्यस्थान दस आदि चार हैं, क्योंकि यहाँ अनन्तानुबन्धी रहित चद्यस्थान भी सम्भव हैं। बाईसके २५ बन्ध सिंहत सत्ताईस, छब्बीसका सत्त्व होनेपर दस आदि तीन ही चद्यस्थान होते हैं क्योंकि यहाँ सम्यवस्य सोहतीय मिश्रमोहनीयकी उद्देलना युक्त होनेसे अनन्तानुबन्धी रहित-पना सम्भव नहीं हैं। दूकशीसके बन्धसहित चारों गतिक सामावनमें अठाईसके सत्त्वमें मिश्रमोहात्रीयकी उद्देलना युक्त होनेसे अठाईसके सत्त्वमें मिश्रमात्रका उदय न होनेसे नी आदि तीन उदयस्थान हैं। १६८०।।

सतरहके बन्ध सहित चारों गतिके जीवोंमें अठाईस और खौशीसके सत्त्रमें नौ आदि ३० चार खदयस्थान हैं। किन्तु मिश्रमें मिश्रमोहनीय सहित चार कूटोंमें खरपन्न हुए तीन ही धरप्रमान हैं।

वावि जिस्त्यानंळप्युवसंयतनोळ् सम्यस्त्वप्रक्तर्युवयनुतवनःकृष्टंगळोळपुनवन्तनवाविजिस्त्यानंगळ्ं तस्सम्यक्तवप्रकृरयुवयरहितोषशमकायिकसम्यक्तवप्रतवन्त्रागंतिकासंयतनोळष्टाविचनुःस्यानंगळोळपु - मवन्त वद्पकृत्युवयरवातमुमेतु नवाविचतुववयस्यानंगळु वेळल्यदुव्रु । मस्त्रेक्तविकातितस्त्व- स्यान्युतसारवार्व्यकं चतुर्गातिकासायात्रकाय्यक्तसम्यान्त्राप्तात्रतात् विवर्शयायं सम्यक्तव्यकृत्यस्यान्त्रप्रवादिकायान्त्रवाव्यकं सत्यम्त्रवाव्यकं सम्यक्तव्यक्तिस्त्रवानं व्यवस्थानं सम्यक्तवानं प्रवादिकायान्त्रवाव्यक्तिस्त्रवानं मिल्यान्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाविक्तस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाविक्तस्त्रवाव्यक्तिस्त्रवाविक्यक्तिस्त्रवाविक्तस्त्रवाविक्तस्त्रवाविक्तस्त्रवाविक्तस्त्रवाविक्यक्तिस्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिस्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिस्तिक्तिक्तिस्तिक्तिस्तिकित्यक्तिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिकितिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्तिकितिस्य

तेरणवे पुष्वंसे अडादिचउ सगचउण्हयुदयाणं । सचरसंव वियारो पणगुवसंतसमेस दो उदया ॥६८२॥

त्रयोदशनवसु पूर्व्यवदेशेष्वच्दादि बतुःसमबतुर्णामुदयानां। समदशबद्विकारः पंचकोपञातांश-केषु द्वाबुदयौ ॥

त्रयोदशप्रकृतिनवप्रकृतिसंधकरवाज् क्रमविदेसिर्ध्यममुख्यदेशसंयतरुगज्ं प्रमत्ताप्रयत्तोः
पञ्चमकप्रयक्षप्रवाद्यक्षरगठगज्जम्य रवगांळोज् पुरुषं समदश्यांवकनोज् पेज्य सत्त्रश्यानंगळेयपु१५ बल्लि अष्टादिबनुरुदधस्थानंगज्ञं सप्तादिबनुरुदधस्थानंगज्ञं क्रमदिदसम्ब्दाविशति चनुविशतिसत्त्रस्थानद्वयंगळनुज्ज त्रयोदशबंघकनोज्ञं नववंषकनोज्जमपुवा अष्टादिबनुरुदधस्थानंगज्ञोजु
प्रथमाध्यक्रसुद्धधस्थानमेकविशतिसत्त्रस्थानपुत्ररोज्ञ् अतिम

मिन्ने मिन्नप्रकृतियुत्तचतुःकृटकानि चीणि । वसंयते सम्यक्षमञ्जृतियुत्तचयु-कृटाष्टकानि चत्वारि । सम्यस्यक्षमप्तिकालान्ते चतुर्यत्यसंते काश्यक्तमप्तृष्टित्यसम्यक्षमञ्जृतियुत्तवतुन्कृटामान्नात्र प्रयमं २० नवारयस्यानं तेनाष्टकातीनि त्रीणि । सारदाककनचितृद्यभिक्षविकातिकाले वर्शनमोह्यसम्बन्धसम्यय्व-प्रयस्तिक सम्यक्षस्युर्ययुत्तवारिकार्गकृत्यस्यक्षात्रीति नवार्यानिकार्यस्य

त्रयोदशक्वन्ये तिर्यमनुष्यदेशसॅतते नवकबन्ये प्रमत्तात्रमत्तोभयापूर्वकरणे च ससदशक्वन्थोक्तमेव सत्त्वं, तत्राष्टकादीनि ससकादीन्युदयस्थानानि चरवारि । किन्तु एकविशतिकसत्त्वे त्रयोदशकबन्ये प्रथमं अध्टोदय-

असंयतमें सम्यक्तव प्रकृति सहित और रहित आठ कूटोंसे क्त्यन्न हुए चार चदय-स्थान हैं। सतरहके बन्ध सहित इक्कीसके सत्त्वमें चारों गतिके असंयतमें क्षायिक सम्यादृष्टि होनेके कारण सम्यक्तव प्रकृति सहित चार कूट न होनेसे पहला नौका चदयम्यान नहीं है, अतः आठ आदि तीन चदयस्थान हैं। सत्तरहके बन्धसहित तेईस, बाईसके सन्दर्भ दर्शन मोहकी क्षपणासे युक्त मनुष्य वेदक सम्यादृष्टी असंयतमें सम्यक्तव प्रकृतिके चदयसहित कूट होनेसे अन्तिम छहका उदयस्थान नहीं है, अतः नौ आदि तीन ही उदयस्थान हैं॥६८१॥

तरहके बन्नसहित तिर्यंच और मलुष्य देशसंयतमें तथा नौके बन्धक प्रमत्त, अप्रमत्त और बोनों भ्रंगीके अप्यकरणमें, सतरहके बन्धकमें जो सरच कहा है उस सच्छे होनेपर देशसंयतमें आठ आदि चार, और शेषमें सात आदि चार उदयस्थान हैं। किन्तु इस्कीसके सत्त्व सहित तरहके बन्धकमें तो पहला आठका वदयस्थान नहीं है। और नीके बन्धकमें

₹.

पंचप्रकृतिस्थानोदयमिल्ल । सताविधत्तुरवयस्थानंगळीळ् नवयंधकन एकविकातिसस्यस्थानदोळ् प्रथमसप्तप्रकृतिस्थानोदयमिल्ल । त्रिद्धिवतातिसस्यन्यवयंकनोळ् बरमस्तुःप्रकृतिस्थानोदयं संभविषदें बी पस्कदान्प्रकृतिस्थानोदयं संभविषदें बी पस्कदार्यस्थानंगळप् बष्टवतुरेक-विकातस्यस्थानंगळप् बष्टवतुरेक-विकातस्यस्थानंगळज्ळजनिवृत्तिकरणनोळ् द्विप्रकृतिस्थानोदयम्बक्कः । सत्तमा पंचप्रकृतिवंधक-नोळं बतुःप्रकृतिवंधकनेळ दिवस्थानंगळज्ळज्ञजनिवृत्तिकरणनोळ् द्विप्रकृतिस्थानोदयमस्कृतं। स्वस्थानसंभवविशेषमं पेळवपरः -- ५

तेणेवं तेरतिये चढुवंधे पुन्वसत्तामु तहा । तेणवसंतंसेयारतिये एक्को हवे उदओ ॥६८३॥

तेनेवं त्रयोवशत्रये चतुम्बंचे पूर्ण्यसत्त्रकेतु तथा । तेनोपशांताश्रेकावशत्रये एको मधेबुवयः ॥
तेन सह वा पंचप्रकृतियंखवेश्वर्णे कृषिवनिवृत्तिसपकनोळ् त्रयोशश्वावशिकावशप्रकृतिस्थानत्रयसत्त्रयोळ् एवं इहिंगे विप्रकृत्युवयस्थानमक्तु । चतुम्बंधे पूर्ण्यसत्त्रकेतु तथा मत्तं चतुः १०
प्रकृतिवंचकमण्टाविशयावि एकावशप्रकृतिस्थानावसानमाव पूर्ण्यसत्त्रकेत्र । सत्त्रव्यस्थात्मक्त्रके बादनोळम् ते विप्रकृतिस्थानोषयमक्तु । तेनोपशांताशकावशये मत्तमा चतुम्बंचयुतोपशांतकवायाण्टाविशयावि जिस्थानसत्त्रवृत्येकावशांविजित्रस्थानसत्त्रवावरनोळ् एको भवेदुवयः एकप्रकृत्युवयस्थानमक्त्रं ॥

रचानं न । नवकवन्ये सारकीरयस्वानं न । त्रिद्वपधिकविशतिकसस्वे ज्योदशकवन्ये अस्तिमं पंचकोदयस्वानं न । नवकवन्ये चतुक्कीरयस्वानं न तस्वकीयोदयस्वानानं चतुर्यो क्षत्रवाकवन्यवद्विद्यार इति प्रविपादमात् । १५ पंचकवन्ये वर्षास्त्रकवायोक्तास्ट्यसुरेकाम्रविशतिकसर्वे वर्षास्त्रकव्ययोक्तास्ट्यसुरेकाम्रविशतिकसर्वे वर्षास्त्रक्वययोक्तास्ट्यसुरेकाम्रविशतिकसर्वे वर्षास्त्रक्वयये चतुक्ववय्ये वर्षास्त्रक्वयये ।

तरायकारधेन सहितेजीवृत्तिसायके त्रिष्टयेकाग्रदशकतरथे तथा यतुरुकारधेज्याविद्यातिकायेकादक-कांतपूर्वतरथेज्येवं द्विकोदयः स्यात् । पुनः तन्वतृत्वि जपगानकवात्याध्याविद्यातिकारित्रतरये एकादशकादि-त्रिकृत्वे य बादर एककोदयः स्यात् ॥६८३॥

सातका डदयस्थान नहीं है। तेईस, बाईमके सत्त्वके साथ तेरहके बन्धमें अन्तिम पाँचका डदयस्थान नहीं है तथा नौके बन्ध सहितमें चारका डदयस्थान नहीं है, क्योंकि अपने चार डदयस्थानोंमें सतरहके बन्धकी तरह विचार है ऐसा कहा है अथोत् सतरहके बन्धमें जैसे क्षायिक और दर्शनसोहके क्षपक वेदक सम्यन्दृष्टीको अपेक्षा कहा है वैसा ही जानना। पाँचके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें खपशान्त कषायमें कहे अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमें २५ दोका बदय है। पुनः पाँचके और चारके बन्ध सहितमें भी होका बदय है।।६८२।।

## वही कहते हैं-

पाँचके बन्धसहित झपक अनिवृत्तिकरणमें तेरह नारह ग्यारहके सस्वमें तथा चारके बन्ध सहित अठाईस आदि तीन और तेरह आदि तीनका सस्व होते हुए भी दोका बदय-स्थान होता है। चारके बन्धसहित अनिवृत्तिकरणमें उपशान्त कषायमें कहे अठाईस आदि ३० तीन व ग्यारह आदि तीनके सस्वमें एकका उदय है।।६८२।।

तिदुइगिवंधे अडवउरिगिवीसे चहुतियेण तिदुगेण । दुगिसचेण य सहिदे कमेण एक्को हवे उदओ ॥६८४॥

त्रिहयेकवंषेऽध्यक्षतुरेकविशस्यां चतुरुप्येण त्रिहिकेन ह्रयेकसस्येन च सहिते क्रमेणैको भवेहदयः ॥

त्रिष्टयेकवंचे निवंयकद्वित्यक एकचक्कबाद रनोळस्टचन्दरेकविद्यायां अस्टचतुरेकाधिकाँवज्ञ-तिसर्वस्थानत्रयंगळ् अय्येकसप्युववरोळ् क्रमेण क्रमविंद बतुःत्रयेण बतुःअकृतित्रःअकृतिस्थान-द्वयदोहनेयुं त्रिष्टिकेन त्रिअकृतिद्विप्रकृतिरचानद्वयदोहनेयुं द्वयेकसस्येन च द्विप्रकृत्येकप्रकृतिसरव-स्थानद्वयदोहनेषुं कृदि सर्वयंगळप्युवस्थि त्रिस्थानकदोळं एको अवेबुदयः एकप्रकृत्युवयस्थानमो दे-प्रकृति संकृष्टिः :—

है॰ वं न्दा सन्दा च १०१९। दाणा वं न्दा सन्धा प्रहा च १०१९। ९१८। वं ११। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च ८। दाणा व १०। सन्दा च ८। दाणा व १३। सन्दा च ८। दाणा व १३। सन्दा च ८। दाणा व १३। सन्दा च ८। दाणा व १३। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्दा च १०। सन्द

अनतरमुबयसस्वाधिकरणवंबादेयत्रिसंयोगप्रकारसं गावासामकदियं वेळवपकः ---दसगुद्रये अडवीसतिसचे बावीसवंध णव अट्टे । अडवीसे बावीस तिचउवंबो सचवीसद्रये ।।६८५।।

दशकोवयेऽशर्षिञातित्रसस्ये द्वार्षिञातियंचो नवाश्स्वशर्षिञातौ द्वार्षिशतित्रचतुःव्यंः सप्तर्वजनिदये ॥

त्रिकटिकेवन्यवादरेषु अध्यातृरेकार्यावादिकसप्येषु चतुरुकत्रिकसप्यामा विकट्विकसप्याम्या टिकैकसप्याम्यां च क्रमेण तहित्रेव्येकोदय स्थात् ॥६८४॥ वयोदयसप्याधारवण्यायेय याषासप्रकेनाह—

आगे न्दय और सत्त्वको आधार तथा बन्धको आधेय बनाकर सात गाथाओंसे कथन करते हैं—

२५ तीन दो और एकके बन्धक अनिवृत्तिकरणमें अठाईस चौषीस इक्कीसके सत्वमें व बार और तीनके सत्वमें, तीन और दोके सत्वमें तथा दो और एकके सत्वमें एक-एकका दी बदय है।।६८॥।

2.

बध्यप्रकृतिस्थानोवयमप्पायञ् बप्टाविकत्यावि जिस्थानसस्यसंभवसम्बुक्तिल्ल द्वाविकतिप्रकृतिविवसम्बुक्तो सिध्यावृष्टि सर्वमोह्नोयसस्ययुतनुं सम्यस्त्यप्रकृतियनुवृष्टेस्लनम् साढि किविस्वातातुं मिश्रप्रकृतियुमनुवृष्टेस्लनम् साढि कैविस्तातनुमम्बुक्तं बुदार्थं । नवाच्ट्यु नवप्रकृतिस्वानोवयमुम्प्यप्रकृतिस्थानेवयम् कळरोञ् स्वाविक्रकृतिसस्यस्यामचेञ्च क्रमविं नवप्रकृत्युवयुत्तिस्थानृद्धिसासादनिष्यासंयत्नोळं अध्यक्तस्युव्यमिष्यानृदृष्टिसासावनिष्यासंयत्नेव्यम् कृतिसायादिवसुक्वंपस्थानाञ्च स्पुतु । मसामा
स्वाच्यप्रकृत्युवयाञ्चेळ क्रमविं सप्तविक्रस्याविद्वस्थानंगञ्च स्माविक्रस्याविद्वस्थानंगञ्च स्माव्याव्यक्तिस्यान्यः
स्वाच्यप्रकृत्युवयाञ्चेळ क्रमविं सप्तविक्रस्याविद्वस्थानंगञ्च सम्यक्तिमञ्ज्याविद्वस्थानंगञ्च स्वाच्यक्तिस्यानम् द्वाविक्रतिस्थानम् वंयमम्बुकृतिः वोद्वद्वातिस्थानम् व्वविक्रतस्थानम् वंयमम्बुकृतिः वोद्यविद्वातस्यानम् व्वविक्रतस्थानम् विक्रयस्य

बाबीसबंधचदुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगबंधी । अटड्टबे इंगिबीसे सत्तरबंधं विसेसं त ॥६८६॥

द्वाविंगतिषंच चतुस्त्रिद्विवंशस्यंशे सप्तदशासंयतद्विकवंगः। अष्टोदये एकक्लित्यां सप्तदश-वंभो विशेषस्तु ॥

हार्विकातिप्रकृतिनंबमेयक्षुं । मत्तमा नवाष्टोवर्धगळोळ् प्रत्येकं खतुरिलहिविकातिजिस्यातंग-ळप्पुबल्कि नवोवयसंबंधि निश्चानसत्वंगळोळ् चर्गुव्विकातित्वातं निश्चनोळ् संभविषुगुनसंयतः नोळ् खतुष्विकात्याविजिस्थानंगळं संभविषुगुमप्पुर्वीरंबं सानवज्ञप्रकृतिबंधस्थाननेयक्कु । मध्य-प्रकृत्युवयसंबंधि खनुर्व्वयस्थानंगळपुर्वात्कगु निथनोळमसंयतनोळां मुं वेळ्य प्रकारींबवं वेद्यसंयत-नोळं खतुष्विकात्याविजिस्थानंगळपुं संभविषुगुमप्पुर्वीरंब सानवज्ञबंधस्थानमुं त्रयोवकावंधस्थानमु

वमाडीवर्गञ्जाविद्यादिकादिनशरू द्वार्थिमातकबन्यः। वसं निश्यादृष्टिकः सर्वमोहुनीससस्त्रीपरी-वोद्योत्ज्ञतसम्प्रस्यप्रकृतिकोश्यो वोद्रोतिज्ञसस्यमस्यामिषप्रकृतिको ज्ञातस्यः। नवकोवरेज्यंयनासेषु वस्यकोदये २० वेससंयतानेषु याष्ट्राविद्यातिकसत्त्वे क्रमेण बन्यस्थानानि द्वार्यदातिकादीनि त्रीणि वस्यारि। पुनस्तमोरेव सर्मावर्यातिकादिद्यवरुपे तु—

द्वाविषातिकवन्यः स्यात् । पुनस्तयोरेबोवययोजिनस्य चतुर्विशतिकस्यः, अस्यतस्य तदाविणयसस्य च सत्तवशकवन्यः, अष्टकोवये तत्त्रयसस्ये वेशसंयते त्रयोवशकवन्यः, एकविशतिकसस्ये सायिकसम्यगृद्धमः

दसके षदयसहित अठाईस आदि तीनके सत्त्वमें नाईसका बन्ध है। यह मिथ्यादृष्टि- २५ के होता है तथा बह सर्वमोहनीयके सत्त्व सहित, बा सम्यक्त्व मोहनीयकी चहुळ्ना सहित अथवा सम्यक्त्व मोहनीय और तिश्रमोहनीयकी चहुळ्ना सहित जानना। नौके च्हयसहित अथवा सम्यक्त्व मोहनीय और तिश्रमोहनीयकी चहुळ्ना सहित जानना। नौके च्हयसहित असंयत पर्यन्त तथा आठके चहुय सहित देशसंयत पर्यन्त अठाईसके सत्त्वमें क्रमसे बाईस आदि तीन तथा चार बन्धस्यान होते हैं ॥६८५॥

कही दोनोंमें सत्ताईस और छब्बीसका सरब होनेपर बाईसका बन्ध है। पुन: ३० करही नौ और आठके क्रयमें मिश्रमें नौबीसका सरव रहते और असंयतमें नौबीस आदि तीनका सरव रहते सतरहका बन्ध है। आठके क्रयके साथ चौबीस आदि तीनका सरव मण्युत् । मध्योवयमुमेकविद्यातिसाध्यस्यानं काधिकसस्यग्द्दाध्यसंयतनोळु संभविषुगुमण्युवरिवं सम्बद्धावंत्रं विदेवविद्यमण्डुं ॥

> सनुद्वे अदबीसे बंधी बाबीसपंचयं तेण । चउबीसतिमे अयदतिबंधी इमिबीसम्यददम्बंधी ॥६८७॥

सन्तोवयेऽप्टिवशत्यां वंषो द्वाविशतियंत्रकं तेन । चतुर्विश्रशतित्रिकेऽसंयतित्रवंषः एक विश्रतिके असंयतिद्वकवंषः ॥

संयते सप्तदशकबन्धः विशेषेण ॥६८६॥

सप्तकोदयेश्काविद्यातकसन्त द्वाविद्यातिकादिः वसन्यः । अननतान्त्रसन्यरिद्वास्ययो स्वजुपना-रहिततासायने तदन्यतरयुतिमञ्जे वेदकसम्यप्टृष्टयसंयते वेदकोपन्नासस्यय्युष्टिदेशसंयते वेदकसम्यप्दृष्टिशनता-रण् प्रमत्त्योश्य तदुद्यसम्यसद्भात्। पृतः समकोदये चतुर्विद्यातिकादियेशस्य तसद्यकादिन्यस्यः। हृतः ? चतुर्विद्यातिकसस्यमयनुपन्तानमिष्यासंयत्योसिनद्वर्याचकविद्यातिकसस्यस्थानमाहस्यवाद्यारमञ्जनतुर्विद्यातिकसस्यम्य

होते देशसंयतमें तेरहका बन्ध है। इक्कीसके सत्त्वमें क्षायिक सम्यग्दृष्टी असंयतमें सतरह-का बन्ध है।।६८६।।

सातके उदय सहित अठाईसके सल्वमें बाईस आदि पांच बन्धस्थान हैं; क्योंकि १५ अननतातुबन्धी रहित मिध्यादृष्टिंभ, मयञ्जुगुस्ता रहित सावादनमें, भय जुगुस्तामेंसे एक सहित मिश्रमें, वेदक सम्यवृद्धी असंववमें, वेदक उपग्रम सम्यवृद्धी देशसंववमें, वेदक सम्यवृद्धी असंववमें, वेदक अध्यान सम्यवृद्धी देशसंववमें, वेदक सम्यवृद्धी अस्त अश्रमते सातका उदय और अठाईसका सत्व सम्यव है। पुनः सातके चदय सहित चौथीस आदि तीनके सत्वमें सतदह आदि तीन बन्धस्थान हैं, क्योंकि चौथीसके सत्वमें पुक मयञ्जुप्ता रहित मिश्र और असंववमें, वेईस चौथीसके सत्व पुक दर्शन-मोहक अग्यवाद्धियान प्रकार स्वाचीसके सत्वमें अध्यान प्रकार असंववादि वार गुणस्थानदार्वियोगें सातका उदय सम्यव है। सातके उदय और इक्कीसके सत्वमें सत्वमें

१. म °प्सान्यतरद्वयरहित ।

कायिकसम्यरहष्टि देशसंयतनोळ' संअविषुगुमण्युदरिरं सप्तदकप्रकृतिवंषमुं त्रयोदशप्रकृतिवंषमु-मण्युतु ।।

छप्पण उदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगवंधो । तेण तिदोवीसंसे देसदु णववंधयं होदि ॥६८८॥

षट्पंचोदये उपशांतांशे असंयतत्रय देशसंयतहयवंषस्तेन त्रिहिविशस्येशे देशसंयतहयं नव-वंघो भवति ॥

षट्प्रकृत्युवयबोळं पंचप्रकृत्युवयबोळमुपशांतकवायन सत्वस्थानत्रयमकत्र क्रमदिवं सप्तवज्ञावित्रिस्थानवंधमं त्रयोवशाविवेशसंयतवंचाविद्विस्यानंगळं बोडल्कि वटप्रकृत्युवयम्मध्टाविशति चतुन्विशत्येकविशतित्रयमसंयतवेशसंयत प्रमत्ताप्रमत्तापुरुवं-करणरोळ्यशमकायिकसम्यक्त्ववेदकसम्यक्त्वभेददिवं यथासंभवमागियप्पवप्पदरिदं त्रयोदञ नवप्रकृतिबंधस्थानत्रयसंभवं पेळस्पट्ट्यू । पंत्रप्रकृत्युवयसंबंधियप्यास्टाविकृति चतुन्त्रिकः ःयेकविशतिसत्त्वस्थानंगळ् वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तापुरुकंकरण्डगळोळप्रशमकायिकसम्यक्त्सभेववितं त्रयोवकानवप्रकृतिबंधस्थानद्वयं संमिबनुगुमें बुद्दस्य । तेन त्रिद्धिविक्षस्यको मत्तमा धट्पंत्रप्रकृत्यवयं-गळोळ कृडिव त्रिहिविशति सत्वस्थानपुतरोळ् क्रमविवं बेशसंयतत्रवोबशावि विस्थानवंषम् नवप्रकृतिबंधमुमक्कूमं ते बोडा वट्प्रकृत्युवयमुं त्रयोविकातित्यानसत्वमुं वर्धनमोहश्चपकवेशसंयतं १५ सम्यवस्वप्रकृत्युवययुर्तेरं मिथ्यात्वमं क्षपिसि त्रयोविशतिसत्वस्थानयतंगे त्रयोक्शप्रकृतियंशमक्कं । निश्रप्रकृतियं क्षपिति द्वाविकातिसत्वस्थानयुर्तगेयुं त्रयोदस्रप्रकृतिवंशनेयक्कुं । प्रमत्ताप्रमत्तरगळ्मा प्रकारविदं वेदकसम्यन्दृष्टिगळ् मिध्यस्विमधप्रकृतिगळं कमिवृतं स्रिपित त्रयोविद्यति द्वाविद्यति-सत्वयुतर्गे नवबंघकसरवं संभविसुग् । मत्तं वंचप्रकृत्युवयम् त्रयोविशतिसस्वस्थानम् द्वाविशतिसस्व स्थानम् मिष्यात्वमिश्चप्रकृतिगळं अपिसि प्रमत्ताप्रमत्तकगळगे सत्वमक्कृनप्पृश्ररिवं नववंषः २० # 100 F :--

नन्तानुबन्धिरितमनुष्यासंयताविषतुर्युं च सप्तहोबयसम्प्रवात् । पुनः सरकोश्यैकविद्यविकसन्दस्तायिकसम्यन्द्रौ चतुर्गरयसंयते सप्तराकबन्धः, मनुष्यवैद्यसंयते च त्रयोदशकबन्धः ॥६८७॥

पट्कोररोप्टनतुरेकार्यावस्तिकसरने सतरराकारिनिकन्यः । पंचकोरने तरसरचे त्रपोरशकारिद्विकन्यः । स्रसंयतिरिपंचमु स्टकोरयस्य अपसम्बाधिकसम्बन्धिदेससंवतारित्रतुर्षे पंचकोरवस्य च सङ्कारात्। पूनः सट्कोरयवेदकसम्बन्धी मिध्यात्यं अपिरमा त्रयोगियातिकतस्य मिश्रं क्राप्तिमा द्वाविद्यातिकसस्य च देससंयते <sup>२५</sup>

क्षायिक सम्यन्दृष्टि चारों गतिके असंयतमें सतरहका बन्ध है। देशसंयत मनुष्यमें तेरहका बन्ध है।।८८७।

छड्के षदयसहित अठाईस चौबीस इक्ट्रेसके सत्वमें सवरह आदि तीन बन्धस्थान हैं। पौचके वदयके साध वक तीनोंके सत्वमें तेरह आदि हो बन्धस्थान हैं, क्योंकि असंयत आदि पौचमें छड्का चदय और वपत्म तथा खायिक सम्यवृद्धी देससंयत आदि पारमें २० पौचका वदय पाया जाता है। छड्के वदयसहित वेदक सम्यवृद्धीमें मिथात्वको झ्यब्दर

₹.

चउरुदयुवसंतंसे णववंधी दोष्णि उदयपुन्वंसे । तेरसतियसचेनि य पणचउठाणाणि बंधस्स ॥६८९॥

बतुरुवयोपञांतांशे नववंषो द्वयुवयपूर्व्यांशे । त्रयोदशत्रयसस्देऽपि च पंचवतुःस्थानानि वंषस्य ॥

५ चतुःप्रकृत्य्वयमुपुषशांतकवायसस्यस्यानंगळोळ् नवप्रकृतिवंचमक्कुमें तं वोडा चतुःप्रकृत्यु-वयापुष्यंकरणोपद्यमककायककाय्य्ये उपन्नमभिषयोळा त्रिस्थानंगळुं क्षप्रकृतिणेपयोळेकिंवगति सत्यस्यानं संभिवसुगुमिल्क नववंषकनक्कुमें बुदर्षं । द्विप्रकृत्युवयमुम्नव्याविष्यद्यानंगळुम-निवृत्तिकरणोपत्रमक्तमपक्षराळोळ् संभिवसुगुमिल्क पंचप्रकृतिवंषस्यानमुं चतुःप्रकृतिवंषस्यान-मक्कुमेते वोडे उपस्यमण्ये कृत्यवेषन्यानानिवृत्तिकरणरोळ् प्रवेषवेष्यपुप्तभेणाक्ष्यपुर्वे प्रशावि-र शित सावि त्रिस्थानंगळ सत्यमुं पंचप्रकृतिवंषमुम्मकृं । वद्यक्षीवेषायर्गळसुप्तमभ्यप्रविक्वातिस्वस्यानमं प्रयोज्यात्यस्यानम् चुत्रवंष्यस्यान्गनेकावक्षस्यस्यानम् कृत्यविक्षप्रकृत्याय न्युंसकवेद क्ष्यविदं-प्रवेषायात्यस्यानम् द्वावशास्यस्यान्यम् निकात्यस्यस्यानम् कृत्यविद्यमुक्तम् प्याव्यस्यानम् न्याव्यस्यान्यस्य प्रवृत्तिकर्यमाळे सत्यस्यपुत्रतिक सम्बन्धः प्रवृत्तिकात्यस्य प्रवृत्तिकात्यस्य प्रवृत्तिकर्यायः न्युंसकवेद क्ष्यविदं-प्रविद्यानस्यत्यानम् वृत्तिकर्यनोळ् सत्यकपुत्रतिक सम्बन्धः प्रवृत्तिकात्यस्य ।

> एक्कृदयुवसंतंसे बंधो चतुरादिचारि तेणेव । श्यारद्र चतुर्वधो चतुरसे चदुतियं वंधो ॥६९०॥

एकोवयोपमांताक्षे वंश्वत्वतुरादिवंशकतुर्गौ तैनैवेकादमहुये चतुःश्वयद्वतुरंशे चतुस्त्रकं वंश्व ।।

त्रयोदशकबन्धः । पत्रकोदयप्रमताप्रमत्ते च नवकबन्धः स्थात ॥६८८॥

चतुरकोवयोगयापूर्वकरणे उपरांतकवायसस्य नवसन्यः । द्विकोदये सर्वदानियुक्तिकरणे तत्सन्यं ५वेरो-दगचरमसमयपर्यंतं एचकदन्यः । चंद्रत्योवेदोरवास्त्वं तु चतुरक्वन्यः । क्षाकेऽक्तवायपदःत्रीयूक्तयमार्गाय्येक-विचितिकत्रिदयोकायदस्यक्षत्रेषु पंचकवन्यः । दत्तरवेदोदयमुतवपोरसकाविद्वितस्यं तु चतुरक्वन्यः ॥६८९॥

तेईसका सत्त्व होनेपर, सिश्रमोइनीयको श्वयकर बाईसका सत्त्व होनेपर देशसंयतमें तेरहका बन्धस्थान है। पाँचके बदय सहित प्रमत्त अप्रमत्तमें नौका बन्ध है।।६८८॥

चारके व्ययसहित दोनों श्रेणिके अपूर्वकरणमें उपशान्त कवायमें पाये जानेवाळे अठाईस चौबीस इक्कीसके सत्त्वमें नौका बन्ध है। दोके उदय सहित सबेद अनिवृत्ति-करणमें वक्त तीनका सत्त्व होते पुरुषवेदके व्हयके चरम समय पर्यन्त पाँचका बन्ध है।

नपुंसक और स्त्रीवेदके उदयके साथ लेणी चढ़नेवालेके चारका बन्ध है। क्षपकश्रेणीमें आठ कपान, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेदके झपणक्त मानोंमें इक्कीस तेरह बारह स्वारह-क सत्त्व होते पाँ नका बन्ध है। अन्यवेदके उदयसहित तेरह बारहका सत्त्व होते चारका बन्ध है।।ऽ८॥। एकप्रकृत्युवयमुयुप्यांतसस्यस्यानम्बय्यातिवृत्तिकरस्यनोद्धयामञ्जीवयोद्धः च्युःप्रकृति-स्यानादिव्यतुर्वोद्यस्यानंगळपुत्रु । सत्तं तवेकोदयपुतनोद्धः एकावद्यपंत्रप्रकृतिसस्यनद्वयं स्थान पुगुमिलः चतुःप्रकृतिस्यानवयमेयवर्षुः । सत्तवेकोदयं चतुःप्रकृतिसस्यपुयुळळनिवृत्तिकरणनोळ् चतुःप्रकृतिस्यानद्वयं वेषमवर्षुः ।

> तेण तिये तिदुवंधी दुगसचे दोण्णि एक्क्यं वंधी । एक्कंसे इगिवंधी गयणं वा मोइलीयस्स ॥६९१॥

तेन त्रये त्रिद्विवंशः द्विकसत्त्वे हुशैकवंशः । एकाशे एकवंशे गमनंवा मोहनीयस्य ॥

एककोदयानिवृत्तिकरयोगसमके उपवातिकवायक्षत्वे वतुरुकादिवतुःस्वातवन्यः। पुनः तदैककोदयैका- २० दशकपंत्रकारचे वतुरुक्तवन्यः। पुनः तदैककोदयैकादशकपंत्रकारचे वतुरुक्तवन्यः। पुनरेककोदयचतुरुक्तसन्वे वतुरुक्तविकतन्यः॥६९०॥

सदेककोदयानिवित्तकरणे विकसत्त्वे त्रिकद्विकवन्यः द्विकसत्त्वे द्विकैककवन्यः । एककोदयसत्त्वेककवन्यः

एक के उदयसहित अनिवृत्तिकरण वपशमक में उपशानत कवायमें कहे अठाईस चीवीस इक्कीयके सदयमें चार आदि चार बच्चस्थान हैं। एक के उदय सहित ग्यारह और पीचके २५ सत्वमें चारका बन्ध है। एक के उदयसहित चारके सस्वमें चार और डीनका बन्ध है। १९०॥

पक्के उदयसहित अनिकृत्विकरणमें तीनका सत्त्व रहते तीनका व दोका बन्ध है। एकोः उदयसहित दोके सक्समें दोका व एकका बन्ध है। एक ही का उदय और सत्त्व रहते एकट्य ही बन्ध है। अथवा बन्धका अभाव है। इस प्रकार मोहनीयके तीन संयोगी भंग ३० कहें 1898।

अनंतरं नामकर्म्मत्वानंत्रज्ञ्ये विसंवोवप्रकारमं वेजवपव :— णासस्य य बंधोदयसच्चाणाण सम्बर्भगा हु । पचेउचं व इवे तियसंजोगेवि सम्बरम् ॥६९२॥

नाम्नश्च वंधोवयसस्वरवानानां सम्बर्भगाः बालु प्रत्येकोत्तवाद्भवे त्रिसंयोगेपि सर्ण्यंत्र ॥
नामकम्मेक्षेत्रं वंधोववसस्वर्ध्वामंगळ सर्ण्यंत्रगाळ यथास्वरूपंगळ । अतुं प्रत्येकवीळ्
पेळलपट्टंते हें पेळलपड्टंग्लि त्रिसंयोगबोळं सर्व्यत्रमञ्जूषं हु स्कुटमागरियलपडुन्-। निल्लि केवलं वंधोवयसस्वरव्धानंगळे पेळलपटुपुतु । भंवंगळ् विवासस्यवत्रु । मोहनोयबोळ् पेळवंते त्रिसंयोग-बोळ तवंतभगंवसरियल्यडगुम्बदस्य ॥

अनंतरं वंधोवयसस्वस्थानंगळी विष्वादृष्टि आवि चतुर्देशगुजस्थानंगळोळु नानाजीवापेकीयर्व १० युगपसंभवितव स्थानंगळ संस्थेगळ पेळवपद :---

> छण्णवन्छत्तियसग्रहीबदुगतिगदुगतिण्णि अद्व चतारि । दुगदुगचतुदुगपणचदु चदुरेयचद् पणेयचर् ॥६९३॥

वद्नववट्त्रिकसमैकद्विकत्रिकद्विकत्र्यव्यवस्थारि । द्विकद्विकवर्तुद्वक पंचचतुरवतुरेकवतुः पंचेकचल्यारि ।।

> एगेगमह एगेगमह छेदुमहकेवलिजिणाणं । एगचदुरेगचदुरो दोचदु दोछक्कउँदयंसा ॥६९४॥

एकेकमष्टेकेकमष्टळसस्य केविकिजिनानामेकचतुरेकचतृद्विचतृद्विवद्कमृत्यांजाः।। गाधावयं।। यदनवयद् सिम्यादृष्टियोक् वंधोदशसस्यवानंगक् कमीददं यदनवयद् प्रमितगळपुतुः। मिष्या वं १ । उ. ९ । स. ६ । त्रिकसनेक सासादननोळ वंधोदयसस्यानगळ त्रिक सार एक प्रमितं-

२० शन्य च । मोह्नीयस्य विकल्पयोज उक्त ॥६९१॥ जच नामकर्मस्यानाना विकरोगमाह— नाम्नः बन्योदसरस्याना सर्वत्रमाः प्रत्येकोक्तरीस्यैगस्मित्स्ययोगेऽथि सर्वत्र स्युरिति स्कृट जात्व्य ॥१६२॥

तद्वनचोदमसन्बस्थानानि गुणस्थानेषु क्रमेण मिध्यानृष्टौ यद् नव खद्। सासादने त्रीणि ससैक। मिन्ने हे त्रीणि हे। बसयते त्रीध्यष्टौ बस्बारि। वेशस्यते हे हे बस्बारि। प्रमत्ते हे पत्र बस्बारि। सप्रमते

२५ आगे नामकमंके स्वानोंके त्रिसंचोगी भंग कहते हैं—
नामकमंके बन्ध वत्य सक्त स्थानोंके सब संग जैसे प्रत्येक प्रथक्-पृथक् कहे थे वैसे
ही त्रिसंचीगर्मे भी सर्वत्र जानना ॥६९२॥

नामकर्मके बन्धस्थान उदयस्थान सत्त्वस्थान गुणस्थानोंमें क्रमसे मिष्यादृष्टिमें छह नौ छह, सासादनमें तीन सात एक, भिश्रमें दो तीन हो, अर्धयतमें तीन ऑठ चार, देशसंयतमें

<sup>ु</sup> १ चदुस. मृ.। २. दो छ≉क बचाउ. सू.।

गळप्पुषु। सासा बंदे। उ.थास १। द्विक त्रिक द्विक। निश्नो कुक्रमिबंद द्विक त्रिक द्विक-प्रमितंगळप्पुतु। निश्न बंदे। उ.देस २। जसंयतनो कुक्रमिबंद श्वष्टचतुःप्रमितंगळपुतु। असं। वंदे। उ.८। स.४। देशसंयतनो कुक्रमिवंद द्विकद्विकचतुत्रमितंगळपुतु। देश। उ.२। स.४। प्रमलसंयतनो कुद्विकपंच चतुःप्रमितंगळपुतु। प्रमा बंदे। उ.५। सस्य ४। अप्रसत्तसंयतनो कुचतुरेक चतुः प्रमितंगळपुतु। अप्र। वं४। उ.१। स.४।।

अपूर्वकरणनोळ् पंचेकचपुः समितंगळपुत्रु । अपूर्व ५ । उ १ । स ४ ॥ अनिद्गतिकरण-नोळ् एकेकमष्टसमितंगळपुत्रु । अनिद्गति । वं १ । उ १ । स ८ ॥ सूत्रमसांपरायनोळमेकेकाष्ट्रप्रमि-संगळपुत्रु । सूत्रम वं १ । उ १ । स ८ ॥ छदास्वरः पुग्नातिकषाय क्षोणकषायबीतरागरोळ् एकचतुरुकचतुःस्वानंगळकमदिनसुत्रु । उपरांत वं । ० । उ १ । स ४ ॥ क्षोणकषायनोळ् वं व । ० । उ १ । स ४ ॥ केवाजिनकाराजेळ् हि चनुक्तिद्वक्रप्रमितोवयसस्वानाज् कर्मावस्तरपुत्रु । १० स्योगियं । ० । उ २ । स ४ ॥ अतीमि वं । ० । उ २ । स ६ ॥ ॥

> णामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुणं पडुच्च उत्ताणि । पत्तेयादो सन्वं भणिदन्वं अत्यज्ञत्तीष् ॥६९५॥

नाम्नद्रखंबीवयसत्यानि गुणं प्रतीत्वोक्तानि । प्रत्येकारसम्बं भणितस्यमस्ययुक्त्या ॥ नामकम्भकं प्रत्येकवंबीवयसत्यस्यानंगळु मुक्तं गुणस्यानदोळु वेळस्यदुटु वर्षुवरियमः १५ वरत्तीणवमस्यं्क्तियवमदेल्डमिल्ल वेळस्यदुगुना मा मिध्यादृष्ट्यादियागि वेळल्यटु खड्नव यहुवंबीवयसत्यस्यानादिगळ संख्याविषयस्यानंगळवाववं बोड वेळवपहः :—

> तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । बाणउदादी सत्तं बंधा पुण अट्ठवीसतियं ॥६९६॥

त्रयोविकारयादिवंषाः एकविकारयाचुवयस्थानानि । द्वानवस्यादिसस्यं वंधाः पुनरख्दाः २० विकालिकिकं ।।

चरवार्धेकं चरकारि । अपूर्वकरणे पंर्यकं बरवारि । अनिवृक्तिरुगे एकमे नगष्टो । मूक्यसायरावेऽप्येक्से रुग्धे । उपरि गन्धे सून्यं । उदम्पतन्ययोरेव उपलान्तकषाये एक चरवारि । क्षीण वावऽप्येक चरवारि । स्योगं हें चरवारि । अयोगे हें पर् ॥६९३॥६९४॥

नाम्नो बन्धोदयसस्वस्थानानि गुणस्वानेपूकानि तान्येव प्रत्येवतोऽर्थयुक्तवा सर्वाण्युक्यते ॥६९५॥

दो-दो चार, प्रमत्तमं दो पाँच चार, अप्रमत्तमें चार एक चार, अपूर्वकरणमें पाँच एक चार, अनिवृत्तिकरणमें एक-एक आठ, सूक्ष्मसाम्यायमें भी एक-एक आठ हैं। उत्तर बन्धका तो अभाव है केवल उदय और मन्द ही है। सो उपशान्तकषायमें एक चार, क्षीणकषायमें भी एक चार, स्वांगांमें दो चार और अदोगोंमे दो जह जानता।।६२३-६९आ।

नामकर्सके बन्ध उदय सत्त्वस्थान गुणस्थानोंमें कहें उन सबको पृथक्-पृथक् अर्थको हु० युक्तिसे कहते हैं ॥६९५॥ मिष्यादृष्टियोळु पेळव बद्दबंबस्थानंगळु त्रयोविकस्याविगळपुत्रु । उदयस्थानंगळुनेकविक-स्यादि नवकंगळपुत्रु । सत्वस्यानबट्कसुं द्वानबर्याविगळपुत्रु । तिष्या । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । उद २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २८ । ३० । ३१ । सत्व ९२ । ९९ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । सासावननोळ् पेळव वंषस्थानत्रयमष्ट्राविजस्यादि जिस्सानंगळपत्रु ।।

> इगिनीसादी एक्कत्तीसंता सत्त अट्ठनीसणा । उदया सत्तं णउदी बंधा पुण अड्डनीसदुगं ॥६९७॥

एकविशस्याखेकांत्रशार्वताः सप्ताधारिकास्यूनाः उदयाः सर्वं नवतिः वंषी पूनरष्टाविशति ही ॥
उदयस्यानंगळुमेकांवशस्याखेकतित्रात्मकृतिस्थानावसानमाव स्थानंगळोळू सप्तविशस्यष्टाविश्वतिप्रकृतिस्थानद्वयरहित सप्तोबयस्थानंगळपुषु । नवति सत्वस्थानमो ब्रेयकपुः । सासा । वं १० २८।२९।३०।उ २१।२४। २५।२६।२०।३०।३१। स ९०। तु मस्ते मिम्ननोळा द्विषंचस्थानंगळाववे दोडे सप्टाविशतिद्वयमक्छं ॥

> एगुणतीसंतिदयं उदयं नाणउदिणउदियं सत्तं । अयदे नंधद्वाणं अद्वानीसत्तियं होदि ॥६९८॥

एकोर्नात्रञत् त्रितयः उदयः द्वानवतिन्नवतिश्व सस्यं। असंयते वंधस्यानमर्शोवशतित्रिकं १५ भवति ॥

आमिश्रनोळेकोनॉत्रज्ञात् त्रितयपुदयमक्कुं। हानवतिनवति स्थानद्वयं सस्वमक्कुं। मिश्र वं। २८।२९।उ २९।३०।३१। सस्व ५२।९०॥ असंयतनोळु पेळव वंषस्यानगळुमर्शावज्ञति-जितय मक्कं॥

मिथ्यायुष्टौ वन्यस्थानानि त्रयोविशतिकादीनि षट् । उदयस्थानान्येकविश्वतिकादीनि नव । सत्त्व-२० स्थानानि द्वानविकादीनि षट् । साक्षादने बन्यस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि त्रीणि ॥६९६॥

चदयस्थानान्येकविश्वतिकादीनि ससाष्ट्रार्योवशितकोनान्येकत्रिश्वरकान्तानि सप्त, सस्वस्थानं नवनिक, तु-पुनः मिश्रे बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादिद्वयं ॥६९७॥

उदयस्थानान्येकोनित्रणत्कादीनि त्रीणि सप्यस्थाने द्वानविकादिद्वयं । असंयते वन्यस्थानान्यष्टार्वियति-कादीनि त्रीणि ॥६९८॥

१५ मिध्यादृष्टिमं बन्धस्थान तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान इक्कीस आदि नौ हैं। सत्त्वस्थान बानवे आदि छह हैं। सासादनमं बन्धस्थान अठाईस आदि तीन हैं। १९९६।।

चदयस्थान सत्ताईस अठाईसके बिना इक्कीस जादि इक्तीस पर्यन्त होते हैं। सत्त्व-स्थान नब्बेका है। भिश्चर्मे बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं।।६९७॥

जदयस्थान जनतीस आदि तीन हैं। सत्त्वस्थान बानवे-न•वे दो हैं। असंयतमें बन्ध-र• स्थान अठाईस आदि तीन हैं।।६९८।।

## उदया चउनीसूणा हगिनीसप्पहुडि एक्कतीसंता । सत्तं पढमचउक्कं अपुन्वकरणोत्ति णायन्वं ॥६९९॥

उदयाञ्चनुष्यियत्यूनाः एकविशातिप्रभृति एकत्रिशवेताः। सस्यं प्रयमचनुष्यम्प्रश्चेकरण-पर्य्यंतं सातस्यं।।

बा असंयतनोज् उवयस्थानंगळ् बतुष्विकातिस्थानं पोरगाणि एकविकातिस्थानप्रभृत्येक-जिकासकृतिस्थानांतमावष्टस्थानंगळप्युत्त । एते वोडा बतुष्विकातिस्थानमेक्वँद्वियवोळस्ववेलिस्युं संभवितवप्युवरिवता उवयस्थाणं कळेयस्यदुत्तं विर्यस्यकृतुं । सत्वस्थानगळ् प्रथम बतुःस्थानंग-ळप्युत्त । मेलेपुमदूर्वकरणगुणस्थानपर्यंतमी प्रथमबतुःस्थानंगळे सत्वंगळ् वें विर्यस्तकृतुं । स्वसंतत्व वं । २८ । २९ । ३० । ज २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । ३० । ३१ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० ।।

> अडवीसदुगं वंधो देसे पमदे य तीसदुगुमुदओ । पणुवीससत्तवीसप्पहुडी चत्तारि ठाणाणि ॥७००॥

अष्टर्गवसतिष्ठिकं यंथो देशसंयते प्रमत्ते च जिन्नस्युक्कपुदयः । पंचाँवशतिः सप्ताँबनस्यादि-चरवारि स्थानानि ॥

जुदग्रस्थानास्येकविकारिकादीनि चतुर्विकातिकोनास्येकवित्रात्कारतास्यष्टौ तस्येकेस्त्रियेव्वेवोदयात् । सस्य-स्यामानि त्रिनवित्रकादीनि चत्वारि । क्रमास्येवायुर्वेकरणातं ज्ञातन्यानि ॥६९९॥

देशसंयते बन्यस्यानेष्टाविशतिकारिद्वयं च उदयस्याने त्रिशतकारिद्वयं। सरवमसंयतोक्तं। प्रमते बन्यस्थाने देशसंयतोक्ते हे। उदयस्थानानि पंचविश्वतिकं सप्तविश्वतिकादीनि चरवारि च। सरवस्यानान्य-संग्रतीकारि 1990 e11

उदयस्थान चौत्रीसके विना इनकीससे इकतीस पर्यन्त आठ हैं। चौत्रीसका उदय-स्थान एकेन्द्रियके होता है इससे वह असंयतमें नहीं होता। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार हैं। ये चार सत्त्वस्थान अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त जानना॥६९९॥

देशसंयतमें बन्धस्थान अठाईस आदि दो हैं। उदयस्थान तीस आदि दो हैं। सरव-स्थान असंयतके समान चार हैं। प्रमत्तमें बन्धस्थान देशसंयतमें कहे दो हैं। उदयस्थान ३० पच्चीस तथा सत्ताईस आदि चार हैं। सरवस्थान असंयतमें कहे चार है।।७००।। ٤o

अपमत्ते य अपुन्ने अहनीसादीण नंधमुदओ हु । तीसमणियद्विसुहमे जसिकत्ती एक्कयं नंधी ॥७०१॥

अप्रमत्ते चापूर्व्येऽस्टाविशस्यादीनां चंचः उदयस्तु । त्रिशदिनवृत्तिसूक्ष्मयोर्घ्यंशस्कीर्तिरेकको वंचः ॥

अप्रसत्तोळसपुर्वकरणनोळसप्टाविशस्याविष्ठतुःस्यानंगळु पंचस्थानंगळु बंधसप्पुत्रु । तु सत्तसुरवस्थानंगळ् प्रत्येकं त्रिशत् त्रिशत्शकृतिस्थानमस्कुं । सत्वस्थानंगळ् मृषेळव प्रथमखतुः-स्थानंगळेयपुत्रु । अप्रमत्त वं २८ । २९ । ३० । ३१ । ७ ३० । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । अपूर्वकरण वं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ । ७ ३० । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । अनिवृत्ति सुक्षमयोः अनिवृत्तिकरणनोळं सुक्षमांपरायनोळं प्रत्येकं वशस्कीतिनाममो वे वंपमस्कुं ॥

> उदओ तीसं सत्तं पढमचउक्कं च सीदिचउसंत्ते । खीणे उदओ तीसं पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥

उदयः त्रिकत्सस्यं प्रथमचतुष्कं चाक्षीति चत्वारि । उपकाति श्लीणकषाये उदयस्त्रिका-स्प्रथमचतुरक्षीति चतुःसस्यं ॥

अतिवृत्तिकरणसूक्ष्मसापरायक्षणज्ञोज्ञ्चयस्यानमो दे त्रिश्चात्प्रकृतिकमत्रकुं। सत्त्वस्यानंगजु १५ प्रत्येकं प्रयमचतुष्कमुणशीति चतुष्कपुमत्रकुं। अतिवृत्ति। वं १। उ २०। स ९२। ९२। ९२। ९०। ९०। ८०। ७८। ७८। ७७। सूक्ष्मसापराय वं १। उ २०। स ९२। ९२। ९२। ९०। ८०। ७९। ७८। ७.। उपशांतक्ष्यायनोज्ञं क्षीणक्षयायनोज्ञं स्वयस्यानं प्रत्येकं त्रिशस्त्रकृतिकमत्रकुं। सत्त्वस्यानंगज्ञ् ययाक्रमं प्रथमचतुःस्यानंगञ्जमशीतिचतुःस्यानंगञ्जमण्युत् । उपशांतवंद्या ०। उ २०। स ९३। ९२। ९१। ९०। क्षीणक्षयाय वं। ०। उ २०। स ८०। ७९। ७८। ७७।

२० अन्नमतापूर्वकरणयोबन्धस्वानात्यष्टाविव्यतिकातीनि चरवारि पंच । तु पुनः उदयस्यान तिश्वस्क । सरवमसंयतीकः । अनिवृत्तिकरणसूद्यमाध्यराययोबेन्बस्यःनं यशस्थितिमाम ॥७०१॥

उदयरपानं त्रिवास्कं, नस्वस्थानानि प्रत्येक त्रिनविकारीनि बस्वपंत्रीनिकारानि पत्वारीराष्ट्री। उपयान्तिक्षीणरूपाय्योक्दयस्थानं त्रिवास्कं सन्वस्थानास्युपदान्तकषाये त्रिनविकारीनि चस्वारि, शीणकवाये-आर्थिकारीनि बस्वारि ॥७०२॥

अप्रमत्त और अपूर्वकरणमं बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पाँच क्रमसे जानना। वदयस्थान तीसका ही है। सत्त्वस्थान असंयतमं कहे चार जानना। अतिवृत्तिकरण और सुक्ष्मसाम्परायमं बन्धस्थान एक यहास्कीर्तिकप ही है। ॥७०१॥

बदयस्थान तीसका ही है। सरवस्थान तिरानचे आदि चार और अस्सी आदि चार इस तरह आठ हैं। चयजान्तकपाय और ऋषिकवायमें बदयस्थान तीसका ही है। सदयस्थान चयज्ञान्तकपायमें तिरानचे आदि चार और क्षीणकपायमें अस्सी आदि चार हैं।।७०२॥

१. मृ. सस्त ।

जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णवट्ठयं उदओ । सीदादिचऊ छक्कं कमसो सत्तं समुहिट्ठं ॥७०३॥

योगिन्ययोगिनि च त्रिशवेकत्रिञात् नवाष्टकमुबयः। अशोत्यावि चतुः बट्कं क्रमशः सत्यं समुद्दिष्टं ॥

सयोगकेवलिजिनरोळं अयोगिजिनरोळं क्रमविनुदयं त्रिशत्प्रकृतिस्यानमुमेकत्रिशत्प्रकृति-

स्थानम् —

| बं  | उ    | स  |
|-----|------|----|
| 8   | 6    | 9  |
| ₹   | 9    | 80 |
| 30  | 38   | 90 |
| 36  | 30   | 96 |
| 26  | 20   | 90 |
|     | २९   | 60 |
| 28  |      |    |
| 94  | 70   | ८२ |
| 23  | 78   | 68 |
|     | - રષ | 66 |
| - 1 | 48   | 90 |
| - 1 | 35   | 98 |
| - 1 | २०   | ९२ |
| 1   | 1    | ९३ |

तुरवस्थानद्वयमुमयोगिकेवलियो त्रु नवश्रकृतिस्थानपुमंतुवयस्थानद्वयमुं सत्वस्थानंगत्रम्-शीरयाविष्यतुःस्थानंगत्रु । मशीरयावि षट्स्यानंगत्रु मणुबु । सयोग वं । ० । उ ३० । ३१ । स ८० । ७९ । ७८ । ७७ । अयोगि वं । ० । उ ९ । ८ । स ८० । ७९ । ७८ । ७७ । १० । १ ।।

िंततु चतुईशानुर स्थानंगळोजू नामकस्येतंथोवय सत्वस्थानंगळ त्रिसंयोगप्रकारसं पेळवनंतरं २० चतुईशजीवसमासंगळोळु अपय्यातजीवसमासंगळेळरोळं पय्यातजीवसमासंगलोळेळरोळु सूदसंग-कोळं बादरंगळोळं विकलत्रयंगळोळमसंजिगळोळं संज्ञिगलोलं त्रिसंयोगस्यानसंख्येगळं पेळवण :—

सर्वामायोगयोः क्रमेणोदयस्थाने त्रिशत्लैकत्रिशत्के हे, नवकाष्टके हा सत्त्वस्थानान्यशीतिकादोनि चत्त्वारि पट्। सर्वोग तं,, उ ३० ३१ । स ८० ७९ ७८ ७७ । अयोगि वं., उ ९ । ८, स ८० ७९ ७८ १५ ७७ १० । ९ ॥ ३०३॥ अद्य चतुर्दत्र जीवसमारोज्याह्—

सयोगीमें उदयस्थान तीस-इकतीसके दो और अयोगीमें नी-आठ वे दो हैं। सत्तव-स्थान सयोगीमें अस्सी आदि चार और अयोगीमें अस्सी आदि अह हैं।—सयोगीमें बन्ध वदय ३०, ३१। सत्त्व ८०, ७२, ७८, ७७। अयोगीमें बन्ध जून्य, वदय ९, ८। सत्त्व ८०, ७९, ७८, ७०, ९०, ९॥७०३॥

आगे चौदह जीव समासोंमें कहते हैं-

٤o

٤4

पण दो पणनां पण चदु पणनां बंधुदयसत्त पणनां च । पण छक्क पणना छच्छककपणनानदृष्टमेयारं ॥७०४॥

पंच हे पंचकं पंचचतुः पंचकं वंधोदय सस्य पंचकं च । पंच वद् पंच वद् वद्कपंचकमष्टा-ष्टेकादश ।।

वपर्याप्तकसम्बदोळ् बंधोबयसत्यस्थानंगळ्काविबं पंचकं हे पंचकंगळपुत्रु । सर्व्यंत्रुवर्म-गळोळ् पंचचतुः पंचकंगळपुत्रु । सर्व्यंत्राबरंगळोळ् बंधोवयसत्यस्यस्थानंगळ पंचकंगळपुत्रु । यिकलत्रययोळ् पंचयदपंचकंगळ्कास्योळपुत्रु । असंत्रिगळोळ् खद्यद्पंचकंगळप्युत्रु । संति-गळोळ् अध्वष्टएकाद्यासंसळ कर्मावद्यप्यत् ।

ई पेळव संख्याविषयभूतस्वामिगळं पेळवपरः :--

सत्तेव अपन्त्रत्ता सामी सुहुमी य बादरो चैव । वियक्तिदिया य तिविहा होति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥

| संदृष्टि :— | अप   |   | स् | वा | वि ३ | <b>अ</b> सं | संभि |
|-------------|------|---|----|----|------|-------------|------|
|             | बं ं | 4 | 4  | 4  | ٩    | Ę           | 16   |
|             | उद   | 1 | 8  | 4  | Ę    | Ę           | 16   |
| - 1         | सरव  | 4 | 9  | 4  | 4    | 4           | 188  |

ई पेळ्द संख्याविषयभूतस्थानंगळावुवे दोडे पेळदपर :--

बंधा तिय पण छण्णत्र वीसं तीसं अपुण्णमे उदओ। इगिचउवीसं इगिछन्त्रीसं शावरतसे कमसो।।७०६।।

बंधः त्रिकपंच वण्णवति विकाति त्रिकवपूर्णके उदयः । एकचतुष्टिकातिरेक वर्शवक्रातिः स्थावरे प्रते क्रमञः ॥

अपर्य्याप्तसनककोळुत्रयोविकाति पंचविकाति वर्ड्विकाति नवविकातिसक् त्रिकारप्रकृतिस्थान-मृमितुपंचवंबस्थानंगळपुत्रु। २३ ॥ ए अ. २५ ॥ ए व. वि.। ति.। च.। प. म.। अ.प. २६ ॥ ए व.। २० अ.। उ.२९ । वि.। ति.। च.। पं.। म.। परि.। ३० । वि.। ति.। च.। पं.। परि.। उ.॥ एकविकातियुं

अपर्याप्तसन्तके बन्धोदयसन्त्रस्थानानि पंच हे पंच । सर्वमुदनेषु पंच चत्वारि पंच । सर्वमाररेषु पंच पंच पंच 1 विकलप्रये पंच षट् पंच । अर्वीक्षपु षट् षट् पंच । संज्ञिष्यष्टाष्टैकारस्य ।। ७०४ ।। ७०५ ।। तानि कानीति चेदाह—

अपर्यातसमके बन्वस्थानानि त्रिपंचवद्नवाग्नविशतिकत्रिकातकानि पंच। उदयस्थानानि स्थावरलब्ध्य-

अपयोप्त सात जीव समासों में बन्ध उद्दय सत्वस्थान कमसे पाँच, दो, पाँच है। सब सूक्ष्मजीवों में पाँच, चार, पाँच हैं। सब बादर जीवों में पाँच, पाँच, पाँच हैं। विकल्प्रयमें पाँच, छह, पाँच हैं। असंबों में छह, छह, पाँच हैं। संबों में आठ, आठ, ग्यारह हैं।।७०४-७०६।

वे कीन हैं ? यह कहते हैं— अपर्याप्त सात जीवसमासोंमें बन्धस्थान तेईस, एक्बीस, छन्बीस, धनतीस, तीस ये

चतुन्विकातियुं स्वावरलक्ष्यपय्यांतगळोळ्वयस्वानद्वयसक्टुं। त्रसलक्ष्यपय्तांगळाळु एकविकातियुं वर्दावेकातियुद्धयस्थानद्वयसक्टुं। स्थावर २१। ति ॥ विषक्षाति २४। ए। त्रस २१। ति म । विषक्षाति । २६। वि । ति । च । यं । सा । म । सत्वस्थानंगळुं।

> बाणउदी णउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा । सहमिदरे वियलतिये उदया हगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥

द्वानवितर्गवति चस्वारि सस्वमेवमेव वंबांजाः । सूक्ष्मेतरस्मिन्वकलत्रये उदयाः एकविज्ञास्याविचतः पंच ॥

का लब्ध्यप्य्याप्तिकीवंगळगे तीर्स्यरहितहानवतियुं तीर्त्याहाररहितनवरयाविषुरहिकनारक चतुरकमनुष्यहिकरहितंगळप्य नात्कुं सत्वंगळप्युवु । ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ॥ समृब्वय संदर्षिट :—

|      |      |    |        | स्प    |
|------|------|----|--------|--------|
|      |      |    |        | 99 170 |
| उद   | 1281 | 28 | त्रस२१ | 78 0   |
| सत्व | 1991 | 90 | 166    | 66 62  |

एकमेव इहिंगेये सुरुमंगळोळं बावरंगळोळं विकलस्ववोळं वंबांशंगळप्यु । उवयस्थानं गळोळु सुरुमंगळोळु एकविशस्यादिबतुःस्थानंगळप्यु । बावरंगळोळु एकविशस्याचि वंबस्थानंगळ-प्यु । सत्वस्थानंगळ स्पेळदुववकु ।

> इगिछक्कडणववीसं तीसिगितीसं च वियलठाणं वा । वंधतियं सण्णिदरे मेदो वंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥

एकषडष्ट्रनर्वावशतिस्त्रिशवेकत्रिशचण्य विकलस्यानवद्वंषत्रयं संज्ञीतरस्मिन् भेदो बच्नाति खल्वप्रविर्शातः॥

विकलत्रवदोळ् बंधांशंगळ् सुरुभगळोळ् पेळबुवेयप्पृत्तु । उदयस्थानंगळ् पेळरपङ्गुमेक-विद्यतियुं बङ्गिकातियुंमष्टाविकातियुं नर्वावकातियुं त्रिकावेकत्रिकारमङ्गतिस्थानंगळप्पृत्तु ।

पर्यासेब्बेकचत्रग्रविशतिके है । त्रसलब्द्यपर्यासेब्बेकषडग्रविशतिके है ॥७०६॥

सन्बरद्यानानि द्वानवित्रं नशिकादिनतुष्कं च । एवमेव सुक्षेत्र वादरेषु विक्रवेश्वियेषु च वंषांती स्यातां । क्रयरद्यानानि सुक्ष्मेयकेविकातिकादीनि चत्वारि बादरेषु पंच । सत्त्वं प्राकृक्षमेव ॥७०७॥ विकल्प्रये बन्धांती सुक्ष्मोकावेव । उदयस्यानायोकपळ्डनवदरीकादवाद्याविवातिकानि । असंत्रिष्

पाँच हैं। उदयस्थान स्थावर लब्ध्यपर्याप्तकोंमें इक्कीम-चौबीस दो हैं। त्रस लब्ध्यपर्याप्तकोंमें इक्कीस-छब्बीस ये दो हैं॥७०६॥

सत्वस्थान बानवे और नब्बे आदि चार हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चादर और विक्छेन्ट्रियोंमें बन्धस्थान और सत्त्वस्थान अपर्थाप्तवत् होते हैं। चदयस्थान सूक्ष्मजीयोंमें इक्कीस आदि चार हैं, बाइरोंमें पाँच हैं सत्त्वस्थान पूर्वोक्त ही हैं॥७०॥

विकलत्रयमें बन्ध और सत्त्व सुक्ष्मजीवोंके समान जानना । उदयस्थान इक्कीस,

ęο

१५

| मूक्ष्मंगळगं बं ५ । उ ४ । स ५ | बावरंगळगे वं ५ । उ ५ । स ५ | विकलत्रयंगळगे बं ५। उ६। स ५ |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| वे २३। २५। २६। २९। ३०         | वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३०  | वं २३।२५।२६।२९।३०।          |
| उरिश्व २४। २५। २६             | उद्देश २४। २५। २६। २७      | उ २१ । २६ । २८ ।२९ ।३०।३१।  |
| स ९२।९०।८८।८४।८२              | # 97190166168169           | स ९२ 1 ९० 1 ८८ 1 ८४ 1 ८२ 1  |

मत्तमसंक्रियोळं विकलेंब्रियंनळोळ् पेळववंधोययस्त्वस्थानंगळेयप्पुथाबोडं भेवम् टवाष्-टंबोडे अध्टार्विजति बध्नाति अध्राविज्ञतिस्थानमुमं कट्टगं ।

> सण्णिम्म सञ्बवंधो इगिवीसप्पहुडि एक्कतीसंता । चउवीस्रुणा उदओ दस णवपरिदीणसञ्चयं सत्तं ॥७०९॥

्र संज्ञिनि सर्व्यवंषः एकविंशतित्रभृत्येकत्रिश्चतंताश्चतुत्रिशत्यूना उदयाः दशनवपरिहोन सर्व्य सन्वं ॥

संक्रियोज् सर्व्यवंधस्यामंगळणुषु । उत्यवस्यानंगळुमेकाँवशत्यावि एकाँवशत्सपर्यंतमाव षतुष्विशतिस्थानं पोरताणि शेषावस्थानंगळणुषु । एके वाडा षतुष्विशतिस्थानमेकाँद्वियसंविध यणुर्वरिदमित्तिकृतुव्ययोग्यमत्कणपुर्वरिदं । सत्यस्थानंगळु दशनवयरिहोतमागि सर्व्यमुं सत्यम् कर्

| संक्षिगे  | बंघटा | उदय | 61   | सत्व | 1188 |     |    |     |    | 1  | 1  |
|-----------|-------|-----|------|------|------|-----|----|-----|----|----|----|
| वं        | २३    | 24  | २६   | 26   | २९   | ₹0  | 38 | 1 8 | *  | *  | *  |
| <b>उद</b> | 28    | 24  | २६ । | 20   | 26 1 | २९  | 30 | 38  | *  | *  | *  |
| सत्व      | ९३    | 99  | 99 1 | 90   | 66 1 | 183 | 63 | 60  | ७९ | 96 | 99 |

अनंतरं चतुर्देशमार्गणेगळोजु नामकम्भवंबोदय सस्वत्रिसंयोगमं वेळलुपक्रमिसि मोवल गतिमार्गणेयोळु वंबोदय सस्वस्थानसंस्योगळं वेळवपरः :—

दोछक्कट्ठचउक्कं णिरयादिसु णामवंधठाणाणि ।

पण णव एगार पणयं तिपंचवारसचउक्कं च ॥७१०॥

<sup>१५</sup> हिषड्टचतुष्कं नरकाविषु नामवंषस्थानानि । पंचनवैकादश पंचकं त्रिपंचहादश चतुष्कं च ॥

बन्घोदयसस्वस्थानानि विकलेन्द्रियोक्तानि । किन्तु अष्टाविशतिकमपि बच्नाति ॥७०८॥

संशिषु बन्यस्थानानि सर्वाणि । उदयस्यानान्येकविशतकास्येवविशतकास्यानि चतुर्विशतिकोनान्यष्टौ । सरवस्थानानि दशनवकवरिहोनसर्वाणि ।७०९॥ अय चतुर्दशसार्गणास्वाह——

२० छम्बीस, अठाईस, उनतीस, इक्तीसके पाँच हैं। असंब्रीमें बन्ध उदय सरवस्थान विकल्जय-बत् जानना। किन्तु असंब्री अठाईमको भी बाँचवा है अतः बन्बस्थान छह हैं। 19०८।)

संझीमें बन्धस्थान सब हैं। उदबस्थान चौबीसके बिना इक्कीससे इकतीस पर्यन्त आठ है। सरबस्थान दस और नौ बिना सब हैं। १००९॥

आगे चौदह मार्गणामें कहते हैं-

नरकाविगतिगळोळ कर्मावर्षं नामवंबस्थानंगळ् द्विषडष्टचतुष्कांगळपुषु । उदयस्थानंगळ् पंचनवैकावशांचकंगळप्युषु । सस्यस्थानंगळ् त्रिपंचद्वावशाबतुष्कंगळपुषु यथाक्रमंदिरं । संबुष्टि :—

| नरकगति    | बंध २ | उवय ५  | सत्य ३  |
|-----------|-------|--------|---------|
| तिर्धमाति | वंध ६ | उक्य ९ | सत्व ۹  |
| मनुष्यगति | वंघ ८ | उदय ११ | सस्य १२ |
| वेवगलि    | वंष ४ | उवय ५  | सत्ब ४  |

इंद्रियमारगंग योळ वेळवपर :---

एगे नियले सयले पण पण अड पंच छक्केगारपणं। पण तेरं बंधादी सेसादेसेनि इदि गेयं।।७११॥

एकेंब्रिये विकले सकले पंच पंचाष्ट्रपंचयट्कैकावश पंच। पंच त्रयोशश्रवंचावयः शेवादेशेऽपि इति जेयं।।

एकॅडियबोळं विकलनयदोळं पंचेंडियबोळं क्रमंदिरं वंघरवानंगळ् पंचपंचाष्ट प्रमितंगळप्पुत्त । उदयस्थानंगळ्मंते पंचवट्केकावदाप्रमितंगळपुत्तु । सत्वत्यानंगळ्मंते पंच पंच न्रयोदशः स्थानंग-२० ळपुत्तु । शेषादेशे उळिव कायादिसाग्गंभेगळोळमी प्रकारींददने कथनसरियल्पत्तुपुं । संदृष्टि —

| एकेंद्रिय   | र्थ ५ | स ५  | सत्व ५  |
|-------------|-------|------|---------|
| विकलेंद्रिय | वं ५  | उ६   | सत्व ५  |
| पंचेंद्रिय  | मं ८  | उ ११ | सत्य १३ |

इंतु नरकाविगतिमागर्गेगठोळ्छेक्षेकेंद्रियविकलेंद्रियपंचेद्रियंगळोळं पेळल्पट्ट वंघोदय सत्त्रस्थानंगळ संक्येंगे विषयस्थानंगळं पेळवपच :---

नरकादिगतिषु क्रमेण नाम्नो बन्धस्यानानि हे यष्टष्टौ चरवारि । वदयस्थानानि पंचनवैकादशयंच । सरवस्थानानि त्रीणि पंच द्वादस्य चरवारि ॥७१०॥ इन्द्रियमार्गणयामाह—

एकेन्द्रिये विकलनये पंजीन्द्रये च क्रमण बन्धस्तानानि पंजपंचाष्ट्रो । उदयस्यानानि पंजपंकेनाहरा । १५ सल्यस्यानानि पंज पंज न्यायेका । एवं शेषकायादिमार्गणास्त्रपि जातव्यं ॥७११॥ तानि कानीति जेदाह—

नरक आदि गतियोंमें नामकर्मके बन्धस्थान दो, छह, आठ, 'बार; चदयस्थान पाँच, नी, ग्यारह, पांच और सत्त्वस्थान तीन, पाँच, बारह, चार कमसे जानना ॥९९०॥

इन्डियमार्गणामें कहते हैं-

एकेन्द्रिय, विकछेन्द्रिय, पेवेन्द्रियमें कमसे बन्यस्थान पाँच, पाँच, आठ हैं। खदय-स्थान पाँच, छह, ग्यारह हैं। सत्त्वस्थान पाँच, पाँच, तेरह हैं। इसी प्रकार होच कायादि मार्गणाओंमें भी जानना ॥७११॥

वे कीन हैं ? यह कहते हैं-

णिरयादिणामबंधा उगुतीसं तीसमादिमं छक्कं । सन्वं पणछक्कुचरवीसुगतीसं दुगं होदि ॥७१२॥

नरकाविनामवंधाः एकान्नींत्रव्यस्त्रिशास्त्रकाद्यतन वद्कं । सुरुषं पंच वद्कोत्तरविवास्येकान्न-त्रित्रवयं भवति ॥

नरकाविगतिगळोळनेकै दिवार्वोद्वियंगळोळं बंबस्थानंगळु पेळल्पबृगुमस्कि तरकातियोळे-कान्नोत्नप्रात्रप्रात्रप्रकृतिस्थानंगळणुषु । तिर्ध्यंगतियोळु जाद्यतनवयोविवार्वाविवद्कं बंबमक्षु । मनुष्यगतियोळु सर्व्ववंबस्थाबंगळ् बंबमणुषु । बेबगतियोळु पंचींबद्यति बर्बावहस्येकान्नीत्रप्रात्त्रप्रा-स्क्वतुःस्थानंगळ् बंधसप्पृषु ।।

> उदया इगिपणसगञ्ज्ञणनवीसं एक्कनीसपहुद्धि णवं । चउवीसहीणसन्वं इगिपणसगञ्जटरुणववीसं ॥७१३॥

उद्या एकपंच सप्ताब्ट नर्वावशतिरेकविशतिप्रभृति नव बुविवशति होन सर्व्य एह पंच सप्ताब्टनविशतिः ॥

आ पेळ्ड बंबस्थानंगळं कटुड नरकाविगतिज्ञरंगळोळुब्यस्थानंगळु पेळल्पडुगुमल्लि-नरकगतिजरोळु एक पंच सप्ताच्ट नचोत्तरविज्ञासुद्वयस्थानंगचकमक्कुं। तिर्थ्यगतियोळु एक-रंग विज्ञातिप्रभृतिनवोवयस्थानंगळप्णुः। मनुष्यगतियोळु चतुन्धिकासुद्वयस्थानं पोरगागि सर्व्वावय-स्थानंगळपुत्रः। वेवगतियोळेकविज्ञाति पंचिक्कति सप्तावक्रति अष्टाविकाति नवविज्ञाति च्वयस्थान-पंचकमक्कुः:--

> सत्ता बाणउदितियं बाणउदीणउदिअर्ठसीदितियं । बासीविद्दीणसन्वं तेणउदिचउक्कयं होदि ॥७१॥।

 सत्यानि द्वानवतित्रयं द्वानवतिनवत्यष्टाशीति त्रिकं । द्वयशीतिहोनसभ्यं त्रिनवतिचतुष्कं भवति ॥

नाम्ना बन्बस्यानानि नरकमतावेकान्त्रनिवस्त्रविकारके हे । तिर्थसतावाद्यानि त्रयोविकातिकादीनि घट् । सनुष्यमती सर्वाणि । देवसती प्रचण्णवासुर्विकातिकानि त्रिकारकं च ॥३१२॥

चयपस्यानानि नरकमतावेकपचन्नसाष्ट्रमनायविद्यतिकानि पंच । तिर्यमतावेकपिकातिकादीनि नव । २५ अनुस्यगती चतुर्विद्यतिक विना सर्वाणि । देवमतावेकपचन्नपताष्ट्रनवायविद्यतिकानि पंच ॥७१३॥

नामकर्षके बन्धस्थान नरकगतिमें बनतीस-तीस ये दो हैं। वियंचगतिमें आदिके तेईस आदि छह हैं। मनुष्यगतिमें सब हैं। देवगतिमें पचनीस, छन्दीस, बनतीस, तीस ये चार हैं।।७१२॥

चत्यस्थान नरकगतिमें इक्कीस, पच्चौस, सत्ताईस, अठाईस, उत्तरीसके पौच हैं। २० तियंचगतिमें इक्कीस आदि नौ हैं। मनुष्यगतिमें चौबीसके विना सब हैं। देवगतिमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उत्ततीसके पाँच हैं। 10१३॥ का पेळव वंषोवयस्थानंगळनुळळ बारकाविगळ्यो सरकस्थानंगळ्येळस्पङ्गुः। मिल्ल नरक-गतिजरोळ् द्वानवतियुनेकनवति त्रिनवति त्रिस्थानंगळ् सरवमक्तुं। सिन्ध्यम्मित्वरोळ् द्वानवति नवस्यष्टाशीत्यावित्रिकस्रुं सरवमक्तुं। बनुष्यपितयोळ् द्वाचत्रीति होनमागि सर्व्यद्वावशस्थानंगळ् सरवमक्तुं। वेवगतियोळ् त्रिनवस्याविषतुःस्थानंगळं सरवमप्युष् । संदृष्टि :—

| नरकगति बंध २ च ५ सत्व ३ | तिर्ध्यमाति बंध ६। उब ९।स५ । | Ĭ |
|-------------------------|------------------------------|---|
| बंध २९।३०।              | वे २३।२५।२६।२८।२९।३०         | L |
| उब २१।२५।२७।२८।२९       | उ रशारपारदारधार८।रदारेवा३१   | Γ |
| सस्य ९२।९१।९०           | सस्य ९२।९०।८८।८४।८२।         |   |

| मनुष्य बं ८।उ ११।स १२                    | वेवग वं ४ उ ५।सस्त ४ |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|--|--|
| बं २३।२५।२६।२८।२९।३०।३१                  | वं २५।२६।२९।३०।      |  |  |
| च रागरशस्पारदारवारटारपारगारशस्           | उ २१।२५।२७।२८।२९।    |  |  |
| स ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८०।७९।७८।७७          | सर३।९२।९१।९०         |  |  |
| सस्य ९३१९११९११९०।८८।८४।८०।७९।७८।७७।१०।१। |                      |  |  |

# इगिविगलवंधठाणं अस्वीस्णं तिवीसस्मकः तु । सयलं सयले उदया एगे इगिवीसपंचयं वियले ॥७१५॥

एकविकलं वंधस्थानमधाविद्यस्यूनं त्रिविद्यातिषद्कं तु । सकलं सकले उदयाः एकेंद्रिये एक-विद्याति पंचकं विकले ॥

इंद्रियमार्गणेयोळ् पेळ्व संस्थेय वंषस्थानंगळ् पेळल्पड्गुमल्लि एकॅंद्रियमळोळं विकलत्रयं-गळोळं प्रत्येकमस्टॉत्रशासूनत्रयोविशस्यावि बहुवंषस्थानंगळपुत्र । सकलेंद्रियबोळ् सकलडंबस्यानंग- १० ळप्पुत्र । जबयाः आ एकविकल सकलंगळगुवयं पेळल्पड्गुमल्लि एकॅंद्रियबोळ् एकॉवशतिपंचकपुत्रय-सक्क्षे । विकलेंद्रियसकलेंद्रियंगळगे पेळवपरः :—

सरवस्थानानि नरकमतौ द्वयेककाथिकनवस्तिकानि । तिर्यमातौ द्वानवतिकनविके हे, ज्रष्टाधोतिकादि-त्रयं च । सनुष्यगतौ द्वयशीतिकोनसर्वाणि । देवगतौ त्रिनवतिकादिचतुष्कं ।१७१४॥

इल्डियमार्गणायां बन्बस्थानान्येकेन्द्रिये विकलत्रये वाष्टाविषातिकोत्तरयोविषातिकादीनि यह । १५ पंचीन्द्रयेषु सर्वाण । उदयस्थानान्येकेन्द्रिये एकविकातिकादीनि पंच ॥७१५॥

सत्त्वस्थान नरकगतिमें बानवे, इक्यानवे, नब्बे ये तीन हैं। तिर्यंचगतिमें बानवे, नब्बे और अठासी आदि तीन इस प्रकार पाँच हैं। मनुष्यगतिमें बवासीके बिना सब हैं। देवगति-में तिराववे आदि चार हैं।।७९४॥

इन्द्रिय मार्गणामें बन्धस्थान एकेन्द्रिय-विकडेन्द्रियमें अठाईसके बिना तेईस आदि २० इह हैं। पंचेन्द्रियमें सब हैं। बद्यस्थान एकेन्द्रियमें इक्कीस आदि पाँच हैं।।७१५।।

٠,

₹0

इगिछन्कडणवनीसं तीसदु चउवीसहीणसन्युदया । णउदिचऊ गाणउदी एगे नियले य सन्वयं सयले ॥७१६॥

एकवरूटनविकातित्रिशहयं बतुष्विशतिहीन सर्व्वोवयाः । नवति बत्वारि द्वानवतिरेकेद्रिये विकले स सर्व्य सक्वेद्रिये ।।

विकलिंद्रियबोळ्डवस्त्वानंगळ् एकवडप्टनबॉकप्तति प्रकृतिस्थानंगळ् जित्रवेकांत्रवात्कंगळ् कृडि चड्डवस्थानंगळप्युत्र । सक्तविद्यंगळोळ् ब्युच्चिकातिहोनसर्व्यावयानंगळप्युत्त । सत्व-स्थानंगळोळकेंद्रियंगळोळं विकलेंद्रियंगळोळं प्रत्येकं हानवति नवत्यप्टाशोतिबतुरसीति हपशोति-सत्वस्थानंगळप्युत्त । पंचेद्रियंगळोळं स्थवंतत्वस्थानंगळप्युत्त । संदृष्टि :—

| i | एक     |    | २३ २५ २६ २९ ३०      | । च ।२१।२४।२५।२६।२७। ० ।             |      |
|---|--------|----|---------------------|--------------------------------------|------|
|   | विकलें | वं | २३ २५ २६ २९ ३०      | च । ४१। ४६। २८। २९।३०।३१।            |      |
| į | सकल    | बं | २३ २५ २६ २८ २९ ३० ३ | १। १ । उ ।२०।२१।२५।२६ २७ २८ २९ ३०।३१ | 1816 |

| - | सत्त्व | १९२ १९०१८८। ० १८४१८२।                      |
|---|--------|--------------------------------------------|
|   | सस्व   | 1 87 180 166 0 168 1681                    |
| - | सस्य   | १९३ १९२ १९१ ० १९०८८ ८४ ८२ ८० ८९ ७८ ७७ १० १ |

अनंतरं कायमार्गणयोळ नामत्रिसंयोगसं वेळववठ :---

पुढवीयादीपंचसु तसे कमा वंधउदयसत्ताणि । एयं वा सयलं वा तेउदुगे णित्य सगवीसं ॥७१७॥

पृषिष्याविपंचमु श्रवे क्रमावृजंबोवयसस्वान्येकेन्द्रियवत् सकलेंक्रियवत्तेकोहिके नास्ति सम-विश्वतिः ॥

पृष्यमेञ्जावायुवनस्पतिगळे व पंचकायिकंगळोळं त्रसकायिकवोळं क्रमात् क्रमाँवं वंघोवय-१५ सस्वस्थानंगळेके द्वियबोळ् पेळलंतेषु पंचेद्वियबोळ्पेळवंतयुमप्पुबु । तेजोद्विकवोळ् सप्तांवज्ञति-प्रकृत्युवयस्थानमिल्लेके बोडा सप्तांवज्ञतिस्थानमेकेद्वियपर्ध्यात्मण्ळोडमातपोद्योतंगळोळन्यतपोवय-

विक्रकेम्प्रियेषु एववरव्यनार्यावातीकादीनि निवास्केकनिवास्के च । सक्केन्त्रियेषु चतुक्तिशतिकानि-सर्वाणि । सरवस्थानात्येकेन्द्रिये विक्रत्नत्रये च द्वानविक्रनविकाष्टचतुद्वर्यसाधीतिकानि । यंबेन्द्रियेषु सर्वाणि ॥७१६॥

कायमार्गणाया पृष्ट्यादिपचसु बन्धोदयसस्वस्थानान्येकेन्द्रियवत् । त्रसे पंचेन्द्रियवत् । म तेजोद्विके

विकलेन्द्रियमें इक्कीस, छन्त्रीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस ये छह हैं। पंचेन्द्रियमें चौत्रीसके बिना सब हैं। सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय और विकल्प्यमें बानवे, नज्जे, अठासी, चौरासी, वयासी हैं। पंचेन्द्रियमें सब हैं॥७१६॥

कायमार्गणामें पृथ्वी आदि पाँच स्थावरोंमें बन्ध उत्य सरवस्थान एकेन्द्रियके समान

अनंतरं योगमार्गर्णयोळु नामत्रिसंयोगमं गाथाचतुष्टयर्विदं पेळवपरः—

मणविच बंधुदयंसा सन्वं णववीसतीसङ्गितीसं। दसणवदुसीदिवज्जिद सन्वं औरास्त्रविमस्से।।७१८॥

मनोवाग्वेषोदयांशाः सर्वं नवविदासित्रिशवेकित्रशह् श नव हच्छोत्तिवर्णिजत सर्वमौदारिक-तन्मिष्ययोः ॥

मनीवाग्योगंगळ बंघोवयसस्वस्थानंगळ्येळल्यबुववस्कि बंबस्थानंगळु प्रत्येकं सर्व्यम् सक्कुमुद्रयस्थानंगळु नर्वावज्ञतिक्षित्रवेकिष्ठिज्ञात्प्रकृतिस्थानित्रत्यस्वकृते । सस्वस्थानंगळु वज्ञनक-इपज्ञोतिविक्तित्तसर्व्यसस्यस्थानंगळलुवृ। संहष्टि—मनोयोगमकं बंटाउ३।स १०। बं२३। २० २५।२६।२८।२९।३०।३१।१॥ उ२०।३०।३१।स ९३।९२।९१। ९१।९०।८८। ८४।८०।७९।७८।७७॥ वाग्योगकतुष्ट्यवोज् । बंट।उ३।स १०।वं२३।२५।२६। ८८।२९।३०।३१।१।उ२०।३१। स ९३।९२।९१।००।८८।८४।८०। ७९।७८।७७॥

सप्तविशतिकं तस्यैकेन्द्रियपर्याप्तवतातपोद्योतान्यतस्यात् तत्रानुदयात् ॥७१७॥

योगमार्गणायां मनोबाक्षु बंबस्थानानि प्रस्टेकं सर्वाणि । ज्वयस्थानानि नर्वावशतिकत्रिशत्कैक-त्रिशुरुकानि । शस्यस्थानानि दशकनवकट्टपशीतिकोनसर्वाणि ।।७१८॥

होते हैं। त्रसमें पंचेन्द्रियके समान हैं। किन्तु तेजकाय वायुकायमें सत्ताईसका उदय नहीं है; क्योंकि सत्ताईसका उदयस्यान एकेन्द्रिय पर्याप्तके साथ आवष या उद्योव सहित होता है और वायुकाय तेजकायमें इनका उदय नहीं है।।७१७।

योगमार्गणामें मन वचनयोगमें बन्धस्थान सब हैं। उदयस्थान उनतीस, तीस,

इक्तीस तीन हैं। सरवस्थान दस, नौ और वयासीके विना सब हैं ॥७१८॥

बीबारिककायधोगबोळं तम्मिकाकायधोगबोळं त्रिसंघोगमं पेळवपवः— सञ्चं तिवीसछक्कं पणुवीसादेककतीसपेरंतं । चउछक्कसचवीसं दस्र सञ्चं दसयणवद्योणं ॥७१९॥

सम्बन्धियपिकातिषद्कं पंचविकातेरेकांत्रिशस्यव्यते । चतुष्वद्सतिवशतिर्द्धयोस्सद्यं दशनव ५ परिहीतं ॥

> वेगुव्वे तम्मिस्से बंधसा सुरगदीव उदयो दु । सगवीसतियं पणजुदवीसं आहारतम्मिस्से ॥७२०॥

वैक्रियिके तन्मिश्रे बंधांशाः सुरमतिरियोध्यस्तु ( सप्तांवशतित्रिकं यंचयुतांवशितराहार-तन्मिश्रयोः ॥

वैक्रियिककाययोगबोळं तन्त्रिश्वकाययोगबोळं चंधस्थानंगळुं सस्वस्थानंगळुं देवगति-२० योळु पेळवंतेयप्पुतु । तु वर्त जबयस्थानंगळु सप्तविद्यतित्रिकष्ठं पंचविद्यतिस्थानमभूष्ठं । संदृष्टि :— वैक्रियिककाययोगबोळु वं ४ । त ३ । स ४ । वं २५ । २६ । २९ । ३० ॥ उ २७ । २८ । २९ ।

नौदारिकं बन्यस्थानानि सर्वाणि । तमित्रश्रे मधीर्वविकासीनि बट् । वस्यस्थानान्यौदारिकं पंच-विद्याविकायेकत्रियस्कांतानि सत्त । तिम्बश्रे चतुःबद्धसार्थवत्रीकानि । सत्त्वस्थानान्यौदारिकं तिम्बश्रे च दश्यकनवकोनसर्वाणि ॥७१९॥

वैक्रियिके तन्मिश्रे च बन्बस्थानानि सस्वस्थानानि च देवगरयुक्तानि । तु -पुनः उदयस्थानानि

जीदारिक में बन्धस्थान सब हैं। जीदारिक मित्रमें तेईस आदि छह हैं। बदयस्थान औदारिक में पण्चीससे इक्तीस पर्वन्त सात हैं। औदारिक मित्रमें चौषीस, छन्धीस, सत्ताईस ये तीन वदयस्थान हैं। सत्वस्थान औदारिक औदारिक मित्रमें दस और नीके विना सब हैं॥ ।।। १९॥।

वैक्रियिक और वैक्रियिक्रसिक्षमें बन्धस्थान सरवस्थान तो देवगतिकी तरह जानना ।

संबर्धा ५२। ५१॥ ९०। वैक्रियकसिभक्तावयोगकोळ वं ४। उ१। स४। वं २५। २६। २६। है । स २५।स ९३।९२।९१।९०॥

शाहारक तन्मिश्रयोगंगळोळं कार्क्मणकाययोगदोळं वेळववरः :---बंधतियं अहवीसद बेगव्वं वा तिणउदिवाणउदी ।

कम्मे वीसद्गुदओ ओरालियमिस्सयं व बंधंसाः ॥७२१॥ वंषत्रयमष्टाविशतिहि वैक्रियकवत् त्रिनविद्यानविदश्च काम्मंथे विशतिहि उदयः स्रोडारिक मिश्रवदवंघांजाः ॥

आहारककाययोगदोळं तन्मिश्रकाययोगदोळं बंबोदयसस्वस्थानंगळपेळस्पड्गुसस्लि वंध-स्वानंबळ प्रत्येकमध्दर्भवद्यति नवविकतिहृयमक्तं । वैक्रियिककाययोगकोळ वेळवंते सर्वावजस्याहि-जिल्लानोवयंगळं मिश्रवोळ पंचींवर्शतिल्लानमक्तं। सरवस्थानंगळ प्रत्येकं जिनवतियं दानवतिय- १० मप्पूर्व । संदृष्टि—आहारककावयोगदोळ वं २ । उ ३ । स २ । वं २८ । २९ । उ २० । २८ । २९ । स ९३। ९२ ॥ बाहारकिमध्योळु बं २ । च १ । स २ । वं २८ । २९ । उ २५ । स ९३ । ९२ ॥ कार्स्मणकाययोगबोळ विज्ञतियुमेकविज्ञतियुमुबयंगळप्पृषु । बंबांज्ञंगळौडारिकमिश्रहोळ पेळवंतय-प्यत् । संदृष्टि -- काम्मीणकायधीतवोळ वं ६। उ २। स ११। वं २३। २५। २६। २८। २९। 301370178178198198198198198198198198198198198

अनंतरं वेदमार्गणेयोळं कवायमार्गणेयोळं नामश्रिमंयोगमं वेळस्पतः :---

वेदकसाये सञ्बं इगिबीसणवं तिणउदि एक्कारं । थीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थी संदै ।।७२२।।

वेदकषाययोः सर्व्यमेकविकाति नव त्रिनवरवेकावत्र स्त्रोपुरुषयोश्वतुर्विकातिरश्चीरपष्टसप्तः तिस्तं स्त्रीतंत्रयोः ॥

सप्तविशतिकादित्रिकं पंचविशतिकं च ।।७२०।।

आह्रारके तन्त्रिक्षे च बंबस्थानान्यष्टनवाप्रविश्वतिके हे हे । उदयस्थानानि वैक्रियिकवत सप्तविश्वति-कादीनि त्रीणि । मिश्रे पंचविश्वतिकमेव । सत्वस्थानान्यमयत्र त्रिद्धममनवत्तिके द्वे । कार्मणे उदयस्थानानि विद्यालिक स्विशतिक दे बंबांशी औदारिकमिश्रोकावेव ॥७२१॥

दर्वयस्थान सत्ताईस आदि तीन हैं। किन्तु मिश्रमें पच्चीसका ही है।।७२०।।

आहारक आहारक मिश्रमें बन्धस्थान अठाईस-उनतीसके दो-दो हैं। उदयस्थान वैक्रियकवत् सत्ताईस आदि तीन हैं। आहारक मिश्रमें पच्चीसका ही है। सत्वस्थान दोनों-में तिरानवे-बानवे दो हैं। कार्माणमें उदयस्थान बीस-इक्कीस ये दो हैं। बन्ध और सत्त्व औदारिक मिश्रवत हैं ॥७२१॥

वेबसाम्प्रणियोळं कवायमार्गाणेयोळं प्रत्येकं सर्व्यावंसस्यानंगळप्युत्र । एकंविद्यात्याविनची-वयस्यानंगळप्युत्र । त्रिमवस्यावंकावद्या सरवस्यानंगळप्युत्र ।

इल्लि विशेषगुंटवाबुवें बोर्ड स्वावेबकोळं पुरुबवेबकोळं बलुब्बियातिमक्रलिस्बानगुवपमिल्ले-कं बोडवबकेलॅडियबोळल्लडुवपमिल्लः । स्त्रीपुरुबवेबोबर्ग पंचेडियबोळल्ल्जबेल्लियुं संभविसवप्टु-५ वर्षितं स्त्रीवेबबोळं वंडवेबबोळमशीस्थध्दसप्तसिस्यानद्वयं सस्वमिल्लेकें बोडा स्त्रीवंडवेवोबयंगळिंदं क्षपककोष्यारोहणमिल्लप्युवरिदं। बा तीत्यंयुलद्विस्यानसस्य संभविसवें बुवर्गं। संदृष्टि:—

१५ ९३ १९२ १९१ ९० १८८ १८४ १८२ १८० १७९ १७८ १७७ ॥

अनंतरं ज्ञानसामर्गेषयोळ् नासामसंवागमं सार्द्धगाषात्रयाँववं पेळवपवः ---अण्णायद्वो वंधो आदी छ णउंसयं व उदओ दु । सत्तं दणउदिखककं विश्रंयावंधा इ क्रमर्दिव ॥७२२॥

अज्ञालहिके बंदः आविषट् नर्पुसकबदुबयस्तु । सस्यं तु नवतिषट्कं विभंगवंघाः खलु २० कुमतिवत् ॥

कुमतिकुन्नुतज्ञानंगळोळु वयोविद्यस्याविबद्स्यानंगळु बंधमवकुं। तु मत्तं उदयः उदयं नपंसकतत् नपुंसकवेदवोळ् पेळ्व स्थानंगळपुत्रु । सस्यं सस्यमुं द्विनवतिबद्दकं द्वानवत्याविषद्कः

बेदकपायमार्गणयोर्वस्थानानि सर्वाणि । उदयस्थानायोकविदातिकादीनि नव । सण्डस्थानानि त्रिनव-तिकादीय्येकादम । अत्र स्त्रीपुर्धानंत्रचनुर्विद्यतिकं तस्यैकेन्त्रियोज्येवीदयात् । स्त्रीयकयोगीशातिकाष्टससिकि । २५ तीर्थसण्यस्य पुरोदोवयेनैय कारकन्नेष्यारोक्कात् ॥७२२॥

ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुत्वयोर्वचस्थावानि त्रयोविकाविकादीनि वट् । तु-पून: उदयस्थानानि

ज्ञान मार्गणामें कुमति कुश्रत ज्ञानमें बन्धस्थान तेईस आदि छह हैं। उदयस्थान

वेद और कपायमार्गणामें बन्धस्थान सब हैं उदयस्थान इक्कीस आदि नौ हैं। सस्व-स्थान तिरानवे आदि ग्यारह हैं। इतना विशेष है कि स्त्रीवेद पुरुषवेदमें चौबोसका उदय नहीं है क्योंकि अदि ग्यारह हैं। इतना विशेष है। तथा स्त्रीवेद नपुंसकवेदमें अस्ती ३० और अठहत्तरका सत्त्व नहीं है, क्योंकि तीर्थकरकी सत्तावाला पुरुषवेदके उदयसे ही खपक केणी बहुता है।।५२२॥

सक्कुं। संबृष्टि—कु। कु। बंदा उप शास्य ६। सं २३ । २५ । २६ । २८ । २८ । ३० । उप २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ संपन् बंबाः सकुविभंगज्ञानदोळु बंपस्थानंगळु कुमतिबतु कुमतिज्ञानदोळु पेळव त्रयोविकात्याविषट्कमक्कुं स्फुटमागि ॥ का विभंगदोळुवयसर्थंगळ पेळवपद । —

उदया उणतीसतियं सत्ता णिरयं व मदिसुदोहीए। अडवीसपंचवंधा उदया पुरिसन्व अट्ठेव ॥७२४॥

उदयाः एकार्न्नात्रशस्त्रयः सत्वानि नरकवत् मतिश्रुताविष्ववद्याविशतिपंचवंषाः उदयाः पुरुषवबद्धेव ॥

विभंगतानबोळ्बयस्थानंगळ्य एकाननित्रभात् जिस्थानंगळपुत्र । सत्यस्थानंगळ् नरकाति-योळ् पेल्ड द्वानवितित्रत्यमबर्जुः । संबृष्टि । विभंग । वं ६ । च ३ । स ३ । वं २३ । २५ । २६ । १० २८ । २० । उ २९ । ३० । ३१ । स ९२ । ९१ । ९० ।। मित्रजृताविष्यु मित्रजृताविष्तानं-गळोळ् जव्यविभाषाचि पंचवंषस्थानंगळपुत्र ज्वयस्थानंगळ्य पंवेषवीळगेळवेकांवाश्याद्यष्ट स्थानंगळेयपुत्र ।। सत्यस्थानंगळोळं पेळवपरः :—

> पढमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपज्जनिष्ट नंधंसा । ओहिन्न तीसग्रदयं ण हि नंधो केनले णाणे ॥७२५॥

प्रथमचतुरक्षीति चतुः सस्वं मनःपर्यये वंधांजाः। अवधिवत् त्रिशदुदयः नास्ति बंधः केवले ज्ञाने ॥

का मितश्रुताबिकानंगळोळ अबमित्रनवस्यावि बतुःस्थानंगळ मशोरयाबिबतुः स्थानंगळु मस्युव ॥ संबृष्टि—म । श्रु । ज वं ५ । उ ८ । स ८ । वं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ । उ २१ । २६ । २६ । २६ । २६ । २६ । १६ । ३८ । १६ । ३० । ३१ । स ९३ । ९१ । ९० । ८० । ७९ । ७८ । ७७ । मनःपर्यय मानःपर्ययक्तानवोळ् वंबस्थानंगळ् सस्वस्थानंगळ् मत्रविकानवोळ् वेळबल्टाविकारयाविपंचस्थानंगळं त्रिनवस्यावि चतुःस्थानंगळ मशोरयावि चतुःस्थानंगळ मध्युव । विकासमृतिस्थानमंगळ मशोरयावि चतुःस्थानंगळ मध्युव । विकासमृतिस्थानमंगळ मशोरयावि

षढवल्रव । सत्त्वं द्वानवतिषटकं । विभंगे बश्वस्थानानि कुमतिवरलल् ॥७२३॥

उद्यस्वानात्येकास्त्रिकात्वानि त्रीणि । सत्त्यस्वानानि नरकारयुक्तानि । मतिस्रुतावधिषु वन्यस्वा-नान्यष्टाविस्तिकादीनि एव । उद्यस्वानानि पवेदवद्दौ ॥७२४॥

सर्वस्थानानि त्रिनवतिकादिवतुष्कमशोतिकादिवतुष्कं च । मनःपर्यये बन्धमस्वस्थानान्यविधवत् ।

नपुंसकवेदको तरह नौ हैं। सत्त्वस्थान वानवे आदि छह हैं। विभंगमें वन्धस्थान कुमतिकी तरह जानना ॥७२३॥

चदयस्थान उनतीस आदि तीन हैं । सरवस्थान नरकगतिवत् हैं । मति-श्रुत-अवधिमें बन्धस्थान अठाईस आदि पाँच हैं । चदयस्थान पुरुषवेदकी तरह आठ हैं ॥७२४॥

सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि चार मिलकर आठ हैं। मनः-

ų

केथुक्यसम्बुं। संबृष्टि—मनःपर्य्यसमान वं ९ । च १ । तः ८ । वं २८ । २९ । ३० । ३१ । १ । उ ३० । सः ६३ । ९२ । ९१ । ९० । ८० । ७९ । ७७ ।। नास्ति संघः केवलज्ञाने केवलज्ञानयोज् नामकस्मेतंत्रमारलुक्यसस्थार्ज पेज्यपरः ः—

> उदओ सर्व्यं चदुपणवीस्मणं सीदिछक्कयं सत्तं । सुदमिव सामायियदुगे उदओ पणवीस सत्तवीसचऊ ॥७२६॥

उदयः सम्बंधतुःपंचविकात्यूनोऽशीतिषद्कं सस्वं। ध्रुतिमव सामायिकद्विके उदयाः पंच-विकातिः सम्बंधति चन्त्रारि ॥

> परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ । सहमे एक्को बंधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥७२७॥

परिहारे वंधत्रयमष्टाविधातिष्यतुष्कं किंगत् वाबि बत्यारि । सूटने एको वंधः मनःपर्यय-२० वङ्वयांशस्थानानि ॥

उदयस्थान विशत्कं । केवलज्ञान नामबन्धो नास्ति ॥७२५॥

उदयस्यानानि चतु प्रवार्यकातिकोनस्वर्षीति । सन्तरस्यानान्यकीतिकादीनि वद् । स्वयमायंगाया सामायिकछेदोपस्यापनयोर्बन्यसरस्यानानि ऋ्वज्ञानवत् । उदयस्यानानि पर्यावराजिक, सप्तरिवातिकादिचतुक्क च ॥७२६॥

२५ पर्ययक्कानमें बन्धस्थान और सरवस्थान अविक्कानकी तरह हैं। उदयस्थान तीस होका है। केवळक्कानमें नामकसेका बन्ध नहीं है।।७२५॥

व्हयस्थान चौबीस-पच्चीसके बिना सब हैं। सरवस्थान अस्सी आदि छह हैं। संयममार्गणोमें सामायिक छेदोपस्थापनामें बन्धस्थान सरवस्थान श्रुतज्ञानकी तरह हैं। उद्यस्थान पच्चीसका और सचार्षसका आदि चार हैं।।७२६।।

परिहारविद्युद्धिसंयमदोळ् बंधावित्रितयं यश्वाक्रमविद्यमष्टाविद्यात्यात्रि अनुःस्थानंगळ्ं विद्यात्मकृतिस्थानमुं जिनवःयात्रि अनुःस्थानंगळ्यापुत्रुः। संबृष्टि—परिहारविद्युद्धि वं ४। उ १। स ४। वं २८। २६। ३०। ३१। उ ३०। स ६३। ६२। ९१। ९०।। पुत्रेसे सुकस्तांपरात्यंयम-वोळ एको वंधः एकप्रकृतिये वंधानकुं। उद्यारधानम्ं मनारप्यंग्रह्मात्रकोळ् वेळ्ळ विद्याद्वय-स्थानम्ं जिनवस्याविबनुःस्वतस्थानंगळ्याहारयाविश्वनुःस्थानंगळ्ं सत्यमप्रवृत्तु। संवृत्ति—सुकस्म सांपरायसंग्रह्मा वं १। ज १। स ८। वं १। ज ३०। स ९३। ९२। १९। ९०।८०। ७८। ७८।

> जहसादे बंधतियं केवलयं वा तिणउदिचउ अत्य । देसे अडवीसदगं तीसद तेणउदिचारि बंधतियं ॥७२८॥

यथास्थाते बंधत्रयं केवलवत् जिनवतिचत्वारि संति । देशसंययेऽष्टाविशतिद्वयं जिशहयं जिनवतिचत्वारि बंधत्रिकं ॥

यवाख्यातसंयमदो ज् बंजोबयसस्यम् क्रेक्कक्षानदो ज् पेळ ब्रेबयपुवादो जं जिनवस्यादि-चतुःस्यानंगळं सस्वमपुष्य । संदृष्टिः — प्रयाख्यातसंयम यं। उ १०। सं १०। यं०। उ २०। २१। २६। २७। २८। २६। ३०। ३१। ९। ८। स ९३। ९२। ९१: ९०। ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९॥ वेजसंयमे वेजसंयमयो ज् अध्याविजतित्वयमुं जिलातित्वसम् जिनवतिचतुष्टयमुं वंबाविजितसम्बद्धां। संदृष्टि — वेजसंयत यं २। उ २। स ४। यं २८। २९। ३०। ३१। स ९३। १५ ९२। ९१। ९०॥

> अविरमणे बंधुदया क्रमदिं व तिणउदिसत्तयं सत्तं । पुरिसं वा चिन्नदरे अस्य अचन्नदुम्मि चउवीसं ॥७२९॥

अविरमणे बंघोदयाः कुमतिबत् त्रिनवतिसप्तकं सत्त्वं । पुरुषवक्चक्षुरितरयोरस्यवक्षुषि चत्रांव्यकातिः ॥

परिहारविद्युद्धौ बन्धादित्रय क्रमेणाष्टार्विश्चातिकादिचतुक्कं त्रित्रारकं त्रिनवितकादिचतुक्कं, सूक्ष्मसापराये बन्ध एककं । उदयोशी मनःपर्यवद्य ॥७२७॥

ययाच्याते बन्धोदयसस्वानि केवळ्जानवदपि सत्त्वं त्रिनवतिकादिचतुष्कमप्यस्ति । देशसंयते बन्धादित्रय श्रष्टाविद्यतिकादिदयं त्रिशस्कादिदयं त्रिनवितकादिचतुष्कं ॥७९८॥

परिदारिक्शुद्धिमें बन्ध बदय सत्त्व कमसे अठाईस आहि चारका बन्ध, तीसका २५ बदय और तिरानके आदि चारका सत्त्व है। सूक्ष्मसाम्परायमें बन्ध एकका है। उदय सत्त्व मनापर्ययक्षानकी तरह हैं :1७२७॥

यथास्वातमें यद्यपि बन्ध उदय सत्त्व केवस्त्रशानकी तरह हैं किन्तु तिरानचे आदि चारका भी सत्त्व है। देशसंयतमें अठाईस आदि दोका बन्ध, तीस आदि दोका उदय और विरानचे आदि चारका सत्त्व है।।।०२८।।

स्थानंगळुनेकविंदात्याद्यव्यस्थानंगळु कुमतिकातकोळु थेळव त्रयोविंद्यत्याविषद् स्थानंगळुनेकविंदात्याद्यव्यस्थानंगळु कुमतिकात्याद्यव्यस्थानंगळुनेकविंदात्याद्यव्यस्थानंगळु कुमतिकात्याद्यव्यस्थानंगळुनेकविंदात्याद्यव्यस्थानंगळु कुमतिकात्याद्यव्यस्थानंगळु विनवत्यादिस्थानंगळु प्रमुख्य स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं कुमति स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्यानं स्थानं स्

ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा किलिद्वलेस्सतिये । अविरमणं वा सुहजुगलुदओ पुंवेदयं व हवे ॥७३०॥

अविषिद्धिके वंषत्रवस्तवृज्ञानवत् क्लिष्टलेश्यात्रिके । अविरमणवत् शुभगुगळोवयः पुंवेद-<sup>१५</sup> बद्भवेत् ॥

अडवीसचऊवंधा पणछ्व्बीसं च अत्थि तेउम्मि । पढमचउक्कं सत्तं सुक्के ओहिंव वीसयं चुदओ ॥७३१॥

अष्टाविद्यति चतुक्वेषाः पंच वद्विद्यतिक्वास्ति तेजसि । प्रथमचतुष्कं सस्य शुक्लेऽविध-विद्वासिक्वोदयः ॥

अविधिक्ते अवधिवर्शनदोळं केवलवर्शनदोळं बंधत्रिकं बंधोवयसस्वंगळु तद्मानवत् तंतम्म ज्ञानमार्गाणयोळु पेळवरटाविशस्यावि पंचवंधस्यानंगळु अवंधपुं एकविशतिपंखविशस्या-खडोवपस्यानंगळुं विशत्येकविशतिषद्गिकास्याविश्लोदयस्थानंगळुं त्रिनवति खतुष्कपुमशोति-बतुष्कपुमते दु सरवस्थानंगळ् मशीस्यावि बदुस्यानंगळ्ं सरवतपुषु । संदृष्टि—अवधिवर्शन यं ५ ।

असंयमे बन्धोदयस्थानानि कुमतिक्षानवत् । सत्त्रस्थानानि जिनवतिकादीनि सस । दर्शनमार्गणायां २५ चलुरचलुवोवेवोदयसत्त्वानि पृवेदवदप्यक्षपूर्वकीने चतु विकातिकमप्युदयोऽस्ति ॥७२९॥

अविषकेवलदर्शनयोग्नेयोदयसस्वानि तज्जानवत् । लेक्यामार्गणायां कृष्णादित्रये बन्धोदयसस्वस्यानान्य-

असंयतमें बन्ध और वदयस्थान कुमतिक्कानको तरह हैं। सत्वस्थान तिरानवे आदि सात हैं। दर्शनमार्गणामें चकुत्र्शन अचकुत्रशंनमें बन्ध वदय सत्तव पुरुषवेदकी तरह है किन्तु अचकुरशनमें चौवीसका भी वदयस्थान है। १७२९।।

अवधिदर्शन केवलदर्शनमें बन्ध चद्य सस्य अवधिज्ञान और केवलज्ञानकी तरह हैं। छेरयामार्गणामें कृष्ण आदि तीनमें बन्ध चद्य सस्य अखंयतकी तरह हैं। तेज और पद्म-

वंघसस्वस्थानंगळं पेळवपठ:---

ţo

₹•

अवस्तासकर्त्रवा पिरपारिवंधस्थानंगळुमस्याविज्ञस्यातंगळु प्रपण्ठेरयेयोळ् वंध-सप्पुत्तु । तेजोलेश्येयोळ् पंचित्रातिवक्षिंशतिपुमंतु चक्कंधस्थानंगळ्ं प्रयमकनुष्कमेपुअधकोळ् सस्यत्मकृष्ठं। संतृष्टि :—तेजोलेश्ये वं ६। उ८। स ४। वं २५। २६। २८। २९। ३०। ३१। उ२। स ४। वं २८। २९। ३०। ३१। स ९३। ९२। २९। २०। पदालेश्ये वं ४। उ८। स ४। वं २८। २९। ३०। ३१। स ११। २६। २६। २८। २८। २०। ३०। ३१। स १५ ९३। ९२। ९१। १०।। भुक्ललेश्येयोळ् व्यविक्षानवोळ् वेळ्य वंधोययसस्यत्यानंगळपुत्तु। विश्वतिक्ष्योययः विज्ञात्युवयस्थानमुमुंदु। संदृष्टि —गुक्ललेश्ये वं ५। उ९। स८। वं २८। २९। १०। १९। ॥ उ२०। ११। २५। १६। २०। २८। १०। ३१। स ९३। ९२। १९।

> भव्वे सव्वमभव्वे बंधुदया अविरदिव्व सत्तं तु। णउदिवउ हारबंधणदगहीणं सुदमिदवसमे बंधो ॥७३२॥

भक्ये सर्व्यमभक्ये बंघोदया अविरतिवत् सत्त्वं तु । नवतिचतुराहारवंघनद्विकहीनं श्रृत-मिवोपज्ञमे बंघः ॥

संयमवत् । तैनःत्योदयस्यानानि पुंजेदवत्, बन्यस्थानानि पद्मायामधार्षशतिकादीनि वस्तारि । तैनस्यां तानि च पंचविशतिकवर्ष्विशतिके च । तमयत्र सस्यं प्रवमं चतुष्कं स्यात् । श्रुक्तायां बन्योदयःस्यान्यविश्वद्धिः २५ तिकोदयस्य ॥७३०॥७३१॥

लेरुवामें दरवस्थान पुरुषवेदके समान हैं। बन्धस्थान पद्मलेरुवामें अठाईसका आदि चार हैं। तेजोलेरुवामें बन्धस्थान अठाईस आदि चार तथा पचीस-छज्बीसके इस प्रकार लह हैं। दोनोंमें सरवस्थान प्रथम चार हैं। शुक्ललेरबामें बन्ध चद्य सत्त्व अवधिकानकी तरह है, किन्तु बीसका मी चदय है। १०३०-२१॥ भव्यसार्गर्णयोळ्य सर्व्यवस्थालंगळ्यं सर्व्यवस्थालंगळ्यं सर्व्यवस्थालंगळ्यस्थातं संदृष्टिः — भव्यः वं ८ । जः १२ । जः १३ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । ३० । ३१ । १ । ज २० । २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २८ । ३० । ३१ । ९ । ८ । सः ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । ८९ । ७८ । ७८ । ७४ । १७ । १० । ९१

क्ष अध्यसार्वणेयोळ् वंषोवयस्थानंगळविरतियोळ् वेळव त्रयोविशस्यावि बदस्थानंयळ् मेक-विशस्याविनवेवयस्यानंगळ् मप्पृष् । तु मत्ते सच्चं सच्चत्यानंगळ् नवस्यावि बतुःस्थानंगळपुष् । वंषयोळ् बाहारद्वयपुर्तात्रशस्त्रहृतिवंषभेदममिल्खुद्योतपुर्तात्रशस्त्रहृतिस्यानमे संभविषुपुर्मेषुदस्यं ।। संदृष्टि-

जभवय वंदा चरास ४। सं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। उ २१। २४। १० २६। २७। २८। २०। ३१॥ सं ९०। ८८। ८४। ८२॥ श्रुतमिकोपशमे वंदाः उपझन-सस्यक्तवोजु वंदस्थानंगळु श्रुतज्ञानवोळ्येळवर्ष्टाविशस्याविपंदस्थानंगळप्युवु॥ उदयसस्यस्या-नंगळं येळवपदः —

> उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पढमचउसत्तं। उवसम इव बंधंसा वेदगसम्मे ण हगिवंधो ॥ ७३३॥

१५ उथयाः एकपंचांकातिन्नंवांवशितित्रकं प्रयमचतुःसस्य पुपशमवद्यंथाशाः वेदकसम्प्रअने कैकसंखः ॥

था उपकाससम्बन्धस्था हेब्बयस्थानंगळेकविकातियुं पंषींबक्षतियुं नवविकातिवित्तयमुमश्कुं। सत्त्वस्थानंगळ् त्रिनबत्याबिबतुःस्थानंगळपुतुः। संदृष्टि—उपकासमध्यस्य वं ५। उ ५। स ४। यं २८। २६। ३०। ३१। १।। उ २१। २५। २६। ३०। ३१। स २३। ९२। ९१। ९०॥ २० वेबकसम्बन्धस्य वेबकसम्बन्धस्य च्यायास्थानं व्यापासस्यक्षस्य मृत्यस्य विकास्यस्य विवासस्य 
भव्यमार्गणाया बन्धोदयसन्बस्यानानि सर्वाणि । अभय्यमार्गणाया बन्धोदयस्यानान्यविरत्युन्तान्। तु—पुनः सर्वस्यानानि नवतिकादीनि वस्यारि । बन्धे नाहारद्वयपुर्तं, त्रिशलकमुणोतयुतमेव स्यादित्ययं । २५ सम्बस्त्वमार्गणाया उपशमे बन्धस्यानानि श्रृतज्ञानवत् ॥७३२॥

उदयस्थानान्येकपंचार्बावशिक द्वे नवविश्वतिकादित्रयं च । सत्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि च्तवारि,

भव्यमार्गणामें बन्ध उदय सरकस्थान सब ही हैं। अभव्य मार्गणामें बन्ध और उदयस्थान तो असंयतको तरह हैं सरवस्थान नक्षे आदि चार हैं। बन्धमें आहारकद्विक सहित तीसका बन्ध नहीं है, ज्योत सहित तीसका बन्ध है इतना विशेष है। सन्यक्रव-३० मार्गणामें उपशास सम्यक्ष्यके बन्धस्थान अत्रक्षानवत हैं॥७३२॥

उरयस्थान इक्कीस, पचचीस ये दो और कततीस आदि तीन हैं। सत्वस्थान विरानवे आदि चार हैं। वेदक सम्यक्तवर्में बन्ध और सत्व तो बपश्रम सम्यक्तवके समान हैं किन्त

24

## उदया मदिन्व खियवे वं ादी सुद्रिमवित्व चरिमदुर्ग । उदयंसे वीसं च य साणे अहवीसितयवंघो ॥७३४॥

उदयाः मतिबत् क्षायिके बंधोदयश्रुतमिवास्ति वरमद्वयमुदयांशे विशतिश्व च सासादनेऽ-ष्टाविशतित्रितसर्वेषः ॥

उद्याः वा नेवकसम्यवस्थवोळ्वयस्थानंगळ् मतिवत् स्रतिकाल्योळ् पेळ्वेकविद्यात्याच्ट- प्रमानंगळपुत् । संदृष्टि—वेवकसम्यवस्थ नं ४। व ८। स ४। व २८। २९। ३०। ३१। उ २१। २५। २६। २६। २६। १६। १६। १६। १९। १९। १९। १। आधिकसम्यवस्थतोळ् वंषीव्यस्थानंगळ् भूतिस्य पुतक्षेत्रकोळळेळे तेते अच्या विश्वस्थानंगळ् भूतिस्य पुतक्षेत्रकोळळे तेते अच्या विश्वस्थानंगळ् भूतिस्य पुतक्षेत्रविद्यास्य होवयस्थानंगळ् भूतिस्य पुतक्षेत्रविद्यास्य होवयस्थानंगळ् भूतिस्य पुतक्षेत्रविद्यास्य होवयस्थाल् विश्वस्थानंगळ् भूतिस्य प्रतिक्षेत्रविद्यास्य होवयस्य होव

त्रवयसम्बंगलं पेळवपर :---

उदया इगिवीसचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं । मिस्से अडवीसदुगं णववीसतियं च वंधुदया ॥७३५॥

उदयाः एकविशाति चत्वारि नवविश्वतित्रिकं च नवतिकं सत्व । मिश्रेऽष्टाविशतिद्विकं नवविशतित्रितयं च बंधोदयाः ॥

उदयाः आ सासावनश्चियोळुवयस्थानगळुनेशिवज्ञस्यावि चतुःस्थानंगळुं नविवशस्यावित्रित-यमुमंतु सामोवयस्थानंगळपुतु । सत्वं नवित्रक्षमकुं । सदृष्टि—सासावन वं ३ । उ ७ । स १ । २० वेदके वन्यावावयग्नसम्यमस्थवस्योककवन्यो नास्ति ॥७३३॥

उदयस्यानानि मतिनानबर्द्यो । साथिके बन्धोदयांचा श्रुवज्ञानीम्ब पचाष्टाष्टी । पून उदयस्वस्यो स्वस्वचरमस्यानद्वय उदये विचानिकवप्यस्ति । सासावनच्यो बन्यस्यानान्यद्यविद्यतिकादीनि त्रीणि ॥७३४॥ उदयस्यानान्यकविद्यातिकादिचनुरुक नवींचयतिकादित्रयं च । এत्र ससाद्यातिकादिकति तु अनयोध्यय-

एकका बन्धस्थान नहीं है ॥७३३॥

चत्यस्थान मिन्निमकी तरह आठ हैं। श्वायिकमें बन्ध उदय सत्य धृतझानकी तरह पाँच, आठ, आठ हैं। हतना विश्लेष है कि उदय और सत्त्वमें अपने-अपने अन्तके हो स्थान भी होते हैं तथा उदयमें बीसका भी स्थान होता है। सासादन सम्यक्त्वमें बन्धस्थान आठाईस आदि तीन हैं।।७२४॥

उदयस्थान इक्कीस आदि चार और उनतीस आदि तीन हैं। यहाँ सत्ताईस-अठाईस ३०

वं २८ । २९ । ३० । उ । २१ । २४ । २५ । २६ । २९ । ३० । ३१ ॥ इस्लि सप्तविद्यातिस्थान-प्रमष्टाविद्यातिस्थानोदययर्थलं सालास्वनगुणाबस्थाननिल्कपुर्वारदमयकसंभवमस्युं । स ९० ॥ विश्वे सिश्वरविद्योज् वंशस्यानंगळ् युद्यस्थानंगळ् क्रमविद्यमष्टाविद्यात्यादि द्विस्थानंगळ् नवविद्यात्या-विजितसम्भवकुं ॥ सत्वस्थानंगळं पेळवपठः —

> बाणउदिणउदिसत्तं मिच्छे कुमदिन्व होदि बंधतियं । पुरिसं वा संपणीये इदरे कुमदिन्व णत्थि इगिणउदि ॥७३६॥

हानवति नवतिसस्वं मिथ्यादवौ कुमतिबद्भवति वंषत्रिकं । पृवेदवरसंक्षिनीतरस्मिन्कुमति-बन्नास्त्येकनवतिः ॥

कालगमनपर्यन्तं सातादनस्वासंसवाद्योको । सत्त्वं नवतिक्रमेव । मिश्रक्वौ बन्बस्थानान्यश्वाविकादिद्यं । उदयस्यानानि नवविवतिकादित्रम् ॥७३५॥

सत्त्वं द्वानविकनविकि द्वे । मिध्याक्वी बन्धोदयसम्बन्धनानि कुमतिबत् । संज्ञिनि पृवेदवत् । असंज्ञिनि कुमतिबत्त किन्तु नास्त्येकनविकसर्थं ॥७३६॥

२५ न कहनेका कारण यह है कि इनके वहवर्षों आनेके काल तक सासादनपना सम्भव नहीं है। सस्य नव्येका है। सिश्रठिचों बन्धस्थान अठाईस आहि दो हैं। वहयस्थान वनतीस आदि तीन हैं ॥७३५॥

सत्वस्थान वानवे और नव्येके दो हैं। सिध्याविषयें बन्ध वदय सत्त्वस्थान कुमति-क्रानकी तरह हैं। संक्षीमार्गणामें बन्ध वदय सत्त्व पुरुषयेदके समान हैं। असंक्षीमें कुमति-३० क्षानकी तरह हैं। किन्तु इक्यानवेका सत्त्व नहीं है।।०३६॥

आहारमार्गणयोळ जिसंयोगमं पेळवपर :-

आहारे बंधुदया संढं वा णवरि णत्थि इगिवीसं । प्ररिसं वा कम्मंसा इदरे कम्मंव बंधतियं ॥७३७॥

बाहारे वंधोवयाः वंडवन्नवीनमस्ति नास्येकविकातिः । पुंवेदवत्कम्मौक्षाः इतरस्मिन्काम्भै-णवद् वेषत्रयं ॥

जाहारे जाहारमार्गाणेयोळ् बंधस्थानंगळ् पुद्यस्थानंगळ् पंडवेबदोळ् पेळव त्रयोविद्यस्था-खटबंधस्थानंगळ् मेकविद्यातस्थानरहितमादमस्टोवयस्थानंगळ् मणुवः। सरबस्थानंगळः पुःवेद-बोळ् चेळव त्रिनवस्याखेकादशसत्सस्थानंगळः मणुवः। संतृष्टि—जाहार दं८। उ८। स ११। १० बं२३। २५। २६। २८। २८। ३०। ३१। १। उ ३४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। स २३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८८। ८०। ७९। ७८। ७७।। इतरिसम् बनाहार-मार्गाणेयोळ् कार्न्यक्षस्यायोवदोळ पेळव वर्गीविकस्यावि बदस्यानंगळुं विशस्यकविद्यस्थान-हत्यस्ं त्रिनवस्याशेकादकासस्यस्थानंगळुं सर्ग—

> अत्थि णवट्ठपदुदओ दस णवसत्तं च विन्जदे एत्य । इदि बंधुदयप्पदुडी सुदणामे सारमादेसे ॥७३८॥

अस्ति नवाष्ट्रपबोदयो दश नवसर्थं च विद्यते अत्र । इति वंषोदयप्रभृतिर्विजुतनाम्नि सारमावेको ।।

अनाहारकत्वमयोगिकेवलियोळ्युंटपुर्वारदं तबुवयनवाष्ट्रस्थानद्वयमुं वशनवसत्त्वस्थानद्वयमु-मिल्ळियुंटु । क्षंत्रु बंधोदयसत्त्वत्रिसंयोगं विश्वृतनामकर्म्यदोळ आदेशे आवेशदोळ् मार्गणयोख् २०

आहारमार्गणाया बन्बोदयस्थानानि चंडवत् किन्तु एकविशतिकमुदयस्यानं नास्ति सत्त्वस्थानानि पृवत्, अनाहारे कार्मणयोगवत् ॥७३७॥ तुन:—

तत्रानाहारे अयोगिन उदयो नवाष्टके हे स्तः । सच्वं दशकनवके हे विश्वेते । एवं बन्योदयसम्बन्धत्रसंयोगो विश्वते नामकर्मणि मार्गणाया सार उक्तः ॥७३८॥

चाहसम्बन्धरं कुवल्यसंतीयणे च समर्थेन माधवचन्त्रेण महाविरेण परमार्थतो विस्तरितः २५

आहार मार्गाणामें बन्ध और वदवस्थान नर्पसकवेदके समान हैं किन्तु इक्कीसका वदयस्थान नहीं है। मरवस्थान पुरुषवेदके समान हैं। अनाहारमें बन्ध वदय सत्त्व कार्माण-काययोगकी तरह है।।।३९॥

किन्तु अनाहारमें अयोगीके परय नौ और आठका है तथा सत्त्व इस और नौका है। इस प्रकार प्रसिद्ध नासकर्ममें चौदह गागणामें बन्ध परय सत्त्वका त्रिसंयोग साररूपमें कहा।।७३८॥

उत्कृष्ट सम्यग्दर्शनको धारण करनेमें और पृथ्वीमण्डळको आनन्द देनेमें समर्थ क-११२ Ŀ,

24

सारमाङ्कुक कितमानुडु। संदृष्टिः -- जनाहार वंदा उपा स १३। वं २३। वं २३। २५। २६। २८। २९। २०। उरु । २१। ९। ९। स ९३। ९९। ९१। ९०। ८८। ८४। ८९। ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९॥

> चारुसुद्स्सणवरणे इबल्ध्यसंतोसणे समत्वेण । माधवचंदेण महावीरेणत्वेण वित्वरिदो ॥७३९॥

बारुपुर्वर्शनपरणे कुनलपसंतायणे समर्त्येन । माधवर्धद्रेण महाबोरेणार्थेन विस्तरितः ॥ बार सम्यग्दर्शनवरणवीळं कुनलयसंतोषणकोळं समर्त्यंनप्प माधवर्षद्रविदं महाबोर्रानदं परमार्त्योविदं विस्तरिसस्पददद्व ।

अनंतरं नामस्यानित्रसंयोगमनेकाधिकरणद्वचायेयरूपविदे पेळवळि मोरलेळि वंषस्यानमना-१० चारमं माडि उदयसस्यस्यानंगळनाचेयंगळं माडि गायाद्वयविदे पेळवएद :---

> णवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुवीसङ्भ्वीसे । अट्टचदुरट्ट बीसे णवसत्तुगु तीस तीसम्मि ॥७४०॥

नवपंचोबयसस्वानि त्रयोविशतौ पंचोंवञतौ षड्विंशतौ अञ्चलुरप्टविशतौ नवसमैकान्त-त्रिवानिशत्स् ॥

एगेगं इगितीसे एगे एगुदयमट्ठसत्ताणि । उबरदबंधे दस दस उदयंसा होति णियमेण ॥७४१॥

एकैकमेकाँत्रवात्सु एकस्मिन्नेकोबयोऽण्यसस्वानि । उपरत्तवंघे दावदगोदयांशा भवंति नियमेन ।। त्रयोविंगतियंत्रविंवाति बर्ड्विशतिस्थानैकबंधाधिकरणबोळ् प्रत्येकसुदयस्थानंगळ् सस्य-स्थानंगळ् नवस्थानंगळ् पंचस्थानंगळ्सपुद् । अष्टविंगतिबंधस्थानाधिकरणबोळ्वयस्थानंगळ् १० सस्वस्थानंगळ्मष्टबसुन्स्थानंगळज्युव । एकान्नत्तित्रशत्रिंगत्ववंशिकरणंगळपेदोळ् प्रत्येकसुदयसस्य-

।।७३९॥ अधोक्तत्रिसंयोगस्यैकाधिकरणो द्वषाधेयं श्रवन्स्तावद्यन्धावारे उदयसत्त्वाधेयं गायाद्वयेनाह-

त्रिपंचयदप्रविशत्तिकेषुद्यस्थानानि नव । सर्वस्थानानि पंच । स्रष्टाह्यातिक्षेत्र उदयस्थानान्यष्टो । सरवस्थानानि चरवारि । एकाप्रविश्वरके त्रिश्वरके चोदयस्थानानि नव । सरवस्थानानि सता । एकत्रिश्वरके

माधवचन्द्र और महावीरने परमार्थंसे विस्तार किया ॥७३९॥

विशेषार्थ—साधवचन्द्र तो नेसिनाथ तीर्थंकर और महाबीर वर्धसान तीर्थंकरका नास जानना । तथा साधवचन्द्र नेसिम्बन्ताचार्यके शिष्य और सहयोगी थे। पं. टोडरसळजीने सहाबीरसे बीरनन्दि आचार्यका प्रहण किया है जो नेसिचन्दजीके गुरुजनोंमें थे। इन दोनोंका पूर्ण सहयोग इस मध्यकी रचनासे था।

अपर कहे इस त्रिसंयोगमें एकको आधार और दोको आवेय बनाकर कथन करते हुए ३० प्रथम बन्धको आधार और च्वय सत्वको आवेय करके हो गाथाओंसे कहते हैं—

तेईस, पण्चीस, छज्बोसके बन्धस्थानमें वद्यस्थान नौ और सस्वस्थान पाँच हैं। अठाईसके बन्धस्थानमें चद्यस्थान आठ और सस्वस्थान चार हैं। कनतीस और तीसके

स्वानंगळ नवसप्तप्रमितंगळप्युत्र । एकींत्रश्चवंबाधिकरणबोळ् एकेकपुबयसस्वस्थानंगळप्युत्तु । एकप्रकृतिबंबाधिकरणबोळ्,वयसस्वगळुमेकाष्टस्वानंगळप्युत्तु । उपरतववाधिकरणबोळ्, वशवसोवय-सस्वस्थानंगळपुत्तु नियमविवं । संवध्यः :---

|   | वं | २३ | २५ | २६ | 26 | २९ | 30 | 38  | 1810  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|
| 1 | ਚ  | ٩  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 1   | 18/80 |
| 1 | स  | 9  | 4  | 4  | ¥  | 9  | 19 | 1 8 | 16    |

जनतरमुक्तोवयसस्वसंख्याविषयस्यानंगळं गेळवपदः---

तियपण छवीसबंधे इगिवीसा देक्कतीस चरिमुदया। बाणउदीणउदिचऊ सत्तं अहबीमगे उदया ॥७४२॥

त्रिपंचयर्षकातिवंषे एकविधातिरेकत्रिश<del>च्च</del>रमोदयः । द्वानवतिन्नंवतिचतुःसस्यं ज्ञष्टा-विश्वता उदयाः ॥

त्रिपंचयर्शवंशतिर्ववाधिकरणयोज्यु पेज्यं नवीवधस्थानगळ कविशति मोदलागि एकत्रिशत्-प्रकृतिस्थानं चरमोदयस्थानमञ्जू । हानशतियुं नवस्थाविचतुःस्थानगळः मध्दवः ।

मष्टाविशतिस्थाधिकरणवोळ्वयगळ वेळल्पहुर्गः ---

पुन्नंव ण चउनीसं बाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीसे । तीसे पुन्न उदया पढमिन्छ सत्तय सत्त ।।७४३॥

पूर्व्यवन्त खतुविवशसिद्धांनवसिचतुष्कसस्वमेकान्नांत्रशस्य । (त्रिशस्यु) पूर्व्यवदुवयाः प्रथम-सनसमकं सच्य ॥

उदयस्यानमेकं सरवस्यानमेक । एकके उदयस्यानमेक सत्यस्यानान्यष्टौ । उपरतवन्ये दशदकोदयसर्यस्यानानि नियमेन भवन्ति ॥७४०॥७४१॥

विपयवडप्रविश्वतिकवन्येषूद्यस्थानान्येकिविश्वतिकायीन्थेकविश्वतकातानि नव । सन्बस्थानं द्वानवसिक नविकाविश्वतक्क च ॥७४४॥

बन्धस्थानमे उदयस्थान नी और सत्त्वस्थान सात हैं। इकतीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान एक २० और सत्त्वस्थान एक है। एकके बन्धस्थानमें उदयस्थान एक सत्त्वस्थान आठ हैं। वस्य-रिहत स्थानमें इस उदयस्थान और इस सत्त्वस्थान नियमसे होते हैं। इसका आग्नय है कि जिस जीवके जिस कालमें इतनी-इतनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उस कालमें उस जीवके किसोंके कोई, किसोंके कोई, इस तरह नाना जीवोंकी अपेक्षा उक्त उदयस्थान और सत्त्व-स्थान पाठे आते हैं।।अ४०-४४१।।

वे कौन-से हैं ? यह कहते हैं-

तेईस, परुषीस, छड्बीसके बन्वस्थानोंमें इक्कीससे इक्कवीस पर्यन्त नी उदयस्थान हैं। सर्वस्थान बानवे और नज्बे खादि चार हैं॥७४२॥

मा मप्टिकातिवंधाविकरणदोळ पुर्व्वोक्तैकविद्यात्पादि नवोदयस्थानंगळोळ चतुन्विशित-स्थानमं बिटद शेषाष्ट्रस्थानंगळवयमक्कमल्लि द्वानवतिश्वतःसस्वस्थानंगळमप्पव । एकान्निश्चव्-बंधदोळं जिशदबंधदोळं पुरुवेत्तिकविशस्यादिनवोदयस्यानंगळं मोदल जिनवत्यादिसप्रसत्त्व-स्थानंगळमप्पव ।

> इगितीसे तीसदओ तेणउदी सत्तयं इवे एगे। तीसदओ पढमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्तं ॥७४४॥

एकांत्रशत्सु त्रिशबुबयः त्रिनवतिः सस्यं भवेतु एकस्मिन एकांत्रशबुबयः प्रथमचतुष्कम-हीत्याविश्वतष्क्रमपि सस्वं ॥

एकत्रिशद्वंबस्यानाधिकरणदोळ् त्रिक्रत्प्रकृतिस्यानोदयम् त्रिनवितसत्त्रस्थानमेकमे सत्त्व-१० मक्तुं । एकप्रकृतिबंबाधिकरणवोळ त्रियावेकस्थानोवयमुं प्रथमत्रिनवत्याविश्वतःस्थानंगळं अजीत्याविचतःस्यानंगळं सस्यमक्तुं।

> उवरदबंधेसुदया चउपणवीसूण सञ्वयं होदि । सत्तं पदमचलकं सीदादीलककमवि होदि ॥७४६॥

उपरतबंधेषुबयाः चतुःपंचविद्यत्युन सर्वं भवति । सन्त्वं प्रथमचतुरकमशीत्यादिषट्कमपि १५ भवति ॥

उपरतबंधाधिकरणबीळवयस्थानंगळ चतः पंचीवशतिस्थानद्वयरहितमाद दशोदयस्थानंगळं त्रिनवस्यावि चतःस्यानंगळुमशीस्यावि बट्स्यानंगळुं सत्वमप्युवु । संदृष्टि—वं २३ । उ २१ । २४ । २५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।स ९२।९०।८८।८४।८२। वं २।५। च २१।२४। २५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।स ९२।९०।८८।८४।८२। वं २६। उ २१।२४।

ब्रह्मविश्वतिके त्रदयस्थानानि पर्ववस्थव न चत्रविश्वतिकं । सत्त्वस्थानानि द्वानवतिकचतुष्कं । एकास-विशासके विशासके चोदयस्थानानि तान्येव नव । सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादीनि सस ॥७४३॥

एकत्रिवारके उदयस्थानं त्रिवारकं । सत्त्वस्थानं त्रिनवितकं । एकके उदयस्थानं त्रिवारकं । सत्त्वस्थानानि त्रितवतिकादीनि चन्वार्यक्षीतिकातीनि वस्वारि **च** ॥ ३४% ॥

७४५ तमाया गावाया बचोलिबितपाठः सभयचन्द्रनामांकिताया टीकायामधिकः समपलव्यस्तदाया-

अठाईसके बन्धस्थानमें उदयस्थान पूर्ववत् नी हैं किन्तु उनमें चौबीसका न होनेसे २५ आठ हैं। सरवस्थान बानवे आदि चार हैं। उनतीस और तीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान पूर्ववत् नौ हैं और सत्त्वस्थान तिरानवे आदि सात हैं ॥७४३॥

इकतीसके बन्धस्थानमें उदयस्थान तीसका है। सन्वस्थान तिरानवेका है। एकके बन्धस्थानमें चदयस्थान तीसका है। और सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार तथा अस्सी आदि ३० चार इस प्रकार आठ हैं ॥७४४॥

बन्धरहितमें उदयस्थान चौबीस-पच्चीसके बिना सब दस हैं। सन्त्रम्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि छड इस तरह दस हैं। अब इनको स्पष्ट करते हैं-

चळु निय्यादृष्टियाळेचप्परे ते बोडा ज्योविशतिबंधस्थानमेकेक्वियापय्यात्रयृतमध्रुवरिका। प्रकृतिइयक्के निष्यादृष्टियोळे वंधस्युष्टितयपुडरितम्पुडरितमः जयोविशतिस्थानमं निष्यादृष्टियाळे कट्टुबुद्ध १०
सिद्धसम्बृ । सामिष्यादृष्टियाळे खतुर्गतिक कराकरप्परिक्त बेबनारकिमध्यादृष्टियाळु वा ज्योविश्वतिस्थानमं कट्टुडरिक्टवर्गळ्ये वंधयोग्धस्थानमत्ते ते वो "इवरिस बारत्वपुरखउतुराज्वाहारयमबंधा" ये वितु अवनिज्ञत्व कट्टुडरिक्टवर्क्ट । "आइसानोत्ति सत्तवामछित्री" ये वितु अवनिज्ञत्व सोष्यस्यद्विय संगृतदाळुं कट्टुडवरिक्ट कारणमागि जसस्यावरिक्टवाह्याळुं मुख्यनिष्यादृष्टियाळुं पुट्टुवरा ज्योविशति स्थानमंकट्टुबराळु नारावाबीवायेकीयिवमा नवीवयस्थानांगळुं पंबसस्यस्थानं १५
गळुं पुगरसंभविषुवडु । एकजीवायेकीविद्यसेकेकस्थानंगळागि क्रसविद्यंसंभिव्यवस्थाल एकविशतिः

[ उपरतवन्त्रे चतुर्विकातिकपंचविकातिकोनवजोवयस्यानानि त्रिनवतिकायीनि चत्वार्यक्षीतिकानि यद् सत्त्वानि । अत्र चार्चे त्रिसंयोगे वं २३ त्रयोविकातिकं बन्धस्वानमेकेन्द्रियापयीतपुतं । तत्त्रकृतिद्वयं मिध्यात्यहेतुकबन्धं तैन

ਚ ੧

मिध्यादृष्ट्य एव बर्ध्नाति तेऽपि न बेबनारकाः । 'वबरियवारसमुर्वे सुरात बाहारयमवंषा, इति नारकाणां, बा ईसाणोत्तिसत्तवामिष्ठदीति भवनभवसीषमेंद्रयजाना च नियेषात् । तोषश्रसस्यावरमनुष्या एव बर्ध्नतीत्वर्यः । २० त्रयोविशतिकवन्यकाले नानाजीयापेकाया तानि नवीदयस्यानानि पंच सरवस्यानानि च युगपस्यंभवंत्येकजीवा-

विशेष—कडकत्तासे प्रकाशित संस्करणमें छपा है कि ७४५वी गायाकी अभयचन्द्र नामसे लिखित टीकामें आगेका पाठ अधिक पाया जाता है। इसने इस पाठका सिछान कन्नड टीकासे किया तो उससे भी वह सिछ गया। अदा उसका अर्थ यहाँ दिया जाता है जो पं. टोडरसछजीकी टीकामें नहीं है। और बेकेटमें उस टीकाको भी दिया है—

उपरावन्य अर्थात् जो नामक्रमेंके बन्धसे रहित हैं उनमें उदयस्थान चौबीस-पश्चीसके बिना इस हैं। सत्त्वस्थान तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि छह हैं। यहाँ प्रथम प्रिसंगामों ते हैंसका बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपयोत प्रकृतियों का वस्त्र मिश्रम अक्षतियों के बन्धस्थान एकेन्द्रिय अपयोत प्रकृतियों के वस्त्र मिश्रम होने से सिश्रम होते हैं। यह भी देव अपयोत प्रकृतियों का बन्ध सिश्यम होते हैं। वे भी देव अपयोत महानियों हो होने सिश्यम होते हैं। यह भी देव अपयोत नारकी नहीं करते वर्षों के आपनाममें उनके उनका बन्धका निषेष हैं। अतः शेष प्रस्तु ३० और नारकी नहीं करते वर्षों के आपनाममें उनके उनका बन्धका निषेष हैं। अतः शेष प्रस्तु ३०

स्थानोवयं क्षेत्रविषाकितिर्ध्यममुख्यानुषुक्यांवयम्तरस्थानमणुर्वरियं विप्रहगतियोळललेबेल्लियुपुदय-मिल्ला विप्रहगतियोळ् प्रथमसमयदोळ् बत्तिसुत्तिर्ण्यनाहारकत्रसस्थानरतिर्ध्यममुख्यपर्ध्यायकार्ध्यं-कृत्रवानाकारणभूतनारकतिर्ध्यममुख्यवेबाहारकवरसमयपर्धायमसु ब्रव्यात्थिकनयविवसा वरम-समयदोळुंदु । प्रथ्यायात्थिकनयविवसनेतरसमयदोळेचनाहारकत्रसस्थावरतिर्ध्यममुख्यपर्ध्याय-प्रतिस्थाविवस्थाविवस्यात्थ्यसम्बद्धाः अनुकारणविवं कारणक्के प्रष्वंसाभावपुं कार्ध्यक्के प्रागभावसुमोडेब-कल्यदृद्धतं पेळल्यदृद्धः।

कार्ट्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षनात् पृथक् ।

न तो जात्याद्यवस्थानावनपेक्षाः खपूष्पवतु ॥५८-आ, मी. ।

कार्त्योत्पत्तियें बुरुपादानकारणक्षयमेयककुं निवमदिवर्गतादोडा कारणकार्व्यगळगे पृष्णभाव-र॰ में तें बोर्डे लक्षणविद्यक्षकुं । जातित्रक्ष्यपुणस्यानांवदमेकत्वपुंडागृतं थिरल् तौ न भवतः कारणकार्थ्यळें बुदिल्लर्डु कारणदिवं कारणकार्थ्यगलगनपेक्षेत्रं बुरु गयनकुसुमोपसमक्कुं नारकादि-नोकस्मीहारकवरनय्यविद्यव्योळमनाहारकत्रसत्यावरतिर्व्यसनुष्यप्रयावदोळं क्रव्यपुणच्युति-

पक्षयैकस्मेव । तर्मे कविश्वतिक पुर्वयस्थानं क्षेत्रविवाकितियांगानुष्यानुष्ठ्यंयुतस्थान् विषहावावेवोवेति । तत्प्रयम-स्वयस्ययात्राहारक सत्स्वाव रित्तेषानुष्यप्रयोगकार्यस्योगायात्रकारणभूतो । नारकतियांगानुष्यवेशहारुक्तरस्यसय-१ पर्यायो उच्याचिकस्येत तन्त्रसम्बन्धे स्थान् । वर्षावाधिक नयेनानंतरसम्बन्धे व एवानाहारकत्रसस्यावरिवर्षमानुष्य-पर्यायोगरिकस्येण क्षीणस्ततः कारणात कारणस्य प्रस्थात्राम् एक कार्यस्य प्रागायः । वर्षविश्वरं-

कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणात्पृथक् ।

न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेकाः खनव्यवत ॥५८॥ वा. मी.

कार्योत्पत्तिः उपादानकारणक्षय एत्र स्वान्मियमेन । तर्हि तयोः पृषरभावः कयं स्यात् ? लक्षणात्स्यात् । च वार्षिद्ववयुणाध्यस्यानेनैकस्ये कारणकार्ये न स्यातामिति कारणात्तवःयेका गननकप्रमोपमा स्यात । नारकार-

स्थावर और मतुष्य ही उनको बाँधते हैं। तेईसके बन्य कालमें भी नाता जीवाँकी अपेक्षा नी उद्यस्थात और पाँच सत्वस्थान सम्भव होते हैं। एक जीवकी अपेक्षा तो एक-एक ही होता है। उनमें इक्कीस प्रकृतिक उद्यस्थान क्षेत्रविपाकी तियंगातुपूर्वी या मृत्यातुपूर्वी सहित होनेसे विष्ठहालिमें ही होता है। विष्ठहालिके प्रथम समयवर्ती अनाहारक त्रस्, १५ स्वाबर, तियंच और मतुष्य पर्याव क्ए कार्यका उपादानकारणभूत नात्क, तियंच, सतुष्य या देव आहारककी चरम समयवर्ती पर्याय है। वह पर्याय द्रव्यायिकनयसे उसके चरम समयमें होती है। पर्यायायिकनयसे अनन्तर समयमें वही अनाहारक त्रस, स्थावर, तियंच या मतुष्य पर्यायकी व्यत्ति क्रयंक्ष क्षयको प्राप्त हुआ। अतः कारणका प्रथवंसाभाव ही कार्यका प्राप्तमाव है। कहा भी है—

'वपादानका पूर्व आकाररूपसे झव हो कार्यका उत्पाद है अर्थात सिट्टीको पिण्डपयीय-का बिनाश पटका उत्पाद है, दोनींका एक ही कारण है। जो घटको उत्पत्तिका कारण है बही मिट्टीको पिण्डपयीयके बिनाशका कारण है। फिर भी अक्षणके भेदसे दोनोंसे भेद है। सामान्यरूपसे दोनों मिन्न नहीं हैं। विरोध मानियेप उसका सण्ड नहीं हो सकता।' विरुष्टप्यूदरितं जीवं प्रोव्योत्पत्तिस्वयासमक्तनकुमं वृदत्वंमल्कि एकजीवनकेकसमयबोळेकवृत्तिययप्-वरिदमेकसमयर्थातः त्रसत्त्वावरविवक्तितिर्ध्यमनुष्यानाहारकंगा त्रयोविवक्तिस्वानवंश्वनुकेविवातिः प्रकृतिस्वानोवयमुम्पदुं योग्यसत्वस्यानंगळोळ् यथायोग्यमो वु सत्त्वस्यानमककुमंते पेळल्यद्वदु ॥

एकस्यानेकवृत्तिर्न्न भागाभावाव्यहूनि वा ।

भागित्वाद्वास्य नैकरवं बोवो वृत्तेरनाहते ॥ आः मी. ६२ ।

एकस्यानेकवृत्तिन्तं को दुजीवक्कनैकवृत्तियिल्लदेकं दोडे मागाभावात् विभागक्कभावदर्शाव-हं बहूनिवा एसलानुमेकनिगोवदारोरस्थितानंतानंतजीवंगळ्ं भागित्वात् मुक्तदुःबानुभवनत्वातंत्र्य-लक्षणविभागित्ववर्ताणवमा जीवसमूहक्कमेकत्ववृत्तित्त्र वृत्तिगं वीषमनाहंतकोळवक्कृते । सर्वावेका-तवोळल्वे बहुन्नस्वर्शेळिल्लं बुदर्यं । इत्लि चोवककं वर्ष — जीवककात्यत्यं परमागासम्बद्ध-सप्यवर्त्तं प्रवेशाभ्ययत्वभावमकृष्मा प्रवेशाभव्यसद्भाववर्त्ताणवं । एकजीवनोळं भागित्वमकृत्रमा व विभागित्वविद्यमनेकवृत्तित्तुत्रव्यस्वकृत्ते वोज्ञत्वत्तेकं वोडे धम्मावर्ग्यकात्र एकजीवद्यवर्गाळ्यां वस्तिकात्वस्यपुर्वेगाप्तिर्वोद्यसव्यक्ष्मप्रवर्षात्र्यं विभागिगञ्चतं तं वोडे अणुवत् अणुवितं नु विभागित्वमिल्लानं अलोवेकद्वध्यक्षं एकवृत्तित्वं सिद्धमकृतं । अवुकारणमागि अलंबद्वध्यमपुर्वाद्व-

दिनोकमोहारकवरमप्यांथलयेआहारकवरस्यावार्यक्रम्याच्याची व इत्यागुणप्रच्यावर्गितं जीवो श्रोक्योत्पत्ति-व्ययात्मक दृश्याः । तत्रक्रेजीवः एकसमय एकबृत्तिः तेर्वेकसमयवित्रसत्यावरिवर्शास्त्रतियामनुव्यानाहारकस्य तत्त्रयोविवातिकवेषः, एविवातिकोदयः, पंचतत्त्वस्यानेषु योग्यैकसत्यं च स्यात् तथैयोक्तं—

> 'एकस्याचेकवृत्तिनं भागाभावाद्बहूनि वा । मागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरवार्हवे ॥६२॥'

एक बोवस्याने कवृत्तिनं स्थात् भाषाभाषात् । वा पूनः एक निगोवस्यारे रस्वितानतानत्त्वीवाना सुध-दुःसानुमवनस्वातंत्र्यः श्रणिवसागिश्यावेकत्वं न स्थात् तद्वकृतेर्वायः स्वनाहते एव सर्वयकान्त्रमते एव नार्हम्तते । ननु बोवस्थास्तिकायस्यं परमागमश्रसिद्धं तेन प्रवेशप्रधयस्यं स्थात् तत्तर्विकस्मिन्नपि सागित्वावनेकवृत्तिः स्याचिति तन्त्र धर्माध्यक्षित्रक्षेत्रवानां तवास्थेऽप्यसंद्रम्णस्वनाणुवदिवमागित्वावेकवृत्तित्वसिद्धेः। न च तत्त

अतः नारक आदि नोकर्म आहारक रूप अन्तिम पर्यायका क्षय होकर अनाहारक समस्यावर रूप तियंवपयाँय या मनुष्यप्रायेक जलन्त होनेपर हरवगुणका विनाश नहीं होता। अतः जीव वत्पाद, व्यय भीव्यासक है। इससे एक समयवर्षा प्रसम्यावररूप तियंव या मनुष्य अनाहारकके विषादनातिमें तेईसका वन्य, इक्कीसका वद्य और पीच सरव-स्थानीमें यथायोग्य एकका सत्य होता है। कहा भी है—एक जीवको अनेकत्र वृक्ति नहीं होतो क्योंकि वह अवस्य है। यदि एक निगोदगरिएमें स्थित अनन्तानन्त जीवोक्ता मुख्य दुःखके अनुभवनरूप स्वातन्त्र्य उक्षण विभाग होनेसे एकस्व न माना जाये तो यह दोष सर्वथा एकान्त्र मनस्य होता होनेस एकस्व न माना जाये तो यह दोष सर्वथा एकान्त्र मनसे ही सम्भव है, जैनमत्रमें नहीं।

शंका—जीव अस्तिकाय है यह एरमागममें प्रसिद्ध है। अस्तिकाय होनेसे वह बहु- ३० प्रदेशी हुआ। तब एक जीव अपने अनेक प्रदेशोंमें रहनेसे अनेकन्नसि हुआ?

१. म म्टादोडम<sup>°</sup>।

ŧ٥

2.0

सण्डिनंते विध्याणियण्य बीवद्यव्यसण्ये वृ व्यवहरिसत्यबुगुमत्कवे अणुनात्रमत्ते वे विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्थान्ते विध्यस्यस्थान्ते विध्यस्यस्यस्यस्य विध्यस्यस्यस्य विध्यस्यस्यस्य विध्यस्यस्यस्य विध्यस्यस्यस्य स्थान्ते विध्यस्यस्य विध्यस्यस्य विध्यस्यस्य विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते स्थान्ते विध्यस्य स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्यानित्यस्य स्थानित्यस्य ्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्यस्य स्थानित्यस

कवंचिते सबेवेष्टं कथंचित्रसबेव तत् । तयोभयमवाच्यं च तययोगाम्न सर्व्यंचा ॥१४॥ वा. मी.

हृष्टं विवक्षितमाप वस्तु स्वहृष्याविष्कुण्ट्यायेक्षीयं कर्षांचासत्वमयगृष्ठं। तवेव वस्तु परक्रव्याविज्ञुष्ट्यायेक्षीयं कर्यांचवसत्वमयगृष्ठं। जिनमतदोळे तथा अहंगे उभयं सदसङ्गपुं अवाज्यम् च द्यव्यविवं सववक्तव्यमुससववक्तव्यम् सवतवक्तव्यम् वस्तु कर्यांचवप्युः। नय-

१५ एवाणुमात्रः स्वोपात्तवरीरप्रमितत्वेऽपि छोकमात्रत्वात् । पूर्वभवचरमसमयवित्तामेकनिगोददारीरस्वानन्तानन्त-श्रीवाना नोकर्माहारस्य साधारण्येपि कर्माहारः पृषक् पृथयेव । तेषु बीवेषु विविद्यतिकावीः स्वक्रधादि बहुद्यापेळता कर्पविरस्त । अयं कर्षाविष्ठकरो विद्यतिस्यत्वातिरस्यं तक्ष्यरायानाहस्यवेपानतानंतजीव-पृद्यत्वकमायमेकाशकालानामविविद्यतानां गोणं कथ्यति । त एव बीवः पुनस्तक्वेपानंतनंतवीवपुद्यत्वधर्मा-बर्मालाकालानां परकादिबतुष्ट्यापेकता कर्षाविद्यतम् व्यविष्ठातस्य गोणन्यात् । तथा चोवतं—

कथं चित्तत् सदेवेष्टं कर्यचिदमदेव तत् । तथोभयमवाच्यं च नययोगान्त सर्वेदा ॥१४॥

इष्टं विवक्षितं वस्तु स्वद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया सत्तदेव परद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया असत्स्यात् । जिनमते

इष्ट अर्थात् विवक्षित वस्तु स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत् ही है और वही परद्रव्यादि

समायान—नहीं, धर्म-अधर्म, आकाश और एक जीवके बहुपदेशी होनेपर भी अणुके समान अवण्ड हत्य होनेसे विभाग नहीं है अदा वह एक हुन्ति है। किन्तु इससे वह २५ अणुक पत्ती है यदाप वह अपने प्राप्त शरीर प्रमाण है किर भी को कमात्र प्रदेश है। पूर्व-भवके चरम समयवर्ती एक निगोद शरीर में स्थित अनन्त जीवों को नोक मेंकर आहार समान होनेपर भी कर्मकर आहार सिन्त-भिन्त है। उन जीवों मेंसे विवक्षित एक जीव स्व-त्रव्यादि चतुष्ट यकी अपेखा कथं चित्त सत्त है। यह कथं चित्त शब्द विवक्षित जीवका ही अस्तित्व कहता है और इस शरीर की अवगाहना में स्थित श्रेप अनन्त जीव पुद्रगळ धर्म, अधर्म, ३० आकाश, काळ जिनको विवक्षा नहीं है उनको गीणता देता है। वहीं जीव शेष अनन्त जीव पुद्रगळ धर्म, आधर्म, काळकी परकपादि चतुष्ट अभि अपेक्षा कथं चित्त असत् है। जिसकी विवक्षा नहीं होती वह गीण होता है। कहा भी है—

विवयमेकातमाथोडिल्ल्यं कथीबदण्युत् । नयिवयमण्येकातम् कथीबिदल्यदेशक्कनेकातत्यान-मक्कुमनेकातत्यागमागुत्तं विरल् तदेकांतमनन्यमेयक्कुं। सब्बंधैकांतमेयक्कुत्रेंबुदर्य-। मदक्का धम्मीमल्लदे परिणामांतराभावमक्कुमण्युवीरदमकस्तुमक्कुमण्युवीरदं ई कवंबिक्छब्दम् स्याच्छ-ब्यास्यंप्रतिपादनमक्कुमंते पेळल्यटुदुतु ।

> कयंचित्केनचित्कश्चिरकुतश्चिरकस्यचित् क्वचित् । कदाचिक्चेति परयोगाः स्यावत्यंप्रतिपावकाः ॥

ये वितिवितिनुं राज्यप्यायंगक् स्यायस्थितियायकंगळ यथुवैवितु । यितु सवसक्र्पंगळाणिपूर्व्वभवचरमसमयदोळ् वित्तपुत्तिह् त्रसस्यायरसंबेधिबद्धतिर्ध्यमनुष्यापुष्यदगळ्ष्य साधारणग्रारोरमो दरोळ् संस्थितानतानंतसाधारणजीवंगळणे मरणनापुत्तं विरकुत्तरभवप्रथमसमयदोळ्
त्रसस्यावरसंबंधितिर्थंगमुष्यापुष्यं त्रवुगत्यानुषुर्थ्यपुतनानकम्मैकाँवज्ञतित्रकृतित्यानपुद्यिति १०
विद्यहणतियोळ् नोकम्मीनाहारकराणि साधारणत्यक्कं समवायत्यक्कं कारणभूतसाधारणग्रारारनामकम्माँवयमिरुष्टपुद्यदिवमा विद्यहणतियोळ् साधारणत्यस्यं समवायत्यस्यं पिणि पृयक्-पृवपूर्यगळाणि काम्मणग्रारोरोदयवि काम्मणकाययोगवोळकृति कम्मीहारिगळप्यनंतानंतजीवंगळ् लक्ष्य-

एवं । तथा सदसत् अवाच्यां वहाव्याससदनक्ष्यं अस्तदवक्ष्यं सदसदवक्ष्यं च स्थात् । नयविययैकाम्वेडियं कर्षित् स्थात् । अन्यया तस्यानक्षान्त्रयामे त्रवेदान्तोऽत्रत्य एवः स्यात् । सर्ववेद्यान्तः एवेदययः । तस्य १५ तस्यानावं दिल्लामातराभावः ततोऽवस्तु स्थात् । तत एवायं कर्षिचन्छस्दोऽपि स्याच्छक्दार्वप्रतिमावदः । तथा चोवतं—

> कथंचिस्केनचिर्दिकचिस्कविचरकस्यचिरक्वचित्। कदाचिच्चेति पर्यायाः स्यादयंत्रतिपादकाः ॥१॥

इति सदमद्रापूर्वभवषरससमयबानित्रसस्यावरसर्वोत्रयस्य तियामनुष्यायुक्तसावारणीकारीग्र्यानीतानेत- २० जीवाः मरणे उत्तरभवप्रवमसमये त्रसस्यावरसंबीधितयंगनुष्यायुक्तद्वत्यानुष्ययुक्तीवनिकोदया विप्रहृणतौ नोकमीनाहारका भूरवा साधारणस्वसम्बायरकारणसाधारणानाभनुदयास्तद्वयं स्यक्शा पृक्त पृषग्भूरवा

चतुष्टयकी अपेक्षा असत् है। तथा दानोंकी क्रमशः विवक्षामें कवंचित् सन् कथंचित् असत् है। दोनोंकी युगपत विवक्षामें अवकव्य है। 'च' शब्दसे स्थात् सदवक्तव्य असर्व स्थात् सदवक्तव्य और स्थात् सदवक्तव्य है। ऐसा कथन नयदृष्टिसे हैं सर्वथा नहीं है। अन्यथा अनेकात्तका २५ त्याग कर देनेपर सर्वथा एकान्त आयेगा। एकान्तरूप वस्तुको माननेपर उसमें परिणमन होनेसे वह अवस्तु हो जायेगी। इसोसे यह कर्षचित्र शब्द स्थात् अन्द के अर्थका प्रतिपादक है। कहा है—'कथंचित्र, किचित्र, किचि

दूस प्रकार सन्-अमन्हण पूर्वभवके चरमसमयवर्ती तस स्थावर सम्बन्धी तियंचायु वृत्व या मनुष्यायुका जिनने वन्ध किया है वे साधारण शरीरमें स्थित अनन्दानन्त जीव मरनेपर उत्तरभवके प्रथम समयमें, जिनके त्रसंशावर सन्वन्धी तियंचायु या मनुष्वायु।और तद्गाति-सम्बन्धी आसुपूर्वीसे युक्त इनकीस प्रकृतियोंका उदय होता है, वे विमहनतिमें नोकसमें अनाहारक होकर साधारणत्वके साथ समबायत्वके कारण साधारण नामका बदय न होनेसे प्रधानित्रपर्यायसहकारिकारणत्रवाविद्यातित्रकृतिक्यानमं कट्टुबागळा बोबंगळोळ, यथायोग्यपंच-सत्वस्थानंगळोळकैकसत्वस्थानपुतरागिष्पुत्र । पेळण्यटुतुः :—

सामान्यं समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः ।

वंतरेणावयं न स्यान्नाजीत्पादिषु की विविः ॥ -६५ वा मी, ।

सामान्यम् समवायमुमो बो बरोळ् समाप्तियशुर्वादवं सामान्यसम्बाधगळगनंतरमबहुस-वरिदं साधारणक्यवितं समबायक्यविनिहं नाजोत्याविद्यव्यंगळोळ् को विधिः सामान्यसमबाय-प्रमाविवयत्याबुदु ? अवरोळोडु जीवद्रव्यमुं साधारणत्यकं समबायत्वकः विवयसत्ते बुदव्यं एकं बोक्बु विज्ञेषक्यविदं पृषण्यविनिहंपुव्यमुर्वोदं । विवाजस्य तु प्रमाणवायकमनकुमे बोहं :—

सबेक नित्यवक्तव्यास्तव्रिपक्षात्र ये नयाः ।

१० सम्बंधित प्रदूष्यंति पृष्यंति स्यादितोहते ॥—स्वयंत्रु स्तो. १०१ इलो.

सबेकनिस्यवक्तव्यंगळूमवर विपक्षंगळुं असवनेकानिस्यावक्तव्यंगळुं नयंगळप्येतें वेडि नयमिषयस्विद्यं इह ई नयिवयंगळिल्ल सब्वंधेति सर्व्या योंवतु प्रदुष्धति बुग्नैयंगळप्यु हु। स्वाबिति स्थात्तें वित पर्ध्यति सन्यंगळप्यु ते तथ मते जिनागमबोळ ।

कार्मणवारीरोदयात्तरकाययोगेन जातकवाँद्वारा लब्ब्यपर्यात्तपर्यायतहकारिकारणत्रयोविद्यतिकदण्यकाले योग्य-१५ पंचारवस्थावेश्वेकतरसस्याः स्यः । उच्यते—

> सामान्यं समवायश्वाप्येकैकत्र समाप्तितः । अंतरेणाश्रयं न स्याज्ञाशोरपादिव को विविः ॥६५॥

सामान्यं समदायश्य एकैकिस्मन् समान्यत्वातयोरंतरं स्थात् तेन साधारणस्येग समयायश्येण रियति-बाक्षीत्मादिरव्येषु सामान्यसमयायप्रमाणाविषयकः । तयोरेकबोबद्रव्यं साधारणस्यस्य समयायस्यस्य च विषयो २० न स्यादिस्ययः । कृतः ? तयोवियोषस्येण पयपबस्यानातः । विधिकान्यः कयं प्रमाणशायक इति चेतः ।

सदेकनित्यवक्तव्यास्तविप्रकाश्च ये नयाः ।

सर्वेबीत प्रदुष्पति वृष्यति स्थादितोहते ॥१॥ स्वयंभू स्तोत्र १०१ रजोक । सदेशनित्यवक्तस्याः तद्विश्वा व्यवदनेकानित्यावक्तस्यादक नयाः स्युः नयविषययसात् । इह नयविषये सर्वेबीत प्रदुष्पति दुर्णया अवंति । स्यादिति कुष्पति सुनया सर्वति तदागये । तेवां सदयदादीना प्रमाणनय-

२५ चन दोनोंको त्याग प्रथक्-प्रथक् होकर कार्मण झरीरका उदय होनेसे कार्मणकाययोगके द्वारा आहारक होकर उठक्वपयांत्र पर्यायके सहकारि कारण तेईस प्रकृतियोंके बन्धकालमें उसके योग्य पाँच सत्वस्थानोंमें-से किसी एककी सत्ताबाळे होते हैं। कहा भी है—

सामान्य और समवाय एक-एक व्यक्तिमें ही समाप्त हो जाते हैं। अतः आश्रयके बिना जो द्रव्य नष्ट और उत्पन्न होते हैं उनमें सामान्य और समवाय कैसे रहेंगे।

आराय यह है कि एक जीवद्रव्य साधारणस्य और समयायस्यका विषय नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों विशेषरूपसे एवक रहते हैं। विधि शब्द प्रमाणका वाचक कैसे हैं ? सत्, एक, नित्य, वक्तव्य और इनके विषक्षरूप असत्, अनेक, अनित्य, अवक्तव्य ये जो

नयपक्ष हैं ने संबंधा रूपमें तो अतिदूषित होते हैं अर्थात् दुनैव होते हैं। और स्थात् पद-पूर्वक सुनय होते हैं।

29

ई सबसदाविगळे प्रमाणविषयमुं नयविषयमुमप्यूवें हु वेळदयरः --विविध्विषक्तप्रतिवेषक्यः प्रमाणमत्रान्यतरस्प्रवानम् ।

गुणोज्यरो मुख्यनियामहेतुर्लयः सदृष्टांतसमस्येनस्ते ॥—स्वयंत्रः स्को. ५ २ स्को. । विकाः पुतः प्रतिवेषस्यं येन सः युक्तप्रतिवेषस्यः विकिः विकाः स्वारस एव विविः प्रमाण-विवयस्यामाणं भवति । बत्र अनयोण्विधिनवेषयोग्तेयं अन्यतरद्भाषानं स्वात् । अपरोज्यो गुणः गोणः स्वात् । तथापि गुणो मुख्यमिवामहेतुः स्वात् भृष्यध्यस्याहेतुरित्यर्थः । न नित्रसम्यः न निःस्वभावः स्वात् । विविधिनवेषयोग्यतर्थामां यत्रद्वस्तु नवविवयस्यान्यः स्वात् । सदृष्टीतः समस्यंन प्रमाणविवयो नवविवयो नवविवयं नविवयं समस्यंनः प्रमाणविवयो नवविवयो चा हृष्टातं समस्यंन होन सह वर्तत इति सम्वयंनस्त्वन सत्रे एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव सते एवित् प्रमाणविवयो नवविवयो मेण दृष्टांतसम्यंनस्तव

विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानुभयाविशक्तिद्वंयावधेः काय्यंकरं हि वस्तु ॥

मा नयविषयविधिनिषेधंगळते प्रधानाप्रधानत्वलक्षणमं वैळवपरः :---

-स्वयंभु, स्तो, ५३ वलो, ।

विषयत्वं व्यनक्ति-

विधिविधकप्रतिषेषस्यः प्रमाणमत्रान्यतरस्प्रधानम् ।

गुणोऽपरो मस्यनियामहेतुर्नयः सद्द्वान्तसमर्थनस्त ॥१॥ स्वयंम ५२ स्लोक ।

विषयतं पुत्रतं प्रतिपेषक्यं येन स विधिः स्थात्। स एव प्रमाणविषयत्सात्रमाणं । बणानयोविषप्रतिपेषयोरस्यतरस्त्रमानं, अपरो गुणाः । तथाणि गुणो मुक्यनियामहेतुः मुख्यन्यवस्याहेतुरित्ययः । न निरासम्बः
न निःस्त्रभावः स्थात् । विधिप्रतिवेषयोरस्यतरस्त्रभानं वसद्वत्तु नयविषयत्वानस्यः स्थात् । सदृष्टान्तसम्पनः
प्रमाणविषयो नयविषयो वा दृष्टान्ते समर्थनेन सहितो पर्तते तय मते । तन्त्यविषयविष्यि प्रमाणाः प्रमाणः
प्रमानविष्यपानाहः—

विवक्षितो मुख्य इतीव्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानभयाविशक्तिद्वयावधेः कार्यकरं हि वस्तु ॥ स्वयंग्र ५३ ।

वे सन् असन् आदि प्रमाण और नयको व्यक्त करते हैं। कहा है—हे भगवन, आपके मनमें प्रविधेश्वे युक्त विधि और प्रतिधेश्वे रे- १५ मनमें प्रविधेश्वे युक्त विधि और प्रतिधेश्वे रे- १५ से एक मुख्य और एक गौण है तथापि गौण मुख्यकी न्यवस्थामें हेतु होता है। वह निःस्वभाव नहीं है। विधि और प्रतिधेश्वे से ओ कोई प्रधान होता है वह नयका विषय होनेसे नय है। तथा वह वृद्धान्तमें समयंनसे सहित होता है।

जो विधि और निषेषमें-से प्रधान और गौण होते हैं उनका उक्षण कहते हैं—
जो कथनके लिय हुट होता है वाहे वह विधि हो या प्रतियेव वही मुख्य कहाता है। १०
जिसको विवक्षा नहीं होती वह विधि और निषेपमें-से कोई एक गौण होता है। किन्तु वह
निरास्तक-निःस्वमाव नहीं होता। इस प्रकार एक ही वस्तु शत्रु तमत और अनुभय आदि
हमिजींको लिये हुए होती है। वास्तवमें विधि-निषेब, सामान्य-विशेष, हम्य-पर्योय इस तरह
हो-से साप्त धर्मोहा आश्रव लेकर ही वस्त अर्थि कियानारी होती है।

٤o

बक्तिमिष्टो विविधितः वा विवि निवेषंगळोळ् नुहियन्किष्टमप्पुट्ट विविधित्तमक्कुमद्द पुरुष्य-भे दु पेळल्पट्ट्ट्ट । अग्यः जा विविधित्विकत्तरमप्प विधिष् निवेषम् मेणु अविविधितमप्पुट्ट गुणः गौषमक्कुं । न निरात्मकः निस्स्वभावमन्तु । जिन ! निन मतवोज् । तथा तथा हि अन्तेयत्ते । अरिमित्रानुभवाविद्यात्तियमुळ्ळ बस्तु द्वयावयेः सदसवेकानेकिनित्यानित्यवत्तक्यायत्तक्यांगळ भे सोमियत्ताणिवित्तत् कार्यकरमक्कु—। मितो प्रमाणनयविषयंगळप्प विग्रह्मतिय प्रयमसमयबोज् वितिष्टुतित्प्पं नोकस्मिनाहारकार्नतानंतित्तर्यस्मपुष्यज्ञीवसपूर्व लब्ध्वपर्याप्तरप्यायक्के सहकारि-कारणव्योविकातिप्रकृतिस्थानित्यव्यामन्त्रम्यान्यस्याप्तर्यामन्त्रम्यान्तियस्याप्यस्यामन्त्रम्यानित कार्यक्षपरुक्तिपर्यम् विविधितस्य विविधितस्य स्वाप्तर्यामन्त्रम्यान्तिम्यान्तिस्यान्तिस्यान्तिस्यान्तिस्यान्तिस्य

देशकालविशेषेऽपि स्याद्वृतिस्युंतसिद्धिवत् । समानदेशता न स्यान्युत्तिः (तं-) कारणकार्य्ययोः ॥ —आप्तमी. ६३ इलो. ।

देशकालविशेषदोळं कार्यकारणंगळ व्यक्ति कथंबिस्समानदेशतेयागु । एंतागर्दे दोडे स्याच्छन्दवृत्तियुत्तिसिद्धे सुसिद्धमेतकुमंते कार्यकारणंगळ व्यक्तियात प्रकारदिदक्कु मा प्रकार-दिदमक्कुमें बुदर्यमतु कारणमागि सयोगिकेविलभट्टारकनोळु इंद्रियविषयसुककारणसातवेद-१५ चंषमुदयसमकमपुर्वेरिदंकारण कार्यगळ्गे समानदेशतेयानुदंतादोडा सयोगभट्टारकनोळ् विषय-

वक्तुविष्टी विधिनियेथो वा विवित्ताः स मुख्य हर्युच्यते । अन्यो विधिनियेथो या अध्विति तो भौणः स्यान्त निरात्मको निःस्वभावो जिन ! तव सते । तयाहि -जरिमिजानुभयावियान्तिविद्यां वस्तु सदसदेका-नेकिनियानिययन्त्रवालक्ष्यद्वयस्यावयेः सीमांतीऽविक् कार्यवर्र स्थातः इत्येतःप्रमाणनाविषयस्य विज्ञानिति प्रमानुष्यज्ञीवयनुहस्य स्वव्वव्यानियस्य वस्त्रवार्षाणनाविषयस्य विज्ञानितिवन्ति प्रमानुष्यज्ञीवयनुहस्य स्वव्यव्यानियस्य वस्त्रविद्यानितिवन्तियानियानित्रविद्यानित्वविद्यानितिवन्तियानित्रविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वनित्यानित्वानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्विद्यानित्वविद्यानित्विद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्विद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्वविद्यानित्विद्यानित्विद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानितिविद्यानिति

### देशकालविशेषेऽपि स्याद्वृतिर्युतसिद्धिवत् । समानदेशता न स्यान्मर्तकारणकार्ययोः ॥६३॥

देशकालिवरोपेऽपि कार्यकारणव्यक्तिः कर्षाचित्समानदेशता न स्यात् । कवं न स्यादितं चेत् स्थाच्छव्द-२५ वृत्तिवृतिविद्विवस्त्यादित । ततः कारणात्सयोगकेविजनीन्द्रियविषयसुखकारणनाननेदनीयवन्य उदयासकः स्यादिति कारणकार्ययोः समानदेशता स्यात् । तिहु तत्र विषयमुख्यवेदनं स्यादिति न वाच्यं तत्र मोहनीय-

अतः विमहगतिके प्रथम समयमें नोकर्म अनाहारक अनन्तानन्त तिर्वेख्न सनुष्य जीव समृहका उन्वयपयीम पर्यायका सहकारिकारण तेईस प्रकृतिक्षप बन्धस्थानमें स्थित अपयीम नामकर्मका उपार्वन और उसके उदयका कार्य जन्ध्यप्यीमपना एकदेश एक कालमें होना ३० विकद्म नहीं है; क्योंकि वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है। कहा है— देशकालका भेद होनेपर भी युतसिद्धवत् वृत्ति होती है। मृतिमान अवयव और अवयवी समानदेशमें नहीं रह सकते। अतः स्योगकेव्लीमें इंग्विय सुसका कारण वेदनीय कर्मका बन्ध उदयासमक होता है अतः कारण और कार्यका समानदेश हो सकता है।

शायद कहा जाये कि तब तो केवलीमें विषयसुखवेदन होना चाहिए। किन्तु ऐसा

मुखसंबदने यक्कुमें बेनत्वेडकें दोडा सयोगकेबलि मृहा एकंप मोहनीयकम्मीनरवायेवप्रक्षप्रविद् स्वात्मीस्थानंतानंताक्षयमुखसंबेदने निरंकुशवृत्तियियं वित्तमुत्तं विरक् कवलाहाराविविषयमुख-संवेदने विरोधिसस्यकुपुमें ते दोडे मोहनीयकम्मीवयबलाधानरहितसातवेदोवययक्के बहिर्विवयय सन्तिषीकरण सामर्त्यमस्लवे तहिष्वयमुखसंवेदनेयं पृष्टिमुख सामर्थमिस्ल । पेळस्पट्डुषु:---

### "घाविष्य वेदणीयं मोहस्स बळेण घावदे जीवमे वितु ॥

कर्मनिरवधेषप्रस्वातस्वारसोरयानंतानंतास्वसुखसंवेदनं निरंहुजबुत्या वर्तमाने श्रति कवलाहारादिविषयमुक्त-संवेदनं विकस्यते । मोहनीयोदयबलाधानरहितपातवेदोदयस्य बहिविषयसंनिषीकरणशामर्थ्यमेव स्थान्न तद्विषय-सुखसंवेदनोररादकतामर्थ्यं । तथा पोवतं—

#### वादि व वेदणीयं मोहस्स बलेण वादवै जीवं । इति

क्षवा मित्रशुताविश्वमतःपर्ययक्षानावरणाना क्षयः पृष्केव न दृश्यते लीणकथायण्यमसमये एव णाणंतरायस्वयः दंकणब्हारीति चतुर्देशाना यूग्यरतपष्ट्रशान्त्रोश्वरक्षावतृण्येककळ्ळानदर्वतीगयेगोमयुक्त-स्वयोगस्याक्षायानत्वावतेः व्योगलामिकविभावणुणयस्यादिक्षालोणयोगानामसंभवात् । क्षयत्वा सातवेदनीयोयन-संज्ञतिनीन्द्रयावयकळळ्ळाहारादित्यो विषयपुक्षसंवेदन केवळ्ळानेनीन्द्रयानेन था । श्रोन्द्रवानेन चेत् केवळ २०

कहना ठीक नहीं है। क्योंकि केवलीमें मोहनीय कर्मका सम्पूर्ण क्षय हो चुका है। अतः अपनी आस्मासे ब्रुपन्न अनन्तानन्त अक्षय सुखका संवेदन रहते हुए केवलीमें कवलाहार आदि जन्य विषयसुखका संवेदन सम्भव नहीं है।

मोहनीयकी उदयकी सहाथतासे रहित सात वेदनीयके उदयमें बाह्य विषयोंको छानेकी सामर्थ्य ही होती है। विषयमुखका संवेदन उत्पन्त करनेकी सामर्थ्य नहीं होती। २५ कहा भी है—

वेदनीय कर्म मोहका बल पाकर जीवका चात करता है।

अयवा मित, श्रुत, अविध और मनःपर्यय ह्यानोंके आवरणोंका हाय प्रथक्-पृथक् नहीं होता। क्षीणक्षपायके अनियम समयमें ही पाँचों ह्यानायरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनायरणोंका एक साथ विनाश होता है। अतः जीवके स्वाभाविक गुण केवळह्यान और ३० केवळदर्शनकर उपयोगसे उपयुक्त तथा अक्षय अनन्तराकिसे सम्पन्न सयोगकेवळीके क्षायोपश्मिक वैभाविक गुण मित आदि ह्यानोपयोगका होना असम्भव है।

अथवा सातावेदनीयके उदयसे उत्पन्न इन्द्रियविषय कवलाहार आदि सम्बन्धी , विषयसुखका संवेदन केवली केवलक्कानसे करते हैं या इन्द्रिय झानसे । यदि इन्द्रिय झानसे

एंबितेककालवीळकानीवनोळकानृत्तियल्लवनेकानृत्ति संभविसवप्पवरिवम् बीतरागभट्टारकंगे क्षायीप-शमिकज्ञानप्रसंगमक् । केवलज्ञानविद्यं बोडे वनताभयस्वतुमंगे अञ्चवित्रस्तुदर्शनांतरायपरि-र्वाज्जताहारप्रवृत्ति गगनकृतुमीयममक्कमप्यवर्तिवं। अंता त्रयोविकतिवंधमेकेंद्वियायव्यामयत-बंधस्थानमञ्जूबरिवं तिर्द्यंगितज्ञिमञ्जादिदगळं मनुष्यगतिज्ञिमञ्जाविदगळं बंधस्वामिगळप्परस्लि ५ तिर्यंचरगळोळेकेंद्रियादि सर्व्वतिष्यंच मिन्यादृष्टिगळ् वंषयोग्यस्यानमध्युरिदमा अयोविज्ञति-स्थानमं कट्ट्रबागळ जीवंगळगे वं २३। ए अ । उ द २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३०। ३१। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। आ तिय्यंचसासावनाविगळोळारोळमी त्रयोखि-श्रतिबंधस्थानमिल्ल । मनुष्यगतिय मनुष्यरोळ् कर्म्मभूमिजमिध्यादष्टिगळे स्वामिगळप्यविरवमा स्थानमं कट्टुवागळा जीवंगळगे वं २३ । ए अ । उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । स ९२ । ९० । १० ८८ । ८४ ।। पंचीवशति प्रकृतिवंबस्यानमेकेन्नियपर्धाप्तयुतम् त्रसापर्धाप्तयुत वंबस्यानमःपूर्वारदमा पंचविकाति प्रकृतिबंधस्वामिगळ तिर्ध्यंवरं मनुष्यतं विविजनगळ्नप्रशिक तिर्ध्यगितिजरोळ सक्वं-तिरुपंचरगळ् मिर्थादच्टिगळे कटद्वरप्पुर्वीरदमा जीवंगळ् पंचविशतिस्थानमं कटद्वागळ ज्ञानीपयोगस्यामावः प्रसञ्यते एकस्यानेकवृत्तेरमावात । अन्यया क्षायोपश्चिकज्ञानं प्रसञ्यते । अध केवलज्ञानेन वदाऽनंताक्षयमुखतुसस्यागुचिवस्तुदर्शनांत्रस्यपरिविज्ञताहारश्रवित्तगनकसमोपमा स्यादिति । तथा तत्त्रयो-१६ विश्वविकमेकेन्द्रियापयसियुतमिति तिर्यस्मनुष्यगतौ मिण्यादृष्ट्य एव बब्नति । तदा तेषामेकेन्द्रियादिसर्व-तिरश्चामिति । ]

जपरतबन्धे जरसस्यानानि चतुःपंचार्धावशिक्तोनानि दशः । सत्त्वस्यानानि जिनवतिकादीनि चत्वार्यः वीतिकादीनि यर च । अत्राक्षत्रिसंयोगेन-

> वं २३ च ९

त्रयोविद्यातिकभेकेन्द्रियापर्यासमृतस्याद्वेषनारकेम्योऽस्ये त्रसस्यायरमनुष्यास्थातृष्ट्य एव बस्तति । २० तत्रैकेन्द्रियादिसर्वतिरस्या वं २३ ए अ । उ २१ २४ २५ २६ २७ २८ ५९ ३० ३१ स ९२ । ९० । ८८ ।

करते हैं तो केवल ज्ञानोपयोगका अभाव प्राप्त होता है क्योंकि एक जीवके एक समयमें अनेक वपयोग नहीं हो सकते। अन्यवा केवलीके क्षापोपरामिक ज्ञानका प्रसंग आता है। यदि केवल्ज्ञानसे करते हैं तो अक्षय अनन्तसुबसे त्य केवलीके अशुचि वस्तुको देखनेकर अन्तरायके कारण त्यांने हुए आहारमें प्रवृत्ति असम्भव हो जायेगी।

तथा तियँचगति और मनुष्यगतिमें एकेन्द्रिय अपर्याप्तसे सहित तेईस प्रकृतिक स्थान-

को मिध्यादष्टि ही बाँधते हैं। ]

प्रथम त्रिसंगोगमें तेईसके बन्यस्थानमें नी उदयस्थान और पाँच सरवस्थान कहे। सो तेईसका बन्यस्थान एकेन्द्रिय अपयोग्त सहित होनेसे उसे देवनारिक्योंको छोड़ त्रस स्थावर और मतुष्य मिध्यादृष्टि हो बाँचते हैं। सो एकेन्द्रिय आपि सब तियं योंके बन्य एकेन्द्रिय अपयोग्त सहित तेईसका होता है वहाँ उदय इस्कोस, चौबीस, पच्चोस, छन्डीस, ससाईस, अठाईस, उत्तीस, तीस और इक्तीसका। सरव बानके, नव्ये, अट्टासी, चौरासी,

८४। ८२। सन्वयेषु कर्समूमिजानामेव वं २३। ए ज । ज २१। २६। २८। २९। २०। त ९२। ९०। ८८। ८८। १९। ३०। त ९२। ९०। ८८। ४५। पंजियातिक सेकेन्द्रियययोग्न प्राथमोत्तपुतस्त्रात्ति संस्तृत्ययोग्न प्राथमात्र्यस्त्र प्राथमात्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप

बयासीका है। सनुष्योंमें कर्मभूमियोंके ही एकेन्द्रिय अपर्याप्त सहित तेईसका बन्ध होता है २० वहाँ उदय इनकीस, छन्द्रीस, अठाईस, चनतीस, तीसका और सरव बानवे, नम्बे, अठ्ठासी, चौरासीका है।

पश्चीसका बन्ध एकेन्द्रिय पर्योप्त या त्रस अपयोप्त सहित होता है। अतः उसका बन्ध विर्यंत्र सहस्य देव सिस्थादृष्टि ही करते हैं। उनमेंसे सब विर्यंत्रोके एकेन्द्रिय पर्योप्त या त्रस अपर्यात्र सहित पच्चीसका बन्ध होनेपर उदय इनकीस, जीबीस, पश्चीस, उन्धीस, सत्ताईस, २५ अठाईस, उनतीस, तीस, इक्तीसका और सत्त्र बानवे, नवे, अद्वासी, जीरासी, बराशीका है। सनुत्यातिमें एकेन्द्रिय पर्योप्त या त्रस अपर्यात्र सहित पच्चीसके बन्धमें उद्दय इनकीस, उक्सीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सहस्य वानवे, नवे, अद्वासी, जीरासीका है। देवोंमें सम्बन्धिक के स्थिम युगाकेक हेवोंके ही एकेन्द्रिय पर्योप्त सहित चच्चीसका बन्ध होता है। वहाँ उद्दय इनकीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका अन्य होता है। वहाँ उदय इनकीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका आप्त होता है।

छब्बीसका बन्ध एकेन्द्रिय प्योप्त और आंतप चचोतमें से एक सहित हैं। अतः इसे तियंत्र सनुष्य देव सिष्यादृष्टि ही बीचते हैं। उनमें भी तेनकाय, बायुकाय साधारण सहस्य अपबीतोंमें स्वस्ता उदय नहीं है बन्ध तो होता ही है। तियंत्रीके एकेन्द्रिय पर्योग्त उचीत या आवप सहित छब्बीसका बन्ध होनेपर उदय इक्डीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताहरी,

> "ओरार्क वा मिस्से णहि सुरणिरयाउहारणिरयदुगं । मिन्छदगे देवचऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यि।"

अठाईस, फनतीस, तीस, इक्तीसका और सत्त्व बानवे नन्त्रे, अट्टासी, चौरासी, वयासीका होता है। मतुष्योंके उसी प्रकारका बन्ध होनेपर चद्रय इक्कीस, छन्त्रीस, अठाईस, उनतीस, तीस और सत्त्व बानवे, नन्त्रे, अट्टासी, चौरासीका है। अवनित्रक और सौधर्यसुगाउके देवों-के वैसा ही बन्ध होनेपर उद्रय इक्कीस, पञ्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, सत्त्व बानवे, २५ नन्त्रेका है।

अठाईसका बन्ध नरकाति या देवगति सहित होनेसे असंबी संबी तिथंच सनुष्य हो विमदाति और शरीर भिश्वकालको विताकर पर्याप्त शरीरकालमें बीधते हैं। यहाँ तिथंच सिध्यादृष्टि नरक देवगति सहित अठाईसका बन्ध होनेपर उदय अठाईस, उनतीस, तीस, इक्तीसका और सरव बानवे, नक्बे, अट्टासीका है। सासादनमें देवगति सहित अठाईसका बन्ध होनेपर उदय तीस, इक्तीस और सरव नक्बेका होता है। मिश्रमें बन्ध होनेपर उदय तीस, इक्तीस तथा सरव बानवे, नक्बेका है। असंवत्म होनेपर उदय इक्कोस, छब्बोस, अठाईस, उनतीस, तीम, इक्तीसका तथा सरव बानवे, नक्बेका है। असंवत्म होनेपर उदय इक्कोस, छब्बोस, अठाईस, उनतीस, तीम, इक्तीसका तथा सरव बानवे नक्बेका है। इसंवत्म देवगति सहित रि. (ताव प. २०६ प. १) —अधांकतिकंबरील एक्तिजतिकंवरील प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित प्रतिकारित व्याप्तिको वह ॥—(संबंधीज न नावती

एर्दिता विप्रह्रगतियोळं शरीरमिककालबोळमा बंधस्यानं संभविस्वृदस्तं वृदत्यंमित्ल-द्रप्रशीतिषत्रशीतिसस्यस्यानंगळं संभविसवं तं बोडं द्रप्रशीतिसस्वस्थानमुळळ तेजोबायुकायिक-जीवंगळा पंचेंद्रियासंक्रिसंक्रिमिण्यादृष्टिगळोळु पुट्दुवरंतु पुट्टिबोडमा विग्रहगतियोळं शरीरमिश्व-योगकालवोळमा सत्त्वस्थानं कथंचिदंद कथंचिदिल्लमवे ते बोडे वा विग्रहगतियोळं शरीरिमध-कालबोळं तिर्द्यमातियतमागि त्रयोबिशतियंत्रविशति बडविशतिस्वानंगळमं नवविशतित्रिशतप्रकृति-स्थानंगळुमं तिय्यंगातियुतमाणि कट्ट्वावळ सनुष्यद्विकं बंधमिल्लप्पूर्वीरवं तत्सस्वस्ध्यनं संश्रीव-सगमा विग्रहगतियोळं शरीरमिश्रयोगकाल्योळं मन्ध्यगतिद्वययतपंचित्रतिस्थानमुमं नवविश्वति-स्यानमुमं कटटवागळ तद्वचशीतिसस्वस्थानं संभविसवष्यदर्शितं । मलमा अध्याविशतिस्थानमं शरीरपर्ध्याप्तियोळ कटटव पंचेतियासंक्षितंत्रिनिय्यादिक्त्यिळमेकेतियविकलत्रयभवदोळ नारक चतुष्टयमनुद्वेल्लनमं माडि बंबी असंजितंत्रिपंचेत्रियपर्याप्ररोळ पृद्द्वरंतु पृट्टिवोडमा विग्रह- १० गतियोळं करोरमिश्रयोगकालकोळं नियमदिवमा सस्वस्थानं संभवित्तगुर्भं ते बोडा चतुरक्रीतिसस्व-स्यानयुतजोवंगळा कालबोळ् मिण्यादृष्टिगळप्युवरिंव वेवद्विकर्म् नारकबतुष्टयम् बंधमागवप्युवरिंवमी अष्टाविशतिस्थानवंधकालं शरीरपर्ध्याप्तियुतकालमप्पूर्वरिवं नारकचतुष्ट्यमं कट्टिवोडमा जीवं-गळोळष्टाशीतिसस्यस्यानं संभविसुगुं मेण सुरचतुष्टयमं कद्विवोडमा जीवंगळोळ अष्टाशीतिप्रकृति-सत्त्वस्थानं संभविसुगुमप्पूर्वरिवमा असंज्ञितंत्र्विप्यमिष्यादृष्टिगळोळ द्वानवतिनवत्यष्टाशीति- १६ सरवस्थानत्रयसंभवं वेळल्पटदुव्। मनुष्यगतियोळ मिष्यादृष्टिजीवंगळ्गे अष्टाविश्वतिस्थानं तिर्व्यवपंचेत्रियपरयामिकवादष्टिगळ्गे वेळवंते अरीरपर्वाप्तियोळ नरकगतिवतमागियं देवगति-

नानाविग्रह्मतिवारोरिमञ्कालयोरितर्यमातिगुतिभयंत्रवहनवरतार्वाविद्यतिकालि बम्मतां संमवति । सनुष्यद्विक-युत्यंचनवार्वाविद्यतिके बन्नतां न संगवति । सतुरशीतिकं वैकविक्केटिदयमये नारकबतुष्कमृदेत्य यंबेटियन ययांचेवृत्यस्य तस्मिनेव कालद्वये संग्रवति ततोऽस्मिन्नस्टाविद्यतिकवस्त्रकाणि तयोः सस्यं नोवतं ।

मनुष्येषु निष्यादृष्टेः सं २८। त दे, उ २८। २९। ३०। स ९२। ९१। ९०। ८८ । उद्देश्लितानुद्वेलिलय-मनुष्यद्विकतेकोवायुनां मनुष्यायुरबन्यादनानुस्यतेनं द्वपशीतिकसस्यं, उद्देश्लितनारकचतुष्कैकविककेश्वियाणा-

सहित अठाईसका बन्ध होने पर उदय तीस, इक्तीस, सरव बानवे, नन्बेका है। ययासीके सरवसहित तेजकाय बातकायसे मरकर पंचेन्द्रियों करान्य हो विषदगति और झरीर मिल-कालमें तिर्येचमाति सहित तेईस, पच्चीस, जन्बीस, जन्नीसका बन्ध होनेयर वयासीका २५ सरव होता है। मतुष्यदिक सहित पच्चीस, जन्नीसका बन्ध होते वयासीका सरव नहीं होता। चौरासीका सरव एकेन्द्रिय विक्रजेन्द्रियके भवमें नारक चतुष्ककी उद्देजना करके पंचेन्द्रिय पर्योग्रहोंने करान्य होनेयर पूर्वीक होने कालमें मुक्त व्याप्त के बन्ध होने कालमें ववासी और चौरासीका सरव नहीं कहा। मत्रपूर्वी स्वाधी और चौरासीका सरव नहीं कहा। मत्रपूर्वी सिष्प्रापृष्टिक नरक या देवाति सहित जलाईसके बन्ध में उदय अठाईसके वन्ध होने कालमें तथा और चौरासीका सरव नहीं कहा। मत्रपूर्वी स्वप्त जीर सरव बानवे, इक्त्यानवे, नन्ने और चौरासीका सरव नहीं कहा। मत्रपूर्वी स्वप्त व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके व्याप्त के सरव अठाईसके सरव व्याप्त के सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव व्याप्त के सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव अठाईसके सरव

युत्तमागियुं बंधमक्कुमा विग्रह्मतियोळ शरीरमिश्रकालवोळं ओराळे का मिस्से एंदित्यावि मुझेब्टविंबं तदबंध सत्कासकोळ संभविसवध्यविंदमा निष्याहिष्टमनुष्यवंकस्मंसुमिकरे जारीर-पर्व्याप्तियोळकडितवण्टाविद्यतिस्थानमं कटद्रवागळ वं २८। न । वे । उ २८। २९ । ३० । स ९२ । ९१ । ९० । ८८ । इल्छि तेजस्कायिकवायुकायिकंगळ मनुष्यविकमनुद्वेल्छनमं माडियुं माड-ं वेयूमी मनुष्यमिष्यादृष्टिगळीळ पुद्रर तेंबोड "मणुबद्दगं मणुवाऊ उक्वं गहि तेउवाउम्मि" एँवित् मनुष्यायभ्यंषसंभवमित्लप्पुर्दारवमा द्वाप्रशीतिसत्त्वस्थानमं संभविसद् । नारकचतुष्टयमनुद् वेल्लनमं माडि वंद एकेंद्रियतिय्येषरं विकलत्रयतिय्येषरं वंद पृद्दवर्ष्ट्रदोडमा जीवंगळणमी मनुष्यजरीरमिश्रकालवोळं विग्रहगतियोळमा चतुरज्ञीतिसस्वस्थानं नियमदिवं संभविसगुमेकं-बोडा जीवंगळगाकालबोळच्टाविंशतिबंधस्थानं नियमविविमल्ले ते बोडोराळे वा मिस्से ये विस्थावि सुत्राभिप्रायविक्सा कालकोळ तक्ष्टार्विशित्वंचित्रवेष्ठांत्रच्यवीरक्सी शरीरपर्याप्रियोळष्टाविशित-प्रकृतिस्थानमं कटदुवागळमा चतुरजीतिसस्वस्थानमुभयप्रकारविषं संभविसवं तं वोड जरीर-पर्व्याप्ति बोळव्याविशतिस्थानमं नारकचतुष्टययुतमाणि कट्टुवागळ्मध्याशीतिसस्वस्थानमक्कु-मथवा देवजतुष्ट्ययुत्तमागि कटट्वागळमष्टाशीतिसस्यत्यानमे सत्त्वमक्क्मप्पर्वरितं एकनवतिसत्त्व स्थानमी मनुष्यमिन्यादिष्टियोळे त संभविसगुमेकं बोडे प्राम्बद्धनरकायुव्यनप्य असंयत्तसम्यग्द्रष्टि-१५ हितीयाविपुष्विगळोळ पुटुनभिमुखनम्बागळ सम्यक्त्यमं विराधित केडिति मिण्याद्षिटयागि नरकगतियुताष्टाविशति स्थानमं कटद्वत्तिमप्पतिगे त्रिशाप्रकृत्युवयस्थानम्नेकनवतिसत्त्वस्थानम् संभविसुगुमप्पूर्वरिवं मनुष्यसासादनंगे वं २८। दे। उ ३०। स ९०। मनुष्यमिश्रंगे वं २८। दे। उ ३०। स ९२ । ९० ॥ मनुष्यासंयतंगे वं २८ । है । उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ स ९२ ।

मजीत्वन्नाना विश्वहर्गातिमञ्ज्ञपरिकान्त्रयोरष्टार्विश्वतिकाश्यामन चतुरस्रोतिकसत्त्रं । स्वरीरपर्यातौ तद्वन्ये तु २० नारकस्वदुर्वेण वेवसन्दर्वेण बाष्टासीतिकस्टरमेवन तत् एकनस्तिकसन्दरं प्राप्तत्वरकात्रुरसंपतस्य दिशोयत्तीय-पृष्प्यपुरस्थानमुक्तस्य निध्यादृष्टिस्यं गत्ता नरकमतिपुराष्टार्विशितं प्रमानिकार्वेणस्यादे स्वर्धातस्य स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धातस्य वं २८ दे। स्वर्धानस्य वं २८ दे। स्वर्धानस्य वं २८ दे। स्वर्धानस्य वं १८ दे। स्वर्धानस्य वं १८ दे।

मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं उनके विष्णह गति और भिष्णक्षरीर कालमें अठाईसका बन्ध न होने १ से बौरासीका सत्त्व नहीं होता। इसीर पर्याप्तिकालमें उसका बन्ध होनेपर नारकचतुष्क या देवचतुष्कि साथ अद्वासीका ही सत्त्व होता है। पूर्वमें जिसने नरकायुका बन्ध किया है ऐसा असंयत सम्यव्ध्री जब दूसरी या तीसरी पृथिवीमों जानेके अभिमुख होता है तो निभ्यादृष्टि होकर नरकाति सिहत अठाईसका बन्ध करता है तब तीसके उद्यक्ष साथ इक्यानवेका सत्त्व होता है। मनुष्य सासादनके देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उद्य तीसका और सन्त्व नलेका है। भिष्णमें देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उद्य तीसका तथा सत्त्व वानवेका है। भिष्णमें देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उद्य तीसका तथा सत्त्व वानवे और नलेका है। अस्त्रीयते देवगति सहित अठाईसके बन्धमें उपयोग्त स्वयक्ति स्वयोग्त अठाईसके जन्म सन्त्र इक्यानवेका सत्त्व त्यांकि तथाईसके कन्धमें इत्याववेका सत्त्व नहीं है, व्यांकि तथाईका क्षेत्र सन्त्र नहने प्रचात्त्व स्वयक्ति स्वयाविक स्वयंक्ति स्वयाविक स्वयंक्त स्वयक्ति सन्त्र नहने प्रचात्त्व स्वयक्ति स्वयाविक स्वयंक्ति क्षत्र वहांकि सन्त्र नहीं है, व्यांकि तथाईका स्वयंक्ति स्वयंक्ति स्वयंत्व स्वयंत्र वहांकि स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्र वहांकि स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्य स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वय

९०॥ तीर्त्यपुर्वकनवित्तस्वस्थानमध्यविद्यतिवंधकनोळ् संगवित्तवं हे बोर्ड—सम्यग्दृष्टिगळोळ् तीर्त्यरहितवंधस्थानं संभविसवेकं बोर्डवग्यं त्तकानु नरकातिगमनकालबोळ् तीर्व्यंवधप्रारंख-प्राव्यत्वरत्तकायुष्यत्रप्य मनुष्यासंयतंगे निष्यात्वोवयिवं निष्यादृष्टियावोद्ये तीर्व्यंवध माण्युत्तलवे क्षय्यत्र सम्यग्दृष्टियाळेळ् वंधमित्लक्ष्यविक्तत्रयारियमकालप्रमितसपुर्वाद्यं । अवुकारणमी प्रसम्यग्दृष्टियोळ्ळ्यांविवतिवंधव्याधिकत्रयतिक्षत्रस्थानं स्पत्रित्तु । निष्यादृष्टियोळ् कभिवसुनु नेवुत्यं । सनुष्यवेद्यसंयतंते वं २८। वे । उ ३०। स ९२। ९०॥ मनुष्यप्रसम्यतंगे वं २८। वे । उ ३०। स ९२। ९०॥ मनुष्यप्रसमसंयतंगे वं २८। वे । उ ३०। स ९२। ९०॥ अत्रवत्तंयतं वं २८। वे । उ २०। स ९२। १०॥ व्यव्यवेद्यातंत्रतं वं २८। वे । उ ३०। स ९२। १०॥ अत्रवत्तंत्रयतं वं २८। वे । उ २०। स ९२। १०॥ व्यव्यत्वित्तप्यातंत्रप्रस्यातंत्र्यतं वं २८। वे । उ ३०। स ९२। १०॥ अत्रवत्तंत्रवं विद्याविक्तप्यप्यतंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातं विद्याविक्तप्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातं विव्यवक्तं स्यानित्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रस्यातंत्रप्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्रस्यातंत्

स्वस्यस्वास्व्यास्वृतिनीति तीर्धवास्य मैर्त्याद्यस्याविष्ठात्वस्यात् । वैद्यसंयतस्य वं २८ हे। च ३०, स ९२। ९०, प्रमत्तस्य वं २८ हे। च ३०, स ९२। ९०। स १२। ९०। तप्रमत्तस्य वं २८ हे। च ३०। स ९२। ९०। तप्रमत्तस्य वं २८ हे। च ३०। स ९२। ९०। नविद्यतिक द्वीतियादित्रस्यप्तिने विद्यमस्या वा देवतीर्थेन वा पुत्रस्याच्यात्र्या व्यास्यप्तिन वा प्रत्यसम्बद्धित्य वम्मित् । स १२। १०। देवतीर्थेन वा पुत्रस्य १९। ९०। व्यवक्तविक वमित्रियायप्तिन्त्रव संभवति। सामादन्त्य दे९ पं १० वि म। च २९। ११। १०। व्यवक्तविक वमित्रियायप्तिन्त्रव संभवति। सामादन्त्य दे९ पं १० वि म। च २९। स ९२। १०। व्यवस्यस्य प्रमीयां वं २९ म। च १०। स १२। १०। व्यवस्यस्य प्रमीयां वं २९ म। च २९। १०। व्यवस्यस्य प्रमीयां वं २९ म। च १०। १०। व्यवस्यस्य प्रमीयां वं २९ म। च १०। १०। व्यवस्यस्य प्रमीयां वं २९ म। उ

संस्थाविषयुःपृष्टियाळोळु वं २९ । ति । म । उदय २९ । स ९२ । ९० ।। तिव्यंगातिय मिष्याहृष्टियोळु वं २९ । वि । ति । च । च । च । च २१ । २४ । २५ । २६ । २० । २८ । २९ । ३० ।
११ ॥ सस्य ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ॥ तिव्यंवसासावनंगे वं २९ । च । ति । स । उ । २१ ।
१४ । २६ । ३० । स ९० । यंवांवशितसार्विशत्यव्यांविशतिनवांवशितस्थानोवयंगळोळु सासावन५ गुणमिल्लः । तिव्यंवांमिखगुणस्थानते । जु नवांवशितवंशस्थानवंशं संस्थितस्वे वो अं 'उवित्यछण्हं च छिवी सासणसम्मे हवे थियमा'' ये वितु मनुष्यगतियां सासावननोळु व्याचित्यात्वयन्त्वयन्त्वयन्त्वयन्त्वयात्वयं योग्यमस्तरपुर्वर्षे संस्थितवेशसंयत्वस्यइयळोळी तिव्यंगमनुष्यपतियुत्तव्यविशतिवेशवतित्वत्यानवंशं योग्यमस्तरपुर्वर्षेत्वं संस्थितवेशसंयत्वइयळोळी तिव्यंगमनुष्यपतियुत्तव्यं वं २९ । वि । च । च । च । च । च २१ । २६ । २८ ।
१० २९ । ३० । स ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८४ । व्यक्तियंत्रमं केवल्ळयोपांतवोळु प्रारंभिति
सर्वं संभविसद्व । बद्धनरकायृथ्यमनुष्यायुसंयतं तीत्यंवयमं केवल्ळयोपांतवोळु प्रारंभिति
नरकगितगमनाभिगुक्षनप्याण्यु वेवकसत्यमस्वमं केविति मिण्यावृध्यागि मनुष्यगतियुत्वनव-

( बंबनादिषु वं २९ म । च २९ । ९२ ) तिर्यमाची मिध्यादुष्टेः वं २९ वि ति च पं ति म । च २१ । २४ । २५ । २६ । २६ । १० । ३१ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ । सासादनस्य वं २९ पं ति १९ म । च २१ । २४ । २६ । १० । त ९० । नात्र पंवसायस्यार्थाव्यतिकविष्यः मिमादिष्ये नास्य वन्यः । वप्यत्र कण्यां विश्वति सास्य वन्यः । वप्यत्र कण्यां विश्वति सास्य वन्यः । वप्यत्र कण्यां विश्वति सास्य वन्यः । वप्यत्र कण्यां विश्वति कार्या विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विष्वति विश्वति विश्वति विश्वति विष्वति विश्वति विश्वति विष्वति विश्वति विष्वति वि

२० सत्ताईस, अठाईस, बनतीस और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। वंशा मेघामें वद्य वनतीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। अंजनादिमें उदय वनतीसका सत्त्व बानवे, नब्बेका है।

तियंचोंसे सिण्यादृष्टिसे दोइन्द्रियों, तेइन्द्रिया, चौहन्द्रिया, पंचेन्द्रियं तियंच या सनुष्य सहित उनतीसका बन्ध होता है। वहाँ उदय इनकीस, चौबोस, पचीस, उक्बीस, सनाईस, अठाईस, उनतीसका तेस, इक्बीसका है और सन्द बानवे, नक्ने, अट्टासी, चौरासी, १५ वयासीका है। सासादनसे पंचेन्द्रिया तियंचा सनुष्य सहित चनतीसके बन्धसे उदय इक्कीस, चौबोस, उक्बीस, तीसका है सन्द नम्बेका है। यहाँ पच्चीस, सताईस, अठाईस, जनतीसका उदय नहीं है। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंसे उनतीसका बन्ध नहीं है क्योंकि तियंचोंसे तियंचगित और सनुष्यगतिकी बन्ध न्यु निश्चित साक्षादनसें हो हो जाती है। वहाँ वेचगित सिंहत अठाईसका हो बन्ध होता है।

मनुष्यगतिमें निध्यादृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्येख व मनुष्य सहित वनतीसका बन्ध होता है। वहाँ वद्य इस्कीस, छन्धीस, अठाईस, वनतीस, नीसका है, सत्त्व बानवे, इस्यानवे, नब्बे, अट्टासी, चौरासीका है। वहाँ तेजकाय, वायुकायकी कराति मनुष्योंमें नहीं होती इससे क्यासीका सत्त्व नहीं कहा। पूर्वमें नरकायुका वन्य करके तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करनेवाला असंत्रत सम्बन्धश्री जब नरकमें जानेके अभिग्रस विकातिस्थानमं कर्टुवागळातंगे जिलात्रकृतिजवयस्थानमृनेकनवितास्वस्थानमुं संभविषुपुमें बरियल्पवृप्तेमं बोडे निष्यायृद्धिराज्य संविक्तप्रकृतिजवयस्थानमृनेकनवितास्वस्थानमुं संभविषुपुमें बरियल्पवृप्तेमं बोडे निष्यायृद्धिराज्य संविक्तप्रकृतं विशुद्धकं मनुष्यातिषुमं कट्टुवर्ण्यूद्वरितं, मनुष्यसासावनंगे वंच २९। यं। ति। मा उ २१। २६। ३०। ॥ ९२। २६। २६। २८। १०। ॥ ९३।
१९। वेशसंयतंगे वं २९। दे। ति। उ ३०। ॥ ९३। १९। ॥ प्रमससंयतंगे वं २९। वे। ति। उ १०। ॥ १९। वेशसंयतंगे वं २९। वे। ति। उ १०। ॥ अप्रमसंयतंगे वं २९। वे। ति। उ १०। ॥ अप्रमसंयतंगे वं २९। वे। ती। उ २०। ॥ ९३।
१९। व्यूष्ट्यकंत्रमं वं २९। वे। ती। उ ३०। ॥ १३। १९। वेशसंतिष्यव्यातित्यंगितित्यंगितियुत्तमानियुत्तमानियुं नविच्यतिस्थानमं कट्टुवारकार्यकंगे वं २९। यं। ति। मा उ २१। १९। २७। २८।
१९। ॥ उ १९। । तत्रत्यावतासावनका्यनो वं २९। मा उ १९। १९। २०। २८। १९। स १९। १०। १८। १९। ॥ उ २१। १९। २०। १८। १९। ॥ उ २१। १९। २०। २८। १९। ॥ उ २१। १९। २०। २८। १९। स १२। १०। २८। १०। प्रत्याविक्रानंयतंगे

सिध्यादृष्टि होता है तब सनुष्यगित सहित कनतीसका बन्ध करता है उसके तीसका उदय और इक्यानवेका सत्व होता है। सासादनमें पंचेत्द्रिय तियंच या सनुष्यगित सहित कनतीसके क्यामें उदय इक्कीस, छब्बीस, तीसका और सत्व नव्बेका होता है। सिश्रमें कानतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, कानतीसका बन्ध नहीं है। असंयतमें देवगित तीधंसहित उनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीसका और सत्त्व तैरानवे, इन्यानवेका होता है। देशसंयतमें २५ देवगित तीधंसहित उनतीसके बन्धमें उदय तीसका और सत्त्व तिरानवे, इक्यानवेका है। अमर्चमें देवगित तीधंसहित उनतीसके कन्धमें उदय तिसका सत्त्व किरानवे, सत्त्वातेतिक स्वयानवेका होता है। अपमत्त्रमें वेवगित तीधंसहित उनतीसके बन्धमें उदय तीसका सत्त्व तिरानवे, इक्यानवेका है। अपूर्वकरणमें भी उदय तीसका सत्त्व विरानवेका है।

देवगतिमें भवनत्रिकसे सहस्रार पर्यन्त भिष्यादृष्टिमें संझीपेचेन्त्रिय पर्याप्त तियंचगति या मनुष्यगति सहित बनतीसके बन्धमें बदय इक्कीस, पन्चीस, सत्ताहस, अठाईस, वनतीस-का और सत्त्व बानवे, नज्जेका है। सासादनमें उसी प्रकारके बन्धमें बदय इक्कीस, पन्चीस, सत्ताहस, अठाईस, बनतीसका और सत्त्व नज्जेका है। मिश्रमें मनुष्यगति सहित बनतीसके

भवनत्रयासंयते बंदरमा उद्शाधस्यम्भयत्र । ९२। ९०। आनतास्युविस्मिप्रैययकास्ते निष्यापृष्टी वंदरमा उद्देश २५।२७।२८। २९।इ९२। ९०। साम्रादने वदरमा उद्देश २५। २७।२८। २९। इप्देश में वंदरा इप्देश १९। असंयते वंदरामा उद्देश २५। १५ १७।२८। २९। इप्देश १०। अनुदिक्षानुत्तरासंयते वंदरामा उद्देश २५। २५। २७। २८। २९। स्परा १०। विचालकं त्रवर्यासोधोतयुतिर्यम्गित्युवसनुष्यगिततीर्ययुवदेयस्याहारकृद्वयुवद्वास्य-

तत्र सर्वनारकमिष्यायुष्टी बं ३० पंति उ। उ २३ । २५ । २७ । २८ । २९ । स ९२ । ९० । सासादने । वं ३० पंति । उ २९ । स ९० । मिश्रेनास्य बन्बः । वमसियती मनुष्यगतितीर्थयुर्व। वं ३० म

२० बन्धमें बदय बनतीसका सरब बानवे, नब्बेका होता है। असंयतमें मनुष्याति सहित उनतीस-के बन्धमें भवनित्रकमें बदय बनतीसका ही है होष्में इक्कोस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, बनतीसका है। सरब सबमें बानवे और नब्बेका है। आनतादि वरिस प्रवेशक पर्यन्त मनुष्य सहित बनतीसके बन्धमें सिष्यादृष्टिमें उदय इक्कीस, पच्चीस, साताईस, अठाईस, बनतीस और सरब बानवे नब्बेका है। सासाइनमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, २५ जनतीसका और सरब नब्बेका है। सिम्ममें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, यतमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सरब बानवे, नब्बेका है। अनुदिश अनुत्वरमें असंयतमें मनुष्यगित सहित बनतीसके बन्धमें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, बनतीसका और सरब बानवे, नब्बेका है।

तीसका बन्ध त्रसपर्याप्त उद्योत तिर्धवगति सहित या मनुष्यगति तीर्धसहित या ३० देवगति आहारकदिक सहित होता है। इसे चारों गतिके जीव बाँचते हैं। उनमेंसे सब नारक मिष्ट्यादृष्टि और साधादनमें पंचेल्द्रिय तिर्धच द्योत सहित तीसका बन्ध होता है। सिष्टा-दृष्टिमें उद्य इक्कीस, पचीम, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका और सत्त्व बानवे, नब्बेका है। सासादनमें उदय उनतीसका सत्त्व नब्बेका है। मिश्रमें तीसका बन्ध नहीं है। असंयतमें मनुष्यगति तीर्थ सहित तीसका बन्ध होता है। धर्मामें उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस,

नारकासंयतसम्बन्धान्त्रियाको वं ३०। माती। उ २९॥ स ९१। बांकनाविषयुःपृष्टिमकोळ-संयातसम्बन्धान्त्रियाको वं ३०। माती। उ २९॥ स ९१। बांकनाविषयुःपृष्टिमकोळ-संयातसम्बन्धान्त्रियाको निकारफ्रकृतिस्थानवं विकार संवातसम्बन्धान्त्रियाको निकारफ्रकृतिस्थानवं विकार स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाको स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्त्रियाने स्वातसम्बन्धान्तियाने स्वातसम्बन्धान्तियाने स्वतस्व स्वातसम्बन्धान्तियाने स्वतस्व स्वातसम्बन्धान्तियाने स्वतस्व स्वतस्व स्वातसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्तियाने स्वतस्व स्वतस्व स्वातसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्यः स्वत्यस्वन्यस्व स्वत्यसन्धन्त्रस्वन्त्रस्वन्त्रस्वन्त्रस्वन्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्त्रसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्यसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धान्तसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्यसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्धानस्वननसम्बन्धानसम्बन्धानसम्बन्

ती। उरहार १। २५। २७ । २८ । २९ । स. ९१ । बंदामेचयोः बं ३० । म. ती। उरहास ९१ । अंजना-विभू नास्ति।

अठाईस, उनतीसका सरव इक्यानवेका है। वंशा मेवामें उदय उनतीसका सरव इक्यानवेका है। अंजना आदिमें यह बन्ध नहीं होता।

हैं। तथँचगितमें मिथ्यादृष्टिमें तियँच खोत सिंडत तीसका बन्ध होता है। बहाँ बहुय इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छटबीस, सचाईस, छटाईस, उनतीस, तीस, इकतीसका है और सच्च बानने, नन्ने, अटुासी, चौरासी, बयासीका है। सासादनमें पंचेन्द्रिय तियँच उद्योत २५ सिंडत तीसके बन्धमें बदय इक्कीस, चौबीस, छन्बीस, तीस, इकतीसका और सच्च नम्बेका है। मिथादि तीन गुणस्थानोंमें इसका बन्ध नहीं होता।

मनुष्यगतिमें निध्यावृष्टिमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तियंच उद्योत सिंहत तीसके बन्धमें उदय इक्कीस, छज्बोस, अठाईल, उनतीस, तीसका और सत्त्व बानवे, नब्बे, अट्ठासी, चौरासीका होता है। सासाइनमें तियंच उद्योत सिंहत तीसके बन्धमें उदय ३० इक्कीस, छज्बीस, तीसका और सत्त्व नज्बेका है। मिन्नादि चार गुणस्थानों में इसका बन्ध नहीं है। अप्रमत्त अपूर्वकरणमें देवनति आहारकिहक सहित तीसके बन्धमें उदय तीसका सत्त्व वानवेका है।

देवगतिमें भवनत्रिकसे सहस्रार पूर्वन्त तियंच उद्योत सहित तीसके बन्धमें सिध्या-

काळ्यं वं २०। ति च । छ २१। २९। त २०। ॥ तत्रस्यमिळविविवारमञ्जे विवारम्हातिः स्वानवंदं संभिवसद्व । सवनत्रयासंयतसम्बन्धः पृत्रे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे । सीवानमिवसह्वा प्रवे पेळव नविवासियानमा मिळ्यासंयतरोज् मनुष्यगितपुतमाणि विवारमञ्जे । सीवानमिवसह्वा एकस्य-पर्यंतमाव कल्यवासंयतरोज् मनुष्यगितियासंव विवारमञ्जे तिस्यानं कृषियां विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्जे विवारमञ्

इन्हतीसका बन्ध देवराति आहारकृष्टिक तीर्धंकर सहित होता है इससे उसको अप्रमत्त अपूर्वकरण ही बीधते हैं। वहाँ उदय तीसका सत्त्व तिरानवेका है। अपूर्वकरणमें एकके बन्धमें उदय तीस सत्त्व तिरानवे, बानवे, इक्यानवे, नध्येका है। अनिहारिकरणमें एकके बन्धमें उदय तीसका, सत्त्व तिरानवे, आदि चार तथा अस्ती आदि चारका है। महम्म

वृष्टिमें वृदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, आठाईस, वनतीसका सत्य तिरानवे, इक्यानवेका है। सिल्रमें १ सासादनमें वृदय इक्कीस, पच्चीस, वनतीस, गीसका और सत्य नज्नेका है। सिल्रमें १५ भवनित्रकों से अस्यतमें तोसका बन्ध नहीं है। मनुष्यगितिवृत्त वनतीसका है। बन्ध है। सीधमेंसे सहवार पर्यन्त असंयतमें मनुष्य गीधे सहित तीसके बन्धमें वृदय इक्कीस, प्रचीस, स्वाईस, अठाईस, वनतीसका और सत्य तिरानवे, इक्यानवेका है। आनतादि चर्यास प्रवेचक पर्यन्त सिप्यावृष्टि आदि तीनमें तीसका बन्ध नहीं है। आनतादि सर्वाध-सिद्धि पर्यन्त अथायमें मनुष्य तीधे सहित तीसका बन्ध नहीं है। आनतादि सर्वाध-सिद्ध पर्यन्त अथायमें मनुष्य तीधे सहित तीसका बन्ध होता है, वहाँ वृदय इक्कीस, इन्यानवेका है।

स ९३ । ९२ । ९१ । ९० ॥ सीणकवार्यमें बं०। उद्देश स्ट०। ७९ । ७८ । ७७ स स्वयोग-केविकित स्वस्थानदोळ्यां १० । उदेश । ३१ । स ८० । ७९ । ७८ । ७७ ॥ समुद्रुव्यासस्य योजकेविक सळते बंश । उद्देश २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । स ८० । ७९ । ७८ । ७७ अ अस्योगिकेविकित्रकर्मे वंश ० । उदेश ३१ ९ । ८ । स्ट० । ७९ । ७८ । ७७ । १० । ९ स

रंजिसि ति क्षण्यपकांसक नेत्रमतेथ्ये होन्तु हेण्यंजिन पुंजीमंज्ञधनु संजीयके पत्तेपोस्तुवंतवं । भूंजिप मुकरंतिरक्ति तद्दगुणवर्जन वजनक्रि गळगंजनमं जनालजितनस्थलेकस्वकरंतु काल्यारो ॥

इंतु वंधैकाविकरणवोळ् उदयसत्यस्थानगळ् संगोनि सन्यद्दुवनंतरमुबयैकाविकरणवोळ् वंधसत्त्वस्थानसंव्येगळं पेळवपद:—

वीसादिस बंधंसा णमदञ्जवपुत्रपणं च छस्सत्तं ।

छण्णव छड दुसु छद्स अहृदसं छक्कछक्क न्यतिदुसु ॥७४६॥ विशस्यविस वंघोडाः नअहिष्यनवर्णव पंच च चट्सप्त वन्नव वक्कछ हुनोः बहुबक्चाण्डवान

विशस्याविषु वंघांग्राः नमहित्रकनवपंच पंच च वट्सप्त चन्नच वडक्ट हवोः वड्वज्ञाव्टवश वटक वटकं नमस्त्रिद्वयोः ।।

विदारयाद्यवयाधिकरणबोळु बंधसत्त्वंगळु वेळळबडूगु-। सत्त्र्ल विद्यारयुव्यत्वाताधिकरण- १५ बोळ् व्ययाक्रमविदं बंधस्थानमुं सत्त्वस्थानमुं नभगुं द्वितयमुमन्दुः। उ २० । वं । ० । स २ । एकविद्यारयुव्यत्यानाधिकरणबोळु वङ्बंधयानंगळु नवसत्त्वस्थानंगळुमरुषु । उ २८ । वं ९ । स ९ ॥ चतुन्विद्यातिस्थानाधिकरणबोळु पंच पंचनंच सत्त्वस्थानानंगळपुचु । उ २४ । वं ५ । स ५ ॥

बं १। उद्देश सार्व १९ १९ १९० । ८० । ७८ । ७८ । ७७ । उपद्यालनकथाये बं॰ उद्देश । सार्व १९ १९ १९ । शोणकथाये बं॰ उद्देश स्ट्राप्ट । ७९ । ७८ । ७७ । स्ट्रापे स्वस्थाने बं॰ दक्ष उद्देश दिला १९ । ७८ । ७८ । ७७ । समुद्रमाते बं॰ उद्देश २९ । २९ । २७ । २८ । २९ । ६० । ११ । सार्व १। ७८ । ७७ । स्ट्रापे बं॰ उद्देश ११ । ८ । सार्व १। ७९ । ७८ । ७७ ५ १० । ९ । १७४५ । सार्व स्ट्रियो स्ट्रेस स्ट्राप्ट

विश्वतिकार्युद्धस्थानेषु बन्धसंस्थानानि क्रमेण विश्वतिक नगः द्विकं, एकविव्यतिके वण्णव, साम्परायमें एकके बन्धमें उदय तीसका, सत्य तिरानवे आदि चार तथा अस्मी आदि चार का है। अवन्धमें उदय तीसका सत्य तिरानवे आदि चारका है। श्लीणक्ष्यायमें उदय तीसका सत्त्व अस्मी आदि चारका है। सयोगीमें स्वस्थान केवलीके जब्दय तीस, इक्तीसका सत्त्व अस्सी आदि चारका है। सयुद्धातकेवलीमें उदय वीस, इक्कीस, छन्त्रीस, सर्वाईस, अठाईस, उनतीस, इक्तीसका और सत्त्व अस्सी आदि चारका है। अथ्योगीमें उदय तीस, इक्तीस, नौ, आठका है। सत्त्व अस्सी आदि चारत्या दस, नौका ३० है।।।।

आगे उदयको आधार और बन्ध सत्वको आधेय करके कवन करते हैं-

बीस आदि उदयस्थानोंमें बन्यस्थान और सरकरवान क्रमसे बीसमें झून्य दो, इक्कीसमें छह नी, चौबीसमें पाँच-पाँच, पच्चीसमें, छह सन्त, छम्बीसमें छह नी, सत्ताईस-

| उ    | २० | 78 | 38 | 124 | २६ | 50 | 26 | २९ | 30  | 38 | ٩ | 6   |
|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|---|-----|
| उ    | 0  | 8  | 4  | 8   | Ę  | Ę  | 8  | Ę  | 6   | ٤  | 0 | 0   |
| सस्ब | 19 | 1  | 4  | 10  | 9  | 6  | 6  | 80 | 180 | 8  | 3 | 1 3 |

. विद्यात्याञ्चयस्थानंगक्रोळ् येळस्पट्ट वेषसत्यस्थानसंस्यविषयभूतस्थानंगळावा उद्ये हो हे येळवपद ।

> वीसुद्ये वंधी णहि उणसीदी सत्तसत्तरी सत्तं। इगिवीसे तेवीसं पहुडी तीसंतया वंधा ॥७४७॥

विकारपुरवे बंघो न द्वोकोनाशीति सप्तसप्तिसस्वमेकविकात्या त्रयोविकातिप्रभृतितित्रशर्वः १५ तानि बंघाः ॥

विश्वतिप्रकृतिस्थानोवयबोक्नुबंधमिल्छ । एकोनाशीतियुं सप्तप्तप्तियुं सत्यंगळलुतु । उ २०। व १०। स ७९ । ७७ ।। एकबिद्यातिस्थानोवयबोक्नु त्रयोविशक्तिप्रभृति त्रिशशंतमाव वंध-स्थानगळलुतु । सत्वस्थानंगळ पेळवण्डः—

चतुर्विश्विक पंच पंच, पंचविष्यविक यर सप्त, पद्यविष्यविक घड्नव सप्ताष्टार्यावध्यविकयोः यदृष्टो । २० त्वविश्वविक यद् दश, विश्वत्केऽष्टी दश । एकविष्यत्के यद् यद् नवकाष्टकयोर्नसन्त्रीणि ॥७४६॥ तानि कानीति चैताहः—

विषायिक बन्दा नहि । सर्च नवसमाग्रसमतिक हे । एकविषायिक बन्दा त्रयोगिशतिकादोनि त्रियस्कान्तानि वट् ॥७४७॥

अठाईसमें छह आठ, सनतीसमें, छह दस, तीसमें आठ दस, इकतीसमें छह-छह, नौ और २५ आठमें शून्य तीन जानना। अर्थात् इतनी-इतनी प्रकृतियोंके बदयमें एक प्रकारसे नानाजीयों-के बन्धस्थान और सस्वस्थान होते हैं ॥७४६॥

## वे कीनसे हैं यह कहते हैं-

बीसके खर्यस्थानमें बन्ध नहीं है। सरव कम्यासी, सतहत्तर दो हैं। इक्कीसके वदयमें बन्धस्थान तेईस आदि तीस पर्वन्त छड़ हैं।।७४७।। सत्तं तिणउदिपहुडी सीदंता बहुसत्तरी य हवे । चउनीसे पदमतियं जननीसं तीसयं वंधी ॥७४८॥

सस्यं जिनवति प्रमृत्यग्रीति अंतान्यष्टसप्ततिस्य भवेत् । चतुन्विसत्यां प्रयमत्रयं नर्वावसति-जिशक्य वंघः ॥

त्रिनवितिप्रभूत्वजीत्यंतमाबष्टसप्रतियुं सत्वमक्कुं। उ २१। बं २३। २५। २६। २८। २६। २०। सं ९३। ९२। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२। ८०। ७९॥ व्यक्तिकारपुष्टयस्थानवीळु बंध-स्थानेगळु प्रथमत्रवर्षु नववित्रतित्रशतुस्थानपुनपुषु ॥ सत्वस्थानंगळ पेळवपदः।—

> बाणउदीणउदिचऊ सत्तं पर्पाप्तस्सगद्वणवबीस । बंधा आदिमछक्कं पदमिक्छं सत्तर्यं सत्तं ॥७४९॥

द्वानवतिनन्वतिबतुःसस्यं पंबयदसमाधनविकस्या। वंषः आदिमयद्कं प्रयमञ्जनसमस्यं १० सस्य ॥ द्वानवतियं नवतिबतुःस्थानयञ्जं सस्यमक्कु। ७ २४। वं २३। २९। २६। २९। ३०। सस्य ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥

पंचविद्यतिवाहिबरातितप्ताविद्यतित अष्टाविद्यतितवाविद्यास्पुद्यवस्थानंगळोळु बंबस्थानंगळु त्रयोविद्यात्याविष्यदृस्यानंगळ्ज प्रत्येकमभुवविस्त्य पंचविद्यतिस्थानोद्यविद्येळ प्रथमतनतास्थानंगळ्ज सत्वस्वकृं। उ २५। बं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । १५ ८४ । ८९ ॥ वर्षिकास्याद्य व्यस्थानंगळोळ, सत्वमळं पेळवपद ।—

> ते णवसगसदिरजुदा आदिमछस्सीदि अद्वसदरीहिं । णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केहि सहिदाणि ॥७५०॥

तानि नवसप्रसप्ततियुतानि आविभवज्ञातियष्टसप्तरुयाः। नवसप्तसप्तरयाऽशीतिचतुर्विशः सहितानि ॥

सत्यं त्रिनवितकादीन्यशीतिकान्तान्यष्टसप्तिकं च स्यात् । चतुर्विश्वतिके बन्धः प्रथमत्रयं नवविश्वतिकं त्रिज्ञत्कं च ॥७४८॥

सस्यं द्वानवितकं नवतिकादिवत्कः व । पंचयट्सप्ताष्टनवार्धावशितकेषु बन्धस्त्रयोविश्वतिकादीनि पद्, सन्दं पंचविश्वतिके आग्रास्टकः ॥७४९॥

सत्त्व तिरानवेसे अस्ती पर्यन्त तथा अठहत्तरका होता है। चौवासके उदयमें बन्ध २५ प्रथम तीन, उनतीस, तीस ऐसे पाँच हैं ॥७४८॥

सत्य बानवे और नच्ये आदि चारका है। पच्यीस, छड्योस, सत्ताईस, अठाईस, इनतीसके ददयमें बन्ध तेईस आदि छड्का है। और सत्त्व वच्यीसमें आदिके सातका है।।७४९॥ वर्दिकारपुरवस्त्यानवोळ् सत्यस्त्रानंत्रळ्तानि मुन्तं पंत्रविकारपुरवस्त्रानवोळ् केळव जिनवत्याविसारस्त्रानंगळ्ं नकस्त्रत्तित सत्त्तरत्तित्त्वान्त्रक्रपुत्रु । उ २६। वं २३।२५। २६।२८।२९।३०। स ९३।९२।९१।९०।८८।८४।८२।७९। ७७।। सत्त्रविज्ञासु-वयस्त्रानवोळ् सत्त्रस्त्रानंगळ्मा प्रवमतन वद्स्त्यानंगळ्मजोत्त्रपट्टि।८८।८४।८०। ७८।। वष्टविकारपुवत्यस्त्रानंगळ्मा प्रवसतन वद्स्यानंगळ्ं नकसत्तत्ति सत्त्रसत्तित्त्रस्त्रस्तिक्ष्यमुव्यस्त्रानं । ३२।२५।३०। स ९३।९२।९१।९०।८८। ८४।७९। ७७॥ नविकारपुवत्यस्त्रानवोळ् प्रवस्तन वद्स्यानंगळ्ं नकसत्त्ति सत्त्रसत्तित्ति प्रतायम्बद्धाः ३२९।वं २३।२५।२६।२८।१९।३०।स ९३।९९।९१।९०।८८।

> तीसे अहिव बंधो एउणतीसंव होदि सत्तं तु । इगितीसे तेवीसप्पहुडी तीसंतयं बंधो ॥७५१॥

त्रिशस्यष्टाविम बंधः एकान्सिशाहद्भवति सत्यं तु । एकत्रिशस्य त्रयोगिशासिप्रभृति त्रिश-वेतो बंधः ॥

१५ जिंद्याध्यक्षतिस्थानोदयबोळ् जष्टवंषस्थानंगळप्युष्ट । सत्त्वस्थानंगळकारनांत्रद्याध्यक्षरस्थवयः स्थानबोळ् पेळ्व त्रिनवस्थावं वद्स्थाकंगळ्मकास्थाविषयुःस्थानंगळमप्युष्ट । उ २० । वं २२ । २५ । २६ । २८ । २० । ३० । वं २२ । २५ । २६ । २८ । २० । ३० । ३० । वह । वह २३ । ९२ । ९९ । ९० । ८८ । ८४ । ८० । ७० । एक त्रिकारप्रकृत्युव्यस्थानवोळ् वंधंगळुष्योविकातिप्रभृतित्रिकारप्रकृत्यंतमाव वद्वंबस्थानंगळप्युष्ट ।

सस्वस्थानंगळं पेळवपरः :---

षर्वीवर्षिके तानि नवसन्ताप्रसःतिकयुतानि । सन्तीवर्षातिके बाद्यानि परमीतिकाष्टरन्तिकयुतानि । सष्टावर्षिकिकै तान्येव षट् नवसन्ताप्रसन्तिकयुतानि । नवीवर्षातिके तान्येव परभीतिकादीनि चल्वारि च ॥७५०॥

त्रिशत्के बन्वस्थानास्थही । सत्वस्थानान्येकाप्तर्शियत्कोदयोक्तानि दशः । एकर्त्रिशत्के बन्धः त्रयो-विकविकायीनि त्रियारकान्यानि बद् ॥७५१॥

१५ छन्दीसके उदयमें सर्व आदिके सात और उन्यासी-सतइत्तर ये नी हैं। सत्ताईसके उदयमें सर्व आदिके छह तथा अस्सी, अठहत्तर ये आठका है। अठाईसके उदयमें सरव आदिके छहका तथा उन्यासी सतहत्तर ऐसे आठका है। उनतीसके उदयमें सरव आदिके छह और अस्सी आदि बारका है। उनतीसके उदयमें सरव आदिके छह और अस्सी आदि बारका है। उनतीस

तीसके वदयमें करवस्थान काठ और सत्यस्थान उनतीसके वदयमें कहे गये दस हैं। १० इकतीसके वदयमें बन्ध वेईससे तीस पर्यन्त छह हैं।।७५१।। सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदहहत्तरी य णवगहे । वंधो ण सीदिपहुद्धिस समिवसमं सत्तम्रीहृहं ॥७५२॥

सत्त्वं द्वानवितनवितत्रवयमजीत्यष्टसप्ततिरुच नवाष्टसु बंधो न अशोति प्रभृतिषु समविषमं सरवमृहिष्टं ॥

सर्च द्वानवितकं नवलिकत्रयमधीलिकमष्टसप्तिकं च । नवकेष्टकं च बन्दो नहि सर्च क्रमेगाधी-तिकादिवदकं सत्तिवामि । विद्यतिकं विद्योवेसमुद्दाते तत्र न नाम बन्दा । सत्त्वं नवल्यास्यस्तिकं हे । एकविद्यतिकं सतीर्धमतददवणेकदूरले तत्रापि न नाम बन्दा । सन्त्वं वर्षाष्टायस्तितिकं हे, सानुवृत्यं चतुर्गोविषित्रहातो । तत्र नारकेषु वर्षादिवये मित्यादृष्टी—

उ २१ वं २९ पं. ति. म. ३० ति. च. स. ९२, ९१, ९०। न सासादनमित्रयोः। असंयते धर्मायामेव २०

सत्त्व वानवे, नव्ये आदि तीन, अस्ती और अठहत्तर इस प्रकार छहका है। नौ और आठके उत्त्यमें बन्ध नहीं है। सत्त्व क्रमसे अस्ती आदि छहमेंन्से समरूप अर्थात् अस्सी और अठहत्तर नौमें और विषमरूप उन्यासी, सतहत्तर आठमें जानने ॥४५२॥

आगे इनका विस्तारसे कथन करते हैं-

बोसका उदय वीर्यंकर रहित सामान्य केवलीके समुद्धातमें होता है वहाँ बन्धका २५ अभाव है। सर्व जन्मती, सतहतरका है। इन्कीसका उदय वीर्यंकर केवलीके प्रतरके विस्तार संकोचमें तथा लोकपूरणमें होता है। वहाँ भी बन्ध नहीं है। सर्व अस्सी और अठहतर हो हैं।

आन्पूषीं सहित इक्कीसका चर्च चारों गतिके विमहगति कालमें होता है। उसमें नरकगितमें प्रमीदि तीनमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पेषेन्द्रिय तिर्थय या मनुष्य १० सहित उनतीसका अथवा तिर्थय च्योत सहित तीमका है। सदस बानने, इक्यानये, नम्बेका है। सासादन और निश्नमें इक्कीसका उदय नहीं होता। अध्येतमें प्रमीमें हो इक्कीसका स्वय है। बहु बन्य सनस्वगति सहित उनतीसका या तीर्थ सहित तीसका है। सत्त्व मानवे,

च २१, बं२९, म ३० ती, स ९२, ९१, ९० । वंजनादी मिण्यादृष्टी उ २१ वं २९ पं ति म ३० ति, उ, स, ९२, ९०। म साम्राबनादी।

१५ विसंगती मिस्पादृष्टी व २१, वं २३, २५, २६, २६, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२ । सासावने व २१ वं २६, ग्रंति म, ३० ति, च, स ५०। न मिन्नदेशसंगतयोः। वसंगते व २१, वं २८ दे, स ९२, ९०।

मनुष्ये मिथ्यायृष्टी च २१, वं २३, २५, २६, २६, ३०, ख ९२, ९०, ८८, ८४। साहादने च २१। वं २९ पंति स । ३० ति । स ९० । न मिश्रे । आसंबते च २१ वं २८ दे । तो । स ९३, ९२, ९१ (९०) २० न देवसंबतादो ।

इक्यानवे, नज्बेका है। अंजनादिमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके बदयमें बन्ध पंचेन्द्रिय तियंच-सहित या मनुष्यसहित बनतीसका या तियंच वद्योत सहित तीसका है। सत्त्व बानवे, नज्बेका है। यहाँ सासादन आदिमें इक्कीसका बदय नहीं होता।

तिर्यचातिमें मिध्यादृष्टिमें इक्कीसके बदयमें बन्ध तेईस, पण्वीस, छन्वीस, बनतीस, १५ तीसका और सरच बानवे, नज्वे, अट्ठासी, चौरासी, बयामीका है। सासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध पंचीन्द्रय तिर्यंच या सनुम्बसहित कनतीसका अवचा तिर्यंच उद्योत सहित तीसका और सरव नज्वेका है। मिस्र और देशसंबतमें इक्कीसका चदय नहीं है। असंबतमें है वहाँ बन्ध देवसहित अठाईसका और सरच बानवे नज्वेका है।

सनुष्योमें सिध्यादृष्टिमें इक्कीसके वदयमें बन्ध तेईस, पण्णीस, छन्बीस, जनतीस, ३० तीसका और सत्त्व बानवे, नज्वे, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें इक्कीसके वदयमें बन्ध पंचित्र्य तिपंच या मनुष्यसहित वततीसका और तियंच बच्चोत सहित तीसका तथा सत्त्व नज्वेका है। सिश्रमें इक्कीसका, उत्तय नहीं। असंवतमें इक्कीसके वदयमें बन्ध वेषसहित अठाइस, या देवतीय सहित उत्तय नहीं। उत्तय विरानवे, बानवे, इक्यानवे, नज्वेका है। देश-संयत आदिस, सालक अराइस, या देवतीय सहित जन्न नहीं है।

मजन जयक स्वस्तीयुनिष्यायुष्टी ज २१, वं २५, २६ (२८) २९, ३०, स ९२, ९०। सासावते । १५ ज २१ वं २९ । वं त्या ३० ति ज । स ९०। न मिष्यासंत्यत्तीः। कोष मंद्रयनिष्यायुष्टी ज २१। वं २५ । २६ (२८) २९, ३०, स ९२, ९०। सासावते ज २१ वं २५ पंति मा ३० ति ज । स ९०। न मिश्रों असमेती ज २१। वं २९ मा ३० म ती। स ९३, ९२, ९१, ९०। जपरि बताक लेखु निस्मायुष्टी ज २१ वं २९ पंति, म, ३० ति, ज, स ९२, ९०। सासावते ज २१। वं २९ पंति मा ३०। ति, ज, स ९२, ९०। सासावते ज २१। वं २९ पंति मा ३०। ति, ज, स ९०। निश्लों अस्पेती । ज २१। वं २९ मा ३० मा ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। जपरिमसैवेस २०

इंतेकविंकारपुवयस्थानाधिकरणदोळ् बंधसस्थस्थानंगळ् बाहुव्यस्तिकरोळ् योजिसस्यदुव-नंतरं बाहुव्विवारगुवयस्थानाधिकरणवोळ् बंधसस्वस्थानंगळ् बोजिसस्यकुगुमे ते बोडं—बाहुव्यिवास्य-वयस्थानमेकेक्षियकरूपय्याप्तरोळं निक्कृत्यपप्याप्तरोळमस्काबेल्ळ्य्युविवसुव्विक्लिस्क कम्ब्य-पर्याप्तेकेकेक्षियकरूपय्याप्तरोळं निक्कृत्यपप्याप्तिकेक्ष्यिक विश्वविद्याप्तिकेक्ष्य चरशा वं २१ । २९ । २९ । १० ५ स ९९ । २० । ८८ । ८२ ॥ तिब्ह्यप्याप्ताप्तिकेक्षियमिण्याप्तिकेक्ष्यक्ष्यक्ष्य उरशा वं २१ । २९ । २९ । १९ । २० ॥ स ९२ । ९० । ८८ । ८८ ॥ इस्कि तेजीवायुकाधिकजीवेगळण सनुष्य-पतिव्यत्वेवस्थानभेवंगळ् बांक्रसस्यकृत्वु ॥ सर्क्षत्वन्त्राप्याप्तिकेक्षायुवावार्यान्त्रोकनात्रमोतित-यस्विपभेवं स्वितसस्यकृत्यं।

यितु चतुन्विवारपुवयस्थानवोळ् वंधसस्यंगळ् योजिसस्यदृद्वनंतरं पंचीवहार्यवयस्थानाधि-१० करणबोळ् वंधसस्यस्थानंगळ् योजिसस्यङ्गमा पंचीवेजति उदयं चतुर्ग्यतिकरोळ्ड्यिसुगुमस्कि-नारकमिळ्यादृष्टियोळ् निब्बृत्यपर्व्यानकालबोळ् ६ २९। वं २९। यं ति । न ३०। ति उ । स ९२। ९१। ९०।। नारकसासावननोळा पंचीवजितस्थानोवयं संभविसके बोर्डे "गिरयं सासणसम्भी ण गळ्ळवि" एवी नियममुंद्रपुवरितं निभ्युणस्थानबोळमा पंचीवजितस्थानोवयं संभविसके बोर्डे

कान्तेषु निष्यादृष्टी उ २१, वं २९, म, स ९२ ९०। साक्षक्षेत्र २१। वं २९ म, स ९०, न मिन्ने। १५ वर्षस्यते— उ २१, वं २९ म, ३० म ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। चप्तिं चात्रुदेशीस्त्रायेषु सम्यादृष्टी— उ २१, वं २९, म ३० म ती, स ९३, ९१, ९०। चतुर्विचातिकस्ययो-प्रेकेन्द्रियमिध्यापुष्टायेव तत्र सन्वययोत्ति—

च २४, बं २३, २५, २६, २९, ३०, छ ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। निर्वृत्यपयन्ति च २४, वं २६ २५, २६, २९, ३०, छ ९२, ९०, ८८, ८४, ८२। बाज तीजोबायूना मनुष्यगतियृतवन्यस्यानगेदाः सर्व-२० सुरुनापर्यात्त्रीजोबायुनावारणैः सद्वात्रपोद्योतगुन्तवन्यभेदारण स्थाप्याः।

पंचविदातिकं चतुर्गत्यपर्याप्वेषु पर्याप्तेकेन्द्रियेषु च। तत्र नारके मिध्यायुष्टी--- उ, २५, स २९ पं, ति, स, ३० ति, ज, स ९२, ९१, ९० न खासायनेऽत्र मृतस्य नरकेऽनुत्यतेः। नापि मिश्रे, क्षत्रामरणात्।

पर्यन्त भिथ्यावृष्टिमें इनकोसके उदयमें बन्ध मनुष्य सहित जनतीसका सत्त्व बानवे, नन्येका है। मासादनमें इक्कीसके उदयमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका, सत्त्व नन्येका है। मिश्रमें २५ इक्कीसका उदय नहीं। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका और सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। उत्तरके चौदह विमानोंमें सम्यग्वृष्टीमें इक्कीसके उदयमें बन्ध और सत्त्व इसी मकार दो और चारका है।

चौनीसका उदय अपयोग एकेन्द्रिय मिण्यावृष्टिके ही है। वहाँ उच्चयप्योग्रकमें बन्ध तेर्द्रेस, पच्चीस, उच्चीस, चनतीस, तीसका और सच्च बानवे, नन्ने, अठासी, चौरासी, ६० बयासीका है। निदेयपर्याग्रमें भी ऐसा ही है। विशेष इतना है कि तेजकाय बातकाय जीवोंके मन्यसहित बच्चस्थानोंके सेद और सब सुक्स अपर्योग्न तेजकाय बायुकाय साधारण सहित आतप च्योत सहित बच्चमेंद् औह देता।

पच्चीसका ददय बारों गतिके जीवोंके अपर्याप्तकाळमें और पर्याप्त एकेन्द्रियमें होता है। सो पच्चीसके ददयमें सब नारकी मिध्याद्दष्टियोंमें बन्ध पंचेन्द्रिय तिसंख या मनुष्य-

वा मिश्रंगे मिश्रंपरिणायवीजु मरणमित्कणुर्वीरद्यमा निर्म्युत्वस्यमांमकाकोवयस्यानोदयक्तसंभवमणुर्वीरदं नारकासंयतसम्यावृद्धिराज्ञोजु घन्मं य नारकासंयतंगे उ २५। व २५। म ३०। म।
ति । स ९१।९२।९० । वंदो नेघंगज्ञोज्ञऽसंयतंगे पंचित्रप्तित्वानोदयं संभिवसदेकं दोहे हारीरपर्व्याप्तिर्वियं मेकल्कदे सम्यवस्यवहणमित्कणुद्धरिदं । अंकने मोदकाव नालकुं पृष्यानाजोज्ञसंयतंगे
पंचित्रंवत्यानोदयगुत्तित्वा । तिर्व्यंगतियोज्ञकं प्रियान्याप्तरोज्ञ एरवातोवयगुत्तपंचित्रप्तित्वानोव्यवोज्ञ उ २५। ए प । वं । २३। २५। २६। २६। ३०। स ९२। ६०। ८८। ८४। ८२ । मत्रमा
तिर्व्यंगतिकक्रक्ष्यप्रयात्तिन्वत्व्यव्याप्तव्यक्तानेष्ठाज्ञे पंचित्रप्रयुव्ध संभिवत्वं ते वोद्यंगतिक्त्यव्यात्त्रप्तित्वानोत्त्रप्तित्वानोत्त्रप्त्रप्तित्वानात्त्रप्त्रयात्त्रपत्रप्त्रयात्त्रपत्रप्तित्वानात्त्रपत्रप्तित्वानात्त्रपत्रपत्तित्वानात्त्रपत्रपत्तित्वानात्त्रपत्त्रपत्रपत्तित्वानात्त्रपत्त्रपत्तित्वानात्त्रपत्तित्वानात्त्रपत्तित्वानात्त्रपत्तित्वानात्तित्वान्तित्वानात्त्रपत्तित्वान्तित्वानात्त्रपत्तित्वानात्त्रपत्तित्वान्तित्वानात्तित्वान्तित्वान्तित्वानात्ते प्रवास्त्रपत्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्त्रपत्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्ते व २५। वं २५। वं १५। म ६०। ति व। स ७०।। तित्रमम्त्रपत्त्रपत्तित्वान्तित्वान्तित्वान्ते व विवान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्ते व व विवान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्वान्तित्व

सोधम्बद्धयनिवर्ष्ययप्यान्तिमध्यादृष्टियञ्जो उ.२५ । वं २५ । २६ । २९ । ३० । ति उ.१ १५ स. ९२ । ९० ॥ जा सासादनदगञ्जो उ.२५ । वं । २९ । वं ति । म.३० । ति उ.१ म.१० । तत्रास्य

लसंदते वर्गायां उ २५, वं २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१, ९०, म वंद्यानेचयोः शरीरपवस्विक्यवेतस्य-म्यस्प्लोत्स्याः, नांक्यवदी । क्षेन्द्रियंतु परसातपूर्व ज २५, ए स, वं २३, २५, २६, १९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, ८२, न त्रवेषु तत्रापोपायदंत्रनमृतवद्ववित्वित्वेतस्ययंत्रवातु, प्रमतस्याहारकशरीर संहननोनायो-पासपुर्व ज २५, वं २८ हे, २९ वे ती । स ९३, ९२ ।

भवनत्रयकत्वजस्त्रीय मिथ्यादही उ २५, वं २५, २६, २९, ३०, स ९२, ९०। सासावने उ २५, बं

सहित वनतीस या तियंच चयोत सहित तीसका और सत्त्व बानवे आदि तीनका है। सासादनमें नहीं है क्योंकि साधादनमें मरकर तरकों करन्य नहीं होता और सिश्रमें मरण नहीं होता। असंयवमें प्यांमें वच्य मनुष्यप्रिदित वनतीसका या मनुष्य तीर्थसहित तीसका सत्त्व बानवे आदि तीनका है। बंगा मेपा आदि तरकोंमें अपयोत अवस्यामें असंयत गुण्य २५ स्थान नहीं होता क्योंकि इत्तेर पर्याप्ति होनेपर ही वहाँ सम्यक्त्व वरण्य होता है। एकेन्द्रिय-में परपात सिहत पण्यिका वदय होता है। वहाँ सम्यक्त्व वरण्य होता है। एकेन्द्रिय-में परपात सिहत पण्यिका वदय होता है। वहाँ वर्ण तीसका और सल्य बानवे, नव्यं, अटासी, चौरादी, वयासीका है। अवसे पण्यवीसका वदय नहीं है क्योंकि कन्ने अंगोपांग सिहत कम्याप्तिक वद्या है। प्रमत्त्व गुणस्थानवर्षा मनुष्यके आहारक स्तित्में संदनन और अंगोपांग सिहत पण्यवीसका वदय होता है। वहाँ ३० बन्य देवसहित अठाईसका या देव प्रीयसित उनतीसका और सल्य दिताले, बावकेका है। अवतिक और करवासी तियवीं निष्यापुष्टिमें पण्यीसके उत्योग नम्य पण्यीस, उन्तीस, तीसका और सत्त्व और सरस्त वात्रकी स्वाप्तिक विश्वसित पण्यीका है। साधादनमें पण्यीसके उद्योग वन्य पण्यीस, उन्तीस, तीसका और सरस्त वीराले, वीर्यसित पण्यीका है। साधादनमें पण्यीसके उद्योग वन्य पण्यीस, उन्नीस, उनतीस, तीसका और सरस्त वीराले, निष्यापुष्टिमें पण्यीसके उत्योग वस्त्र पण्यीस, उन्नीस, उनतीस, तीसका और सरस्त वीराले, विष्याप्ति स्थापित स्वाप्तिक उपयोग वस्त्र पण्यीस स्वाप्तिक उपयोग वस्त्र पण्यास स्वाप्तिक स्वाप्तिक उपयोग वस्त्र पण्यास स्वाप्तिक उपयोग वस्त्र पण्यास स्वाप्तिक उपयोग वस्त्र पण्यास स्वाप्तिक स्वाप्तिक पण्यास स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक विष्तिक स्वाप्तिक मिष्यरेक् तर्यविकारपुवर्गं वंश्विक्तव्युः । तत्त्रीवर्माद्ववासंयतिने वारीरिम्बकाकवोक् उ २९। वं १२० म २० म ती । स ६३ । ६२ । ६१ । ६० ॥ सामकुमारावि व्याकरप्वमिष्यादृष्टिगक्रमें उ२५ । वं १२६ । ति । म १३० । ति उ । स ६२ । ६० ॥ तिहिविक्रसासावर्गे उ २५ । वं २९ । वं २९ । वं २९ । वं २९ । वं २९ । वं २९ । वं २९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १० । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १० । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १९ । वं १० । वं १९ । वं १० । वं १० । वं १९ । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १९ । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १९ । वं १९ । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १० । वं १

पितु पंचविद्यार्थ्यवस्थानकोळ बंधसरवस्थानंगळ योजिसस्वदृद्धनंतरं वर्दाकार्थ्यवस्थान बोळ बंधसत्थंगळ योजिसस्यकुगुवर्धेतं बोद्धे—व्यव्धिकार्थ्यवस्थानं तिर्ध्यगतियोळ मनुष्यगतियोळ मृद्यायुर्धु । नरकवेदगतिवरोळ्वयितकेकं बोद्धे संतनमधूनत्रसलक्ष्यपर्धाप्तनिक्वं स्वप्याप्त-जोवंगळोळनेकं विद्यायळ प्रारोप्यर्थान्तकाल्योळासपोद्योतस्यसमा ग्वयिद्यगुक्यपुद्धि निर्ल्ण निर्ध्यान

रैं ५ ९९ पंति म, ३० कि ज, स ६०। न मिस्ने माप्यसंयते सम्याब्द्यस्तत्रान्त्सते, सीक्संद्रये मिध्याद्ष्टी ज २५, सं २५, २६, २०, ३० कि ज । क ६२, ९०। साझावने ज २५, सं २६ पंति म, ३०, ति ज, स ९०। न मिन्ने, ससंयते ज २५, सं २६ म, ३० म ती। स ९, ३, ६२, ९६, ९०। जपरिमस्वाकलोयु मिध्याद्ष्टी ज २५, सं २६ पंति म, ३० ति ज, स ९०। न मिन्ने। असंयते ज २५। सं २६ म, के १० मती। स ६३, ६२, ६६, ९०, जपरिमस्वेयकातेषु मिध्याद्ष्टी ज २५ सं २६ म, २० सती। स ६३, ६२, ६६, ९०, जपरिमस्वेयकातेषु मिध्याद्ष्टी ज २५ सं २६ म, ३० मती। स ६३, ६२, ६६, ९०, जपरिमस्वेयकातेषु मिध्याद्ष्टी ज २५ सं २६ म, ३० मती। स ६३, ६२, ६१, ९०, जपरिमस्वेयक २५ सं २९ म। ३० मती।

तिय त्रसरुष्ट्यपट्यांप्तरोळं निम्बृत्यपट्यांप्तरोळनुविधसुवागळ्निस्यादृष्टिगळीळ् त्रयोवस्थादि वडनंबस्थानंगळोळष्टाविझतिस्यानं योरगागि शेखपंबस्यानंगळ्ये वंबसंभवसक्कृमागळ् द्वानवतिः नवस्थादिबतुःस्वानंगळ सत्वं संभविसुगुं। तिर्ध्यन्मिच्या उ २६। तंत्र २३।२५।२६। २९। । ३०। सस्व ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। एकॅद्रिय मिच्यादष्टिय शरोरपर्व्याप्तियोळातपोद्योत-युतम् मेणुक्छ्वासनिश्वासयुतोदयवङ्विंशतिस्थानदोळ् उ २६। वं २३। २५। २६ । २९। ३०। सस्य ९२। ९०। ८८। ८४। ८२।। ई एकेंद्रियंगळ वहविकारयुवयस्थानं सासावननोळ संभन्तिसे के बोडे तदुवयकालविदं मुन्न मेतद्गुणस्थान पोपुषप्पूर्वरिवं। चतुविक्शतिस्थानोदश्र्योळ सासावन गुणं संभविसुगु में बुद् तात्पवर्षे ।। तिव्यंत्रसामारजसम्बन्दिष्टियोज् चडाँबशतिस्थानोवयबोळ नव-विद्यति त्रितांतप्रकृतिस्थानद्वय बंघम् नवति सस्वस्थानमध्युः । तिर्गोष सामावन उ २६ । बं २९ । म ति । ३० । ति उ । स ९० ।। ई सासादनंगध्याविज्ञतिस्थानवंश्वमित्वेकं वोडे स्रोदारिकिन्ववंत्य- १० पर्ध्यामकालवोळ "मिन्छव्गे देवक्ज तित्वं च हि बविरदे बस्थि" येवितु तव्ववनिषेत्रमुंटप्यु-वरिदं मिश्रगुणस्यानदोळ वडीवश्यय्वपस्यानं संभवितद् । असंवतसम्यग्दष्टितिय्येवरोळ वडीव-द्यतिस्वानोहयबोळ् अष्टाविद्यतिस्यानमो व वंषपक्तं । सत्वं द्वानवति नवतिस्वानद्वयमे संभविसुगुं । तिर्पं. वसंयः । उ २६ । वंघ । २८ । वे । सस्य ९२ । ९० ॥ वेशसंयतिर्पंचरोळ वडविशतिः स्यानोवयं संभविसद् । मनुष्यगतिज्ञमिष्यादिष्टियोळ् उ २६। वं २३। २५। २६। २९। ३०। स १९ ९२।९०।८८।८४॥ मनुष्यसासावनंगे उ २६। वं २९। ति स । ३०। ति उ।स ९०। मिश्रंगे

पर्यविद्यातिकं त्रस्कविद्यानिष्ट्यायांची संहतनमुतं । तत्र मिथ्यादृष्टी बत्यस्थानानि वयोविद्यातिकादोनि त्रित्यस्थानाम्यष्टायिवातिकं विना पंच । सत्यस्थानानि द्वानशिकं नवित्याविद्यादृष्टी यारीप्यानावाचोविद्यानुष्ट्याशनिक्यायुक्तं च । त २६, वं २३, २५, २६, २०। त ९२, ९०, १८, ८४, ८२ । न सासादने तदुरयात्यानेव सासादनस्यजनावर चतुर्विद्यातिकानुदेशीयर्थाः । तिर्यस्थानावने २० सम्यो नविद्यातिकत्रिक्यस्ते । तथ्यं नवित्यं । तिष्टुत्ये देवनक जीत नाष्ट्राविद्यातिकव्यं स्थाः । न मित्रं । सस्यत्ये सम्यो नविद्यातिकत्रिक्यस्ते । तथ्यं नवित्यं । त्रान्यस्त्रे देवनक जीत नाष्ट्राविद्यातिकव्यं स्थाः । न मित्रं । सस्यत्ये सम्योष्टाविद्यातिकत्रिक्यस्त्रे । स्वयं द्वानविकनवितके द्वे । ज वेसस्यते । समुख्येषु मिथ्यादृष्टी च २६, वं २३, २५,

छन्नीसका उदय त्रस छन्ध्यपयोत्तक निर्वृत्यपयोत्तकके संहतन सहित होता है। वहाँ मिध्यावृष्टिमें बन्धस्थान अठाईसके बिना तेईससे तीस पर्यन्त पाँच हैं। सरवस्थान बानवे और नक्षे आदि चार हैं। एकेन्द्रिय मिध्यावृष्टिमें कातर या उद्योत २५ उच्छवास सहित छन्नीसका उदय है। वहाँ बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्नीस, उत्ततीस, तीसका है और सरव बानवे, नक्षे, अठाती, चौरासी, वयासीका है। सासावनमें नहीं है क्योंकि छन्नीसका उदय होता है। तियंच पेवेन्द्रियके सासावनमें छन्नीयके उदयमें बन्ध जनतीय, तीसका और सरव नक्षेका है। मिश्रक्ष छन्नीसका ज्वय होता है। तियंच पेवेन्द्रियके सासावनमें छन्नीयके उदयमें बन्ध जनतीय, तीसका और सरव नक्षेका है। मिश्रक्ष छन्नीसका ज्वय स्वाविक पहिं इस वन्तसे यहाँ अठाईसका सन्ध नहीं है। मिश्रमें छन्नीस उक्षेत का उदय नहीं। अत्यंवतमें बन्ध देवसहित अठाईसका सन्ध नहीं है। देशसंयतमें छन्नीसका उदय नहीं। अत्यंवतमें बन्ध देवसहित अठाईसका सन्ध वाष्टे, प्रक्षेत है। देशसंयतमें इस्थ तियंच या अनुस्व की सामावनमें बन्ध तियंच या अनुस्व तीसका और सरव बानवे, नक्षेत छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस, वीसका और सरव बानवे, नक्षेत्र छन्नीस है। सासावनमें बन्ध तियंच या अनुस्व

वर्षविकातिस्थानोवयं संबक्षिस्तु । बास्यतवास्याद्वियो उ २६। व २८। वे २८। वे १ स १३। १२२ १९१ १९० ॥ वेसासंयतातिमञ्जोञ्ज वर्षावतायुवयस्थानं संभविततु । तीर्थरहितकवाट-समुद्रवातकेवक्षियोज्जेवारिकासकाययोगमुंद्रप्युवरिदमन्ति उ २६। वं १०। स । ७९। ७७॥ वर्षावकातिस्थानोवयेकाविकारणं पेकस्यद्वद्व ॥

अनंतरं सप्तांवातिस्थानोवयैकाधिकरणबोळ् बंथसत्यस्थानंयळ् योजिसस्यहृगुमवे ते वोहेसप्तांवातिस्थानोवयं बतुर्गातिकारोळकुमसिक रत्नप्रभावियाव पूर्व पृष्टिमळोळ् वारीरपर्प्याधितकालबोळ् नारकरोळविखुगुमस्कि मिष्याहृष्टिगळ्यो उ । २७ । वं २९ । ति । म । ३० । ति उ ।
स ९२ । ९० ।। तीरबंगुतसरवस्थानिमिस्क संभवितवेको बोहे वारीरपर्ध्यापितियर्व मेले तीरबंसरकम्प्रेनाळ्य विषयादृष्टियळ्ये सम्बन्धवम् कृतपुर्वारं । सासावनंगे सप्तांवकरपुर्व संभविसत्तु ।
पित्रंगं संभविसत्तु । बा असंवत्यते घम्मे योळ् उ २० । वं २९ । म २० । म । तीरबं । २९ ।
९१ । ९० ।। वं वेषगळ तीरबंशस्त्रकम्मीमध्यादृष्टिगळ्यो वारीरपर्ध्याधिकाळवोळ् सम्बन्धवस्त्रकुम् मण्यादिकाळवोळ द २० । वं । ३० । मातेर्व । सत्त्व । ९१ । वक्रप्रभावि मूर्व पृष्टिम पळोळ्ले सिच्यावृष्टिगळ्यो उ २७ । वं १९ । ति । म । ३० । ति उ । स ९२ । ९० ॥ माव्याव्योळ् मिच्यादृष्टिगळ्यो उ ९७ । वं । २९ । ति । ३० । ति उ । स ९२ । एक्प्रमावि मात्कु पृष्टिमळ्यो १५ सासावनमिक्यासंयत्वसळोळ् वार्त्यावातिस्थानोवयं संभवितवु । तिर्थगतिकारोळ् एकावियंगळ्यो

रि६, २९, ३०, स. ९२ ९०, ८८, ८४ । सासावने उर १ । बं २९ ति, स. ३०, कि उ। स. ९० न सिन्ने। अन्तेयते उर्द, बंस्ट दे। २९ देती, स. ९३, ९२, ९०, च देशसंयतारी। वितीर्यकनाटे उर्द, द., स. ७९, ७७।

. सप्तविशतिक बहुपंतिकारीरपर्यान्त्येकेन्द्रियोण्ड्वासप्यांतिकाले । तत्र वर्षादिवये मिथ्यादृष्टी उ २७, २० वं २९ ति म, ३० ति इ. स. २२, ९०, तीर्चयुत्तस्यस्थानवत्र न सम्बद्धि सप्तपर्यान्तेववरितत्सस्यिमध्यादृष्टीः सम्यक्स्योरवसः । न सासावप्रमिषयोः । असंयते वर्षायां—उ २७, वं २९ म, ३० म ती, स ९२, ९१ ९० ।

सहित वनतीसका अथवा तियंच वद्यात सहित तीसका और सत्व नव्येका है। भिश्रमें छन्योसका वदय नहीं है। असंयतमें बन्ध देवसित अठाईसका या देवतीथे सहित उनतीस-कर है सत्व तिरानवे आदि चारका है। देशसंयत आदिमें छन्यीसका वदय नहीं है। तीर्थंकर २५ रहित सामान्य केवलोंके कपाट समुद्रवातमें छन्यीसका वदय होता है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व बन्यासी और सतहत्तरका है।

सत्ताहैसका चत्य चारों गतिमें झरोर पर्याप्तिकालमें और एकेन्द्रियके चच्छवास पर्याप्ति कालमें होता है। सत्ताहैसके चत्रवमें बमा आदि तीन नरकोंमें सिच्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित चनतीसका अथवा तियंच क्योत सहित तीसका है। सन्तव बानवे, ३० नम्बेका है। यहाँ तीर्यक्त सहित सर्वस्थान सम्भव नहीं है; क्योंकि झरोर पर्याप्तिक ऊपर तीर्यसर्य सहित नारको सिच्यादृष्टिके सम्बन्द्य बरुष्य हो जाता है। सासादन और मिश्रमें सत्ताहैसका चत्रव नहीं होता। असंवतमें बमोमें बन्ध मनुष्य सहित चनतीसका या तीर्थ मनुष्य सहित तीसका है। सर्व वानवे, प्रकाबने, नम्बेका है। बंशा सेपार्से वस्य मनुष्य उच्छ्वासिनिवासयुतातपनामं नेगुष्णोतोवयपुत बोनंगळोळ सप्तांबहातिस्वानमुवयिखगुग्निल्छ छ २७ । वं २३ । । २५ । २६ । २५ । ३० ।। स २२ । ९० । ८८ । ८८ । ८४ ।। इस्छि ह्वपद्मीति सस्वस्थानं संभवित्ववेषं वोड एकॅद्रियजीवंगळ्च्छ्वासिनिव्वासप्यांतिकालविवं मुन्नमं हारीर-सिन्नकालवोळ संभवित्वपु सस्लवीयवसरवोळ् मनुष्यादिकमुं तेकोवायुकायिकंगळल्ख्बुळि वेकॅद्रियप्राणिगळ्कट्टुबरपुर्वास्तं तस्वस्वस्थानं संभविसवस्युवर्शितं ।

मनुष्यपतिकारोळ् आहारकव्यक्षिपुत्रप्रसस्तांयत्वरुग्याहारकः झरीरपथ्यारिश्वाळ्दोळ् सर्मावज्ञतिस्थानोद्यमक्कुं। उ २७ । वं २८ । दे । २९ । दे तीर्त्यं। स ९३ । ९२ ॥ तीर्त्यंपुत्तकवाट-समुद्यात्मेविवयोळ् उ २७ । वं १० । स ८० । ७८ ॥ देवगतिकारोळ् अवनत्रयकत्यकत्वीयदगळ्गं झरीरपथ्यारितकाववोळ् मिथ्या । उ २० । वं २५ । २६ । ति स ३० । ति । उ । स ९२ । ९० । तत्रत्यसासावनमिश्वासंयत्वरुळ्ळो सर्मावज्ञातिस्थानोवयीक्ष्य । सोवम्मेकत्यद्वयक्षराळ्गे । झरीरपथ्यारिकालबोळ् मिथ्यादृष्टिगळ्गे उ २७ वं २५ । २६ । २० । ति । च । २० । ति । उ । स ९२। २०। तत्रत्यसासावन सिश्वस्थाली सत्वविज्ञतिस्थानोवयं संत्रमित्रकु । तत्रस्थासंयत्वगळ्गे झरीर-

तीर्षसहित तीसका और सरब इक्यानवेका है। अंजनादि तीनमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उद्योत सहित तीसका है। सरब बानवे, नम्बेका २० है। माधवीमें बन्ध तियंच सहित उनतीसका या तियंच उद्योत सहित तीसका है। सरव बानवे, नम्बेका है। सासादन आदिमें सत्ताईसका चदव नहीं है।

एकेन्द्रियों में चन्छ्वास निःश्वास और आतप ज्योतमें से एक सहित सत्ताईसका चदय होता है। वहाँ बन्य तेईस, प्रचीस, छन्बीस, जनतीस, तीसका है सरव बानवे, नच्ये, अठासी, जीरासीका है। बयासीका सरव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता; क्योंकि तेजकाय, २५ बायुकायको छोड़ शेष एकेन्द्रियों में चन्छवास पर्याप्तकालमें मनुष्यदिकका बन्य होता है। आहारक शरीरवालेके सल्वाईसका चद्रय होता है। वहाँ बन्य देवगतिके साथ अठाईसका या देवतीर्थ सहित चनतीसका है। सरव तिरानवे, बानवेका है। तीर्थकर सहित कपाट समुद्यातमें सत्ताईसका उद्रय होता है। वहाँ बन्य नहीं है। सरव अरसी, अठहत्तरका है।

देवगतिमें भवनत्रिक और करणवासी श्रियोंमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध पण्यीस, छन्यीस ३० तियंव या मनुष्य सहित बनतीस और तियंव वशीत सहित तीसका है। सस्व बानवे या नव्ये-का है। सासादन क्षोत्में सत्याईसका उदय नहीं है। शीवमें आतमें मिण्यादृष्टिमें वन्ध पण्यीत-छन्यीस, मनुष्य या तियंव सहित वनतीस या तियंव चयोत सहित तीसका है। सस्व बानवे, नव्येका है। सासादन और मिश्रमें सत्ताईसका उदय नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य वर्ध्यामिकाळबोळ् ज २०। वं २०। म। २०। म। तीत्वं। स २३। २२। ११। १०।। सानस्कुमा-सारावि वशकल्यवतन्त्रमं अरीरपर्ध्याप्तिकाळबोळ् मध्यादृष्टिगळने ज २०। वं २२। ति म। ३०। ति च। स ९२। १०॥। तक्त्यसासावनिम्बरुगळळोळ् सार्गवत्रसिक्यानीवर्ध संभविततु। तवसंयसंगं उ। २०। मं २९। म। १०। म। तीत्वं। स ९३। ९२। ११। १०॥ जानताच्यारस-५ भैवेयकावसानमाव विविज्याळोळ् मध्यावृष्टिगळ्यो उ ५०। वं २९। म। स ९२। ९०। तत्रस्यसासावनिम्बर्ध्यक्रे सार्गवित्रसिक्यानीवर्ध संभविततु। तत्रस्यासंयत्रसम्बर्ध उ २०। वं २९। म ३०। म। तीत्वं। स ९३। ९२। ९१। १०॥ अनुविद्यानुत्रस्विमानवासंयत्रस्यक्रं उ २०। वं २९। म। ३०। म तीत्वं। स १३। १२। ११। १०॥

यितु सप्तिकातित्वानोवयाधिकरणवोळ् बंधसरशस्यानंगळ् घोषसस्यट्डवनंतर जञ्जीवः
र शित्रत्यानोवयेकाधिकरणवोळ् शंयसरशस्यत्यानंगळ् घोष्ठसस्यङ्गु-। सर्वे ते बोडच्टाविकातिः
स्यानोवयं बतुर्ग्गतिकरोळवकुमिल्छ चर्म्भ य नारकरोळ्च्छ्वसानिश्वासप्य्यीमिकालबोळ्विथमुगुमल्लि मिण्यादृष्टियोळ् च २८। वं २९। ति। स। ३०। ति उ। स ९२। ९०॥ विस्लि तीर्यंयुतैकनवित्तरश्यानं संभवितवेकें बोडे युच्छुवासनिश्वासप्याप्तिकालबोळ् तीर्थंसरकम्म
रुगळ्गे मिण्यास्वकम्मोदयाभावाववं सम्यवस्यमकुमप्युवरिश्वं मिण्यादृष्टियोळ् तत्सरनस्यानं

सहित उनतीसका या मनुष्य तीश्रंयुत्त तीसका है। सर्च तिरानवे आदि चारका है। ऊपर दस् कर्गोमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तिर्यंच मनुष्य सहित उनतीसका या तिर्यंच उद्योत सहित तीसका है। सरव बानवे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें सर्वाहेसका उदय नहीं है। अस्वयंतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका या मतुष्यतीर्थ सहित तीसका सरव विरानवे आदि चारका है। २५ ऊपर मैबेयक पर्यन्त मिध्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका सरव बानवे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीस या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सरव तिरानवे आदि चारका है। अनुदिश अनुत्रमें असंयतमें भी इत्ती प्रकार हैं।

आठाईसका चदय तियँच मनुष्यके झरीर पर्याप्ति कालमें और देव नारिकयोंके दे॰ उच्छुवास पर्याप्तमें होता है। वहाँ नारिकयोंने पर्मामें मिण्यादृष्टिमें बन्ध तियँच या मनुष्य सिंदत उनतीसका या तिर्येच च्यात सहित तीसका है। सच्च बानवेन्नव्येका है। यहाँ इच्यानवेका सर्य नहीं है, क्योंकि इच्यानवेकी सत्तावाला यदि घर्मामें जाता है तो सन्यवस्त्रके ज्युत नहीं होता।

संभविसवपुर्विष्यं। ब्राम्भं बोळसंबरंगं उप्तरा वंदरा मा ३०। मातीस्यं। सत्या १८१ १९१ ९०॥ बंको नेपेमळ निष्यापृष्टियोळ् उप्तातंत्र्या तंत्र्या ता । ३०। ति । उ। स ६२। ९०॥ तत्रस्यसासावनीमश्रकाळोळ् तवस्याविज्ञातस्यानोदयं संभविसबु। तत्रायासंयतसम्बाद्धिर्ये उप्तावंदिना नातीस्यं। स ९१॥

२०, ति ज, स ९२, ९०। मार्त्रकावित्रसात्यं तत्र गंतुस्वतस्यस्य सम्यवश्वारयः बनात्। न सासावनिमययोः। वृध्यं स्वसंव उ २८, वं २९ म, ३० म तो । स ९२, ९१, ९०। वंशानेवयोविध्यादृष्टी ज २८, वं २९ ति म, ३० ति ज, स ९१, १० म, दो, स ९१। वंबतावित्रये मध्यादृष्टी ज २८, वं २९, ति म, ३० ति ज, स ९२, १० म, ना सावायावी। माष्ययो विध्यादृष्टी उ २८, वं २६, २६, २८, २८ ति, ३० ति ज, स ९२, ९०। न सावायत्यादे विध्यादृष्टी ज २८, वं २६, २६, २६, २८ ति, ३० ति ज, स ९२, ९०। न सावायत्यावी। विध्यादृष्टी ज २८, वं २६, २५, २६, २८ ति, ३० त ९२, ९०, ८८, ८४। न सावायत्यावित्रयो। सर्व्यादे ज २८, वं २३, २५, २६, २८, १९, ३०, स ९२, ४९, २०। न वेशसंवते व २८, वं २९, १९, १०। न वेशसंवते व २८, वं २९, १९, १०। न वेशसंवते व २८, वं २०।

सासाइन मिक्रमें अठाईसका ७१य नहीं होता। असंवतमें बन्ध मनुष्य सिहत जनतीसका या मनुष्य तीर्षंभुत तीसका है। सत्त बानवे, इक्यानवे, नज्वेका है। वंशा मेघामें मिध्यादृष्टीमें बन्ध तियैक्ष मनुष्य सिहत जतीसका या तियंक उद्योत सिहत तीसका है। सत्त्व बानवे-नब्बेका है। सासाइन मिल्रमें नहीं है। असंयतमें बन्ध मनुष्य वीर्ष्युन तीसका श्रीत सत्त्व इक्यानवेका है। अंजनादि तीनमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंक मनुष्य सिहत जनतीसका या तियंक प्रधात सिहत तीसका है। सत्त्व बानवे-नब्बेका है। सासाइन आदिमें अठाईसका वस्त्व नहीं है।

वियंबर्स अठाईसके वहयमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पण्डवीस, अञ्बीस, अठाईस, अन्तिस, तीसका है। सरब बानवे-नब्बे, अठासी, बौरासीका है। सासाइन मिश्रमें ऐसा इटब नहीं है। असंवतमें बन्ध देवसहित अठाईसका सरब बानवे-नब्बेका है। देशसंवतमें अठाईसका चष्य नहीं है। इरासंवतमें अठाईसका चष्य नहीं है।

सनुष्वगति सिण्वावृष्टिमें बन्ध तेईस, पञ्चीस, छञ्चीस, अठाईस, वनतीस, तीसका है। सत्त्व वावचे, नम्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादन सिक्सें दव्य नहीं है। असंयतमें

वेवगतिकरोज् भवनत्रयकत्पकस्योग्नराज्ञा उच्छ्वासिनव्यासप्यांप्रिकास्त्रवोज् । सुवृक्ष्यसिनव्यासप्यांप्रिकास्त्रवोज् । सुवृक्ष्यसिनव्यासप्यांप्रकारम्युस्तापि मिच्यादृष्टिगे उ २८ । वं २५ । २६ । २९ । ३० । स २२ । तत्रस्यसासावतिस्त्रासंस्तरुगळोळो यष्टाविश्वतिस्थानोवयं संभविसद्व । सोषम्मंद्रप्रविविज्ञकराळोळु मिच्यादृष्टिगळगे च २८ । वं २५ । १६ । २० । सासावनिस्त्रशोळोप्यष्टा-विद्यातिस्थानोवयं संभविसद्व । तत्रस्यास्यसंगे व २८ । वं २९ । व २० । तीर्त्यं । स २३ । २९ । १९ । १९ । । सानरुष्ट्रमाराविद्याकरुग्वरोळ् मिच्यादृष्टिगळगे च २८ । वं २९ । व १० । ता म १३ । १० । ति । उ । स ९२ । २० । तत्रस्थासासावन निष्यत्रक्षेयस्यातिस्थानोवयं संभविसद्व । तत्रस्थानसंयसंगे च २८ । वं २९ । व ३० । व । सन्याद्विष्टगळो च २८ । वं १९ । व । सन्याद्विष्टगळो च २८ । वं २९ । व । स ९२ । ० । तत्रस्थासस्यानमाव विविज्ञरीज्ञ निष्यादृष्टिगळगे च २८ । वं २९ । म । स ९२ । ० । तत्रस्थासस्यान्यक्षेयक्षेयानिव्यानिक्यालीवयं संभविषद्व । तत्रस्थानावयानेवयं च ४८ । वं २९ । व । १० । त

९०, ८८, ८४। न साक्षावनिषम्रयोः । बसंगते च २८, वं २८ ते, ३० दे तो, स ९३, ९२। वितोपंदहतमुद्धा-१५ वेशसंगते । ब्राह्मरकर्युष्क्रवासम्वर्धतो च २८, वं २८ वे । २९ वे तो । स ९३, ९२ । वितोपंदहतमुद्धा-तस्यौदारिकयोगे च २८, वं, स ७९, ७७। मवनजयकरणव्यक्षण्यक्षित्र (२६, वं २५, वं २५, ९६, १९, १९, १०, स ९२, ९०। न सामावन्तादी । तीवमंद्रवे मिळ्यानुष्टी च २८, वं २५, २६, ०, ६ ९२, १० । म सामावन्तियायो । असंगते च २८, वं २९ स, ३० स तो, स ९३, ९२, ९१, ९० ज्वरि दशकर्त्येषु मिळ्यानुष्टी च २८, वं २९ ति म, ३० ति च, स ९२, ९० । सामावनिष्यत्रत्योः । स्वसंगते च २८, वं २९ स, १० म तो, २० स ९३, ९२, ९१, ९० । सामतास्त्रापरिमवेवयकान्तेषु मिळ्यानुष्टी च २८, वं २९ म, स ९२, ९० । स

बन्ध देवसहित अठाईसका या देवतीर्थ सहित वनतीसका है। सक्व तिरानवे आदि चारका है। देशसंयतमें ऐसा वदय नहीं है। आहारकमें व्यव्हास पर्योग्निमें अठाईसका वदय होता है। वहाँ वन्ध देवसहित अठाईसका वा देवतीर्थ सहित वनतीसका है। सक्व विरानवे-वानवेका है। तीर्थकर रहित दण्ड समुद्रुवातमें औदारिक योगमें अठाईसका वदय होता है। 24 वहाँ वन्ध नहीं होता। सक्व वनासी व सतहसरका है।

देवगतिमें भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, छन्बीस, चनतीस, तीसका, सदब बानबे, नम्बेका है। सासादन आविमें नहीं है। सीधमं युगलमें मिण्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, छम्बीस, तीसका है। सरब बानबे-नक्बेका है। सासादन सिक्सें अठाहैसका चदय नहीं है। असंवतमें बन्ध मनुष्य सहित चनतीस या मनुष्य तीर्थसहित तीसका है। सदब तिरानवे आदि चारका है। अपर दस कल्पोमें मिण्यादृष्टीमें बन्ध तिर्येख मनुष्य सहित चनतीसका या तिर्येख चयोत सहित तीसका है। सदब बानबे-नब्बेका है। सासादन मिश्रमें ददय नहीं। असंवतमें बन्ध मनुष्य ताहित कतिसका या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सदब तिरानवे आदि चारका है। आनतादि च्यरिस मैचेबक पर्यंत्त मिण्यादृष्टीमें बन्ध मनुष्याति सहित तीसका और सदब बानबे-नम्बेका है। सासादन

तीर्ष्यं।स.९३ । ९२ । ९० ॥ बनुविधानुसरविमानंगळोळऽसंयतकाळेयप्परस्थि च २८ । वं २९ १ म ३० । म । तीर्त्यं ।स.९३ । ९२ । ९१ । ९० ॥

र्यितष्टाविद्यातिस्थालोवयाधिकरणवोळ् वेशसत्त्वस्थानंगळ् योजिसस्यदृद्धनंतरं नवविद्यातिः स्थानोवयाधिकरणवोळ् वंवसत्त्वस्थानंगळ् योजिसस्यदृगुमवे ते वोडे :—

मर्बाविधातिस्थानं अतुर्गितवरोज्यायितुवृत्तिस्तं बस्तेय नारकरोज्यु मिध्यादृष्टिवज्ञमे ५ भावायस्यांतिकालयोज्यु बुस्वरयृतमागि उ २९। वं २९। ति मा ३०। ति । उ। स २९। १०। स्वस्तावनंगे उ २९। वं २९। ति मा ३०। ति उ। स २०।। व्यवंगे उ २९। वं २९। ना स २०। मिश्रंगे उ २९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३९। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ३०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं ४०। वं

सासादनमिश्रयोः । अस्तंयते च २८, वं २९ म, ३० म ती, ख ९३, ९२, ९१, ९० । अनुदिधानुत्तरासंवते च २८, वं २९ म, ३० म, ती, स ९३, ९२, ९१, ९० ।

नविवासिकं नारकेषुं वाषाययंत्रिकाले दुःस्वरयुतं। न वर्गायां मिश्यावृष्टी उ २९ । सं २९ वि म, ३० ति, ज, छ ९०, १० । सावास्त्रे उ २९, सं २९ ति म, ३० ति, ज, छ ९०, मिल्रे उ २९, सं २९ म, छ ० ति, ज, स ९०, स्वं १९ म, स्वर्ष प्र, स्वर्ष प्र, १० । स्वाप्तये उ २९, सं २९ ति । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । स्वर्ष । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । स्वर्ष १० । स्वर्ष प्रता ३० ति उ । सं १९ ति व । स्वर्ष प्रता व १९ म तो । स्वर्ष प्रता व १९ ११, १० । संवर्ष प्रता व १९ १९ । संवर्ष प्रता व १० । संवर्ष प्रता व १९ १० । सावास्त्रे उ २९ । सं १९ ति म । ३० ति, ज, स ९२, ९० । सावास्त्रे उ २९ । सं १९ ति म । ३० ति, ज, स ९२, ९० । सावास्त्रे उ २९ ।

सिश्रमें बदय नहीं। असंयतमें बंध मनुष्य सहित बनतीस या मनुष्य तीर्थ सहित तीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है। अनुदिश अनुषरमें असंयतमें बन्ध मनुष्य सहित बनतीस-का या मनुष्य तीर्थयत् तीसका है। सत्त्व तिरानवे आदि चारका है।

उनतीसका इदय नारिक्यों में भाषापर्यापिकालमें दुःस्वर सहित होता है। धर्मा में २५ मिण्यादृष्टिमें बन्ध तिसेष्व था मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिर्मेष च्छोत सहित तीसका है। सामादनमें बन्ध स्वी त्यादेन स्वी ति सिक्ष में बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तिर्मेष च्छोत सहित तीसका है। सामादनमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका को सिक्ष मनुष्य सहित उनतीसका या मनुष्य तीर्ध सहित तीसका है। सर्व बानवे, इक्यानवे, नल्बेका है। वंशा मेचामें मिध्यादृष्टि और सामादनमें बन्ध मनुष्य तीर्थ च्छोत । स्वी सिक्ष तीसका है। सर्व मिष्यादृष्टि में बानवे-नल्बेका और साधादनमें नल्बेका है। सिक्ष में बन्ध मनुष्य सहित जीसका है। स्वर्म मनुष्य सहित जीर सामादनमें बन्ध को स्वर्म मनुष्य सहित जीर का स्वर्म मनुष्य सहित जीर सामादनमें बन्धे सहित तीसका है। सर्व मन्य मनुष्य सहित का मनुष्य सहित जीर सामादनमें बन्ध मनुष्य सहित जीर सामादनमें बन्ध मनुष्य सहित का स्वर्म मन्य पूर्व वानवे, इच्यानवे, नल्बेका है। अंकसादि तीनमें मिध्यादृष्टि और सामादनमें बन्ध पूर्व वनतीसक्यों तीर सामादिष्ट और सामादनमें बन्ध पूर्व वनतीसक्यों है। सर्व

म । स ९२ । ९० ।। वर्तवस्वव्यक्षे उ २९ । वं २९ । व । १० ।। स तरे । स ९३ । ९२ । ९१ । १० ।। अनुविद्यानुस्तरवनुद्दैयविद्यानकद्दयक्रवे उ २९ । वं २९ । व । १० ।। यनु नविद्यानुस्तरवनुदैयविद्यानकद्दयक्रवे । १० ।। यनु नविद्यानिकत्त्वने सन्तरवन्तको उ २९ । वं २९ । स १० । स १० । या १० । या १० । या विद्यानक्ष्याने व्यवस्वत्त्वन्तर्यक्षित्रक्ष्याने पळ योक्तिसम्पर्टुद्धवन्तरं रिकारप्रकृतिस्वानोवयं तिव्यम्पतिक्ष्याकरोळ्यवन्तुं । नरकवेषमतिकक्ष्याक्ष्यकृत्यन्त्रक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्रक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्रक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्यन्त्यन्त्यानम्पर्वानिक्षयान्त्रक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्यन्त्यनिक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्यन्त्यन्त्यानम्पर्वानिक्षयं निक्षयन्त्रक्षयाने व्यवस्वत्त्वन्त्यन्त्यनिक्षयाने विद्याने २० वनतीस या तिर्यंच उद्योत सहित तीसका सत्त्व वातने, नव्येका है। सासादनमें बन्ध मिध्यादृष्टिक समान और सत्त्व नज्नेका है। मिश्रमें बन्ध मतुष्य सहित उनतीसका सत्त्व वानने, नव्येका है। असंयतमें बन्ध मतुष्य सहित उनतीसका सत्त्व वानने, नव्येका है। असंयतमें बन्ध मतुष्य सहित उनतीस या मतुष्य तीर्थसहित तीसका सत्त्व विरानने आदि वारका है। असंयतमें विष्क पर्यन्त मिथ्यादृष्टिमें बन्ध मतुष्य सहित उनतीसका सत्त्व नव्येका है। सासादनमें वन्ध मतुष्य सहित उनतीसका सत्त्व नव्येका है। असंयतमें वन्ध मतुष्य सहित उनतीस या मतुष्य तीर्थसहित जनतीसका आत्त्व वानने नव्येका है। असंयतमें वन्ध मतुष्य सहित उनतीस या मतुष्य तीर्थसहित तीसका और तत्त्व तिरानने आदि चारका है। अतुविश अनुत्यमें असंयतमें वन्ध मतुष्य सहित उनतीस या मतुष्य तीर्थसहित तीसका है। असंयतमें वन्ध मतुष्यसहित उनतीस या मतुष्य तीर्थसहित तीसका है और सत्त्व तिरानने आदि चारका है। और सत्त्व तिरानने आदि चारका है। और सत्त्व

वीसका बदय विर्यंच और मनुष्योंके ही है क्योंकि इसमें संहत्तका भी बदय इ॰ सम्मिक्ति है। वनमें भी तियंचोंमें उच्छावास पर्योप्तिमें उद्योग सहित वीसका बदय होता है। बहाँ मिष्ट्यावृद्धिमें बन्ध तेईस, पञ्चीस, अव्यक्ति, अवाईस, बनतीस, तीसका है। सत्त्व बानवे, तन्त्रे, अवासी, चौरासीका है। सासादन मिश्रमें यह ब्यय नहीं है। अव्यवतमें बन्ध देव-सहित अवाईसका सत्त्व बानवे, तन्त्रेका है। होसंपतमें यह बदय नहीं है। वियंचोंमें माषा पर्याप्तिमें उद्योग दहित और सुस्वर-दु:स्वरमेंसे एक सहित भी तीसका बदय होता है।

१०, स ९२, ९०, ८८, ८४ । जवाष्टाशीतिक चतुरशीतिक तथ्यं विकत्तवागेकां । एवानेव सुरिव्वनारक चतु-क्लोडेल्कने कृते पुनवेबस्यामावात् । सावादने उ ३०, वं २९ ति स, ३० ति, ज, स ९० । मिल्रे उ ३०, वं २८ हे, स ९२, ९०, व्यवति उ ३०, वं २८ हे, स ९२, ९०। वेवसंबते उ ३०, वं २८ हे, स ९२, ९०। १५ मनुष्येषु सतीर्यमुक्तवारात्रविद्योग्च व्यवतात्रवृतं । उ ३०, वं०, स ८०, ७८। वित्रविद्याच्यात्रविद्यव्य मावापर्योग्धी सुस्वरपुर-स्वराम्यतरपुर्व उ ३०, वं २३, २५, २६, २८, २९ (३०) स ९२, ९१, ९०। व्यव वर्तायेवत्यं नरक-यमनामिनृवापेकां। सासार्व उ ३०। वं २९ ति स । ३० ति छ । स ९०। मिल्रो च ३०। वं २८ हे,

वहीं मिण्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चीस, छन्बीस, अठाईस, चनतीस, तीसका है और २० सत्त्व बानवे, नब्बे, अहासी, चौरासीका है। यहाँ अठासी-चौरासीका सत्त्व बिकलत्रयकी अपेसा कहा है। क्योंकि इन्हींके सुरक्षिक और नारक चतुककी चढ़ेलना होनेपर पुना बन्धका अभाव है। सासादनमें बन्ध तियंव या मनुष्य सहित चनतीसका अथवा वियंच एका सहित चनतीसका अथवा वियंच एका सहित चनतीसका वैया सन्ध वेदानि सहित अट्टाईसका और सत्त्व वानवे-नब्बेका है। सत्त्व नब्बेका देश मिन्न असंयत्त्व देशसंयतमें बन्ध देवाति सहित अट्टाईसका और सत्त्व वानवे-नब्बेका है। स्व

मनुष्यों में तीर्थंकरके मूळ शरीर में प्रवेश करते हुए उच्छुवास सहित तीसका चव्य होता है। वहाँ बन्य नहीं है। सन्त अस्सी, अठह तरका है। वीर्थंकर रहितके मूळ शरीर में प्रविष्ठ होनेगर भाषा पर्योग्निमें सुस्वर या तुःस्वर सहित तीसका चद्रय होता है। वहाँ वन्य नहीं है। सन्त जन्मासी सवहत्तरका है। सामान्य मनुष्यके भाषा पर्योग्निमें सुस्वर या दुःस्वर सहित तीसका उदय है। वहाँ वन्य निष्याद्विमें तेईस, पश्चीस, छन्धीस, अठाईस, ३० जनतीस, तीसका और सत्व बानवे, इक्यानवे, नज्वेका है। वहाँ इक्यानवेका सत्व नरक कानेक अभिमुख तीर्थंकरकी सत्तावाखेकी अपेखा कहा है। सामान्यनमें वन्य विषयं या मनुष्य सहित कारीसका और विश्वंच च्योत सहित तीसका है। सत्व नक्वेका है। सिन्में वन्य वेवसहित अठाईसका और सद्वंच वानवेननक्वेका है। सत्व नक्वेका है। सिन्में वन्य वेवसहित अठाईसका और सद्वंच वानवेननक्वेका है। सत्व नक्वेका है। सिन्में वन्य वेवसहित अठाईसका और सद्वंच वानवेननक्वेका है। स्वस्व नक्वेका है। स्वर्थ उच्च वेवसहित अठाईसका और सद्वंच वानवेननक्वेका है। स्वर्थ तक्वेका है। स्वर्थ उच्च वेवसहित अठाईसका और स्वर्थ वानवेननक्वेका है। स्वर्थवत्वेक अपूर्वकरणके छठे

ियतु त्रिंघात्मकृतिस्थानोवयाधिकरणवोळ्यं वंबसस्थगळ्योजिसस्यदुवनंतरभेळाँत्रशास्त्रकृति स्थानोवयाधिकरणवोळ्यं वंबसस्थानंगळ्याे योजिसस्यबुगुमें तें बोडेकत्रिशासकृतिस्थानं तिर्ध्यंपन नुष्यगतिकारोळे उर्वायसुगुमिल्क तिर्ध्यंगतिकारोळ्य त्रसमिष्यादुष्टिकीवंगळ्ये उद्योतयुत्तमागि भाषायस्यांपितयोळ् सुस्यरबुःस्थरान्यतरोवययुतमागि च ३१। वं २२। २५। २६। २६। २८। २९। २०। १५ स ९२ ९०। ८८। ४४॥ सासावनंगे च ३१। वं २८। वं २२। ति। म । ३०। ति उ । स ९०॥

स ९२, ९०। असंबर्त उ २० वं २८ दे, १९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। देवासंबर्त उ २०, वं, २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०। अमसे उ २०, वं २८ दे, २९ दे ती, स ९३, ९२, ९१, ९०, अअमसे उ ३०, वं २८ दे, २९ दे ती, ३० दे बा, ३१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, अभ्यापूर्वकरणपद्यभागे उ ३०, वं २८ दे, २९ दे ती, ३० दे बा, ३१ दे ती आ, स ९३, ९२, ९१, ९०, सदममागे उ २०, व २०, स ९३, ९२, ९१, ९०, अनिवृत्तिकरणपूर्वसाम्ययाः उ २०, वं १, स ९३, ९२, ९१, ९८, ८०, ७०, ७९, ७८, ७७, ७८, ७०, व्रवास्तिक व ३०, व०, स ९३, ९२, ९१, ९०, सीलक्वाये उ ३०, व०, स ८०, ७९, ७८, ७७, व्यविष्ट व ३०, व०, ट०, ७९, ७८, ७७, व्यविष्ट व ३०, व०, ८०, ७९, ७८, ७८, ७०, व्यविष्ट व ३०, व०, स ९३, ९२, ९७, सीलक्वाये उ ३०, व०, स ८०,

एकत्रिशक्तं तिर्यक्त्रसम्ध्यादृष्टाच्योतयुर्व । भाषापर्याप्ती सुस्वरदु:स्वरान्यतरयुर्त । उ ११, वं २१, २५, २९, २८, २९, ३०, स ९२, ९०, ८८, ८४, सासादने उ ३१, वं २८ दे, २९, ति म, ३० ति उ,

२५ भाग तक बन्ध देव सहित अठाईसका वा देव तीर्थ सहित उनतीसका है। सन्व तिरानवे आदि चारका है। (अप्रमत्त और अपूर्वकरणके पष्ठ भाग पर्यन्त देव और आहारक सहित तीसका तथा देव आहारक तीर्थ सहित इकतीसका भी बन्ध होता है।)

अपूर्वकरणके सातवें भागमें बन्ध एकका सत्व तिरानवें आदि चारका है। अनिवृत्ति-करण सुरुप्तसाम्परायमें बन्ध एकका, सत्त्व तिरानवें आदि चारका और अस्ती आदि १० चारका है। वपशान्त कषायमें बन्ध मृत्यु, सत्त्व तिरानवें आदि चारका है। क्षीणकवाय और सयोगीमें बन्ध नहीं, सत्त्व अस्सी आदि चारक है। अयोगीमें तीसका उदय ही नहीं है। इकतीसका चर्य त्रस उद्योत सहित भाषायद्यांत्रमें सुन्वर या दुःस्वरके साथ वियंचीके होता है, सिध्यावृध्यत्रमें बन्ध वेईस, पखीत, अम्बीस, अठाईस, चनतीस, तीसका और सस्व क्रिअवस्थ्यक्षे उ ३१। वं २८। वे । स २२। ९० ॥ व्यवस्थान्त्रम् उ ३१। वं २८। वे । स २२। ९० ॥ वेक्ससंयत्त्रमञ्जो उ ३१। वं २८। वे । स २२। ९० ॥ व्यवस्थात्स्वरोळ सिक्यादुन्वियादि-यागि क्षीणकवायगुणस्य्येत मेल्लियुनैकत्रित्रात्पक्षतित्यानोवयं संभविक्षम् । सर्योगकेविक भट्टारकनोळुतीत्पेयुतमागि भाषाप्रस्यानियोळुच ३१। वं । ० । स ८०। ७८।।

यितेकात्रशत् प्रकृतिस्थानोदयाधिकरणदो श्रु वंधसत्त्वस्थानंगळ् योजिसस्यस्ट्रहवनंतरं नवो-वयस्थानवोळ् वंध संभविसत् । सरवस्थानंगळ् योजिसस्यदृगुं में ते दोडे अयोगिकेविल भट्टारक-नोळ् "तिव एक्कं मणुवपयी पींचित्यसुभगतसितायोवजं । जसतित्वं मणुवाक रुश्वं च अजोगि-चरिमाम्मा ॥" वेंदितो हावशोवय प्रकृतिगळो ज्ञु नामकम्मंग्रकृतिगळो ळ् तोर्च्युतमागि नवप्रकृति-गळ्युविल्ल उ ९ । वं । ० । स ८० । ७८ । १० ॥ तोर्चरहितमागि उ ८ । छ । । स ७९ । ७७ । ९ ॥

र्वितुवयस्थानैकाषिकरणयोळ् बंबसरवस्थानंगळ् वरमाममाऽविरोषविदं योजिसस्यट्टुबर्नसरं सर्चेकस्थानायिकरणयोळ् वंचोदयस्थानंगळ् याथासप्रकृषिदं वाकार्थातदं येळस्यद्रुपूषदे ते वोडे —

सत्ते बंधुदया चदुसगस गणव चदुसगं च सगणवयं । छण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिछम्कं णमेक सुण्णेगं ॥७५३॥

सस्वे बंधोबयारुवतुः सप्त सप्त नव चतुः सप्त च सप्तनवर्कः । वश्नव पंचनव पंचनव पंचनवारि १५ चतुर्वेकषट्कं नभ एकं शुन्येकं ॥

स ९०, मिश्रे उ ३१, बं २८ दे, स ९२, ९०, बसंबते उ २१, बं २८ दे, स ९२, ९०, देशसंबते उ ३१, बं २८ दे. स ९२, ९०, मनव्येष न झोणकवायातं । सबोगे सतीर्षं । भाषापर्याप्ती उ ३१, बं०, स ८०, ७८ ।

नवस्त्रमयोगिषसम्बन्ध एव । उ ९, बं०, स ८०, ७८, १०, बष्टकारि तत्रैव तीर्षित्युचे उ २८, बं०, स ७९, ७७, ९ ॥७५२॥ एवमुद्यस्थानायिक हणे वण्यसन्दरवानान्याचेयस्वेनायमाविरोचेन योजयित्वा २० सस्वस्यानाधिक हणे वण्योदयसन्दरस्थानान्याचेयस्वेन सावासन्तकेनाह—

बानचे, नब्बे, अठासी, चौरासीका है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईस, तियँच या मनुष्य सहित उनतीस या तियँच उद्योत सहित तीसका है। सत्व नब्बेका है। सिश्रमें बन्ध देव सहित अठाईस और सत्त्व बानवे-नब्बेका है। असंवतमें बन्ध देवगति सहित अठाईस-का और सत्त्व बानवे नब्बेका है। देश सयनमें बन्ध देवगति सहित अठाईसका और सत्त्व २५ बानवें नब्बेका है।

सनुष्यों में श्लीणकथाय पर्यन्त इकतीसका उदय नहीं है। तीर्थंकरके भाषापर्याप्ति में उदय है। वहाँ बन्ध नहीं है। सत्त्व अस्ती-अठहत्तरका है। नीका उदय अगोर केवलीके हैं। वहाँ सत्त्व अस्ती, अठहत्तर, दसका है। आठका उदय भी वहीं सामान्य केवलीके होता है। वहाँ सत्त्व करवादी, सतहत्तर, नीका है। होनों में बन्ध नहीं है। अंशर।

इस प्रकार उदयस्थानरूप आधारमें बन्धस्थान और सन्त्वस्थानको आधेय बनाकर आगमानुसार कथन करके आगे सन्त्वस्थानको आधार और बन्धस्थान उदयस्थानको आधेय बनाकर सात गाम्राओंसे कथन करते हैं— त्रिनवस्याधिसस्वस्यानंपळीळ क्रमींबर्व नंबस्थानंगळ उपयस्यानंगळ बतुः सप्त सप्त नव बतुःसस्य सप्त नव वकाव पंच नव पंच बतुः स्थानंगळ नास्केडेयोळेक वर्ष्वंघोवयस्थानंगळ नामन्यकमं छान्येकमुमन्त्रपु । संदृष्टिः—

| Ħ | €\$ | 9.5 | 191 | 20 | 66 | 68 | 163 | 60 | G | 100 | 19 | 3 6 | 0 8 |
|---|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|-----|
| 8 | 8   | 0   | 18  | 19 | 8  | 4  | 9   | 18 | 2 | 18  | 18 | 10  | 10  |
| ਚ | 9   |     | 10  | 19 | 2  | 2  | 8   | 1  | 4 | 14  | 18 | 18  | 18  |

अनंतरमी त्रिनवरवाबिसरवस्थानंगळोळु पेळल्यट्ट बंधोबयस्थान संस्थाबिषयस्थानंगळबाड-. स बोर्ड कर्मांदर्व पेळवपरः---

> तेणउदीये बंधा उगुतीसादिचउक्कप्रदओ दु । इशिक्कप्रस्ता बद्ध य जबबीसं तीसयं मेयं ॥७५४॥

त्रिनवत्यां तंत्राः एकाम्नीवशदाविषतुष्कमुदयस्तु । एक पंच बद्सप्ताष्ट नवविशातिस्तिशक्तव स्रोतं ।।

१० त्रिनवित्तरवस्थानाधिकरणबोळ नविज्ञास्यावि बतुः स्थानंगळ् वंधेगळण्युत्त । उदयस्थानं-गळुमेक पंच बद् सप्ताष्ट नविज्ञातिस्थानंगळुं त्रिज्ञप्रकृतिस्थानंगदयनुमिरियस्यकुत्तं।। संदृष्टिः— सत्य ९३। वं २९। ३०। ३१। ११।। च २१। २५। २६। २७। २८। २९। ३०।।

> नाणउदीए नंशा इगितीसूमाणि अहुठाणाणि । इगिनीसादी एक्कचीसं ता उदयठाणाणि ॥७५५॥

१५ द्वानवत्यां बंधाः एकाँत्रश्रवूनानि बण्टस्थानानि । एकाँवशस्याद्येकाँत्रशस्त्रकृतिस्थानां तान्यु-बयस्थानानि ॥

त्रिनविकादिक्षत्वस्यानेषु बन्धोदयस्थानानि कमेण चतुःक्षतः सप्तनव चतुःसप्त सप्तनव यण्णव पंचनव पंचबदःशरि चतुर्वेकषट सम्र एकं, शस्यैकं ॥७५३॥ तानि कानोति चेदाह—

ेतिनवितिके बन्यस्यानानि नवीवशतिकादीनि वस्वारि । तदयस्यानान्येकपंवयद्ससः हनवार्श्वशिकानि २० तिकारकं व शेयानि ॥७५४॥

विरानने आदि सस्वस्थानोंमें बन्धस्थान और उदयस्थान कमसे चार सात, सात नी, चार सात, सात नी. छह नी, पाँच नी, पाँच चार, एक छह, शून्य एक, शून्य एक होते हैं॥ ७५३॥

वे कीन हैं ? यह कहते हैं--

तरानवेके सत्वस्थानमें बन्धस्थान कततीस आदि चार हैं और वहयस्थान इक्कीस, पच्चीस, खब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसके हैं ॥७५४॥ हानवितस्तवस्वानाधिकरणबोळेकांत्रश्नरक्रितस्वानं पोरणाणि शेवसप्तस्वानंतर्ध्व वंबंध-ळप्पृषु । एकविद्यतिस्वानमाविद्यानेकांत्रश्नरक्ष्मित्यानावसानमाव नवस्यानंत्रश्रृबधंगळप्पृषु । संदृष्टिः—सत्व ९२। वं २३।२५।२६।२८।२९।३०।१॥ उ २१।२४।२५।२६। २७।२८।२५।३०।३१॥

> इगिणउदीए वंधा अद्यवीसं तिदयमेक्कयं चुदओ । तेणउदिं वा णउदीवंधा वाणउदीयं व हवे ॥७५६॥

एकनवरणा वंषा अष्टाविश्वति जितयमेककं चौबयिद्धिगवित्वक्षविश्वयां द्वानवेत्ववद् अवेत् ॥
एकनवित्तत्वस्थानाधिकरणवीळ्ष्यांचि जित्यानंगळुनेकप्रकृतियुर्मेषु चतुःस्थानंगळु वंषमध्युद्ध । उदयस्थानंगळु जिनवित्तस्वस्थानदोळु पेळ्च स्प्रस्थानंगळपुषु । संदृष्टि —सत्व
९१ । वं २८ । २९ । ३० । १ ॥ उ २१ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० ॥ नविति सत्कस्थानाः १०
धिकरणवोळु वंषस्थानंगळु द्वानवित्तस्वस्थानबोळु पेळव त्रयोजिद्यस्थातंवळप्रुषु ॥
उदयस्थानंगळं सूर्वण सुत्रवोळ पेळवण्ड ।:---

चरिमदुवी स्रणुदुओ तिसु दुसु बंधा छ तुरियहीणं च । बासीदी बंधुदया पुन्वं विगिवीसचत्तारि ॥७५७॥

चरमद्वयविकाल्युनोबयास्त्रिषु द्वयोर्क्षयाः बट्दुरीयहीनं व । द्वयक्षीत्याः वर्ष्यवदेक- १५ विकातिचरवारि ।।

नवतिसत्वस्थानबौद्धवयस्थानंगळु बरमहिस्थानोवयमुं विशितस्थानोवयमुर्मितु जिस्थान-रहितमागि सम्बोदयस्थानंगळपुदु। संदृष्टिः —स ९० : वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०। १। उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ त्रिषु कम्बदिवसष्टाक्षीति सतुरस्रोति-सत्वस्थानद्वयबोळमी पेळदुवयस्थानंगळु नवनवंगळेयपुदुः। बंगस्थानंगळु वह त्रयोविकास्यादि २०

द्वानवत्तिके बन्धस्यानाम्येकत्रिकरकं बिना शेषाणि सस । स्वयस्यानान्येकविकार्तिकादीम्येकविशास्त्रान्तानि तव ॥७५५॥

एकनवितके बन्यस्थानान्यष्टार्विशतिकादीनि त्रीष्येककं च । उदयस्थानानि त्रिनवितकोक्तानि सस । मवितके बन्यस्थानानि द्वानवितकोक्तानि सस ॥७५६॥

उदयस्यानानि वरमद्वयेन विश्विकेन वोनसर्वाणि । त्रिषु शब्देनाष्टाशीतिकअनुरशीतिकयोरप्यमून्येव २५

बानवेके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान इकतीसके बिना शेष सात हैं। चद्यस्थान इक्कीससे इकतीस पर्यन्त नौं हैं। ७५५॥

इक्यानवे के सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान अठाईस आदि तीन और एक ऐसे चार हैं। इदयस्थान तिरानवेकी तरह सात हैं। नौबेंके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान बानवेकी तरह सात हैं।।७५६।।

चुरपस्थान अन्तके दो और बीसके बिना सब नौ हैं। 'तिसु' अर्थान् अठासी और चौरासीके सन्बस्थानमें भी वे ही नौ चडपस्थान हैं। अठासी-चौरासीमें बन्यस्थान तेईस

षदस्यानंगळ् बतुर्वाव्याविद्यातिवयस्यानरहित वीवपंचनंवस्यानंगळपुबुक्तमविदं । संदृष्टिः—सस्य ८८ । बं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ।। उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ११ ॥ स ८४ । बं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ।। उ २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ॥ ॥ हयकोतिसस्वस्यानाधिकरणबोळ् वंधस्यानंगळपुवयस्यानंगळ् क्रमविदं पुण्येवच्य-⁴ तुरक्षीति सस्वस्यानवोळ् वेळवष्याविकस्युनं त्रयोचिकास्यावि यंखस्यानंगळ् केकविद्यायावि चाइस्यानंगळ् स्वस्यानंगळ् ाचिकाळ्चाचिकाळ्याचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्याचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्ळाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ्चाचिकाळ

> सीदादिचउसु वंधा जसिकत्ती समपदे हवे उदओ । इशिसगणविधयवीसं तीसेक्कं तीसणवर्ग च ॥७५८॥

अज्ञीरपाविधतुर्षुं बंघो यशस्कोत्तिः समपदे भवेबुवयः। एकसप्तनवाधिकविज्ञातिस्त्रिज्ञः १० बेकजिञ्जा नवकं च ॥

बह्मीत्याबि चतुःसत्वरचानंगळोळ् क्रमविंदं वंधं यहास्कीसिनामकरमं मेकमेयक्कु मा नास्कु स्थानंगळोळ् समयवंगळोळे भत्तेप्पत्तं हु गळे बर बंडेगळोळ्वयस्थानंगळ्नेकविंहाति सप्तविंहातिन्वविंहाति स्वाविहातिन्वविंहाते स्वाविंहाति विहा

> वीसं छडणववीसं तीसं छट्ठं च विसमठाणुदया । दसणवगे णहि वंधी कमेण णव अद्वयं उदओ ॥७५९॥

विश्वतिः पडःटनव विश्वति त्रिशच्चाष्ट च विचमस्यानोदयाः । दशनवके न हि वधः क्रमेण नवाष्टकमुदयः ॥

नवसप्तिति सप्तसप्तिति विषमसप्तस्थानद्वयदोञ् क्वविविध्ययस्थानंगञ्ज् विद्यतियुं बड्विझ-तियुमस्टाविझतियुं नविद्यातियुं त्रिजस्प्रकृतिकशुमप्टप्रकृतिकशुमितु बद् बद् स्थानोदयंगञ्ज्युवु। २० संदृष्टिः : — सप्त्व ८०। वं १। उ.२१।२७। २९।३०। ३१।९। स. ७९। वं १। २९।२८। २९।३०।८। स. ७८। वं १। उ.२१।२७। २९।३०। ३१।९। स. ७७। वं १।

नव । बन्यस्थानानि त्रयोविश्वतिकादीनि वद् । अष्टाविश्वतिकोनानि यंत्र । हृधयीतिके बन्योदयस्थानानि क्रमेण चतुरक्षीतिकोक्तानि यंत्र । एकविश्वतिकादीनि बस्वारि ॥७५७॥

अधीतिकादिवु चतुर्षु बंधो यशस्त्रीतिः। उदयस्यानानि समपदयोरेकसमनवाधिकविश्वतिकानि २५ चित्रास्क्रैकप्रिशस्त्रनवकानि च ॥७५८॥

विषमयोविशतिकवड्छनव प्रविशतिकविद्यातकालकाल बट । दशकनवकयोनीन वन्त्रः शस्यं, उदयः

आदि छह और अठाईस बिना पाँच हैं। क्यासीके सत्त्वस्थानमें बन्धस्थान चौरासीकी सरह पाँच हैं। उदयस्थान इक्कीस आदि चार हैं॥७५७॥

 अस्सी आदि चार सत्त्वस्थानों में बन्ध एक यशकीतिका होता है। उदयस्थान सम-३० गणनारूप अस्सी-अठहत्तरमें इक्कीस, सत्ताईस, वनतीस, तीस, इक्तीस, नौके हैं।।७५८।।

विषमगणनारूप उनासी-सतहत्तरके सत्वस्थानमें बीस. छब्बीस. अठाईस. उनतीस.

उ २०। २६। २८। २९। ३०। ८॥ दश नव सत्त्वस्थानंगळोळ नामकर्मवंधशस्यं। उदयस्था-नंगळ नवाष्ट्रिकेकस्थानंगळयप्युव् । संदृष्टि :--स १०। वं । ०। उ ९ । स ९ । वं ।०। उ ८ ॥

अनंतरमी सर्वस्थानाधिकरणबोळ बंधोवयस्थानंगळनुरूंगळं चतुःगंतिज्ञस्यळ गणस्थानंग-ळोळू योजिसल्पहुगुमें ते बोर्ड त्रिनवत्तिसस्वस्थानं मनुष्यदेवगतिजरोळक्कुमल्सि मनुजरोळ् मिण्यादृष्टिसासादनमिश्वरोळ संभविसवं ते वोड "तित्वाहारं जुगवं सब्वं तित्वं ण मिण्छगावितिये" एंबित तद्गुणस्थानत्रयहोळ तत्सस्वक्कसंभवमन्प्रदरिवं । मनुष्यासंयतनोळ सस्य ९२ । बं २९ ४ वे। ती। उ २१। २६। २८। २९। ३०॥ वेजसंयतं में सस्व ९३। वं २९। वे ती। उ ३०। प्रमत्त-संयतंगे सत्त्व ९३ । उ २९ । वे तो । उ २५ । २७ । २८ । २९ । ३० ॥ अप्रमत्तसंयतंगे सत्त्व ९३ । वं २९। वे ती। ३१। वे ती। जा। उ ३०।। अपूर्व्यकरणंगे स ९३। वं २९। वे ती। ३१। वें ती। का। उ ३०॥ क्रनिवृत्तिकरणंगे स ९३। वं १। उ ३०॥ सहमसांपरायंगे सस्व ९३। वं १। १० उ २०। उपशांतकवार्यमे सत्त्व ९३। बं। ०। उ ३०॥ क्षीणकवार्यादिगणस्थानात्रतयदोळ त्रिनवतिसत्त्वं संभविसद् । अपूर्वकरणादिग्जोज्यश्चमश्रेण्यपेक्षींग्वं त्रिनवति सत्त्वं संभवसं दिर-यरपङ्गं ॥ देवगतियोळ सौषमांविसव्वार्थिसिद्धिपर्यंतमाव विविज्ञासंयत्ररगळ्गे स ९३। वं ३०। म तो । उ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ ॥ यो त्रिनवतिसस्वस्थानाधिकरणवोळ अष्टाविशतिबंध-

तत्र त्रिनवतिकं कर्ममुमिपर्याप्तिनवृत्यपर्याप्तमनुष्यवैमानिकयोरेव । तत्रापि तित्याहारेत्यादिना न मिच्यादृष्ट्यादित्रये । तत्र मनुष्ये संयते स ९३. वं २९ दे ती. च २१. २६. २८. २९. ३०. देशसंयते स ९३. वं २९, दे ती, उ ३०, प्रमत्ते स ९३, वं २९ दे ती, उ १५, २७, २८, २९, ३०, अप्रमत्ते स ९३, वं २९ दे ती. ३१ दे ती आ. च ३०, खपशमके अपूर्वकरणे स ९३, व २९ दे ती. ३१ दे ती आ, च ३०, वान-वृत्तिकरणे स ९३. वं १. उ ३०, सुक्रमसाम्पराये स ९३। वं १। उ ३० उपज्ञान्तकवाये। स ९३, व ०, उ

तीस, आठके चद्यस्थान हैं। दस और नौके सत्त्वस्थानमें बन्ध नहीं है। चदय कमसे नी और आहका है।

उक्त आधार-आधेयको चारों गतिके गुणस्थानोंमें लगाते हैं-

उक्त सत्त्वस्थानों में-से तिरानवेका सत्त्व कर्मभूमिया पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त मनुष्य और वैसानिक देवों में ही पाया जाता है। उनमें भी 'तित्थाहारा' इत्यादि वचनके अनुसार 24 मिध्यादिष्ट आदि तीन गुणस्थानोंमें तिरानवेका सत्त्व नहीं है। असंयत मनष्यके तिरानवेके सत्त्वमें बन्ध देव तीर्थसहित उनतीसका और उदय इक्कीस, छन्यीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका, उदय तीसका है। प्रमत्तमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका, उदय पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस तीसका है। अप्रमत्तमें बन्ध देव तीर्थ सहित उनतीसका या आहारक तीर्थ सहित इकतीसका और चर्य तीसका है।

उपशमक अपूर्वकरणमें अप्रमत्तके समान है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म साम्परायमें बन्ध यकका, उदय तीसका है। उपशान्त कथायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है। श्रीणकथाय आदिमें तिरानवेका सत्तव नहीं है।

क्रमेण नवक्रमष्टकं । उक्ताधाराधेयं जतगीतगणस्थानं प्रति योजयति-

स्थानमसंयताबिम्बोळेकिल्ले बोडे नरकगणनामगुष्यनं बिट्ड मत्तिल्युं तीर्यंवेषमुपरत मागवप्युः बरिबमष्टाविशतिस्थानवंषं संगविसवु । त्रिनवतिसस्वंगे विरायनेयुमिल्ल ।

र्षुतु जिनवतिसस्वस्थानाधिकरणबोळ् वंधोवयस्थानंगळ् योजिसस्यट्टुवनंतरं द्वानवतिसस्य-स्थानाधिकरणबोळ वंघोवयस्थानंगळ योजिसस्यवप्रमन्वे ते बोर्ड :—

प् द्वानवितस्यानसस्यं बतुर्गितिवारीळ बहुमस्कि नरकपतियोळ् द्यम्भेय सिम्प्याइप्टिराळ्ये सस्य ९२। वं २९। ति । म । ३०। ति उ । उ २१। २५। २५। १८। तत्रत्य सासादनंगे द्वानवितसस्यं संभविसतु । मिश्र्ये स ९२। वं २९। म । उ २९।। असंयतंगे स ९२। वं १९। म । उ २१। २९। २८। १८। ३५। वंद्वासिमधिषप्यंतसात निम्प्यादृष्टिराळ्ये स ९२। वं १९। ति । म २०। ति । उ । उ २१। २५। २८। २०। तत्रत्यसासावनंगे द्वानवित सस्यं संभवि १० सतु ॥ मिश्र्ये स ९२। वं २९। म । उ २९॥ असंयतंगे स ९२। वं घ २९। म । उ । २९॥ महातमात्रमेय निम्प्यादृष्टिगळ्ये सस्य ९२। वं २९। त्र । उ १२। २८। २८॥ तत्रत्य-सासावनंगे द्वानवितसस्यं संभवितदु ॥ मिश्र्यादृष्टिराळ्ये स ९२। वं २९।॥ वंद्वरंगे स ९२। वं २९।॥

२०, न सीणकवायादो । वैमानिकासंयते स ९२, वं ३० म ती, च २१, २५, २७, २८, २९, एतेण्यसंयतादिषु १५ कूतोऽस्टार्विचातिकं न बम्नाति । नरकवमनाविमुखं मुक्तवा तीयं बम्नता विद्यात्यसावेन तद्वारनात् ।

हानवितर्क चतुर्गितिषु तात्र नरके वर्मीयों विष्यादृष्टी स ९२, सं २९ ति स, ३० ति स, उर १, २५, २७, २८, २९, न सासायते । मिण्ये स ९२, सं २९ म, च २९, स्वयंतरे स १२ स २९, म, च २१, २५, २७, २८, २९, सामवर्षी निष्यादृष्टी स ९२, सं २९ ति म, ३० ति च। उ २१, २५, २०, २८, २९, न सासायते । मिल्ये स ९२, सं २७, च २९, सर्वयंती स ९२, सं २९ म, च २९, माघव्यों मिन्यादृष्टी। स २० ९२, सं २९, ति उ, च २१, २५, २७, २८, २९, न सामायते । मिल्ये स ९२, सं २९ म, उ २९, ससंयते

वैमानिक देवोंमें असंयतमें तिरानवेका सत्त्व होता है। वहाँ बन्ध मनुष्य तीर्थ सहित तीमका और उदय इक्कीस, पच्चीस, सताईस, अठाईस, उनतीसका है। यहाँ असंयतादिमें अठाईसका बन्ध नहीं होता; क्योंकि नरक जानेके सन्मुख जीवको छोड़कर तीर्थकरकी सत्तावाले अन्य जीव सदा तीर्थकरका बन्ध करते हैं अतः अठाईसका बन्ध नहीं घटित होता।

बानवेका सहय वारों गतिमें पाया जाता है। नारिकयों के बानवेके सहयमें धर्मामें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच या मनुष्य सिंहत वनतीसका अथवा तियंच उद्योत सिंहत तीसका है। वस्य इनकांस, पच्चीस, सन्ताईस, अठाईस, वनतीसका है। सासादनमें वानवेका सहय नहीं है। मिश्रमें बन्ध कहा है। अस्ववतमें बनवेका है। अस्ववतमें बन्ध मही है। मिश्रमें बन्ध सिंहत वनतीसका है। अस्ववतमें बन्ध मनुष्य सिंहत वनतीसका है। अस्ववतमें बन्ध मनुष्य सिंहत वनतीसका है। यंसासे मचबी पवन्त मिश्रमें बानवेका सहय नहीं। सिश्रमें और अस्वतमें बन्ध वस्य वनतीसका है। माथवीमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तियंच सिंहत वनतीसका है। वदय चनतीसका है। वदय चनतीसका है। सम्बन्ध स्तानविका सामानविका सामान

३०॥ उ २१। २४। २५। २६। २७। २८। २०। ३१॥ सासावर्तने द्वानवित सस्विम्स्क ॥ सिर्भगंस ९२। वं २८। वे च ३०। ३१॥ व्यंत्रतंस ९२। वं २८। ३०। ३१॥ त्रत्यंत्रेझसंसर्वतंस ९२। वं २८। ३०। ३१॥ त्र्यंत्रेझसंसर्वतंस ९२। वं २८। ३०। उ २१। २६। २८। २०। ३०॥ सासावर्तने हानवित्तरक्षित्रक ॥ सिर्भगंस ९२। वं २८। ३०॥ अनुस्वासंसर्वतं स ९२। वं २८। वे। उ ३०॥ अनुस्वासंसर्वतं स ९२। वं २८। वे। उ २०॥ अन्यत्तरंसर्वतं स १४। वं २८। वे। उ ३०॥ अन्यत्तरंसर्वतं । स ९२। वं २८। वे। वा। उ ३०॥ अन्यत्तरंसर्वतं । स ९२। वं २८। वे। वा। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं । स ९२। वं २८। वे। वा। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं । स ९२। वं २८। वे। वा। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं स १२। वं २०। वे। आ। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं । स ९२। वं २८। वे। वा। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं स १३। वं २०। वे। आ। च। वे०॥ अनुस्वासंस्वरंगं स १४। वं २०। वे। आ। १। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं स १०। च ३०॥ अनुस्वासंस्वरंगं स १०। च ३०॥ अनुस्वरंगं स १०॥ च ३०॥ अनुस्वरंगं स १०॥ च ३०॥ विष्वरंगं स १०॥ च ३०॥ विष्वरंगं स १०॥ च १०॥ च १०॥ विष्वरंगं स १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०॥ च १०

तिर्यंचोमें बातबेके सरवमें मिध्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पच्चोस, छन्बीस, अठाईस, २० इनतीस, तीसका है। चदय इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस. तीस, इक्तीसका है। सावादनमें नहीं है। मिश्रमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इक्तीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इक्तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका चदय दीस, इक्तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका चदय तीस, इक्तीसका है।

संपुष्योमें बानवेक सर्वमें मिष्यादृष्टिमें बन्ध तेईस, पण्णीस, छम्मीस, अठाईस, जनतीस, तीसका तथा उदय इक्कीस, छम्मीस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। साधादनमें बानवेका सर्व नहीं होता। मिम्रमें बन्ध देवसिंद अठाईसका उदय तीसका है। असंवयमें बानवेका सर्व नहीं होता। मिम्रमें बन्ध देवसिंद अठाईसका उदय तीसका है। असंवयमें बन्ध देवसिंद अठाईसका उदय तीसका है। असममें बन्ध देवसिंद अठाईसका उदय तीसका है। अपमस्य अपूर्वकरणमें बन्ध देवसिंद अठाईसका वदय पण्णीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीसका है। अपमस्य अपूर्वकरणमें बन्ध देवसिंद अठाईसका देव आहारक सहित तीवका और उदय तीसका। है। अनिवृत्तिकरण सूहसारपरायमें बन्ध एकका उदय तीसका है। उदयानक कथावमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है। अगिवृत्तिकरण सूहसारपरायमें बन्ध एकका उदय तीसका है। उपमान्त कथावमें बन्ध नहीं, उदय तीसका

२८। २९॥ तत्रत्यसासावर्तमे द्वानविस्तस्विम्ल्णः भवनत्रयमिश्री स.२२। वं २९। म.। उ.२९। भाषाः॥ सौवर्म्भकत्पद्वयमिथ्याः दृष्ट्यन्त्रने सस्य २२। वं २५। २६। २०। उ.२१। २५। २०। २८। २९॥ तत्रस्यसासावर्तते द्वानविस्तर्वं संभविसतुः। मिश्रमं स.२१। वं २९। म्रा उ.२९। भाषाः॥ असंयर्तते स. २९। वं २९। मा उ.२९। भाषाः॥ असंयर्तते स. २९। वं २९। मा उ.२९। भाषाः॥ असंयर्तते स. २९। वं २९। मा उ.२९। २५। २०। स्वानविस्तर्वे स. १९। वं २९। ते । च.। ते उ.१। च.। वर। भाषाः॥ असंयर्तते स. १९। वं २९। मा उ.२९। वं २९। चं २९। चं २९। मा उ.२९। वं २९। चं २९। मा उ.२९। चं २९। वं २९। चं २९। चं २९। चं २९। चं २९। चं २८। मा उ.२९। स. सातवर्तते स. वृद्धिनाव्यो स.२। वं १९। मा उ.२९। २८। २८। २८। २८। २८। १८। १८। १८। स. सातवर्तते स. वृद्धिनाव्यो स.२। वं १९। मा उ.२९। २९। मा उ.२९। २९। स. सातवर्तते स. वृद्धिनाव्यो स.२। वं १९। मा उ.२९। २९। मा उ.२९। मा उ.१। मा उ.२९। मा उ.२९। मा उ.२९। मा सातवर्तते स. वं २९। मा उ.२९। मा उ.२९। मा उ.२९। मा स.

अपसंबतं रोस ९२ । वं २९ । माउ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ ॥ अनुविज्ञानुसरचतुर्दैश-विमानजाइसं: तक्काळ्येस ९२ । वं । २९ । माउ २१ । २५ । २७ । २८ । २९ ॥

देवोमें वानवेके सत्वमें भवनित्रक व सीधमें गुगलमें पिथ्यादृष्टिमें बन्ध पच्चीस, छब्बीस, उनतीस, तीसका, उद्य इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें वानवेका सत्व नहीं। मिश्रमें बन्ध महुत्य सहित उनतीसका उदय उनतीसका है। सीधर्माद्रकमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका वादय उनतीसका है। सीधर्माद्रकमें इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। उत्तर दस कल्पोमें मिथ्यादृष्टिमें वन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका हो साराद्रकमें नहीं। निश्रमें बन्ध मुख्य दक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। उत्तर सेवेक वनतीसका है। उत्तर सेवेक वनतीसका है। उत्तर सेवेक वनतीसका व्यय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। उत्तर सेवेक पर्यन्त मिथ्यादृष्टिमें बन्ध महुष्य सहित उनतीसका इत्त इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अपस्त सेवेक पर्यन्त मिथ्यादृष्टिमें बन्ध मनुष्य सहित उनतीसका व्यय इक्कीस, एच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीसका है। अपस्त सेवेक पर्यन्त सिक्सों का स्वय मनुष्य सहित उनतीसका है। अप्त सेवेक पर्यन्त सेविक अवस्त सेवेक पर्यन्त सेविक अवस्त सेवेक पर्यन्त सेविक अवस्त सेवेक पर्यन्त सेविक अवस्त सेविक उन्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वय

मिंतु द्वानवतिसत्वस्थानाधिकरणबोळ बंधोवयंगळ योजिसत्यदुवनंतरसेकनवितसत्वस्थानाधिकरणबोळ बंधोवयस्थानंगळ योजिसत्यदुवनंतं बोडं चेळत्यदुवं :—एकनवितस्थानस्थानाधिकरणबोळ बंधोवयस्थानंगळ योजिसत्यदुवनंतं बोडं चेळत्यदुवं :—एकनवितस्थानस्थानं सर्वं नारकरोळ मनुष्यरोळ विविवसरोळमनुकं । तिर्ध्यंगतिजरोळित्सेकं तीर्ध्युततस्य-स्थानसप्युविरदं । "तिरिधे ण तित्यसत्त" में विंतु तिर्ध्यंगतिजरोळ् तस्सत्वं विवद्धमपुविर्धं । नारकरोळ् प्रस्मावनिजानप्याद्विर्धान्यमें सं १२ । म । उ ११ । २५ । समर्विराध्यावि-स्थानस्थां संभविसके वोडं कारोरप्याधियं मेले तीर्थसरकम्मरप्य मिष्यावृध्यन्यो सम्बद्धस्य सम्बद्धस्य संभविसके वोडं कारोरप्याधियं मेले तीर्थसरकम्मरप्य मिष्यावृध्यन्यो सम्बद्धस्य सम्बद्धान्यम्य स्थानस्य स्थानस्थानस्य संभविष्यानस्थानस्थानस्य सम्बद्धानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य नवितिकं तिरिये ण तित्यसत्तिमिति देवनारकमनुष्येज्येव । तत्र नारकेषु वर्मीया मिथ्यादृष्टी स ९१, यं ९९ म, उ २१, २५, नात्र सत्तिवातिकाबुदयः। सत्तेरत्यत्तिकति तीर्थलेश्यिक्यादृष्टीः सम्यत्यृष्टिख-सम्मवात् । न सामादनिक्षय्योः। स्रतंत्रते स ९१, यं ३०, म ती, उ २१, २५, २७, २८, २९, वंसानेययो-निय्यादृष्टी स ९१, यं २९ म, उ २१, २५, न सामादनिययोः। स्रतंत्रते, स ९१, यं ३०, म ती, उ २७, २८, २९, माजनादौ कृदः? तीर्थक्षयस्य तत्रानुत्तरोः।

मनुष्येषु मिध्यादृष्टीस ९१ । बं२८ न । २९ म । उ ३० । न सागादनमिष्ययोः । असंयतेस ९१ । बं२९ देती। उ २१ । २६ । २८ । ३० । देलसंयते। स ९१ । बं२९ । दे। ती। उ ३० । प्रमत्ते

इक्यानबेका सत्य 'तिरिये ण तिरथसचं' इस वचनके अनुवार तियं यमें नहीं होवा नारकी मनुष्य और देवोंमें होता हैं। नारकियों इक्यानबेक सच्य में प्रमोपे मिण्यादृष्टिमें व्याप्त मनुष्य सहित चनतीसका उदय इक्कोस, पच्चीसका है। यहाँ सचाईस आदिका उदय वृष् नहीं है; क्योंकि आरीरका उदय वृष् नहीं है; क्योंकि आरीरवारोंस होनेपर तीयंकरकी सत्तावाज मिण्यादृष्टि स्क्यादृष्टी हो जाता है। सामादन मिश्रमें इक्यानबेका सत्त्व नहीं है। असंयतमें बच्च मतुष्य तीर्थ सहित तीसका चन्य मतुष्य तीर्थ सहित तीसका चन्य मतुष्य सहित जनतीसका उदय इक्कीस, पच्चीसका है। बंदा मेथामें मिण्यादृष्टिमें वहीं। असंयतमें बच्च मतुष्य तीर्थ सहित तीसका चन्य सत्त्वाईम, अठाईस, वनतीसका है। अंजनादिमें इच्यानबेका सत्त्व नहीं है। व्याप्त मिण्यादृष्टिमें बच्च मतुष्य तीर्थ सहित तीसका चन्य सत्त्वाईम, अठाईस, वनतीसका है। अंजनादिमें इच्यानबेका सत्त्व नहीं है क्योंकि तीर्थकरकी सत्तावाळा जनमें उत्यन्त नहीं होता। इक्यानबेक सत्त्व नहीं मिण्यादृष्टिमें बच्च नरकाति सहित अठाईस्था या अनुष्य साहत है। अस्यतमें अव्योदे सावाव स्वाव कर्य सत्त्व स्वतीसका है। सावावन सिक्ष अठाईस वन्य देवाये स्व व्यव स्वाव है। अस्यतमें वन्य देवाये सहित चनतीसका हया इक्षान है। इस्यानबेक सत्त्व त्य इक्कीस, अठाईस, उनतीसका है। सावावन सिक्ष ति हतीसका है। देश-

ती। उ २० ॥ अपूर्वकरणंते स ९१ । वं २० । वे तो । उ २० ॥ अप्रमसंस्वसंगे स ९१ । वं २९ । वे तो । उ २० ॥ अपूर्वकरणंते स ९१ । वं २० । वे तो । १ । उ २० ॥ अपूर्वकरणंते स ९१ । वं २० ॥ उपयोतकवावं स ९१ । वं १ । उ २० ॥ अपूर्वकरणंते स ९१ । वं १ । उ २० ॥ उपयोतकवावं स ९१ । वं १ । उ २० ॥ वेवगतिअभिव्यावृष्टिसासावनिभिक्षरणंठी एकनविसस्वस्वानं संभविसतु । सौधम्मावि-५ सम्बर्वार्थिसिद्धज्ञप्पंर्यतमाव वेवासंवतस्वम्त्रकाळी एकनविसस्वस्वानं संभविसतु । सौधम्मावि-१ । यितकनविसस्वस्वयानां पिक्रप्रवोक्त वं वेवास्वयानां क्रु योजसस्वयुव्यानं स्वानां पिक्रप्रवेक्त वेवास्वयानां क्रु योजसस्वयुव्यानं स्वानां पिक्रप्रवेक्त विस्तर्वानं स्वानां पिक्रप्रवेक्त वेवास्वयानां क्रु योजसस्वयुव्यानं स्वानां पिक्रप्रवेक्त विस्तर्वानं स्वानां विक्रप्रवेक्त स्वानां पिक्रप्रवेक्त स्वानां पिक्रप्रवेक्त स्वानां विक्रप्रवेक्त स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां स्वानां

स ९१। बं २९। दे। ती। उद्देश अप्रमते सं९१। बं २९। दे। ती। उद्देश अपूर्वकरणे स ९१। बंद९। देती। उद्देश अपितृत्तिकरणे स ९१। बंदी उद्देश अपनायम्बराये स ९१। बंदी उद्देश उद्देश अपनायम्बराये स ९१। बंदि उद्देश अपनायम्बर-वस्त्रीतिनंतिकंद। तत्रापिन निष्यादृष्टपारिणये। अस्तिते स ९१। बंदिशास ती। उद्देश २५। २५। २८। २८। २९।

२० नवतिके प्रतांतिस्थादृष्टी सा ९०। वं २९। ति मा ३०। ति वा उ २१। २५। २५। २८। २९। सासादने स ९०। वं २९। ति मा ३० ति चा उ २९ मा। सिन्ने स ९०। वं २९। मा उ २९। मा। उ २९ मा। बर्स्यते । स ९०। वं २९ मा। उ ११। २५। २८। २९। सासादके स ९०। वं २९। ति मा ३० ति। चा उ ३०। वं २९। सा। उ २९ सा विक्ते स ९०। वं २९। ति मा ३० ति। वा उ २९ मा। विक्ते स ९०। वं २९। मा। उ २९ १५। मा मानवी निष्यादृष्टी स ९०। वं २९ कि। वं ३९ सा। मा अर्थते स ९०। वं २९। मा। उ २९ १५। मा। मानवी निष्यादृष्टी स ९०। वं २९ कि। ३० ति चा उ २१। २५। २०। २८। २९। सासादके

संयवमें बन्ध देवतीर्थ सहित उनतीसका चब्य तीसका है। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरणके छठे भाग पर्यन्त इसी प्रकार है। अपूर्वकरणके साववें भाग, अनिवृत्तिकरण सूक्स साम्यराय-में बन्ध एकका उदय तीसका है। उदशान्त कथायमें बन्ध नहीं, उदय तीसका है।

देशोंके इस्यानवेका सरस भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियोंको छोड़कर शेष वैमानिक देशोंमें जसंयत गुणस्थानमें ही होता है। वहाँ बन्ध मनुष्य तीर्थ सहित तीसका क्दय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, जठाईस, बनतीसका है।

नव्येके सत्त्वमें मिथ्यादृष्टिमें सब नारकियोंमें बन्ध तियंच या मनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच रुघोत सहित तीसका है किन्तु माचवीमें अनुष्य सहित वन्ध नहीं

स ९०। बंद ९ ति। २० ति छ। छ २९ भा। मिन्ने स ९०। बंद ९। मा छ २९ भा। ससंबते। स ९०। बंद ९ । मा छ द९। भा। तिर्योगनपादृष्टी स ९०। बंद १। २५। २९। २८। २९। ३०। स ११। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। सावते स ९०। बंद ८। वै २९ ति मा ३० ति छ। छ २१। २४। २६। ३०। ३१। मिन्ने स ९०। संद ८ दे। छ ३०। ३१। सस्येती स ९०। बंद ८ दे। छ २१। २६। २८। २९। ३०। ३१। देसस्येत्ते स ९०। बंद ८। दे। छ ३०। ३१। मनुष्पित्यादृष्टी स ९०। बंद ३। २५। २५। २५। ३०। छ २१। २६। १८। १९। ३०। सासादने स ९०। बंद ८ दे। २५ ति। सा ३० ति। छ। छ २१। ६०। स २०। मिन्ने स ९०। बंद ८।

है। उदय इक्कीस, पच्चीस, सत्ताहंस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें वन्य मिध्या- २० दृष्टिको तरह है उदय उनतीसका है। मिश्रमें बन्य मतुष्य सिंहत उनतीसका उदय उनतीसका है। असंयतमें बन्य मनुष्य सिंहत उनतीसका है। उदय पर्मामें इक्कीस, पर्यास, सत्ताहंस, अठाईस, उनतीसका है। श्रेपमें उनतीसका है।

तियं चों में नब्बेक सरबमें भिर्यादृष्टिमें बन्ध तेईसे, पबीस, छम्बीस, अठाईस, वनतीस, तीसका है। उदय इक्कीस, चौबीस, पञ्चीस, सत्ताईस, अठाईस, चनतीस, तीस, इकतीसका है। सामादनमें बन्ध देवसदित अठाईस या वियंच मतुष्य सहित जनतीस या वियंच वचात सहित तीसका है। उदय इक्कीस, चौबीस, छम्बीस, तीस, इक्तीसका है। सिम्नमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इकतीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका तथा उदय इक्कीस, अठाईस, अठाईस, उत्तरीसका है। इंससंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तिस, इक्तीसका है। देशसंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उदय तीस, इक्तीसका है।

सनुष्योंके नक्षेके सत्यमें सिध्यादृष्टिमें बन्म तेईस, पष्यीस, छब्बीस, अठाईस, कनतीस, तीसका, क्या इक्कीस, छब्बीस, अठाईस, बनतीस, तीसका है। सासादनमें बन्ध देवसहित अठाईसका या तियंच वा मतुष्य सहित कनतीसका व्यवा तियंच व्योत सहित तीसका है। क्या इक्कीस, छब्बीस, तीसका है। मिलमें कच्च देवसहित अठाईसका वस्य स्राज्यस्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्

है। उद्देश असपते सा ९०। सं २८। दे। उद्देश २६। २६। २९। ३०। देशसंयते सा ९०। सं २८। १५ दे। उद्देश स्वर्ग सं २८। दे। उद्देश सा ९०। सं २८। दे। उद्देश सा ९०। सं २८। दे। उद्देश सा ९०। सं २८। दे। उद्देश सा ९०। सं १८। उद्देश सा ९०। सं १८। उद्देश सा ९०। सं १। उद्देश सा ९०। सं १। उद्देश सा १०। सं १०। सं १०। उद्देश सा १०। सं १०। सं १०। उद्देश सा १०। सं १०। उद्देश सा १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १०। सं १

तीसका है। असंयतमें बन्ध देवसहित अठाईसका उत्य इक्कीस, छन्बीस, अठाईस, उनतीम, दोसका है। देशसंयत प्रमत्त अप्रस्तमें बन्ध देवसहित अठाईसका, अपूर्वकरणमें देवसहित अठाईसका वा एकका है। अतिवृत्तिकरण सुक्तमामप्यारमें बन्ध पक्का, उपशानतकपायमें बन्ध नहीं, उदय देशसंयतसे उपशानत कवाब पर्यन्त तीसका ही है।

देवंकि नव्यके सत्वमें सिष्यादृष्टिमें भवनत्रिक और सीवर्म द्विकमें बन्ध पण्यीस, छम्बीस, उनतीस, तीसका है। सहस्रार पर्यन्त बन्ध तियंच या मतुष्य सहित उनतीसका है। अथवा तियंच उपात सहित उनतीसका है। अथवा तियंच उपात सहित जीसका है। अपर प्रवेचक पर्यन्त हम्कीस, पण्यीस, सताईस, अठाईस, उनतीसका है। सासादनमें बन्ध सहस्रार पर्यन्त तियंच यात्र सहत उनतीसका अथवा तियंच उपात सहित तीसका है। उपर अपर मैवेयक पर्यन्त सनुष्य सहित उनतीसका अथवा तियंच उपात सहित तीसका है। उपर अपर मैवेयक पर्यन्त सहत्व सहत्व नासका है। उपर अपर मैवेयक पर्यन्त सनुष्य सहित तीसका है। उपर अपर मैवेयक पर्यन्त सन्ध सहत्व स्वास पर्यन्त बन्ध सनुष्य सहित

म । उर ११ रे५ । २९ ॥ बासियसगद्रनो स २० । वं २९ । म । उर १ । मा ॥ तत्रत्यासंयतस्य गद्रनो स २० । वं २९ । म । उर १ । २५ । २७ । २८ । २५ ॥ अनुविशानुसरिवमानंगळोळल्लं सम्यन्दृष्टिगळेयप्यरिक्त स २० । वं २९ । म । उर १ । २५ । २७ । २८ । २९ ॥

२५ । २९ । मा। मिश्रेस ९० । बं २९ । मा। ज २९ मा। बार्सपते स ९० । बं ५९ । मा। ज २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । जपरि ग्रेनेयकान्यनिष्यादृष्टीस ९० । बं २९ । माज २१ । २५ । २७ । गट । २९ । सासादने स ९० । बं २९ माज २१ । २५ । २९ मा। मिश्रेस ९० । बं २९ माज २९ । मा। अर्चमते स ९० । बं २९ माज २१ । २५ । २७ । २८ । २९ । अनुदिशानुकरात्रंगते स ९० । बं २९ । माज २१ । २५ । २८ । २८ । २९ ।

वह अद्वासाका सर्वे पंचारक विकास कार्या का महान्या क्रिक्श करारा पंचारिकालम नरकाति सहित अठाईसका या वियंव मनुष्यगित सहित चनतीसका अथवा वियंव व्याप्त सहित तीसका बन्च करता है तब पाया जाता है। अथवा एकेन्द्रिय विकल्पन सारक मध्याद्योतिसस्य संमित्युपुमयवा नारकचतुष्यपृमनुदृदेश्कनमं माडिद बीवंगकृत्यन्तित्यंक्-वर्षेद्वियजीवंगक्षोक्षं मनुष्यरोकं द्यारीरपर्याप्तियोक् मुरचतुष्यदमं कट्टिबोडमध्याद्योतिसस्यं संभिवसपुमेंदिरबुदु ॥ इंतप्याद्योतिसस्वस्यानाधिकरणदोक्ष्यं वंधोदयंगक् चेकस्यदुद्वनंतरं चतुर-द्योतिसस्वस्यानाधिकरणदोक्षयं चोबदयंगक चेकस्यद्यप्तमं तं दोडं:—

५ चतुरस्रोतिसरबस्थानं तिर्ध्यगतियोळं समृत्यगतियोळं संभविसुद्व। नरकगतिबेबगतिबरोळ् संभविसविल्क ंतिर्ध्यगतिवरोळेकेंद्रियविकल्यवजीवंगळे नारकचतुष्ट्यमनुबबेल्लनमं
माइल्य्ट्ट सत्वस्थानमञ्जूबरिबमबर स्थानबोळमुस्यन्तस्थानकोळं विविक्तसल्यृह मिस्यावृष्टिगळो स ८४। व १३। २६। २६। १६। ३०। उ ११। १६। १६। २६। १८। १८। १९। १०।
११। सासावनाविगळोळेल्लियुमी चतुरस्रोति सस्यं संभविसद्व । मनुष्यगतिबरोळ्त्यनस्थानबोळ्
१० मिस्यावृष्टिगळो स ८४। व २२। २५। १६। १२। २०। उ २१। २६। २८। २०। इल्लिक्ट सारीपर्यव्यायाविगळोळ तिर्ध्यमनुष्यानियुत्तस्यानंगळं ळट्टुबन्नवरं तस्सत्वस्थानं संभविसुर्यु।
नरकगतिबनित्युत्तमावि कटुबायळ् तस्यः पंचींद्रयानिर्ध्यस्योळं मनुष्यरोळं संभविसवे बरि स्वरुप्युं। सासावनविष्युक्तस्थानंगळोळेल्लियुमी चतुरस्रोतिसस्यं मनुष्यरोळ संभवितद्व।

पितु बतुरक्षीतिसरबस्यानबोळ् बंबोबयस्यानंगळ् योजिसल्यटडुबनंतरं ह्रपक्षीतिसरव-१५ स्थानाधिकरणबोळ् बंबोबयंगळ् योजिसस्यबुगुमवें तें बोडे—हप्यगीतिसरबंस्थानं तिर्ध्यंगतियोळे संज्ञानुमुक्ते बोडा सस्वस्थानं तेन्नोबायुकायिकजीवंगळ् मनुष्यद्विकमनुब्वेल्लनमं माडिबसस्य-स्थानमपुर्वीरवमा जीवंगळ विवलीयवं स्वस्थानबोळगुरुपनस्थानबोळं तस्ज्जीवंगळ विवलीयवं मिष्यादुष्टिगळ्ये स ८२। वं २३। २५। २६। २९। ३०। व २१। २४। २५। २६। विलिल

विर्यमनुष्येषूत्पन्नः शरीरपर्यासौ सुरचतुष्कं बध्नावि वदा च सम्भववि ।

बतुरसीविकमुद्रेरिकतमारकबतुर्वकस्य स्वस्थानोरभास्थानयोः । तत्र तिर्योगमधादृष्टी स ८४ । वं २२ । २५ । २६ । २८ । २६ । ३० । ३२ । व सासारवादी । मुख्यमिष्यादृष्टी स ८४ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० । उ २१ । २६ । २८ । २९ । ३० । न सासारवादी । व्हर्ष सस्य वारोरपर्यास्यादी तिर्यमनुष्य-पविक्यमे स्थास पेवेश्विदियोग्नवस्योर्देसनारकारिकस्य ।

द्वपक्षीतिकमदेल्लितमनुष्यद्विकते जोवाय्योः स्वस्थानीत्पन्नस्थानयोगिन्यादशे स ८२ । वं २३ । २५ ।

२५ चतुष्ककी उद्देलना कर मरकर पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य होकर शरीरपर्याप्तिकालमें वैचचनुष्कक बन्ध करता है तम होता है।

चौरासीका सत्त्व नारक चतुष्ककी बढ़ेलना होनेपर एकैन्द्रिय विकलेन्द्रियके होता है। वे सरकर तिर्येच या मतुष्वमें जहाँ उत्पत्न होते हैं मिध्यादृष्टि ही होते हैं। वहाँ वन्ध और उदय कठासीके सत्त्वमें कहें अनुसार ही जानना। विशेष हतना कि यहाँ अठाईसका बन्ध नहीं है। यह चौरासीका सत्त्व शरीर पर्याप्ति काल आदिमें तिर्यंच या मतुष्यातिका बन्ध होनेपर ही होता है। यंवेन्द्रिय तिर्यंच या मतुष्यके देव या नरकगतिका बन्ध होनेपर ऐसा सत्त्व नहीं होता।

वयासीका सत्व मनुष्यद्विककी बढेलना होनेपर तेजकाय. वायुकायके होता है। वे

तेजीवायुक्तायिकंगळ रारीरपर्व्याप्तियोळपुक्छ्वासनिक्वासपर्व्याप्तियोळमातपोक्वोतोवयपिरक्रप्युर्वार दे पंचाँक्वातिवर्द्यविद्यातस्यानोवयंगळे पेळल्यदुर्वे वरिवल्पकृषु । एकॅद्रियाद्यय्यतस्तितव्यांचरोळ्ल्यात्ति तेजीवायुक्तियकंगळ्ये संभवपुळ्ळोडमदु विवक्षितल्यब्देकें वेद्या एकॅद्रियादिकोवंगळ्ये नकुष्यय-तियुत्तस्यानवंषपुंटप्युर्वारवमा मनुष्यद्विकक्के सत्यमादुवावोडा ह्वयजीतिसत्वस्थानं संभविसवे पोकुमप्युर्वारवं ॥

जनंतरमञ्जीतिसत्वस्थानाधिकरणबोळ् बंधोवयस्थानंगळ् योजिसत्यबुपुनर्व ते बोर्डे— जञ्जीतिसत्वस्थानं मनुष्यगतिजरोज्डलबेल्किंगुं संभवितवेक बोर्डे कापकशेणियोळ् अपकरोळं स्नातकरोळं संभविषुव सत्वस्थानमध्युवीरवमिल्क्यिनिवृत्तिकरणक्षपकनोळ् स ८०। वं १। उ ३०॥ सूद्रमसांपरायनोळ् स ८०। वं १। उ ३०॥ श्लोणकवायनोळ् स ८०। वं ०। उ ३०। स्वस्थान सयोगकेवलियोळ् स ८०। वं । ०। उ ३०॥ समुद्रधातस्योगकेवलियोळ् स ८०। वं । ०। उ १॥ २१। २७। २९। ३०। ३१॥ जयोगिकेवलियोळ् स ८०। वं । ०। उ ९॥

सत्तमा क्षपकश्रेणियोळं जनिवृत्तिकरणदोळु तीत्वंसत्वरहितमापि स ७९। वं १। उ ३०॥ सुक्षमतायरावनोळु स ७९। वं १। उ ३०॥ सीणकवायनोळु स ७९। वं १०। उ ३०॥ स्वस्थानस्योग्णेविलयोळु स ७९। वं । ०। उ ३०॥ समुद्र्यातकेविलयोळु स ७९। वं । ०। उ २०। २६। २६। २९। ३०॥ जयोग्णेविलयोळु स ७९। वं । ०। उ ८॥ मत्तमा क्षपक १५ शिययोळ तीत्वंसत्त्वयानामायहारकद्वयत्वरहितमापि अनिवृत्तिकरणवक्तनोळु स ७८। वं । । उ ३०॥ सुक्ष्मतायरायनोळु स ७९। वं १। उ ३०॥ श्रीणवोळ तीत्वंसत्त्वयानस्यानोळु स ७९। वं १। उ ३०॥ सुक्ष्मतायरायनोळु स ७९। वं १। उ ३०॥ सुक्ष्मतायरायनोळु स ७९। वं १। व ३०॥ सुक्ष्मतायरायनोळु स ७८। वं । । उ ३०॥ स्वस्थानस्योगकेविलयोळु स ७८। वं । ०। उ २१॥ स्वयानस्योगकेविलयोळु स ७८। वं । ०। उ १। ३०। ३१॥ अयोगिकेविलयोळ स ७९। वं । ०। उ ८॥ मत्तमा

२६। २९। ३०। उ २१। २४। २५। २६। अत्र तेजोबार्यारातपोबोतानृत्याचकरीरपर्वाप्ती चण्य्वातः २० पर्याती व पंचविवासिकमेव । यडविवासिक न द्वयंतीसिक । मनस्यद्विकवण्ये तस्यासियांता ।

अवीतिकं अपकस्नातक योग्वे । तत्रानिवृत्तिकाणे सं ८०। बं१। उ३०। सूक्ष्मताम्पराये सं ८०। वं। उ३०। स्रीणकवाये सं ८०। वं। उ३०। स्रयोगे स्वस्थाने सं ८०। वं। उ३०। स्रयूपाये सं ८। वं। उ३०। स्रयूपाये सं ८। वं। उ१। स्वामें प्रत्याने । सं उ९। व्यामें प्रदेश वं। उ३०। स्वामें प्रत्याने सं ८। वं। उ३०। सुक्षमताम्पराये सं ४०। वं १०। को कालकवाये सं ४। उ३०। स्वयोगे स्वयोगे सं ४०। वं १। उ३०। स्वयोगे सं ४०। वं। उ३०। स्वयोगे सं ४०। वं। उ३०। स्वयोगे सं ४०। वं १। उ३०। सूक्षमताम्पराये

मरकर विर्यंचमें अपन्य होते हैं वहां भी होता है। वहां बन्ध तेईस, पण्वीस, छम्बीस, बनतीस, तीसका है। बदय इक्कोस, चौबीस, पण्वीस, छम्बीसका है। तेजकाय, बातकाय-में आतप उद्योतका बदय न होनेसे शरीर पर्याप्ति और उच्छ्वास पर्याप्तिमें पण्चीसका ही ३० बदय हे छम्बीसका नहीं है।

अस्सीका सत्त्व झपक अणीवाठे अनिवृत्तिकरण आदिमें तथा तीर्थंकर केवळीवे. होता है। अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्म साम्परायमें बन्ध एकका है। चससे ऊपर बन्ध नहीं है। ŧ۰

क्षपकभेषियोळे तीत्प्यीहारतत्वरिहातिवृत्तिकरकानोळु स ७७। वं। १। उ ३०॥ सुक्ष्मतीप-रायकापकनोळु स ७७। वं १। उ ३०। तीषकवायनोळु स ७७। वं। ०। उ ३०॥ स्वस्थान-सयोगकेचिक्योळु स ७७। वं । ०। उ ३०॥ समुद्यातकेचिक्योळु स ७०। वं। ०। उ २०। २६। २८। २९। ३०॥ व्योगिकेचिक्योळु स ७७। वं। ०। उ ८॥ मत्तं चरमतसयायोगि-केचिक्योळु तीर्त्ययुत्तमागि स १०। वं। ०। उ ९॥ तीर्त्यरिहतायोगिकेचिक्विननोळु स ९। वं। ०। उ ८॥

्रितु सस्वस्थानैकाषिकरणबोळ् अंबोदयस्थानंगळ् योजिसस्यट्टुमनंतरं वंबोदयस्थानदृधा-धिकरणबोळ् सत्वस्थानंगळनाचाथ्यै गायानवकविदं निरूपिसिवपं :—

तेवीसवंघगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के ।

वाणउदिणउदि अहचउबासीदी सत्तठाणाणि॥७६०॥

त्रयोविद्यातियंषके एकविद्यति नवोवयेष्यादिमञ्जतुष्के । द्वानवितनवस्यष्टञ्चतुद्वर्यशीति सस्वस्यानानि ॥

त्रयोविकतित्वंषकनोळे एकविकात्याबि नवोवयस्थानंगळोळु आविसस्यानचतुष्टयबोळु द्वानवितनवत्यद्वाजीतिबतुरक्षोतिद्वयसीतिसस्वस्थानंगळच्युव । वं २२ । उ २१ । २४ । २५ ।

१५ स ७ र । वं १ । उ ३० । तोणकवाये स ५८ । बं० । उ ३० । समीगे स्वस्थाने स ५८ । वं ० । उ ३१ । समुद्रवाते स ५८ । वं ० । उ २१ । १७ । २९ । ३० । ३१ । ब्रामे स ५८ । वं १ । उ १० । तोषिहारा-सल्वेदीनवृत्ति स्तरणे स ७७ । वं १ । उ ३० । सृब्दासाराराये स ७७ । वं १ । उ ३० । तोणकवाये स ७७ । ब ० । व ३० । समीगे स्वस्थाने स ७७ । वं ० । उ ३० । सुपुद्रवाते स ७७ । वं ० । उ २० । २६ । २८ । २९ । ३० । असोगे स ७७ । वं ० । उ २ । चरससमये सतीवें स १० । वं ० । उ ९ । वितीवें स २० ९ । वं ० । उ ८ ॥ ७५ ९॥ ते सम्वस्थानाच्यारे बन्धोस्यसस्यसानाच्यायेयत्वन संयोज्य बन्धोययद्वाचारे सम्वस्थानाच्यायेयत्वा आध्यास्त्रीक्षा

नदय झीणकपाय पर्यन्त तीसका है। सयोगीमें स्वस्थान केवळीके तीसका और समुद्र्यात केवळीके इक्कीस, सत्ताईस, वनतीस, तीस, इकतीसका टदय है। अयोगीके नौका टदय है।

जन्यासीका सस्य तीर्थंकर रहित है। अठत्तरका सस्य तीर्थंकर सहित आहारक २५ रहित है। सतहत्तरका सर्व तीर्थंकर और आहारकद्विक रहित है। इन तीर्नोंसे बन्ध दरय स्वपंक अनिष्टिकरणसे क्षीणक्याय पर्यन्त तो जैसे अरसीके सर्वमें कहे वैसे ही जानने। सयोगीमें जन्यासी और सतहत्तरके सन्वमें स्वस्थान केवलीके तीसका और ससुद्र्यात केवलीके बीस, छम्बीस, अठाईस, उनतीसका दर्य है। अठत्तरके सत्वमें अस्तीके सत्वके समान जानना। अयोगीमें जन्यासी, सतहत्तरके सत्वमें आठका उद्द व है और अठत्तरके स्वमें नौका दर्य है। अयोगीके वरस समयमें दसका सत्त्व तीर्थरहित है। वहाँ बन्ध नहीं है। दर्य कमसे नौ और आठका है। ७५९॥

इस प्रकार सन्दरधानको आधार और बन्ध उदयको आधेय बनाकर ज्याख्यात किया। आगे बन्ध उदयको आधार और सन्दको आधेय करके नी गायाओंसे कथन करते हैं। यहाँ इतनेके बन्ध और इतनेके उदयमें सन्द कितनेका पाया जाता है ऐसा कथन है—

रेवं। संदर्भ ९०। ८८। ८४। ८२॥

तेणुवरिमपंजुदये ते चेवंसा विवन्त्र वासीदि । एवं पणक्रकासे अन्द्रवीसे एक्कवीसदये ॥७६१॥

तेनोपरिसपञ्चोदये ते चैवांशा विवर्ण्यं द्वधशीतभेवं पंचवर्ष्वशस्यामध्याविशस्यामेक-विशस्यवये ॥

तेन सह आ त्रयोविकातिस्थानवंषपुतमाणिपुपरितनसार्गवकात्यावि पंचस्थानोवधंयळोळू ते चैवांकाः त्रा पुर्व्वोक्तद्वानवरयावि पंचसस्थस्थानंगळे यद्युवावडं हुपक्षीतिस्थानं विश्वसत्यदृदु-वस्तुं। वं २२ । च २० । २८ । २० । ३२ । स २२ । २० । ८८ । ८४ ।। एवं पंच वर्षविकात्यां इहिंसे पंचविकाति वर्षविकातिस्थानहृयवंष्यकोळ्यससस्यंगळिरप्यपदुर्णुं । वं २५ । २६ ।। उ २१ । २१ । २६ । च २० । २८ । ८४ । ८४ ।। उपरित्ननसर्गविकात्यावि पंचोवयनळोळू १० वं २५ । २६ । च २० । २८ । २९ । ३० । ३१ । स २१ । २० । ८८ । ८४ ।। अष्टाविकातिवंषमुमेकः विकारपुष्यस्य मुळळरोळ सस्याळ फेळपर्वः :---

> नाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुनीसयादिपंतुदये । पणसगनीसे णउदी निगुन्नणे अत्थि णाहारे ॥७६३॥

हानवितनवितसस्यमेवं पंचविकात्यावि पंचोवये पंच सप्तविकारयः नवितिव्यकुर्व्यणेऽस्ति १५ नाहारे ॥

्रहानवतियुं नवतियुं सस्वमक्षुं । अंध २८ । उ २१ । स ९२ । ९० ॥ द्वाहिंगे यंबीवक्रत्यावि पंचोवयस्थानंगळोळमक्षुमाबोडमल्लि यंबीवकाति सप्तविकतिस्थानोवयद्वयबोळ् नवतिसस्वस्थानं

त्रयोविशतिकवन्त्रे एकविशतिकादिनवोदयेव्यादिमचतुष्के सत्त्रस्थानानि द्वानवतिकनवतिकाष्टचतुद्वर्यग्रा-शोन्तिकानि ॥७६०॥

तेन त्रयोविवातिकवन्येन सहोपरितनसारिवातिकादियंबोदयेषु सम्बन्धानाने साम्येव पंच इपयोवि-कोनानि । पंचवदर्याविवातिकसंघयोद्दयसम्बानि त्रयोविवातिकवन्योक्तप्रकारेण ज्ञातस्थानि ॥७६१॥ ज्ञष्टा-विचातिकवन्येकविवातिकोदये तु—

द्वानवतिकनवतिकसर्चं स्यात् । एवं पंचविशतिकाविपंचोध्येष्यपि । किंतु पश्चसाःप्रविशतिकयोर्नव-

तेईसके बन्धमें इक्कीस और नौ उदयस्थान होते हैं। बनमेंसे प्रथम चार उदय-स्थानोंमें बानवे, नब्बे, अट्टासी, चौरासी, बयासीके पाँच सत्त्वस्थान हैं॥७६०॥

जपरके सत्ताईस आदि पाँच उदयस्थानोमें सत्त्वस्थान उक्त पाँचमें से वयासीके विना चार होते हैं। पच्चीस, छन्दीसके बन्धमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान सेईसकी तरह ही हैं। ७६१॥

आगे अटाईसके बन्ध सहित इक्कीसके उदयमें कहते हैं— अटाईसके बन्ध और इक्कीसके उदयमें बानवे और नब्बेका सरव है। इसी प्रकार <sup>३०</sup>

अठाइसक बन्ध बार इक्कासक उदयम बानव आर नज्यका सरव है। इसा प्रकार अठाईसके बन्धके साथ पञ्चीस आदि पाँचके उदयमें सत्त्व होता है। इतना विशेष है कि विक्रयद्वियुत्तरोज्रुंदु । बाहारकद्वियुत्तरोक्षित्रकः । वं २८ । उ २६ । २८ । २९ । स ९२ । ९० ॥ बाहारकद्वियुक्तरोज्ञु वं २८ । उ २९ । २७ । स ९२ ॥

> तेण णभिगितीसुद्ये बाणउदिचउक्कमेक्कतीसुद्ये । णवरि ण इगिणउदिपढं णवनीसिगिनीसबंघदये ॥७६३॥

तेन नश्रीएक त्रिशबुदये द्वानवतिचतुष्कमेकत्रिशबुदये। निवमस्ति नैक नवतिपर्व नवविश्व स्पेकविशानि अंधोदये।।

तेन सह वा अष्टाविशतिस्थानवंधयुतमागि नभोवुतैकयुतांत्रशबुवयंगळोळु क्रमविबं द्वानवतिषतुष्कं सरवमक्कुमत्स्क एकत्रिकाबुवयबोळु शेषधुंटबाबुवॅबोडे नैकनवतिपर्य एकनवति-सत्वस्थानं संभविसदु । संदृष्टि । वं २८ । उ ३० । स ९२ । ९१ । ९० । ८८ ।। मर्स वंघ २८ ।

१० उ ३१। स ९२। ९०। ८८॥ नर्वावशतिवंषमुमेकविशत्युववदोळु सस्वस्थानंगळं पेळवपर :---

तेणउदिसत्तसत्तं एवं पणछक्क बीसठाणुद्ये । चउन्बीसे बाणउदी फउदिचउक्कं च सत्तपदं ॥७६४॥

त्रिनवति सप्तसत्वमेवं पंच वर्शवद्याति स्वानोवये । चुर्विवशत्यां द्वानवतिश्रवतिचनुष्कं च सत्वपर्वं ॥

१५ नविवात्येकविकाति बंधोदयंगळोळु त्रिनवस्यावि सप्तसत्त्वस्थानंगळ-पुत्रु । बंध २२ । उ २१। स ९३ । ९२ । १४ । अविवास वहाँककाति वहाँककातिस्थानोदयंगळोळच्छे । वं २२ । उ २५ । १६ । स ९३ । ९२ । ९१ । ९० । ८८ । ८२ । खतुर्विवास्यां चतुर्विवास्यः वर्षास्यानवोळु हानवित्यं नवित्यनुष्कत्रमुं सत्त्वनक्ष्यं। वं २९ । उ २४ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । ८२ ।।

२० तिकसत्त्वं सविक्रियद्विषु नाहारकद्विषु ॥७६२॥

तैनाष्टार्विश्वतिकबन्धनयुत्रपुर्व्यकाधिकत्रिशारकोदये सस्यं द्वानयतिकथतुष्कं किस्बेकत्रिशरकोदये नैक-नयतिकं ॥७६२॥ नवविश्वतिकबन्धेकविश्वतिकोदये—

सत्त्वं त्रिनविकावीनि सप्त । एवं पंचवडप्रविशतिकयोरिप । चतुविशतिकोदये द्वानविकं नविकादि-चतकः च ॥७६४॥

२५ पच्चीस और सत्ताईसके उदयमें जो नब्बेका सत्त्व है वह वैकिथिक अपेक्षा है आहारक अपेक्षा नहीं है।।७६२।।

अठाईसके बन्चके साथ तीस, इकतीसके उदयमें बानवे आदि चारका सस्ब है। इतना विशेष हैं कि इकतीसके उदयमें इक्यानवेका सस्ब नहीं है। १०६३।।

जनतीसके बन्ध सहित इक्कीसके उदयमें तेरानवे आदि सातका सत्त्व है। इसी ३० प्रकार जनतीसके बन्ध सहित पण्जीस छण्जीसके दयमें भी सत्त्व है। उनतीसके बन्ध सहित चौबीसके उदयमें बाजवे और नक्त्रे आदि चारका सत्त्व है। १७६४॥

## सगवीसचउनकुरवे तेणउदीछपकमेवविशिवीसे । तिभिणउदी ण हि तीसे हिन्यणसगजहणवयवीसुरवे ॥७६५॥

- सप्तविज्ञतिबनुक्तोवये त्रिनवित्वद्कमेवमेकत्रिशृदुवये । त्रयेकनवितन्तिहि त्रिश्चवृत्वये एक पंचसप्ताष्टनविद्यास्त्रवये ॥

मविवशितवंषम् सप्तिवशत्याविषतुःस्थानोववंगळोळः त्रिनवश्यावि वटस्थानंगळः सस्य-मप्पुच् । व २९ । २८ । २८ । २९ । २० । १९ । ९२ । ९२ । ९० । ८८ । ८४ ॥ ११वोषः त्रिशपुद्धये इत्तेकत्रिशत्रात्रकृतिस्थानोवयवोळमञ्जूषावोडं त्रिनवस्येकनवितस्थानंगळः सस्विमिस्छ । वर्ष २९ । उ ३१ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ ॥

यिन्तु त्रिंशत्त्रकृतिवंश्वभृतेकविश्वतिर्वचिश्वतिसस्तविश्वत्यक्कविश्वतिववविशास्त्रवयंगळोळु सत्त्वस्थानंगळ पेळवपरः :—

> तेणउदिछक्कसत्तं इगिपणवीसेसु अस्थि बासीदि । तेण छचउवीसुदये वाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥

त्रिनवतिषद्कसस्वनेकपंचविकास्यामस्ति इपशीतिः। तेन षट्चपुष्टिकास्युवये इानवति-न्नंवतिचतुः सत्यं ॥

त्रितवरयादिवद्कं सत्यवमकुमवरोळेकविशति पंजविकारपुवयंगळोळू द्वधाशीतिसत्ववमकु-१५ मतरोवयंगळोळ् द्वधाशीतसत्वं संभविसदं वरिष्यस्पद्गुं। वं ३०। उ ११। २५। २७। २८। २९। स ९३। ९१। ९१। ९०। ८८। ८४। ८२॥ तेन सह वा त्रितारफ्कृतिवंबवोडनं चतुव्विशति कर्मविकारपुवयवोळ् द्वानवित्युं नवत्याविजनुःस्यानसत्यमक्कुं। वंब ३०। उ १४। २६। स ९२। ९०। ८८। ८४। ८२॥

नवविकातिकवरवसमिविक्षानिकादिव्यपुर्वत्येषु सरवं त्रिनविकादिषद्कं । एवमेकत्रिकारकोदयेऽपि किंतु न त्रिनविक्षिकत्रवातिके हे ॥७६५॥ विकारकविष्यसप्ताष्ट्रनवाषिकविक्षतिकोदयेष्यवसाह

सस्यं त्रिनवित्कादिष्ट्कं । तत्र द्वपतीतिकं त्वेकपंचाधिकविषातिकोवयमोरेव नेतरोदयेषु । तेन त्रितास्कवन्येन सह चतुःपदप्रविश्वतिकोदययोः सस्यं द्वानवतिकं नवतिकादिष्तुष्कं च ॥७६६॥

चनतीसके बन्ध सहित सत्ताईस आदि चारके उदयमें सत्त्व तेरानवे आदि छहका है। इकतीसके उदयमें भी इसी प्रकार है। इतना विशेष है कि यहाँ तिरानवे, इक्यानवेका <sup>२५</sup> सत्त्व नहीं है।। ७६५॥

तीसके बन्धके साथ इक्कोस, पचवीस, सत्ताईस, अठाईस, चनतीसके उद्यमें सत्तव तिरानवे आदि छहका है। इतना विशेष है कि वयासीका सत्त्व इक्कीस-पचवीसके उद्यमें ही होता है, अन्य उद्योमें नहीं होता। अवः तीसके बन्ध वहित चौबीस, छब्बीसके उद्यमें बानवे और नब्बे आदि चारका सत्त्व है। १७६६।।

एवं खिनितीसे न हि वासीदी रूपकतीसवंधेन । तीसुद्ये तेनउदी सत्तपदं एक्कमेव हवे ॥७६७॥

.. एवं लैयकविशायुवयेन न हि इचछीतिः एकत्रिधायुवयेन । त्रिधायुवये त्रिनवतिः सत्वपदमेक-मेव भवेत ॥

एवमी प्रकारमे जिञ्जब्बंबर्जु जिञ्जबेक्जिञ्जबुदयमुगुळ्ळ जीवनोळः पूर्व्योक्तसत्यस्थानंगळे-यक्कुमाबोडं द्वप्रजीतिसत्यमिल्छ । वं ३०। उ ३०। ३१॥ स ९२। ८८। ८४॥ एकजिञ्जद्वंब-बोदन जिञ्जबुदयदोळः जिनवतिसत्यस्यानमेयक्कुं। वं ३१। उ ३०। स ९३॥

> इगिबंधहाणेण दु तीसहाणोदये णिरुद्धम्मि । पद्ममचऊसीदिचऊ सत्तद्वाणाणि णामस्स ॥७६८ ॥

१० एकवंधस्थानेन तु जित्रात्स्थानोवये निरुद्धे । प्रथमबतुरक्रीतिबतुःसत्वस्थानानि नाम्नः ॥
एकवंधस्थानवोडने तु मत्ते जित्रत्स्थानोवयमवस्थानमानुतं विरक्तृ नामकस्मंद प्रथमबतुःसत्वस्थानंगळुमशोरयाविबतुःसत्वस्थानंगळुं सत्वमणुतु । वं १ । उ ३० । स ९३ । ९२ । ९१ ।
९० । ८० । ७९ । ७८ । ७७ ॥

अनंतरं बंधसत्वस्थानद्वयाधिकरणबोळुबयस्थानंगळं गाथाषट्कविदं पेळवपरः---

तेवीसबंधठाणे दुखणउदडचदुरसीदिसत्तपदे । इगिवीसादीणउदओ वासीदे एक्कवीसचऊ ॥७६९॥

त्रयोविशतिनंबस्याने द्विव्यनवत्यष्टचतुरक्षोति सस्वयवे । एकविशस्यावि नवोदयः द्वचत्रोत्यान् सेकविशतिनव्यारि ॥

त्रिवारकबन्धिनारकैर्जात्रकोदये सच्चं प्राप्तन्त हि द्वपश्चीतिकं। एकत्रिवारकबन्धेन ,समं त्रिवारकोदये २० सन्यं त्रिनवतिकसेवैकं स्थात ॥७६७॥

एकबन्धेनावस्थिते तु त्रिकारकोथ्ये नाम्नः सत्त्वं प्रथमचतुरकमधीतिकादिचतुरकं च ॥७६८॥ अय बन्ध-सत्त्वस्थानाधारे उदयस्थानान्याधेयत्वेन साथाधद्केनाह्य---

तीसके बन्धके साथ तीस-इकतीसके उदयमें सत्व चौबीस आदिकी हो तरह है किन्तु बयासीका सत्त्व नहीं है। इकतीसके बन्धके साथ तीसके उदयमें सत्त्व तिरानवेका ही २५ है।।७६७॥

एकके बन्धके साथ तोसके वदयमें नामकर्मका सत्त्व तिरानवे आदि चार और अस्सी आदि चारका होता है।।।७६८।।

आगे बन्ध सत्त्वको आधार और चद्यस्थानको आधेय बनाकर छह गाथाओंसे कहते हैं-

84

२५

त्रयोविशतिबंबस्यानवोळ् द्विनवतियुं खनवतियुं बहाशीतियुं चतुरशीतियुं सरवस्यानं-गळागुसं विरलेकविकात्यावि नवीवयस्थानंगळप्युवृ । वं २३ । स ९२ । ९० । ८८ । ८४ । उ ९१ । २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१॥ मत्तमा त्रयोविज्ञतिबंधकनोळ् द्वप्रजीतिसस्ब-स्यानमाग्रुत्तं विरलेकविकात्याविचतुरस्यात्रंगळण्युव् । वं २३ । स ८२ । उ २१ । २४ । २५ । २६ ॥

> एवं पणछन्वीसे अहबीसे बंधगे दणउदंसे। इगिनीसादिणबदया चउनीसद्राणपरिहीणा ॥७७०॥

एवं पंचवक्विशत्यामष्टाविशत्यां बंधके द्विनवत्यंशे । एकविशत्याविनवोदयाश्चतुं व्यक्तिन स्थानपरिहोनाः ॥

एवं ई प्रकारविवमे पंचविकातिवडविकातिबंबस्थानद्वयवोळं सत्वोदयस्थानंगळप्रवृ । के २५ । २६। स ९२। ९०। ८८। ८४। उ २१। २४ । २५। २६। २७। २८। २५। ३०। ३१॥ मतमा- १० हिस्यानवंषकोळ् द्वचशीतिसत्वमागुर्सं विरज्वयंगळ्मेकविशस्याविश्वतुःस्यानंगळप्युव् । वं । २५ । २६। स ८२। उ २१। २४। २५। २६॥ अष्टाविशतिबंधकनोळ दिनवरगंशदोळवयस्यानंगळेंक-विद्यात्यादि नवीवयस्थानंगळप्यादोडमल्लि चतुन्विज्ञात्युवयस्थानपरिहीनंगळप्युव् । वं २८ । स 97 13 78 174 175 170 176 178 130 139 11

> इगिणउदीए तीसं उदओ णउदीए तिरियसण्णि वा । अडसीदीए तीसद जववीसे बंधगे तिजउदीए ॥७७१॥

एकनवरयां त्रिशाद्वयो नवत्यां तिर्ध्यक्संक्षिवत् । अष्टाशीतौ त्रिशादृद्वयं नवधिश्चरयां वंधके त्रिनवत्यां ॥

त्रयोविशतिकवन्यस्थाने दिलाधिकनवित्ताष्ट्रवतुरिषकाशीतिकसस्वे उदयस्थानान्येकविशतिकादीनि नव । तदबंबद्वचशीतिसस्बे एकविशतिकादीनि चत्वारि ॥७६९॥

पंचवडग्रविशतिकवधयौरित सत्त्वोदयस्थानान्येवं त्रयोविशतिकवाद्ववंति । अष्टविशतिकवन्धे दिनवितिक-सस्वे एकविशतिकादीनि नव चतुविशतिकोनानि ॥७७०॥

तेईसके बन्धस्थानके साथ बानवे, नब्बे, अठाती, चौरासीके सत्त्वमें इक्कीस आदि नी बहयस्थान होते हैं। तेईसके बन्धके साथ बयासीके सत्वमें इक्कीस आहि चार उदयस्थान हैं ।।७६९॥

पञ्चीस-छन्नीसके बन्धके साथ सत्त्वस्थान और उद्यस्थान तेईसके समान होते हैं। अठाईसके बन्ध सहित बानवेके सत्त्वमें चौबीसके विना इक्कीस आदि नौ उदयस्थान होते हैं ॥७७०॥

बाष्टाबिशतिबंधमुनेकनवतिसंस्वपुक्रकानोक्ष् विशादुवयमवर्षु । वं २८ । सत्य ९१ । उ २० ॥ मसम्बाबिशतिबंधमुं नवतिसत्थपुक्रकानोकु तिर्ध्यसंज्ञियोकः वेकदुवयस्थानंगकपुत्र । वं २८ । सत्य ९० । उ २१ । २६ । २८ । ३० । ३१ ॥ मसमष्टाविशतिबंधमुनष्टाशोतिसत्यमोकः विशवस्य-षिद्यादुवयंगकपुत्र । वं २८ । स ८८ । उ ३० । ३१ ॥ नवविशतिबंधमनोकः त्रिनवितस्थानसस्य-५ वोकः उदयस्थानंगकं वेकदपदः —

> इगिनीसादद्दुदजी चउनीष्रणो दुणउदिणउदितिये । इगिनीसणनिगिणउदे णिरयं न छनीस तीसधिया ॥७७२॥

एकविकात्याद्यब्दोदयः चतुष्टिकात्यूनः द्विनवतिनवतित्रय एकविकाति नव एकनवत्यां नरक-वत वडींकातिर्विकार्यकाः ॥

एकविकासाक्राधेवयं गळपुत्रसिक्त कर्तुष्वाक्रस्पुत्रसितंगळपुत्रु । वं २९ । स. २३ । उदय २१ । २५ । २६ । २५ । २५ । ३० ॥ मलमा नविज्ञित वेषम् दिनवित नवित्त्रयमुंत्रस्य- मुळळनोळु एकविवास्याविक्योक्कर्यानांगळपुत्रु । वं २९ । स. २२ । २० । ८८ । ८४ । उ २९ । २४ । २५ । २५ । २० । २० । २० । ३० । ११ ॥ मलं नविवास्य-यमुमेकनवितास्ययुत्रनोळु नरक- गतियोळु वेळ्डुवयस्यानंगळुं मसं वहविवाजिक्ष्यव्यवस्यानंगळुक्षपळपुत्रु । वंघ २९ । सस्य ९१ । १५ । २० । २८ । २० । २० । १० ॥

वासीदे इगिचउपणञ्ज्वीसा तीसवंधितिगणउदे । सुरमिव दुणउदी षउदी चउसुदओ ऊणतीसं वा ॥७७३॥

हणजीत्यामेक बतुःपंचषद्विञ्चातिः त्रिञाद्वंधण्येकनवत्यां सुरवत् हिनवतिनवति चुःधूवय एकामत्रिज्ञातः ॥

२५ अठाईसके बन्धके साथ इक्यानवेके सत्वमें उदय तीसका होता है। अठाईसके बन्धके साथ नव्यके सत्त्वमें संक्षीवियनमें कहे इक्कोस, छन्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकतीसके इदयस्थान हैं। अठाईसके बन्धके साथ अठासीके सत्त्वमें तीस-इकतीसका उदय है।।००१।।

जनतीसके बन्धके साथ तिरानवेके सत्त्वमें चौवीसको छोड़ इक्कीस आदि आठ हद्यस्थान हैं। जनतीसके बन्धके साथ बानवेका तथा नब्बे आदि तीनके सत्त्वमें इक्कीस ३० आदि नौ वद्यस्थान हैं। जनतीसके बन्धके साथ इक्यानवेके सत्त्वमें नत्कातिमें कहे इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अठाईस, हनतीसके तथा छन्बीस और तीसके बह्यस्थान होते हैं 11952।।

नर्विकातिसंबर्धमुं इयश्रीतिसस्वगुळ्यनोळुबयस्यानंगळुमेकविशति अयुष्किशति धर्वाविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकातिन्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकातिन्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकात्य स्विविकातिन्य स्विविकात्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकात्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विविकातिन्य स्विव

इगितीसबंधठाणे तेणउदे तीसमेव उदयपदं । इगिवंधसिणउदिचऊ सीदिघउक्केबि सोमुद्र्यो ॥७७४॥

एकत्रिकाबृशंघस्याने त्रिनवत्यां त्रिश्चवेश्वेवयपर्वः । क्रुक्वयत्रिनवतिस्तुरशीनि ब्यु॰केऽपि १० त्रिकाबृदयः ॥

एकत्रिकाव्यंषस्थानबोळ् त्रिनवतिसस्वमागुसं विरस्तृ त्रिकाबुवयस्थानमोवेयककुं। यं ३१। स ९३। उ ३०॥ एकवंषयुं त्रिनवतिचतुष्कपु मजीति बतुष्कपुं सस्वयुज्यक्रवर्गाठोळ् त्रिकाबुवय-मोवेयककुं। यं १। सस्व ९३। ९२। ९१। ९०। ८०। ७९। ७८। ७७॥ च ३०॥ नामवंषरहित-रोळ् सस्वीदयंगळ् विवक्षिसस्यक्षके वोडे द्वयाथारैकायेयं विवक्षितमप्युवरियं॥

अनंतर मुख्यसत्त्वस्थानद्वयाधिकरणदोळ् बंधस्थानंगळं गायादशकदिवं पेळवपद :---

तद्रम्यद्रमणीतिकशस्त्रं उदयस्यानभ्येकचतुश्यंचर्डाकार्यश्यक्तिकशित्, त्रिशस्कवस्थेकनविकसस्ये देवगयुक्तानि पंत्र । तद्रबन्धद्रमबद्धिकविकमवितिशदिवतुष्कशस्त्रे नवीवशतिकबन्धोक्तानि नव । तद्यबद्धयशीतिक-सर्वे तु नवीवशतिकबन्यवश्यकश्यारि ॥७०३॥

एकत्रिशरुकरण्यस्यानं त्रितमित्रकारचे उदयस्यानं त्रित्रकरः । एकरम्प्रतिममतिकादियतुष्काशीतिकादिः २० चतुष्करुकेशित् तदेव । असं बद्याभावे द्वयः वारैकायेयस्यं न संभवति ॥७७४॥ अयोदससस्यानायारे बन्ध-स्यानान्याधेयस्येन नायादराकेनाहः—

उनतीस के बन्धके साथ वयासीके सत्वमें इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीसके उदयस्थान है। तीसके बन्धके साथ तिरानवे इक्यानवेके सत्वमें देवगतिमें कहे पाँच उदय-स्थान होते हैं। तीसके बन्धके माथ बानवे तथा नहीं आदि चारके सत्वमें उनतीसके बन्धके २५ साथ कहे नौ उदयस्थान होते हैं। तीसका बन्ध और बयासीके सत्वमें उनतीसके बन्धके साथकों तरह चार उदयस्थान होते हैं। शिक्श वि

इकतीसके बन्धके साथ तिरानवेके सत्त्वमें तीसका उदयस्थान होता है। एकके बन्ध-के साथ तिरानवे आदि चारका तथा अस्ती आदि चारका सत्त्व होनेपर उदयस्थान तीसका ही होता है। आने बन्धका अभाव होनेसे दो आधार पक आधेय सम्भव नहीं है।।७०४॥

आगे उदय और सल्बरधानको आधार बन्धस्थानको आचेय बनाकर दस गाथाओंसे

## इशिवीसद्वाणुद्ये तिगिणउदे णवयवीसदुगवंधी । तेण दसणउदीसत्ते आदिमक्क्कं हवे बंधी ॥७७५॥

एकविशतिस्थानोदये त्र्येकनवत्यां नर्वावशतिद्विकवंगः । तेन द्विस्नवित्तसत्वे आदिमयद्कं भवेतवंगः ॥

, एकविश्वतिस्वानोवयबोळ् जिनवस्येकनवतिसर्वगळोळ् नवविञ्चतिर्धु जिन्नस्त्रकृतिर्वयमवर्जुः । उ.२१। स.९३।९१। वं.२९। २०।। मसमा एकविशस्युवयबोचने द्विनवति सनवति सरवद्वयमा-गकाविमवब्वयस्वानगळप्युत्रु । उ.२१। स.९२। ९०। वं.२३। २५। २६। २८। २८। २०।।

> एवमडसीदितिदये ण हि अडवीसं पुणो वि चउवीसे । दुखणउदडसीदितिये सत्ते पुन्वं व वंधपदं ॥७७६॥

एवसप्टाशीतित्रये नह्यष्टाविशतिः पुनरिष चतुर्विकात्यां । द्विसनवत्यष्टाशीतित्रये सत्वे
पूर्ववद्यंषपदं ॥

एवं इंतेकवितारपुरवयोळच्याशितत्रयसस्यवोळ् बाष्टाविद्यातस्यानवंयमिनलः। उ. २१। स. ८८ । ८४ । ८२ ॥ वं २३ । २५ । २६ । २५ । ३० ॥ पुनरपि-सतुन्वित्रारपुरवयोळ् हानवति सनवस्यव्याशोतित्रितयसस्यानंगळोळ् पुत्रवेत्तत्रयोविद्यायावि पंचस्यानंगळे वेषमप्पुतु । उ. २४ । १५ स. २२ । २० । ८८ । ८४ । ८२ । वं २३ । २५ । २६ । २० । ३० ॥

> पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसं दुगं दुणउदीए । आदिमछक्कं बंधो णउदिवयककेवि णडवीसं ॥७७७॥

पंचविक्षस्यां त्र्येकनवस्यामेकान्त्रचिक्षद्विकं द्विनवस्यामादिमचट्कं बंघो नवतिचतुष्केऽपि नाष्ट्राविक्रतिः ॥

एकविश्वविकारये त्र्येकाधिकनयिकसरस्यार्थान्यस्थानानि नविश्वविकालिकारके हे । पुनस्तदुद्येन द्विनयिकनविकसरस्ययोराद्याच्येव यद् ॥७७५॥

पुनः तपुदयाष्टायोतिकादिनयसस्ये बन्धस्यानानि तान्येय यद् न ह्यष्टार्विशतिकं । चतुर्विशतिकोदये द्वानविकनविकाष्टायोतिकादिनयसस्ये पूर्वोकान्येय पंच ॥७७६॥

इक्कीसके उदयसहित तिरानवेके सत्त्वमें उनतीस, तीस दो बन्धस्थान हैं। इक्कीसके २५ उदय सहित बानवेन्नवेके सत्त्वमें आदिके छह बन्धस्थान हैं॥७५५॥

इक्कीसके च्यय सहित अठासी आदि तीनके सत्यमें बन्धस्थान अठाईसके विना आदिके छहमें से पाँच हैं। चौबीसके च्यय सहित बानवे, नच्चे और अठासी आदि तीनके सत्यमें पूर्वोक्त पाँच बन्धस्थान हैं॥७०६॥

२०

पेर्वावसित्स्यानोवस्वोळ् विनवतितुमेकनवतितुं सस्वमागुतं विरक्षेकामार्विश्चत् विग्नवित्येकं गळणाषु । उ २५ । स ९३ । ९१ । वं २६ । ३० ॥ मत्तमा पंवविश्वास्यवस्योळ् विनवतिसत्स्मायि-रक्षु वंयस्यानंगळ्माविमवट्कमब्दुं । उ २५ । स ९२ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । ३० ॥ मत्तमा पंवविशासुवयम् मवस्यवि चतुःसस्यंगळोळ् वण्डाविज्ञतिरहिताखावद्वंयस्यानंगळपुतु । उ २५ । स ९० । ८८ । ८५ । ८२ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥

> छम्बीसे तिभिणउदे उपतीसं बंध दुगखणउदीए। आदिमछक्कं एवं जहसीदितिए ण अहवीसं ॥७७८॥

षड्विंशस्यां व्येकनवस्यामूनचिश्चतृत्वेषः द्विकसनवस्यामात्तवद्कमेवमध्यापीतित्रये अध्या-विश्वतिः ॥

षद्विकारपुरव्यवोक् त्रिनवर्षकनवित सस्वंगळोळ नवविकातिवंधस्यानमे विषक्तं ॥ १० छ २६ । स ९३ । ९१ ॥ वं २९ ॥ मसमा षद्विकारपुरव्यवोळ द्विनवतियुं सन्वतायुं सस्वमाणकु त्रयोविकारपाविभावादिम षद्वंबस्यानंगळपुत्रु । उ २६ । स ९२ । ९० । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ एवं षद्विकारपुद्वववोळष्टाकोतित्रयसस्ववोळ अष्टाविकातिवंधरिहतत्रयोविकारपावि बद्कमक्त्रुं । उ २६ । स ८८ । ८४ । ८२ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ।।

सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुवंधयं दुणउदीए । आदिमछण्णउदितिए एवं अडवीसयं णस्थि ।।७७९।}

सप्तांविशस्या त्र्येकनवस्यां नवविद्यातिद्विकवंत्र द्विनवस्यामादिम बद्नवतित्रये एवमध्दाविज्ञ-तिन्नोस्ति ।

पंचविवातिकोदये त्र्येकाधिकनवित्वसारवे बण्यस्थानात्येकान्नविदारकविवारके हे । पुनः ततुरये द्विनविक-सर्चे ब्रादिमगर्क । पुनस्ततुरयनवितकादिवतुःसर्वेष्विपि तदेवादिमगर्कमध्यिवातिकोर्ने ॥७७७॥

पर्विशातिकोदये ग्येकाभिकनविकसत्वयोजधस्यानानि नवविश्वतिकं । पुनस्तदुवये डिनवविकनविकन सत्वे आवानि वट । पुनस्तदुवयेष्टाशोशयानित्रयसत्वे ताग्येव वट नाष्टाविशतिकं ॥७७८॥

पश्चीसके उदय सहित तिरानवे और इक्यानवेके सत्त्वमें उततीस, तीस दो बन्यस्थान हैं। पच्चीसका उदय और बातबेके सत्त्वमें आदिके छह बन्यस्थान हैं। पश्चीसके उदय सहित नब्बे आदि श्वारके सत्त्वमें भी अठाईसके बिना आदिके छह बन्यस्थान हैं।।०००।।

छज्बीसके बद्यसहित तिरानवे और इक्यानवेके सरवमें बनतीसका बन्धस्थान है। छज्बीसके बद्यसहित बानवे-नब्बेके सरवमें आदिके छह बन्धस्थान हैं। छज्बीसके बद्यके साथ अठासी आदि तीनके सरवमें अठाईसके विना आदिके छह बन्धस्थान हैं।७०८॥

सप्तांकासपुरविशेळ् जिन्नसियुनेकावयित्यं सस्यवासस्य नवींबळ्ळित्यं संयवसन्त्रं । उद २०। क १३। ९११ वं २९। ३०।। वत्तमा सप्तांकारपुरवायुं विनवतियुं सत्यवपायो छे अन्य वहर्यकस्था-मंगळपपुत्र । उ २०। स ९२। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०।। अस्तमा सप्तांकारपुरवर्युं मवतित्रयपुं सत्यवायसुमंते वंषाक्र अध्यांविज्ञतियोरणामि आस्ववृत्तंत्रस्थानंयळपुत्र । उ २७। । स ९०। ८८। ८४। वं २३। २५। २६। २९। ३०॥

> अडवीसे तिमिणउदे उपतीसदु दुजुदणउदि षाउदितिये । वंधो सगवीसं वा णउदीप अत्यि "णडवीसं ॥७८०॥

सद्दाविकास्याः श्येकनवस्यामेकान्नांत्रशद्धिकं द्विपुतनवतिनवतित्रये । वंघः सप्तविकतिवत् नेकत्यामस्यप्रदाविकतिः ॥

बण्टाविद्यतिस्थानोदयबोळु ज्येकनवितसस्यमागुत्तं विरक्त नर्वावद्यतिमुं त्रिश्चवृद्ययुम्भवकुं। उ २८। स ९३। ९१। बं २९। ३०॥ मत्तमण्टाविकानुवयपुं हानवित्युं नवस्यावित्रयस्यस्यानंगळोळु वंषस्थानंगळ सप्तवितायुवयबोळ् पेळवंते संभविषुगुमिल्ल नवितस्थानवोळमण्टाविद्यातिवंष-मुंदु। उ २८। स ९२। ९०। वं २३। २५। २६। २८। २९। ३०॥ मत्तं उ २८। स ८८। ८४। वं २३। २५। २६। २९। ३०॥

> अडवीसमिवुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधो । णववीसेक्कतीसं इगिणउदे अड्रवीसदृगं ॥७८१॥

अष्टार्विद्यातिरिव नर्वविद्यारमा त्रिशबुदये त्रिनवत्तितस्येकवंषो । नवविद्यारमेत्रिञ्चेक-नवस्यामण्टार्थिद्यातिद्वचं ॥

सप्तर्विशतिकोरये व्येकाधिकनवतिकसस्ये बन्धस्यानानि नवविशतिकादिद्वं । पुनस्तदुरये हिनवतिकसस्ये २० बाद्यानि षट् । पुनस्तदुरये नवतिकदित्रिधस्ये तान्येव पट् नःष्टाविशतिकमस्ति ॥७७९॥

अष्टाविशतिकोदये न्येकाधिकनवतिकसस्ये धन्त्रस्यानानि नवविकातिकविकात्रे हे । सदुस्ये हानवतिक-सस्य नवतिकादिनिसस्ये च सप्तविकातकाद्रयस्येव न नवतिकसस्येऽश्राविकावधोऽस्ति ॥५८०॥

सत्ताईसके उदय सहित तिरानने, इक्यानवेके सत्त्वमें उनतीस आदि दो बन्यस्थान हैं। सत्ताईसके उदय सहित बानवेके सत्त्वमें आदिके छह बन्यस्थान हैं। सत्ताईसका उदय २५ नव्ये आदि तीनके सत्त्वमें अठाईसके विना आदिके छह बन्यस्थानोंमेंन्से पाँच बन्यस्थान हैं॥७९९॥

अठाईसके वदय सहित तिरानने, इक्याननेके सत्त्वमें दनतीस-तीस दो बन्धस्थान हैं। अठाईसका वदय बाननेके और नच्चे आदि तीनके सत्त्वमें सत्ताईसके वदय सहितमें कहे अनुसार ही बन्धस्थान होते हैं। इतना विशेष है कि नज्येके सत्त्वमें अठाईसका बन्ध नहीं ३, होता।।७८०।।

.

नविवारपुरविक्षं क्राव्यस्थितं कृत्यस्थानं कृतं ने क्रवंते सरवार्यानं कृतं वंश्वस्थानं गुलुष्युष्टु । उ २९ । स ९३ । ९१ । वं २९ । ३० ॥ ससं उ २९ । सरव ९१ । ९० वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ सर्वं उ २९ । स ८८ । ८४ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥ विवारपहस्युव्यवोक्त्रुं जिनवितारवमावोर्डे नविवारित्युमेकां जिल्लाहरू स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं त्रकृत्यस्य स्वार्यानं व्यवस्य स्वार्यानं स्वार्यानं स्वार्यानं विवार्यानं स्वार्यानं स्वर्यानं स्वर

तेण दुणउदे णउदे अडसीदे बंधमादिमं छक्कं । जुरुसीदेवि य एवं णवरि ण अडवीसवंधपदं ॥७८२॥

तेन द्विनवस्यां मबत्यामध्याजीतौ वंध आध्ययद्कं। स्तूपशीतावप्येवं नवसन्ति नाष्टा-विंशातिवंधपर्यः॥

तेन सह बा त्रिंगत्प्रकृत्युवयक्षेष्ठने द्विनवतियुं नवतियुमस्टाशीतियुं सत्वमागुत्तं विरञ्ज यंब्रमाग्रवदृश्यानंगळपुतु । उ २० । स ९२ । ९० । ८८ । वं २३ । २५ । २६ । २८ । २९ । २० ॥ मत्तमा त्रिंगतुवयमुं चतुरक्षीतिसत्वयवदोळमंते वद्वंबस्थानंगळपुतु । विशेषमुंटवाउर्वे वेषेडे वर्ष्टाविंशतियदं वंषमित्ल । उ २० । स ८४ । वं २३ । २५ । २६ । २९ । ३० ॥

नविभागिकोयये प्रेयकायिकनवतिकसन्ते द्वानविकसन्ते अष्टवतुर्शयकाशीतिकनन्ते च बम्बस्यानाम्य- १५ ष्टाविश्वतिकोदयस्येव ज्ञातव्यानि । त्रिशरकोदये त्रिनवतिककन्ते नवविश्वतिकैकत्रिवान्ते हे । तहुर्यकनविकसुन्ते नरक्यमनामिक्शतीर्थवस्त्रमन्त्र्यमिष्यानृष्टेश्चनवार्याव्यतिकै हे ॥७८१॥

तदुर्यंन सह द्विनविकनविकाणःशीनिक्सत्वे बन्यस्थानास्थाश्यय्कः। युनस्तदुर्ये चतुग्शीतिक-सन्वर्भति तदेव बदुकं। किंतु नाष्टाविश्वतिकबन्यस्यानं ।।७८२।।

चनतीसके उदयके साथ तिरानवे-इनयानवेके सत्यमें, बानवे-जबेके सत्वमें और २० अठासी-चौरासीके सत्यमें बन्धस्थान अठाईसके उदय सहितमें कहे अनुसार ही होते हैं। तीसके उदयसहित तिरानवेके सत्यमें उनतीस-तीस दो बन्धस्थान है। तीसके उदयके साथ इक्यानवेके सत्यमें नरकगमनके सम्मुख तीर्थकर सत्यवाले मिण्यादृष्टि मनुष्यके अठाईस, उनतीस दो बन्धस्थान होते हैं॥७८१॥

तीसके उदयके साथ बानवे-नच्ये, अठासीके सत्त्वमें आविके छह बन्धस्थान हैं। २५ तीसके उदयके साथ चौरासीके सत्त्वमें भी अठाईसके बन्धस्थानके बिना वे ही छह बन्धस्थान होते हैं।।७८२॥

तीसुद्यं विभितीसे सजोगनाणउदिणउदिवियसचे । उनसंतचारकुद्वये सचे बंधस्य ण वियारो ॥७८३॥

र्णिशहुबयवदेकत्रित्राहुब्यं स्थवोग्यद्वानचितनवतित्रयसस्ये उपकातवतुष्कोवये सस्ये अंबस्य न विचारः ॥

५ जिज्ञात्मकुर्युवयबोज् वेजवंती एकविज्ञात्मकुर्युवयबोजं सत्ववंवस्वानंगळपुवाबोड मिल्क स्वयोग्यद्वानवितनवित्तवस्वस्वस्वानंगळोजे वंबस्यानंगळिरयल्पवृत्तं। उ ११ । स ९२ । ९० । ८८ । वं २१ । २५ । २६ । २८ । २९ । ३० ॥ अत्तै उ ११ । स ८४ । वं २१ । २५ । १९६ । २५ । १० ॥ उपजांतकष्यायवित्तवृत्तंवस्यानंगळोळ् वंबस्यानंवित्तर्यवृत्तियं । साहक्त्रत्यानंतकायां उ २० । स ९१ । १० ९१ । ९१ । १० ॥ वंबज्ञानं ॥ क्षोणकवायंने उ १० । स ८० । ७८ । ७८ । ७७ ॥ वंबज्ञान्यं ॥ सयोगोक्विक्योळ उ व ३० । ३१ । स ८० । ७९ । ७८ । ७७ ॥ वंबज्ञान्यं ॥

> ब्रयोगिकेबलियोळ् उ । ९ । ८ । स ८० । ७८ । ७८ । १० । ९ । वेबक्न्यं ॥ णामस्स य वंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं । सुद्दणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥७८४॥

१५ नाम्नद्य बंधाविषु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिता एवं । श्रृतवनवसंतगुणगणसागरजेद्वेण सम्मतिना ॥

२० चवशान्तकवाये च २०। स ९३। ९२। ९१। ९०। वं०। क्षीणकवाये च २०। स ८०। ७९ ७८। ७७। वं.। सर्वागे च २०। २१। स ८०। ७९। ७८। ७७। वं.। बयोगे च ९। ८। स ८०। ७९। ७८। ७७। १०। ९। वं. ॥७८३॥

इकतीसके उदयमें अपने योग्य बानवे, नब्बे, अठासीके सस्वमें तथा चौरासीके सस्वमें बन्धस्थान क्रमसे तीसके बद्दय सहितमें कहें अनुसार आदिके छह तथा अठाईसके विना २५ पाँच होते हैं। वपशान्त कषाय आदि चार गुणस्थानों में जो उदयस्थान और सस्वस्थान हैं जनमें नामकर्मके बन्धस्थानीका विचार नहीं हैं; क्योंकि उनमें नामकर्मका बन्ध नहीं है। चपशान्त कथायों उदय तीसका और सस्व तिरानवे आदि चारका है। क्षीणकथायों उदय तीसका सस्व अस्सी आदि चारका है। स्योगीमें उदय तीसका व इकतीसका और सस्य अस्सी आदि चारका है। श्रिथोगीमें उदय जी और आठका तथा सस्य अस्सी आदि चारका 50 व दस और नौका है। श्रिथोगीमें उदय जी और आठका तथा सस्य अस्सी आदि चारका

द्दंतु भगवदहित्यसेवस्याच्यरणारविदहंडवंदानानंवितपुष्यपुंजायमानभ्रोमद्रायराजगुर-मंडलाचार्य्य महावादवादीक्तरायवादीपितामहमकलीव्द्वज्ञनचक्रवीत श्रोमदभयपूरिसिद्धांतचक्र-वर्ष्तिचारचयणारविदरजोरीजतललाटपद्दं श्रीमत्केप्रवण्णविरचितमप्य गोम्मदसारकर्गाटबृत्ति-जीवतत्वप्रवीपिकेपोळु कर्म्मकांदवंधोवयसत्यपुतस्यानग्रक्षणमहाधिकारं निरूपितमाबुडु ॥

नाम्मदम् बन्धारिषु द्वितिसंबोगाः प्रक्षिताः एव भूतक्ववस्तगुणगणसागरण्येत्रण सम्मतिसा ॥७८४॥ इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविशिक्तायां गोम्मटमाराणरामायण्यसंस्वतृत्वां बीन्तरव्यद्रीपिकास्याया कर्मकोक्ने क्रानोद्यसन्वयमानुक्रमणो नाम पंत्रकोपिकारः॥५।।

इस प्रकार नामकर्मके बन्ध उदय सच्चस्थानोमें दिए योगी-त्रिसंयोगी भंग जैनागम-रूपीवनको विकसित करनेमें वस-सऋतुके समान और गुणसमृहरूपी ससुद्रके छिए चन्द्रके समान भगवान महावीरने कहे हैं ॥७८॥।

इस प्रकार आचार्य क्री नेसिकन्त्र विरचित गोरमदशार अपर नास पंचसंग्रहकी अगवान् अर्हन्त देव परसेक्वरके सुन्दर चरणकमणीको बन्दनाये प्राप्त पुण्यके गुंबरचक्य १.जाह्न अण्डकाचार्य सहावादी क्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्गीके चरणकमणीको पृण्डिक शीवान्त कल्कादाको श्री केशवर्गीके द्वारा रिच्छ गोरमदशार कर्णाद्विण जीवकच्य प्रदेशिकाको अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणो पं. टोक्टसक्टविक सम्बद्धान्वन्त्रिका गासक मावादीकाकी अनुसारिणो हिन्दी मावा टीकार्म कर्मावन्त्रक अग्नतीत वन्य-उद्दर सरक्यान प्रस्थाना गासक वृष्टिको अस्तिकार सम्पूर्ण हुआ ॥५॥

## स्रास्रवाधिकारः ॥६॥

अः तरं प्रत्ययाधिकारं पेळलुपक्रमिसि तवाबियोळु निव्विध्नविदं तत्परिसमाप्तिनिमित्तमागि स्वेष्टगुरुजननमस्कारमं माजिवपं :---

> णमियूण अभयणंदि सुदसायरपारगिदणंदिगुरुं । वरवीरणंदिणाइं पयहोणं पच्चयं बोच्छं ॥७८५॥

नत्वाभयनविधृति श्रृतसागरपारगैद्रनेविगुर्वः। वरबीरनीवनार्थः प्रकृतीनां प्रत्ययं वश्यामि ॥ अभयनेविमृनीवयरनुमं । श्रृतसागरपारगैद्रणेविगुरुक्तं । वरबीरणंविनावनुमं नमस्करिसि । प्रकृतिगळ प्रत्ययमं पेळवर्षः ॥

अनंतरं प्रकृतिगळ पूर्लोत्तरप्रश्ययंगळ नामनिहॅंजमं माडुतलुमबरभेवमुमं वेळवपरु :— मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति । पण बारस पणुबीसं पण्णस्सा होति तन्सेया ।।७८६।।

मिध्यास्वमिवरमणं कवाययोगाङ्बालवा भवंति । पंच द्वादशः पंचविंशति पंचदश भवंति तद्भेवाः ॥

80

मिध्यात्वमुमविरमण्युं कवायपुं योगपुमें वितु ई नार्न्डुं ज्ञानावरणावित्रकृतिगळ्गे आल-बंगळपुतु । जालवमें देनें बोडे आस्रवंत्यागण्डति ज्ञानावरणाविकम्मैरूपतां काम्मैणस्त्रधा एमि-१५ रित्यास्रवा—एंबी निवक्तिसद्धगळप्प मिष्यात्वाविजीवपरिणामगळ ज्ञानावरणाविकम्मीगमकारणं-

अय प्रस्थवाधिकारमुपक्रमाणो निविध्नतस्परिसमाध्ययं स्वेष्टगुरूकमस्यतः— अभवनिस्त्रनुतिक्वरं श्रृतसायरपारगेन्द्रनन्दिगुरं वरबोरनन्दिनायं च नत्वा प्रकृतीना प्रस्थयं वस्यानि ॥१४८५॥

मिण्यास्वमविरमणं कवायो योगश्वेति बस्वारो मूलप्रत्यया आस्रवा भवन्ति, आस्रवन्त्यागच्छन्ति

 आगे प्रत्ययाधिकारको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्म समाप्तिके छिए अपने इष्ट गुरुको नमस्कार करते हैं। प्रत्यय अर्थान् कर्मोके आनेमें कारण आस्रवके अधिकारको प्रारम्भ करते हैं—

अभयनन्दि नामक गुनीइवर, झास्त्ररूप समुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि गुरु और उत्कृष्ट वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके कर्मप्रकृतियोंका कारण जो आस्नव है उसको २५ कर्द्वगा ॥७८५॥

मिध्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चार मुख प्रत्यय अर्थात् आस्नव हैं। क्योंकि

यळिवनकालवंगळे दुं प्रत्ययंगळुमें हु मन्बस्थंनामंगळपुतु । तन्भेदाः व्यवरमेदंगळु यथाक्रमिंदं पंच द्वादञपंचीवजितिपंचदञत्रमितंगळपुत्र । संदृष्टि ! मि ५ । ब १२ । क २५ । यो १५ । कुढि ५७ ॥

बनंतरमी मूलप्रत्ययंगळु नान्कुमं भिष्यादृष्टचाहि गुणस्यानंगळोळु संभवंगळं पेळवपरः :—

> चदुपञ्चहगो बंधो पढमेऽणंतरतिगे तिपञ्चहगो । मिस्सगबिदियं उबरिभदुगं च देसेक्कदेसम्मि ॥७८७॥

खतुःप्रत्ययिको बंघः प्रथमे अनंतरित्रके त्रित्रत्ययिकः । मिश्रकद्वितीयमुपरितनद्विकं च वैजैकदेशे ॥

प्रथमे मिथ्यादृष्टियोळु चतुःप्रत्यायिकमण् वंषमवर्कु । चतुःप्रत्यिकमं बुवे ते बोर्ड चत्वारः प्रत्ययामचतुःप्रत्ययास्त संत्यत्मिनित ठप्रत्यये चतुःप्रत्ययिकः । दिण्यात्वाऽविष्टमण् कवाययोगमे ब रै॰ नाल्कुं प्रत्ययंगळतुळ्ळ वंषमबकुमं बुत्त्यवेगतत्त्रत्ये सासावनिष्ठासंयत्तराळे व अनंतरगुणस्थान-प्रविक्त क्रिक्त विक्राति विक्रिक्त क्रिक्त ्मरूपतां कार्मणस्कम्बा एभिरिति कारणात् । तेषां भेदाः क्रमेण पंच द्वादश पंचविश्वतिः पंचदश च भवन्ति । १५ मिलिस्वोत्तरप्रत्यया अमी सतपंचाशत् ॥७८६॥ अय मुलप्रस्थयान् गुणस्यानेष्वाह—

मूलप्रत्यया गुणस्यानेषु मिण्याद्**ष्ठी बन्यवचतुष्प्रत्ययिकः।** सारावनावित्रये मिण्यात्ये विना त्रिप्रत्ययिकः। देशेन लेशेन एकमसंयमं विश्वति परिद्वरतीति देशैक्षेत्रः वेशसंयतः। तत्रापि त्रिप्रत्ययिकः। ते प्रत्यया

इनके द्वारा कार्मणस्कन्ध 'आस्त्रवन्ति' अर्थात् कर्मरूपताको प्राप्त होते हैं। चनके भेद क्रमसे पाँच, बारह, पच्चीस, पन्द्रह होते हैं। सब मिळकर सत्त्वावन उत्तर प्रस्यय होते हैं।।७८६॥

विज्ञेवार्थ—एकान्त, विनय, संशय, विषरीत, अज्ञान ये गाँच सिश्यात्व हैं। गाँच इन्द्रियों और छठे सनके बशीभूत होना तथा पांच स्थावर और छठे सनके बशीभूत होना तथा पांच स्थावर और छठे सनके बशीभूत होना तथा पांच स्थावर कोर छठे तसकी दया नहीं करना बारह अबिरत हैं। अननतानुबन्धी, अक्षरयास्थानावरण, प्रत्यव्यत, कोभ्रम, सान, साथा, छोभ ये सोलह क्षाय तथा हात्य, रित, अरति, श्रोक, भय, जुनुप्ता, पुरुवंदर, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद वे नौ नोकषाय इस प्रकार पण्चीस क्षाय हैं। सत्य, असत्य, तभय, अनुस्य कप चार सनीयोग, सत्य असत्य, नभय अपुत्रप्त कप वार सनीयोग, सत्य असत्य, नभय अपुत्रपत्त कप वचनयोग, औदारिक, कोहारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकनीय, आहारक, आहारकिय, कामाण ये सात काय-योग, इस तरह पन्द्रह योग हैं। ये सम सनावन ज्ञतर प्रत्यय हैं। 105६॥

आगे मूळ प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-

गुणस्थानों में मूळप्रत्यव इस प्रकार हैं — मिध्याइ हिमें बन्धके चारों प्रत्यय हैं। सासा- १० इन आदि तीनमें मिध्यावके विना तीन प्रत्यव हैं। देश अर्थात लेशक्पसे एक असंयमको जो 'दिशति' अर्थात् त्यागता है उसे 'देशकेदेश' या देशसंयत कहते हैं। उसमें भी बन्धके वंबनक्कुमा प्रत्यवंतळवादवें दोर्ड मिथकद्वितीयमुपरितनद्विकं च मिश्रं विरमणेन मिश्रकं निश्रकं च । द्वितीयं चाविरमणं तिम्मधकद्वितीयं । विरतियोळकूडिवविरमणर्मु कवायमुं योगमूर्मितु विप्रत्ययंगळनुळळ बंधं वेशसंयतनोळक्कुमं बुक्त्यं ॥

> उनरिन्हपंचये पुण दु पञ्चया जोगपञ्चओ तिण्हं । सामण्णपञ्चया खलु अहुण्णं होति कम्माणं ॥७८८॥

उपरितनवंचके पुनद्वीं प्रत्ययो योगप्रश्ययस्त्रयाणाः । सामान्यवस्ययाः सत्वब्दानां भवंति कर्ममणाः ॥

देशसंयतिनंदं मेळणबेदुं गुणस्यानंतळोळु कवाययोगाळें सी हिप्रत्ययंगळेयपुत्रु । मेळणूप-क्षांतक्तवायओणकवायसयोगकेविजगळें स मुद्रं गुणस्यानंगळोळु योगप्रत्ययमो देयक्कुमिती १० सामास्यस्तुष्ठप्रत्यंगळें दुं कस्मेंगळेयपुत्रु स्फुटमागि । संदृष्टि । मि ४ । सा ३ । मि ३ । अ ३ ।

वे ३। प्र२। अर् २। अर् २। अर् २। सूर। उ१। स्वी१। स१। अर्०॥ अनंतरंगणस्थानंगळोळत्तरप्रत्ययंगळं गायाद्वयदिवं पेळवपरः—

तर गुणस्थानगळाळुत्तरप्रवयगळ गाषाह्यास्य पळबरच :— पणवण्णा पण्णासा तिदालखादाल सचतीसा य । चदवीसा बाबोसा बाबीसमयुट्वकरणोत्ति ॥७८९॥

१५ पंचपंचाशत् पंचाशत् त्रिचस्वारिशत् बट्चस्वारिशत् सप्तात्रशत् चतुष्विशतिद्वाविशतिद्वा-विशितरपुर्वकरणपर्यते ।।

> थुले सोलसपहुढी एगूणं जाव होदि दम ठाणं । सहुमादिस दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव ॥७९०॥

स्यूले षोडशप्रमृत्येकोनं यावद्भवति दशस्यानं। सूक्ष्माविषु दशनवक नवकं योगिनि २० सप्तैव।।

विरमणेन मिश्रमविरमणं कथायो योगहचेति ॥ १८७॥

पुनः उपरितनेषु पंत्रमु द्वी द्वी प्रत्ययौ तौ योगकवायौ । वपशान्तकवायादिषु एको योगप्रन्ययः । १रयेवं खलु सामान्यप्रत्यया अष्टकर्मणा भवन्ति ॥७८८॥ अयोत्तरप्रत्ययाम् गुणस्थानेषु गाथाद्वयेनाद्व—

तीन ही कारण हैं। इतना विशेष है कि योग कवायके साथ अविरति विरतिसे मिछी २५ हुई है।।७८७।।

जपरके पाँच गुणस्थानोंमें थोग और कथाथ दो हो प्रत्यय हैं। उपशान्त कथाय आदि तीनमें एक ही प्रत्यय योग है। इस प्रकार गुणस्थानोंमें आठ कर्मों के कारण सामान्य प्रत्यय हैं॥७८८॥

| मि. | सा. | मि. | ख, | ₹. | प्र. | <b>37</b> . | अ. | अ.  | स्. | ₹. | क्षी. | ਜ. | अ. |
|-----|-----|-----|----|----|------|-------------|----|-----|-----|----|-------|----|----|
| 8   | 3   | 3   | 13 | 13 | 12   | 1 3         | 12 | 1 7 | 2   | 18 | 18    | 8  | 0  |

आगे उत्तर प्रत्ययोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-

· · भिष्यादृष्टियोळाहारकहिकं पोरगावि पंचपंचाशहुत्तरप्रत्ययंगळच्च ५५ ववरोळु सासावनंगे मिध्यात्वपंचकमं कळेबु शेषपंचाशबुसरश्रत्ययंगळण्य ५० ववरोळ मिश्रंगीवारिकमिश्रयोगममं वैकिंचिकमिक्रयोगमुमं काम्मंगकाययोगमुमनंतानुबंधिकवायश्वतृष्ट्यमुमनित् समप्रश्ययंगळं कळेडू शेषित्रवस्वारिशवुसर प्रत्यवंगळण् ४३ ववरोळ असंयतंगे औदारिकमिश्र वैक्रियिकमिश्रकाम्मंण-काययोगमें वी मूर्च प्रत्यवंगळं कड्सं विरल् षट्वत्वारिशव्सरप्रत्ययंगळप्पृत् । ४६ । अवरोळ् वेशसंयतंगे औवारिकमिश्र वैक्रियिकमिश्र वैक्रियि क्राययोग काश्मंगकाययोग जसासंयसम्बद्धाः स्यानावरणकवायचतुष्कमितु नवप्रत्ययंगळं 'कळेड् शेवसप्तत्रिशहस्तरप्रत्ययंगळण्यव । ३७ ॥ ववरोळ प्रमत्तसंयतंगे शेवासंयमैकादशंगळ प्रत्याख्यानावरणकवायचतुष्कमूर्मानतं पदिनस्य प्रत्ययंगळं कळद् शेष द्वाविशतिप्रत्ययंगळो आहारकद्वयमं कृडिडोगे चतुव्विशतिप्रत्ययंगळाचु २४ बबरोळ अप्रमत्तसंयतंगाहारकद्विकं कळे बु शेषद्वाविशति उत्तरप्रत्यदंगळण्युव २२ । अपूर्वकरणंगम- १० वेयुत्तरप्रत्ययंगळ् द्वाविशतिगळण् २२ ववरोळ् स्यूलनोळ त्रण्नोकक्ष्यंगळं कळेडू शेख घोडशोलर-प्रत्यसंगळप्प १६ वनरोळ् नपुंसकवेदमं कळवोडातंगे पंचवत्रोत्तरप्रत्ययंगळप्प १५ ववरोळ स्त्रीवेदमं कळदोडातंने चतुर्दशोसर प्रत्ययंगळप् १४। वबरोळ पुंबेदमं कळदोडातंने त्रयोदशोसर-प्रत्ययंगळप् १३। ववरोळ, क्रोधकवायमं कळ वोडातंगे द्वावकोसरप्रहरणंगळप् १२। ववरोळ मानकषायमं कळ बोडातंगेकादशोत्तर प्रत्ययंगळप्पु ११ ववरोळ मापाकषायमं कळ बोडातंगे १५ दशोत्तरप्रत्ययंगळप् १० ववरोळ सक्षमसांपरायंगे बादरलोभमं कळ द सक्ष्मलोभमं कडिदोर्ड वशोत्तरप्रत्ययंगळप् १०। ववरोळ्पशांतकवायंगे सूक्ष्मलोभमं कळ इ नवोत्तरप्रत्ययंगळप् ९।

गुणस्थानों में उत्तर प्रत्यय इस प्रकार हैं— मिध्यादृष्टिमें आहारक, आहारक सिश्र न होनेसे प्यपन प्रत्यय हैं। सासादनमें पाँच मिध्याद्य न होनेसे प्यास प्रत्यय हैं। सिश्रमें २५ श्रीदािक सिश्र, बैंकियिक सिश्र, कार्मण्य थोग, अन्ततातुवन्धं खुष्क न होनेसे ती तीताश्रीस प्रत्यय हैं। सिश्रमें घटाये तीन योगोंको मिश्रानेसे अस्यवनें खिलाश्रीस प्रत्यय हैं। देश-संयवनें वे तोनों सिश्रयोग, वैकियिककाय योग, जसिंहमा क्य अविरति और अप्रत्याक्ष्यान कथाय चार न होनेसे सैतीस प्रत्यय हैं। प्रमत्तमें श्रेण ग्यारह अविरति और प्रत्याख्याना-वरण चार न होनेसे सैतीस प्रत्यय हैं। प्रमत्तमें श्रेण ग्यारह अविरति और प्रत्याख्याना-वरण चार न होनेसे सौत प्रत्यय हैं। अनिहानिकरणमें छह नोकषाय न होनेसे सौलह, न सुर्वस हैं। अनिहानिकरणमें छह नोकषाय न होनेसे सौलह, न सुर्वस केंद्र न होनेसे पर्वह, स्वीवर न होनेसे चौतह, प्रश्वदे घटनेसे तेरह, संववलन कोध न रहनेसे बारह, मान न रहनेपर ग्यारह, साया न रहनेपर दस प्रत्यय हैं। सूक्ष्म साम्पराय-

ŧ۰

वबरोत्स् क्षीणकवायं बेयुमा नवोत्तरप्रत्ययंगस्थ्यवृत्तु । स्वयोगिकेवित्र अधारकंते सत्यानुवयमनो-वस्योगीयकः नात्कं स्वीवारिक्योगिकिकपुं कार्म्मणकायवोगपूर्मितः सप्तप्रत्ययंग्रहे स्टप्तु । ७ । स्वयोगिकितस्यामिगकोकः प्रत्ययं सुन्यमककुं । संदृष्टिः :—स्वि ५५ । सा ५० । व्य ४६ । स ४६ । वे २७ । प्र २४ । स २२ । स २२ । स २६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । सू १० । व ९ । ५ सो ९ । स ७ । स ० ॥ संतु गुनस्थानवोकः वेकस्यह प्रत्ययंगकर्मा प्रत्यावस्युष्टितिः प्रत्यावस्युष्टितः प्रत्यावस्युष्टितः प्रत्यावस्युष्टितः प्रत्यावस्यावस्य

> पण खडुमुज्जं जवयं पण्णारस बोण्णि सुण्ण छक्कं व । ृक्केक्तं दस जाव य एक्कं सुण्णं व चारि सग सुण्णं ॥ बोण्णि य सत्त य चोह्सऽजुदएिकं येगारवी स तेत्तीसं । पणतीसद्धं सिगिदाळं सत्तेताळडू बाळ दूसु पण्णं ॥

| प्रत्यय ब्युच्छित्त | मि ५ | सा४ | मि  | अ१९ | वे १५ | प्र२ | अ  | व ६ | अ१  |   |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-------|------|----|-----|-----|---|
| प्रस्पयोदय          | 99   | 90  | 83  | ४६  | ₹9    | २४   | २२ | २२  | १६  | - |
| प्रत्ययानुवय        | 2    | 9   | 5.8 | 88  | २०    | 33   | 34 | 34  | 8.5 |   |

| i  | ٩  |     |    |    |    |    |    |    |    | अ०  |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 4- | १५ | १४  | १३ | १२ | 88 | १० | ٩  | ٩  | b  | •   |
|    | ४२ | 8.5 | *8 | ४५ | ४६ | 80 | 86 | 86 | 40 | 910 |

न सूरमळोभोऽस्तीति दश । वश्कान्तक्षीणकवाययोः सोऽपि नेति नव । सवोगे रुखानुभयमनोदागौदारिकहिक-कार्मणयोगाः सप्त । स्रयोगे शृन्यं ॥७८९॥७९०॥ सत्र स्युष्किल्यनुदयोपयोगिगावावट्कं केश्ववर्जाणिऽरुस्यते—

में बादर लोग नहीं है, सूक्ष्मलोग है अतः दस प्रत्यय हैं। चपशान्त कवाय, क्षीणकपायमें सूक्ष्मलोग न रहतेसे नव प्रत्यय हैं। सयोगीमें सत्य और अनुभव बनोयोग, सत्य और १५ जन्मय बननयोग औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्याण ये सात प्रत्यय हैं। अयोगीमें कोई प्रत्यय नहीं 10-28-98-01

आगे प्रत्ययोंकी व्युच्छिति या अनुदयको बतळानेवाळी छह गाधाएँ कर्णाटक वृत्तिके रचयिता केशववर्णीने अपनी टीकामें कही हैं उनका अर्थ इस प्रकार है—

|               | मि. | सा. | मि∙ | अ.  | दे.  | घ.  | अ.  | अ.  | ₹.  | नि. | व   | ति  | कर   | ्व   | स्∙ |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| प्रत्यय व्यु. | 14  | 18  | 0   | 9   | 184  | 3   | 0   | ٩   | 18  | 1 8 | 18  | 18  | 9 14 | 18   | 18  |
| प्रत्ययोदय    | 144 | 140 | 183 | 188 | ( ३७ | 188 | 122 | 133 | ११६ | 184 | 188 | 188 | 85 8 | 8 80 | 80  |
| प्रत्ययानुदय  | 12  | 9   | 188 | 18: | ११२० | 33  | 134 | 134 | 188 | 185 | 83  | 88  | 84 8 | ६४७  | 80  |

मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में कमसे पांच चार शून्य नव पन्द्रह दो, शून्य छह, २० परचात जहाँ दस आभव रहते हैं वहाँ तक एक एक, पुन्य पक, शून्य चार सात शून्य, इबने आसर्वाक्षी अपुष्टित होती है। उन गुणस्थानों अपुदय अर्थात आपर्वोक्षा अभाव कमसे दो, सात, चौदह, गयारह, भीत, तैंतीस, पैतीस, पैतीस, इकतालीस, सैंतालीस, अहतालीस, अहजालीस, पचासका होता है।

टिप्पणः--- पूर्वोक्तपंचावि व्युच्छितिष्ठत्वमानां रेगानी नाम कथ्यते ।

इंतु प्रत्यर्थनकमे भंगमयमस्तिकशङ्गु । निक्ति भिष्यानृङ्गितमकोळालुबु ब्युन्छिसिप्रस्य यंगळे बोडे समामशुष्टमविषं बेकरपङ्गुं :—

पिच्छे पथ मिच्छतं पढामकतायं तु सातणे मिस्ते ।
सुण्यं जविरदसस्मे बिदियकतायं विशुव्यतुनकामं ॥
श्रीराळिक्स्ततसबह् णवयं देतन्म जविरदेवकारा ।
तवियकतायं पण्य पण्याप्तिक्र हारहुगक्कते ॥
सुण्यं पमादरहिदेऽपुष्ट छण्योकताय देतिकहेते ॥
सुण्यं पमादरहिदेऽपुष्ट छण्योकताय देतिकहेते ॥
सुण्यं पमादरहिदेऽपुष्ट छण्योकताय देतिकहेते ॥
सुण्युमे सुहमो छोहो सुण्यं उवसंतपेषु लीणेषु ।
जिल्युभयवययम्मणजद खोगिन्मि य सुणह बोण्यसमि ॥
सण्यासुम्यं वययं मणं च बोराज्यकायजीतं च ।
बोराजिस्सक्तम्यं वययं मणं च बोराज्यकायजीतं च ।

इंतुक्त प्रत्ययंवळर्गे विशेषकथनाषिकारंगरं मिहॅशिसिवपदः — अवरादीणं ठाणं ठाणयगरा पयारकूडा यं ।

क्इच्चारणभंगा पंचिवहा होति इगिसमये ॥७९१॥

जधस्यात्रीमां स्थानं स्थानप्रकाराः प्रकारकृटाश्च । कूटोज्यारणभंगाः पंचविधा अर्थस्येक-स्थितसम्बद्धे ॥

ते के ?---

वय विद्येषं वक्तुमधिकारामिविद्यति—

मिध्यात्वमें पाँच मिध्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है। अर्थात् ये पांच ऊपरके गुणस्थानों २० में नहीं रहते। सामादनमें प्रथम चार कपाय, मिलमें सून्य, अविरतमें दूसरी चार कपाय, विकिषकिकिक कार्माण औदारिक मिश्र उसहिंसा ये नी, देशसंयतमें स्वारह अविरित्त तीसरी चार कपाय ये पन्नह, प्रश्नावरतमें आहारकिकिक, अप्रमचमें शून्य, अपूर्वकरणमें छह नोकपाय, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक-एक करके तीन वेद तीन कपाय, सूक्म साम्परायमें सूक्म लोम, उपप्रान्त कपायमें पून्य, श्लीणकपायमें असस्य और वस्य मनोयोग तथा २१ स्वन्तिकाम कपायमें सूक्म लोम, उपप्रान्त कपायमें शून्य, श्लीणकपायमें असस्य और वस्य मनोयोग तथा २१ स्वन्तिवाकी स्वृत्तिकाम कपायमें श्री सत्य अपुर्वस्य वचन तथा मन और औदारिक जीवारिक मिल्न कार्माण ये सात योग उपचारसे हैं। १९९०।

आगे आसर्वोका विशेष कवन करनेके लिए अधिकार कहते हैं-

जयन्यमध्यमोरक्रष्टरमानंबळवा स्थानप्रकारंगळमा स्थानगतप्रत्ययसंख्याहेतु कृष्टप्रकारंगळं कृटोच्चारणविधानमुं भंगंगळुमें व पंचप्रकारंगळ प्रत्ययंगळणे एककालवोळण्यव ॥

अनंतरमा पंचप्रकारंगळं क्रमॉबंबं मिण्यादष्ट्याविगणस्थातंगळोळु गाथाषद्धकंविंबं पेळवपर ।

दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हांपि । अहय चोहस पणयं सत्तिये दतिद्रगेगमेगमदो ॥७९२॥

दशाप्टादश दश सप्तदश नव चोंडश हुयोरपि। अष्ट चतुर्दृश पंजसप्तत्रये द्वित्रिद्विकमेक-मेकमतः ॥

मिथ्याबृष्टचादि गुणस्थानंगलोळ क्रमदिबं जघन्यादि स्थानंगळ बशाष्टावश मिथ्यादृष्टियोळ दशप्रत्ययस्थानं सर्वज्ञचन्यमक्कं । अञ्चित्रदं मेलेकैकप्रत्ययाधिक क्रमविदं नहदत्कष्टमष्टादशप्रत्यय-१० स्थानमञ्जू । मिथ्यादृष्टि १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ ॥ सासावनंगे वश-सप्तदश दश प्रत्ययस्थानं जवन्यक्कमाँळळदं मेलेकेकप्रत्ययवद्धिकमदिवं नडदुरक्रष्टं सप्तदश प्रत्ययस्थान मक्कुं। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७।। मिश्रंगे नव खोडश नव प्रत्ययस्थानं जघन्यमक्कं। मेलेकैकबद्धिक्रममर्थिबं नडदरकुष्टं चोडराप्रस्थयस्थानमक्कं। मिश्र ९।१०।११। १२ । १३ । १४ । १५ । १६ ।। असंग्रतंगे ह्योरपि जन्मविवं नवप्रत्यग्रस्थानमावि ग्राणि एकैक-१५ बृद्धिक्रमदिदं नडदृत्कुष्टं वोडशप्रत्ययस्थानमक्कृं। असंय ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ ॥ देशसंयतोनोळष्ट चतुर्देश अष्टप्रत्ययादि चतुर्देशप्रत्ययस्थानपर्यंतं सप्तस्थानंगळप्पुत्रु देशसंय ८।९।१०।११।१२।१३।१४॥ प्रमत्तसंयतादिगुणस्थानत्रयदोळ् प्रत्येकं पंचसप्त पंच वट

कवन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि स्वानप्रकाराः कृटप्रकाराः कृटोच्वारणविधानभंगादचेति पंचप्रकाराः प्रत्ययानामे काले भवन्ति ॥७९१॥ तान प्रकारान क्रमण गायावटकेनाह-

एकजीवस्यैकस्मिन समये सम्भवत्त्रत्ययसमृहः स्थान । तच्च गणस्थानेषु मिध्यादष्टी जपन्यं दशक २० मध्यमं एकैकाधिकं यावदत्कृष्टभष्टादशकं । सासादने दशकं जधन्यं तथा मध्यभमत्कृष्टं सप्तदशकं । मिश्रं नवक जयन्यं तथा मध्यममस्कटं खोड्यकं । तथाऽसंयमेऽपि दयोरपीति वचनात । देशसंयतेऽष्टकं जयन्यं तथा मध्यमं

एक कालमें प्रत्ययोंके पाँच प्रकार होते हैं-जबन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान, स्थान प्रकार, कुट प्रकार और कुटोचचारण विधान ॥७९१॥

उन प्रकारोंको क्रमसे छह गाथाओंके द्वारा कहते हैं-

२५ एक जीवके एक समयमें होनेबाले प्रत्ययोंके समुहको स्थान कहते हैं। उन्हें गुण-स्थानोंमें कहते हैं—मिध्यादृष्टिमें जबन्य दसका, और उत्क्रष्ट स्थान अठारहका है। दससे एक-एक अधिक उत्क्रष्टसे पूर्व सब मध्यमस्थान हैं। इसका आशय यह है कि मिध्यादृष्टि-गुणस्थानमें एक जीवके एक कालमें सत्तावन प्रत्ययोंमें-से जघन्य दस होते हैं। मध्यम ३० ग्यारहसे सतरह तक होते हैं, उत्कृष्ट अठारह होते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना। सासादनके जघन्य दस, मध्यम एक-एक अधिक चत्कृष्ट सतरह होते हैं। मिश्रमें जघन्य नव, मध्यम एक-एक अधिक चत्कृष्ट सोलड होते हैं। अविरतमें भी मिश्रकी तरह जधन्य नव और उत्क्रष्ट सोलह होते हैं। देश संग्रतमें जधन्य आठ, मध्यम एक एक अधिक, उत्क्रष्ट चीवह

> एक्कं च तिष्णि पंच य हेट्ड्वरीदो दु मिन्सिमे छक्कं। मिन्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिष्णि देसोत्ति ॥७९३३।

एकञ्च त्रयः पंच च अधउपरितस्तु भध्यमे घट्कं । मिण्यादृष्टौ स्वानप्रकारा एकद्विकांभतरेषु १० त्रयो देशसंबतपर्यंतं ॥

मिष्यादृष्टी मिष्यादृष्टिबोळु अभ उपरितः जयन्यं भोवलागि केळगाँचवमुत्रुकुष्टं मोवलागि मेर्गाणवर्षुं स्थानप्रकाराः स्थानभेवंगळु क्षमदिवमेक त्रिपंच प्रमितंगळप्युबु । मेरवमे शेवमध्यमंगळो-ळेळळं वट वट स्थानभेवंगळप्युब् —

तु मत्ते इतरसासादनावि वेशसंयतपर्यंतमाव गुणस्वानंगळोळु स्थानप्रकाररंगळुमय १५ उपरितः अधन्यवत्रणिवपुमुस्कृष्टवर्षाणवपुमेकहिकंगळुं मध्यमवोळ त्रिभेवंगळुमप्पुतु । संदृष्टि ॥ वतुरंशकं बतुष्टं । प्रमादिवयं प्रत्येकं पवकसत्वानि । बानवृत्तिकरणे द्विकिषके । सुवसाम्पराये द्विकं । व्यवसामवर्षायादिवयं प्रकृषे । अयोगे सार्ये । । १९२॥ अय स्थानप्रकारामाह—

मिथ्यार्ष्टुः स्थानेष्यश्वस्तनानि दणकैकादशकदादशकानि त्रीणि उपरितानस्यष्टादशकसमदशक्षीदशक्कीनि त्रीणि च क्रमेण एकत्रिपंच भवन्ति । स्थमानि त्रयोदशक्कनुर्दशक्ष्यंवदशकानि यद् भवन्ति । सांसादनादिन २० देशसयतांताना अवस्तनानि प्रवमद्वितोयानि उपरितनानि चरमद्विचरमाणि चैकद्विप्रकाराणि । स्थमानि

हैं। प्रमत्त आदि तीतमें ने प्रत्येकमें जघन्य पाँच, मध्यम छह, उत्कृष्ट सात हैं। अनिवृत्ति-करणमें जघन्य दो। मध्यम नहीं है। उत्कृष्ट तीन है। सूक्ष्म साम्परायमें जघन्य आदि भेद विना दोका एक ही स्थान है। उपशान्त कषाय आदिमें जघन्य आदि भेदके विना एकका एक हो स्थान है। अयोगीमें झून्य है॥७९२॥

इन स्थानोंके प्रकार कहते हैं-

भिच्यादृष्टिमें कहे स्थानोंभें-से नीचेक दस, ग्यारह, बारह तीन स्थान, और ऊपरके अठारह, सत्तरह, सोखह, तीन स्थान, इनमें कमसे एक तीन पाँच प्रकार हैं। अथीन दस और अठारहके स्थान तो पक्ष-एक प्रकारके हीं हैं। ग्यारह और सत्तरहके स्थान तीन-तीन प्रकारके हैं। बारह और सीलहके स्थान पाँच-पाँच पाँच का प्रकारके हैं। बारह और सीलहके स्थान पाँच-पाँच पाँच पाँच पाँच के छह-छह प्रकारके हैं। सासावनसे देशसंयत पर्यन्त नीचेक पहला और दूसरा स्थान तथा अथर अवस्का अन्तरका व अन्तरे नीचेक स्थान के अरहक हैं। अर्थान प्रकार और स्वसरा स्थान तथा

| मि | द्या |   | \$ | 0 | 8 | 9 | 1 8 | 3 | 1 | ۶ <del>۹</del> | 1 | 88 | 1 | 94 | 25   | 1 | 9 | 1 | १८      | T | सार | ना | I | <b>१</b> 0 | - | ? | 2 | 5 | 9 | <b>→</b> |
|----|------|---|----|---|---|---|-----|---|---|----------------|---|----|---|----|------|---|---|---|---------|---|-----|----|---|------------|---|---|---|---|---|----------|
| •  | 4    | 2 | 1  |   |   |   |     |   |   |                |   |    |   |    | <br> | _ |   |   |         |   |     |    |   |            | _ |   | _ |   |   | -        |
| 4  | 34   | 1 | 8  |   |   |   |     |   |   |                |   |    |   |    | <br> |   |   |   | इत्र सं |   |     |    |   |            |   |   | - |   |   | _        |
|    | _    |   | ोष |   |   |   |     |   |   |                |   |    |   |    | वमे  |   |   |   |         |   |     |    | _ |            |   | _ |   |   |   |          |

सिध्यात्व-१०१११२ १३ १४ १५ १६ १६ १७ १८

| प्रास १ | 6 9 | अप्रमत | 9 | 4 | ৩ রপুর | 14 | হ ৩ ব | न २ ३ | स | राउ | १ श | 1 | सयो १ |
|---------|-----|--------|---|---|--------|----|-------|-------|---|-----|-----|---|-------|
| 18      | 111 |        | 8 | * | 8      | 18 | 18 8  | 1818  |   | 2   | 18  | 8 | *     |

क्रनंतरं कृटप्रकारंकळं वेळववव :---

भयदुगरहियं पढमं एक्कदरजुदं दुसहियमिदि तिण्णि। सामण्या तियक्डा मिच्छा अणहीणतिष्णि वि व ॥७९४॥

भयद्विकरहितं प्रथमं ए नतरवृतं द्विसहितमिति त्रीणि । सामान्यानि त्रिकृटानि मिन्याद्दिर-संबंधीति अनंतानुबंधिहीन त्रीण्यपि च ॥

वित्रिप्रकाराणि । प्रमत्तादीनां सर्वस्थानाम्येकैकप्रकाराणि ॥७९३॥ अय कृटप्रकारानाह-

अन्तका स्थान तो पक-एक प्रकारका है तथा दूसरा और अन्तके-से छगता निचला स्थान दो-वो प्रकारका है। इनके सध्य जितने स्थान हैं वे सब तीन प्रकारके हैं। प्रसत्तादिके सब ही १० स्थान एक प्रकारके हैं ।।७९३।।

पंच मिध्यात्वानि वॉडीटवाम्बेकडिनिचतुष्पंचयद्कायवान् चरवारि क्रोधारिवतुक्काणि चोम्बेदान् इास्तयुम्मारतियुम्मे क्षाहारकदर्य विना जतारुवयोगार्वणपर्युत्ति तिर्वप्रचायता दर्भ भवजुन्तारहित् प्रयम्, उदम्मतरपुर्व द्वितीयं, तद्वद्वयुत्ते तृतीयनित सामायमुक्कुद्धानि जील । बन्तानुकण्युत्तानि च चीणि मिलस्वा १५ विध्यादुशे तद्व मर्वान्त । सामायन्ते तानि सामायकुरुक्ताने पंच मिध्यार्वनोति । मिक्रे त्वानि चतुरमत्तानुविष्य

कूटोंके आकार रचना करके सबसे नीचे पाँच मिध्यात्व एक-एक करके बराबर स्थापित करो; क्योंकि एक जीवके एक कालमें एक ही मिध्यात्व होता है। उनके ऊपर पाँच इन्द्रिय और एक मन इन छहमें-से एक जीवके एक कालमें एक ही की प्रवृत्ति होती है सो छह जगह एक-एक लिखो। उनके ऊपर छह कायकी हिंसामें-से एक जीव एक समयमें एक २० कायकी हिंसा करता है या दो-तीन, चार, पाँच, छहकायकी हिंसा करता है सो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह के अंक कमसे बराबरमें लिखना। चनके ऊपर सोलह कपायोंनें-से एक जीवके एक कालमें अनन्तानुबन्धी आदि चार कोधोंका या चार मानोंका या चार मायाका या चार लोगोंका उदय पाया जाता है सो इनको स्थापित करना। अर्थान चार जगह चारके अंक लिखो। उनके ऊपर तीन वेदोंमें-से एक जीवके एक समय एक बेदका ही २५ चदय होता है सो तीन जगह एक-एक लिखो। उनके ऊपर एक जीवके एक समयमें हास्य रित या शोक अरतिका चद्य होता है सो दो जगह दोके अंक लिखो । चनके ऊपर पन्द्रह योगोंमें-से आहारकद्विक मिध्यादृष्टिके नहीं होता अतः तेरह योगोंमें-से एक जीवके एक समयमें एक ही योग पाया जानेसे तेरह जगह एक-एक का अंक लिखना। इस प्रकारसे तीन कूट करो। उनमेंसे पहला कूट भय जुगुप्सासे रहित है अतः ऊपर बिन्दी लिखो। ३० दूसरा कूट भय जुगुप्तामें-से एक सहित है इससे उपर-उपर वो जगह एकका अंक लिखो। तीसरा कूट भय जुगुप्सा दोनोंसे सहित है अतः ऊपर दोका अंक एक जगह लिखो। क्योंकि किसी जीवके किसी कालमें भय जुगुप्सा दोनों नहीं होते, या दोनोंमें कोई एक होता है या दोनों ही होते हैं। बथा-

| मिण्यादृष्टि       |             | T                |              |
|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| यो १३।             | १३          | <b>?</b> ₹       | <b>₹</b> \$  |
| भज १०।             | 8           | 8                | 2            |
| हा। २। अर २।       | રારા        | <del>ર</del> ારા | शर           |
| वे १।१।१।          | 18181       | १।१।१।           | १।१।१।       |
| क्ष श्राश्राश्रा   | RIRIRIR     | <b>81</b> 8 8 8  | RIRIRIS      |
| प्र शश्चिश्वाश्वाद | शशासाधाराह  | शशकार, पाइ       | शशाशाक्षाक्ष |
| E 212121212121     | 12121213131 | 81818181818      | 81818181818  |
| मि १।१।१।१।१।      | 818181818   | \$18181818       | 818181818    |

| १०              | 10                | १०          | 10          |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| 0               | 8                 | 8           | 2           |
| २।२             | २।२               | रार         | रार         |
| 81818           | 21212             | 21818       | 81818       |
| 3131313         | ३।३।३।३           | ३।३।३।३     | 3131313     |
| ારા ફાષ્ટ્રાપાદ | शशाहाराष्ट्र      | १।२।३।४।५।६ | शशासामा     |
| 1818181818      | 818181818         | 21212121212 | 21818181818 |
| \$15151515      | 21212121 <b>2</b> | १।१।१।१।    | 818181818   |

|   | तासादन       |                 |             | मिध         |             |            |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | <b>₹</b> \$  | १३              | १३          | 10          | १०          | १०         |
|   | •            | *               | 2           | 0           | 8           | २          |
|   | शर           | २।२             | <b>२</b> ।२ | २।२         | २।२         | રાર        |
| 4 | 81818        | 81818           | १।१।१       | \$1516      | 21212       | १।१।१      |
|   | RIRIAIS      | RIRIRIR         | RIRIRIS     | वावावाव ।   | 3131313     | दाहाहाह    |
|   | शशाक्षाक्षाक | शराहाशाधाद      | १।२।३।४।५।६ | शराशकाषाद   | शराशकाषाद   | शशाशाशामाद |
|   | 81818181818  | श्राक्षाक्षाक्ष | 81818181818 | १।१।१।१।१।१ | 21212121212 | शशाशाशाश   |
|   |              | 0               | 0           | 1 0         |             | 0          |

| 0 02           |               |      | . 0.  |   |
|----------------|---------------|------|-------|---|
| ामध्यादाष्ट्रक | अनन्तान्यन्धी | साहत | तान क | ਣ |

|          | 1  |   |    |   | ٥ |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   | 8  | 8 |   |   |   | - 1     |      |     |   |   | 5 | ₹ |     |   |   |   |   |
|----------|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---------|------|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| यो.      | 8  | 8 | ११ | 8 | 8 | ξ | ţ | ξ | 8  | ? | ११ | 8 | 8 | ş | ţ | ŧ | ş  | Ş | 8 | 1 | 3 | \$<br>2 | \$ 1 | ₹ ₹ | 8 | 8 | ş | 8 | 1 8 | 8 | 8 | 8 | ŧ |
| हा. र.   | ર  |   |    |   |   |   |   |   |    |   | ર  | ર |   |   |   |   |    |   |   |   |   | ą       | ર    |     |   |   |   |   |     |   |   |   | ર |
| वे.      | 8  |   |    |   | ę |   |   |   |    |   | ٤  | 8 |   |   |   |   | 1  | t |   |   |   | 1       | 8    |     |   |   |   | 8 |     |   |   |   | 8 |
| ₹6.      | k  |   |    |   | R |   |   | ۶ | 3  |   | ¥  | 8 |   |   |   |   | 1  | 3 |   |   | R | ¥       | 8    |     |   |   |   | R |     |   | 8 |   | 8 |
| षट्काय   | Į۶ |   | 2  |   | 4 | ŀ | 8 | ŧ | ١. |   | Ę  | 8 |   |   | ą | ł | 40 | ł | 8 |   | ц | Ę       | 8    |     | 1 | 2 |   | ą |     | ሄ | ч |   | Ę |
| इन्द्रिय | १  |   | 8  |   | 1 |   | ŧ | 1 |    |   | ŧ  | 8 |   |   | ٤ |   | 1  |   | 8 |   | 8 | 8       | १    |     | 1 | ŧ |   | 8 |     | ł | 8 |   | 8 |
| मि.      | l  | 1 | 8  |   |   | ţ |   | ٩ | 2  |   | ę  |   | 8 |   |   | ŧ |    |   | 8 |   | Ş | 8       | 8    |     |   | 8 |   | 8 |     | ţ |   |   | 8 |

इस प्रकार तीन कुट किये। ये तीन तो मूल कुट हुए। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला मिध्याष्ट्री हो जाता है तो असके एक आवली पर्यन्त अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता। इससे तीन कुट अनन्तानुबन्धी रहित करना। उसमें चार जगह चार कथायोंके १ स्थानपर तीन-तीन लिखना। यह अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनवाला मिध्यादृष्टी पर्यास ही

| असंयत       |             |              | वेशसंयत     |          |           |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| १३          | १३          | १३           | 9           | 1 9      |           |
|             |             | 2            |             |          | 9         |
| २।२         | २।२         | રાંર         | રાર         | 212      | રોર       |
| १।१।१       | \$1515      | 81818        | शशिष        | 81818    | 21212     |
| ३।३।३।३     | \$131313    | 3131313      | રારારાર     | रार रार  | रारारार   |
| शशाहाशाहा   | शराजाशाधाद  | शराशिक्षापाद | शराहाशाप    | शरादाशाप | शर्भश्राभ |
| 81818181818 | 21818181818 | 81818181818  | 81818181818 |          |           |
| 0           | 0           |              |             |          |           |

| प्रमत्तसंयत |        |         | अप्रमत्त | संयत   | 1      |         |         |         |
|-------------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 88          | 88     | 88      | 8        | 9      | 1 9    | ٩       | 9       | ٩       |
| 0           |        | 2       |          | 8      | 1      |         | 8       | 2       |
| २।२         | २।२    | 215     | 717      | २।२    | शर     | રાર     | शर      | २।२     |
| 81818       | शशा    | 81818   | \$1518   | 21212  | १।१।१  | 8-618   | 81818   | 81818   |
| शशाशाश      | शशाशाह | १।१।१।१ | शश्राश   | शश्चार | र।शश्र | 8 41818 | 2121212 | 1181811 |

त्रिमिम्बयोगोनानि । बसंयते एकानि सित्रमिश्रदोगानि । देशसंयते एसानि चतुरप्रत्याक्शनम्बसासंयमदीक्रियकः कायत्रिमिष्ययोगोनानि । प्रमत्ते एताग्येकादश संयमचतुःश्रत्याक्यानोनं बाहाः उदययुवानि । अप्रमत्तादिद्वये एताग्याहारकद्वयोगानि । अनिवृत्तिकरणे तत्तद्भागाडुणीर तत्तद्वदेशवायकृत्यादियुक्तं विना कृटमैर्पैकमेव भयद्विकाभावान् । मूहमसाम्पराये तदेव बादरकोगोनं । त्यनाग्यकपायादिद्वये एतदेव सूक्मकोगोनं । स्रयोगे

होता है इससे तेरहके स्थानपर दस ही योग लिखना। इस तरह मिध्यादृष्टिमें छह कूट होते हैं। सासादनके तीन कूटोंमें मिध्यात्वके स्थानपर शून्य लिखो।

मिश्रमें अनत्वानुबन्धी नहीं है अतः बार-बार कथायों के स्थानपर शीन-सीन ही लिखी। तथा तीन मिश्रयोग न होनेसे तेरहके स्थानपर दम योग लिखी। ऐसे तीन कूट करो। असंयतमें तीनों मिश्रयोग होते हैं अतः तेरह योग लिखकर तीन कूट करो। है शर्मदेनमें बार अस्यान्य न कथाय नहीं है अतः वारके स्थान पर दो-दो कथाय लिखी। नथा त्रमहिंसा १० नहीं है इससे कायवधमें लिखका क्षत्र नहीं लिखना। तथा तीन मिश्रयोग और वैकिथिक योग नहीं होता इससे तेरहके स्थानमें नी योग लिखना। तथा तीन मिश्रयोग और वैकिथिक योग नहीं होता इससे तेरहके स्थानमें नी योग लिखना। ऐसे तीन कूट करना। प्रसादमां बारह अबिदित नहीं हैं अतः इन्द्रिय और कायवधके स्थानमें उन्द लिखना। प्रसादमां कथाय भी नहीं अतः एक ही कथाय लिखना। आहारकिडक के होनेसे योग न्यारह लिखना। ऐसे तीन कूट वनाता। अपस्वस्ते आहारकिडक नहीं अतः योग नी ही लिखना। ऐसे तीन कूट रूप करना। अप्यवस्ते आहारकिडक नहीं अतः योग नी ही लिखना। ऐसे तीन कूट रूप करना। अपवर्षकरणमें भी ऐसे ही तीन कूट करना।

अनिह्तिकरणमें जिस-जिस भागमें वेद, कषाय और हास्यादि छहका अभाव हुआ हो इस-उस भागमें इस-इस जगह जून्य लिखना। और एक-एक ही कुट करना, क्योंकि यहाँ भय-जुण्माका अभाव है। सुदम साक्यायमें वादर लोभ नहीं है, सुदम लोभ है। अतः कथायोंके स्थानमें तीन जगह जून्य और एक जगह एकका अंक लिखना। इस तरह एक कुट २० करना। अपनान्त कथाय खीण कथायमें सुदम लोभ भी नहीं है। अतः कथायोंके स्थानपर

| अनिवृत्तिक              | रण      | सुक्ष्य वादर |         |       |     | वरसू | पूक्ष्म   उपद्यांत कीव |   |   |        |       |  |
|-------------------------|---------|--------------|---------|-------|-----|------|------------------------|---|---|--------|-------|--|
| 1                       | 9,0     | 9            | •       | 9     | 9   | ٩    | 1                      | • | ९ | 9      | मयोगि |  |
| \$1\$1\$<br>\$1\$1\$1\$ | 8181818 | 15151515     | 9171717 | 91919 | 919 | ,    | FI 2                   |   |   | संयोगि |       |  |

है निष्यादृष्ट्याविगुगस्यानंगळोळु चेळव क्ट्रअकारंगळोळु निष्यादृष्टियोळनंतानुवींघरिहता
पुनवत्तःपूर्व क्टंगळोळु बोवल अयद्धिकरहितक्टवोळु वर्षकावशद्धावशत्र्यावश चतुर्दृशयंखवशस्थानप्रकारंगळारप्युच । अवं ते वोड पंखिनय्यात्वंयळोळोडु निष्यात्वमुमो विद्ययसंयममो दु
पृष्योकायिकवयासंयममुमनंतानुवींबक्षोधवानमायालोमरिहत बतुरत्रयंगळोळोडु कद्यात्रयम् वेव९ त्रयबोळोडु वेवम् हास्यरितद्धिकद्वयवोळोडु दिकमुमनंतानुवींबरिहतिमय्यादृष्टियम्पासक्तयप्युवरिदं
वशयप्यांत्रयोगंगळोळोडु योगमृत्ति वश्यप्रययस्यात्रमारकारमो वेयक्ष्टुं ॥ सत्तमा कृटवोळ लोडुनिष्यात्वमो विद्वियसंयमम् पुष्यप्यकायिकद्वयवधासंयमम् क्ष्यायचतुरत्रयंगळोळोडु त्रयम् वेवत्रवबोळोडु वेवम् द्विवद्यवोळोडु दिकसुं वशयोगंगळोळोडु योगमु इतेकावश प्रत्ययस्यानप्रकारको वक्ष्टुः।

१० एतदेवासत्योगयमनोवन्तसी विना । अयोगे शन्यं ।

इन क्टोंमें अनन्तानुबन्धी रहित सिम्बानुष्टीके पहले कृत्ये सिभ्यात्वोंमें से एक, ३० इन्द्रियविषयोंमें से एक, पट्काबकी हिंसामें से एक, अनन्तानुबन्धी बिना कोधानि चार कवायोंके त्रिकमें से एक त्रिक, वेदोंमें से एक, दो बुगलोंमें से एक बुगल और पयोग्र होनेसे दस योगोंमें से एक योग, ये सब मिलकर दसका आक्षत्र है। इनमें एकके स्थानपर दो की कत्तमा प्रथमकृदबोळी सिण्यात्वंगळोळो हु इंग्नियंगळोळो हु पुष्थ्यमेजस्काविषकवीषणवन्न क्वासंस्यमन्त्रपूर्वं कवायवतुत्त्रपबीळ् जो हुन्त्रपूर्वं वेवत्रपबीळो हु वेवतुं डिकड्यबोळो हु डिकड्यं क्वायोगंगळोळो हु योगमुं इंतु डावशारप्यस्थान्त्रकारमो वस्कुं। मातमा प्रथमकृदबोळी सिष्यात्वं-गळोळो वृंसिडियंगळोळो हु प्रथ्यसेजीवायुकायिकजीववशास्यमबनुष्टयम्, बतुःकवायम्यवोळो इ प्रयम् वेवत्रपबीळो हु वेवत् डिकड्यबीळो हु डिकसूं वशायोगंगळोळो हुयोगमूमितु त्रयोवस्य-प्रथम् वेवत्रपबीळो हु वेवत् डिकड्यबीळो हु डिकसूं वशायोगंगळोळो हुयोगमूमितु त्रयोवस्य-प्रथम्यसेजीवायुवनस्यतिकायिकजीववशासंयमपंत्रकम्, बतुःकवायत्रपंगळोळो हु क्रममुं, वेवत्रप्य-वोळो हु वेवम्, डिकड्यबोळो हु डिकस्, वशायोगंगळोळो हु योगमुमितु चतुरंगप्रत्ययंगळस्थान-प्रकारपो वस्कुं।

मत्तमा प्रथमकृददोळ मिण्यात्वंगळोळो हु मिण्यात्वपुमिष्ठियंगळोळिष्ठियासंयमधुं, पृष्य १० प्रेजीवायुवमस्पतित्रसजीववधासंयमधुं, जुः क्षायत्रययोळो चुकायत्रयमुं, वेदत्रयंगळोळो चुवे वसुं, हिकह्यवोळो हु हिकस्य वेद्याये स्थानप्रकार भोंवक्षुमित्ते सर्वेषुणस्थानकृदंगळोळू स्थानप्रकार भोंवक्षुमित सर्वेषुणस्थानकृदंगळोळू स्थानप्रकारंगळू सावसस्पद्धुवद्ध कारणीवसमंतावृविधरहित विस्थावृद्धिय हितोयकृददोळमेकावज्ञाविधोक्कावसानमाव वद्स्थानप्रकारमार्गळणुवु । आ तृतीयकृददोळ हु हावकाविसमद्यावसानमाव वद्स्थानप्रकारमार्गळणुवु । आ तृतीयकृददोळ हु हावकाविसमद्यावसानमाव वद्स्थानप्रकारमार्गळणुविद्योळ १५ पुनदक्तकृदत्रयस्थानप्रकार संष्टिष्टः — १० । ११ १२ १२ १३ १४ । १६ । इवं कृष्ठिवोडे वक्ष

योरेकं । दशयोगेध्वकः, इति द्वादशकं । तृनः मिध्यात्येव्यकं । इन्दियेध्यकं । तृष्ट्यादिषतुर्वशास्त्रमाः । बतुःकवायत्रयेध्येकः । त्रिवेदव्येकः । द्विदिक्योरेकं । दशयोगेव्येकः इति व रोदशकं । तृनः मिध्यात्येव्येकः । इतिहरूयोरेकं । दशयोगेव्येकः । इतिहरूयोरेकं । दशयोगेव्येकः । इतिहरूयोरेकं । दशयोगेव्येकः । इति वद्देशकं । तृनः मिध्यात्येव्येकं । इतिहरूयोरेकं । दश्योगेव्येकः । इति वद्देशकं । तृनः मिध्यात्येव्येकं इति पृष्णादिषद्कायवयासंयमाः । चतुःकवायत्रयेव्येकं इति पृष्णादिषद्कायवयासंयमाः । चतुःकवायत्रयेव्येकं इति पृष्णादिषद्कायवयासंयमाः । चतुःकवायत्रयेव्येकं इति पृष्णाद्वयक्षः । एवं द्वितीयकृटे एकादशक्यियोदयोगित चद् । तृतीयकृटे द्वायश्वादिमसदशक्यातानि चद् । इतिष्कृते द्वायश्वादिमसदशक्यातानि चद् । इतिष्कृते द्वायश्वादिमसदशक्यातानि चद् ।

|    |    |     |      |    | 184    |
|----|----|-----|------|----|--------|
|    |    |     |      |    | 1 \$ 8 |
| 83 | 13 | 188 | 1 24 | 88 | 1 80   |

हिंसा मिलानेसे ग्यारहका आस्नव होता है। दो के न्यानमें तीन कायकी हिंसा मिलानेसे बारहका आस्नव होता है। तीनके स्थानमें चार कायकी हिंसा मिलानेसर तेरहका आस्नव होता है। तीनके स्थानमें चार कायकी हिंसा मिलानेसर तेरहका आस्नव होता है। पाँक स्थानमें खाँच कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहका आस्नव है। इस तरह अनन्तानुक्यी रहित प्रधानमें अह कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहका आस्नव है। इस तरह अनन्तानुक्यी रहित प्रधानमें इस स्थानमें अह कायकी हिंसा होनेपर पन्द्रहका आस्नव है। इस तरह अनन्तानुक्यी रहित प्रधानमें इस स्थान हुए स्थान क्ष्रें स्थान स्थान हुए। इसरे स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

स्वामप्रकारमोंद १० एकादशस्थानप्रकारंगळेरडु ११ हावजस्थानप्रकारंगळ भूर त्रयोदजस्थानप्रकारंगळ् मूर १३ चतुर्दुंजस्थानप्रकारंगळ् मूर १४ पंचवजस्थानप्रकारंगळ मूर १५ बोडशस्यानप्रकारंगळ एरड् १६ सप्तदशस्यानप्रकारंगळ जो दू १७ कृष्डि पदिने दु स्थानप्रकारंगळव्युवु । १८ ॥ संहष्टि :--

| १० | 88    | १२ | 83   88 | 184 | 188 1 | 0 | मत्तमिते | मिण | गहिट्य | ोळनंता | नुबंधि |
|----|-------|----|---------|-----|-------|---|----------|-----|--------|--------|--------|
| 8  | 1 3 1 | 3  | 3   3   | 1 3 | 2 1   | 6 |          |     |        |        |        |
|    | -     |    |         |     | 1.    | _ |          |     |        | _      |        |

५ युतापुनरुक्तकृटत्रयदौळ् प्रयमभयद्विरहितकृटदोळेकादशादिषट्स्थानंगळ् द्वितीयभयद्विकान्यतर-यूतकृटबोळ् द्वावशाविषद्स्यानप्रकारंगळप्पूत्र । आ भयद्विकयूतत्तीयकटबोळ् त्रयोवशाविषद्-स्थानप्रकारंगळप्पुतु । संदृष्टि :- । ११। १२ | १३ | १४ | १५ | १६

१२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ 22 | 28 | 24 | 25 | 20 | 26

यिती मूर्व कृटंगळ पविने दु स्थानप्रकारंगळं माडुलं विरलेकाउगस्थानप्रकारमो देवक्क् ११ हादशस्यानप्रकारंगळेरडु १२ ऋयोदशस्यात्रकारंगळ मूच ४३ चतुर्हशस्यानप्रकारं-

<sup>१</sup>॰ गळ**ुमूद १४ पंचदशस्यानप्रकारंगळ**ुमूर १५ खोडशस्यानप्रकारंगळ नूर

द्यास्थानप्रकारंगळ्मेरद् १७ अष्टाद्यास्थानप्रकारमो दु १८ समुच्चय । संदृष्टि :--

क्षत्र दशकस्य प्रकार एकः ४० एकादशकस्य द्वी ११ द्वादशकस्य त्रयः १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य

त्रयः १४ पंचदशकस्य त्रयः १५ वोडशकस्य द्वी १६ सप्तरशकस्यैकः १७ मिलिस्वाऽष्टादश भवन्ति १८ । पुनः

मिष्यादष्टायमन्तानवंश्वियत्तिकटेव प्रथमे एकादशकादीनि घट । द्वितीये द्वादशकादीनि घट । ततीये त्रमोदश-१५ कादीनि पट । संदर्शः ---

23 | 88 | 84 | 188 8.

1 88 1 84 अर्थकादशकस्य प्रकार एक: ११ द्वादशकस्य द्वौ १२ त्रयोदशकस्य त्रयः १३ चतुर्दशकस्य त्रयः १४

छह स्थान होते हैं। अनन्तानुबन्धी सहित तीन कुटोंमें एक अनन्तानुबन्धी कपाय बढ जाती है। इससे प्रथम कुटमें ग्यारह आदि छह स्थान हैं, दसरे कुटमें बारह आदि छह स्थान हैं। तीसरे कुटमें तेरह आदि छह आखब स्थान हैं। इस तरह इन कुटोंमें दस और अठारहका २० आसव तो एक-एक ही प्रकार है क्योंकि दसका आसव तो अनन्तानुबन्धीरहित प्रथम कूटमें

| 188 | १२ | T | ? ? | ī | \$8 | 184 | 28 | 20 | 14 |
|-----|----|---|-----|---|-----|-----|----|----|----|
| - 8 | २  | 1 | 3   | 1 | ₹   | 1   | 3  | 7  |    |

मिश्रन त्रिक्टंगळोळ

<u>्रिश्रिशश्चारवारवार</u>

कडि मिश्रंग

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ असंयत सम्यग्दृष्टिगे १ २ ३ ३ ३ ३ ७ २ १

पंचरशकस्य त्रयः १५ योक्शकस्य त्रयः १६ सप्तरशकस्य हो १७ अष्टारशकस्यैकः १८ एतेषु प्रापृकाष्टारशसु

मिलितेषु षट्त्रिशद्भवन्ति । तत्संदृष्टः--

|   |    | •  |    |    |    |     |    |    |    | ı |
|---|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|
| i | 80 | 99 | १२ | 23 | 88 | 184 | १६ | 80 | 14 |   |
|   | 8  | 3  | 4  | É  | Ę  | Ę   | 4  | 8  | 1  | • |

एवं सासादनस्य प्रथमकृटे दशकादीनि षट् । द्वितीये एकादशकादीनि षट् । तृतीये द्वादशकादीनि षट् । १०

| 20  | 188 | 1 2 3 | <b>१३</b> | 188 | 84 |
|-----|-----|-------|-----------|-----|----|
|     | 188 |       |           |     |    |
| 188 | 183 | 188   | 84        | 18  | 80 |

मिलित्वाष्टादश

| 80 | 8.8 | 1 83 | £3  | 88  | 24  | 186 | 80 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1  | -,, |      |     | - ' |     | 1 2 |    |
| 8  | - 2 | ₹    | 1 2 | 1   | 1 3 | 1 4 | 1  |

कूडि बसंयतसम्यग्दृष्टिगं संदृष्टि

वश्राह्याश्याहरू देशसं१। २। ३। ३। ३। ३। २। १

वेशसंयतन क्टन्नयबोळ्

८ । ९ । १० | ११ | १२ ९ | १० | ११ | १२ | १३

कृष्टि देशसंयतंगे | ८|९।१०|११|१२|१३|१४| १|२|३|३|३|२|१

८ १० ११ १२ १३ १४ प्रमत्त संयतंगे मूक कूटंगळु,

प्रथमकृटबोळ् पंचप्रत्ययस्थान मो वेयक्कुं । द्वितीयकृटबोळ् बट्प्रत्ययस्थान प्रकारमु मो वेयक्कुं । तृतीयकृटबोळ् सप्रप्रत्ययस्थानप्रकारमो वेयक्कुं । अवक्के संदृष्टि ९ अप्रमत्तंगमी प्रकारदिवं त्रिकुः

टंगळोळुमच्चुं ५ अपूर्व्यकरणंगमिते त्रिक्टंगळोळसक्चुं ५ अतिवृत्तिकरणन सवेदभागमोळु

५ क्टंगळ मुररोलं त्रिप्रत्ययस्थानप्रकारमो वेयक्कुं । अवेव माग्गेय क्ट चतुष्टयबोळ ढिप्रत्ययस्थान-प्रकारमो वेयक्कुं । संवृष्टि ३।र सुदमसाम्परायंगेकक्ट्रबोळ ढिप्रत्ययस्थानप्रकार मो वेयक्कुं २ १११

| मिलिस्वा—     | 9    | 1 80 | T  | 11  | 1 8: | 1 5 | <b>१</b> ३ | ī           | 88  | 1 84      | T   | 9 5 |     |
|---------------|------|------|----|-----|------|-----|------------|-------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|               | _١   | 1 3  |    | ą   | 1 3  |     | ₹          |             | 3   | २         |     | 8   |     |
| असंयतस्य-     |      | 1 8  | 80 | 1 8 | 1.51 | 17  | 1          | <b>£</b> \$ | 1 3 | ¥         | 24  | 1   | 2 8 |
|               |      |      | 3  | T   | ₹    | 3   | İ          | ş           | 1   | 1         | 3   | İ   | 1   |
| देशसंयह       | reu— | 6    |    | 9   | 1 80 |     | 2 2        | T           | 12  | <b>१३</b> | - 1 |     |     |
|               |      | 9    | Ť  | 60  | 1 88 | †   | 12         | †           | 23  | १४        | 1   |     |     |
|               |      | १०   |    | 99  | 1 83 | 1   | 5.3        | I           | 8.8 | १५        |     |     |     |
| मत्तसंयतस्य - | -1-2 | Т    | 8  | T 8 | •    | 88  | T          | 2           | 1 8 | 3 1. 1    | 88  |     |     |
|               | 1    | 1    | ?  |     | 3    | 3   | t          | ₹           | 1 3 | Ť         | ?   | 1   |     |

प्रयमकूटे पंजकमेकं द्वितीये बट्कं। तुतीये सप्तकमेव स्यात्। संदृष्टिः ५ तबाऽप्रमत्तापूर्यकरणयोरिष ५ ६

और सतरहके आस्रव स्थान तीन-तीन प्रकार हैं। बारह-सोलहके पाँच-पाँच प्रकार हैं। तेरह, चीदह, पन्द्रहके छह-छह प्रकार हैं।

| 80 | ११ | १२ | १३ | 88 | 24 | १६ | १७ | 25 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    | ₹  | 4  | 5  | ١٤ | Ę  | 4  | 3  | 8  |

उपञान्तकषायंगेककृटदोळेकयोगप्रत्यय स्थानप्रकार मो देवक्कुं यो १ क्षीणकथायगेकस्रोग प्रत्ययस्थानप्रकारमो देवक्कुं यो १ स्थानकेविरूमहारकंगेकयोगप्रत्ययस्थानमो देवक्कुं यो १ स्थानकेविरूमहारकंगेकयोगप्रत्ययस्थानमो देवक्कुं यो १ स्थानकेविरूमहारकं नोत्यु प्रत्ययं शुन्यप्रकक्कु । किंतिनित्युं प्रक्रियं मनवोळिर्रास याचार्य्यानं देव अद्वारसदयं सत्तरत्याविष्यं ज्ञान्यप्रकारकृष्टस्थानंगळ् एकं च तिष्ण पंचयेत्याविष्यानप्रकारंगळुं भयवुगरहिव्यित्याविकृष्टयाकारंगळुं भयवुगरहिव्यित्याविकृष्टयाकारंगळुं भयवुगरहिव्यित्याविकृष्टयाकारंगळुं थळळवट्टुवे वित् ज्ञानव्यमककं ।

अनंतरं कटोच्चारण प्रकारमं पेळवपरः---

मिच्छत्ताणण्णदरं एवकेणक्खेण एककायादी । तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक्कं च जागाणं १/७९६॥

मिष्यात्वातामन्यतरत् एकेनाक्षेणैककायादयः । ततः कथायवेदद्वियुगणानामेकं च योगानां ॥
मिष्यात्वयंचकदोळन्यतरपूर्मिद्वियवद्कदोडमेकाकायाविगळुमिल्छदं मेळे कथायंगळोळो हु १०
जातियुं वेदंगळोळो हु वेदसुं द्वियुगळंगळोळो हु २०
जातियुं वेदंगळोळो हु वेदसुं द्वियुगळंगळोळो हु २०
जातियुं वेदंगळोळो हु वेदसुं द्वियुगळंगळोळो हु २०
इयदोळन्यतरहुमो वेदं योळ् उभयसुंगोगंगळोळो हु मिहु कूटोच्चारण प्रकारसम्कुमवे ते वोदं
येकांतमिष्यादृष्टियोळं स्पन्नोतिद्वयदोळं पृथ्योकायदोळं कोषश्चयदोळं गंडवेदवोळं वंडवेदवोळं
विनकृतिकरणस्य सर्वेदमागं निकृटेषु विकसेकं। अवेदमागं चतुःकृटेषु विकसेकं स्यार् १। २ सूक्यायपराय-

स्पैरुक्टे डिक्मेकं २ वरवान्तकरायसीणकरायसयोगेव्यकेकं योगप्रत्ययकमेव १ वर्षाणे प्रत्ययक्षम्यं इत्येतम्मिछ १५ १ इक्त्याबार्यो दम ब्रह्मास्य दायं सत्तारेत्यादिना ज्ञय्यमध्यमोत्कृष्टस्थानानि, एकं व तिष्ण यंवयंत्यादिस्थान-प्रकागम् अयहपरिद्वासत्यादि कृष्टम्रकाराक्षेत्रकाम् । एवंविषः पाठवेदः, ज्ञमवष्टममायादिकायां डीकायां ।

सासादन आदिमें जो कूट कहे हैं उनमें भी इसी प्रकार विचार कर आफ्रवोंके स्थान और उनके प्रकार जानना। ये सब मनमें रखकर आचार्यने पूर्वमें दो गाथाओंके द्वारा स्थान तथा स्थानोंके प्रकार कहे हैं ॥७९॥।

आगे कुटोबारणके प्रकार कहते हैं-

मिध्यावोमें से कोई एक और छह इन्द्रियोमें से एक के साथ एक दो कायादि, उनके पहचान कपायोमें से एक जाति, वेदोमें से एक तथा दो युगरोमें से एक, 'च' शब्दसे सम्भव स्थानमें भय जुगुप्सामें से एक वा दोनों और योगोमें से एक। इस तरहसे कूटोंके श्वारण करनेका विभान है। वही कहते हैं —

बिडोबार्ध-जीवकाण्डके गणस्थान अधिकारमें विकथा आदिके अक्षसंचार आदि ३०

हास्यिद्धकां अस्यमनोयोगवोकमनंतातृत्रं रहित भिष्याद्दिय प्रयमकृटवोळि हंसपर्वाकाशमप्य अस्वनिद्दु ज्वरिसुदु । एकातिभिष्यादृष्टिःस्यश्नेनिद्धयवशंगतः पृष्वीकायवणकः त्रिक्रोधो वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । मतमेते एकातिभिष्यादृष्टिःस्यश्नेनिद्धयवशंगतोऽप्काय-वषकः त्रिक्रोधो वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । मतमेते एकातिभिष्यादृष्टिः स्यशंवे निद्धयवशंगतः तेषस्कायिकववकः विक्रोधो वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । एकातिभिष्यादृष्टिः स्यशंनेनिद्धयवशंगतो वायुकायिकववकरिक्रकोषी वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । युकायिकववकरिक्रकोषी वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । युकायिकववकरिक्रकोषी वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । एकातिभिष्यादृष्टिः स्यशंनीद्वयवशंगतो वनस्यतिकायिकवकरित्रक्रोषि वंडवेवी
हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । एकातिभिष्यादृष्टिः स्यशंनीद्वयवशातः त्रसकायिकववकरिक्रकोषो
वंडवेवी हास्यरितुतः सत्यमनोयोगवान् । युकायिकविक्रकेषि

पृथ्यति वाव त्र ११११ १ १११

अनन्तानुबन्धन्त्रप्रमक्ष्मकृट एकान्त्रमिध्यात्वे स्थावेनिययपुर्वाकाये क्रोबन्धयं यंदवेदे हास्यद्विके तत्यमनो-मोने बाके पुने एकान्द्रमिध्यादृष्टिः सामेनेनिययबनातः पृथ्वोकायबन्धनः निक्कोषो यंद्रवेदो हास्यरितपुतः सत्यमनोमोगोर्गकः। अत्र पृथ्वोकायबन्धनुष्कृत्य यंद्रवर्गकायादिवयेक्येक्कास्त्रम् निक्कोत्रो प्रयोक्षणं सा यट् । २० यंद्रवराषु पृथ्वपादिद्वियोगक्षयेक्येकेक्रस्मिन् निक्कोत्रभा द्वियोगमंत्राः यंवद्य । विस्ततो पृथ्यसे सन्हायमयादि-निक्सोगवयोगक्षकेक्रस्मिन्यिक्योगी निस्तोगमंत्रा विवादिः। यंद्रवराष्ट्रयुक्तमान्त्रप्रस्थानियस्याद्वेत्रपर्वाक्षम

हारा जैसे प्रमादोंके मंग किये हैं; क्सी प्रकार पाँच मिध्यात्व आदिके अक्षसंचार आदि हारा आक्षवके मंग होते हैं। वही कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी रहित प्रथम कूटमें एकान्त सिध्यात्व, स्पर्भन इन्हिय, एध्वीकायकी २५ हिंसा, तीन प्रकारका कोश, नायुसकवेद, हास्यरिका युगल, सत्य मनोयोग (असत्यमनो-योग ?) में अश्व रखनेपर एकान्त मिध्यादृष्टि, स्पर्भन इन्द्रियके दिशीमून, एध्वीकायका हिंसक, तीन प्रकारके कोधका धारक, नयुंसकवेदी, हास्यरित्युक्त, स्त्यमनोयोगी जीवके आलवका एक भंग होता है। इस भंगमें पृथ्वीकायकी हिंसाके स्थानमें पौच जलकाय आदि में से एक-एक मिळानेपर प्रत्येक भंग छह होते हैं। पृथ्वी, जल या पृथ्वी, अन्ति आदि हो हें। दें। स्थानेपर दिसंबोगी भंग पन्दह होते हैं। पृथ्वी, जल, वानु या पृथ्वी, जल, प्रवच आदि तीनके संयोगक्षप वीस मेदोंमें-से एक-एक हिंसके मिळानेपर दिसंबोगी भंग बायु या पृथ्वी, जल, प्रवच आदि तीनके संयोगक्षप वीस मेदोंमें-से एक-एक हिंसक मिळानेपर त्रिसंबोगी भंग बीस होते हैं। पृथ्वी, जल, ब्रानु या पृथ्वी, जल,

कैंकस्मिन्मिलतेऽमी चतुःसंयोगभंगाः पंचदश्च । पट्तु पंचसंयोगवर्षेष्वेकै हिस्सिन्मिलतेऽमी पंचसंयोगभंगाः वट् । एकस्मिन पटसंयोगक्के मिलिते पटसंयोगभंग ए हः. मिलिस्बा विपष्टिः ।

पुनः तदेकान्त्रमिध्यात्वाक्षं हितीये विषयीतिमध्यात्वमदेशि त्रिवृष्टिः। एवं पंचतु मिध्यात्वेषु गत्यादाबागते स्थानिन्द्रयाक्षः रसनेत्विये गच्छति । अयं च सर्वेत्वेद्रयेषु गत्या मिध्यात्वाक्षयुतः झावावागण्छति २०

अग्नि, बनस्पति आदि चार संयोगरूप पन्द्रह भेदोंमें से एक-एकका हिंसक मिळानेपर चतुः-संयोगी भंग पन्द्रह होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति या प्रथ्वी, जल, अग्नि, बायु, यस आदि पाँचके संयोगरूप छह भंगोंमें से एक-एकका हिंसक मिळानेपर पंचसंयोगी भंग छह होते हैं। तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु, वनस्पति, त्रस इन छहों के संयोगरूप पक्का हिंसक मिळानेपर छह संयोगी भंग एक होता है। ये सब मिळकर तिरसठ भंग २५ होते हैं।

पकान्त मिध्यात्वरूप अञ्चक्त तरह दूसरे विपरीत मिध्यात्वरूप अञ्चमें भी तिरसठ भंग होते हैं। इस तरह पाँचों मिध्यात्वांके तीन सौ पन्द्रह भंग होते हैं। इन सबोंमें रश्जीन इन्द्रियके बद्योभूतके स्थानमें रसना इन्द्रियके वद्योभूत रखनेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरह पाँचों इन्द्रियों और छठे सनके अठारह सो नव्ये भंग होते हैं। इस नवांमें नीन २० प्रकार कोधके स्थानमें तीन प्रकारके मानको मिछानेपर भी उतने ही भंग होते हैं। इस तरह छोभपर्यन्त बार कथायोंके पक्षत्यासी साठ भंग होते हैं। इन सबोंमें नपुसकबेरके स्थानमें ई प्रकारवियं वद्वीवनिकायदोळ् वसं त्रिसंयोगवधासंयमदोकने विदाति विघोज्यरणंगळ् खतुःसंयोगवधासंयमदोकने पंचतक्षोज्यरण भेदंगळ् पंचसंयोगवधाऽसंयमदोकने वद्विघोज्यरणं-गळ् वद्संयोगवधासंयमदोक्षेत्रकवियोज्यरणभुगक्कुं। संदृष्टि—प्र ६। द्वि १५। त्रि २०। च १५। पं ६। व १॥

मत्तमा तूरिप्पत्तमं मुंबण त्रिसंयोगींबरं गुणिसिबोर्ड सूत्रश्वत्तक्कुमरं केळगण आरं,नास्कुं हारंगळं गुणिसि भागिसिब लब्धं बतुःसंयोगभंगगळु पविनव्यप्पुत्र | २५०।१ | मत्तं सूत्ररक्वतं मुंबण २० । ॥१

१५ हिसंग्रोगोंदरं गुणिसिवोडेळ नूरिप्पत्तक्कु-। मर्व केळगण इप्पत्त नाल्कुमध्द्र हारंगळ गुणिसिवोडे नूरिप्पत्तप्पृदीरंवं भागिसिव छक्कं पंचसंग्रोग भंगेगळ।रप्पृत्रु उ२०११ मत्तमा येळूनूरिप्पत्तं सुंद-

णेकवर्षांदर्व पुणिसिवोर्ड राशि ताबन्मात्रमे एळूनूरिप्पत्तक्कु-। मर्ब क्षेळगण नूरिप्पत्तमारु हार्र-गर्ळ गुणिसिवोडदुवुमेळुनूरिप्पत्तकः मर्दार्रव आगिसिव लब्धं बद्संयोग भंगमो वेयक्कुं ७२० ७२०

तता क्रोबनयाक्षः मानवये गण्डति । वयं च प्राव्य-वरमकोभनयपर्यन्तं नावा हिन्द्याक्षित्यवाक्षास्यात्र सहायानाव्यक्ति तदा यंववेदाक्षः स्वीवेद मण्डति । वयं च प्राव्य-वरमध्येरपर्यन्तं नात्रा क्यायातिव्याक्ष-रिध्यात्मात्रीः सहायानाव्यक्ति तदा हान्यद्याक्षः वरिकृत्य गण्डति । वयं च वेदाक्षकपायाक्षंत्रियाक्षात्रियात्रा स्वावात्राच्यात्र सहायात्राक्षेत्र गण्डति । वयं च वेदाक्षकपायाक्षंत्रियात्राक्षात्र स्वावेद सिक्तानेपर भी वतने ही भेग होते हैं। इस सब भेदों में हास्यरित युगळके स्थानमें ओक्षकरित मिळानेपर भी वतने ही भेग होते हैं। वयं दोनों युगळेके पैवाळीसहजार तीनसीसाठ भेग होते हैं। हु सुक्त स्वावेद्यात्र युगळेक स्थानमें असत्यमनोयोग स्वावेद हैं। इस स्वावेद्यात्र युगळेक स्थानमें असत्यमनोयोग सिक्तानेपर भी वतने ही भेग होते हैं। एसा करनेसे अत्तिय विक्रियकयोगपर्यन्त दस योगों- के चारळात तिरपनहजार छहसौ भेग होते हैं। विस्थाविष्ठ स्थानमें असत्यमनोयोग पर्याप्त स्थाने ही होता है इससे औराहिकसिक्ष, वैक्रियक्षिम और कर्माणयोगका महण नहीं किया है। अननतानुवन्यीरहित मिथ्यावृष्टि कृटमें इतने भेग होते हैं।

मितिबों इक्रममस्यिल्पङ्ग्रं। प्रदावि १५ । त्रि २० । च १५ । पंदाव १ ॥ यित् त्रिषष्टि प्रमितभंगंगळो देकांतमिण्यात्वस्पर्शनेद्विवक्रोधत्रयषंडवेवहास्यद्विकसःयमनोयोगमेविवरोळि-डल्पटकामो वनकप्पविल्ल प्रथमैकांतमिण्यात्वाक्षं द्वितीयविष्यतिविष्यात्वनकं संचरिसिदोडॉमते त्रिषष्टिप्रमितोचनरणभेदंगळप्पुर्वितेत्ला मिन्धात्वंगळय्वरोळं संचरितिवक्षं मोदलिंगे बंदागळ् स्पर्शनेद्वियवोळिर्दे द्वितीयाक्षं स्वस्थानद्वितीयरसने द्वियक्कक्षं संचरिस्गु-। मा परस्थानद्वितीयद्वि-याशं तन्नेल्ला यिद्वियंगळोळं संचरिसि तानुं निष्यात्वाक्षयूमेरडं मोद्गिमें बरलोड कोयन्नयदोलिहं परस्थानततीयाक्षं स्वस्थानमानत्रवस्कं संबरिस्युमर्वं पृथ्वीतःकमींव वरमलोभस्यपर्यंतं संब-रिसि तानुमिद्रियमिध्यात्वाक्षद्वययुतमाणि मोवस्ने वरलोडं पंडवेदवीळिहं परस्थानचतत्र्याक्षं स्त्रीवेदक्के संचरिस्गुमद्वं पूर्वोक्तकर्मीदवं चरम्बंवेद पर्यंतं होशि तानं कोवेद्विः मिण्यात्वाक्तत्रय-यूतमागि मोदल्गे वरलोडं हास्यद्वयदोळिहुं गरस्थानपंचमाक्षमरतिह्वयक्के संचरित्रगुमी ुतिद्वय- १० बोळिहं परस्थानथंचमाक्षं तानुं वेदक्रोधेंद्रियमिण्यास्त्राक्षचतुत्र्ययुतमाणि मोदलो वरलोडनिद् भयद्वयरहितप्रथमकृटमध्यवरिवं सत्यमनोयोगवोळिर्दं परस्थानवष्टाकं स्वस्थानवोळतन्त्र द्वितीय-भेवमप्य असत्यमनोयोगक्कं संचरिसुगुमी परस्थानवष्टयोगाकं पुरुवींकक्रपृदिवंतन्त चरमवैक्रि-यिक काययोग पर्यंतं संवरिति निरोडागळा केळगणक्षंगळनित् तम्म तन्म चरम बोळिहींडागळा कटोच्चरणं परिसमानियवक्-। मीयों वो दु परस्थानाक्षं संचरिपागळ पुष्ट्यादिमळ वयासंयम- १५ भेदंगळ त्रिष्टिप्रमितंगळागुत्तं बर्णुवे बिरियल्पड्गू-। मितुळिब मिध्यादृष्टिय सब्लंकृटंगळोळं सासादनादिगणस्थानंगळ कटंगळोळं यथासंभवन्चरणविधानमिते यक्षसंचारविधानदिवसिरयल्प-डग्-। मनंतरं भंगानयनप्रकारमं पेळदपरः :--

> अणरहिदसहिदक्हे बावत्तरिसय सयाण तेणउदी । सद्दी धुवा ह मिच्छे भयदूगसंजोगजा अधुवा ॥७९६॥

तक्षा युवा युवा युवा रूपारानाच्या चयुवा १००२२। अनंतानुबंधितरहित सहितकहे द्वासप्ततिशतं शतानां त्रिवनतिः । विष्टिध्रवाः खलु निथ्याः बच्टो भयद्विकसयोगामा अझवाः ॥

स्वाक्षेत्सहारावागच्छति तदा असद्भोनकृदस्वारसस्यमनोयोगावाः असस्यमनोयोगे गच्छति । अय च प्राम्वच्वर-मवैक्कियिकयोगवर्यन्तं गच्छति तदा तदयस्तनास्तः सर्वे स्ववरमे स्युरिति सस्कूटोच्चरणं सवासं । एवं शेष-मिथ्यादृष्टिकृदसासादनादिकृदेवशि जातस्यं ॥७९५॥ अच भंगानयनप्रकारमाह—

यहाँ अक्षके अपने अन्ततक पहुँचनेपर चस सहित सब पहले अक्ष आदि स्थानमें आ जाते हैं। और उत्तर अक्ष दूसरे स्थानपर आ जाता है। जैसे पाँच मिध्यात्वका अक्ष जब अक्षान मिध्यात्वका अक्ष जब अक्षान मिध्यात्वका पहुँचा तब मिध्यात्वका अक्ष एकान्त मिध्यात्वपर आ गया और उत्तर इन्द्रियलक्ष रसनाहए दूसरे स्थानको प्राप्त होगा। ऐसा होते-होते सब अक्ष जब अन्त स्थान को प्राप्त होते हैं तब अक्ष संबार समाप्त होता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीराहत मिध्यादृष्टीके प्रयस्त कूटके उत्तराएक। विधान हुआ। इसी प्रकार मिध्यादृष्टीके होंग कूट ३० तथा सासाहत आदिके कुटके उत्तराएक। विधान हुआ। इसी प्रकार मिध्यादृष्टिके होंग कूट ३० तथा सासाहत आदिके कुटके उत्तराएक। विधान वानना।।७९५।।

आगे भंगोंका प्रमाण लानेका प्रकार कहते हैं-

अनंतानुबंधिरहित कूटबोळं सहितकूटबोळं यवासंख्यमागि द्वासप्ततिज्ञतम् जिनवतिज्ञत-युत्तविष्टप्रमितंगळुं मिण्यावृष्टियोळ ध्रवभंगाळिव गुण्यंगळप्यव । भयद्विकरहितसहितमेकतर-युतंगळे व चतुःकूटगुणितपृषिव्यादिसंयोगजनितित्रविद्यिगंगळवध्यवभंगगुणकारंगळप्यवदं ते वोडे अनेतानुबंधिरहितप्रथमकृटवोळ् मिण्यात्वपंचकमिद्रियवटकं कवायत्रिचतुष्टयं त्रिवेदद्विकद्वय ५ बजायोग ५।६।४।३।२। १०। मिलं परस्परं गुणिसिबोडेळ सासिरविन्तुक भंगंगळपूर्व। ७२००॥ अनंतानुश्रंथिसहितकृटवोळ ५। ६।४।३। २। १३। यिवं परस्परं गुणिसिबोर्ड ओ अस्-सासिरव मून्ररवस्तु भंगंगळप्पृत् १३६० ॥ ई एरबुं राशिगळं कृडिवोडे पविनावसासिरवैनुरवस्त ध्रवगुष्यभंगंगळ मिश्यादिव्हगळगण्युव १६५६० ॥ इत्लि त्रेराजिकं माडल्पडगु । मो द ध्रवभंगकः-ध्रवभंगंगळ त्रिष्टिप्रमितंगळागलमितित् ध्रवभंगंगळगेनितद्मवभंगंगळप्ये दित् त्रेराजिकसं साहि १॰ प्र१।फ ६३। इ १६५६०। बंद लब्बमुमिनितकक् १६५६०। ६३॥ मतमो वर्नतानुबंधिरहित-सहितकृटद्विकविकनितागुत्तं विरला द्विकचतुष्टयक्केनितु भंगंगळब्बुवं दितिस्लियुमी त्रैराधिकदिवं नारकुगुणाकारमक्कु । १६५६० । ६३ । ४॥ मिलं परस्परं गुणिसिबोर्ड मिध्यादृष्टियोळ सर्वेत्रत्यय-भंगंगळप्पुत्तु । अर्थु नाल्वलो हु लक्षमुमेप्पलमूरु सासिरव नूरिप्पलप्पुत्रु । ४१७३१२० ।। सासावनंगी क्षनंतानुबंधिसहितक्टंगळेयण्युवरिवं प्रथमक्टबोळ् इंद्रियंगळार । कवायगुणकारंगळ् नाल्क् । वेवं-१५ गळु मूरु । द्विकद्वययोगंगळु पन्नेरबु ६ । ४ । ३ । २ । १२ । इवं परस्परं गुणिसिबोर्ड सासिरवेळु न्रिप्पत्तं टप्पृत् । १७२८ ॥ मतं सासादनंगं वैक्रियिकमिश्रकाययोगदोळ खंडहेदमिल्लेके दोडे

मिस्याद्ष्यो ध्रवभंगा साननातृबन्धृतन्तृते सतसहस्रद्विशयो, तद्युतन्त्रेतं सान् षष्टप्रयनस्यहस्रविशयतो। कायभंगवर्गत्रवित्यानिसंस्थानेषु परस्य गुणितेषु तस्यानस्य सम्भवात्। उत्तयं मिसिस्या सप्ययंत्रवातः योबदासहस्यी गृष्यं, एकैकं प्रतिक्रपदिकस्त्रोमसङ्ख्युक कायभंगवित्रपष्टिकस्यानिस्यत्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्य २० कार्येण गुणितं सर्वत्रस्ययभंगा विकायविकशतिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस्यानिस

सिध्यात्व आदिकी संख्याको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है यही भंगों-का प्रमाण है। अतः मिध्यादृष्टिमें अनन्तानुबन्धोरहित कृटोंमें पाँच सिध्यात्व, छह इन्द्रिय, चार क्यायत्रिक, तीन वेद, हास्य और शोकका दो युगळ, दस योग ५×६४४४×६४० १० १५ को परस्पर गुणा करनेसे बहत्तर सौ होते हैं। अनन्तानुबन्धों सहित कृटमें पींच सिध्यात्व, छह इन्द्रिय, चार कथाय तोन वेद, हास्य शोक हो युगळ, तेरह योग ५×६४४४ २४०१३ को परस्परमें गुणा करनेसे तिराजवे सौ साठ होते हैं। दोनोंको सिळानेपर सोळह हजार पाँच सौ साठ तो झव गुण्य हए। तथा एक भय जुगुप्सा रहित, एक भय सहित, एक जुगुस्सा सहित एक भय जुगुण्या सहित ये चार भंग होते हैं। तथा कायहिंसाके तेरसठ भंग १० होते हैं। ये चार और तेरसठ अझव गुणकार हैं। अतः क्क छुव गृण्यको चार और तेरसठसे गुणा करनेपर सिध्यादृष्टिमें सब प्रत्ययोंके भंग इक्ताळीस छात्र तिहत्तर हजार एक सौ बोस हैं।

सासादनमें छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन देव, दो युगल, बैक्रियिक मिश्र विना बारह

वा सासावनं नरकं बुगनणुवरिषं पुंवेदमुं स्त्रोबेवधुं सातावनंग वेवगतियोजु चहिसुपुमणुवरियमा वैकियिकमिण्यकाययोगवोजु सातावनंग इं ६। क ४। वे २। वि २। वे यो १। इयं परस्परं पुणिसिबोडे हा बर्भागणुतो नतारणुष्ठ । ९६॥ उभयमुं छावं १८२४॥ अछ वागुणकारंगळं जातुर्गुणितिविषष्टियमकु । १८२४। ६३। ४॥ मित्रं परस्परं गुणिसिबोडे सातावनंगे सर्व्यभंगंगजु नालकुलअमुन्यवनो भनुसासिरवस्त्रूर नाल्वतं टरपुष्ठ । ४५९६४८॥ मित्रंगे इं ६। क ४। वे ९ ३। वि २। यो १०॥ यिवं परस्परं गुणिसिबोडे हा बन्भगणुष्पगळु सासिरव नानूरनाल्वत्तवकुं। १४४० अछ वामुणकारंगळु चतुर्गुणतिविष्ठमित्रवस्तु १४४०। ६३। ४॥ मित्रं परस्परं गुणिसिबोडे मित्रंगं सम्बंभंगजु मुक्लअमुन्यवन्तर इं सासिरवं दुनूरं भत्तवकुं। ३६२८८०।

असंयतंगं इं६।क ४।वे३। द्वि२। थो १०। यिवं वरस्वरं गुणिसिबंद्रेडे स्तरिवर्धना-नूर नाल्वसक्तुं १४४०।। मसमसंयतंगे वैकिधिकमिश्यकाययोगकामण्यागवयोग्रद्यको स्थिवेदो १० वयं परित्त व्युविद्यं। इं६।क ४।वे२। दि२। यो२। त्रिष्टं परस्परं गुणिसिवां हे गूव-गुण्यांन्य नूरतो असरेक्यपुत्रु । १९२॥ ससमसंयतागीवारिकमिश्यकायोग्रद्ये पुर्वेवोदयमो दे-पण्यांक्यपुत्रे । इं६।क ४।वे१। दि२। यो१। इवं परस्परं गुणिसिवां हे नाल्वसं हु प्रृव-गुण्यांन्यपुत्री पूर्वं राजिगळे कृदिव्यस्त्र्वगिळवं गुणिसिवां इं१८०। ६३। ४ इवं परस्परं गुणिसिवां हे असंयतन सब्बंग्रस्यसमंगक्यं नाल्कलक्षमुनिष्यसमृद सासिवदक्षपुरस्वन् भंगगळपुत्रु । १५

मिश्रे च ई ६। क ४। वे २ तक्षोतं । क्षि २। वो १ गुणितं वण्णविः मिलित्वा चतुर्विशस्य । ष्टावश्यवाधि प्रविगुण्य प्राक्ताध्य वर्णुणकारेण गुणितं सर्वभंगाव्यवुर्धकी काष्यष्टिष्णहलव्यव्यवाष्ट्रच्याती भवन्ति । विश्वे ई ६। क ४। वे ६। क्षि २। वो १० गुणितं त्रित्वम्य चल्लाव्यव्यव्यव्यक्ति विभाग्नव्यक्ति गृणितालिन-कल्लाह्याध्यव्यक्ति वर्षायो भवन्ति । वसंयते इ ६। क ४। वे ३। क्षि २। यो १० गुणितं चल्लाव्यक्ति वस्त्वप्रविक्रमाण्योः स्त्री नेति ई ६। क ४। वे २। क्षि २। गुणितं व्यक्तिवस्य- २० प्रवर्ते । बीक्रस्तिवस्यक्रमाण्योः स्त्री नेति ई ६। क ४। वे २। क्षि २। गुणितं व्यक्तिवस्य- २० प्रवर्ते । बीक्षाय्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यवस्य । मिलित्वा प्रविग्वयस्यविद्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यक्तिवस्यवस्य भवन्ति ।

योग, इनको परस्परमें गुणा करनेपर सत्तरह सौ अट्टाईस होते हैं। वैक्रियक मिश्रमें यहाँ नयुंसक वेद नहीं होता। अतः छह इन्द्रिय, चार कपाय, दो वेद, दो युगल एक योगको परस्पर- में गुणा करनेसे छियानवे हुए। दोनों मिलकर अट्टारह सौ चीबीस छुव गुणव हुआ। इसको २५ चार और बेसट अट्टाइ मा कार वेस होते हैं। मिश्र में छह इन्द्रिय, चार कपाय, तोन वेद, दो युगल, दस योगको परस्पर गुणा करनेसे छुव गुणव चीदह सौ चालीस होते हैं, वा युगल, दस योगको परस्पर गुणा करनेसे छुव गुणव चीदह सौ चालीस होता है, इसको अछ्व गुणकार चार और तेरसठसे गुणा करनेपर तीन लाल वासठ हजार छाट सो अस्पर्योग होते हैं, अस्पयनमें छह इन्द्रिय, चार कपाय, तीन वेद, दो युगल, प्यांप्त सम्बन्धी दस योगोंको परस्परमें गुणा करनेपर चौदह सौ चालीस हुए। तथा बैक्लियक मिश्र और कामीण योगोंसे यहाँ रशीवेद नहीं होता। अतः छह इन्द्रिय, चार कपाय, दो बेद, दो युगल, दो योगको गुणा करनेपर एक सौ बानवे हुए और औदारिक सिश्रमें एक पुरुषवेद ही है। अतः छह इन्द्रिय, चार कपाय, एक वेद, दो युगल, एक योगको गुणा करनेपर अक्दवालीस हुए। इन तीनोंको जोड़नेपर छृव गुण्य

४२३३६० ॥ वेझसंयतंर्गवैक्रियिककाययोगमुमिल्लप्युवरियं इं६। क ४। वे ३। द्वि २। यो ९॥ इधं परस्परं गुणिसिकोडं सासिरविन्तूरतों असारप्पृतिस्ति अध्यवगुणकारंगळं त्रसवधासंग्रम-मिल्लप्युवरिवं | ५ | ४ | ३ | २ | १ | प्रत्येक भंगवळेंद्र । द्विनयोगंगळ पत्तु । त्रिसंयोगंगळं, पत्तु ।

चतः संयोगंगळ्मेदु । पंचसंयोगमो दु । ५ । १० । १० । ५ । १ ॥ यितु वेशसंयतगञ्जवगुणका-५ रंगळ चतुःकृटपुणितंगळेकत्रिज्ञात्त्रमितंगळप्पुत्र । १२९६ । ३१ । ४ ॥ विवं परस्परं गुणिसि-बोडे लक्षमुमरुवत् सासिरवेळुनूर नाल्कप्युव । १६०७०४ ॥ प्रमत्तनंग्रतंगे क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो ९ । यिवं परस्परं गुणितिवोडिन्तूरपविनारप्पृव् । २१६ ॥ मत्तमाहारकजारीरदोळु क ४ । बे १। द्वि २। यो २। इवं परस्परं गुणिसिदोडं पविनारप्युवु। कृष्टि झुवंगळु २३२॥ अझूवं-गळ चतःकटप्रकार नास्करिबं गुणिसिबोडं २३२ । ४ ॥ सर्व्यप्रथयभेगंगळ प्रमत्तंगा भैतृरिष्यत्तं ट-१० पुरुष । ९२८ ॥ अप्रमत्तंगे क ४ । वे ३ । द्वि २ । यो ९ । इव परस्परं गुणिसि अध्यवचतुष्किर्दिव गुणिसिदोडे २१६।४। एंदुनूरस्वतनाल ब्युब् । ८६४ ॥ अपूर्व्वतरणं क४। वे ३। द्वि २। यो ९। इवं परस्परं गुणिसियध्नवचतुष्कदिवं गुणिसिबोडं २१६। ४॥ एदुनूरस्वसनात्कु अंगंगळप्पुवृ। ८६४ ॥ अनिवृत्तिकरणंगे सबेवभागेयोळ क ४ । वे ३ । यो ९ ॥ इवं परस्परं गुणिसिदोडे नुरये द भंगंगळप्य । १०८॥ मत्तमा भागयोज् क ४। वे २। यो ९। इवं परस्परं गुणिसिबोडप्पत्तेरडप्यव १५ देशसंयते वैक्रियिकयोगो नेति इं६। क ४। वे ३। द्वि२। यो ९। गुणिते पण्णवत्यप्रद्वादशशतां। अध्युवगुण-कारेण त्रसकायवयो नेत्येकत्रिशच्यतुष्कात्मकेन गुणितैकलक्षपष्टिसहस्रसमशतचत्त्राणे अवन्ति । प्रमत्ते क ४। वे ३ । द्वि २ । यो ९ । गुणिते घोडणाग्रद्धितः । अवहारकदारीरे क ४ । वे १ । हि २ । यो २ । गुणिते पोडश, मिलित्वा द्वात्रिशदप्रदिशतो । अध्यवकृटचतुष्केण गुणिता सर्वभंगा अध्यावशत्यग्रनवशतो । अप्रमत्ते क ४। वे ३। डि २। यो ९। संगुष्याध्युवचतुर्कण गुणिते चतुःषष्टधग्राष्टशतो । अपूर्वकरणेऽपि तथा २० सोलह सौ अस्सी होता है। इसको अध्व गुण्य चार और तेरसठसे गुणा करनेपर सब भंग चार लाख तेईस हजार तीन सौ साठ होते है।

देशसंयतमें वैकियिक योग भी नहीं है। अतः छह इन्द्रिय, चार कषाय, तीन वेद, दो यगल, नी योगको परस्परमें गुणा करनेसे बारह सौ छियानवे हए। यहाँ त्रसवध नहीं है अतः पाँच स्थावर बनकी अपेक्षा संयोगी भंग इकतीस तथा चार भय जुगुप्सा सम्बन्धी २५ अध्रव गुणकारोंसे उक्त ध्रव गुण्यको गुणा करनेपर एक लाख साठ हजार सात सी चार भंग होते हैं।

प्रमत्तमें चार कथाय, तीन वेद, दो युगल, नौ योगको परस्परमें गुणा करनेपर दो सौ सोलह हुए। तथा आहारक योगमें चार कषाय, एक पुरुषवेद, दो युगल, दो योगको गुणा करनेपर सोटह मिलकर दो सौ बत्तीस हए। इनको भय जुगुप्सा सम्बन्धी चार अध्नव गुण-३० कारोंसे गुणा करनेपर सब भंग नौ सौ अठाईस हए।

क्षप्रमत्तमें चार कषाय, तीन बेद, दो युगल, नी योगको परस्पर गुणा करनेपर दो सी सोलह हुए। इसे अधुव गुणकार चारमें गुणा करनेपर बाठसी चौसठ भंग हुए। अपूर्व-करणमें भी इसी प्रकार आठसी चौसठ होते हैं।

₹•

७२॥ मसमवेबभाषेयोज् क ४। यो ९। गुणिसिबोर्ड युवताव ३६। यतं कोवरहितभाषेयोज् क ३। यो ९। गुणिसिबोर्ड इप्पत्ते ज्युव २७। मतं मानरहितभागेयोज् क २। यो ९॥ गुणिसिबोर्ड बोभलपुत्र । स्वां मानरहितभागेयोज् क १। यो ९॥ गुणिसिबोर्ड बोभलपुत्र । ९॥ इंतिनवृत्तिकरणनाद राजिगज् कृडिनूरेप्यतपुत्र । २००॥ स्हमसोपरायो क १। यो ९। गुणिसिबोर्डो भेते भंगगळपुत्र । १॥ अवशांतकवायो योगभेवति भतं भंगगळपुत्र । १॥ अवशांतकवायो योगभेवति भतं भंगगळपुत्र । १॥ अवशांतकवायो योगभेवति भतं भंगमळपुत्र । १॥ क्षिणकवायो योगभेव वो भसे भंगाळपुत्र । १॥ स्वयोगकवाज भद्दारकंगं योगभेविवां प्रत्ययभंगज्ञे-क्रेयपुत्र । ७॥ अयोगिजनस्वामियोज् प्रत्यवं श्वयमक्त्र ॥

जनंतरमी भंगंगळनुष्चरिति तोरिवपर :---

चउवीसहारसयं तालं चोद्दमयसीदिसोलसयं। छण्णउदी बारसयं बत्तीसं विसद सोल विसदं च ॥७९७॥

चतु व्यवस्थित्रकार्त्तं चत्यारिशच्चतुर्देशं अशोति योडशः। यण्नवतिहादशशतं हात्रिशत् हिंशतं योडशः हिंशतं च ॥

मिष्यादृष्टियोळ मुंपेळ्दू पोद्दल्पुदर्शितं सासादनादिगळोळ् पेळ्वपह :--

सासावनंगे पृत्रवृत्ययंगळ् बतुष्टिकारयुत्तराष्टावश शतमबकुं । १८२६ ॥ मिश्रतोळ् बरवारिश-बुत्तरबतुर्वृश्वशतमबकुं । १४४० ॥ असंयतनोळ् अशीरपृत्तर भीडश्यतकमबकुं । १६८० ॥ वेश- १५

तार्वतः । अनिवृत्तिकरणे सवेदमागे क ४ । वे ३ । यो ९ । गुणितंज्यदोत्तरस्तरं । युनस्वजैव क ४ । वे २ । यो ९ । गुणितं द्वास्तरिदः । अवेदमागे क ४ । यो ९ । गुणितं वद्गिवत् । अकोपयागे क ३ । यो ९ । गुणितं सन्विद्यातिः । अमानमागे क २ । यो ९ । गुणितंज्यदादगः । अमायमागे क १ । यो ९ । गुणितं नव । मिलिस्वा सन्वयद्विद्याती । सूक्षमानन्तराये क १ । यो ९ । गुणितं नव । उपसान्तकपाये योगमेदेन नव । स्रीणक्यायेऽपि नव । स्योगे सत्त । अयोगे प्रस्थवनुष्यं ।।७९६ ॥ उक्तर्यगानाह—

ध्रुवगुष्यमपूर्वकरणांतं क्रमशो मिथ्यादृष्टौ प्रागुक्तं। सासादने चतुर्विशत्यप्राष्टादशशती। मिश्रे

अनिष्टुत्तिकरणके सचेद भागमें चार कपाय, तीन बेद, नी योगों को परस्परमें गुणा करनेपर एक सी आठ हुए। यहाँसे अधुन गुणकार नहीं है। अदी सचेद भागमें चार कपाय, दो बेद, नी योगों को पूणा करनेपर बहतर भंग होते हैं। अवेद भागमें चार कपाय और नी योगों को परस्परमें गुणा करनेपर खत्ती को होते हैं। को अपरित्त भागमें तीन कपाय और नी योगों को गुणा करनेपर सचाईस भंग होते हैं। मान रहित भागमें ती कपाय और नी योगों को गुणा करनेपर अठारह होते हैं। माना रहित भागमें एक कपाय और नी योगों को गुणा करनेपर अठारह होते हैं। माना रहित भागमें दो से सत्तर भंग होते हैं। प्रकार अतिष्टुत्तिकरणमें दो सी सत्तर भंग होते हैं। सुमा साम्परायमें कपाय को सी नी योगों को गुणा करनेपर नी भंग होते हैं। उपझानत कपायमें केवळ नी योग ही होनेसे नी भंग हैं। लिणकपायमें भी नी भंग हैं। स्वोगोंमें भी ३० योगोंसे हो सात भंग होते हैं। अयोगोंमें कोई प्रत्यय नहीं होता।।%६॥

क्क मंगोंको कहते हैं— भ्रवगुण्य अपूर्वकरण पर्यन्त क्रमसे मिध्यादृष्टीमें तो पूर्वोक्त है। सासादनमें अठारह संबतनोळु बष्नबस्पुत्तरहावस्थतममुक्तं । २२९६ ॥ प्रमत्तसंयतनोळु द्वात्रिशकुत्तरहिशतमगुक्तं । २३२ । सप्रमत्तनोळ वोडगोत्तरहिशतमगुक्तं । २१६ ॥ अपुरुवंकरणाविगळोळ् वेज्यवरः :—

> सोलस विसदं कमसो धुवगुणगारा अपुन्वकरणोत्ति । अनुधुवगुणिदे भंगा धुवभंगाणं ण मेदादो ॥७९८॥

् वोडश द्विशतं क्रमशो ध्रवगुणकारा अपूर्व्यकरणपर्धतं । अध्यवगुणिते भंगा ध्रुवनंगानां न भेवात ॥

ब्रमुब्वंकरणनोज् प्रृवयुष्यंगज् बोबझोलरहिझातमक्कुँ २१६ ॥ सितो कर्मावर्धं मिण्यानृष्टधा-वियागियपुत्रवंकरणपर्यातं प्रृवगुष्यगंगज्यप्रभुवगुष्यकारंगज्ञं सेवेगजुंडपुर्वार्तः प्रृवगुष्यंगज्यपु-विवं तस्म ब्राप्नवृष्यकारं याँजवं पुणिसुत्तं विरक्त लंतस्म संगाज्यपुत्रिलिल प्रवर्भगानां द्दै १० वेव्यप्त प्रृवसंगाजनीतु वेकैकंगज्यपुर्वारंवं न भेवात् ब्राप्यवर्भगगाज्याना प्राणासंयमवंते हिसं-सेवायाः स्वेदाज्ञिलपुर्वारंवं मिन्यारवंद्वियाविगज्यो संभवित्रव भंगंगज्ञीततु प्रवसंगाज्यप्यु वे ब्रवर्यं ॥

अनंतरमा प्राणासंयमगळने प्रत्येकद्विसंयोगाविभेवंगळंटे विरा भेवंगळं साधिसुनुपायमाउ-देवोडे अक्षसंचारं ज्ञातात्यंमवल्लविदों दु प्रकारविंदं प्रत्येक द्विसंथोगाविगळं साधिसुनुपायमं

१५ पेळवपवः—

छप्पंचादेयंतं रूउत्तरमाजिदे कमेण हदे । छद्यं मिच्छचउनके देसे संजोगगुणगारा ॥७९९॥

षट्पंचाचेकांतं रूपोत्तर भाजिते क्रमेण हते। लम्बं मिन्यावृष्टचावि चतुष्के वेशसंयते

संयोगगुणकाराः ॥

२० वद्वंबाकंगळावियागि एकांकावसानमागि स्थापिसिदुवं पूर्व्वोत्तक्षमविवं एकाद्येकोत्तर-मागवर केळगे हारंगळं स्थापिसि जागिबुत्तिरलु प्रवयस्त्रव्यं प्रत्येकभंगप्रमाणमारपुषु । ६ । मरां

चरनारिश्यरवाचचतुर्वरावती । असंगतेऽशीरश्यमोश्यातती । देशतंगते चण्णतत्यभद्वाववागती । प्रमत्ते द्वापिगय-विद्याती । अप्रमत्ते द्विश्वरविद्याती । अप्रमते वोडवावविद्याती । अपूर्वरूपं वोडवावदिद्याती । असीयु गूणेयु स्वत्यापुरमुण कारेण गूणितेषु वस भंगाः स्युः । वर्षारे केवलासुर्वर्गयाणायेन योववासुत्र्यकारः द्विश्योगादि-वृक्ष अनिवरवामानात् । ॥७९७॥७९८॥ प्रायुक्तस्वकादिर्गयावान्येत्रव्यंत्रात्रे । हत्युपामन्यरमाह्

षडादीनेकपर्यंतानंकान् संस्थाप्य तदघोद्वारानेकादीनेकोत्तरान् संस्थाप्य-

सी चौचील, मिनमें चौदह सौ चाळीस, क्षसंयवमें सोळह सौ अस्सी, देशसंवतमें बारह सौ छियानवे, प्रसममें दो सौ बचील, कप्रमचमें दो नी सोळह, अपूर्वकरणमें दो सी सोळह है। इन पूर्व गुण्योंकी अपने-अपने अपूर्व गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने भंग होते हैं। करके गुणस्यानोंमें केवल पूर्व भंग हो हैं; क्योंकि वनमें भय जुगुन्सा और अविरक्तिका अभाव है अतः अधुव गुणकार नहीं होते।।अर-७-९९८।।

पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी अदि भंगोंके साधनेमें अक्षसंचार कहा। अब बनके साधने-

के किये अन्य स्पाय कहते हैं-

बट् पंचांकंगळं गुणिसिव भारवमनेकहिकमं गुणिसिवं व्यविवे आगित्युतं विरक्षा वंद कम्बं पविनेहु हिसंदोगंगळ यंगंगळच्युनियु पूर्व्योत्तक्रवांदरं सुवे मृत्रे नास्य भागहाराकंगळं गुणिसि गुणिसि माणियुत्तं विरक् विसंदोग चतुःसंदोग पंचांदोगळच्युन्ववांत्रं भागेतळ जूवगुण्कारंगळच्युन्ववांत्रं मिण्यादृष्ट्याविचातुग्गृणस्यानंगळोळं वेशसंदात नोळं गुणियुतं विरक् सन्वं प्रस्थयभंगंगळं तन्मिक्त पण्युत् । संदुष्टिः :—

प्रव १६५६०। अध्रव ६३।४। मंगं ४१७३१२०।। सासावनो घू १८२४। अध्रव ६३।४। मंगंगळु ४५९६४८॥ मिश्रंने धृव १४४०। अध्रव ६३।४। मंगंगळु ३६२८०॥। असंवर्तने घृव १६८०। बाग्र ६३।४। मंगंगळु ४२३६०॥ होससंवरंत्रे घृव १९८०। बाग्र ६३।४। मंगंगळु ४२३३६०॥ हेससंवरंत्रे घृव १९८०। बाग्र स्ते। ४१ मंगंगळु ४२३३६०॥ होससंवरंत्रे घृव १६३।

| £ . | 4   | ¥   | 3 | 3  | 4      |
|-----|-----|-----|---|----|--------|
| -   | -   |     |   |    |        |
| 1 ( | ١ ٧ | 1 1 | ¥ | ٧. | 1 th 1 |

षण प्रथमहारेण स्वांसे भक्ते लम्बं प्रयोक्तमंगाः यद् । पुनः परहाराहवद्यंवाधेऽयोग्याहवैकदिहारेण १० मक्ते कम्बं दिसंयोगभंगाः पंचदस । पुनः परस्पराहततिँगणवतुरंशे तबाक्तविद्धारेग सकते लम्बं त्रिसंयोगा विप्ततिः । पुनः तबाकृतविद्यात्याविकसत्ययेचे तवाकृतवद्वतुक्तियः सकते सम्बं बतुःसंयोगाः पंचवस । पुनः

यदि प्रत्येक, द्विसंयोगी आदि भेद करने हों तो विवश्चितका जो प्रमाण हो उस प्रमाणसे लगाकर एक-एक पटाते हुए एक अंक तक कमसे लिखी। ये आवस हुए। इनके नीचे एकसे लेकर एक-एक बदाते हुए उस विवश्चित प्रमाण अंक पर्यन्त कमसे लिखी। ये आवस हुए। इनके नीचे एक से लेकर एक-एक बदाते हुए उस विवश्चित प्रमाण अंक पर्यन्त कमसे लिखी। ये आगहार १५ हुए। भाग्यको अंद्रा और मगहारको हार कहते हैं। भिन्न गणितमें जो विवश्चत है उसके हारा क्रमसे पूर्व अंद्रोंके द्वारा अगले अंद्रोंको और पूर्व हारके द्वारा अगले हरको गूण करके जो जो अंद्रोंका प्रमाण हो उसको हार प्रमाणका भाग देनले जो प्रमाण आवे उतने-उतने भंग वहाँ जानना। सो सिम्बाइटि आदि चार गृणस्थानोंमें कायवधका प्रमाण छह है। सो छह, पाँच, सोन, दीन, दीएक अंद्रा कमसे लिखी और उनके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, २० छह ये हार लिखी—[बाय[प्र]]।

शराश्याश्याद

यहाँ प्रथम अंत्र छहको हार एकका भाग देनेपर छह आये। सो प्रत्येक भंग छह हैं।

फिर प्रथम छहसे अगळे पाँचको गुणा करनेपर तीस अंत्र हुए, इसको एकसे अगळे दोको
गुणा करनेपर दो हारसे भाग दिया पन्नह आये। इतने दिसंयोगी भंग हुए। पुनः तीससे
आगेके चारको गुणा करनेपर एक सी बीस अंत्र हुए। दनको पूर्व सो आगो के तीनसे गुणा
करनेपर हुए छह हारसे भाग देनेपर बोस आये। इतने त्रिसंयोग भंग हैं। पुनः पूर्व एक सी
देपर बोससे अगळे तीनको गुणा करनेपर तीन सी साठ अंत्र हुए। वन्हें पूर्व छहसे अगळे चारसे
गुणा करनेपर हुए हार चौनीसका भाग देनेपर पन्नह आये। इतने चतुःसंयोगी भंग हैं। पुनः
तीन सी साठसे आगोके दो को गुणा करनेपर सात सी बीस अंत्र हुए। वनको पूर्व चौनीससे
आगोके पाँचकी गुणा करनेपर हुए हार एक सी बीससे भाग देनेपर छह आये। इतने पंचसंयोगी भंग हैं। पुनः सात सी बीससे आगोके एकको गुणा करनेपर सात सी बीस अंत्र हुए।

अप्रुप्त । संग्रेगळु ८६४ ॥ अटूब्बिकरणेने घ्रु २९६ । अघ्रुप्त । संग्रेगळु ८६४ ॥ अतिबृत्तिकरणेने १०८ । ७२ । ३६ । २० । १८ । ९ । कृष्ति २७० ॥ सूक्त्मसांपरायेने भंगळु ९ ॥ उपशास्त कवायर्थे भंगवळु ९ । क्षीणकवायेने भंगवळु ९ ॥ सयोगिकेवळि भट्टारकंने भंगळु ७ ॥ अयोगिकेवळि-स्वामियोळ प्रस्ययं द्वान्यमञ्जूष्टे ॥

अनंतरमी प्रत्ययोवयकार्यभूतजीवपरिणामंगळु ज्ञानावरणादिकम्मँगळो वंचकारणंगळे बु तत्प्रतिपर्णयस्माणि पेळवण्ड :---

तवाकृतयस्यपिकनिवातद्वयंशे तथाकृतवातुंबितितयंबहारेण अवते कव्यं पंचयंगोगाः यह। पुनः तथाकृत-विवारपिकनसम्वर्तकारी तथाकृतविवारपिकनशतयद्वारेण अवते कव्यं पद्यंगो। एकः, मिकिस्वा त्रियप्टिः। प्रत्येक मिष्यादृष्टपादिवनुके संयोगागुणकारा अवन्ति । तथा पंचारीनेकपर्यंतानंकान् संस्थाप्य तदवोह।रानेका-रै॰ दीनेकोत्तरान् संस्थाप्य प्रत्येकमंगाः पंच।

द्विषयोगा दशः । त्रिसंयोगा दशः । चतु संयोगाः यंच । पंचसंयोग एकः, मिलिस्वैर्कात्रशहेशसंयते संयोगगुणकारः स्यात् ।।७९९।। अव प्रस्यवोदयकायजीवयरिजासानां ज्ञानावरणादियंवकारणस्ये प्रतिपत्तिमाह—

डनको पूर्व एक सौ बीससे आगेके छहको गुणा करनेपर हुए हार सात सौ बीसका भाग देनेपर एक आया । छह संयोगी भाग एक हुआ । इस तरह सब मिछकर ब्रेसट भंग हुए ।

हेशसंयतमें जसबय न होनेसे पाँचकी ही हिसा है। जो कमसे पाँचसे एक पर्यन्त किसो। उनके नीचे एकसे पाँच पर्यन्त हार किसो यहां भी पूर्वोक प्रकारसे पाँचले परक का पाष्ट्री हो है। माग देनेपर पाँच आये। सो इतने प्रत्येक भंग हैं। आगे पाँचसे चारको हो हो है। हो पूर्वा कारनेपर बीस अंश हुए। चलको एकसे गुणित दो हारका भाग देने-पर दस आये। इतने द्विसंघोगी हुए। पुनः बीससे गुणित तीन अंशको

आगे प्रत्ययोंके उदयके कार्य जो जीवके परिणाम हैं उन्हें झानावरण आदिके बन्धका कारण बतछाते हैं—

## षडिणीगर्मतराये उतघादे तप्पदोसणिण्डवणे । आवरणदुगं भूयो बंधदि अञ्चासणाए वि ॥८००॥

भूततद्वरावियु—अधिनयनृतिः प्रत्यनीकं प्रतिकृततियर्थः। ज्ञानिकक्टेटकरणनश्वरायः। प्रमता वाचा वा प्रवास्त्वासन्द्वण्यस्थेतृष्ठ तृहवाधाकरणं वा उपधादः। तरस्योवः तरकानि हृषीक्षयः। तरस्य मोजसाकस्य कीर्ति कृते कर्याध्यक्षतार्थाः उत्तर्वेष्यः वा प्रदेशः। कृतिकिककारणात् आनत्यि नाति ना वेद्यमीति व्ययस्त्रप्रस्याप्तिकार्यक्रप्रस्य प्रतिद्वानुकवर्षन् तिह्नद्वाः। कृतिविक्कारणात् आनत्यि नाति ना वेद्यमीति व्ययस्त्रप्रस्य प्रतिद्वानुकवर्षन् विद्यस्त्रप्रस्यान्त्रप्तान्तर्नं कार्यव वाचा वा परकाश्यक्तान्त्यस्य स्वास्यः । एवेषु वद्द्यस्य प्रत्यक्षत्रस्य स्वास्यः वृत्या क्ष्यात्वात्यस्यः। वे च वर्षात तद्वयस्य प्रत्यस्यक्षत्रस्य द्वारा व्यवस्य विद्यस्त्रप्तान्त्रस्यः वा वा व्यवस्य विद्यस्त्रस्याक्षस्य-

ह्यास्त्र और शास्त्रके घारक आदिके विषयमें अविनयस्य प्रवृत्ति करना, उनके प्रस्थनीक अर्थात् प्रतिकृत्व होना । ज्ञानमें विच्छेद करना अन्तराय है। मनसे अथवा वचनसे प्रशस्त्र ज्ञानमें दूषण त्यागा पदनेवालोंमें छोटी-मोटी वाधा करना उपघात है। तत्वज्ञानके प्रति हर्ष प्रकट न करना अथवा मोसके साधनमूत्र तत्वज्ञासका उपदेश होनेपर किसीका सुकसे कुछ न कहकर अन्तरंगमें दूष भाव होना प्रदीय है। किसी कारणसे जानते हुए भी में नहीं जानता ऐसा कहना अथवा अपने अप्रसिद्ध गृक्का नाम छिपाकर प्रसिद्ध व्यक्तिको अपना गृक वत्रलाना निह्न है। कार्य और वचनके द्वारा सन्याक्षानकी अनुमोदना न करना अथवा कार्य और दचनके द्वारा सन्याक्षानकी अनुमोदना न करना अथवा कार्य और दचनके द्वारा सन्याक्षानकी अनुमोदना न करना अथवा कार्य करनेपर जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरणका बहुत बन्ध करता है अर्थात् उनमें स्थिति और अद्युपाग अधिक बीधता है।

इसका आशय यह है कि झानावरण-दर्भनावरणका बन्य तो संसारी जीवके सदा होता है। चक्त कार्योंके करनेपर स्थिति अनुभाग विशेष पड़ता है। यही बात आगेके सन्बन्ध-में भी जानना। उक्त छहीं एक साथ झानावरण-दर्भनावरण दोनोंके बन्धके कारण हैं। अथवा विषय भेदसे आसवर्भे भेद है। झानके विषयमें उक्त छह बातें करनेसे झानावरणका बानाबरमीयबंधकारणंगळपुतु । क्वांनबिकयंगळादोडं वर्शनावरणोयबंधकारणंवळपुतु ।।

भूदाणुकंपवदजोगजुन्जिदो स्रंतिदाणगुरुमची । वंधदि भूयो सादं विवरीयो वंधदे इदरं ॥८०१॥

भूतानुकंपाक्षसयोगयुक्तः सांतिवानयुवभक्तः । बच्नाति भूयः सातं विपरीतो बच्नातीतरत् ॥

भ सासु तासु गतिषु कमेंबयबद्वाद्भ्यंतीति भूतानि प्राणिन इत्ययः तेजनुकंपनमनुकंपा
भूक्षमुकंपा । बताव्यदिसावीनि योगः समाधिः सम्यवप्रणिषानमित्ययः । भूतानुकंपा च बातानि च
योग्यव भूतानुकंपाक्षसयोगास्तैय्युक्तः येवितु भूतानुकंपनवत्योगान्येवित्यत्रिककृत्ववत्रं कोषाविनिवृत्तिकक्षणकातिवानुव्यव्यव्यान्यक्तं विवनुक्रकतुं पंचपुवभक्तियंश्वनुत्यपं नोवं सातवेवनीयभक्तियरं
भग्यमं मान्त्र्यं । विपरीतं भूतानुकंपारहितनुं वत्यान्यन्त्रं चित्तसमाधानरहितनुं क्षांतिवानशृत्यमुं

१० यंक्षणवभक्तिपत्तिन्तं वसातवेवनीयवंषप्रकृतिमं तीवानभागमं कट्टरां ।

अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो । बंधदि दंसममोद्धं अणंतसंसारिओ जेण ॥८०२॥

बहुँत्सिद्धचैरयतपोगुरुभृतधर्ममंसंघप्रत्यनोकः । बध्नाति दर्शनमोहमनंतसंसारी येन ॥

येन--- जाउदो दु वर्शनमोहनीयमिष्यात्वकम्भींदयकारणविदमहीत्सद्धवैत्यतपोगुरश्रुतधम्मं १५ संघप्रतिकृतनप्य अनंतसंसारिजीवनु दर्शनमोहनीयकम्भैमं कट्टुगुं॥

विषः ज्ञानविषयस्त्रेन ज्ञानावरणस्य दर्शनविषयस्त्रेन दर्शनावरणस्येति ॥८००॥

गढी वाटी कर्मोदयवशाद्भवन्तीति भूताः प्राणिनः तेवन्तुकम्म । वतानि हिंसादिविरतिः । योगः समाधिः सम्बक्तप्रणवानभित्ययेः तैर्युक्तः । क्रोबादिवित्तित्वव्यणकारमा चतुर्विवदानेन पंचगृक्षनस्या च सम्पन्नः स जीवः सार्त्तः तीवानुमाणं प्रयो बन्नाति । तदिवरीवस्तादगवातं बन्नाति ॥८०१॥

२० योऽर्हित्यव्यवैरयतभोगुक्युतवर्मसंवप्रतिकृतः स तहर्शनमोहनीयं बध्नाति येनोदयागतेन जीवोऽनन्त-संसारी स्यात् ॥८०२॥

प्रचुर बन्ध होता है और दर्शनावरणके सम्बन्धमें करनेसे दर्शनावरणका प्रचुर बन्ध होता है।।८००।।

कर्मोदयवश नाना गतियोंमें जो होते हैं उन्हें भूत या प्राणी कहते हैं। इनमें द्याभाव, ३५ हिंसादिके त्यागरूप त्रत तथा योग अर्थात् समाधि सम्यक् मकाप्रता इनसे जो युक्त होता है तथा कोघादिकी निवृत्तिरूप खमा, चार प्रकारके दान और पंचपरमेष्टीकी भक्तिसे सम्यन्न होता है वह जीव सातावेदनीयको तीत्र अनुभागके साथ बौधता है। इसके विपरीत आचरण बाळा असातावेदनीयको तीत्र अनुभागके साथ बौधता है।।८०१।।

जो व्यक्ति अरहन्त, सिद्ध, जिन प्रतिमा, तप, निर्मन्य गुइ, श्रुत, धर्म, संघके प्रतिकृष्ट ३० होता है, बनको सुठा होच लगाता है वह जीव दर्शन मोहनीयका बन्ध करता है। इसके उदयसे जीवके संसारका अन्त नहीं होता ॥८०२॥ तिन्वकसायो बहुमोइपरिणदो रागदोससंसत्तो । बंधदि चरित्तमोइं दुविहंपि चरित्तगुणवादी ॥८०३॥

तीत्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागद्वेषसंसकः । बज्नाति चरित्रमोहं द्विश्वयमपि चरित्र-गुणवाती ।।

कवाय नोकवायंगळ तीबोदयमतुळळतुं बहुमोहपरिणततुं रागहेवसंवक्ततुं चारित्रगुषमं किविधुवधीलमनुळळ जीवं कवायनोकवाय भेवींवं हिविधमप्य चारित्रमोहनीयकर्ममं कट्टहुर्गु ॥

मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिन्बलोहसंजुत्तो । णिरयाउवं णिबद्धइ पावमई हृदपरिणामो ॥८०४॥

मिथ्यावृष्टिः स्रलु महारंनो निःशीलस्तीवलोधसंयुक्तः । नरकावृष्टिकम्नाति पापमती रौद्र-परिणामः ।।

बह्वारंभममुळलतु निःशोलतुं तोबलोअधुक्ततुं मिष्यादृष्टियप्य बोवं रौद्रपरिणाममनुज्ळतुं पापकारणबुद्धिगळतुं स्कुटमागि नरकायुध्यमं कट्टुर्गुं ॥

> उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गृहहियय माइन्हो । सठसीहो य ससन्हो तिरियाउं बंबदे जीनो ॥८०५०

उन्माग्गेवेशको मार्ग्गनाशको गुरुहृदय मायावी । शठशीलहरू सञस्यस्तिर्ध्यायुर्व्यक्तरितः <sup>१५</sup> जीवः ॥

उन्मार्गोपदेशकनुं सन्मार्ग्यनाशकनुं गुडहृदयमायावियुं शठशीलनुं सशस्यनुमप्य जीवं तिर्द्यमायुष्यमं कट्टुन् ॥

यः तीत्रकवायनोकवायोदययुतः बहुमोहगरिणतः रागद्वेवसंवक्तः वारित्रगुणविनाशनशीसः स जीवः कवायनोकवायमेदं द्वितिवसपि वारित्रमोहनीयं वध्नाति ॥८०३॥

यः खलु मिध्यादृष्टिः बह्वारम्भः निश्वीलः तीवलोससंयुक्तः रीवपरिणामः स जीवो नरकायुः वंच्नाति ॥८०४॥

यः उन्मार्गोपदेशकः सन्मार्गनाशकः गुडहृत्यो मायावी शठशीलः सशस्यः स जीवस्तिर्मगायु-र्बञ्जाति ॥८०५॥

जिसके तीव कथाय और नोकवायका उदय है, बहुत मोह युक्त है राग हेयसे घिरा २५ है, चारित्र गुणको तष्ट करनेका जिसका न्यभाव है वह जीव कथाय नोकवायके भेदसे दो स्प चारित्र मोहका बन्ध करता है।।८०३।।

जो जीव मिध्यादृष्टी है, बहुत आरम्भवाला है, शील रहित है, तीव लोमी है, रौद्र परिणामी है, जिसकी बुद्धि पाप कार्यमें रहती है वह जीव नरकायुको बौधता है ॥८०४॥

जो विपरीत मार्गका वपरेशक है, सन्मागका नाशक है, गृद हृदय है, मायाचारी है, ३० स्वभावसे दृष्ट है, मिध्यारव आदि शक्योंसे गुक है वह तियंच आयुक्ते बाँबता है।।८०५॥

पयडीए तणुकसाओ दाणस्दी सीलसंजमविद्दीणो । मज्झिमगुणेहि जुत्तो मणुनाउं वंधदे जीवो १।८०६॥

प्रहत्या तनुकवायो वातरितः घोळसंयनविहोनः । मध्यमगुणैर्युक्तो मनुष्यायुर्व्यप्नाति जीवः॥

 स्वभावविवमंदकवायोवयनुं वानवोळु प्रीलिनेनुळळनुं शीलंगीळवं संयमविंवं विहीमनुं मध्यमगुणंगीळवं कृष्टिबनुमप्प जीवनुं मनुष्यायुष्यमं कट्टुगुं।

> अणुवदमहन्वदेहि य बालतवाकार्माणज्जराये य । देवाउवं णिबद्धह् सम्माहद्वी य जो जीवो ॥८०७॥

अणुव्रतमह।व्रतेश्च बालतपोऽकामनिजंरया च । देवायुब्बंध्नाति सम्यादृष्टिश्च यो जीवः ॥

पो जीवः सम्यावृद्धिन्मध्यादृष्टिक्ष जावनीव्यंनुं सम्यावृद्धिनोवनुं निष्ठ्यादृद्धिजीवनुं जा जीवं अणुज्ञतंगिळ्वम् महाज्ञतंपीळ्वम् वेवायुष्यमं कट्टुण्ं। निष्यादृद्धिगे तेणुज्ञतमहाज्ञतंगळे वोडे प्रव्यविवयुष्यारमणुज्ञतमहाज्ञतंगळक्कुं। सम्यावृद्धिजीवं केवलं सम्याव्यविवयुम्बनुष्याराणुज्ञतमहा-व्यतंगिळ्वसुं वेवायुष्यमं कट्टुणुं। प्रथ्यभावांश्रिमिण्यावृष्टिजीवनज्ञानतपश्चरणविवसकामनिष्जंरे-स्विष्यं वेवायुष्यमं कट्टुणुं।

> मणवयणकायवक्को मायिन्छो गारवेहि पडिनद्धो । असुहं वंधदि मामं तप्वडिवक्सेहि सुहणामं ॥८०८॥

मनोवचनकायवक्रो मायावी गार वैः प्रतिबद्धः । बजुभं बप्नाति नाम तत्प्रतिपक्षैः जुभनाम ॥

यः स्वभावेन मध्यस्यायोदयः दानप्रीतिः क्षीकैः संययेन च विहीनः मध्यसपूर्णर्युकः स क्षोवो मनुष्यायुर्वेष्नाति ॥८०६॥

२० यः सम्यग्दृष्टिर्शिवः स केवलं सम्यक्ष्वेन साक्षादणुवतैर्महावतैर्वा देवायुर्वेश्नाति । यो मिष्यादृष्टिर्शिवः स स्वयवाराणस्वतस्रावतैर्वालसम्बाद्धसम्बादिकारम् अकामनिर्वारम् च देवायुर्वेश्नाति ॥८००॥

यः मनोवयनकार्यर्वकः मायावी गारवत्रयप्रतिबद्धः स जीवी नरकतिर्यग्गत्याद्यशुभं नामकर्म बध्नाति ।

को जीव स्वभावसे ही मन्द कवायवाला है, दान देनेका प्रेमी है, शोक और संयमसे रहित है, मध्यम गुणींसे युक्त है वह सनुष्यायुका बन्य करता है ॥८०६॥

२५ जो जीव सम्यान्त्री है वह फेवल सम्यान्त्वसे अथवा अणुत्रत महात्रतींके द्वारा देवायुका बन्ध करता है। जो मिध्याधुष्टी होता है वह वपचार रूप अणुत्रत महात्रतींसे तथा बालवप और अकामनिर्जरासे देवायुका बन्ध करता है।।८०७।।

जिसका मन, वचन, काय, इटिक है, जो माबाचारी है, तीन प्रकारके गारवसे बँघा

मनोवक्तकासंगळ वक्रमगुळळनुं मायेगयुळळनुं गारववयप्रतिवक्रमुच्य बीचं नरकतिर्ध्यम् गरवाखयुभनामकर्म्मगळं कटुरुन् । तस्प्रतिगक्षांगळिवं क्षृत्वमनोवक्यकायंगळिवम् निन्मीयस्वविद्यम् गारवववयरितस्वविदयुं शुभनामकर्ममं कटुरुन् बीवं ।

> अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची वदणुमाणगुणपेही । वंधदि उच्चागोदं विवरीयो वंधदे इदरं ॥८०९॥

सहँवाविषु भक्तः प्रवादीवः वाठानुमानगुणप्रेत्तो । बन्तास्युण्वेत्नांत्रं विपरोत्तो बन्तातोतरत् ॥ अहँवाविष्ठांत्रः भक्तियनुक्रस्त्रं गणवरप्रोक्ताकागमः सुत्रगळोत्रः अद्वानकुळ्यतुं अस्यय-नाःचैवि वारविनयाविगुणवर्षियुमस्य जीवनुष्येगांत्रकामंत्रां कट्डमुं । विपरोतः अहँवाविगळोत्रः मक्तिरहितमं वारावनसूत्रगळोत्रः अद्वानीमस्यवतु । जण्यमनस्यीववारविनयाविगुणक्ववर्विज्ञतपुर्वस्य जीवं नीवैग्गोत्रमं कट्डमुं ।

> पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्खमगगविग्वयरी । अज्जेह अंतरायं ण लहरू जं इच्छिमं जेण ॥८१०॥

प्राणवधाविषु रतः जिनपुजामोक्षमाःगीवध्नकरोऽःजैबस्यंतरायं न लक्षते यद्योग्सितं येन ॥

येन आउदो बंतरायकम्मीवर्णवर्षं यद्योग्सितास्यं न लक्षते आउदो बु तन्नीम्बतास्यंम
पद्येयलरियनंतर्पंतरायकम्मेनं प्राणवधाविषु रतः द्वित्रिबर्त्ताः प्राणाः गुळे जिगुळे मोवलाव १५
ह्वीद्वियंगळ्मं पेतुं कूरेषु तगुणे मिचपेषु मोबलाव त्रीद्वियंगळ्मोणां लोणं मोबलाव खतुरिद्विय-जीवंगळ्मं तो कोलुव कोलगळोळं परको लुक कोलगळोळं प्रीत्ययुळ्ळ्यु जिनपूजीवळं मोल-मार्ग्यमप्य रत्नत्रयंगळ प्राप्तिये तनगं पराणं विकाकारियमप्य जीवनंतरायकम्मेमपुणांक्षमुणः ।

तस्त्रतिपक्षपरिणामैहि शुभं नामकर्म बध्नाति ॥८०८॥

यः अहँदास्ति भक्तः गणवराष्ट्रकायमेषु अदाध्ययनार्यविचारविनयादिगुणदर्शी स कोवः उच्चैगॉर्च २० वस्ताति । तद्विपरोतो नोचैगॉर्च वस्ताति ॥८०९॥

य' हित्रचतुर्रिदियदधेषु स्वपरकृतेषु प्रीतः । जिनश्रुवाया रत्नत्रयश्राप्तेश्च स्वान्ययोबिष्नकरः स श्रीबस्तदन्तरायकमर्शियति येनोदयागतेन यदीप्तितं तक्ष रूमते ॥८१०॥

है वह नरकगति तिपैचगति आदि अशुभ नामकर्मको बौधता है। और इनसे विपरीत अर्थात् जो कपट रहित है, गारव रहित है वह सुभ नामकर्मको बौधता है।।८०८।।

जो अरहन्त आदिमें भक्ति रखता है, गणधर आदिके द्वारा कहे शास्त्रोंमें श्रद्धावान् है, धनके अध्ययनके लिए विचार विनय आदि गुणोंमें अनुरागी है वह उच्चगोत्रका बन्ध करता है। इससे विपरीत नीच गोत्रका बन्ध करता है।।८०९।।

जो जीव अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा किये गये दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, जीवांकी हिंसासे प्रेम करता है, जिनपूजा रत्तत्रवकी प्राप्तिमें अपने लिए भी दूसरोंके लिए १० भी बाघा डालता है। वह जीव अन्तराय कर्मका बन्च करता है जिसके उदयसे जीव इिकड़त वस्तको प्राप्त नहीं कर सकता।।८१०॥

.

इंतु भगववहुरुपरमेन्वर वादकरणःरिवद्वहुद्वेदनानंदितपुच्यप्वाधमानवीमहायराजपुद मंडणाचार्य्यमहावाद वादीन्वरराधकादीपितासह सककविद्वकनचक्रवित्त्रभोसदभयपुरिसद्धांतवहरू वित्तवारवरणार्विदरवोदिवतकाराद्वं श्रीमत्केष्ठवण्यविरवितमप्य गोम्मदसारकर्णादवृत्ति जीवतरचप्रविष्केयोज् कर्म्यकाद्वस्यमहाधिकारं निगवितमादुद्व ॥

> इत्याचार्यं जीनेनियनम्बरियकाचां गोन्मटसारापरनामपंचसंप्रहचुत्ती कर्मकाण्डे प्रत्यवप्रकाणी नाम चच्छोऽधिकारः ॥६॥

इस प्रकार जाचार्य को नेत्रिकन्द्र विरक्षित गोम्मरसार अवर नाम पंचसंग्रहको सनवान् व्यर्टन्य देव परमेहराके सुन्दर चरणकमर्कोको बन्द्रनासे मास प्रच्यके पुंतरतकर राजधुर सण्डकाचार्य सहावादी को सनवनन्दी सिद्धान्त्रपक्षवर्तीके वरणकमर्कोको चृक्ति कोमित कलाह्याके भी केशवर्चार्वे हास रविष्ठ गोम्मरस्त्रकार कर्णास्त्रहित जोकत्रपक्षत्रपिकाको अञ्चलारिणी संस्कृतदोका तथा उत्तको अनुसारिणी यं, डोडरमकरिचात सम्बन्धानचन्द्रिका नामक माचाटीकाको अनुसारिणी हिन्दी माचा टीकाम कर्मकाण्यक अन्यति स्थायमञ्चला नामक करा क्षिकार सन्दर्शन स्थाय । स्थायमञ्चला नामक करा

## अथ भावचूलिकाधिकारः ॥७॥

बनंतरं भावजूळिकेयं वेळलुपक्रमिसि तवावियोक् निर्विधनप्रितसमाप्रियं बयसि तन्निध्ट-विशिष्टवेवतानमस्कारमं माबिवयं :---

> गोम्मटजिणिदचंदं पणमिय गोम्मटपयत्वसंजुत्तं । गोम्मटसंगडविसयं मावगयं चलियं बोच्छं ॥८११॥

ब्रह्मवामि ॥

गोन्मटजिने द्रचंत्रं प्रणम्य गोम्मटपवार्यं संयुक्तं । गोम्ध्रासंग्रहविषयं भावगतां खूळिकां

ŧ o

१५

गोम्मटिनिर्नेहचंद्रनं नमस्कारमं माडि समीचीनपवार्त्यसंयुक्तमप्य गोम्मटसंग्रहृविवयमप्य भावगतच्यिक्वयं पेळवर्षे :---

> जैहि दु लिखन्जते उवसमआदोसु जिलदमावेहि । जीवा ते गुणसण्या णिद्दिहा सञ्चदितसीहि ॥८१२॥

यैस्तु लक्ष्यंते उपरामादिषु कनितभावैज्जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सर्व्यविशिभिः ॥

यैः बाबुषु केलषु उपडामाबिषु जनितभावैः प्रतिवक्षकम्मोपद्यव्याविषळोळ् जनितभावे-गळिबं जीवाः जीवंगळ् क्वयंते ललिसत्यइबुद्द, ते वा उपशमाबिगळोळ् जनितभागंगळ् गुणसंज्ञाः गुणंगळे व संज्ञेयनुळळ्वे दु सर्वविजिनिजिहिस्याः सम्बजिरियं पेळल्पदृदुष् ।

**अय भावनुस्त्रिकामुपक्रममाणो** निर्विष्तपरिसमाप्त्यर्थं स्वेष्टविशिष्टदेवतां नमस्यति---

गोम्मट्यिनेन्द्रबन्धं नमस्कृत्य समीचीनपदार्धसमुक्तां गोम्मट्यंपद्विषयां भाषणविष्किकां वस्ये ॥८११॥ यैः प्रतिपक्षकमॉरक्यमारिषु सन्तु संबन्तिनभावैबींबाः कदयन्ते ते भाषाः गुणसंज्ञाः सर्वदेशिभ-निर्विष्ठाः॥८१२॥

भावनुष्ठिकाको प्रारम्भ करते हुए उसकी निर्विष्म समाप्तिके लिए अपने इष्ट देवता- २० को नमस्कार करते हैं—

गोम्मटाजिनेन्द्र अर्थात् महावीरस्वामी अथवा नेमिनायके प्रतिविस्वक्पी चन्द्रमाको नमस्कार करके समीचीन पद और अर्थसे युक्त अथवा समीचीन पदार्थीके वर्णनसे युक्त भावचुलिकाको जो गोम्मटसारके अन्वर्गत है, कहुँगा ॥८११॥

जिन अपने प्रतिपक्षी कर्मोंके चपराम आदिके होनेपर उत्पन्न हुए मानोंसे जीव पहचाने २५ जाते हैं, इन भावोंको सर्वन्न देवने गुणनामसे कहा है ॥८१२॥

१५

मा मूलभावंगळ नामनिहेंशमं माहिदपद :---

उवसमखद्दयो मिस्सो बोदहयो पारिणामियो माओ । मेदा दुगु णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो ॥८१३॥

औपरामिकः शायिको मिश्रः औवयिकः पारिणामिको भाषो । भेदा इयं नव ततो हिनुण , एकविद्यातिस्त्रयः क्रमणः ॥

जीपरामिकसुं सायिकसुं निस्नुसीदियिकसुं पारिणानिकमुत्रे दु मार्थगळु पंचप्रकार्यळपुः विवर भेदगळु इयसुं नदासुं नद्वितृष्णसुनेकविद्यतिसुं त्रयमुमप्पृतु । क्रमदिदं औपरामिक २। सायिक ९। मिश्र १८। बोदीक्क २१। पारिणामिक ३॥

> कम्प्रुवसमन्मि उवसममाओ खीणन्मि खयियमावो दु । उदओ जीवस्स गुणो खओवसमिओ हवे माओ ॥८१॥।

कर्म्मोपशिमे उपशमभावः क्षये साधिको भावः तु । उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशिमको भवेदभावः ॥

प्रतिपक्षकम्मीपरामविवमीपरामिकभावमक्कुं । प्रतिपक्षकम्मीनरवरोषक्षयविवं शायिक-भावमक्कुं । तु मत्तं प्रतिपक्षकम्मीवयमुं जीवगुणमुन्नरवुं मिश्रमाणि क्षायोपत्रामकभावमक्कुं ।।

कम्मुद्यज्ञकम्मिगुणो ओदश्यो तत्त्र होदि भावो दु । कारणणिरवेकसमुद्रो समावियो होद्रि परिणामो ॥८१५॥

कम्मोवयंत्रनितसंसारिजीवगृष जीवयिकस्तस्मिन्भवति भावस्तु । कारणनिरपेक्षभवः स्वाभाविको अवति परिचासिकः ॥

कर्मोवयजनितसंसारिजीवयुर्व अल्लि पृष्ट्रिड्डु खौवयिकभावमें बुवबकु-। मृपशमक्षयक्षयोप-

तत्र मूलमावा श्रोपशमिकः साधिकः मित्रः श्रोदाधिकः पारिणामिकव्वेति पच । ततः पश्चालेषां भेदाः कमतो द्वौ नवाष्टावर्शवर्षिकासम्बद्धाः सर्वातः ॥८१३॥

प्रतिवक्षकर्मोपसमे सस्यौपशमिकभावः स्यात् । तन्निरवशेषक्षये क्षायिकभावः स्यात् । तु---पुनः तदुदयो जीवगुणस्वैति दर्यं मित्रं लायोपशमिकभावः स्यात् ॥८१४॥

कर्मोदयजनित्संसारिजीवगुण उदयः, तत्र भव जौदयिक्मावः स्यात् । उपशमक्षयक्षयोपशमोदयनिरः

मृत्यभाव पाँच हैं---बौपशमिक, क्षाविक, मिल, औदयिक, पारिणामिक। चनके भेद रप क्रमसे दो, नौ, अठारह, इक्कीस और तीन हैं ॥८१३॥

प्रतिपक्षी कर्मका उपसम होनेपर औपसमिकमाव होता है। प्रतिपक्षी कर्मका पूर्ण रूपसे स्वय होनेपर क्षायिकमाव होता है। तथा प्रतिपक्षी कर्मका चद्रथ भी रहे और जोवका गुण भी प्रकट रहे इस तरह दोनोंके सिश्व रूप होनेपर झायोपझमिकमाव होता है।।८१४।।

कर्मके उदयसे उत्पन्न संसारी जीवके गुणको उदय कहते हैं। उससे होनेवाला

## हामोदयनिरपेक्षवीळाडूड् पारिकामिकभावने बृदक्कु ।

उवसममानो उवसमसम्मं चरणं च तारिसं खयितो । सायियणाणं दंसण सम्मं चरित्तं च दाणादी ।।८१६।।

उपज्ञमभाव उपञ्जमसम्बन्धं चरणं श्वतादृत्रं साधिकः। साधिकन्नानं वर्शनं सम्बन्धः वरित्रं च बातावयः॥

वा पंचभावंगळोळु मोबल्पशमभावमत् उपशमसम्प्रक्षमुमुपशमबारिक्में विदु द्विविष-मक्कुमंते साधिकभावमुं शाधिकज्ञानं साधिकवर्षानं साधिकसम्प्रक्तं साधिकवारित्रं साधिक-द्यानादिश्यकममित् नवविषमक्तं ।

> खाओवसमियमावी चउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं । दाणादिपंच वेदग-सरागचारिच-दसंत्रमं ॥८१७॥

शायोपरामिकभावःबतुर्बानित्रवहीनश्यक्वानं । बानाविर्यव्यवेदक सरागवारित्रवेशसंघमं ॥ सायोपरामिकभावं सतिश्रुताविषमनःपर्य्ययमंत्र बतुर्बानंगळं बशुरवाधुरविषाळं ब त्रिवहीनंगळं कुमतिकुश्रुतविभागमं व श्यक्वानंगळं बानलामभोगोपभौगवीर्ध्यमं व बानाविर्यवकमं वेदकसम्यक्ष्यमं सरागवारित्रमं वेशसंयममुनैदित्तस्यादाभेदमक्कुं।

> ओदियया पुण भावा गदिल्मिकसाय तह य मिच्छत्तं। लेस्सासिद्धासंजम अण्णाणं होति इगिवीसं ॥८१८॥

औदयिकाः पुनवर्मावाः गतिलिंगकवायास्तवा भिष्यास्तं । लेक्ष्याऽसिद्धासंयमाञ्चानं भवंत्येक-विकातिः ॥

वेक्षायां भवः पारिणामिकभावः स्यात् ॥८१५॥ उक्तोत्तरभेदसंस्याविषयमात्रान् व्यनक्ति-

उपशममाथा:—उपशमसम्बन्धं उपशमकारिकं वेति हेवा, क्षायिकमावाः सायिकं ज्ञानं दर्शनं २६ सम्पन्तवं वारिकं वार्वकानाहयक्षेति नवधा ॥८१६॥

कायोपशमिकमावाः—मतिश्रतावधिवनःवर्ययक्षाणानि, वश्वरवज्ञरविवर्धनानि, कुमतिकृश्रतविमन-क्वानानि, दानलाभभोभोपभोगबीयाणि, वेदकक्षस्य स्त्वं, सरावन्धारितं देशस्यमस्वरेत्यष्टादशक्षा ॥८१७॥

औदयिकभाव है। उपराम, क्षय, क्षयोपसम और उदयक्की अपेक्काके अभावमें होनेवाळा भाव पारिणामिक है।।८१५॥

् आगे उत्तर मेदोंकी संस्थाके विषयभूत आयोंको कहते हैं—जीप्तासिकमान उपझम-सम्यक्त्व और उपझमचारित्रके भेदसे हो प्रकार है। आविकमान साविकझान दर्शन सम्यक्त्व, चारित्र, दान, डाम, भोग-उपभोग वीर्थके भेदसे नी प्रकार हैं॥८१६॥

कायोपरामिकभाव मतिअत अविध मनःपर्वय वे बार झान, वसु अवश्व अविध ये तीन दर्शन, कुमति कुशूव विभंग ये तीन अझान, दान, छाम, भोग, उपभोग, वीर्य, वेदक ३० सम्यक्दव, सरागवारित्र और देशसंयमके भेदसे अठारह प्रकार है lictul

488-4

जीवधिकभावंगळ् गतिचतुष्कम् किंगन्नित्ववस् कन्नायचातुष्टयम् तथा निष्यास्यम् वेदयाबद्कसुमसिद्धत्वसुमसंयमसुमझारमुगे वितेकविद्यतिवन्नितंगळण्युत् ॥

> जीवत्तं भव्यत्तमम्बन्धादी सर्वति परिणामा । इदि मृत्तत्तरमावा भंगवियत्वे बहुः जाणे ॥८१९॥

जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वावयो मर्वति परिणामाः । इति मुलोत्तरभावा भंगविकत्ये बहुन् जानीति ॥

जीवत्वम् भव्यत्वमुषभव्यत्वमुमेबिउ मोबलावउ पारिणामिकंगळप्यवितु मूलमावगळ-व्यवकामसरभावगळ त्रिपंचाक्रत्यमितगळण्ये बरियत्पडपः।

मूलभावंगळ्यमुक्तरभावंगळ्यं संदृष्टि :—बोपशमिक २) कायिक ९। कायोपशमिक १० १८। जोवयिक २१। पारिणामिक ३। इड भंगविकस्पवोळ् बहुविकस्पंगळप्युवें दु नोनरि भव्य।

> ओघादेसे संमवमावं मृलुवरं ठवेद्ण । पत्तेये अविरुद्धे परसगजीगेवि मंगा हु ॥८२०॥

जोवे जादेसे संभवभावं मुक्तोत्तरं स्वापधित्वा । प्रत्येकेऽविरुद्धे पैरसुगयोगीप भंगाः सन् ॥ जीवे गुणस्थानदोळं जादेते सारगैणास्चानदोळं संभवभावं संभविसुव भावमं मूलोत्तरं १५ मलशावसनुत्तरभावेमं स्वापधित्वा स्थापिसि प्रत्येकेऽविरुद्धे आ स्थापिसिव मूलोत्तरभावदोळ्

औदयिकभावाः पुनः चतुर्गतित्रिक्षियञ्चतुः कषायाः, तथा च मिष्यात्वं यहकेश्याः असिद्धासंयमाञ्चानानि इत्येकविचातिभवन्ति ॥८१८॥

जीवरमं अञ्यक्षं वश्वव्यस्थाययस्य पारिचाणिकमावा अवन्ति । इत्येवं मूक्तभावाः पंच उत्तरभावात्त्रि-पंचाशत् अंगविकत्वः बहुव इति वामीहि ॥८१९॥

गुणस्याने मार्गणस्याने च सम्मवतो मूलमाबानुत्तरमावांश्च संस्थाप्याक्षसंचारक्रमेण प्रत्येके

औदिविकमान चार गति, तीन वेंद, चार कवाय, एक मिध्यात्व, छह छेस्या, असिद्ध, असंयम. अज्ञानके भेटसे इक्कीस हैं ॥८१८॥

विशेषार्थं—सामान्यकांके वदयरूष सिद्ध पदका अभाव असिद्धारव है। बातावरणके पदयसे जो झान सर्वधाती स्पर्देकोंके चव्यसे बारिश्रका अभाव असंस्म है। झानावरणके पदयसे जो झान २५ प्रकट नहीं वह अझान है। स्थापादृष्टि छ्यास्थके जितना झान प्रकट होता है वह अयोपद्रम कर अझान है जिसे मिध्याझान कहते हैं। और जितना झान प्रकट नहीं है सब जीवोंके वह अझान जीदियंक है।।८/८।।

जीवत्व मन्यत्व अभव्यस्य आदि पारिणामिक भाव होते हैं। इस प्रकार मूळभाव पाँच हैं उत्तरमाव तरेपन हैं इचके भंग विकल्प बहुत हैं ॥८१०॥

, विशेषार्थ — जीवत्व तो हुज्य स्वधाव है ही। मध्यत्व अभव्यत्व भी किसी कर्मके निमित्तसे नहीं होते, अनावि हैं। अतः इन्हें पारिणामिक कहा है।)

20

१. म<sup>°</sup>परस्वयो ।

परस्वयोगे परसंयोगबोळ स्वसंयोगबोळ शंग हु भंगसंख्युबु स्कुटलागि । अर्बे ते बोर्बे वर्षेत्र पुणस्वानबोळु पेकरपहुर्गु । निष्यादृष्टियोळु संश्रविद्युव प्रूक्तावंगळु सायोगळ निकसुनोदियों पारिचामिकमुभें बी मूर्व आयंगळु संश्रविद्युव हु स्वापितिनि । जी । पा । यितु स्वापितिनि मूर्व प्रत्येकभंगमूरवर्षु ।३। द्विसंयोगभंगं निजीविकसु मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा | मि | जी | पा |

बविरुद्धपरसंयोगे स्वसंयोगे च अंगा अवन्ति स्फटं। तत्र गुजस्वानेषु यथा मिथ्यावृष्ट्यादित्रये मुस्त्रभावाः

जोच अर्थात् गुणस्थान और आदेश अर्थात् मार्गणस्थानमें होनेवाछ मूलझावों और उत्तरभावोक। स्थापित करके जैसे जोवकाण्डक गुणस्थान अधिकारमें प्रमादोंके कपनमें अस्व-संचारका विधान कहा है वैसे ही यहाँ अक्षसंचार विधानके हारा मार्वोंके वर्षकों प्रत्येक भंग तथा विरोध रहित एरसंधोगी। स्वसंधोगी भंग होते हैं। जहाँ जुके-जुदे भाव कहें जाते रें हैं वहाँ प्रत्येक भंग होते हैं। और जहाँ अन्य-अन्य भावके संबोग कप भंग होते हैं वन्हें परसंचोगी। कहते हैं। और जहाँ अन्य-अन्य भावके संबोग कप भंग होते हैं वन्हें परसंचोगी। कहते हैं। और जहाँ अन्य-अन्य भावके संबोग कप भंग होते हैं वन्हें भद्द परसंचोगी। भंग कहाता है। और जहाँ अपने माचके भेदोंका संबोग कर भंग होता है वहाँ परसंचोगी भहा जाता है। आगे गणस्थानोंमें कहते हैं—

मुख्याव निष्वादृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में औद्यिक क्षायोगझिक पारिणामिक १५ तीन होते हैं। असंबद्ध आदि आठमें पाँची भाव होते हैं। श्लीणक्यायमें ओपझिक दिना चार हैं। सदोनी अयोगीमें औद्यिक पारिणामिक क्षाविक तीन हैं। सिद्धोंमें क्षायिक पारिणामिक दो हैं। अब क्यरमाय कहते हैं—

मिध्यादृष्टिमें औदिषकके इस्कोस, आयोपशमिकके तीन अज्ञान दो दर्शन पांच छिध्य ये दस, और पारिणामिक तीन वे चौंशीस मात्र हैं। सासादनमें मिध्यादन बिना औदिषिकके वीस, आयोपशमिकके तीन अज्ञान दो दर्शन पाँच छिध्य थे दस, पारिणामिक जीवरव सम्बद्धत्व ये वे चत्तीस मात्र हैं। सिक्रमें मिध्यादन बिना औदिषिकके बीस, आयोपशमिकके सिक्ष कर तीन ज्ञान, तीन दर्शन, पाँच छिध्य से पारह, पारिणामिक दो जीवरव भव्यव्य ये तैंतीस मात्र हैं। असंयतमें मिध्यादन बिना औदिषकके बीस, आयोपशमिकके तीन ज्ञान तीन दर्शन पाँच छिष्य, सम्यवस्त्व वे बारह, औरशमिक सम्यवस्त्व आविष्क सम्यवस्त्व, दो पारिणामिक ये छत्तीस मात्र हैं। इससंयतमें औदिषकके अनुष्य वियेच दो गांत चार कथाय तीन छिपातीन छेदया असिद्धत्व अज्ञान ये चौदह, आयोपशमिकके तीन ज्ञान तीन दर्शन पाँच छिष्य सम्यवस्त्व देशचारित ये तेरह, औपशमिक सम्यवस्त्व, हो पारिणामिक ये इकतीस मात्र हैं। इनमें तीन क्याय अर्थकार अर्थकार सम्यवस्त्व, हो पारिणामिक वे इकतीस मात्र हैं। इनमें तीन प्रयापित कीर देशचारित प्रवाप्त मात्र प्रयाप्त प्रयाप्त प्रमाप्त अपनाममें इकतीस-इकतीस भाव होते हैं। इनमें जोग त्यार १० छेद्या, आयोपशमिक सम्यवस्त्व वारित्र मात्र अपनामें इकतीस-इकतीस आव होते हैं। इनमें जोग त्यार १० छेद्या, आयोपशमिक सम्यवस्त्व वारित्र मत्र वाराप्त सात्र सार्व आवारित्र मत्र सार्व अपनामें इकतीस-इकतीस आव होते हैं। इनमें जोग कार्य प्रवाप्त सात्र सार्व सार्व वार्य सार्व सात्र सात्र सार्व सार्व सात्र सार्व सात्र सात्र सार्व सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सा

१. म धनकु।

एंबितु सूब भंगमक्कुं है। जिसंबोगमों वे भंगमक्कुं। १।। मितु वरसंयोग भंगमेळेवयुतु ।०।। स्व-संयोगं मिश्रवं क्रृं निक्षमुं जीवियकवोळोबियकसुं पारिणामिकवोळ पारिणामिकपृमितु स्वसंयोगंगळू मृरुष्पुतु ।१।। बंतु मृत्रभावंगळवारोळ् मिय्यावृष्टिगुणस्थानवोळ् संभवितुव मूर्वं मूलभावंगळ्यां वरसंयोग स्वसंयोगभंगंगळ् यत्रपुतु । मिष्या सू मा-२। भं १०। सासावनंगपुनितेयेप्पुतु । सासा। भू मा है। मं १०। मिश्रवंगुनितेयक्कुं। मिष्य मू मा ३। भं १०। बसंयताविजनुर्गुणस्थानवोळ् मूक्तभावंगळप्तुं संभवितुर्ग्। बौष। सा। मि। जो पा। इस्लि प्रत्येकभंगंगळ् लय्वपुतु ।१।।

क्षायोशक्षिमकोद्दिषक्षारिक्षात्रिकारत्रयस्त्रयः। तत्र परस्वाने प्रत्येकमंत्रास्त्रयस्त्रयः। दिसंयोगास्त्रयः। त्रिसंयोग एकः। स्टसंयोगे फिले विश्वः। बोदयिके बोदयिकः। पारिकामिकः पारिकामिकः इति त्रयः मिलित्वा दशः। क्रसंगतादित्रपुष्के मुल्याकाः पंत्र पंत्र। तत्र प्रत्येकमंत्राः पंत्र। द्विसंयोगाः नवैव बौपत्रमिकसायिक्योर-

श्वारित्र घटानेपर उपज्ञान्त कवावमें इक्कीस माव हैं। इनमें औपज्ञामिक सम्यक्तल चारित्र घटाकर खायिक चारित्र मिळानेपर खीण कवावमें बीस माव हैं। सयोगीमें मनुष्यगति मुक्कछेरया असिद्धव वे तीन औरिषक, खायिक ती, दो पारिणामिक ये चौड्ह भाव हैं। इनमेंसे भुक्कछेरया घटानेपर अयोगीमें तेरह माव हैं। सन्यक्तव झान दर्शन बीर्य ये चार झायिक और औक्तर पारिणामिक ये पाँच माव सिद्धीमें हैं।

ये नाना जीव और नाना काल अपेक्षा जानना।

आगे एक जीवके एक कालमें जितने भाव सम्भव हैं वह कहते हैं-

मिध्यादृष्टि आदि वीन गुणस्थानोंमें मूळ भाव तीन होते हैं। परसंयोगमें प्रत्येक भंग तीन औदियक मिश्र पारिणामिक होते हैं। द्विसंयोगी भंग तीन हैं—औदियक मिश्र, औदियक पिणामिक, मिश्र पारिणामिक। तीनोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक औदियक मिश्र २० पारिणामिक। स्वसंयोगी भंग तीन—औदियक में औदियक, मिश्रमें मिश्र, पारिणामिक में पारिणामिक। इस मकार सब दुख हुए।

विशेषाथं —प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग लानेकी विधि औसे आल्लवाधिकार-में कहा या बैसे ही जातना। विवक्षित संख्याके प्रमाणक्य लंकसे लगाकर एक-एक हीन संबया लिखी। वे तो अंश हुए। बनके नीचे एकसे लगाकर एक-एक घरिक लंकि लिखी। २५ उन्हें हार जानना। उनमें पहले अंशसे आगेके अंशको और पहले हारके आगेके हारको मुणा करके अंशके प्रमाणमें हारके प्रमाणसे मात्र देनेपर कमसे प्रत्येक दिसंयोगी आदि भंगो-का प्रमाण आता है। सो मिध्यावृध्य आदि तीनमें मुलभाव तीन हैं। सो तीनसे लेकर एक-एक हीन अंक लिखो-तीन दो एक। इनके नीचे एक तो तीन लिखो। पहले तीनको एकका

भाग देनेसे बीन आये। सो तीन प्रत्येक भेंग हुए। बीनको दोसे गुणा करके उसे एकसे गुणित २॰ दोका भाग देनर तीन आये। तीन द्विसंयोगी मंग जानना। किर छड़को एकसे गुणा करके उसमें दो गुणित तीनका भाग देनेरर एक आवा। सो एक त्रिसंयोगी मंग हुआ। इसी प्रकार मुख्यायों और उचरभावोमें प्रत्येक द्विसंयोगी त्रिसंयोगी भंगोंकी विश्वे जानता। हिसंयोगंगळो अत्तेवणूर्व ते बोर्ड वा नाल्कुं गुणस्थानवोळ् उपसामक्षायिकाळ हिसंयोगं विवदः मध्युवरि ता भंगंकुविवोदों क्ते भंगंगळण्यच्युवरिवं, त्रिसंयोगभंगंगळुमंतेषुध्वप्रमामाधिकसुत-त्रिसंयोगमं बिट्टु दोव सामंत्रमण्युव । ७ ॥ चतुःसंयोगभंगगळेरदेवध्युवं ते वोद्वप्रसम्प्रतमागियो हु | उ | ता | सि | जो | सा | अधिक भावबोडगो वस्कुं । | उ | हा | सि | जो | या | हंतेरह ॥

पंचसंयोगभंग योनाल्डं गुणस्यानबोज् संभविसके बोर्ड कारणं द्विसंयोगभितंयोगबोज् वेळ्डुतेयव्डं। ५ ई परसंयोगभंगाळ्यो संदृष्टि प्र ५ । द्वि ९ । त्रि ७ । च २ । स्वसंयोगभंगं निभवोज्योरियकवोळं पारिणानिकबोळं मूरे भंगवच्डु-१ । सिता नाल्डं गुणस्यानिकोज्ञ प्रत्येकं मूक्त्रमावेगळ्यु रात्रकं स्वक्रमावेगळ्यु रात्रकं स्वक्रमावेगळ्यु । स्वसं सु भा ५ । गं२६ । वेशसंवर्तये सु । भ ५ । गं२६ । प्रत्यानविक्त्रम् स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं प्रत्यक्तिक वर्षस्योगभंगं प्रत्यक्तिक वर्षस्योगभंगं प्रत्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्योगभंगं स्वाचित्रव्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्षस्यक्तिक वर्यक्तिक वर्यक्तिक वर्यक्तिक वर्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक विद्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्तिक वरस्यक्ति

संयोगात् । त्रिसंबोगाः सप्तः । बतुःसंयोगाः बोशवागिककातिकात्र्याः हो । पंत्रसंयोगोः नास्ति । स्वसंयोगा मिन्नीदेयिकपारिणामिकालत्रयः । एवं परस्वसंयोगाः बहर्षिवातः । उपयमकचतुष्के मूलनावाः पंत्र पत् । तत्र १५ यःसंयोगे प्रत्येकसंगाः पंत्र । हिसंयोगा दक्ष । त्रिसंयोगा दक्ष । चतुःसंयोगाः पंत्र । पंत्रसंयोग एकः ।

चपरामक्रेणीके चार गुणस्थानोंसे पाँच-पाँच मूळभाव हैं। उनसें परसंयोगीसे प्रत्येक संग पाँच, द्विसंयोगी इस, त्रिसंयोगी इस, चतुःसंयोगी पाँच और पंचसंयोगी एक संग होता है। यहाँ ब्रायिक सन्यवस्यके होते उपरामचारित्र होता है अतः वपराम और द्वायिक- ३० का संयोग जानना। स्वसंयोगीमें ब्रायिकमें ब्रायिक सन्यवन नहीं हैं; स्योक्ति यहाँ द्वायिक सन्यवस्यके साथ अन्य ब्रायिकमान नहीं होता। अतः चार ही संग होते हैं। सब पैतीस संग हर।

भा १ । भंग ३६ । सुस्त्रसावरावये बूभा ६ । इन ३६ । उपद्यातकवार्थने सूभा ६ । भंग ३६ । तमकश्रेणियों इ नाल्कुं गुनस्थानवीव्ह संभविषुव भावंगक् लाविकार्यु सिकायुमीविविकार्यु पारि-वामिकार्युम्ब नातकस्युद्ध । सा । सि । वी । वा । इस्कि परसंवीमनंगंगकु अस्येकार्मगंगकु नात्कयपुद्ध । १ । हिस्त्योगमंगकि । विस्त्रीयमंगकि नात्कयपुद्ध । ४ । क्लुस्त्रीयमंग ५ मो वेयक्तुं । १ । स्वत्रयोगमंगकि ह्या । सि १६ । स्वत्रयोगमंगकि ह्या । सि १६ । स्वत्रयोगमंगकि ह्या । से १६ । अधिकायप्यानीकु सूभा ४ । भं १६ । विस्तर्योगमंगकि हिम्म १ । १६ । अधिकायप्यानीकु सूभा ४ । भं १६ । विस्तर्योगमंग ३ । त्रिस्तर्योगमंग १ । स्वत्रयोगमंग ३ । कृति स्वापारिय सूभा ३ । भं १६ । अधिकायप्यानीक हिम्म सि १ । अधिकायप्यानीक हिम्म सि १ । अधिकायप्यानीक हिम्म सि १ । अधिकायप्यानीक हिम्म सि १ । स्वत्रयोगमंग ३ । कृति स्वापारिय सूभा ३ । भंग १० । अधीवारिय सूभा ३ । सि इस्तर्याप्यानीक हिम्म सि १ । । सि इस्तर्याप्यानीक स्वापारिय सूभा ३ । भंग १ । । अधीवार्या स्वत्रयोगमंग १ । सि इस्तर्याप्याने हिम्म सि १ ।।

अनंतरमितु गुणस्यानबोळ् मूलभावसंबर्धेयुमं स्वयरसंयोग भंगसंबर्धेयुमं वेळववर ।— मिच्छतिये तिच्उक्के दोसु वि सिद्धेवि मूलभावा हु । तिगपणपणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति ॥८२१॥

१५ निष्यादृष्टित्रये त्रिचतुष्के द्वयोरिंप सिद्धेपि मूलमावाः बलु । त्रिकपंचपंचनुतित्रकदृयं च संभवा भवंति ॥

स्वसंयोगाः काधिकै काधिकं विना चरवारः । एवं परस्वसयोगाः पंवत्रियत् । क्षावरूचुकै काधिकमिश्रीदियिकः पारिणामिका मूलभावावत्वत्वारक्वरतारः । तत्र परसंयोगे प्रत्येकमंगावत्वतारः । द्विसंयोगाः यद् । विसंयोगाः व्वत्वारः । विसंयोगाः व्वत्वारः । विसंयोगाः व्वत्वारः । विसंयोगाः विश्वत्वारः । विश्वत्वारः । विश्वत्वारः । विश्वत्वारः । विसंयोगः विश्वत्वारः । विष्यत्वारः । विश्वत्वारः । विष्वत्वारः । विश्वत्वारः 
खपकश्रेणीके चार गुणस्थानों में क्षायिक, मिल, औदयिक, पारिणामिक, चार ही भाव होते हैं। परसंयोगमें प्रत्येक भंग चार, दिसंयोगी छह, त्रिसंयोगी चार, चतु:संयोगी एक २५ भंग है। स्वसंयोगी चार होते हैं। सब मिलकर क्ष्रीस हुए।

सयोगी-अयोगीमें क्षायिक, औदयिक, पारिणामिक ये मुख तीन मात्र हैं। उनमें प्रत्येक भंग तीन, द्विसंयोगी तीन और त्रिसंयोगी एक और स्वसंयोगी तीन मिळकर दस भंग होते हैं।

सिद्धोंमें मूलभाव दो हैं—क्षायिक, पारिणामिक। इनमें प्रत्येक भंग दो, द्विसंयोगी ३० एक, स्वसंयोगी दो सब पाँच हुए।।८१०॥

एक मूलभावोंकी संख्या और स्वपरसंयोगी भंगोंकी संख्या कहते हैं-

१. स<sup>°</sup>भंगमुं।

सिर्धाद्दित्तम् विकादक्षित्तस्यस्यक्ष्यस्य स्वयं मुद्दं भुगस्यानंपाठोकु प्रत्येकं निभवीवयिकः पारिणानिकसं व पूरं आवंपकु संवयंगळ, वृतंपतिवयंतप्रमत्ताप्रमत्तकम्पयानंपपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानंपुत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रमत्त्रपृत्यानं स्वयंत्रपृत्यानं स्वयंत्यानं स्वयंत्रपृत्यानं स्वयंत्रपृत्यानं स्वयंत्रपृत्यानं स्वयंत्रपृत्यानं स्वयंत्यस्ययः स्वयंत्यस्ययः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स

तत्थेव मूलर्भगा दस छन्तीसं कमेण पणतीसं। उगवीसं दसं पणगं ठाणं पढि उत्तरं बोच्छं ॥८२२॥

तत्रैव मुक्तभंगा वदा वर्षावाति क्रमेण पंचतिष्ठात्। एकान्नविद्यतिः दश पंचकं स्यानं प्रस्युत्तरं वदयानि ।।

तत्रैव तन्त्रिस्यादृष्टित्रितयाविस्थानकंगळोळ् सूक्तभंगः यूक्तशावंगळ परस्परांयोगभंगगळ् वृपेळवंते विष्याष्ट्रण्ट्याविगुणस्थानत्रित्यबोळ् प्रत्येकं वद्य पत्तुं। असंयताविगुणस्थानषापुट्यवोळ् प्रत्येकं परस्परसंयोगक्रानितंगळ् बर्द्वविद्यतिः वर्द्यविक्षतिनळणुत्तु । ज्यवामकष्णुच्याबोळ् प्रत्येकं १६ परस्परसंयोगभंगगळ् पंबांत्रज्ञत्त । पंबांत्रज्ञत्तर्भवितंगळणुत्तु । क्षपकष्णुच्याबोळ् प्रत्येकं एकान्न-विद्यातिप्रमितंगळणुत्तु । स्योगायोषकेविक्तव्यवोळ् प्रत्येकं परस्यसंयोगभंगगळ् वद्य । बणप्रमितं-गळणुत्तु । सिद्धपरमेण्डियोळ् परस्यसंयोबभंगणळ् पंत्र पंत्रप्रमितंगळणुत्तु ॥

स्थानं प्रतिगुणस्थानमं कुवत् भंबंगळनुत्तरं उत्तरभावंगळोळ् वेळवपदं :--

निध्यादृष्ट्यादिक्ये वर्तमताबुध्याकापूर्वकरणावित्रित्रतुष्केषु वयोगद्वये सिद्धे च क्रमेण मूलसम्भव- २० भावास्त्रयः पंच पंच चरवारस्त्रय द्वौ गवन्ति ॥८२१॥

तर्ववीतः बद्धकेषु क्रमेण मूलमंबाः दश पर्वतिकृतिः पंचींश्वात् एकार्त्रावशितः दश पंच भवन्ति।।८२२॥ अद्य गुणस्थानं प्रति उत्तरमावान् वक्षये—

मिध्यावृष्ठि आदि तीवमें, असंयत आदि चारमें, उपसम्ब्रेणीके चारमें, अपकृष्णीके चारमें, अपकृष्णीके चारमें, सयोगी आदि दोमें, सिद्धोंमें कमसे मूलमाव तीन, पाँच, पाँच, चार, तीन, २५ दो हैं।।८२१॥

उक्त छह स्थानोंमें कमसे मूल भंग दस, छव्वीस, पैतीस, उनतीस, दस, पाँच हैं॥८२२॥

आगे गुणस्थानोंमें एसरभावोंको कहेंगे--

उत्तरभंगा दुविहा ठाणगया पदगयात्रि पढमस्मि । सगजोगेण य मंगाणयणं णस्थिति णिहिर्ड ॥८२३॥

उत्तरभंगा द्विविधाः स्थानगताः पवगताः इति प्रयमे स्वकयोगेन च भंगानयमं नास्तीति

निहिष्टं ॥

उत्तरभंगायुः द्विविधंगळपुर्वे ते बोर्ड स्थानपतंत्रळे हुं पवयतंत्रळ्के दितस्कि प्रचमबोळ् युगयत्संभवी भावसपूर्विवमादुवी दुस्यानदोळ् स्वासंयोगविद भंगानयनमिस्के द्व पेळस्पट्टूर् ।

> भिन्छदुगे मिस्सतिये पमचसत्ते य मिस्सठाणाणि । तिगद्दगचउरो एक्कं ठाणं सन्वत्य ओदहयं ॥८२४॥

। प्रिच्यादृश्टिद्वये मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके च मिश्रस्थानानि । त्रिक द्विक चत्वारि एकं स्थानं सर्व्यत्रीदियकं ।।

सिष्यादृष्टिसासावनने बो एरड् गुणस्थानंगठोळ निष्यासंयतदेशसंयतने बो सूर्व गुणस्थान-बोर्ळ प्रमत्ताप्रमत्तापूर्णकरणानिवृत्तिकरणसूक्तमसांपरायोगकासकवायक्षीणकवायदे बो येळुं गुण-स्थानबोळ निष्यत्यातानि कायोपकासिकपार्थगळ् पितने टरोळ वेकसमयदोळ् युपापसंगितसुक-भावंगळ समूहसं स्थानमें बुवा स्थानं यशक्रमांदर्द का हि त्रि सप्तगुणस्थानंगळोळ् जिल्यानंगळुं-चतुःस्थानंगळ्मपुषु निष्य १ सा निष्य १ व र । व र । प्र ४ । क ४ । क ४ । स ४ । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सुर । सु

चत्तरभंगा द्वित्वाः स्वानवताः पवनतास्त्रेति । तत्र प्रवये गुण्यरतम्मविभाववमूहक्ये स्वाने स्थानास्तरं नेति स्वसंयोगेन भंगानयनं नास्त्रीति निर्दिष्टं ॥८२३॥

हायोपम्सिकमावस्थानानि मिथाँदुर्देशाविद्यवे त्रीणि । मिलाबित्रवे हे । प्रमत्ताविसमके चत्वारि । ( अग्रे त्रिषु शुन्यं । ) जीवयिकमावस्थानं चतुर्देशगुणस्थानेष्णेकसेव ॥८२४॥

क्तरसावों के भंगके दो प्रकार हैं—स्थानगत और पदगत। एक जीवके एक समयमें २५ जितने भाव पाये जाते हैं उनके समृद्रका बाम स्थान है। चनको अपेक्षासे द्वप भंगोंको स्थानगत कहते हैं। एक जीवके एक कार्कों जो भाव पाये जाते हैं चनकी एक जातिका अथवा जुदे-जुदेका नाम पद हे। चसकी अपेक्षा किये गये भंग पदगत कहे जाते हैं। एक जीवके एक कार्कों एक स्थानमें अन्य कोई स्थान सम्भव न होनेसे स्थानगत मंगोंमें स्व-संयोगी भंग नहीं होते, ऐसा कहा हो। ८२३॥

मिध्यादृष्टि आदि दोमें, मिश्रादि वीलमें, प्रमतादि सातमें कमसे श्रायोपसमिकभावके स्थान तीन, दो, चार जानने । औदिवकभावका स्थान चौदह गुणस्थानोंमें एक-एक हो है ॥८२४॥

of

## तत्थावरणजमावा वणछस्सत्तेव दाष्यंत्रेव । अयदचउक्के वेदगसम्मं देसम्मि देसजयं ॥८२५॥

तत्रावरणजभावाः पंच वट्सर्मेव वानपंचैव । असंसत्तवतुष्के वेवकतम्पनश्यं वैशसंसते वेशसंस्थाः ॥

मुं पेळ्य लायोपशासिक भावंगळ का ४। व ३। व ३। व १। व १। व १। वे १। व १। वे १। पं प्रा १। वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। पं प्र । वेश १। प्र भावंगळेळ असानिकत्यमुं चकुर्द्वंनस्वकुर्द्वंनस्व सावरणजन्मायंगल्पंवप्रमितंगळपुष्ठ । मि ५। धा ५।। मिश्रत्रयवोळ सात्रिकृत्याविषयमुं चकुरचकुरविध्वकंनत्रयमुमितावरणज्ञमावंगळपपुष्ठ । मि ६। व ६। वे ६। प्रमत्तसावकोळ मत्याविषतुर्वांनाळं वानिव्यत्यमुमितावरणज्ञमावंगळळपुष्ठ । प्र ७। व ७। व ७। त ७। प्र । उ०। सो १०। वानिव्यंवेष इस्कि मिष्यादृष्ट्याविषयाति स्वीयक्तवायगुक्यानपर्यंतं वानाविपंवचमुम्प्युवपुः विरंच कृतिकोळूनं विरकृति परिवार्य । सि १। मि १। मि १। व ११। वे ११। प्र १। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व १२। व

रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेह्डाणाणि । वेमंगेण विद्दीणं चक्खुविद्दीणं च मिच्छद्रगे ॥८२६॥

रागयमस्य प्रमत्ते इतरस्मिन् मिण्यादृष्टचाविज्येष्ठस्थानानि । विभेगेन विहीनं चकुः व्यिहोनं च मिण्यादृष्टिद्वये ॥

सरागचारित्रमं प्रमत्तवतनोळनप्रमत्तसंवतनोळं कृष्टिकोळ्तं विरक् मिध्यादृष्टिगुण- २० स्थानंगळोळेल्लं लायोपशमिकमाबंगळोळोकसमयबोळ् यूगपरसंभवित्तव क्येष्टस्थानमंल्ला गुणस्थानं

तत्र स्यानम्ये सायोपधाभकेष्वावरणक्रमाया विध्यादृष्ट्यादिद्वये श्व्यक्षानाष्ट्रदिर्शनानि । विश्वमये आधिनज्ञानिवर्शनानि । प्रमसतस्के सानि च मनःपर्ययस्य । श्लोणकवायान्ते दानादयः पंच । असंयसादि-चतुरुके वेदकसम्पन्तर्य । देशसंयते रेशसंयमः ॥८२५॥

तु-पुनः प्रमत्ते वप्रमत्ते व सरागचारित्रं तैन क्षायोपशमिकमावज्ये उठस्थानानि निष्यादृष्ट्यादि विव- २५

क्क तीनमें क्षायोपश्मिकके क्षानावरण-दर्शनावरणके निमित्तसे होनेवाले आब मिध्यादृष्टि और सासाहनमें तीन अक्षान दो दर्शन ये पाँच हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके तीन क्षान तीन दर्शन हैं। प्रमाद्योद सावमें मन्तपर्यय सहित चार क्षान तीन दर्शन हैं। दानादि पाँच भाव मिध्यादृष्टिसे क्षीणकषायपर्यन्त हैं। वेदकसम्यक्तव असंवत आदि चारमें . देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें है। ८२५॥।

सरागचारित्र प्रमत्त-अप्रमत्तमें है। इनको यथासम्भव मिलानेपर मिध्यावृष्टिसे श्लीण-

१. गुजस्थानमं कुस्सु ।

ボーミとい

गळोळमण्डुं। लि १०। ला१०। लि ११। व १२। वे १३। प्र १४। व १४। व १२। व १२। सु१२। उ १२। को १२।

है ज्येष्ठस्यानंगळोळु मिण्यावृष्टिद्वयद्योळु विभेगविहीनवागळु नवस्यानमञ्जूमित्स चलुहुंजीनविहीनमागलुमष्ट आवस्यानमुमयर्षु । असं :—

> अवधिदुगेण विहीनं सिस्सतिये होहि अन्नठाणं तु । सननानेनविह्योगुसयेगुनं तदो अन्ने ।'८२७॥

श्रविद्वयेन बिहीनं सिश्चत्रये भवत्यव्यस्थान तु । भनःपर्ययङ्गानेनाविषद्वयेनोभयेनीनं सतोज्यस्मिन ॥

मिष्यये मिषासंयतदेशसंयतस्याळुकृहस्थानयोळवधिहकं हीनसागुत्तं विरक् कर्नावरं

रै॰ मिष्यनोळो भत्तं। बसंयतनोकु पत्तः। देशसंयतनोळु पत्नो दुनपुत्तः। तु मत्तं बत्यस्थानं अन्यस्या प्रमत्तावीनां स्थानं प्रमत्तादिगळुकृहस्थानं मनःपर्ययक्षानेनोन मनःपर्ययकानदिवसूनसागतुः प्रमत्ताप्रमत्तदगळोळु पविभूद्धपतिक्षणुत्तुः। अपूर्व्यानिवृत्तिसूरमसापरायोपज्ञातकवाय-सीणकवायदगळ ज्योहस्यानदोळु मनःपर्ययमं कळवेडि पनो दु आवस्यानं प्रत्येकमक्कुः। मत्तं मनःपर्यय सहितनागियविष्ठिकहोनसादीडा प्रमत्ताप्रमत्तदगळोळु पन्नेरडरस्थानमुं शेवस्याळोळु

मानि— मि, रें। सारैं। मि रैरे। सारैं२। देरेश प्रदेश। सारैंश। सारेंश। सारेंश। सारेंश। सारेंश। सारेंश। सुरेंश सारेंश को रेंश। पुनरपि निष्यादृष्टिये तज्ज्ये हैं विभोगेन होने तथा नवर्कस्पात्। पुनरपि चल्लुरंबनेन सीनें तदाहकंस्पात ।।८२६।।

मिस्तर्यये स्वस्वोत्कृष्टं स्वर्षिद्धिकैन बिहोनं तदा मिन्ने नवकः । अर्थयते दशकः । वेशसंपते एकादशकः २० स्यात् । प्रमत्तादयुक्त्रुष्टं मनःपर्ययोगार्षिद्धिकेन तहुमयेन च पृष्णिनद्दीनं तदा प्रमतद्वेये नयोदशक्दादशकेशदशकः

कवायपर्यन्त क्रमसे क्षायोपशमिकके व्यक्त स्थान दस, दस, ग्यारह, वारह, तेरह, चौदह, चौदह, वारह, वारह, वारह, वारह, वारह रूप जानना।

मिध्यादृष्टी और सासादनमें तीन अज्ञान, दो दर्गन, पाँच दानादि इस प्रकार दस-दसका चत्कृष्ट स्थान होता है। मिलमें तीन ज्ञान, तीन दर्गन, पाँच दानादि ऐसे ग्यारहका २५ चत्कृष्ट स्थान है। असंयतमें देवकसम्यक्स सहित बारहका है। देशसंयतमें देशसंयम सहित तेरहका है। प्रमत-अप्रमचनें देशसंयमके बिना सरागसंयम मनाप्यय सहित चौदहका है। अपूर्वकरणसे सीणक्षयाययेन चार ज्ञान, तीन दर्गन, पाँच दानादि इस तरह बारह-बारह-का स्कृष्ट स्थान है।

मिथ्यादृष्टि आदि दोर्ने एक तो दसका उन्क्रष्ट स्थान, एक विभंगरहित नौका स्थान, इ.क. एक चसुवर्गन रहित आठका स्थान इस प्रकार तीन-बीन स्थान हैं।।८२६।।

मिश्रादि तीनमें एक अपना-अपना एक्ष्ट स्थान तथा अवधिज्ञान दर्शन रहित सिश्रमें नौका, असंयतमें दसका, देश संयतमें स्थारहका, इस तरह दो-दो स्थान हैं। प्रमत्तादि सातमें एक-एक अपना उत्कृष्ट स्थान तथा एक-एक मनःपर्ययरहित, एक-एक अवधिज्ञान दर्शनरहित

ससं उपयोगं सनःपर्ययाविध्वयमुर्गेतु भावत्रयं होनमाशकु प्रमसाप्रमस्तरोकु पन्नोंदर-स्थानमुं शेवस्थकोकु नवभावस्थाननुभक्तुं। संदृष्टिः —सायोपव्यमिकभावस्थानंगंकु नि १०। ९।८।सा १०।९।८।सि ११।९। स्व १२।१०। वे १२।११।प्र १४।१३।११। स्व १४।१३। ११।स्व १२।११।स्व १२।११।स्व १२।११।१०।। स्व १२।११।१०।। स्वोज्ययम् १६०।९।। स्वोज्ययम् इत्तिव्यं मेकोवय्यक- 'क्

मुं पेळवीविषक मार्थनळ्ता ४। कि ३। क ४। मि १। छ ६। जसि १। वसं १। आसा १। यसो एकविष्ठति मार्थनळेळू बों दुसम्बद्दोळ बों दुस्रीयक प्राप्तक विस्तुवीविषक मार्थनळ्ति स्वाप्तक प्राप्तक विस्तुवीविषक मार्थनळ्ति स्वाप्तक प्राप्तक विस्तुवीविषक के दुस्ति के दुस्ति के दुस्ति के दिस्ति के दुस्ति के दुस्ति के दुस्ति के दुस्ति के दुस्ति के दूर्व के दिस्ति के दूर्व के दिस्ति के दूर्व के दिस्ति के दूर्व के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्ति के दिस्त

सासावर्गने मिण्यात्वं पोरपाणि सममाबस्थानमक्ष्कुं । ७ ॥ श्रेमंत्रवेषुमंते तमभावस्थानमक्ष्कुं । ७ ॥ व्यवस्थानेषुमंते समभावस्थानमक्ष्कुं । ७ ॥ व्यवस्थानेषुमंते समभावस्थानमक्ष्कुं । ६ ॥ व्यवस्थानोज्यमंते वद्गावस्थानमक्ष्कुं । ६ ॥ व्यवस्थानोज्यमंते वद्गावस्थानमक्ष्कुं । ६ ॥ व्यवस्थानोज्यमंते वद्गावस्थानमक्ष्कुं । ६ ॥ व्यवस्थानमक्ष्कुं । स्ववस्थानोज्यमं सवेवस्थानोज्यमं सवेवस्थानमे वद्यावस्थानमक्ष्कुं । ५ ॥ व्यवस्थानमे वद्यावस्थानमक्ष्कुं । ५ ॥ व्यवस्थानमे वद्यावस्थानमक्ष्कुं । ५ ॥ व्यवस्थानमे व्यवस्थानमक्ष्कुं । ५ ॥ व्यवस्थानमे व्यवस्थानमे वद्यावस्थानमे ानमे वद्यावस्थानमे वद

अपूर्वकरणादिषंत्रके एकादशकदण्डनवकं स्वात् । बीदियकभावेष्वेश्वणती विष्धादृष्टी एकजीवस्वैश्तमये त्युत्रतिविदेवे बतुःक्वावस्त्रहेवसार्यकेकः, मिध्यास्य अधिदस्यं वसंत्रमः वज्ञानं वेस्पष्टी । सावादानादित्रवे विध्यास्यं विना स्त्रतः । बेखसंत्राज्ञान्तुंत्रपरणकदेवभागे वसंत्रमं त्वाना वद् । व्यवेदमाने सुक्रमानस्याये व निर्मा विना पंत्र । उत्तराम्वदीलपद्मयोः नवार्यविना वस्त्रारः । स्त्रामे ब्रह्मणं विना वदः । व्यवेशे वैक्षणं

और एक-एक अवधिक्षान अवधिदर्भन भनावर्धय रहित स्थान होनेसे प्रमत्त अप्रमत्तमें तेरह बारह, ग्यारहके अपूर्वकरणादि पांचमें ग्यारह, इस, नीके तीन स्थान और होते हैं, इस तरह चार-चार स्थान होते हैं।

औदिविकके इक्कीस भाषों में गएक बीबके एक समयमें मिण्यादृष्टिमें चार गांव, तीन बेद, चार कपाय, छह छेद्याओं में एक-एक तथा मिण्यात्व, अझान, असंयम, असिद्धत्व ये बाठ माब होते हैं। सासावन आदि तीनमें मिण्यात्वके बिना सात भाव होते हैं। देशसंवत-से अनिष्टित्तकरणके सबेद भाग पर्यन्त असंयमको छोड़ छह-छह भाव होते हैं। अबेद भाग और सकस साम्परायमें बेद बिना गोच भाव होते हैं। उपसान्तकपाय स्वीणकायमें कपाय अनंतरमी औदिधिकभावस्थानका भंगंगळ मिन्यादृष्ट्याविगुणस्थानंगळोळ पेळवपद :--

लिंगकसाया लेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा ।

बारस बाबचरियं तत्तियमेत्तं च अडदालं ॥८२८ ॥

स्त्रिक्षकायाः स्रेट्धाः संगुणिताः चतुर्गतित्वविषद्धाः। द्वावशद्वासप्ततिस्तावन्यात्रदेवाष्ट-५ चत्वारिशत्।।

चतुर्गतिषु नरकाविचतुर्यितगळोळू अविरुद्धाः अविरुद्धगळप्य लिगक्षायलेक्ष्येवळ् संगुणिताः परस्परं गुणिसत्पदुदु । नरकाविगतिगळोळू क्षमिवं द्वावज द्वासप्तित ताबन्नात्राष्टाः सत्वारिकारप्रियतभंगाळच्यु । अवं ते वोडे नरकगतियोळविरुद्धमप्य क्षिगक्षयालेक्ष्येगळू यंववेव-मो वुं चतुःकवाशंगळूमगुभलेक्ष्यात्रितयंगळुमणु । िका १ । कवाय ४ । ले ३ । यिवं परस्परं ६. गुण्यिसिबोडे पक्षेरवु भंगंगळच्यु । १२ । तिर्ध्यंगतियोळविरुद्धमां निक्तंगळ्यु चतुःकवायंगळुं बङ्लेक्यगञ्जसपु । लि ३ । क ४ । ले ६ । इबं परस्परं गुणिसिबोडे द्वासप्तिभंगंगळच्यु । ७२ । समुच्यगतियोळ्यातं लि ३ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिबोडे द्वासप्तिभंगंगळच्यु । ७२ । वेवमित्योळ् व्यवद्धमामि कि २ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिबोडे द्वासप्तिभंगंगळच्यु । १२ । यो नात्मु गतिगळ विर्यास्त्रिक्यु सु । इबं परस्परं गितिबोडेक्षास्थात्रिक्यात्र भंगंगळच्यु । ४८ । यो नात्मु गतिगळ १५ भंववळु कृषि प्रत्येकं सिच्यावृष्टियोळं सासावनते कु वस्यु । ति २०४ । सा २०४ । यो भंगंगळ गुण्यत्रपु वे सिचु । । सर्थास्यत्रिक्यां नरकनित्योळ् विरुद्धमामि नर्युस्ववेवपुं चतुःकवांयंगळु-मग्रुभलेक्याव्यसुमपु । कि १ । क ४ । ले ३ । इबं परस्परं गुणिसिबोडे द्वासप्रतिभंगंगळच्यु । १२ । तिर्थग्गतियोळ् योग्यमप्प क्षि ३ । क ४ । ले ६ । यिवं परस्परं गुणिसिबोडे द्वासप्तिभंगंगळच्यु ।

विना दौ, तौ हि ननुष्यगत्यसिद्धत्वे ॥८२७॥ स्वयौदिवकस्वामभंगान गणस्यानेष्त्राह--

२० चतुर्गतिस्विकद्धाः लिनस्पायलस्याः । तत्र नरस्नती यववेदचबुःस्वायश्यकुमकस्याः, तिसंमनृत्यगत्योश्त्रिलिमचतुःस्वायबद्लैस्याः, देवनती श्त्रीपृलिमचतुष्कपायश्चितुमलस्याः स्वनत्रनापपत्ति श्र्याभकस्याः
व्यविक्रमण्डाः स्वन्ति । इतिस्वितः इतिस्वितः इतिस्वितः स्वन्ति । सिलिस्या २०४, मिस्यादृष्टी

बिना चार होते हैं। सयोगीमें अक्कान बिना तीन होते हैं। अयोगीमें छेश्या बिना मनुष्यगति खौर असिद्धत्व ये दो होते हैं।।८२७।।

आगे औदयिक स्थानोंके भंगोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं-

वारों गतियों में अविरुद्ध िंग कथाय छेरवाकों परस्पर में गुणा करें। सो नरकगिन में तो नपुंसक वेद, चार कथाय, तीन अगुभ छेरवाओं को परस्पर में गुणा करनेसे बारह होते हैं। तिथेंच और मनुष्यगित में तीन वेद, चार कथाय, छद्द छेरवाओं को परस्पर में गुणा करने में बहत्तर-बहत्तर होते हैं। देवगित में श्ली-पुष्क दो छिंग, चार कथाय, तीन शुभ छेरवाकों और भवनिष्क में अपयोग दशमें तीन अगुम छेरवा भी होती हैं अतः छद्द छेरवाकों परस्पर में गुणा करनेपर भद्दताछीस होते हैं। सब मिलकर दो सी चार दुए। सो इतना तो मिण्यादृष्टि और साकादन में गुण्य होता है।। टरा।

विशेषार्थ-जिसको गुणकारसे गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं। आगे इन्हें गुण-

७२। मनुष्यमसियोळ् लि २। क ४। ले ६। इबं परस्परं गुणिसियोळे द्वासप्ति भंगंगळध्युचु १७२॥ वेवगतियोळ पेळवरष । :---

> णवरि विसेसं जाणे सुरमिस्से अविरदे य सुहलेस्सा । चउवीस तत्थ मंगा असहायषरक्कष्ट्रहिद्वा ॥८२९॥

नवीनविशेषं जानीहि सुरमिश्रेऽविरते च ग्रुभलेश्याश्चतुर्विशासिस्तत्र भंगा असहायपरा-क्रमोहिष्टाः ॥

वेवगतियोळ् निशंगमसंयतंगं नवविशेषगुंददा उद्ये दोई गुमछेद्याष्ठयस्वस्कृते ते दोडे स्वननयापर्याप्रकरोळल्जदेल्किपुमधुमछेदयाऽसंभवमप्पुवरिद अंते वेळल्यद्दुदु। 'मवणतिया पृण्णमे अमुहा'
ये विद्यु। अबु कारणमाणि वेवगतिय निश्वासंयतरोळु चतुविश्वातिसंगंगळप्पुत्रु । छि २। क ४।
छे ३। क्रष्ठमभंगगळु २८। चतुविश्वातित्रमितंगळपुत्रु दु चीन्नीरवर्द्धमान स्वामियि वेळल्यद्दुदु। १०
अंतु निशंग गृण्यभंगगळु नूरे चतु १८०। असंयतंग गुण्यभंगगळु १८०। वेशसंयतंग तिर्ध्यमतित्रप्यगतिगळोळु प्रत्येक छि ३। क ४। छे ३। इवं गुणिसिबोडे देशसंयतंग तिर्ध्यमतियोळे
छि ३। क ४। छे ३। यिवनवर गुणिसिबोडे प्रथम्पर्यम् प्रकल्यात्योळे त्रस्येक छ ३। क ४। छे ३। यिवनवर गुणिस्वोडे प्रथम्पर्यम् भवतात्र भंगगळपुत्रु ३१। अप्रभातियोळे
कि ३। क ४। छे ३। यिवनवर गुणिस्वोडे प्रथम्पर्यम् भवतात् भंगगळपुत्रु ३१। अप्रच्यातियोळ हि ३। क ४। छे १। हि १। छुण्यस्पर्यम् १९।
करणन मनुष्यपतियोळु छि ३। क ४। छे १। घु। गुणिसिबोडे पन्नेरहु गुण्यस्पर्यमंगगळपुत्रु ।
११। अनिवृत्तिकरणन मनुष्यगतियोळ् सवस्मायेगेलु छि ३। क ४। छ १। इवं संगुणिसिबोडे

सासादने च गण्यं स्वाच्यं ॥८२८॥

सिक्षे सर्वयते च प्राप्तप्रस्करते द्वादकः। विर्वपनुष्याग्यांवासविद्वास्तितः। वैवगतौ गुभकेस्याचय-वेवेति मनीन विषयं बानीति, भवनज्ञपायवास्त्रसामात्रमत्रावातः गंगा स्त्रीपृत्तप्रवृत्तवासिद्यानस्वयाकृता-वनवुर्विद्यतिः स्वीवर्यनानस्वामिना निविद्यः। मिललावीरप्रवर्षतं । वेशवेयते क्रि व क क्रे के नृष्णिते देशः। मिलिया विर्यममुख्यरुरोद्वासितिः। प्रसत्ताविद्यं मनुष्ययतौ लि ३ क क्रे के नृष्णिते वर्द्यस्वयत् । स्रृवंकरणे कर्वेतनिवृत्यस्वरोते च वृत्तकरायानुकलेस्या-

कारसे गुणा करेंगे इससे इन्हें गुण्य कहा है। अझसंचारके द्वारा मार्बोके बदलनेसे जितने भंग होते हैं उतने ही परस्परमें गुणा करनेसे होते हैं।

मिश्र और असंयवमें पूर्वेवत् नरकातिमें बारह, तियंच और मनुष्यगतिमें बहत्तर स्वा होते हैं। किन्तु देवगतिमें बहुति तीन अुम छेड़वा हैं, भवनिवक्षका अपर्याप्तपना इन गुणस्थानोंमें सम्भव नहीं है अतः स्त्रीवेद पुरुषवेद चार कवाय तीन अभकेड्याको परस्पर-में गुणाकरनेसे देवगतिमें चौबीस ही अंग होते हैं। ऐसा वर्षमान स्वामीने कहा। वे सब

मिलकर एक सौ अस्सी हुए।

देशसंयवमें तीन लिंग, बार कवाय, तीन मुभन्नेस्याको परस्पर गुणा करनेसे वियंच और सनुष्यातिमें छत्तीस-छत्तीस होते हैं मिलकर बहत्तर हुए। प्रमत्त-अमन्तमें मनुष्यातिमें तीन लिंग, बार कवाय, तीन गुमन्नेस्याको गुणा करनेसे छत्तीस हुए। अपूर्वकरण और सबेद ŧ۰

गुष्यक्यमंगंगळ् वन्नेरहप्तृत्तु १२। सत्तमा गुणस्वालवोळवेदभागेयोळू वेवशुग्यं मनुष्यगितयोळ् कावायबतुष्टयमकत्तुं। शुक्ललेक्येयो देवक्कुं। म मित १। क ४। ले शु १। ळव्यं नाल्केयक्कुं ४। मानकवायभागेयोळ् मनुष्यगितकवायत्रय शुक्ललेक्येयो दु १। मनुगति १। क ३। शुले १। रूक्मभंग २। मायाभागेयोळ् मनुष्यगित १। क २। शुले १। गुणिविदोडे रुक्यनुष्यभंगं २ । क्षण्यमात १। मायाभागेयोळ् मनुष्यगित १। क लो १। गुले १। गुणिविदोडे अंगं १।। सुक्सतापरायंगे मनुष्यगित १। क सू लो १। शुले १। गुणिविदोडे ळव्यमंगं । उपयोतकायंगे मनुष्यगितियोदे हु १। क्षणिकवायंगे मनुष्यगितियोदे रुक्यमंत्र १। योगकेवळिभट्टारकंगे मनुष्यगित १। शुले १। गुणिविदोडे रुक्यमं १। स्वापित्र विद्यापितियोदे रुक्यमंत्र १। योगकेवळिभट्टारकंगे मनुष्यगित १। शुले १। गुणिविदोडे रुक्यमं १।

> चक्ख्ण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छमा हवति सदा । चारिकसायतिलेस्साणन्मासे तत्थ भंगा हु ॥८३०॥

चक्षुक्तमिष्यादृष्टिसासानसम्यादृष्टितिय्यंचौ भवतः । सदा चतुःकघायत्रिलेडयानामम्यासे तत्र भंगाः सत् ॥ चक्षुव्यंतरहितिषयादृष्टिसासावनसम्यादृष्टिताळे बोग्बंदं सञ्चदा तिम्यंचरणळेय-प्यद्ध कारणविद्यमा जीवंतळोळू वंववेदमुं चतुष्कवायंत्रज्ञमञ्जलेडयात्रयंगळ परस्यराज्यातिवरं द्वावञ्चरंगळे वप्युच्च । १२ । संदृष्टि —चक्षूरहितिषिण्यादृष्टियं भंगंगळ् गृष्यक्यंगळ् १२ । सासावनंगं भंगं १२ ।

कुताबक्स्वारः । मानमागे मनुष्यपतिकृषावनमैक्तेत्रवाकृतास्त्रयः । मायाभागे मनुष्यपति १ कर् युम्के १ मुण्यिते हो। कोम्रमागे मनुष्य १ करिको गुर्के १ मुण्यिते एकः । सुरम्यागराये मनुष्यपति १ कर्—मू, को १ सुके १ मुण्यिते १ ज्यान्यकृषयायित्रये मनुष्यपतिः १ कशुर्त्यं, शुक्के १ मृण्यते एकैकः । अयोग मनुष्यपतिरिति १ ॥ ८२९॥

एक चित्रवितरिहितिमध्यादृष्टिसासावनसम्बग्ध्यः सदा तियंच एव स्युस्तेन तत्र भंगाः वढवेदचतुः व्याय-व्याप्रकेष्टयानां गुणने द्वादश सन्तुः ॥८३०॥

अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगतिमें तीन लिंग, चार कथाय, एक शुक्छलेश्याके गुगन करनेसे यारह हुए। अवेद अनिवृत्तिकरणमें मनुष्यगतिमें चार कथाय और नुक्ललेश्यासे चार हुए। अनिवृत्तिकरणके मान भागमें मनुष्यगति तीन कथाय अक्ललेश्याके तीन हुए। मायाभागमें मनुष्यगति दो कथाय शुक्ललेश्याके वोत्त हुए। मायाभागमें मनुष्यगति दो कथाय शुक्ललेश्याके पहे हुए। लोग सुक्ललेश्याके पहे हो हुआ। अव्यासे एक हुआ। मुस्स साम्परायमें मनुष्यगति सुक्ललेश्याका एक ही हुआ। उद्यासे कथायादि तीनमें कथाय नहीं है अतः मनुष्यगति शुक्ललेश्याका एक ही हुआ। अव्यागिमें मनुष्यगति हुए एक हो हुआ। अव्यागिमें मनुष्यगति हुए एक हुआ। इस प्रकार जो ये मंग हुए इन्हें गुण्यक्यमें स्थापित करें।।८९॥।

चक्रुदर्भन रहित भिष्यादृष्टि और सामादन सम्यदृष्टि महा तियंच हो होते हैं। अतः इनमें तियंचगतिमें ही नपुंसक वेद, चार कषाय, तीन अगुम लेड्याको परस्परमें गुणा करनेसे बारह-बारह संग होते हैं॥८३०॥

# साइय अविरदसम्मे चड सील विइत्तरी य बारं च । तहेसी मणुसेव य छत्तीसा तन्मवा भंगा ॥८३१॥

क्षायिकाविरतसम्बाद्ध्यो चत्वारः चोक्त द्वासप्ततिक्व द्वावश च । तहेशसंबतो मनुष्य एव च वर्ट्यात्रासञ्ज्ञवा भंगाः ॥

क्षायिकसम्यग्वृष्टिनरकगतियसंयतनोळ् वंडलिंगम् चतुष्कवार्यगळं कपोतलेश्ययमक्कः। लि १। क४। ले १। लब्बभंगायः नात्कु ४। तिर्ध्यंगतिय क्षायिकासंयतसम्यग्दृष्टिगे वृंवेदलिंगम् कवायवतुष्टयम् लेद्याचतुष्टयमुमक्कुमं तं वीड "भोगा पृष्णगसम्मे काउत्स जह-ण्यियं हवे णियमा" ये दितु शुभलेश्यात्रयम् कपोतलेश्ययुगंतु नास्कप्पवे बुदर्य । लिंग १ प् । क ४। ले ४। इवं गुणिसुतः विरलु भंगंगळ् वोडशप्रमितंगळप्पृत्र। १६। मनुष्यगतियोळ क्षायिकसम्याद्ष्ट्य नंयतंगे लिगन्नितयम् चतुःकषार्यगळं षड्लेश्यगळ्मप्युत्र । लिग ३ । क ४ । १० ले ६। यिवं गुणं माडिबोर्ड हासप्रति भंगंगळपूर्व । ७२ ॥ देवगतियोळ साथिकासंयत सम्यग्-दिव्या पुंचेवलियम् चतुष्कवायम् शुभलेक्यात्रयम्भवक् । लि १। क ४। ले ३। इवं गुणिसिद्रोडे लब्बभंगंगळ द्वारकात्रमितंगळण्यत । १२ ॥ यत् चतुर्गतिय क्षायिकसम्यन्दव्यसंयतंगे गुण्यक्षय-भंगंगळ कृष्टि नुर नालकप्पुत्र । १०४ ॥ तहेशसंयतः क्षायिकसम्यग्दृष्टिदेशसंयतं मनुष्य एव मनुष्यनेयक्कु। मप्पूर्वरिव लिंग ३। क ४। लेक्सात्रवसुं शुभंगळेयक्कुं। लेंक्स्य ३। इवं संगृषं १९ माडुलिरल् क्षायिक देशसंयतंगे वट्त्रिशलाद्भवभंगाः मूबतारप्पुतु । भंगंगळ् ३६ ॥ इंतुक्त-गुणस्थानंगळोळ भंगसंदृष्टि -- मिष्या २०४। चक्रुरहितमिष्यावृष्टियोळ १२। सासावनंगे २०४। चक्रुरहितंगे १२ । मिश्रंगे १८० । असंयतंगे १८० । क्षायिकसम्यग्युष्टिगे १०४ । देशसंयतंगे ७२ । कायिकसम्यग्दृष्टिवेज्ञासंयतंगे ३६। प्रमत्तसंयतंगे ३६। अप्रमत्तसंयतंगे ३६। अप्रव्यंकरणंगे १२। जनिविस्तिकरणंगे १२। ४। ३।२।१। सु१। उ१। स्ती१। स१। अ१॥

अनंतरं पारिचामिकभावस्थानमं पेळदपरः :--

क्षायिकसम्पर्वष्ट्यसंबत्ते नारने वंदिन्तियं क्वायचतुष्कं करोतकेश्वीत अंवाश्वस्थारः । तिरिश्व पूर्वियां क्वायचतुष्कं कैययाचतुष्कािति वोद्याः । सनुष्यं विषययं क्यायचतुष्कं केश्यायद्काितं द्वासतिः । देवे पूर्वियां वतुष्कं गुमकेश्याचप्रितित द्वारक्ष मिलित्या चतुष्कातः । वाधिकसम्ययदृष्टिदेशसंबदः मनुष्य एवेति तत्र कि ३ क ४ च के ३ तद्वस्थानाः पर्विचतः ॥८२१॥

क्षायिक सम्यग्दृष्टि असंयतमें नारकों न नपुंसक वेद चार कपाय कपोत छेदयासे चार भंग होते हैं। तिर्यंचमें पुरुषवेद, चार कपाय, चार छेदयासे चोछह भंग होते हैं। मनुष्यमें तीन वेद, चार कपाय, छह छेदयामें बहत्तर भंग होते हैं। वेद्यातिमें पुरुषवेद चार कपाय, तीन जुभलेदयासे चारह भंग होते हैं। इस प्रकार मिळकर एक सी चार भंग हुए। तथा खायिक सम्यग्दृष्टि देवसंयत मनुष्य ही होता है वहाँ तीन वेद, चार कषाय, तीन गुभलेदयासे छत्तीस भंग हुए।।८२१॥

### परिणामी दुद्वाणी प्रिच्छे सैसेसु एक्कठाणी दु । सम्मे अण्णं सम्मं चारिचे णटियः चारिचं ॥८३२॥

परिवामो हिस्थानो मिम्पातृष्टौ शेषेष्वेकस्थानं तु । सम्यक्त्वेऽत्यसम्यक्त्वं चारित्रे नास्ति चारित्रं ॥

पारिणामिक आर्च हिस्यातमतुळजुबपुबर्देते बोर्ड जीवत्व अध्यत्वमें दुं जीवत्वा अध्यत्व में स्वितरहं स्थानंगळ, निष्यादृष्टियोळ पुत्रु । शेवगुणस्थानंगळोळं पुणस्थानातीतरप्प सिद्वपर-मेष्टिगळोळं जीव अध्यत्व में बुर्वो है स्थानमक्तुं। संदृष्टि नि २। सा १। नि १। ज १। दे १। प्र १। ज १। ज १। ज १। सु १। उ १। की १। सा १। ज १। सि १॥

कनंतरं गुणस्थानंगळोळू संभवभावंगळ प्रत्येकद्विसंयोगाविभंगंगळं साधिसुबल्लि १॰ सम्बन्ध्यमो दुळ्ळ स्थानदोळ् सम्बन्धांतरमिल्लः। खारित्रमो दुळ्ळंडंयोळ् खारित्रांतरमिल्लें-बुदनवर्षारसुज्दु ॥। ससमा भंगगळंतप्पलि विशेषमं पेळवपदः---

> मिच्छदुगयदचउक्के अद्वद्वाणेण खह्यठाणेण । जुदपरजोगजभंगा पुध आणिय मेहिदन्वा हु ॥८३३॥

मिष्यादृष्टिडयासंयतचनुष्केऽष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन । युत्तपरयोगजभंगाः पृथगानीय १५ मेलयितस्थाः खलु ॥

मिष्यादृष्टियोकं सासायननोकं बसुरहिताब्दस्थानबोकनं कृष्टिय परसंयोगजनित भंगंगळं-बेरें तंतु बळिकं राशियोळ, कृष्टिको दुरु । असंयताधि चतुरगुंणस्थानंगळोळ, क्षायिकसम्ययत्व-स्थानबोकनं कृष्टिय परसंयोगजनितभंगंगळं बेरे तंतु तंतंन राशिय भंगंगळोळ, कृष्टिकोळ-स्यदुवु ॥

पारिणामिकमाबो मिथ्यानुष्टौ जीवास्त्रभयासं जोवस्थामध्यस्त्रिति हिस्यानः । शेयनुणस्यानेषु विद्धे च जीवस्त्रमध्यस्त्रित्येरस्यान एव । अग्रे गुणस्यानेषु प्रत्येकहिसंयोगादीन् बक्तुमाह—सन्यवस्त्यपुतस्याने सन्यवस्त्रोऽरं चारित्रयुतस्याने चारितातरं च नास्ति ॥८३२॥ वृतः—-

मिच्यादृष्ट्यादिद्वये अञ्चलनाष्ट्रस्थानयुतान् असंयतादिचनुष्के सायिकसम्यक्त्यस्थानयुतादव परसंयोगजन

मिण्यादृष्टिमें पारिणामिक भावके दो स्थान हैं—जीवरव मध्यर जीर जीवरव अमध्यर । होव गुणस्थानोंमें और सिद्धोंमें जीवरव भध्यरव रूप एक हो स्थान है। आगे गुणस्थानोंमें प्रत्येक द्विसंगीगी आदि भेद कहनेके छिए कहते हैं —सम्यरक सहित स्थानमें अन्य सम्यर्क्त नहीं होता। चारित्र सहित स्थानमें अन्य चारित्र नहीं होता। अर्थान् जहाँ उराम सम्यरूक्त होता है वहाँ वेदक या खायिक सम्यरूक्त नहीं होता। (३२॥

मिन्यादृष्टि सासादनमें चक्कदर्शन रहित बायोपसमिकके आठके स्थानमें जो औद-विकर्क मंग कहें हैं बन सहित तथा असंयत आदि चारमें झायिक सम्यवस्थके स्थानमें जो औदयिकके मंग कहे हैं बन सहित परसंचीगी मंगोंको प्रथक्-प्रथक् निकालकर अपनी-अपनी राशिमों सिलावें ॥८३३॥ बनंतरं तंतन्म गुणस्थानवोळ् संभवभावस्थानंगळोळकसंबारविंदं प्रत्येकद्विसंयोगावि-भंगंगळं साथिति तंवा भंगंगळ् गुण्यभंगंगळ्यो गुणकारंगळ् क्षेपंगळुवणुवेंदु वेळवपद :—

#### उदयेणक्खे चडिदे गुणगारा एव होति सन्वत्य । अवसेसमावटाणेणक्खे संचारिटे खेवा ॥८३४॥

उदयेनाक्षे चळिते गुणकारा एव अवंति सर्वत्र । अवशेष आवस्यानेनाऽसे संचारिते क्षेपाः ॥ श्रे विस्त्रभावस्थानवोडनक्षं संचित्रस्थवस्थानविक्षः संचित्रस्थानम् विद्रु अवशेषआवस्थानंगळीवनक्षः संयोगावित्रक्षतिन् गुणकारसंगिकळ्षुव । अविधिकस्थानम् विद्रु अवशेषआवस्थानंगळीवनक्षः संचारमाणुतं विरक्षा अर्थकहिसयोगावि भंगगळीन्तुं राशिगो क्षेपकंगळण्षुव । अवेतं वोडे मिष्पान्वृत्रित्योळ, खुर्गातिय किंग कथायठेव्या संजीतनाप्रध्यानक्ष्यो निक्षभावस्थानंगळ । त्राप्ता भेगाळी त्रित्र प्रध्यानिक्ष्यान्त्रस्थानंगळ । त्राप्ता भेगाळी त्रित्रक्षति संचानिक्ष्यान्त्रस्थानमे । व्यापित्रस्थानमे क्ष्यानिक्ष्यान्त्रस्थानमे विष्याप्ति । विषयान्त्रस्थानमे स्थापित्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे स्थापित्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे स्थापित्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे स्थापित्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे । विषयान्त्रस्थानमे विषयान्त्रस्थानमे ।

१० ८ म

भंगान् पुषगानीय स्वस्वराशौ निक्षिपेत् ॥८३३॥ उक्तगुण्याना गुणकारक्षेपाबुद्धावयति-

गुणस्थानं प्रति प्रामुक्तिमश्रीदियिकपारिणाभिकभावस्थानानि संगोरधादनक्रमेण संस्थाप्य तत्र श्रीदियिक-सावस्थानेनाञ्चे बलिते सर्वत्र ये अंगास्ते गुणकारा एव स्युः। शेषभावस्थानैरक्षे संचारिते तु क्षेपाः स्युः। १५ तत्त्वया—

| 1" | 41 | 71 |
|----|----|----|
| 80 | 6  | भ  |
| 4  |    | ब  |

एक गण्योंके गणकार और क्षेप कहते हैं-

गुणस्थानों में पूर्वमें कहे सिन्न औदयिक और पारिणासिक भावके स्थानोंको अझ सचार विचानके द्वारा भंग उत्पन्न करनेके लिए कससे स्थापित करो। उनमें औदयिकभावके स्थान द्वारा अक्षका संचार करके जो भंग होते हैं उन्हें गुणकार जानो। और शेष भावोंके स्थानोंमें अक्ष संचार द्वारा जो भंग हों उन्हें क्षेपक जानो।

विशेषार्थ—भावें के जो स्थान कहे हैं उनकी यथासम्भव जुदा-जुदा कहना प्रत्येक मंग हैं। उनमें औदियक रेखान रूप स्त्येक मंगकों तो गुणकार जानना। शेष भावें के स्थान रूप स्त्येक रंपाने तो गुणकार जानना। शेष भावें के स्थान रूप संत्येक संत्ये कर प्रत्येक मंगकों तो गुणकार जानना। जी ते जिन ये 'पे जाये वहीं दो संयोगी, तान संयोगी जादि मंग होते हैं। उनमें भी जहाँ औदियक भावके संयोग सिंदत दो संयोगी आदि भंग होते हैं उन्हें गुणकार रूप जानो। और जिनमें औद-यिक भावको स्वादे भावकों दो संयोगी आदि भंग हो उन्हें क्षेपक रूप जानो। अति अत्यस्त्रे स्वादे संयोगी आदि भंग हो उन्हें क्षेपक रूप जानो। अति अत्यस्त्रे गुणकार कहते हैं और जिनकों मिलाया जाता है उन्हें क्षेपक कहते हैं। सो पहले जो गुण्य कहें थे उनकों कहते हैं।

पारिणामिककंगळ प्रत्येक अंगंगळं पुनवक्तंगळप्पुत् । अबुकारणमाणि । मर्स हिसंयोगगुणकार

१९ स्थरवारः क्षेपाः । हिसंयोगेऽष्टकेन वशकनयक्तयोडीं सम्यत्वाप्तम्यस्थयोडीं व गुणकाराः नवकदशकास्यां अध्य-स्थाप्तम्यादयोडीं हो क्षेपाः । त्रिसंयोगे दशकेनष्टिकेनाष्टके अध्यत्याप्तम्यत्याच्या हो नवकेन च हो गुणकाराः । स्रोपो नास्ति मिलित्वा प्रामुक्तचतुरब्रह्मियाः गुणकारा नव क्षेपा अष्टो । चक्षुम्मै तु तस्थानानीमानि—

मिध्यादृष्टिमें मिश्रके दस और नवके दो स्थान, औदियकका आठका एक स्थान और पारिणामिकके जीवत्व सहित अवन्य-अभव्य रूप दो स्थान इस तरह पांच स्थान हैं। तथा १० प्रत्येक मंग पाँच हैं उनमें से औदियकका आठ स्थान रूप एक प्रस्थेक मंग तो गुणकार है। शेष दो मिश्रके और दो पारिणामिकके वे चार मंग सेप रूप हैं। तथा रो संयोगी भंगोंमें औदियकके आठके स्थान सहित मिश्रके दस और नोके स्थान सप्य दो मंग और पारिणामिकके हे ने मंग ये चार मंग तो गुणकार रूप हैं। मिश्रका दसके स्थान सहित पारिणामिकके हो मंग ये चार मंग तो गुणकार रूप हैं। मिश्रका वसके स्थान सहित पारिणामिकके दे ने संयान के स्थान स्थान स्थान सिक्ष जोति हो में स्थान स्थान स्थान स्थान सिक्ष पारिणामिकके दो स्थानोंके से मंग तथा औदियकका आठका स्थान और मिश्रका इसके स्थान सहित पारिणामिकके दो स्थानोंके हो मंग तथा औदियकका काष्टका स्थान स्थान की सिश्रका ने मंग स्थान सिक्ष दो पारिणामिकके दो स्थानोंके हो मंग तथा औदियकका काष्टका स्थान स्थान स्थान सिक्ष पारिणामिकके दो स्थानोंके हो मंग तथा औदियकका स्थान स्थान स्थान स्थान सिक्ष पारिणामिकके दो स्थानोंके हो मंग तथा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

भंगमो वेयक्कुं। जोबहितंयोगगुणकारभंगमञ्जु पुनक्ततंगञ्जा मसंहितंयोग क्षेपंगञ्ज् सिलभाबाध्य-स्थानवोडनं पारिणामिकभावस्थानहृयबोळ रहप्पृत्तु। हि गु १। क्षे २। त्रितंयोगगुणकार भंगमेरवे-यक्कुं। त्रि गु २। कृति चसुक्त निभ्यादृष्टियगुष्य पूर्व्योत्तहावज्ञभंगगञ्जो गुणकारभंगञ्जपूर्व क्षेपंगञ्जपूरपुत्रु । गुण भंग १२। गु ३। क्षे ३। लक्ष्यभंगगञ्ज ३९। जभयमिष्यादृष्टिय सर्व्य भंगगञ्ज सासारवें दु तूरे भत्तमूरपुत्रु । १८८३॥ सासावनंगे सि लो जो पा इस्लि प्र गु १।

| सि | को | प| | या ह्या | वन मित्राष्टस्वेव प्रत्येकभंगी प्राह्मः। छेवाणां पुनवक्तस्वात्। स च क्षेपः।

हिसंयोगेऽपि ठवात्याद् गुणकारः एकः । मिश्राष्ट्रकस्य अध्यत्वाअध्यत्वाभ्यां ही क्षेत्री । त्रिसंयोगे गुणकारावेष हो । मिलित्या प्रागुक्तद्वाद्यालां गुणकारात्त्रयः । क्षेत्रास्त्रयः । अंगा एकोश्रवत्वारिशत् । उभये मिलित्या मिष्यादृष्टी सर्वेतंगा अकोत्यद्वाद्यद्वत्वतालि ।

विशेषार्थ—प्रत्येक गुणस्थानमें जितने भावोंके स्थान पाये जाते हैं बतने तो प्रत्येक भंग जानना। जीदियकके स्थान ग्राणकार जानना। जन्य भावोंके स्थान क्षेपरूप जानना। दो तीन आदि भावोंके संयोगते होनेवाले भावोंको दो संयोगी जिस्सेयोगी जानना। वनमें भी शिद्योंक भाव और अन्य सिक्सी भावके संयोगसे जो दो संयोगी जादि भंग हों उन्हें ग्राणकार रूप जानना। जीदियक भाव विना अन्य भावोंके संयोगसे जो दो संयोगी आदि भंग हों उन्हें ग्राणकार रूप जानना। यहले कहे भंगोंके समान जो पीले भंग हों उन्हें पुनवक जानकर इनके प्रदूष नही करना। ऐसा करनेपर जो ग्राणकार हों उन्हें जोड़कर पूर्वेमें कहें गुण्यसे उनका गुणा करके जो प्रमाण हो उसमें क्षेपको मिळाकर जितना प्रमाण हो उतने २० भंग जानना।

को दे। हिंगु दे। को रे। त्रि गुरे।। अर्जु सालावनंगें गुण्यभंगणळु २०४। गुरे। को ९। काण भंगेयळु १२२९। जसंबाकुकनसासावनंगे किं। अर्थे। प्रको १। हिंगु १। को १ त्रि गुरे।

संतु गुष्य १२। गुर क्षेर। सम्ब भंगवळ् २६। उभयसासादन भंगवळ् १२५५। मिश्रंगेमि बौ।पा ८ ७ भ ९ ।

प्रगुराक्षे ३ । द्विगुराक्षे २ । त्रिगुराक्षं गुप्ताक्षं गुप्तकं गुप्तकं गुप्तकं गुप्तकं गुप्तकं १८० । गुर्दा ५ को ५ । लब्बमशंगळ १९८५ । बसंबतं गो उ | सि | बी | वा | प्रगुराक्षे ४ । द्विगुरा १ । १२ । ७ । अप

> तासादने सि | और | या | भाव प्रगुरै की दे, द्विगुदे को रे, विगुर, मिलिटवा गुर्थ्य रैं। ७ | अ

२०४ । गु६ क्षेप संगाः १२२९ । पुनद्यशुरूमें स्थि | को | पा ८ | ७ | भ

१ मिलित्वा गुण्यं १२ । गु२ को २ भंगा २६ चभये १२५५ ।

मेथे — मि | बी | पा | प्रगुश् से दे। डिगुदे को २। त्रिगुर मिलित्वागुर्ष्य १८० गुर्द ११ | ७ | प्र

**१०** से ५ भंगाः १०८५ ।

सासादनमें भिलके दस और नीके दो स्थान; औदियकका सातका एक स्थान, पारिणामिकका भव्यक्त एक स्थान, ऐसे चार स्थान हैं। वनमें प्रत्येक भंगोंमें एक गुणकार तीन क्षेत्र हैं। दो संयोगीमें गुणकार तीन क्षेत्र हैं। दो संयोगीमें गुणकार हो। सब भिलकर गुणकार छह और तें पाँच हुए। गुण्य दो सी नारसे गुणा करनेपर बारह सी वनतीस भंग हुए। गुण्य हो सी नारसे गुणा करनेपर बारह सी वनतीस भंग पारिणामिकका एक भव्यका स्थान में तीन स्थान हैं। प्रत्येक भंगमें एक क्षेत्र हैं। शेष पुनक्तर स्थान, पारिणामिकका एक भव्यका स्थान ये तीन स्थान हैं। प्रत्येक भंगमें एक क्षेत्र हैं। शेष पुनक्तर हुए दो हो से स्थानों में गुणकार एक सिक हुए। दोनों मिलतेपर हुए दो से सासादनमें सब भंग बारह सी प्रचपन होते हैं। मिल गुणस्थानमें भिलके स्थारह और नीके २० हो, औदियकका सातका एक और पारिणामिकका एक भव्य ऐसे चार स्थान हैं। प्रत्येक भंगों गुणकार एक, कीर तीन, हो संयोगीमें गुणकार तीन कीप दो, तीन संयोगीमें हो गुणकार सब मिलकर छह गुणकार कीर पर पूर्व हैत गुण्य एक सी अस्सीको छहते गुणा करके, पीष जोड़नेपर सर्व भंग एक हवार पर्वाहित गुण्य एक सी अस्सीको छहते गुणा करके, पीष जोड़नेपर सर्व भंग एक हवार पर्वाहर हो हैं।

क्षे ५ । त्रि गु५ । क्षे २ । चगुर । क्षेतुबसंघतंगे गुष्य पृथ्वीक्तसंग१८० । गु१२ । क्षे ११ । लब्ध संग२१७१ । क्षाधिक सम्यव्हिष्टिंगे क्षि | क्षी | प्रा | इस्लि प्रत्येकगुणकारं पुनरुक्तः १ । १२ । ७ । प्र

सक्कुं। प्र। क्षं १। द्वि गु१। क्षेत्रमंगक् पुनस्कतंगळु । द्वि । क्षे ३। त्रि गु३। क्षे २। क गु२। जंतु क्षायिकासंयतंगे पूर्व्यक्तगुष्पंगळु १०४। गु६। क्षे ६। कञ्चमंगंगळु ६३०। उम-यासंयतमंगंगळु २८०१॥ इस्कि उपक्षास सम्यक्ष्यकोडनेयं क्षायिकसम्यक्त्यकोडनेयं सिकाशावस्था-ग्वोळिद्दं वेदकसम्यक्त्यं पोरगागि विवक्षितमं दुनिक्चसुबुदु ॥ वेशसंयतंगे | उ | सि |क्योपा। १११३६ ॥ अ

इस्लिज प्रगुरै। लो ४। द्वि गु४। लो ५। त्रि गु५। लो २। व्य गु२। कूडि देशसंघतंगे गुब्ध-भंगेगळ पुरुषों क्तंगळ ७२। गुरै२। लो ११। लब्बभंगेगळ ८७५। लाधिकसस्यन्द्रस्टि देशसंघतंगे

२ मिलित्वा गुर्व्य १८० गु १२ क्षे ११ भंगाः २१७१ ।

क्षा पिकसम्प्यमुष्टी— क्षा पि को पा वन अत्येकगुणकारः पुनक्कः । प्रक्षे १। हिन्नु १ १२ । ७ । भ

१ शेषाः पुनकक्ताः । द्वि क्षे ३ । त्रि गु ३ को २ । चगु २ मिलिस्या गुर्च्य १०४ । गु ६ । क्षे ६ भंगाः ६३० । उभये भंगाः २८०१ । अत्रोपद्यमसायिकसम्यक्ताभ्यां निष्यमायक्षानं वेदकं चिना विवक्षितं ।

इल्लि प्रत्येकगुणकारं पुनक्कतमक्कुं । क्षे १ । द्वि गु १ । शेषद्विसंयोग-

भंगंगळ वेजसंयतंगे १०९७। प्रमत्तसंयतंगे

गुणकारंगळुपुनरक्तंगळु। द्विको ३। त्रिगु३। शेषगुणकार भंगंगळ् पुनरुक्तंगळ्। त्रिके२। च तु २ । कुडि साधिकवेशसंघतंरी गृथ्यंगळ ३६ । गु ६ । को ६ । कर्म्य मंगंगळ २२२ । उभय-

| ਤ | क्षा | । ।म | आ | पा |
|---|------|------|---|----|
| 8 | 8    | 188  | 6 | મ  |
|   |      | 63   |   |    |
|   |      | १२   |   |    |
|   |      | 99   |   |    |

५ को ७। द्वि गु७। को १४। त्रि गु१४। को ८। चागु८। कृष्टि गुण्यभंगंगळ ३६। गु३०।

चतु २ मिलिस्वा गुण्यं ७२ तु १२ को ११ भंगाः ८७५।

धोषद्विसंयोगगुणकाराः पुनक्काः । द्वि क्षे ३ । त्रिम ३ खेषगणकाराः पुनक्काः । त्रि क्षे २ । चगु २ मिलित्वा १० गुर्ख ३६ गु६ क्षे ६ भंगाः २२२ । उभयभंगाः १०९७ ।

देश संयतमें औपशमिक भावका उपशम सम्यक्त्व रूप एक, मिश्रके तेरह और ग्यारह-के दो, औदयिकका छहका एक तथा पारिणामिकका भन्यत्वरूप एक, ऐसे पाँच स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेप चार, दो संयोगीमें गुणकार चार, क्षेप पाँच, तीन संयोगीमें गुणकार पाँच क्षेप दो. चार संयोगीमें गणकार दो। सब मिलकर गणकार बारह १५ और क्षेप ग्यारह हए। पूर्वोक्त गण्य बहत्तरको बारहसे गुणा करके ग्यारह जोडनेपर सब भंग आठ सी पचहत्तर होते हैं।

क्षायिक सन्यक्त्वमें उपशमके स्थानमें स्नायिक सन्यक्त्व रूप क्षायिकका स्थान कहना। शेष पूर्ववत है। वहाँ प्रत्येक अंगमें क्षेप एक, दो संयोगीमें गणकार एक क्षेप तीन, वीन संयोगीमें गणकार तीन क्षेप दो. चार संयोगीमें गुणकार दो। शेष गणकार और क्षेप २० पुनरुक्त हैं। सब मिलकर गुणकार छह और क्षेप छह हए। पूर्वोक्त गुण्य छत्तीससे गुणा करनेपर सब भंग दो सी बाईस होते हैं। दोनोंको मिळाकर देशसंयतमें सब भंग एकहजार सत्तानवे होते हैं।

ह्वि गुध्। क्षे १४ । त्रि गुश्राकेट। ब्युग्दा क्षि अप्रमतंने गुण्यभंगमुखतार ३६ । गुरुः। क्षे २९ । क्षत्र्यभंगंगळु ११०९ । अपूर्णकरणंगे क्षयकंग स्था | सा | सि | पा २ | १२ | अ ११ १०

यिल्लि प्रगुराक्षे दादिगुदाको ९। त्रिगुराको ४। चागु४। कृष्टिकापकापूर्व्यं करणंगे गुब्य १२। गुरुगको २९। लब्ब्यभंगयळु २५९। लनिवृक्तिकरणकापकंगे सवेदमागयोळ्

८ । चमु ८ । मिलिस्वा गुण्यं ३६ मु३० झे २९ भंगाः ११०९ ।

| •          |    |   |      | 9   |      |   |   |    |     |      |      |   |      |     |       |     |       |    |       |    |
|------------|----|---|------|-----|------|---|---|----|-----|------|------|---|------|-----|-------|-----|-------|----|-------|----|
| अप्रमत्ते— | उ  | T | क्षा | 1 f | म    | औ | 1 | पा | -   | লঙ্গ | प्रग | * | क्षे | 9 ( | द्विग | 9 8 | ते ११ | 61 | त्रिग | 88 |
| J          | \$ | Ī | 8    | 1   | 18   | Ę | 1 | भ  |     |      | 4    |   |      |     | •     |     |       |    | •     |    |
|            |    |   |      | T   | F \$ |   |   |    | - ' |      |      |   |      |     |       |     |       |    |       |    |
|            |    |   |      | -   | 2    |   |   |    |     |      |      |   |      |     |       |     |       |    |       |    |
|            |    |   |      | 1-  | -    |   |   |    |     |      |      |   |      |     |       |     |       |    |       |    |
|            |    |   |      | 1 ' | ( C  |   |   |    |     |      |      |   |      |     |       |     |       |    |       |    |

क्षे ८। चगु८। मिलित्वा गुण्यं ३६। गु३० क्षे २९ भंगाः ११०९।

प्रमत्तमें औपश्निकका व्यश्न सम्यक्त्व रूप एक, खायिकका झायिक सम्यक्त्व रूप एक, भिन्नके चौदह, तेरह, बारह, ग्यारहके चार, औद्यिकका छह रूप एक, पारिणामिकका भव्यत्व एक, ऐसे आठ स्थान हैं। वनमें प्रत्येक भंगमें गृणकार एक क्षेत्र सात, दो संयोगोमें गृणकार सात क्षेत्र चौदह, तीन संयोगोमें गृणकार चौदह खेप आठ, चार संयोगोमें गृणाकार आठ। सब भिलकर गृणकार तीस और खेप वनतीस हुए। पूर्वोक्त गृण्य छत्तीससे गृणा करनेपर सब भंग ग्यारह सौ नौ होते हैं।

अप्रसत्तमें प्रमत्तको तरह स्थान आठ, गुणकार तीस और क्षेप वनतीस होनेसे सब भंग ग्यारह सौ नौ होते हैं। गुश्२ । गु२० । को १९ । काजबार्नवंगस्त्रोज्यु २५६ं। जावेवभागेयोज्यु— सा सिजियो पा २ १२५५ अ १० १०

इस्कि गुण्यं ४। गुरु । को १९। जब्बभर्यमञ्जू ९९। कोचरहितभागेयोजु गुच्य ३। गुरु । को १९। जबबभंगाञ्जू ७९। मानरहितभागेयोजु गुच्य २। गुरु । को १९। जब्बभंगाञ्ज ९९। मायारहितभागेयोजु गु१। गुरु । को १९। जब्बभंगाञ्जू ३९। झूक्समांपरायंगे गुच्यभंग १। गु ९ रु । को १९। जबबभंगाञ्जू ३९। कोणकवायंगे गुच्य १। गुरु । को १९। जबसंगाञ्जू ३९। सयोग गकेविजभद्वारकंगे का आजीया । इस्कि प्रगु१। को २। द्वि २। को १। जिसंगु१। कृष्टि गुज्य १। २ | ३ | अ

> क्षपकेश्वपूर्वकरणे— क्षा मि अपो पा २ १२ ६ म ११ १० १०

४। चगु ४ मिलिस्वा गुण्यं १२। गु २० क्षे १९ लब्बभंगाः २५९।

अनिवृत्तिकरणे सर्वेदभागे गुण्यं १२ गु २० क्षे १९ भंगाः २५९ । अवेदभागे---

| क्षा   मि | अरो | qT | লগ | गुण्यं | 8 1 | 130 | क्षे | १९ भंगाः | 991 | अक्रोधभावे | गुण्यं ३ |
|-----------|-----|----|----|--------|-----|-----|------|----------|-----|------------|----------|
| 2   12    | 4   | भ  |    |        |     |     |      |          |     |            |          |
| <b>86</b> |     |    |    |        |     |     |      |          |     |            |          |

श्विक क्षेत्रकर्णोमें अपूर्वकरण गुणस्थानमें क्षायिकका सम्यवस्य चारित्रकर एक स्थान, मिश्रके बारह, त्यारह, दस, नी ये चार स्थान, औरियकका छहका एक स्थान, और पारिणामिकका भव्यस्वकर एक स्थान, इस प्रकार सात स्थान हैं। उनमें प्रायक संपर्वक संगमें गुणकार एक क्षेत्र छह, वे संयोगोमें गुणकार की सेप चार, चार संयोगोमें गुणकार चार, चार संयोगोमें गुणकार चार, चार संयोगोमें गुणकार चार, सब मिश्रकर गुणकार बीस और क्षेत्र विभी सुप्र । १९ पूर्वोक्त गुण्य बारहसे गुणा करनेपर सब मंग दो सौ चनसठ होते हैं।

अनिवृत्तिकरणमें वेद सहित भागमें अपूर्वकरणकी तरह चार भावाँके सात स्थान हैं। तथा गुणकार बीस, सेप कनीन हैं। पूर्वोक गुण्य वारह हैं। अतः दो सी वनसठ भंग होते हैं। वेद रहित भागमें भी बसी प्रकार चार भावीके सात स्थान हैं। इतना विशेष है के यहाँ औद्यिकका पाँचका स्थान होता है। अपूर्वकरणकी तरह ही गुणकार बीस और क्षेप २० डफ'सर होते हैं। किन्तु गुण्य चार होनेसे मंग निन्यानचे होते हैं। क्षोच रहित भागमें भी

गु ४। ले ३। कच्चभंगेयळु ७। बयोगिभद्वारको बुमितंत्र गु१। ले २। हिंगु२। ले १। कि गु१ कृति गुष्य १। णु४। ले ३। कच्चभंगेयळु ७। सिद्ध परमेडिंगे | ला वा | इस्लि प्रक्षे २। २। जी |

द्विसंयोगक्षे १। कृडि भंगंगळु ३। उपश्चमकापूर्व्यकरणंग

| • | 3 | क्ता<br>१ | मि<br>१२ | आहे | या<br>भ | इस्लि | 8 |
|---|---|-----------|----------|-----|---------|-------|---|
|   | - |           | 88       |     |         |       |   |
|   |   |           | 80       |     |         |       |   |
|   |   |           | 9        | 1   |         |       |   |

गुर० क्षे १९ भंगाः ७९ । ब्रमानभागे गृष्यं २ गुर० क्षे १९ भंगाः ५९ । व्यमायमागे गृष्यं १ गुर० क्षे १९ भंगाः ३९ ।

ग ४ को ३ भंगाः ७।

वेदरहित भागकी तरह जानना। अतः गुणकार बीस और सेव क्लीस हैं। किन्तु गुण्य तीन होनेसे बन्यासी भंग होते हैं। मानरहित भागमें भी क्ली फ्रकार गुणकार बीस और क्षेप क्लीस होते हैं। किन्तु गुण्य वो होनेसे भंग वनसठ होते हैं। भावारहित भागमें भी गुणकार बीस और क्षेप क्लीस होते हैं। किन्तु गण्य एक होनेसे भंग वनताओस होते हैं।

सूक्ष्मसाम्परायमें भी उसी प्रकार गुणकार बीस और क्षेप उन्नीस हैं तथा गुण्य एक

होनेसे उनतालीस भंग होते हैं।

श्लीणकपायमें भी बसी प्रकार गुणकार बीस, बीर ब्झीस और गुण्य एक होनेसे भंग कत्ताळीस होते हैं। सयोगीमें श्लाविकका एक, औदियकका तीनरूप एक और पारिणामिक एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। बनमें प्रत्येक भंगमें गुणकार एक श्लेप दो, दो संयोगीमें २० गुणकार दो बोप एक, तीन सयोगीमें गुणकार एक। सब मिळकर गुणकार चार क्षेप तीन और एक गुण्य होनेसे सात भंग होते हैं। अयोगीमें श्लाविकका एक, औदिविकका दो रूप एक स्थापापिणामिक एक, इस प्रकार तीन स्थान हैं। बनमें सयोगीकी तरह गुणकार चार क्षेप तीन और गुण्य एक होनेसे सात भंग होते हैं।

सिद्धोंमें स्नायिकका एक, पारिणामिकका जीवत्वरूप एक इस तरह हो स्थान हैं। २५

वहाँ प्रत्येक मंगमें क्षेप दो, दो संयोगीमें क्षेप एक मिलकर तीन मंग होते हैं। क-१४९ मु १। को ७। द्वि गुण। को १६। कि गु१६। को १३। चतु गु१३। को ४। पंच गु४। कुछि गुच्य १२। गु४०। को ३६। कडवर्मनंगळु ५१९॥ अनिवृत्तिकरणंगे सवेवभागेयोळु गुच्य १२। गु४०। को ३६। कडवर्मनंगळु ५१९। अनिवृत्तिकरणंगे योळु गुच्य ग्रुप्य १। गुर्थ। को ३६। कडवर्मनंगळु १९९। कोचरहितमागेयोळु गुच्य २। गु४०। को ३९। ७ कडवर्मनंगळु १९९। सासारहितमागेयोळु गुच्य १। गु४०। को ३९। कडवर्मनंगळु १९९। सासारहितमागेयोळु गुच्य १। गु४०। को ३६। कडवर्मनंगळु ७९९। सुद्धसत्तारायोग्याकामकंगे गुच्य १। गु४०। को ३६। कडवर्मनंगळु ७९। गु४०। को ३९। कडवर्मनंगळु ७९। जुम्बर १। गु४०। को ३९। कडवर्मनंगळ ७९॥ कनंतरकी गुच्याविमंगळनुच्यारिसतीरियपद—

| जपशमकेष्वपूर्वकरणे— | ਰ | क्षा | 1 | मि | Ī  | भौ | T | वा | ł | वत | प्रगु | 8 | क्षे | Ø | द्विगु७ क्षं | १५। |
|---------------------|---|------|---|----|----|----|---|----|---|----|-------|---|------|---|--------------|-----|
| ١                   | 2 | 1 3  | 7 | 22 | Ī  | Ę  | 1 | भ  | 1 |    |       |   |      |   |              |     |
| _                   |   |      |   | 15 | 1  |    |   |    |   |    |       |   |      |   |              |     |
|                     |   |      | Į | 20 | -  |    |   |    |   |    |       |   |      |   |              |     |
|                     |   |      | 1 |    | -1 |    |   |    |   |    |       |   |      |   |              |     |

१० चिनु १५ को १३ । चनु १३ को ४ । पंतु४ । मिलिस्वानुष्यं १२ नु४० को ३९ मंगाः ५१९ ।

स्रामियुनिकरणे सबेदमार्गे गुष्यं १२ गु४० को ३९ भंगा '११९। अस्वेदभागे गुष्यं ४ गु४० को ३९ भंगा: १९९। अक्कोषभागे गुष्यं ३ गु४० को ३९ भंगा: १५९। अस्मानभागे गुष्यं २ गु४० को ३९ भंगा ११९। अस्मादभागे गुष्यं १ गु४० को ३९ भंगा. ७९।

सूक्ष्मसाम्पराये गुण्यं १ गु४९ को ३९ भंगाः ७९। उपज्ञान्तकसाये गुण्यं १ गु४० को ३९ भंगा १५ ७९ ॥८३४॥ उक्तगुण्यासीनुष्यरति—

वपश्चमभणीमें अपूर्वकरणसे लेकर वपश्चान्तकषायपर्यन्त वपश्चमका सम्यक्तव वारित्र क्रय एक स्थान हैं, सिश्रके बारह, स्यारह, दस, नीके चार स्थान हैं, और विकल अपूर्वकरण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें छहका तथा अपर वप्तान्तकषायपर्यन्त पाँचका यह स्थान हैं, पारित्यामिकका स्थानकर्कण एक स्थान हैं। ऐसे आठ-आठ स्थान हैं। उनमें अरवेक संगर्में २० गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगीमें गुणकार सात, क्षेप पन्द्रह, तीन संयोगीमें गुणकार चन्द्रह क्षेप वेरह, चार संयोगीमें गुणकार वेरह क्षेप चार, पाँच संयोगीमें गुणकार चार। सब मिलकर गुणकार चालीस क्षेत्र के पार्च में व्याप्त के स्थान गुण्य वारह होनेसे संग पाँच सौ चलीस हैं। विवृत्तिकरणके सवेद भागमें गुण्य वारह होनेसे मंग पाँच सौ वार्मीस हैं। वेदरहित भागमें गुण्य चार होनेसे मंग पाँच सौ वार्मीस होते हैं। वेदरहित भागमें गुण्य चार होते हैं। २५ कोचरहित भागमें गुण्य दोन होनेसे मंग एक सौ तन्यानवे होते हैं। इसससाम्यरायमें भी वन्नासी होते हैं। अपशानत कवायमें भी मंग वन्नासी होते हैं। इसससाम्यरायमें भी वन्नासी होते हैं। व्यश्नानत कवायमें भी मंग वन्नासी होते हैं। विरश्ना

आगे उन गुण्य आदिको कहते हैं-

# दुसु दुसु देसे दोसु वि चउरुत्तरदुसदमसीदिसहिदसदं । बावचरि छत्तीसा बारमपुरुवे गुणिज्जपमा ॥८३५॥

हयोर्डयोर्डेशसंयतेहयोरपि चतुरतरिङ्गतमशीतिसहितशर्तः । हासप्ततिः वट्त्रिंशत् हादशा-पूर्व्यं गुण्यप्रमा ॥

> बार चउतिदुगमेक्कं थूले तो इगि इवे अजीगिति । पुण बार बार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोत्ति ॥८३६॥

हावरा चतुस्त्रहचेकं स्यूले तत एकं भवेवयोगि पर्यंतं । पुनर्हावरा हावरा शून्यं चतुरत्तरञ्जतं वर्टीन्नाहेशसंयतपर्यंतं ॥

यो दितौदियकभावगुणस्थानभंगंगळ् द्वयोः सिध्यादृष्टिहासाद नहमळोळु प्रत्येक बहुदसरिद्वातमक्कुं । मसं द्वयोः सिधासंयतहमळोळु प्रत्येकमश्चीतिसिह्तातसक्कुं । वेशसंयते
वेशसंयतनोळु द्वासप्तिनुष्यभंगंगळपुबु । द्वयोरिष प्रमसाप्रमस्तसंयतहगळोळु प्रत्येकं गुण्यभंगंगळ् वर्दांत्रशत्यितितळपुबु । ब्रह्मवं अपूर्वकरणकोळु ग्रुष्यप्रमा गुण्यसंब्यं द्वादश प्रदेशउपपु । स्पूले अनिवृत्तिकरणकोळु क्रमांवं भाग भागगळोळु द्वादश बहुः त्र द्वि एकपुण्यमंगंगळपुबु । ततः सेलयोगिणुणस्यानयर्थेतं प्रत्येकमेकगुण्यमेयक्कुं । वृत्तः स्ति सिप्यादृष्टिसासावननिश्चासंयत वेशसंयतपर्यतीसित्तिक क्रमांवंदं गुण्यभंगंगळु द्वादश द्वादश द्वादश व्यव्यक्तरात वर्दांत्रसा 
रूपं

वामे दुसु दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुवि कमेण गुणगारा। णवछन्वारस तीसं वीसं वीसं चडककं च ॥८३७॥

वामे द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयोर्द्वयः मध्ययः । नवयस्द्वादशं त्रिश्चत् विशक्तिर्विकातिस्वतुष्कं च ॥

कोदिकिस्य गुण्यमंगा किथानृत्यादिद्वे चतुरप्रदिवाती। निजादिद्वेशशिरपणते। देनसंपते द्वासनिः। प्रमत्तादिद्वे वट्तिश्चन्। अपूर्वकरणे द्वादशः। अनिनृतिकरणनामनागेषु द्वादशः चरवारः त्रयः द्वी एकः। तत् उपयो अयोगातनिकैकः। पुनरा देशसंबनीतं द्वादशः द्वादशः यून्यं चतुरप्रधातं पट्तिशन् ॥८३५-८३६॥

औदियक के गुण्यक्त भंग सिच्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानों में से प्रत्येक में दो सी चार २५ हैं। सिश्र आदि दो में से प्रत्येक में दो सी चार २५ हैं। सिश्र आदि दो में से प्रत्येक में वह तर हैं। प्रमत्त आदि दो में छत्तीस हैं। अपूर्वकरण में बारह हैं। अनिवृत्तिकरण के भागों में कमसे बारह, बार, तीन, दो, एक हैं। उससे कर अशीयायन पर पर प्रत्येक हैं। पुना सिच्यादृष्टिसे देश संयत पर्यन्त सुब्द में न रहित और आयिक सम्यवस्वकी अपेक्षा कमसे बारह-बारह, शून्य, एक सी बार छतीस गुण्यक्त भंग हैं। १२१-८३६॥

वामे मि । सिप्याहरिदयोळ् गुणकारा नवगुणकारंगळो असप्युव । द्वयोः सासावनमिश्रव-मळोळ् प्रत्येकं गुणकारंगळ् वद् आरप्युव । द्वयोः गुणकारा द्वावछ असंयतवेशसंयतरगळोळ् द्वावश्युणकारंगळप्युव । द्वयोः प्रमस्ताप्रभस्तवराळोळ् गुणकारंगांगळ् त्रिशत् प्रत्येकं मूचसप्युव । त्रिष्ठ अपूर्वेकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायरगळोळ् विश्वतिः प्रत्येकं विश्वतिगळप्युव । स्रोण-भ क्याये क्षीणकवायनोळ् गुणकारंगळ् विश्वतिः विश्वतिगळप्युव । द्वयोरिव स्योगायोगिगुणस्यानं गळोळ् गुणकारंगळ् प्रत्येकं बतुष्कं च नास्कप्युव ।

> पुणरिव देसोत्ति गुणो तिदुणमञ्ज्ञक्कवयं पुणो खेवा । पुज्वपदेसङ्गंचयमेगारमुगतीसमुगुवीसं ॥८३८॥

पुनरिष देशसंयतपर्यंतं गुणास्त्रिहिनभः षट्षट्ककं पुनः क्षेपाः पूर्व्यवदेष्वष्ट पंचक एकादशे-१० कान्यांत्रप्रवेकान्नांवशितः ॥

पुनरिप मत्तं गुणकारंगळ भिष्यादृष्टचादि वेशसंयतपृथ्यंतं त्रि द्वि नमः बदबद्कागळपुर ।
पुनः भेषाः मत्ते भेषंगळ पूर्वापवेषु पृथ्यंत्त्ववामे वृत्तु दुगु इत्यादिक्वानकंगळोळ क्रमदिव सिध्यादृष्टियोळें दुं सासावतिभश्रवराळोळीबपुत्रु । असंयतवेशसंयतकाळोळू प्रतेश्वं पन्नो वपुत्रु । प्रमत्ताप्रमत्तकाळोळ, प्रत्येकवेकान्तर्गित्रप्रत्याळपुत्रु । अपूर्ववित्तयुत्रस्यापारायकाळोळ एकान्नरेप विवासियपुत्रु । क्षोणकथायावित्राळोळ क्षेपमं पेळब्पद :—

उगुबीसिवयं तची विदुणमञ्ज्ञक्कयं च देसीचि । चउसुवसमगैसु गुणा वालं रूऊणया खेवा ॥८३९॥

एकान्तर्विशतः त्रयं ततस्त्रिद्धनभःखद् षद्कं च । वेशसंयतप्रयंतं चतुर्व्यशमकेषु गृणाः चत्वारिशद्वयोनकाः क्षेपाः ॥

तक्तुगुणकाराः क्रमेण मिम्यायृष्टौ नज सासादनादिवये यत् । असंयतादिवये द्वादश । प्रमत्तादिवये त्रिशत् । अपूर्वादिवये क्षीणकवाये च विश्वतिः । सयोगायोगयोध्चत्तारः ॥८३७॥

पुनरप्यादेशसंग्रतातं क्रमेण त्रवः द्वौ नमः सद् सद् । पुनः क्षेत्राः पूर्वोक्तावेषु मिश्यादृष्टी । सासादन-मिश्रयोः पंच । ससंग्रतादिद्वये एकादशः । प्रमत्तादिद्वये एकाशत्रित्रात् । सपूर्वकरणादित्रये एकाशविशतिः ॥८३८॥

चन गृण्योंके गुणकार कमसे मिण्यादृष्टिमें नौ, सासादन आदि दोमें छह, असंयत २५ आदि दोमें बारह, प्रमत्त आदि दोमें तीस, अपूर्वकरण आदि तीनमें तथा क्षीण कपायमें बीस, सयोगी और अयोगीमें चार हैं ॥८३७॥

पुनः बक्षुरर्शन रहित और क्षायिक सम्यवस्वकी अपेका देशसंयत पर्यन्त गुणकार कमसे तीन, हो, सून्य, छह, छह जानना। पुनः गुणको गुणकारसे गुणा करके जो प्रमाण आवे उनमें मिलाये जानेवाले तीप पूर्वीक स्थानोंमें से मिथ्यावृष्टिमें आठ, सासादन और शिक्षमें पीन, असंयत आदि होमें ग्यारह, प्रमत्त आदि दोमें उनतीस और अपूर्वकरण आदि वीनमें उनतीस और अपूर्वकरण आदि

क्षीणकवायनोळ् एकान्त्रविज्ञतिलेवंगळपुतु । तत्योगायोगिकेवक्षिगळोळ् त्रयः क्षेपंगळ् पूर पूरपुतु । ततः मत्ते मिध्यावृष्टचाविवेजवंयतपर्यंतं क्षमविवं क्षेपंगळ् त्रि द्वि नभः बद् बदकं-गळपुतु । नात्कुपुराज्ञमकराणस्थानंगळोळु युणकारंगळ् प्रत्येकं वस्त्रारिक्षत्प्रतिनंगळं एकोन-वस्त्रारिक्षत्रेपंगळपुतु ।

अनंतरपुक्तगुण्यगुणकारंगळं गृणि सिक्षेपंगळं कृष्टिको ह मिण्याहरुटवादि गुणस्थानंगळोळु ५ भावस्थानभंगसमुच्वयसंख्येयं पेळवपद ।

मिच्छादिठाणभंगा अद्वारसया इवंति तेसीदा ।

बारसया पणुवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥ ८४०॥

मिच्यादृष्टचादिस्थानभंगाः अञ्चादशकातं च अर्चति श्वशीतिः। द्वादशकातं पंचपंचाशत् सहस्रसहिताः सन् पंचाशीतिः।।

मिष्यादृष्टियोज् उत्तरस्थानभंगज् सासिरवे हु नूरेण्यसमूरप्पुत्र । १८८३ । सासावनंगे सासिरविन्तुरम्बसम्बपुत्र । १२५५ । मिश्रंगे सासिरवेणसम्बप्पुत्र । १०८५ ।

असंयतादिगळीळ पेळवपर :--

रूविहयदवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया । एक्कारसया दोण्डं खबगेसु जहाकमं बोच्छं ॥८४१॥

रूपाधिकाष्टाविदातिशतानि सप्तनवतिर्देशशतं नवभिरधिकमेकादशशतं द्वयोः क्षपकेषु यवाकमं वक्ष्यामि ॥

बसंयतसम्पद्धियोज् चेरङ्ग सासिरवे दुनूरो हु स्वानभंगगळप्तु । २८०१ ॥ देशसंयतंग सासिरद तो भत्तेज्ञ स्वानभंगगळपुत् । १०९७ ॥ इयोः प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरुगळोळ् प्रत्येकं सासि-रवनुरो अस् स्वानभंगजरपुत् । प्र ११०९ । बप्र ११०९ ।

क्षीणकवाये एकान्नर्विवतिः । सयोगायोगयोः त्रयः । पुनः बा वैद्यस्यतान्तं पुनस्त्रयः द्वौ नभ यट् यट् चतुर्युवतामनेषु प्रत्येकं गुणकाराः चत्वारिवात् । क्षेत एकोनचत्वारिवात् ॥८३९॥

प्रागुक्तगृष्यगुणकारान् गुणयित्वा क्षेत्रेषु निक्षितेषु उत्तरभावस्थानभंगा निष्यादृष्टी व्यक्षीत्यप्राष्टा-दशक्षतानि । सासादने पंचपंचात्रदगद्वादशक्षतानि । मित्रे पंचाधीत्यप्रदशक्षतानि ॥८४०॥

असंयते एकाग्राष्टाविशतिशतानि । देशसंयते सप्तनवस्यप्रदशशतानि । प्रमत्तादिद्वये नवाग्रैकादशशतानि । २५

क्षीण कषायमें उन्नीस, सुयोगी अयोगीमें तीन हैं । युनः चक्षुदशेनरहित और क्षायिक सम्यक्तवकी अपेक्षा देशसंयत पर्यन्त तीन, दो, शून्य, छह, छह क्षेप हैं । बपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें गुणकार चाळीस तथा क्षेप बनताळीस हैं ॥८३९॥

पूर्वोक्त गुण्योको गुणकारोंसे गुणा करके उनमें क्षेप मिळानेपर चत्तर भावोंके स्थानोंके भंग मिळ्यादृष्टीमें अठारह सौ तिरासी, सासादनमें बारह सौ पचपन तथा मिश्रमें एक हजार ३० पच्चासी होते हैं।।८४०।।

असंयतमें अठाईस सी एक, देश संयतमें दस सी सत्तानने, प्रमत्त आदि दो में ग्यारह

क्षपकरोळु यवाहमविष्टं चैक्वपंत्रं हु चैक्वपच :--पुन्ने पंचणियद्दी सुहुमे खीणे दहाण छन्नीसा । तत्तियमेचा दस बड छन्नदृनदृ नदृय एगुणं ॥८४२॥

पूर्व पंचानिवृत्तिषु सूक्ष्मे श्लीणकथाये बशानां चर्चावशतिः । तावन्मात्रं वशाष्टवद्श्वतुः १ अतरचैकोनं ॥

पूर्वे द्वितीयानिवृत्तिकरणायेशीयवं पूर्व्यमप्पुर्व्यकरणगुणस्यानदोळ् स्वयमपुर्व्यकारणनोळ् दशानां वर्श्वश्वतिः शन्तुरस्वन् एकॉनं बो हु गुंबुगुं। २५९ ॥ पंचानिवृत्तिकु अनिवृत्तिकरणगुण-स्थानदोळ् द्वापकानिवृत्तिकरणपंचभागंगळोळ् प्रथमभागानिवृत्तिकरणनोळ् तादन्यात्रमेकोनं दशवर्श्वशातियोळो हुर्गुवर्षनित्यवन्हुं। २९९ ॥ द्वितीयमागानिवृत्तिकरणक्ष्यकनोळ् दशवर्शकोनं १० दशप्रमितदशंकोळो हुर्गुवर्गुं। ९९ ॥ तृतीयमागानिवृत्तिकरणक्ष्यकनोळ् दशाव्यकोनं दशप्रमितवर्द्कारळोळो हुर्गुवर्गुं। १९ ॥ चतुर्यभागानिवृत्तिकरणक्ष्यकनोळ् दशव्यक्तिनं दशप्रमितवर्द्कारळोळो हुर्गुवर्गुं। गृंदुग् । ५९ ॥ पंचनभागानिवृत्तिकरणक्ष्यकनोळ् दशचनुरेकोनं दशप्रमितवर्द्धकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने हुर्गुवर्गुं। १९ ॥ सुक्त्यतायात्रस्वत्यक्तिकाचे दशस्त्रपतिक्वत्यक्ष्यकनोळ् दशक्तिने दशप्रमितवर्द्धकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने दशप्रमितवर्द्धकाने दशस्त्रपत्यक्षकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने दशस्त्रपत्यक्षकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने दशस्त्रपत्यक्षकाने ह्याप्रमितवर्द्धकाने दशस्त्रपत्यक्षकाने हुर्ग्वर्गुं। ३९ ॥

१५ उनमामगेसु दुगुणं रूबिहयं होदि सत्त जोगिम्मि । सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्धे तिण्णेव भंगा ह ॥८४३॥

उपदानकेषु द्विगुणं रूपाधिकं भवति सप्तयोगिनि । सप्तैवायोगिनि च सिद्धे त्रीण्येवं भंगाः सल ॥

उपदासकापृथ्यंकरणाचि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ् क्षपकापृथ्यंविषतुर्गगृणस्थानतोळ् पेळव २० भंगाळं द्विगृणिति लम्बवोळेकरूपं कृषिदोड्डेपञ्चमकराळ् नाल्वमाँ स्थानभंगाळखुबु। व्यक्ति अपूर्य्यकरणोपञ्चमक्षंगे व्यूर्व्यकरणक्षयकन भंग २५९। मित्र द्विगृणिति २५९। २ लब्बबोळेकरूपं

अपूर्वकरणे अनिवृत्तिकरणर्यवभागेषु सुव्यसाम्यराये शीणकथाये वेश्यष्टमु सवकेषु भंगाः क्रमेण दशगुणा वर्ष्विविविदेशीया १५९ पुनाव ताक्त्वः २५९ ॥ वशगुणा वर्षकोताः १९ ॥ दशगुणा अष्टावेकोताः ७९ ॥ १५ दशगुणा वर्षकोताः ५९ । दशगुणाश्यत्यार एकोताः ॥ १९ ॥ दशगुणाश्यत्यार एकोताः ३९ दशगुणाश्यत्यार एकोताः ३९ भवन्ति ॥८४२॥

उपशामकेषु चतुर्वं सन् तदेव क्षपकचतुष्कोक्तं भंगप्रमाणं द्विगुणं रूपाविकं स्वात् । सवीगे सस ।

अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरणके पाँच भाग, सूक्म साम्पराय, और झीण कपाय इन आठ १० सपकोंमें मंग कमसे दो सो उनसठ, दो सो उनसठ, निन्यानवे, उन्यासी, उनसठ, उनदाछीस, उनताछीस उनदाछीस होते हैं ॥८४२॥

चपल्लम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें, क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें जितने भंग कहे हैं

क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्ये ॥८४१॥

सौ नौ होते हैं। क्षपक श्रेणीमें कमसे कहते हैं ॥८४१॥

कृषिकोडे ५१९। इउ अपूर्व्यकरणोपकासको भंगाळपुत्रु । अहंगे अनिवृत्तिकरणोपकासको ५१९ । १९९ । ११९ । ११९ । ११९ । ११ । सुक्सतापरायोपकासको भंगाळपत्तोमस् ७९ । उपशास्त्रकथायणे भंगाळपत्तामस् ७९ । सम्बागीमिन च अयोग्नकेविध्योळु स्थानम् ७ । सिळे सिळरोकु श्रोणकेप्याम् भंगाः चलु सूरे भंगाळपुत्रु । इतुक्तगृष्याच्यां गृणकारंगळणे स्रोपकप्रमुख । इतुक्तगृष्याच्यां गृणकारंगळणे स्रोपळपा स्थानका स्थितका सिक्यावृत्तिकार्यां स्थानकार्यं स्वत्रुष्टियं संविद्यां स्थानकार्यं स्वत्रुष्टियं संविद्यां स्थानकार्यं संविद्यां स्वत्रुष्टियं संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संवित्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां संविद्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित्यां स्वित

| 0       | मि   | च. रहि | सासा. | च. रहि | मिध   | असं   | क्ताइ | वेश | शाह  |
|---------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|------|
| गुग्य   | 1508 | १२     | 208   | १२     | 1860  | 1860  | 1608  | ७२  | 36   |
| गुणकारा | 1 9  | 3      | 1 4   | 7      | 1 6   | 188   | 1 8   | 188 | 1 8  |
| क्षेप   | 16   | Ę      | 4     | 3      | 1 9   | 188   | 1 8   | 88  | 1 8  |
| भंग     | 186  | 63     | 1881  | 99     | 12064 | 11260 | 1 8   | 180 | 1 99 |

| प्रम | अप्रम | अपूर्व | । उपश | अनिष् |      | अपक मे | _   |    |
|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-----|----|
| 35   | 3€    | १२     | 1 85  | 1 88  | 8    | 3      | 1 3 | 8  |
| 30   | 30    | २०     | 80    | 1 20  | 1 20 | 20     | २०  | २० |
| 28   | 1 29  | १९     | 1 39  | 1 89  | 188  | 89     | 189 | १९ |
| 9808 | 18808 | 248    | 1488  | 1 249 | 199  | 90     | 49  | 59 |

|    | अ   | नवृत्तिकरप | गोपशमकंग | ì    |     | Ą  | इम | उप.  | क्षी | सयो | अयो | सिद्ध |
|----|-----|------------|----------|------|-----|----|----|------|------|-----|-----|-------|
| ٠. | 85  | 8          | 1 3      | 1 2  | 18  | 8  | ٤  | 1 8  | 1 8  | 1 8 | 1 8 | 0     |
| -  | 80  | 80         | 80       | 80   | 180 | २० | 80 | 180  | 1 20 | ×   | 1 8 | 10    |
|    | 39  | 39         | 39       | 39   | 139 | १९ | 33 | 139  | 180  | 1 3 | 3   | 13    |
|    | 488 | 1888       | 1848     | 1886 | 198 | 39 | ७९ | 1 98 | 1 39 | 9   | 0   | 13    |

यित्सरभावस्थानगतभंगंगळं पेळवनंतरं पदगतभंगंगळं पेळदपद :---

दुविहा पुण पदमंगा जादिगपदसव्यपदभवात्ति हवे । जातिपदखपिगमिस्से पिंडेव य होदि सगजोगो ॥८४४॥

द्विवद्याः पुनः पदर्भगा जातिगपदसर्व्यपत्रभवा इति भवेत् । जातिपदलाधिकप्तिश्रे पिडे एव च भवति स्वसंयोगः ।।

बयोगेऽपि सप्त । सिद्धे त्रय एव ॥८४३॥

उनके दुनेसे एक अधिक भंग होते हैं। सयोगीमें सात, अयोगीमें सात और सिद्धोंमें तीन ही भंग होते हैं।८४३॥

पुनः बसे प्रसंभाः वर्गगंगकः विशिवाः हिविधानकः । एतेरोडे बातिप्रसंगकः । स्वर्गानकः । स्वर्गानकः । स्वर्णानकः विशिवाः वर्णानकः । स्वर्णानकः दुवसमगचउकके एक्कं दो उनसमस्स जातिपदो । खद्यपदं तत्थेक्कं खवगे जिणसिद्धगेस दुपणचट् ॥८४५॥

ससंयतोपशमक चतुष्के एकं हे उपशमस्य जातिपनानि । साधिकपर्व तत्रैकं क्षपके जिन-सिद्धेष्व द्विपंचवत्वारि ॥

असंयताविष्युक्तविक्युप्पायकव्युक्तवोज् मुप्तामव जातिवयंग्ज् क्रमविंवं असंयत् ष्युक्तवोज्ज्यकाभसम्यक्तवजातिगवमेकमवकु-। भुषाभकरोज्ज्यसमसम्यवत्यभुषुपामचारित्रपु-१० में वेरङ् जातिवयंगज्ञक्कुं। तत्र बा अ संयताविष्युक्तवोज् भुषसमक ष्युक्तवोजं सायिक जाति-पदमो वे सायिकसम्यक्त्यमक्कुं। शायकचनुक्तवोजं सयोगायोगिजिनरोजं सिद्धरोजं यथाक्रमविंवं शायिकजातिवयसर्वं वर्ष्यं नारक्तपपुत्र ॥

पुनः अनन्तरं पदभंगा उच्यन्ते ते च जातिपदभंगाः सर्वपदभंगाश्चेति द्विविद्याः । तत्र जातिपदस्य-क्षायिकभाविभित्रभाविष्टपदभावेषु स्वसंयोगो अवति ।।८४४।।

उश्यासस्य जातिपदान्यसंयवादिष्युक्के उपयासस्यक्त्वास्यकं । उपयास्यकृति उपयासस्यक्त्वारिये हे । आयिकजातिपदानि तदुभयजनुक्के आयिकसम्बन्त्वं । अश्वकजनुक्के हे । सयोगायोगयो पत्र । सिद्धे चत्वारि ॥८४९॥

इस प्रकार स्थान भंगको कहकर पदभंग कहते हूँ—पद भंगके दो भेद हूँ—जातिपद भंग और सवेपद भंग। जहाँ एक जातिका प्रहण करके जो भंग किये जाते हैं वन्हें जातिपद भंग कहते हैं। जैसे मिश्र भावमें झानके चार भेद होते हुए भी एक झान जातिका प्रहण करना। और जो जुदे-जुदे सब भावोंको प्रहण करके भंग किये जायें वन्हें सर्वेपद भंग जानना। वनमें जातिपद रूप सार्थिकभाव और मिश्रभावमें पिण्डपद रूप जो भाव है वनमें स्वसंयोगी भंग भी होते हैं। जैसे सायिक भावमें उध्यक्ष पाँच भेद हैं अतः उध्य पिण्डपद रूप मिश्रभावमें झान अझान दर्शन उध्यक्ष पिण्डपद रूप हैं। भेद भी पाया जाता है जैसे दान होते उपस्पाया जाता है वहाँ स्वसंयोगी भी भंग होते हैं। स्वप्नशा

औपशिमिक भावका जातिपद असंयत आदि चारमें सम्यन्त्वरूप एक ही है। उपश्म श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यन्त्व और चारित्र दो जातिपद हैं। सायिक भावके जातिपद असंयत आदि चारमें सायिक सम्यन्त्व रूर एक है। सायक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें सम्यन्त्व और चारित्र दो जातिपद हैं। सयोग और अयोगीमें सम्यन्त्व, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिक्य ये पाँच हैं। सिद्धोंमें चारित्रके बिना चार हैं।।८४५॥

मिच्छतिए मिस्सपदा तिण्णि य अयदम्मि होति चत्तारि । देशतिये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिण्णि पदा ॥८४६॥

मिष्यावृष्टित्रये निश्वववानि श्रीषि श्र. असंयते अवंति अस्वर्तरः। वेशसंयतत्रये पंचपवानि ततः त्रीणकवायपर्यंतं त्रीणि पवानि ॥

निष्यादृष्टितासावनिष्यक्पकोळ् प्रायेकं मिष्रपर्वगळ् पुक्यूरपुत्रु । असंयतसम्यग्रृष्टियोळु ५ नात्कु निष्यपर्वगळपुत्रु । वेशसंयताबि श्रवबोळ् पंत्र पंत्र निष्य पर्वगळपुत्रु । अस्त्रित मेले लील-कवायपर्यातं प्रायेकं सुत्रं सुत्र मिष्यपर्वगळपुत्रु ॥

> मिन्छे अट्ड्दयपदा तो विसु सचेव तो सवेदीचि । छस्सहमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेसु चदुतिदुगं ॥८४७॥

मिध्यादृष्टावच्टोवयपवानि ततस्त्रिषु सन्तैव ततः सवेवपर्यातं वट् सुक्मसांपरायपर्यतं १० पंचकं शोणकवाय पर्यातं जिनयोक्ष्यतुन्तिद्वां ॥

मिध्यावृष्टियोजीवयिकपवंगळें टप्युच । सातावनावित्रवबीळ् अत्येकं सामवंगळप्युच । मेळे वेशसंयतावि सवेवानिवृत्तित्तरर्यंतं प्रत्येकं बट्पबंगळप्युच । सुरुमसांपरायपर्यंतं पंचपंवपवंगळप्युच । शोणकवायपर्यंतं सयोगरोळमयोगरोळं क्रमविंबं नास्कुं पूक्तरङ्गप्युच ॥

> मिच्छे परिणामपदा दोणि य सेसेसु होदि एक्कं तु । जातिपदं पडि बोच्छं मिच्छादिस भंगपिंडं तु ॥८४८॥

मिध्यादृष्टी परिणामपरे हे च शेषेषु भवत्येकं तु । जातिपरं प्रति बस्यामि मिध्यादृष्टचा-विषु मंगींवहं तु ॥

मिमपदानि मिध्यादृष्टपादिजये जीणि । असंयते चत्यारि । देशसंयतादिजये पंच । तत सपरि सीणकषायान्तं जीणि ॥८४६॥

बौदयिकपवानि मिथ्यावृष्टावष्टी । साक्षवावित्रये सक्ष । उपरि सबैद्यानिवृत्यम्पं बद् । सुक्षमसाम्परायान्तं पंच । सीजकवायान्तं चरवारि । सयोगे जीणि । अयोगे हे ॥८४७॥

मिश्रभावके जाविषद मिथ्यादृष्टि और सासादनमें श्रद्धान, दर्शन, उध्य वे तीन हैं। और मिश्र गुणस्थानमें क्कान, दर्शन, अध्य वे तीन हैं। असंयवमें क्कान, दर्शन, अध्य, सम्यस्य वे चार हैं। देशसंयत आदि तीनमें क्कान, दर्शन, अध्य, सम्यस्त्य दन चारोंके २५ साथ देशसंयतमें देशसंयम और प्रमत्त क्षप्रमत्तमें सरागासंबद्ध होनेसे पौच हैं। उससे उत्तर क्षीणक्षायपर्यन्त क्कान, दर्शन, अध्य तीन जाविषद हैं। १८४६॥

औदयिकसावके जातिपर सिध्यादृष्टिमें आठ हैं—गति, कपास, लिंग, लेश्या, मिध्यादब, अज्ञान, असंसम और असिद्धत्व । सासादन आदिमें मिध्यादब के बिना सात हैं। उत्तर अतिवृश्विकरणके सवेद मागपर्यन्त असंयमके बिना छह हैं। उससे उत्तर सुक्तमसाम्य-रायययन्त वेदके बिना पाँच हैं। उससे उत्तर शीणकथायपर्यन्त कषायके बिना चार हैं। सपोगीमें अञ्चानके विना तीन हैं तथा अयोगीमें लेश्या बिना वो हैं।।८४%।

सिच्यावृष्टिकोळ् परिचालपर्यक्रेरकपुत्रुषु । तु मले जेवमुबस्थानदोळं गुगस्थानातीत सिक्यपरमेष्टिनाळोळ मेकपरमेपक्कां । संबच्छि :---

| •    | मि | 1   | Π  | मिथ | ī  | अ  | T | ì | 1 1 | विश | İ | वपु उ | 87 | 18 | पनि | क्ष | । बु | 1 84 | उ  | 1 8 | ती | <b>H</b> | अ   | fe |
|------|----|-----|----|-----|----|----|---|---|-----|-----|---|-------|----|----|-----|-----|------|------|----|-----|----|----------|-----|----|
| उप   | 0  | 10  | ,  |     | 1  | ?  | 1 | ? | 8   | 1 3 | 1 | 2     | 0  | ī  | 2   | 0   | 13   | 12   | 13 | 1   | 0  | 0        | . 0 | 10 |
| साधि | 10 | 10  | ,  | 0   | 1  | 9  | 1 | ? | 18  | 1 8 | T | 8     | 12 | T  | 9   | 2   | 18   | 10   | 18 | 1 : | ۲  | 4        | 14  | 18 |
| मध   | 3  | 1   | 1  | 3   | 18 | 31 | 4 | 1 | ٩   | 9   | Ť | 3     | 3  | Τ  | 3   | 3   | 13   | 13   | 13 | 1 3 | }  | 0        | 0   | 0  |
| भीव  | 16 | 18  | ij | 9   | 1  |    | 1 | i |     | 1   | Ť | 4     | 4  | 1  |     | Ę   | 19   | 4    | 18 | 18  | 5  | 3        | 12  | 10 |
| पारि | 13 | 1 8 |    | 8   | 1  | 2  | 1 | 1 | 8   | 1 8 | ī | 2     | 8  | T  | 8   | 8   | 1 8  | 18   | 18 | 1 8 |    | 8        | 18  | 18 |

तु मले अनंतरं जातिपदं प्रति निम्धाहष्टयाहि गुणस्यानंगळोळू अंगॉपडमं पेळवपेनें वु पेळवपन कें तें केटि-

| उप | शम | 1    |    | सा | हक | * | Id | ग | ē            | _ |   | T   | _ |   |   |   | 1 | gı | यो | q | प्रशि | 14 | , | ग | वंग | જ |    | _ |   |    |     |
|----|----|------|----|----|----|---|----|---|--------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|---|-------|----|---|---|-----|---|----|---|---|----|-----|
| सं | चा | सं   | 14 | П  | णा | I | वं | T | <b>6</b> 5   | 1 | ٩ | ৃত্ | ī | 8 | a | 1 | 1 | 8  | 1  | ŧ | 8     | •  | Ü | à | 8   | 1 | चा | 8 | 1 | वे | 2   |
|    |    | 1 (1 | -  |    |    | _ | -  | - | <del>-</del> | - | ÷ | ,   | ÷ | - | - | - | ` | _  | -  | - | -     | _  | • | - |     | - |    | - | - | -  | - ! |

|   | औदयिक भावंगळु                        | । पारिणामिक         |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| - | मिश्रोक ४   लि३   मि१   अ१   अ१   अ१ | ले ६। भ१। अर्श जो १ |

हंतु जातिपरंगळु उपदामबोळेटहु २ । क्षायिकजातिपरंगळु ५ । क्षायोपरामिक जातिपरंगळ ७ । जोबायिक जातिपरंगळु ८ । पारिणामिक जाति गरंबळु मुरु ३ । ई सामान्यपरंगळोळु मिथ्या-

परिणामपदानि मिध्यादृष्टी हो । तु-- पूनः शेषगुगस्थानेषु विद्धे चैकैकं स्थात् । तु पूनः--- अनन्तरं काविपदं मित गुणस्थानेषु मंगपिष्टं वस्त्रे तक्षया---

कातिपटेष द्वायकाशकपंचकायिकसप्तकायोपकामिका होदयिकत्रिपारिकामिकेय मिध्या

१० पारिणामिकभावके जातिपद मिध्यादृष्टिमें भन्य-अभन्यक्रप दो हैं। शेष गुणस्थानोंमें भन्यक्रप एक ही है। सिद्धोंमें जीवत्वक्रप एक ही है।

आमी जातिपवकी अपेका गुणस्थानों में भंगों का समुदाय कहते हैं—जातिपद दो ओपदासिक है, पीच साथिक के, सात काबोपदासिक है, आज औदिसिक के और तीन पारिणासिक है हैं। उनमें ने औदिषक के जितने जातिपद होते हैं उतने तो गुण्य जानना। १५ उनके गुणकार और सेथ कहने हैं किए प्रत्येक संगादि करने में सिक्षादिक जितने जातिपद हों जतने सेद प्रदेश करना। किन्तु औदिषक का जातिपदका समृहरूप एक ही मेद प्रदण करना। ऐसा करके प्रत्येक संगों औदिषक से सेत तो गुणकार कर जानना तथा अन्य सांबंकि सेद सेपस्य जानना। तथा हो संयोगी आदि संगोंसे औदिषकका भेद और अन्य सांबंकि सेद संदित जो संग हों करहें गणकार जानना। तथा औदियक विना अन्य

| ₹. | उपवासमा   सायिकभाव   सायोग्शमिकभाव                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    | सं सा सं। या। या। यं। छ ५   या ४ । ब ३ । द ३ । छ ५ । वे १ या १ । वे १ |
|    | बोदयकभाव पारिणामिकभाव                                                 |
|    | ग४। क४। लि३। मि१। ब१। ब१। ब१ छे६। 🗎 भ१। ब१। जी १                      |

वृष्टि सिख | बी | पारि | पिल्ल बीविषक भावंगळें हु स्नातिपर्वगळ गुण्यंगळण्डु । | ज | व | ज | ८ | भ | ज

गुष्य ८। प्र १। को ५। हिंगु ५। हो ६। जि गु ६। स्वसंयोगकोयनळु ३। हाल्क स्वसंयोगको हो-वोडे जासिपदस्वविंबं अकानबोळं दर्शनबोळं काध्वयळोळं संभविषुतुमें वरिज्यु कृष्टि निष्यादृक्षिणे गुष्य ८। गु १२। को १४। ई गृथयगुणकारंगळं गृषिति कोर्गळं कृष्टिव कडवपसंगनळु ११०। सासावनंगं निष्ण | कोवह | यारि | इस्कि गृथ्यंगळु७। प्र गृ १ को ४। दि मृ

४। क्षे ३। त्रि सं गु ३। स्व सं क्षे ३ कृष्टि सासावनंगे गुण्य ७। गु ८। क्षे १०। छन्न भंग ६६। मिश्रंगे

मिश्र | श्री | पारि | वोदिसिकान्यद्दी गुष्यं ८ । प्रतु १ क्षे ५ । दिनु ५ क्षे ६ । क्रिनु ६ । । अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था | अर्था

स्वसंयोगञ्जेपाः कुवानास्तर दर्शने दर्शनाम्बरं रुक्ष्वौ सबस्यस्तरमिति वृद्धः ३। मिसिस्वा गुण्यं ८ गु १२ से १४ गण्यगणकारान् सगब्य स्तेषु निस्नितेषु रूक्षमंगः ११०।

सासादने मिश्र |की | पार | गुण्यं ७ प्रमु १ क्षे ४ । द्विम् ४ को ३ । त्रिगु ३ स्वसको ३ १० वि । त्री । छ। अ

मिलित्सा गुष्यं ७ । गु८ क्षेप १० भंगाः ६६ ।

अ | व | छ |

भावंकि संयोगसे जो दो संवोगी आदि मंग हो उन्हें क्षेपरूप जानना। तथा श्वायिक या भिश्रके एक जातिपदके भेदमें उसीके अन्य भेद जहीं सम्भव हो बही स्वसंयोगी मंग होते हैं उन्हें क्षेपरूप जानना। इस प्रकार गुण्यको गुणकारसे गुणा करके सेपको जोड़नेपर जितने हों, बतने मंग जानना।

सो मिण्यावृष्टिमें मिश्रके जङ्गान, दर्शन, लिश्य ये तीन, औद्यिक्के आठ लीर पारिणामिकके भवय-अभव्यक्त दो जातिव हैं। उनमें से ओदिषक्के आठ तो गुण्य जानना। स्रत्येक भंगमें औदिषक्के आठ तो गुण्य जानना। स्रत्येक भंगमें औदिषक्के था ते तो गुण्य जानना। दो संयोगीमें औदिषक्के आठ तो गुण्य जानना। ते संयोगीमें औदिषक्के आठ तो मुण्य प्रका योग लिये तीन मिश्रके ते दो पारिणामिकके ये पाँच तो गुणकार जानना। त्या तीन २० मिश्रके संयोग सिहत दो पारिणामिकके मेदक्प छह दोसंयोगी सेय जानना। तीम संयोगीमें अवीदिषक्के आठका समृहक्ष एक और अभव्य पारिणामिकके दे द तो नोर्के साथ तीन मिश्रको मिलानेसे हुए छह भंग गुणकारक्प जानना। स्वामोगीमें एक अङ्गान होते दूसरा अझान पाया जाता है जैसे कुमतिके साथ कुमूत आदि होते हैं। इसी तरह एक दर्शन होते अन्य दर्शन पाये जाते हैं। जैसे चक्षदर्शन होते खम्य दर्शन होते हैं। इसी तरह एक दर्शन होते अन्य दर्शन पाये जाते हैं। जैसे चक्षदर्शन होते खम्य दर्शन होते हैं। इसी तरह एक दर्शन होते अन्य दर्शन पाये जाते हैं। तैसे चक्षदर्शन होते खम्य हर्शन होते हैं। इसी तरह एक दर्शन होते अन्य दर्शन एव खाते हैं। तैसे चक्षदर्शन होते खम्य जीन मार से मिलकर गुण्य आठ, गुणकार बारह, सेय चौदह होते हैं। गुणकार गुणकार करके सेयके जोडनेपर एक सी दस भंग होते हैं।

इसी प्रकार सासाइनमें मिनमावके अज्ञान, वर्शन, छविष ये तीन, औदयिकके सात, पारिणामिकका भरुवावकप एक जातिपद हैं। उसमें गुण्य सात हैं। तथा प्रत्येक भंगमें ३० गुणकार एक, क्षेप चार हैं। वो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप तीन हैं। तीन संयोगीमें | विस्था | जीविया | पारिका | इस्कि पुष्य ७ । प्रगुरा क्षेत्र । द्वि गु४ । क्षेत्र । | जावाक । ७ । स

चिनु मे । स्वर्सको दे। कृषि गुष्य ७। गु८। को २०। कल्च भंग ६६॥ असंयतंगे | जवचा|काषि | क्रिका | जो | पारि | इंक्लि गुष्य ७। प्रगु१। को ७।द्वि

गु ७। को १२। त्रि गु १२। को ६। चतु गु ६। स्वसंक्षे ३। कृषि असंघतंगे गुण्य ७। गु २६। ५ को २८। कब्बमंगंगळ असंघतंचे २१०॥ देशसंघतंचे जिल्ला कि ।

उक्ता∣मि | औ।पा संसं∣भा। द∣छ|वे|चा|६|भ

बिल्कियुष्यंगळु ६। प्रगु१। को ८। द्विगु८। को १५। त्रि गु१५। को ८। च गु८। स्वसं

मिश्रे | सिक्ष | बी | पार्टि गुण्यं ७ प्रगुर को ४ । द्विपु४ को ३ । त्रिगु३ स्वसंको ३ | जा।दाल | ७ | ज

मिलिस्वा गुष्यं ७ गु८ । क्षे १० भंगाः ६६ ।

वं | उप क्षा | मिल्र | को | पा गुब्यं ७ प्रगुरै को ७ । दिनु ७ को सर्हो संरी संरी जा। द। छ । भ

१२ । त्रिगु १२ क्षे ६ वर्गु६ स्वसंको ३ मिलिस्वा गुर्ब्य ७ गु२६ क्षे २८ भंगाः २१० ।

गुणकार तीन है। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिछकर गुण्य सात, गुणकार आठ और क्षेप वस होनेसे मंग छियासठ हैं।

सिन्न गुणस्थानमें सिन्नभावके ज्ञान, दर्शन, उक्ति वे दोन, औदयिकके सात, पारि-१५ णासिकके अव्यवकर एक ज्ञातिपद है। यहाँ गुण्य सात हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक क्षेय चार, दो संयोगी भंगमें गुणकार चार क्षेप दीन, दीन संयोगीमें गुणकार तीन, रबसंयोगीमें क्षेप तीन। सब मिळकर गुण्य सात, गुणकार आठ, क्षेप दस होनेसे भंग छियासठ होते हैं।

असंयतमें औपश्मिकका एक सम्यक्त्व, क्षायिकका एक सम्यक्त्व, मिश्रके तीन ह्यान इन्नेन छिन्छ, औदयिकके सात, पारिणाभिकका मन्यत्वरूप एक जातिपद है। वहाँ गुण्य सात २० हैं। प्रत्येक मंगमें गुणकार एक, क्षेप सात, दो संयोगोमें गुणकार सात क्षेप बारह, तीन संयोगोमें गुणकार बारह, क्षेप छह, चार संयोगोमें गुणकार छह। पाँच संयोगीका अभाव है क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्वका संयोग नहीं होता। स्वसंयोगीमें क्षेप वीन। सब मिडकर गुण्य सात, गुणकार छन्नीस और क्षेप अठाईस (होनेसे भंग दो सी दस होते हैं।

 देशसंयत आदि तीनमें औपश्लिकका एक सम्यक्त्व, सायिकका एक सम्यक्त्व, सिश्रके चार—ज्ञान दर्शन छन्धि बेदक चारित्र, औदिवकके छह, पारिणासिक एक सन्यत्व जातिपद है। यहाँ गृण्य छह हैं। प्रत्वेक मंगमें गुणकार एक सेप आठ हैं। दो संयोगीमें को है। कृष्टि वेद्यासंयसंगे गुष्य ६। गुनेर । को नेश ! काव्य भंग २२६॥ प्रमत्तसंयसंगेयुं मिते गुष्य ६। गुनेर । को ३४। ठाव्यभंग २२६॥ बाप्रमत्तसंयसंगेयुंमिते गुष्य ६। गुनेर । को ३४। ठाव्य भंग २२६॥ बापुर्व्यकरणोपक्रमार्वणे । उपन्नां कार्यणं मिश्रां । बोवसः । वारि

| उपन्न | साम्य | अभेवह | यारि |सञ्चा | सं१ | जा | वं | रु | ६ | भ १

यिहिल जपनामकापुर्व्यक्तरार्थने गृष्य ६। प्रगुराक्षे ७। द्वि गुणा क्षे १६। त्रि गुरहाक्षे १३। व गुरहाक्षे १३। व गुरहाक्षे १६। त्रि गुरहाक्षे १३। कष्य ६। गुरहाक्षे १४। कष्य भंग २८२। स्वेदानिवृत्तिकरणोपनामकं गुमिले गृष्य ६। गुरहाक्षे ४२। कष्य भंग २८२॥ ववेदानिवृत्तिकरणोपनामकं गे ज्वाह्म क्षिक्ष क्षेत्रानिवृत्तिकरणोपनामकं गे ज्वाह्म क्षिक्ष क्षेत्रानिवृत्तिकरणोपनामकं गे

गुष्य ५। प्र गुरा क्षे ७। क्षि गुणा क्षे २६। जिन् १६। क्षे १३। क्षा गुरा क्षे २। यं गुरा स्वसंक्षे ३। कृत्रि गुष्य ५। गु४०। क्षे ४२। क्ष्म्यमंग २४२। कृत्रिक अनिवृत्तिकरणंगे कवाय-

८ द्विगु८ क्षे १५ । त्रियु १५ क्षे ८ चमु८ स्वसंके ३ मिलिस्वा गुष्यं ६ गु३२ क्षे ३४ भंगाः २२६ ।

उपरामकेष्वपूर्वसंवदानिवृत्तिकरणयोः उपरा | का | फिल्क | जो | या | पूर्व ६। सं। या सं१ | या । दंश सं । या

प्रगुरै को ७ द्विगु७ को १६ त्रिगु१६ को १३ जगु१३ को ३ पंगु३ स्वसंको ३ मिलिस्वा गुण्यं ६ गु४० को ४२ भंगा २८२ ।

अववेदभागसूदमसाम्परामयोः विषयः । आर्थः । आर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर्थः । अर

गुणकार आठ, क्षेप पन्द्रह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पन्द्रह क्षेप आठ हैं। चार संयोगीमें १५ गुणकार आठ हैं। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिलकर गुण्य छह, गुणकार बचीस, क्षेप चौतीस होनेसे भंग दो सौ छन्बीस हैं।

उपन्नम श्रेणीमें अपूर्वकरण और वेद सहिल अनिहस्किरणमें औपन्नसिकके दो— सम्बद्ध और चारिन, स्नाधिकका एक सम्बद्ध, सिमके तीन झान दुर्गन अध्ये, अविध्यके छह और पारिणामिकका एक सम्बद्ध में जातिपद हैं। यहाँ गुण्य छह हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक, श्रेप सात हैं। दो संबोगोमें गुणकार सात क्षेप सोखह हैं। तीन संबोगोमें गुणकार सोलह लेप तेरह हैं। चार संबोगीमें गुणकार तेरह श्रेप तीन हैं। याँच औपनिक संबोगोमें गुणकार तीन हैं। यहाँ झांबिक सम्बद्धके साथ चारित्र होनेसे पाँच संबोगी से होता है। स्वसंबोगोमें श्रेप तीन हैं। सब मिळकर गुण्य छह, गुणकार चांबीस और क्षेप बचालीस होनेसे भंग हो तो बचासी होते हैं।

वेद रहित अनिवृत्तिकरण और सुरुमसाम्परायमें औपसमिक दो सम्यवस्त और चारित्र, सायिक एक सम्यवस्त, भिन्न तीन हान दर्शन किय, औदिषिक पाँच, पारिणामिक एक सम्यवस्त्र वे जातिपद हैं। गुण्य पाँच हैं। प्रत्येक मंगमें गुणकार यक क्षेत्र सात हैं। दो संयोगीमें गुणकार सात क्षेत्र सोखह हैं। तीन संयोगीमें गुणकार सोखह सेप देरह हैं। चार

रहितभागे संभविसके बोडे कवाय वातिपर्व विवक्षितल्यट्टुवण्युवर्रियं सुक्षमतापरायोपग्रमकार्ययु-मिते गुण्य ५ । गृ ४० । हो ४२ । इन्हानंग २४२ ॥ उपजातकवार्यं ---

| उपन  |     | [मध |      |    | ओरह | _ | वारि | बिस्कि गुण्य ४। | प्रमु१। क्षे ७। |
|------|-----|-----|------|----|-----|---|------|-----------------|-----------------|
| संचा | सं१ | गा  | वं । | 65 | 18  | T | भ१   |                 |                 |

हिंगु ७ । से १६ । किंगु १६ । से १३ । चतुगु १३ । से ३ । यंगु३ । स्वास्त से ३ । क्र्रिं ५ जपपोत्तकवायं गुण्य ४ । गु४० । से ४२ । स्वस्थानंगस्त २०२ ॥ सपकापूर्व्यकरणने हाइ | मिस्र मास्त अर्थेव | पार्चित्र । १९०० ।

क्षे ६। द्विगु६। क्षे ११। त्रिगु११। क्षे ६। व्यगु६। स्वसंक्षेत्र। क्षूदिब्रपूर्वकरणक्षपर्का गुच्य ६। गुर४। क्षे २६। स्त्रव्यसंगंगळु१७०। क्षपकानिवृत्तिकरणसबेदभागेयोक्रुसिते गुष्य ६। गु२४। क्षे २६। स्त्रव्य संग (७०। वेदरहित सागेयोक्ष्य आर्थामुक्त आर्थामुकी या साखाणा । वें स्त्रिप्त स

१० ७ दिनु ७ को १६ तिमु १६ को ११ वनु १३ को ३ प नु ३ स्वसंको ३ मिलित्वा गुण्यं ५ नु४० को ४२ भंगाः २४२ । नातास्यायमानः कवायवातिपदस्य विवक्तितत्वात ।

जयबात्तक वार्य जिया का मिश्र की पा गुर्व्य प्रमु १ क्षे ७ संचा थंश लाहित प्रमु १

द्विगुण्डते १६ किनु १६ को १३ चनु १३ को ३ पंगु३ स्वसंको ३ मिलिस्वामुण्डं४ गु४० को ४२ भंगाः २०२।

क्षपकेष्वपूर्वसक्दानिवृत्तिकरणयोः | साधि | मिश्रज्ञाव | आहो | पारि | गुण्यं ६ । प्रशु १ ओ | साथा | जा। दे। छ | ६ | ज १

६ बिगु६ क्षे ११ त्रिगु११ को ६ व्यनु६ स्वसंक्षे ३ मिलित्या गुण्यं ६ गु२४ को २६ लक्बनभंगाः १७० ।

संयोगीमें गुणकार तेरह क्षेप तीन हैं। पाँच संयोगीमें गुणकार थीन हैं। स्वसंयोगीमें क्षेप तीन हैं। सब मिळकर गुण्य पाँच, गुणकार चाळीस, क्षेप बयाळीस होनेसे भंग दो सी वयाळीस हैं। यहाँ कपायका जातिपद एक लिया है इससे कपायर्रिहत भागोंक भेद नहीं किये हैं। २० पपतान्त कपायमें मी सुस्म साम्परायकी तरह जातिपद हैं विशेष इतना है कि औदियिकके जातिपद चार हैं। अतः गुण्य चार होनेसे तथा गुणकार और क्षेप पूर्वचत् होनेसे भंग दो सौ दो होते हैं।

अपक्रजेणोर्मे अपूर्वकरण और बेद सहित अनिष्टृष्तिकरणमें क्षायिक दो सम्बन्धक और वारित, निश्च तोन बान दर्शन लिय, श्रीत्र विक लिय स्वादित क्षेत्र प्रारेणियक लिय स्वादित के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव के अवदिव

प्र. पृ १। को ६। हि गृ ६। को ११ । कि गृ ६ १० को ६। का गृ ६। स्व सं से १। कृषि गुण्य ५। पृ २४। से २६। काव भंग १४६। व्यक्तियाँ क्षेत्रकर्यं क्षेत्रकर्यं क्षेत्रकर्याक्ष्में कावायरहित भागे संभविततु एकंबोडे जातिपदिविद्योग्युवरिंदं। कुक्सतीपराय क्ष्मकंग्रेप्टीस्ते गृण्य ५। गृ २४। से २६। काव भंग १४६। इत्लिगुं क्ष्मक लेगियोज् व्यक्तियां क्षमस्यादित भागे संभविततु। स्रोजकवारंगं कवायपदरहितमपुवरिंदं जािय | स्मित्र भाव | श्रीदिया पारि संचा | जावि | प्रि । सर

धिल्छ गण्य ४ । प्रगुर । क्षेत्र । द्विगुद्द । क्षेत्र १ । त्रिगुर १। क्षेत्र । चगद्द । स्वसंकी ३ । कद्विगण्य ४ । संदेश के देद । इत्रुख भंग १२२ ॥

स्योगकेवलिभट्टारकंगे । साधिक भावंगळ बिते

सायिक भावंगळ् बौद | पाचि इत्लि गुच्य ३। प्रगु १। से ६। गा। दं। सं। चा लि ४ अ १

हि गु६। क्षे ५। त्रि गु५। स्वसंयोगको पंजियाको को दुर कृष्टि नुष्य ३। गु१२। क्षे १२। लब्ध मंग ४८॥ अयोगिकेवलि अट्टारको श्री स्वायिक सार्व स्वी वा स्वायिक सार्व सिना का २। स्व

अवेदभागसूक्तमसाम्पराययोः <u>क्षा मिश्रमात्र | की पा</u> गुर्थपः प्रपुरके ६ सं। चा पांदंकि ५ अप

द्विगु६ के ११ त्रिगु११ को ६ चगु६ स्वसंको ३ मिलिस्बागुणं ५ गु२४ को २६ भंगाः १४६ । नात्राप्य-कदासभावः ।

क्षीणक्षाये क्षायपदंत्रीतं लावि क्रिक्साव क्षी पा युण्यं ४ । प्रतृश्के ६ द्विगु साचा णादि। क्ष ४ प्रशृ

६ क्षे ११ त्रियु ११ क्षे ६ चनु६ स्वसंक्षे ३ मिलिल्बागुण्यं ४ गु२४ क्षे २६ भंगाः १२२ ।

संयोगे <u>सामिक आर्थ</u> को | या गर्थं देप्रमुशे। को ६। द्विगु६ को ५। त्रिगु५। या। दीसी चा। क | दे| प्र

स्बसंयोगक्षेपी लब्धिकोकः मिलिहता गृथ्यं ३ त् १२ क्षी १२ भंगाः ४८ ।

वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सुदम साम्परायमें भी जातिपद अपूर्वकरणकी तरह है। विशेष इतना है कि औदिकिक गाँव जातिपद होनेसे गुण्य पाँच हैं तथा गुणकार चौवीस और क्षेप्र क्ष्मीस हैं। अतः भग एक सी खिबालीस हैं। शीण २० कपायमें भी जातिपद इसी प्रकार है। किन्तु औदिकिक बार जातिपद होनेसे गुण्य चार हैं। गुणकार चौवीस और क्षेप्र क्षमीस हैं। अतः भंग एक सौ बाईस हैं। सयोगीमें सायिकक पाँच झान दर्शन सम्यक्तव चारित्र अञ्ज्ञित औदिकिक तीन और पारिणामिकका क्ष जातिपद है। यहां गुण्य तीन हैं। प्रत्येक भंगमें गुणकार एक लेप कह हैं। हो संयोगीमें गुणकार छह क्षेप्र वाच हैं। तीन संयोगीमें गुणकार छह क्षेप्र वाच हैं। तीन संयोगीमें गुणकार पाँच हैं। स्वस्थानीमें किसी एक सायिक २५ स्विपेक साथ अन्य सायिक किन्न पाँच जीतिस तेप एक हैं। सब मिलकर गुण्य तीन, गणकार बारह और क्षेप्र वादह होनेसे भंग अब्रालीस हैं।

प्रगृशा के दाहि मुद्दाको दा वि गुपा स्वर्तको १५ कृति गुण्य रागुण रराको १२। स्वर्णमंग ३६। सिद्धपरमेशिये | आसिक भा | इस्लि असे ५। द्विको ४। कृति भंगाकु से लाबिक आ

९ ॥ यितुक्त गुष्य गुषकारक्षेपभंगमिवर संस्थेयं वेळवपरः —

अहुमुणिन्जा नामे तिसु सग छन्नउसु छन्क पणगं च। युले सहुमे पणगं दुस चउ तियदुगुमदो सुण्णं ॥८४९॥

कष्टी गुज्यं वाने त्रिषु सप्त बद्बतुर्षुं बद्कपंचकं च । स्यूले मुक्ते पंचकं हयोक्कत्वारि त्रयं ह्रयमतः जुन्यं ।।

ियतु गृष्यंगळ् मिष्यादृष्टियोळे दुं सासावनिमयसंयतवगळोळेळ्ं वेशसंयत प्रमत्तसंयत स्रप्रसत्तसंयत अपकोपशमकायुर्वक :

| 0      | मिष्या | सासा | मिथ          | वसं | वेश   | प्रम | वप्रम | अपूक्ष | उपश |
|--------|--------|------|--------------|-----|-------|------|-------|--------|-----|
| गुण्य  | 16     | 9    | 9            | 9   | Ę     | Ę    | 1 8   | E      | \$  |
| गुणका  | 188    | 6    | 1 6          | 75  | 1 \$2 | ₹?   | 1 32  | 158    | 80  |
| क्षेपग | 1 58   | 80   | 80           | 126 | 38    | 28   | 38    | 36     | 88  |
| भंग    | 1560 1 | 44   | <b>\$</b> \$ | 280 | 358   | २२६  | ₹55   | 1800   | २८२ |

|     | अनिश्च     | अनि उ       | सू स | सू उ | उप क | क्षीण | सयो      | वयौ | सिद्ध |
|-----|------------|-------------|------|------|------|-------|----------|-----|-------|
| - 1 | <b>E14</b> | <b>ŞI</b> 4 | 4    | 1 4  | ¥    | 6     | 3        | 1 4 | 0     |
| 4   | 58         | 80          | 58   | 180  | 1 80 | 58    | 12       | 83  | 0     |
| - 1 | २६         | 88          | २६   | 183  | 185  | २६    | 182      | 82  | ۹.    |
|     | 100        | 727         | \$8E | 1383 | २०२  | १२२   | 186      | 34  | 8     |
| - 1 | १४६        | 585         | J    | 1    | 1    | 1     | <u> </u> |     |       |

अयोगे आधिक भाव | अती पा णादासाचाक | २ | भ

१ मिलित्वा गुण्यं २ गु १२ क्षं १२ भंगाः ३६ ।

सिद्धे आधिक पा प्रक्षे ५ । क्षिक्षिका भंगाः ९ ३३८४८।। उक्तगुण्यादि-स । जा। दे। ल (जी

संख्या आह-

7 .

अयोगीमें भी जातिपद सयोगीकी तरह हैं । किन्तु औदयिकके दो ही जातिपद होनेसे १५ गण्य दो हैं । और गुणकार बारह तथा क्षेप बारह होनेसे मंग छत्तीस हैं ।

सिद्धों में सायिकके चार—सम्यक्त, झान, दर्शन और तीर्थक्प लिख तथा पारि-णामिकका एक जीवत्व जाविषद हैं। इत्येक भंगमें क्षेप पाँच हैं। दो संयोगीमें क्षेप चार हैं। सब मिलकर नी गंग होते हैं।।८४८॥

आगे गुण्य आदिकी संख्या कहते हैं-

रणहराळीळ, गृथांगळारारपुद्द । बनिवृत्तिकरणञ्चयकोषशक्वरपळीळ, ऋषेकमादमध्दं गृथां-गळपुद्द । पुरुमसोपरायञ्चयकोपञ्चमक्दगळोळ, अत्येकं पंचकं गृथ्यमञ्जू । उपजातकवायञ्चीच-कवायचगळोळ, ऋषेकं नात्कु नात्कु गृथ्यंगळपुद्द । सयोगरोळ, सृहगृथ्यंगळपुद्द । बयोगिग-ळोळ रद्दगृथ्यंगळपुद्द । मेळे सिक्टरोळ, शुस्यमक्तुं ॥

> बारइइ छन्बीसं तिसु तिसु बत्तीसयं च चउवीसं। तो तालं चउवीसं गुणगारा बार बार णमं ॥८५०॥

हावशाष्ट्राष्ट्रषट्षिशतयः श्रिषु त्रिषु हात्रिशच्य चतुन्विशतिः ततश्यत्वारिशत् चतुन्विशतिः गुणकाराः हावशहावशनभः ॥

गुणकारंगळ् मिष्यादृष्टियोज्यन्ते रहे सासावनिम्यरुगजोळे टें दुं ससंवतनोळिण्यसारं वैद्यासंयसाबिगणस्यानत्रयबोळ् प्रत्येकं मुबलेरहुगळ् सपूर्व्यकरणाविक्षपकत्रयबोळ् प्रत्येकं १० बतुष्विज्ञातिगळ् बॉल्जद मेळे उपज्ञमकबतुष्टयबोळ् प्रत्येकं नात्वसुगळ् झीणकवायनोळ् बतुष्विज्ञातित्रुं सयोगरोळ् पन्तेरहुमयोगिगळोळ् पन्नेरहं सिद्धरोळ् श्चन्यमक्ष्रुं ॥

वामे चउदस दुसु दस अडवीसं तिसु इवंति चोत्तीर्स । तिसु छव्वीस दुदालं खेवा छव्वीस वार वारणवं ॥८५१॥

वामे जनुहँश द्वयोहंश बष्टाबिशतिः त्रिषु भवंति जनुहिन्त्रशत् । त्रिषु वर्शवशतिद्विज्ञत्वा- १५ रिंशन क्षेपाः वर्शवशतिद्वविश द्वावशनव ॥

गृग्यानि निष्याद्ष्यवद्द्यो । सासादनादित्रये सार । देशसंवतादित्रये सपकोपश्चमकापूर्वकरणयोज्य बद् । तदनिवृत्तिकरणयोः यदुपंच । सुदमसान्यराययोः पंच । जयक्षान्तक्षीणगयाययोद्दन्त्वारि । सयोगे न्नीणि । क्षयोगे हे । सिक्के सूर्य ॥८४९॥

गणकारा मिध्याद्शै द्वादय । सासादमादिदये अष्टावद्शै । असंयते यक्वियतिः । देशसंयतादिकये २० द्वार्षियत् । अत्रकायुर्वकरणादिकये पतृत्वियतिः । तत उपयमकचतुष्के चरकारिशत् । क्षीणध्याये चतुर्वियतिः । सयोगायोगयोद्दिशः । तिद्ये सम्यं ॥८५०॥

मिध्यादृष्टिमें आठ, सासादन आदि तीनमें सात, देशसंयत आदि तीनमें और क्षपक व उपशमक अपूर्वकरणमें छह, अनिवृत्तिकरणमें छह और पाँच, सूक्ससाम्परायमें पाँच, उपशान्तकपाय और जीणकपायमें चार, सयोगीमें तीन और अयोगीमें हो गुण्यका प्रमाण २५ है। सिद्धोंमें गुण्य नहीं है। ८४९।।

मिध्यादृष्टिमें बारह, सासादन आदि दोमें आठ-आठ, असंवतमें छन्बीस, देशसंवत आदि तीनमें बाईस, सपक अपूर्वकरण आदि तीनमें चौबीस, उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों-में वाळीस-बाळीस, सीणकवायमें चौबीस, सयोगी और अयोगीमें बारह गुणकार हैं। सिद्धोंमें गुणकार नहीं हैं।।८५०।।

क्षेपंगळ् निष्यावृध्वियोळ् पविकारकु । सासावनिष्यथराळोळ् प्रायेकं पर्त् असंयस्तेन्छ , व्यथ्यांकाति वेससंयतप्रमत्ताप्रकाराकोळ् प्रायेकं भृवत्तनारकु । वपुष्यंकरणावि क्षप्यक्रययोळ् , प्रायेकं वृद्धांकातिय् उपरामकवतुष्ययोळ्, प्रायेकं नाल्वतरङ्गाळ् क्षोणकवायनोळ् बर्डाकातिय् स्वोपारोळ हावाप्रमुखोगिगळोळ् द्वावाप्तुं सिद्धारोळ् नवंगळ प्रप्युत्र ॥

एक्कारं दसगुणियं दुसु छावड्डि इसाहियं विसयं । तिसु छव्वीसं विसयं वेदुवसामोत्ति दुसयवासीदी ॥८५२॥

एकारशबक्षपुणिताः हयो वट्षष्टिट्रशाधिकं हिशतं । त्रिषुश्ववृधिकार्तिहृशतं बेरकोपशमक-पट्यतं हिशतहच्योतिः ॥

मिष्यावृष्टियोळ् नूरपत् भंगगळण्युत्त । सासावननोळं मिधनोळं प्रत्येकनक्वतावगळण्युत्त् । १० बसंयतनोळ् बशाबिकद्विशतभंगगळण्युत्त । वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरगळोळ् प्रत्येकं इन्तृरिप्पतार-गळणुत्तु । उपशमकापूर्थेकरण सवेदानिवृत्तिकरणरोळ् प्रत्येकं विन्तृरेग्भत्तरेकपूत्रु ॥

बादालं बिण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं । उवसंतम्मि य भंगा खबगेस जहाकमं बीच्छं ॥८५३॥

हिचरवारिशर्दिशतं ततः सूक्ष्मपर्ध्येतं हिशतं हिशतसहितं उपशांते च भंगाः क्षपकेषु १५ यथाकमं वक्ष्यामि ॥

ततः आ सदेवानिवृत्तिपुपशमकनियं मेले अवेवानिवृत्तिपुपशमकनेळं सुक्षमतापरायोप-शमकनोळं प्रत्येकं डिचरवारिशांडिशतभंगंगळपुत्रु । उपशांतकवायनोळः इपुन्तरिद्यात भंगंग-ळपुत्रु । शपकरोळ् यपाकमिंदवं पेळवपेबं दु पेळवयं :---

क्षेपा मिण्यादृष्टी चतुर्यंत्र । सामादनीमध्योदेव । सांस्वतेऽष्टार्विशतिः । वेशसंवतादित्रये चतुर्दित्रसन् । २० क्षपकापूर्वकरणादियये पर्दावशतिः उपरायकचतुरुके द्वाचस्वारिशत् । क्षोणकवाये वर्दावसन्तिः । सयोगायोग-योद्यांका । सिद्धे नव प्रचन्ति ॥८५१॥

भंग मिथ्यावृष्टी दशाग्रशतं । सासादनमिश्रयोः चट्वष्टिः । असंयते दशाग्रहिशती । देशसंयतादित्रये षद्विशत्यप्रद्विशती । उपशमकावृर्वसवेदानिवृत्ति करणयोद्वर्णशीत्यप्रद्विशती ॥८५२॥

तत जपर्युपशमकावेदानिवृक्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययोः द्विचत्वारिशदप्रद्विशती । उपशातकवाये

मिण्यादृष्टिमें चौदह, सासादन और मिश्रमें दस, असंगतमें अहाईस, देशसंगत आदि तीनमें चौतीस, अपक्रओफे अपूर्वकरण आदि तीनमें इच्बीस, अपशमन्नेणीके चार गुण-स्थानोंमें बदालीस, सीणकवायमें उन्त्रीस, सथोगी और अयोगीमें बारह तथा सिद्धोंमें नौ क्षेप होते हैं। ॥८५१॥

अब अंगोंकी संस्था कहते हैं—मिध्यावृष्टिमें एक सौ दस, सासादन बीर सिश्रमें ३० छियासठ, असंयतमें दो सौ दस, देशसंयत आदि तीनमें दो सौ छज्बीस, उपशमक अपूर्व-करण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें दो सौ बयासी अंग होते हैं ॥८५२॥

उससे उपर उपशमक वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सुक्ष्मसाम्परायमें दो सी

सचरसं इसगुणिदं वेदिचि सयाहियं तु छादालं । सुदुमोचि खोणमोहे बावीससयं हवे मंगा ॥८५४॥

सप्तवस वसगुणिताः सवेवरितवृत्तिपर्यातं शताधिकं तु वट्कत्वारिशत् स्कासापराय-पर्यातं शीणमोहे हाविशतिकातं अवेदअंगाः ॥

बपूर्वकरणानकनोळ सवेवानिवृत्तिकरणानक नोळ प्रत्येकं नूरेत्यम् भंगंगळप्युष्ट । प्रवेवानिवृत्तिकोळ तुक्ष्मांपरायक्षयकनोळ प्रत्येकं नूरनास्वताव भंगंगळप्युष्ट । श्लीणकषायनोळ नृत्रित्यासेरङ्क भंगंगळप्युष्ट ।।

अहदालं छचीसं जिणेसु सिद्धेसु होति णव मंगा । एचो सन्वपदं पहि मिच्छादिस् सुणुह बोच्छामि ॥८५५॥

बष्टब्स्वारिकत् वर्दात्रज्ञत् जिनयोः सिद्धेषु भवेति नवभंगाः । इतः सम्बेपदं प्रति मिण्याः १० दृष्टपाविषु भूजृत बरुयामि ॥

सयोगिबनरोळ्डाषत्वारिश्वरूपंगाळपुत्रु । क्रयोगिबिनरोळ् वर्रात्रज्ञव् भंगंगळपुत्रु । सिद्धपरमेप्टिगळोळ् नवभंगंगळपुत्रु । इल्लिबं मेले सम्बंपवंगळ कुरुतु मिन्यावृष्टपादि गुणस्या-नंगळोळ् पेळवर्षे केळि अध्यक्षाळरा ॥

बनंतरं सञ्बंपदंगळं पेळबल्लि पिडपदंगळोळकेकपदंगळेकसमयदोळु संमविसुवदं दु १५ पेळवपद:---

> मन्त्रिदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोइपहुडीणं । इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च जियमेण ॥८५६॥

भव्येतरयोरन्यतरत्यवं गतीनां लिंगानां क्रोधप्रभृतीनां एकसमये लेडयानां सम्यवस्थानां च निक्षमेन ॥

द्वचग्रदिशती । क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्ये ॥८५३॥

अपूर्वस्वेदानिवृत्तिकरणयोः सप्तरयग्रत्तं। अवेदानिवृत्तिसूक्षमसाम्पराययोः यट्चरवारिशदप्रसतं। सीणक्षाये द्वाविसरयग्रत्ततं।।८५४।।

समोगेऽहण्यारिखत्, स्योगे यट्त्रिशत्, सिद्धे नव भवति । इतः उपरि सर्वपदान्याधित्य मिध्या-पृष्ठपाविषु यक्ष्ये सूणत् ॥८५५॥

वयालीस, उपज्ञान्तकवायमें दो सौ दो भंग होते हैं। आगे क्षपकर्ने क्रमानुसार कहते हैं॥८५३॥

अपूर्वकरण और सबेद अनिवृत्तिकरणमें एक सी सत्तर, वेदरहित अनिवृत्तिकरण और सुस्मसान्परायमें एक सी छियाडीस, शीणकवायमें एक सी बाईस भंग हैं ॥८५॥।

सयोगीमें अबतालीस, अयोगीमें छत्तीस और सिद्धोंमें नौ भंग होते हैं। यहाँसे आगे १० परोका आश्रय डेकर मिध्यावृष्टी आदियें मंग कहता हूँ तुम सुनो ॥८५५॥

24

२०

सम्बंबबर्गगंगळंतप्यस्कि पिडयबंगळुं आयेकवर्षगळुषं हित्तेरतप्युववेकसमयबोळ् अध्या भव्यद्विकवोळम्यतरस्वदमुमंते गतिगळोळो बुं लिगंगळो बो बुं क्रोबाविकवार्यग्ळोळो बो बुं स्था-बद्कवोळो बो बुं सम्यस्ववाळोळो बो बुं मिन्यादृष्टचाबि बतुईश्रपुणस्यानगळोळ् यथायोग्यंगळागि नियमविबं युग्यरसंभविद्युव ॥

क्षनंतरं निष्पादृष्टियोकु प्रत्येकपदंगळं संभवंगळं पेळवपदः :— पत्तेयपदा भिच्छे पण्णरसा पंच चैव उवजोगा । डाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवमावो य ॥८५७॥

प्रत्येकपदानि मिथ्यादृष्टी पंचदश पंच चैबोपयोगाः। वानावयः जीवियके चत्वारि च जीवभावरुच ॥

मिष्यादृष्टियोळ् पंबदात्र प्रमितंगक् प्रत्येकपदंगळणुववादवं दोहे कुमित हुजूतविभंगर्मैवन्य-क्षानंगळ् चलुरचलुर्द्दर्शनंद्रयपुर्मे वी युपयोगपंचकतुं वानलाभभोगोपभोग बीज्यंगळं वी बानादि-पंचकतुं मिष्यादर्शनंपुमक्षानपुमसंयमभृगसिद्धस्वपुर्मेबौद्यिकभावदोळ् नाल्कुं जीवस्वपुर्मे वितु प्रत्येकपदंगळ् प्रविनन्दण्युषु । १५ ॥

> विह्यदा पंचेव य भन्विद्रहुगं गदी य लिंगं च । कोहादी लेस्सावि य इदि वीसपदा हु उह्हेण ॥८५८॥

पिंडपदानि पंचैव अध्येतरहिकंगितिस्व लिंगंच। क्रोबावयो लेश्या अपि च इति विश्वति-पदानि सलूटवेन ।।

तानि तु सर्वपदानि रिक्रप्रत्येकभेदादृद्धिविचानि । तत्र रिक्रपदेषु एकसमये भन्याभन्ययोः गतिषु लिगेषु कोचादिषु कैदयासु सम्यन्तेषु चैकैकमेव गुणस्यानेषु यवायोग्यं नियमेन युगपत् सम्भवति ॥८५६॥

युगपसंभवानि प्रत्येकपदानि मिष्यादृष्टी पंचदशेव। तानि कानि ? श्यजानाद्यद्विदशेनाभ्येवं पंचीपयोगा दानादयः पंच औदयिके मिष्यादश्चानासंयमासिङस्वानि चस्वारि जीवस्य चेति ॥८५७॥

वे सर्वपद दो प्रकारके हैं—पिण्डपद और प्रत्येकपद। जिस भाव समूहमें से एक समयमें एक जीवके एक एक ही होता है सब नहीं होते इस भाव समूहको पिण्डपद कहते हैं। जैसे बारों गतियोंमें से एक जीवके एक कालमें एक गति ही होती है, बारों नहीं होती। २५ अतः गति पिण्डपद है। और जो भाव एक जीवके एक कालमें एक साथ भी होते हैं उनको प्रत्येकपद कहते हैं। सो भव्य, अमन्य, गति, किंग, कोचादि बार, छेस्या और सम्यक्तव थे पिण्डपद हैं। क्योंकि इनमें से एक समयमें एक जीवके गुणस्थानोंमें यथायोग्य एक एक दी वियमसे युगपद होता है।।८५६।

पक साथ सम्भव प्रत्येकपर मिष्यादृष्टिमें पन्त्रह होते हैं, वे इस प्रकार हैं—तीन १० आज्ञान, दो दर्शन, वे पाँच उपयोग, दान आदि पाँच ढाव्यवाँ, जीदचिकमें-से मिध्यास्व, आज्ञान, असयम, असिद्धस्व ये चार और जीवस्व पारिणाधिक ॥८५॥ चिल्ल युगपरसंभविताळं प्रत्येकपदंगळें बुदु सहानवस्थावित्रळं पिकपदंगळें बुदु । जिल्ल पूर्वभेक्त पंचवद्य प्रत्येकपदंगिळं वे मेळे भेले भश्यामध्यदिकमुं गतियुं लिगमुं क्रोधादियुं लेश्येगळ् स्रे'वी विज्ञाति पदंगळ् मिध्यादृष्टियोळ् मेळे मेळेयप्युवु ॥

> पत्तेयाणं उवरिं भव्विदरदुगस्स होदि गदिस्मि । कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं स्यणा तिरिच्छेण ॥८५९॥

प्रत्येकानामुपरि भव्येतरहिकस्य भवति गतिकिंगक्कोषाबिकेदया सम्यक्त्वानां रचना तिरुगंत्रयेण ॥

प्रत्येकपर्वगळु पबिनय्वर मेले तिय्वैपूर्णीवर्व भव्याभव्यव्यमम्बूतं । गतिलिमकोषावि कवाय-लेख्या सम्यवस्वगळ्यो रचनेपळ तिय्येपूर्णीववमेयक्कं । संबद्धि मिच्याहर्मिग---

| 5   5   1 | व∤ख | 8   76 | ॥   ला | भो | उ | वी | मि | 8 | 31 | 90 | जो | 1 | भ   | न   |   | क्रो |    |
|-----------|-----|--------|--------|----|---|----|----|---|----|----|----|---|-----|-----|---|------|----|
|           |     |        |        |    |   |    | _  |   |    |    |    | T | H   | fa  | 3 | मा   | 10 |
|           |     |        |        |    |   |    |    |   |    |    |    | - | - 1 | म   | न | माया | 14 |
|           |     |        |        |    |   |    |    |   |    |    |    |   |     | वे  |   | लो   | i  |
|           |     |        |        |    |   |    |    |   |    |    |    |   |     | انت |   |      | 19 |
|           |     |        |        |    |   |    |    |   |    |    |    |   |     |     |   |      | 5  |

तदुवरि मिंड ग्रांनि पंचैत्र । तानि तु अव्येतरद्वयं गतिः लिगं क्रोधादिः केश्या चैति । इत्येतानि <sup>१०</sup> विद्यतिवदानि लल मिथ्यादद्यावर्जंक्षेण स्थाप्यानि ॥८५८॥

सर्वत्र प्रत्येकपदानामुपरिस्थितानां भव्याप्रव्ययोः गतीना लियानां क्रोबादिकवायाणां केव्याना सम्यवस्वानां च रचना तिर्वपूर्वण कार्या भवन्ति ॥८५९॥

डन पन्द्रह प्रत्येक पदोंके ऊपर मिध्यादृष्टिमें पिण्डपद पाँच ही हैं, भन्य-अभन्य दोनों, गति, लिंग, क्रोधादि और लेश्या। ये बोस पद मिध्यादृष्टिमें ऊपर-ऊपर स्थापित करो ॥८५८॥ १५

सर्वत्र प्रत्येक पर्दोके ऊपर स्थापित भव्य, अभव्य, गति, किंग, कोघादि कषाय, छेर्य। और सम्यक्तको रचना तिर्यग रूपसे बरावरमें करना चाहिए॥८५९॥

विशेषार्थ—नीचे तो प्रत्येक पद ऊपर लिखना चाहिए। वनके ऊपर मूळ पिण्डपद ऊपर-ऊपर लिखना चाहिए।

कु।कु।वि। वा। आ। दा। ला। भो। उ। वी। मि। अ। अ। आ। जी।

| भ   | न  | स्त्री | क्रो | 1   |
|-----|----|--------|------|-----|
| अ   | ति | 9.     | मा   | नी  |
| 1   | म  | न.     | मा   | क   |
| - 1 | ₹  | 0      | छो   | ते  |
| •   |    |        |      | प   |
|     |    |        |      | शु. |

### एक्कादी दुगुणकमा एक्केक्कं रुंधियूण हेट्डिमा । पदसंजोगे भंगा गच्छं पछि होति उनरुवरि ॥८६०॥

एकावयो हिनुगक्रमावेकैकमवलंब्याऽषः यदसंयोगे भंगाः गच्छं प्रति भवंस्युपर्युगरि ॥ एकमावियागि हिनुगदिगुग क्रमविवमेकैक्यवंगळमवलंबिसियभस्तनप्रदंगयोगवोळ् गच्छं प्रति मेले ५ मेले भंगगळप्रयु । जर्वे तं वोडे कुमतिज्ञानमो दु यिल्लि प्रत्येकभंगमो वेयक्षु १ ॥

कुन्नतबोळ् प्रत्येकभंगमीं बुं १। तवधस्तन कुमितल्लानबोडने संयोगमागुस्तं विरक् हिसंयोगभंग १ कृषि भंगमेरबु २। विभंगक्तानबोळ् प्रत्येक भंगमों बु १। तवधस्तन कुन्नताविगळो-बने हिसंयोगभंगमेरबु । २। त्रिसंयोगभंगमों बु । १। कृष्ठि भंग्गेय्य नास्कु ४। चलुर्ववीनवीळ् प्रत्येकभंगमों बु । १। तवधस्तनविभंगक्तानाविगळोडने हिसंयोगभंगय्य नुष्ठ ३। त्रिसंयोगभंगय्य १० मुक्ष ३। चतुःसंयोगमों बु १ कृष्ठि भंगमें बु ८। व्यवसृर्वेशनबोळ् प्रत्येकभंगमों बु १। तवधस्तनचक्ष्युर्देशनाविगकोडने हिसंयोगभंगय्य नास्कु ४ । त्रिसंयोगभंगय्याच ६ । चतुःसंयोगभंगय्यु नास्कु । ४। पंचसंयोग भंगमों बु १। कृष्टि भंगय्यु पदिनाच १६। वासकिवयोळ्

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येक पद सबमें नीचे कुमतिज्ञानका स्थापन किया। उसका प्रत्येक भंग एक ही हैं। उसके ऊपर कुमूत स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित कुमतिक संयोगित के से सोमा के दो सबोगी भंग एक। इस प्रकार दो भंग हुए। उसके उपर विभंगको स्थापित कुमतिक संयोगित के स्थापित किया। उसका प्रत्येक भंग एक जीर उसके नीचे स्थापित क्रिया। उसका प्रत्येक भंग एक जीर उसके नीचे स्थापित किया। उसके उपर चक्षुदर्जन। उसका प्रत्येक भंग एक और उसके नीचे स्थापित विभाग कुपत कुमतिक क्ष्यंत हो संयोगी भंग तीन। और चक्षु कुमति कुपति कुपत व्यवा चक्षु कुमति कुपत व्यवा चक्षु कुमति क्ष्यंत विभाग स्थापित विभाग कुपत कुमतिक स्थापित विभाग क्ष्यंत्र में स्थापित विभाग क्ष्यंत्र में स्थापित विभाग क्ष्यंत्र प्रत्योगित क्ष्यंत्र प्रत्येक भंग ति ना चारोंके संयोगित संयोगी भंग तीन। चारोंके संयोगित चार संयोगी भंग एक। ऐसे बाठ हुए। उसके उत्तर अचक्षुदर्शन। उसमें प्रत्येक भंग एक। उसके नीचे चक्षुदर्शन, विभाग, कुपत, कुपत, व्यवस्थ चक्षुदर्शन। उसमें प्रत्येगी भंग वार। तथा अचक्षु चक्षु कुमति विभाग सा अचक्षु चक्ष कुपति क्ष्योगी भंग छह। तथा अचक्षु कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष निक्र में स्थोगी भंग छह। तथा अचक्षु चक्ष चक्ष कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष कुपति विभाग सा अचक्षु चक्ष

एकमादि कृत्वा द्विगुणद्विगुणक्रमाः एकैकपदमवलंख्याधस्तनपदसंयोगे गच्छं प्रस्मुपर्युपरि भंगा भवन्ति । तथामा----

कुमतौ प्रत्येक्तम एकः । कुमूतै प्रत्येक्तम एकः । तदमस्त्रेन संयोगे दिसंगोरिज्येकः मिलिला हो । विभागे प्रत्येक्तमं एकः । तदमस्त्रकुमुताचिता दिसंगोगी हो । निसंगोग एकः, मिलिला प्रत्यारः । चतुर्दर्गने प्रत्येक्तमंग एकः । तदमस्त्राचित्रमादिता दिसंगोगास्त्रयः । विमंगोगास्त्रयः । चतुःसंगोग एकः । मिलिलाष्टी । सम्बन्धतंत्रीत प्रत्येकमंग एकः । तदमस्त्राचनुर्गासिता दिसंगोगास्त्रयः । निसंगोगाः यर् । चतुःसंगोगास्त्रयः ।

एकसे लगाकर क्रमसे दूने-दूने एक-एक पदका अवलम्य लेकर नीचे-नीचेके पर्दोके २० संयोगसे जितनेवाँ पद हो चसके ऊपर-ऊपर भंग होते हैं। वही कहते हैं—

प्रत्येकभंगमो हु १। तबबस्तन चनुहँजीनाविगकोडन हिसंयोगभंगकम्बु ५। विसंयोगंगक् चनु १०। चतुःसंयोगंगळु यसु १०। पंचसंयोगंगळ्यु ५। वद्संयोगभो हु १। कृति भंगंगळु १२। वितु वर्षपवं प्रति हितुन्नहिगुन्न भंगंगळागुनं योगि प्रत्येकपरंगळ वित्तेवनेय बोबपदबोळु प्रत्येक भंगमो हु १। पंचवजसंयोग भंगमुमो हु १। हिसंयोगंगळुं बतुईशसंयोगंगळुं प्रत्येक वित्ततस्त्र १४।१४। विसंयोगभंगंगळुं त्रयोदसंयोगभंगंगळुं प्रत्येक हिक्योगंगंगळुं हृत्वा संयोग भंगंगळं सात्रपळपुबु। १३ १४ अस्व ९१। ९१। चतुसंयोगभंगंगळं हृत्वा संयोग भंगंगळं प्रत्येक विक्योगभंगंगळं हृत्वा संयोग भंगंगळं

| १२|१२|१४ | लब्क ३६४।२६४ । पंचलंबीम भेगमळु एकावशलंबीमभंगमळु प्रत्येक चतुक्रीन-| २|२|१ | गच्छेय त्रिवार संकलनमात्रंगळपुतु | ४|२|२|१ | वटलंबीभंगळ दश-

पंत्रसंबोग एकः । मिलिट्या वोड्या । दानलञ्जी प्रत्येकभंग एकः । तदबस्तनावसूरादिना द्वियंगेगाः पंत्र । त्रिसंबोगा दशः । जतुःसंबोगा दशः । पंत्रसंबोगाः पंत्र । वट्संबोग एकः । मिलिट्या द्वात्रिशत् । एवं प्रतिपर्दे द्विगुणा मूत्या पंत्रदशे जोवपदे प्रत्येकभंगः पंत्रदशमंबोगपर्वेकः । द्विसंबोगायस्वुदंशसंबोगायत्र चतुर्दशः । त्रिसंबोगाः त्रवोदशसंबोगास्त्र द्विस्पोनगण्डस्यैक्वारसंकलमयात्राः १३ । १४ । लब्बं ९१ । ९१ । चतुर्संबोगाः

द्वादशसंयोगास्य त्रिक्योनगण्डस्य द्विकदारसंकलनात्राः १२ । १३ । १४ । सन्धं २९४ । ३६४ । १५ ३ । २ । १

कुन्न विभंग, या अच्छ कुमति कुन्न विभंगके संयोगसे चार संयोगी भंग चार। तया अच्छु चछु विभंग कुन्न कुमति इन पाँचोंके संयोगसे पंचसंयोगी भंग एक। ये फिलकर सोखह हुए। इसी प्रकार उसके उतर दान उक्ति रखो। उसका प्रत्येक भंग एक। और उसके जीवे चछु उद्देश आदि हैं। उनके संयोगसे दो संयोगी भंग गाँच। तीन संयोगी दस, चार संयोगी दस, चार संयोगी दस, पाँच संयोगी उसका उत्तर एक-एक परको रखकर उनके भंग दूने-दूने होते हैं। उनमें प्रत्येक संयोगी भंग तो एक होता है। और दो संयोगी आदि भंग नौचेके भावोंके संयोगके बदकनेसे जितने-जितने हों उत्तर एक-एक परको रखकर उत्तर एक-एक परको रखकर किने-जितने हों उत्तर होता है। और दो संयोग आदि भंग नौचेके भावोंके संयोगके बदकनेसे जितने-जितने हों उत्तर होता है। और दो संयोग आदि भंग नौचेक भावोंके संयोगके वदकनेसे जितने-जितने हों उत्तर होता है। और स्वाम प्रत्येक संयोगके वदकनेसे जितने-जितने हों उत्तर होता है। अप उत्तर होता है। अप उत्तर होता है। उत्तर स्वाम प्रत्येक संयोग के स्वाम संयोगके वदकनेसे जितने जितने हों स्वाम प्रत्येक संयोगके वदकनेसे जितने जितने हों स्वाम प्रत्येक संयोगके स्वाम प्रत्येक संयोगके संयोगके स्वाम संयोगके संयोगके स्वाम संयोगके संयोगके स्वाम संयोगके संयोगके स्वाम संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संयोगके संय

प्रत्येक भंग एक। दो संयोगी और चौदह संयोगी चौदह-चौदह। तीन संयोगी और तेरह संयोगी भंग दो होन गच्छ प्रमाणका एक बार जोड़ मात्र हैं। यो च्छाका प्रमाण पन्नह, हैं। दो कम करनेसे तेरह रहे। एकसे तेरह तकका जोड़ इक्यानवे होता है सो इक्यानवे इक्यानवे भंग हैं। इसी तरह चार संयोगी और बारह संयोगी भंग तीन होन गच्छका दो बार जोड़-मात्र हैं। सो तीन सो चौंसठ तोन सो चौंसठ मंग होते हैं। पाँच संयोगी अंग ग्यारह संयोगी भंग चार होन गच्छका तीन वार जोड़मात्र होनेसे एक हजार एक, एक संयोगभंगंगळु पंत्र रूपोनगच्छेय बतुर्वार संकलन मार्त्रगळणुतु

१० ११ | १२ | १३ | १४ 4 | ४ | ३ | २ | १

कार्य २००२ । २००२ । सप्तसंयोग भंगगळु नवसंयोग भंगगळु वडू पोनगच्छेय पंचवार संकलन मात्रेगळणुबु । <u>९ १०/११/२११४</u> सम्बं ३००३ ।३००३ । बष्टसंयोग भंगगळु सप्तस्योन

गच्छेय चड्वारसंकलनमात्रंगळप्युव

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ ७ । ६ | ९ | ४ | ३ | २ | १ लब्ब ३४३२। कृष्टि प्रत्येक

५ पदंगळोळ पविनव्दनेय जीवभावदोळ वदिनाच सासिरद मूनूरेणभत्तनाल्कु अंग्रंगरुप्पुव १६३८४।

पंचसंबोगा एकादशस्योगक्ष**च चतुरू**पोनगण्छस्य त्रिकवारसंकलनमात्राः ११ । १२ । १३ । १४ लब्बं

१३ । १४ रूडमं २००२ । २००२ । सप्तसंयोगा नवसंयोगाःच षड्≆पोनगच्छस्य पंचवारसंकलनगणाः— २ । १

९। १०। ११ । १२ । १३ । १४ लब्बं ३००३ । ३००३ । अष्टसंयोगाः सप्तरूपोनगच्छस्य वड्वारसंकलन-६। ५ । ४ । ३ । २

 मात्राः ८।९।१०।११।१२।१३।१४ स्टब्सं ३४३२। मिलिस्वातत्र योडरामहस्त्रित्रातचतुरकोति-७।६।५।४ । १।२ ।१

हजार एक हैं। छह संयोगी और दस संयोगी भंग पाँच हीन गच्छका चार बार जोड़मात्र होनेसे दो हजार दो, दो हजार दो हैं। सात संयोगी और नौ संयोगी भंग छह होन गच्छका पाँच बार जोड़मात्र हैं खत: तीन हजार तीन, तीन हजार तीन हैं। आठ संयोगी भंग सात हीन गच्छका छह बार जोड़मात्र हैं अतः चौतीस सौ बत्तीस हैं। ये सब मिलकर पन्द्रहर्वे जीवपदके सोल्ड हजार तीन सौ चौरासी भंग होते हैं। यह पणण्डोका चौथा भाग है क्योंकि पैंसठ हजार पाँच सौ छचीसको पण्डी कहते हैं।

विशेषार्थ—यहाँ जीवपद पन्नहवाँ होनेसे गच्छका प्रसाण पन्नह है। दो होन गच्छका एक बार जोड़ करनेके छिए पूर्वोक्त सुवके अनुसार तेरह, 'वीटहको परस्परसे गुणा करे। 'फिर दो और एकको परस्परसे गुणा करे। 'फिर दो और एकको परस्परसे गुणा करके उसका भाग देनेपर हमजान होते हैं। तो तह तीन न गच्छका दो बार जोड़ करनेके छिए बारह, तेरह, 'वीटहको परस्परसे गुणा करके, 'फिर तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन सी 'वाँसठ होते हैं। चार हीन गच्छका तीन बार जोड़ करनेके छिए गयारह, वारह, तेरह, 'वीटहको परस्परमें गुणा करके और उससे 'वार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके होते हैं। वाँच बार गच्छका चार बार जोड़नेके छिप दस, न्यारह, वारह, तेरह, 'वीटहको परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर दो हजार दो होते हैं। छह होने साम उसके परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर दो हजार दो होते हैं। छह होने गच्छका पाँच बार जोड़ करनेके छिप नी, दस, 'यारह, वारह, तेरह, 'वाहर, कोरह, दो एकक हो परस्परमें गुणा करके उससे भाग देनेपर तीन हजार दोन होते हैं। सात होन गच्छका

### इडु पण्णतिय चतुत्र्यांशमक्कुं ६५ = १ संदृष्टि :---

जी १। १४। ९१।३६४। १००१। १००२।३००३।३४३२।३००३।२००२।१००१।३६४।९१।१।० ० १५ वा १। ५। १०।१०।५।१।३२। जा १।४।६।४१।१६। चा १।३।१।८। चि १।२।१।४। कु १।१।२।

इत्लि गुपयोगीयप्य संकलनसूत्रमं पेळदपर---

इद्वपदे रूऊणे दुगसंबग्गम्मि होदि इद्वधर्ण । असरिच्छाणंतधर्णं दुगुणेगुणे सगीयसन्वधर्णं ॥८६१॥

इप्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गं अवतोष्टयनं । ब्रस्तवृत्तानामंत्रयनं द्विगुणैकोने स्वकीयसर्व्यवनं ॥ ६ इत्ति यिष्टपदं विवक्षित्तपदं जीवभावं पविनद्यने वावोद्या पदसंवयेगोळो बुरूपं कुंविसि १५-१ । शेवमं पविनात्क १४ । विरक्षित प्रतिक्यं द्विकमनितृ संवर्गं माडलपवृत्तिरतु वंद क्रव्यमिष्टयनं पविनात्सासिरव मूनूरेक्भतनात्वपुत्रदु । १६२८४ । पण्यद्विय चतुत्र्यौक्षासकृष्ठमं बुदत्यमा अस-वृत्तानासंतनं ई प्रत्येकपदंगळोळपुदृद्ध अवसानयनसना पण्यद्विय चतुत्र्यौक्षामं अंतप्रणं गुणगृणियं व्याविवहीणं क्रज्युत्तरभित्रयमं वितु द्विगुणिसियों दु क्यं कळपुत्तं विरक्षः स्वकोयेष्टस्थानदोळ् १० सम्बंधनमकृतं संपृष्टि |६५=१| २ । ऋष १ इवनपर्वतिस्वोडे संपृष्टि |६५=१| ऋष १

भंगाः १६३८४ । इदं पण्णाद्विबतुषाँतः ६५ = १ ॥८६०॥ अयोत्तरत्रयभंगसंकलनसूत्रमाह् —

१---इष्टपदं विवक्षितभावः जीवत्वं तदा पंचदशसु रूपे ऊने १५ । धै १४ मात्रविकसंवर्गे कृते इष्टवनं स्यात

छड बार जोड़ छानेके छिए आठ, नी, दस, ग्वारह, बारह, तेरह, चौदहको परस्परमें गुणा करके उसमें सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकको परस्परमें गुणा करके उससे माग देने- १५ पर चौंतीस सौ बत्तीस होते हैं ॥८६०॥

आगे मंगोंको मिलानेके लिए सूत्र कहते हैं-

विवक्षित पदकी संख्या जितनी हो उसमें एक बटानेपर जितना रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर विवक्षितपदके मंगोंके प्रमाणक्ष्य इष्ट बन होता है। जैसे जीवपदकी संख्या पन्द्रह है। उसमें एक घटानेपर चौदह रहे। सो चौदह जगह दोके अंक २०

बनंतरमिल्लि मत्तो द प्रकारविद्यमा प्रस्पेकद्विसंबोविज्ञसंबोगप्रविगकं साविस्तुवृपायं तोरल्प-.. बगुमबं तें बोडे .बा प्रथमक्सितज्ञानबोळ प्रत्येक भंगमों वेयक्के । १ । कुश्रतभावबोळ कुमतिज्ञान-- बोळ तंते प्रत्येक भंगमी वेयक्कुं । १ । कुमितवानप्रत्येक संयोगसंख्येय बु कुश्रुतज्ञानवी ळुहिसंयोग-संस्थेयका १। जंतु कुश्रतबोळ अंगंगळरडु २। विभवबोळ कुश्रतबोळ तंते प्रत्येक अंगमों दु १। ५ तदघस्तनकुश्रतव प्रत्येकभंगंमं द्विसंयोगभंगंमुमं कडिवोडे द्विसंयोगभंगमेरड २। अधस्तनद्विसंयोग-मो वयुपरितन त्रिसंयोगप्रमाणमक्कं । १ । कृष्टि विभंगवीळ अंगंगळ नात्कु ४ । अक्षवंत्रांनवीळ तद्यस्तनप्रत्येकसंयोगप्रमाणमे प्रत्येक भंगमो वैयक्कं। १। वा विभंगज्ञान प्रत्येक भंगवृसं द्विसंयोग-मूमं कृतिबोर्ड हिसंयोगमंगंगळ मूर ३। विभंगहिसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कृतिबोर्ड त्रिसंयोग-प्रमाणसक्क-३। सी भंगत्रिसंयोगप्रमाणमे चतुःसंयोगप्रमाणमक्कृ १। कडि चक्षहुँशैनदोळ १॰ भंगमें दुर। अचक्षुर्दर्शनदोळ तदघस्तन प्रत्येकभंगमी देयक्कुं। १। अहंगे चक्षुर्दर्शन प्रत्येक भंगमूर्गं हिसंयोगभंगमूर्मं कृष्टिबोडे हिसंयोगभंगळ नात्कप्पुतु । ४ । मलमा चक्षुईशंनहिसंयोगमुर्म त्रिसंयोगम्मं कडिवोड त्रिसंयोगभंगांत्राळारुपुत् । ६ । वर त्रिसंयोगम्मं चतुःसंयोगम्मं कृडिवोड चतुःसंयोगभंगमळ् नास्कप्पुतु । ४ । वा चतुःसंयोगाममाणये पंचसंयोगमक्कं । १ ॥ कडियचक्ष-हैं अंतर्बोळ भंगंगळ परिनाद १६। बानलिब्बयोळ अवस्तन प्रत्येकभंग प्रमाणमे प्रत्येकभंगप्रमा ग-१५ मो देयक्कुं। १ । जा प्रत्येकर्मगमुमं द्विसंयोगर्मगमुमं कृडिदोडुपरितनदानलव्धिय द्विसंयोगप्रमाण-सक्का । ५ । आ अवस्तनद्विसंयोगमुमं त्रिसंयोगमुमं कृडिबोडे त्रिसंयोगभंगंगळ पत्तव्युत्र । १० । अवस्तनित्रसंयोगमुमं चतुःसंयोगमुमं कृष्ठिबोड चतुःसंयोगमंगंगळ पत्तप्पुत्र । १० । आ चतुः-संयोगमं पंचसंयोगमं कडिबोडं पंचसंयोगभंगळयपुत्र । १ । पंचसंयोगभाणने षट्संयोगमो वे-यक्कुं। १। कूडि वानलन्त्रियोळु भंगंगळु मूवत्तरडप्युवु। ३२। लाभपवदोळु प्रत्येकभंगमों दु १। २० अवस्तन प्रत्येकभंगमं द्विसंयोगभंगमुमं कृष्ठिबोडं द्विसंयोगभंगललारप्युवु ६। अवस्तन द्विसंयोगभुमं त्रिसंयोगमुमं कृष्ठितोड्यरितनित्रसंयोगमक्क्रमप्यूष्टरितं त्रिसंयोगमंगंगळ् पतिनव्यप्यूत्र्। १५। अवस्तनित्रसंयोगमुमं चतुःसंयोगमुमं कृष्टिबोड्यरितन चतुःसंयोगप्रमाणमध्युवरिवं चतुःसंयोग-

१६२८४ । इदमेव प्रत्येकपदानामन्तवनं द्वास्यां संगुष्यैकरूपेऽधनीते स्वेष्टस्वाने सर्ववनं स्यात् ६५ = १ । २ ।

<sup>.</sup> रखकर परस्परमें गुणा करनेपर सोछह हजार तीन सी चौरासी होते हैं। इतने ही जीवपदके 'भं मंग हैं। इस इष्टमनको दूता करके उसमें से एक चटानेपर जो ममाण रहे उतनम प्रथमपदसे केकर विवक्षितपदपर्यन्त सन महाँके अंगोंका जोड़कप सर्वधन होता है। जैसे विवक्षित जीव-पद पन्हहका इष्टम पण्णहीका चौषा माग है। उसकी हुना करके उसमें से एक घटानेपर प्रथमपदसे टेकर पन्हहें पदपर्यन्त सन वहाँके मंगोंके जोड़का प्रमाण होता है। तथा जो जीवपदमें इष्टमन कहा उसका हुना आचा पण्णही प्रमाण होता है। तथा जो जीवपदमें इष्टमन कहा उसका हुना आचा पण्णही प्रमाण होता है। उसनो हैं जीर उतने ही जमाजनावके मंग हैं। हों। हो जो हि स्वप्ट पण्णही प्रमाण मंग होते हैं। उनको दूना करनेपर वक्त गविके इतने-इतने मंग

ळिप्यम् । २० । अवस्तनबतुःसंयोगपुमं पंचर्तयोगपुमं कृषिबोङ्गरितन पंचरंयोनमक्तुनपुर्वितः ः पंचरंयोगंगळ् पविनम्ह । १५ । अवस्तनपंचरंयोगध्वद्रसंयोगपुमं कृषिबोङ्गरितन वदसंयोगंगळाव ६ ः ६ । अवस्तनवद्संयोगमेषुवरितन सप्तसंयोग्यमण्यमपुर्वित्वगिवित्वनुं । १ । ऋंतु लगभवववेत्रुः ःः कृषि अंगंगळ् चतुःवस्टित्रमितंगळप्युत् । ६४ । संतृष्टिः :

लान। १। ६। १९ । २०। १९। ६। १। स्वर्धि ६४। बान। १। ५। १०। १०। ५। १। कृति ३२। बाच। १। ४। ६। ४। १। कृति १६। सञ्जार। ३। १। कृति ४। कृत्र। १। कृति ४। कृत्र। १। कृति १।

हुंतु भोगोपभोगाविगळोळ् तंतम्मधत्तन प्रत्येकभंगमे उपरितन प्रत्येकम् वस्तनप्रत्येक-द्वितंयोगंगळ्यरितगद्विसंयोगम् अवस्तनद्वितंयोगंगळ्यारितन 'त्रितंयोगंगळ् अवस्तन-त्रितंयोगं चतुःतंयोगंगळ्यरितन चतुःतंयोगंगळं अवस्तनध्वुःतेयोगंगळं चेवतंयोगंगळ् वृवरितन पंचतंयोगंगळं अवस्तनपंचतंयोगंगळं वद्तंयोगंगळ्यरितनवद्तंयोगंगळं अवस्तनवद्तंयोगंगळं दित्त सप्ततंयोगंगळ्यरितन सप्ततंयोगंगळणुतं योज्ञंबक्रंवरं पहिनय्ततंय श्रीवपदनवक्रुक्तक्षेवरर्गत्त्ववंत्रेले पंवरभावंगळोळ्यां भंगं वेळल्यक्र्यवंत्रेतं वोद्येक्नं

जयस्तन प्रत्येक्तभाव वर्षगळीळु डिगुणसंक्ष्णनवन्तनिर्व ६५ = १ बेरो देडेयळु मुंदे स्वापिति जीवभावपद सर्व्यंवनमनिर्व ६५ = १ डिगुणिसिडोडे उपरितर्नापड भावगळोळु प्रवसभव्य भावपद-दोळु संभवितुत भंगळळपुत्र । संदृष्टि ६५ = ११० वपर्वाक्तितीबढु ६५ = १ मत्तमभव्यभाव व्यवहेळु- ३० मनिते भंगळळपुत्रप्रवर्षादंद ६५ = १ कृडि डिगुणितमगुत्रु ६९ = ११२ वपर्वास्तितीबढु ६५ = १ दर्व डिगुणिसिडोडे गतिरपुत्रु बतुष्टयदोळोडु नरकगतिपोळु भंगगळ । ६५-११२ को हु गतिपिनितु भंगग-

ऋष १ अववर्षित ६५ = १ ऋषं १ पुनस्तवेबेहबनं ६५ = १ हिमुणितं उपस्तिनसम्प्रमायस्य भविति २ ४ ६५ = १ तथा अपम्यमायस्य ६५ = १ मिलिस्वेदं ६५ = १ इदं हिमुणितयेकेषतेर्भविति ६५ = १।२ पुन-२ २ वयतुर्पणितं बतुर्गतीयां ६५ = १।८ पुनस्तवेकणतिषनं ६५ = ।१।२ हिमुणितवेकलिंगस्य ६५ = १।२।२ २ ९५

जानना। चारों गतिके भंत 'आठ पण्णद्वीप्रमाण होते हैं। एक गतिके भंग दो पण्णद्वीप्रमाण हुए। चनसे दूने एक लिंगके भंग होते हैं। चनको नरकगिवमें एक लिंग, तिर्यचगितमें तीन लिंग, सहस्यगतिमें तीन लिंग, सहस्यगतिमें तीन लिंग, सहस्यगतिमें तीन लिंग, सहस्यगतिमें तीन लिंग, सहस्यगतिमें दो लिंग मिछाकर नीसे गुणा करनेपर कचीस पण्णद्वीप्रमाण भंग होते हैं। चनको चूना करतेपर कचीस पण्णद्वीप्रमाण भंग होते हैं। चनको चूना करतेपर कक कवाकों भंग होते हैं। चनको नरकगिवमें पक लिंग सहित चार कवाब होनेसे एक

ळातळू नात्सु पतिवळगेनितरपुर्वे हु नात्किरिदं गुणितिवोडे कम्यमिवी राजियं ६५ = ११२१४ कस्य ६५ = ११८ नरक्वितयोळ् वंडवेवमो हु १। तिर्ध्यमतिवाळ् किंगजयमक्तुं १ ३। मनुक्वगतियोळ् किंगजयमक्तुं १ ३। मनुक्वगतियोळ् किंगजयमक्तुं १। वेदानित्योळ् किंगजयमक्तुं १। वेदानित्योळ् किंगजयमक्तुं १। वेदानित्योळ् नरक्वातिय भंगेक निवं ६५ = १। २। १। हिण्णितिवोडों हु नरक्वातिय किंगबीळिनितु भंगतळपुर्व । ६५ = १। २। २। । वो द किंगवळ्ते किंगल्याचे केंगळण्याचे केंगलळपुर्वे दे भ = १। २। २। वो द किंगवळ्ते क्षायं भंगळण्याचे ६५ = १। २। २। विष्णितिवोडों कांगळण्याचे १५ = १। २। २। विष्णितिवोडों कांगळण्याचे १५ = १। २। २। २। विष्णितिवोडों कांगळण्याचे किंगवळ्ते विर्वे क्षायं मेंगळिल्युर्वे ६५ = १। २। २। विष्णितिवोडों कांगळण्याचे किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते प्रतिवेच किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ते किंगवळ्ति किंगवळ्त

भंगगळागळु । ६५ = १ । २ । २ । २ । सुव तारक्केतितु भंगगळपूर्वेषु सुवताररितं गुणियुलं विरक्षु ६५ = १ । २ । २ । ३६ । कव्यभंगगळु ६५ = २८८ ।। सत्तमा ओवु कवाय भंगगळ ६५ = १ । २ । २ । २ । ३६ गुणिसिबोबोबु लेक्या भंगगळपूर्व । ६५ = १ । २ । २ । २ । ३ । अंतागृत्तं विरक्ष तरकगितय नावकु कवायंगळणे अर्थकमशुभलेक्याभ्यमागृतं विरल् हादाशलेक्य-१५ गळपूर्व । १२ । तिर्यंगातिय नावकु कं क्वायंगळणे प्रत्येकसाश्चार लेक्य्येगळगळ्या १० । किया नात्रिक लेक्य्येगळपूर्व ७२ । वेवगतियोले हें इक्वायंगळो प्रत्येक-साराव लेक्य्येगळगळ्या तरकगित हे । क्वायंगळणे प्रत्येक-साराव लेक्य्येगळगळ तात्रकते हे लेक्य्येगळपूर्व । ४८ । संदृष्टि — नरकगित १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये ३ । तिर्यंगाति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये ३ । तिर्यंगाति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये ३ । तिर्यंगाति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये ३ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये १ । तिर्यंगति १ । तिर्यंग १ । कवायं ४ । लेक्य्ये १ । तिर्यंगति १ । तिर्यंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । विर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । लेक्ये १ । विर्यंगति १ । लिंग १ । कवायं १ । कवायं १ । विर्यंगति १ । तिर्यंगति १ । लिंग १ । विर्यंगति १ । लिंग १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । लिंग १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगति १ । विर्यंगत

२० पुनः तरकादिगतोनामेक्शित्रेतिर्हिश्येनैविभृणितं किमानां ६५ = १।२।२।९ लम्पं ६५ = १।३६। पुनस्त्वेक्किशमनं ६५ = १।२।२। हिर्मुणितमेककत्रपास्य ६५ = १।२।२।२। एकैकिशनस्य स्वत्यस्वरस्य १८ = १।२।२।२। एकैकिशनस्य स्वत्यस्वरस्य १८ का इति इति इति हिर्मुणितम्य १८ व १।२।२।२। १। १८ हिर्मुणितमेककेकस्यासाः ६५ = १।२।२।२।२। पुनः तरकादिगतिषु किमाश्यस्य स्वत्य वृद्धविद्याद्वराष्ट्रस्य इति इति इति हिर्मुणितमेककेकस्यासाः ६५ = १।२।२।२।२। पुनः तरकादिगतिषु किमाश्यस्य स्वत्य वृद्धविद्याद्वराष्ट्रस्य प्राप्ति वैद्यानां वृत्य स्वत्य प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां विद्यानां प्राप्ति विद्यानां प्राप्ति विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्यानां विद्या

२५ चारसे गुणा करो, तिथैचगतिमें तीन लिंग सहित चार कपाव होनेसे बारहसे गुणा करो, मनुष्यगतिमें भी तीन लिंग सहित चार कपाय होनेसे बारहसे गुणा करो। देवगतिमें हो होने सहित चार कपाय होनेसे आठसे गुणा करो। सो मिलकर लगीस हुए। उससे पण्णही-से आठ गुणे मंगोंकी गुणा करनेपर दो सी अट्टासी पण्णहीममाण भंग होते हैं।

एक क्यायके भंग आठ पण्णद्वीप्रमाण होते हैं। इनसे दूने एक केश्योके भंग होते हैं। इ. कनको नरकगतिमें एक जिंग चार क्याय सहिद तीन केश्या होनेसे बारहसे गुणा करो। वियंचमें रीत जिंग चार क्याय सहिद कह देखा होनेसे बहुत्तरसे गुणा करो। सनुष्यमें भी वीन खिंग चार क्याय सहिद कह केश्या होनेसे बहुत्तरसे गुणा करो। देवगतिसे हो जिंग

दे ४८। कृडि २०४। ब्रों इ लेक्स्प्रेसिन्तु अंगंगळागुचं विरलु ६५ = १। २। २। २। २। २। इन्नूर-नाल्कु लेक्स्प्रेगळगेनितु अंगंगळपुचे विस्तूर नाल्किरित्रं गृथिसित्रोधिनितु अंगंगळपुचु। ६५ = १। २। २। २। २। २०४। लब्ब ३२६४। यित पित्र अंगंगळ डिप्स्टीबटक्स लेक्स

\$ 125 % छेड्या \$4-1 २८८ कवाय \$4-1 ३६ छिग \$4-1 ८ गति \$4-1 १ अध्याभध्य

कृष्टि सम्बंधुं पिड अंगंगळ ६५ = १। ३५९७ ॥ इवरोळ अवस्तन प्रत्येक अंगंगळ सर्व्यवनसनितं ६५ = १ कृष्ट्वागळ हिकविवं समण्डेवमं माडिशोडे संदृष्टि ६५ = ७१९४ इब-रोला एकरूपं कृष्टि-२

बोडे मिष्यादृष्टिय सर्व्यव भंगंगळिनितप्पु । संदृष्टि ६५ = ७१९५ इल्लि मिष्यादृष्टिय सर्व्यव २

भंगंगळोळ विडभावपरंगळ तात्पर्धात्यं पेळल्पडुगुरुदं ते बोर्ड कुमितभावपदं मोदलाोंडू जीवभाव-पदपर्धतं द्विगुणहिगुणकर्माददं नडेव प्रत्येकपदिवृगुण संकलनधनमितु ६५ = १ मेळ पिडभाव-२

पर्वगळप्पुविल्ल भव्यभावपदबोळ् बबस्तन जोबभावपद भंगगलं नोडलु हिगुणमप्पुद रव मिनित् भंगगळप्पुतु। ६५ = १।२ अपर्वात्ततमित् ६५ = १ अभव्यभावदोळिमिनिते भंगगळप्पुत् ६५ = १ १ २

बुभयमुं कृष्डि ६५-१। उपरितन नरकगति भाव बोळ् अत्रस्तनभव्यभावंगळं नोडळ् हिगुणमप्पुर्वरिद मिनितप्पुत्र । ६५-२ अपर्वोत्ततमित्रु । ६५-१। नारकस्वबोळमभव्यत्वपुटस्पु-

बॉरबमबक्कपुमतिते भंगगळपुबु । ६५=१ । बभयमुं नरकगतिगिनितु भंगगळपुबु । ६५=१।२। बोंबु गतिगिनितु भंगगळापुत्तं बिरलु नाल्कुं गतिगळो खतुगुणितसप्बुद् । १५

६५ = १ : २ : २ : २ : २ : २ : २०४ लब्धं ६५ = ३२६४ : सर्वे पिडवदभंगाः--

| ६५ = १        | 3568 | लेखा      |
|---------------|------|-----------|
| ६५ = १        | 325  | कवाय      |
| <b>६५ = १</b> | 39   | लिंग      |
| ६५ = १        | 6    | गति       |
| ६५ = १        | 1    | भग्याभन्य |

मिलिहवामी ६५ = १। ३५९७। अत्रायस्तनप्रत्येकपदसर्वभंगेषु ६५ = १ मिलितेषु मिण्यादृष्टी

चार कपाय सहित छह छेऱ्या होनेसे अड़तालीससे गुणा करो सो सब मिलकर हो सी चार हुए। हो सौ चारसे सीलह पण्णहीको गुणा करनेपर चत्तीस सो चौसठ पण्णहीमाणा भंग होते हैं। सब मिलकर पिष्ट वर्षोंक भंग १२ ४-८ १६ १२ १२ १२ १४ २५ थें तीस सो सत्तानने पण्णहीप्रमाण होते हैं। नीचेके प्रत्येक पद्मिक भंग एक कम पण्णहीसे आपे कहें थे। २०

६५ = १।२।४॥ गुणितलब्बमिद् । ६५ = ८। तद्परितनवंडमावपदवोळ् अवस्तन नरकगति मावपदभंगंगळं नोडलु हिबुजमप्पुवरिद्यमिनितु भंगंगळप्पुत्र । ६९ = १ । २ । नारकवंडभावदोळम-भव्यत्वपूर्वारहमदक्कामिति भंगंगळणुषु । ६५ = ११२ । वृभयम् कृष्टि नारकषंडभाववीळ् भंगंगळिनितप्पुतु । ६५ = १२ । २ । इंतागुत्तं विरलु ओं दु बंडभावक्किनितागलु नवल्गिंगळगेनितु ५ भंगंगळप्युववें दु नवगुणितमागुसं विरस्तु लिंगभावपदमंगंगळ्मिनितप्युवु । ६५ = १ । २।२ । ९ । गुणितलक्ष्यमिषु ६५ = ३६। तदुपरितनकोषकषायभावपदबोळ् तदमस्तन भग्याभव्यनारकषंडींलग-नोडलुं द्विगुणमप्युर्वीरदमिनितु भंगंगळप्युत्रु । ६५ = २ । २ । २ ।। स्टब्समंग ६५ = ८ । इंतागुत्तं विरलों दुनारक मध्याभव्यवंदकोष भावदोळि नितु भंगंगळागुलं विरलुन ४। ति १२। म १२। बे ८। कृष्टि चतुर्गितिय षर्जिञ्चारकवायंगळगोनित् भंगंगळप्तुवे बु बर्जिञादगुणितमागुत्तं , बिरलिनितु भेगंगळल्पुषु। ६५ ≈ ८।३६। लब्बकवायसर्व्वभेगंगळ्मिनितल्पुतु।६५ = २८८। तदुपरितन कृष्णलेक्या भावबीळ तदबस्तन भव्याभव्य नारकखंडकोधभावपदभंग संख्येयं नोडलं हिंगुणमप्पुर्वारविमिनितप्पुलु । ६५ = २ । २ । २ । ३ इतागृतं विरलु ओ'दु लेक्येगिनितु भंगंगलागुत्तं विरलुन १२। ति ७२। म ७२। वै ४८। कृडि चतुर्गतिय इन्द्रर नाल्क् लेश्यंगळगे नितु भंगंगळपुर्वे विस्तृर नाल्करिवं गुणिसिवोडिनितु भंगंगळप्पृत् । ६५ = १६। २०४॥ लब्धं १५ लेक्याभावभंगंगळ ६५=३२६४। सर्वंसंदृष्टि कडि ६५ = ३५९७।

६९= | ३२६४ | लेड्या ६९= | २८८ | कवाय ६९= | २६ | लिंग ६९= | ८ | गांत

इवरोजु प्रत्येकपद भंगगळिनिवं ६५ = १ समच्छेदमं माडि क्विदोडे मिश्यादृष्टिय सब्बंपद

भ गंगळिनितप्युवु । ६५ = ७१९५ वें बुदु ताराय्योत्ये । अयवा कुमितज्ञानभवं मोदल्गों इ पदि-

नस्बुं प्रत्येकभावपर्वगळुमं मेळण अध्याभव्यावि 'यंचपिड भावंगळुमनेतु विंशति पर्वगळं क्रमविर्व डिपुणडिपुणडिपुणमानि स्थापिति पिडशोचंगळुमं स्थापितियोडे इंडुकु १ कु २ । वि ४ । च ८ ।

२० सर्वपदर्भगा मवन्ति ६५ = ७१९५ । सासादने विष्यास्वासम्यत्वे नेति प्रत्येकपदानि पंवदश । विह्यानि

चत्वारि, प्राय्वदानीतैवा मंगसंदृष्टिः — कुशः कुरः वि४। च८। कश्रः। वा ३२। ला ६४। भो

इनको मिळानेपर मिथ्यादृष्टिके सब पदभंग पण्यद्वीको सात इजार एक सौ पंचानवेके आये-से गुणा करके उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने जानना। इसकी संदृष्टि नीचे दी जाती है। पण्णद्वीका चिक्क ६५= ऐसा जानना।

. व १६। का २२। का ६४। मो १२४। उ २५६। बी ११२। कि १०२४। वा २०४८। वा ४०९६। वा ८९२। जो १६३८४।—

अवया ६५-२|यति नरका ६५-२। स्थिम खंडा६५-२ |कवायाँ को १६५-२।२|छेरवा कुळण ६५-२।२।२। सभ |६५-३| । तेवगति | ६५-७ । तेविका |८५-३४|तेव कवाया६५-२८४|तेव छेरया | ६५-३२६६

१२८ । च २५६ । को ५१२ । का १०२४ । वा २०४८ । का ४०९६ । को ८१९२ । मा १६३८४ ।

|             | तियेच लिं.३ क       | मनुष्य लिंग ३ | देव छिंग २  | भंग      |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| क ४, छे. ३  | हे. ६               | क. ४, छे. ६   | क. ४, छे. ६ | ६५=३२६४  |
| अंग ६५ = १६ | भंग ६५=१६           | भंग ६५≔ १६    | भंग ६५ ⊏ १६ |          |
| नरक लिंग १  | वियेच लिं. ३        | मनुष्य लि. ३  | देव हिं. २  | भंग      |
| क. ४        | क ४                 | क. ४          | क. ४        | ६५ = २८८ |
| भंग६५=८     | भंग ६५=८            | भंग-६५ = ८    | काँग ६५ = ८ |          |
| नरक लिंग १  | तियेच लिं. ३        | मनुष्य छि:३   | देव छिं. २  | भंग      |
| भंग ६५=४    | भंग ६५=४            | भंग ६५ = ४    | भंग ६५ = ४  | ६५ = ३६  |
| नरक गति     | तियँच               | मनुष्य        | देव भंग     | भंग      |
| ६५=२        | भंग ६५ = २          | भंग ६५=२      | · ६५=५      | ६५=८     |
|             | भव्यत्व भंग<br>६५=२ | अभव्य<br>६५=२ | ६५= भंग     |          |

| जीव १६३८%<br>स. ८१६२<br>स. ४०६६<br>स. २०६८ | बा. ५१२<br>स. २५६<br>भा. १२८ | हा. ६४<br>इ. १६<br>अ. १६ | जि. ८<br>८ | क्षप्र. २<br>कम. १ |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|

६तः पुरस्तरं—तद्भंगसंकलनिवदं—इष्टे पंवदधे मन्यपदे १५ रूपेणोने १४ शेषमात्रहिकसंवर्गे
पण्णहुषावचतुर्वशिः ६५ = १ इष्टवनं भवति । इदं प्रत्येकवदात्यवर्ग ६५ = १ द्विपणितं रूपोनं
४

६५ = १ । २ । ऋ । १ स्वेष्टवमं स्यात् ६५ = १ ऋ १ एषां राखीनां संदृष्टिः—

प्रत्येकथनं ६५ = १ २ गतिथनं ६५ = २ हिंगधनं ६५ = ९ क्यायधनं ६५ = ७२ केट्याधनं ६५ = ८१६

श्रीमदभस्य वन्द्रसामां कितायामयं पाठोऽधिकः

यिस्लिप्पतनेय लेक्याआवर्मतः वनसिषु ६५ = ८। अंतवर्ण गुणगुणिय भें वितु संकलनमं तं बोडिबु ६५ = १६। इबरोळ् बमध्यावि शेवगंगांगळं कूडिबोडिबु ६५ = ७१६३॥ ई राशियोळ् पूर्वानीतसंकलितवनव पविनारनेरडॉरडं समच्छेबमं माडिबोडिबु ६५ = ३२ इबं कृडिबोडें मिय्याः

ष्ट्रिय सर्व्यवकांगंगळू मिनितप्पुत्तु । ६५ = ७१९५ = । इस्लिट केले सासावनंत्री सर्व्यवकांगंगळू १ तरलपहुगुमदे ते वोडे सासावनंगे मिण्यादृष्टिण केळवंते मांगळप्युवाबोर्ड विशेषधुंटवाउवे बोडे सासावनंगे मिण्यात्वपुत्तमञ्चात्वप्रतिक्षात्व । प्रत्येकशव्यवंगळू पविनेवप्पुत्तु । विष्ठभावंगळ पर्वगळ् मात्केयप्पुवचेते वोडा प्रत्येकशाय्विक पंडिशायवर्षकां संदृष्टिरचने तोरलपहुगुमवे ते बोडे कु १ । कु २ । वि ४ । च ८ । ज १६ । वा ३२ । का ६४ । जो १२८ । उ प २५६ । वी ५१२ । ज १०२४ । ज २०४८ । ज ४०१६ । वी ८१२२ । ज १६३८४ ।

```
नरक लिंग १ कथा ४ लेश्ये ३। ६५ = २। २
तिर्ध्यमा लि ३ कथाय ४ लेश्ये ३। ६५ = २। २

म मनुष्य लि ३। कथा ४। लेश्ये ६। ६५ = २। २
देवमति लि २। कथा ४ लेश्ये ६। ६५ = २। २
कृष्टि ६५ = २। २। २०४। लक्ष्य ६५ = ८१६
```

```
न स्कारित ६५ = १ | छमानरक १ । ६५ = १ | छमान । नरक १ कि १ क ४ । ६५ = २ | विधेमाति ६५ = १ | छिम । तिस्यं ३ । ६५ = १ | छमान । विस्यं १ िछ ३ क ४ । ६५ = २ | घमनुष्य १ कि १ क ४ । ६५ = २ | छमान । उत्पाद १ कि ३ क ४ । ६५ = २ | छमान । उत्पाद १ कि ३ क ४ । ६५ = २ | छमान । उत्पाद १ कि १ क ४ । ६५ = २ | छमान । उत्पाद १ कि १ क ४ । ६५ = २ | घमनुष्य १ | छमान । उत्पाद १ कि २ क ४ । ६५ = २ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | ६५ = १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | ६५ = २ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य १ | घमनुष्य
```

जैसे भिष्यादृष्टिमें भंग और रचनाका विधान किया उसी प्रकार सासादन आदिमें भी यधासम्भव जानना। सासादनमें भिष्यात्व नामक प्रत्येकपद नहीं है। तथा भव्य-अभव्य पिण्डपद कहा था। किन्तु सासादनमें अभव्यत्वका अभाव होनेसे भव्यत्वको भी प्रत्येकपदमें छे छेना। इस तरह प्रत्येकपद पन्न्नह और पिण्डपद चार रहे। पूर्वोक्त प्रकार हस्लि प्रत्येकपर्यगळ भंगसंसकतर्भ ते दोडे हहुपये कळ्ये हृष्ट्यवं परिवेदनेव भध्यस्वपर्य १५। क्पोनमाबोडे। १४। बुगसंबग्गम्मि वा क्पोनपदमं विरक्षिति हिक्संबग्गं मार्डुनिरल् पण्णद्विपयनुत्योगमक्कुं ६५-१ होह हहुवर्ण व्यक्तिय इटबनमक्कुं। वसरिण्डालंतवर्ण वा असत्का पर्यगळ प्रत्येकपर्यगळ जवसानवर्ग ६५-१ बुगुणेगूणे हिगुणिसि कर्प कळ्योडिह

६५ = १। २। ऋ १ै। समिट्ठघणं स्वकेष्टधन नक्षुः। ६५ = १। अ १ँ। ई राधिगळमें संकलना २

निमसवागि संदृष्टि

प्रत्येक घन ६५ = २ है
गतिगळ ६५ = २

जिंग घन ६५ = २

कवाय घन ६५ = ७२

केंद्रया घन ६५ = ८१६

कृष्टि सर्व्यं पुं ६५ = १७९९ । ऋ १ ॥ २

सरकालिंग १ क ४ । छे ३ । ६५ = २ । २ तिस्म । लिंग ३ क ४ । छे ६ । ६५ = २ । २ सनुष्या लिंग ३ क ४ । छे ६ । ६५ = २ । २ देवपति । लिंग २ क ४ । छे ६ । ६५ = २ । २ सिलिस्साकसाय ६५ = २ । २ । २०४ । लम्ब ६५ = ८१६

कुमति १, कुश्रुत २, विभंग ४, चक्कु ८, अचक्कु १६, दान ३२, छाभ ६४, भोग १२८, खपभोग २५६, बीर्च ५१२, अक्कान १०२४, असंग्रम २०४८, असिद्धस्व ४०९६, जीवस्व ८१९२, भव्यस्व १६३२४ इस प्रकार इनके ट्रेनेन्द्रने भंग होठे हैं।

इस प्रकार भट्यत्वके भंग पण्णद्वीके चतुर्ध भाग हुए। चनको हुना करनेपर आदी १० पण्णही प्रमाण एक गतिक भंग होते हैं। उनको चौगूना करनेपर चारों गतिके भंग हो पण्णही प्रमाण होते हैं। एक गतिक भंग हुना करनेपर एक पण्णही प्रमाण भंग एक किलाके होते हैं। उन्हें तरकगतिमें एकसे, तिर्वेषमें तीनसे, मनुष्यमें तोनसे और देवगतिमें दो किंगोंसे गूण करनेपर सब भिलकर नो पण्णद्वी प्रमाण भंग होते हैं। एक किलाके भंगसे दूने एक कवायके भंग पण्णद्वीसे देते होते हैं। उनको नरकमें एक वेदसहित चार कवायसे, तियंवमें तीन १५ वेदसहित चार कवायसे, प्रतुष्यमें भी तीन वेदसहित चार कवायसे, वेदमतिमें हो वेद्द सहित चार कवायसे गुणा करनेपर सब भिलकर पण्णद्वीसे दुनेको छत्तीससे गुणा करनेपर बो प्रमाण हो वतने भंग होते हैं। एक कवायके भंगोंसे दूने एक हेदयाके भंग चार पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। एक कवायके भंगोंसे दूने एक हेदयाके भंग चार पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। एक कवायके भंगोंसे दूने एक हेदयाके भंग चार पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। एक प्रमाण होते हैं। एक कवायके भंगोंसे दूने एक हेदयाके भंग चार पण्णद्वी प्रमाण होते हैं। उनको नरकमतिमें पक किला चार कवाय कह हेदयाके और देवमें दो वेद प्रमाण कवायक होते हैं। सुनको भी तीन वेद चार कवाय कह हेदयाके और देवमें दो वेद रुक

कनंतर मिक्षमुणस्थानदोळ् सर्व्यवसंगंगळ् तरस्यवृत्रुमव ते दोहे मित्रनोळ् सतिमृताः विकासनंगळ् निर्माणकपुत् । बाह्ररबाह्यस्वितिस्ववर्शनंगळ् वानकामनोगोपनोगवीर्व्यभावंगळ्- मक्तानमसंवामनसिद्धस्वयुं जीवत्वतुं अध्यावपुत्रं वितु यदिनारं प्रत्येकपवंगळपुत् । नेले पिक्पवंगळ् गतिर्लिगकपायलेह्येगळ् नात्कु पदंगळपुत्रं तिप्पत् पवंगळ् द्विगुणभंगक्रमंगळपुत् । संहष्टि ५ सिशंगे स १ । श्रु २ । सिध्याविष ४ । बाह्यु ८ । बाब्यु १६ । बाव ३२ । वा ६४ । का १९८ । भ्रो १५६ । उ ५१२ । वो १९२४ । व २०४८ । बाह्यु ४९६ । वा ८९२ । जो १६२८ । मे ६९-१ ।

नरक गति ६५ - नरक गति लिंगा ११६५ - २ नरक गति लिंगा १ । क ४ । ६५-६/६। तिर्व्यागति ६५ - स्वयंगति लिंगा ११६५ - २ तिर्व्यागति लिंगा ३ । क ४ । ६५-६/६१। मनुष्यगति ६५ - श्रेच्यगति लिंगा १३६५ - २ प्रव्यगति लिंगा ३ । क ४ । ६५-६/६१। इति ६५ - ४ कृडि लिंगा २ । ६५ - २ देवगति लिंगा २ । क ४ । ६५ - २ । १ । कृडि ६५ - ४ कृडि लिंगा । ९ । ६५ - २ कृडि ६५ - २ । ३६।

मिलित्वा सर्वपदधनं ६५ = १७९९ऋ १।

मिश्रे मिश्रमितिश्रुताविश्वानवर्धनानि दानादयः पंचाझानासंग्रमासिद्धत्वजीवत्वभयस्यानि प्रत्येक-पदानि गतिन्तिनव्यावकेष्याः शिंवरवानि । एषा भनेसदृष्टिः स १। श्रु २। अतः ४ च ८। अत्त १६। ७ अत्र २। दा६४। ता १२८। तो १५६। उप१२। वी १०२४। अत्र २०४८। अत्र ४०६। अ.८१२। अति १६३८४। स.६५ = १।

चार कषाय छह छेहयासे गुणा करनेपर सब मिछकर ४×२०४=८१६ आठ सौ सोछह पणणट्ठी प्रमाण गंग होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पर और पिण्डपदों के मिछकर सासादनमें पणण्ड्ठीको सन्नहसे निन्यानयेके आवेमें गुणा करके इसमें एक घटानेपर सबंपद भंग १५ होते हैं।

मिश्रगुणस्थानमें प्रत्येकपद सिश्ररूप मति १, श्रुत २, अवधि ४, ब्रुशु ८, अवशु १६, अविधिदर्शन २२, दान ६४, जाभ १२८, भोग २५६, ज्यभोग ६१२, बीच १०२४, अज्ञान २०४८, असंबम ४०९६, असिद्धल्य ८१२२, जीवदव १६३८४ और भव्यवव २२०६८ इस प्रकार हुने-दुने भंग होते हैं। पिण्डपद गांति, किंग, कथाय, केश्या है। सो भव्यवके भंग पण्णदर्शी २० आपे होते हैं। जनको दुना करनेपद एक गांविके भंग होते हैं। जनको दुना करनेपद एक गांविके भंग होते हैं। अतः नरक विश्वय मतुष्य

रै. इतोऽग्रे अत्र प्रत्येकपदशंकलनवनमिवं ६५ = १ ऋ १ एवां राशीनां संकलनार्यं संदृष्टिः—

| अस्यक्षन      |    |   | ζ.    |
|---------------|----|---|-------|
| गतिषनं        |    |   | ¥     |
| <b>लिंगधन</b> |    |   |       |
| क्वायवनं      |    |   |       |
| केश्याधनं     | ६५ | = | \$880 |

इयान पाठोऽधिक:।

इत्लि प्रत्येकपवसंकलनवनं तरत्पहुगुमर्थे ते वोडे इद्वयरे कळमे इष्टयरं पविनारत्य भव्यत्यमक्तुं १६। क्योतमावोडे १५। वृगसंबग्गितृत्वा क्योत्गयकां विरक्षिति क्यं प्रति द्विक-मनित्त संबगं मादिवोडे क्रव्यं पण्णद्वियद्वयक्तु । ६५ = १। अदु होवि अंतपणं अंतवनमक्त्रः । असरिस्कातंतवणं जा असद्वापयंगळ प्रत्येक पर्वगळ अवसानयनमां बुगुजेगुणे द्विगुणिसि एकक्यं कळेत्रुतिरस्तु सगिद्वषणं स्वकेष्टवनमक्तुं। ६५ = १।२ ऋ १। अपर्वाततं। ६५ = १। ऋ १ ।

ई राशियळगे संकलन निमित्तमापि संदृष्टि: — प्रत्येक बन ६५ = १ गति धन ६५ = ४ लिंग घन ६५ = १८ कवाय घन ६५ = १४४०

भंगंगळ ६५ = १६०७ ॥

| नर्कगति । ६५ =   | =१   नरकालिम १।६५ ≔ २         | नरकलिंग १। क ४। ६५ = २। २      |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| तिर्यमाति । ६५ = | : १   तिर्योक्तिम ३ । ६५ == २ | विम्बीलग ३। ६४। ६५ = २। २      |
| मनुष्यगति । ६५ = | = १   मनुष्यिलिंग३ । ६५ = २   | मनुष्यलिंग ३। क ४। ६५ = २। २ → |
| वेषगति । ६५ =    | १ विवगलिंग २ । ६५ = २         | विवगलिंग २। क ४। ६५ = २। २     |
| मिलिस्वा । ६५ =  | ४ मिलित्वा ६५००२।९            | बिलिस्था६५ = २।२।३६            |

सरकां लगा १ । क ४ । के ३ । ६५ = २ । २ । २ तिव्ये लिंग १ । क ४ । के ६ । ६५ = २ । २ । २ समुष्या लिंग ३ । क ४ । के ६ । ६५ = २ । २ । २ देवालिंग २ । क ४ । के ६ । ६५ = २ । २ । २ मिल्लेक्वा ६५ = ८ । १८०

हैबगतिके मिळकर चार पण्णट्टी भंग होते हैं। एक गतिके भंगसे दूने एक ळिंगके भंग होते हैं। बनको नरकमें एक, तिर्घयमें तीन, सनुष्यमें तीन, देवमें दो किंगोसे गुणा करनेपर सब मिळ-कर खतरह पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। एक ळिंगके भंगोसे दूने एक कपायके भंग चार १० पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। वनको नरकमें एक वेद सहित चार कपायसे, तिर्घयमें तीन वेद सहित चार क्यायसे, मनुष्यमें तीन वेद सहित चार कपायसे और देवपातिमें दो वेद सहित चार कवायसे गुणा करनेपर सब मिळकर ४४१६ – १४५ एक खो चौवाळीस पण्णट्टी प्रमाण अनंतरमसंयतंगे सम्बंबदानंगाकः चेळल्पङ्गुमदेते बोडे असंयतंगे प्रत्येकपदंगळु मतिश्रुता-विषयभुरवाभुरतिवासिकानंत्राविधंयकमानासंयमासिद्धत्यश्रीवत्यमे वितु पविनादम-सद्गापदंगळपुत्रु । गतिकिंगकवासलेठ्यासम्यक्त्यमे व पंचपदंगळु सद्गापदंगळपुर्वेतु एकविशति पदंगळु विगुणविग्रुव कर्मगळपुत्रु । संदृष्टिः—मति १। ध्रु २। वा ४। च ८। वा १६। वा ३२। वा ६५। का १२८। मो २५६। च ५१२। वी १०२४। वा २०४८। वा ४०६। वा ८९२२। वी ६५ १। मा ६५ = १॥

| नरकगति<br>तिर्यंग्गति<br>मनुष्यगति<br>देवमति<br>कृडि | \$ 9 =<br>\$ 9 =<br>\$ 9 =<br>\$ 9 =<br>\$ 9 = | नरक छिग<br>निर्ध्यगिलग<br>मनुष्य लिग<br>देव लिग<br>कृष्डि | 3184=3    | तिर्य्य लिंग ३<br>मनुष्य लिंग ३<br>देव लिंग । २ | # \$   \$4 = \$1\$<br>  # \$   \$4 = \$1\$<br>  # \$   \$4 = \$1\$ |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| नरक लि                                               | <b>1 名 1 年 8</b>                               | । ले ३। ६५ -                                              | ८ सम्यक्त | उपश =                                           | ६५ = १६। १८०                                                       |

| तिरि<br>सन् | लिंग २ । क ४ । छै ३ । ६५ - ८<br>लिंग ३ । क ४ । छै ६ । ६५ - ८<br>हाग ३ । क ४ । छै ६ । ६५ - ८<br>ना २ । क ४ । छै ३ । ६५ - ८<br>६५ - ८ । १८० | बेदक<br>क्षायि≂नरिंछ १।क४।ले<br>तिरिलि क४।<br>मनुलिंग ३।क४। | ६५ = १६   १८०<br>६५ = १६   १८०<br>  क १।६५ = १६<br>ले४   ६५ = १६<br>ले६   ६५ = १६<br>ले३   ६५ = १६ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

मिलित्वा सर्वधनं ६५ = १६०७।

असंपर्वे प्रत्येक परान्युकात्येव योड्य, शिड्यदानि सम्बक्त्येन समंपंचा संदृष्टिः — म १ । सुर । अप ४ । च ८ । ज १६ । ख ३२ । दा६४ । छा१२८ । भो२५६ । छ ५१२ । वी१०२४ । अस्०४८ ।

श्रेण भंग होते हैं। एक कपायक भंगोंसे दुने एक छेश्याके भंग आठ पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक वेद बार कपाय सहित तीन हेश्यासे, तिर्यंचमें तीन वेद चार कपाय सहित छह छेश्यासे, भनुश्यमें भी तीन वेद बार कपाय सहित छह छेश्यासे, भनुश्यमें भी तीन वेद बार कपाय सहित छह छेश्यासे, भनुश्यमें भी तीन वेद बार कपाय सहित छह छेश्यासे गृणा करनेपर सब मिलकर ८८१४० =१४४० बौदह सौ बालीस पण्णट्टी प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार सिम्बमें प्रत्येकपद और पिण्डद सिलकर पण्णट्टी भाग भंग होते हैं। इस प्रकार सिम्बमें प्रत्येकपद और पिण्डद सिलकर पण्णट्टी भी सिल्डस सालसे गुणा करके उससे में एक घटानेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वपद भंग होते हैं।

असंगरमें प्रत्येक पद सोळह—मति १, ज्ञत २, अविध १, बाहु ८, अविध १६, अविध २६, सान १६५, छाभ १२८, भोग १२६, सप्योग ५१२, बीग १०२५, अज्ञान २०४८, अस्वि १६५, हान १६५, छोभ १२८, भोग १५६, स्वर्ण्य २२०६८ हैं। इनमें दूने नृते मंग होते हैं। पिण्डपद बाद पूर्वोक्त और पक सम्यक्त्य वे पाँच हैं। भज्ञदवमें आधी पण्णही १० प्रमाण मंग हुए। उनसे तृते एक पण्णही जमाण एक गतिके मंग होते हैं। प्रकेश गतिके मिलानेवर बाद पण्णही प्रमाण मंग होते हैं। एक गतिके मंगोसे दूने एक छिलाके मंग हो पण्णही हुए। उन्हें तरके पिर्काल प्रत्येक गतिके विश्व एक एक स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके हिए। स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्णके स्वर्यं स्वर्णके स्वर्णके स्वर्यं स्वर्णके स्वर्णके स्वर्ण

कृष्टि सायिक ६५ = १६ । १०४ ।। इस्कि वसदुनापसंस्त्रकनं पेकल्पबुर्णु । इट्टपवे कडाणे इच्टं विवक्षितं पर्व पविनारनेय अध्यस्यपदासक्कु । १६ । क्योनसावोडितु १५ । इवं दुव संवपाध्मि विरक्तिस क्यं प्रति हिक्सिन्त् संवग्गंबं साविव कम्बस्तु वण्णाट्टिय अर्वेपसमकृत्रवृ ६५ = १ । होडे इट्टपणं इप्टमनसकृत्रमा असरिच्छाणंत्यणं वा असदुन्नपर्वगळ अंतयनमं दुगुणेगुणे हिगुणिति रूपोनमं साविवोडे ६५ = १। ऋ १ । सामिट्रयणं स्वकेट्यमनसक्कुं । ६५ = १। ऋ १ । ई राधिगळ्गे संदृष्टि ५

| ,           | `      |      |
|-------------|--------|------|
| प्रत्येक धन | E4=    | 1 8  |
| गतिषन       | E4 =   | 8    |
| लिगधन       | E4 =   | 16   |
| कवाय धन     | ६५=    | 888  |
| लेइया धन    | 44=    | 6880 |
| प=वेद=घ     | E4 =   | 4050 |
| साधि धन ।   | E4 = 1 | PEEX |

कृति असंयतंगे सम्बंधवभंग ६५ = ७३६७। ऋ १ क्षा =

झ ४०९६ । झ ८१९२ । जी६५ **= १** स ६५ **= १** । ४ २

| नर = गति   | ६५ = १ | नर = छिंग | 1 1 44 = 7 | नर=लि १। क४।      | ६५ = २।२   |
|------------|--------|-----------|------------|-------------------|------------|
| तिरि = गति | ६५ = १ | तिरि = लि | 3154=7     | तिरि=लि ३।क४।     | ६५ = २ । २ |
| मनुष्यगति  | E4 = 8 | मनु = लि  | 3194=7     | मनु=लि ३। क४।     | ६५=२।२     |
| देवगति     | E4 = 8 | देव = लि  | 7 1 44 = 7 | वेब = लि २। क ४।  | E4=212     |
| मिलित्वा   | 44=8   | मिलिस्बा  | 6417191    | <b>किल्स्बा</b> ६ | 4=8134     |

भ्रांग चार पण्णही प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग सहित चार क्यायसे, तियंचमें तीन लिंग सहित चार क्यायसे, मनुष्यमें तीन लिंग सहित चार क्यायसे, देवमें हो लिंग सहित चार क्यायशे प्राणा करनेपर सब मिलकर ४४-६६ = १४४ एक सी चौबालीस पण्णही भ्रांग होते हैं। क्यायके भ्रांसो दूने छेदयाके भ्रांग आठ पण्णही प्रमाण होते हैं। उनको नरकमें एक लिंग चार क्याय सहित तीन अशुभ देव्यासे, तियंचमें तीन लिंग चार क्याय सहित छह छेदयासे, मनुष्यमें तीन लिंग चार क्याय सहित छह छेदयासे, देवमें दो लिंग चार

संवृद्धिरम्मे अवासवृत्रापदसंकलनमिदं ६५ = १ ऋ १। एषां राखीनां संवृत्तिः —

प्रत्येकम ६५ = १ गतिवर्ग ६५ = ४ कियायन ६५ = १४४ केश्यायन ६५ = १४४ केश्यायन ६५ = १४४ कार्यिकम १५ = ५६४ ६५ = १६६४ । वेजसंपतंपे सर्व्यवकांनं तरल्यकुष्यं ते कोई —वेजसंग्रतंगे जसदृत्रपवंगकु मति-भृताविषमानव्यकुष्यवृत्वविवशंतवानाविष्यकममानवेशसंग्रममसिद्धत्वमं जीवत्वनकासमं विद् पानिनाव पर्वगळपुषु । सदृत्रपर्वगळु गतिक्षिनकायास्त्रेयसास्त्रप्यस्थभेवविवसम्बपुर्वतु एकविवाति-परंगकु विद्युणविद्युणकार्याववं अंगंगळपुषु । संदृष्टि । म १ । मु २ । व ४ । व ८ । व १६ । व ३२ । वा ६५ । लाभ १२८ । भोग २५६ । उप ५१२ । वी १०२४ । वा २०४८ । वे ४०६६ । व ८९२ । जी १६३४ भ ६५ = १ ॥—

|   |                | कि।३।६५=८       |                       | ६५ = १६ । १८०  |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|   | तिर्ध = लि ३ क | ४। के ६। ६५ = ८ | विदक ६५ = १६ । १८     | 0              |
| - | मनु = लि ३ क १ | 1 8 4 1 44 = 6  | ज्ञानर=लि १ क ४ से    | ा १ । ६५ == १६ |
|   | देव = लि २ क ४ | १। स ३। ६५=८    | विरि≕िल १ क ४ ले      | 8184=88        |
|   | मिलिस्बा       | 44= 61860       | मनु= लि३। क४।         | लें ६। ६५ = १६ |
|   |                |                 | देव = लि १। क ४।      | के ३ । ६५ = १६ |
|   |                |                 | ब्रिलिस्वा शायिक । ६६ | Yes 1 25 = 1   |

### मिलित्वा सर्वधनं ६५ = ७३६७ ऋ १ । सायिक ६५ = १६६४ ।

देशसंयते पदानि तान्येदैकविष्ठतिः (?) किन्तु असंयमस्याने देशसंयमः, न देवनरकगती । संदृष्टिः—म १ । स्र २ । अप्र १ च ८ । स्र १६ । अप्र ३२ । दा६४ । छा१२८ । ओ२५६ । छ ५१२ । वी१०२४ ।

१० कवाय सहित तीन मुअलेहवासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८×१८०-चौदह सौ चालीस पण्णही भंग होते हैं। पक लेहवाके अंगोंसे दूने एक सम्वन्दनके भंग सोलह पण्णही होते हैं। वक लेहवाके अंगोंसे दूने एक सम्वन्दनके भंग सोलह पण्णही होते हैं। वनको नरकमें एक लिंग चार कवाय तीन लेहवासे ती वेहवासे वालिय पार कवाय तीन लेहवासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६×१८०-२८८० अट्टाईस सौ अस्सी पण्णही १५ प्रमाण अंग वपत्रम सम्वन्दनके, हतने ही आंग देवक सम्वन्दनके होते हैं। खायिक सम्वन्दनक का कथन भिन्न है। सो पक लेहवाके गंगोंसे दूने सोलह एण्णही प्रमाण अंग खायिक सम्वन्दन के हथा भिन्न है। सो पक लेहवाके मंगोंसे दूने सोलह एण्णही प्रमाण भंग खायिक सम्वन्दन के हैं। इसलो नरकमें एक लिंग चार कथाय एक लेहवासे, तिर्वचमें एक लिंग चार कथाय कह लेहवासे, तिर्वचमें एक लिंग चार कथाय कह लेहवासे, देवमें एक लिंग चार कथाय कह लेहवासे, देवमें एक लिंग चार कथाय कह लेहवासे गुणा करनेपर सब मिलकर १६×१०४-१६६४ सोलह सौ चौंसठ २० पण्णही प्रमाण अंग होते हैं। इस प्रकार लक्ष्यतमें एखेक पद लिंग चार कथाय ली लेहवेपर पण्णहीको तिहत्तर सौ अझसठसे गुणा करके ससी एक चटानेपर सर्वपद भंग होते हैं।

े देशसंयतमें असंवमके स्थानपर देशसंयम रखना। तथा देवगति और नरकगति नहीं होती। सो प्रत्येक पद सोळह—मति १, अब २, अवि ४, चश्च ८, अवश्व ४ १, २५ दान ६४, लाम १२८, भोग २५६, जयमों ग ५०, बॉर्ब १०२४, अझान २६५८, देशसंयम ४०९६, असिद्धाल ८१९२, जीवत्व १६२८४, अन्यत्व ३२७६८ हैं। मंग हुने-दूने होते हैं। मन्यत्वके भंग आधी पण्णद्वी प्रमाण हैं। बनसे दूने यह चण्णद्वी प्रमाण मंग एक गतिके हैं।

| तिरि = गति     | 1 44=          | तिरि हि | ३।६५=२ | तिरि जि | 31 \$      | 8184=818    | ١ |
|----------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|---|
| मनुगति<br>कृडि | ६५=            | मनु लि  | 3154-7 | मनु छि  | <b>३।क</b> | 81 44= 51 5 |   |
| कृडि           | <b>६</b> 4 = २ | कृटि    | ६५=२।६ | कृबि    |            | 84=8158     | 7 |

| तिरि = हिं<br>मनु लि | र हे । क ४ । ले हे।६५ = २।२।२<br>हे । क ४ । ले हे।६५ = २।२।२<br>हे९ = ८ । ७२ | उपश<br>वेदक                                  | ६५ = १६। ७२<br>६५ = १६। ७२ |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| कृडि                 |                                                                              | क्षायि=मनु=लि ३। क४। ले<br>कृडि ६५ = १६।१४४। | ३ । ६५-१६।३६               |

## इंतो प्रत्येकगतिलिंगकवायलेश्यासम्यक्ष्यभंगराशिगळगं संदृष्टिः :--

| प्रत्येकघन | ६५=  | 8    | चितु कूडि देशसंयतंगे सर्व्यपवभंगंगळ ६५ = २९९१। ऋ १। |
|------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| गतिधन      | ६५=  | 2    | 1.12 Ka ann in . ii atti han 41 - 111/1 11 11       |
| लिंगधन     | ६५ = | १२   |                                                     |
| कषायद्यन   | E4 = | ९६   | ·                                                   |
| लेक्याधन   | ६५ = | ५७६  |                                                     |
| सम्यक्तवधन | ६५=  | २३०४ |                                                     |
| क्षायि घन  | ६५ = | ५७६  |                                                     |

ण २०४८ । दे ४०९६ । आ ८१९२ । जी १६३८४ । भ ६५ = १े २

|              |                   | ि ति कि ३ क ४ । ६५ = २ । २ |  |
|--------------|-------------------|----------------------------|--|
|              |                   | मनुलि ३ क ४।६५ = २।२       |  |
| मिलित्वा६५≈२ | मिलित्वा ६५ = २।६ | मिलिस्बा ६५ = २।२।२४       |  |

हनको तिथैच और मनुष्यगतिसे गुणा करनेपर हो पण्णट्टी अंग हुए। एक गिलसे दूने एक हिंगा के अंग हो पण्णट्टी प्रमाण होते हैं। उनको तिथँचगितिमें तीन हिंगा और मनुष्यगतिमें तीन हिंगासे गुणा करनेपर बारह पण्णट्टी अंग होते हैं। एक हिंगाके भोगोंसे दूने एक कायके अंग चार पण्णट्टी होते हैं। इनको तियंचगितिमें तीन हिंगा सहित चार कथाय और मनुष्य-गतिमें तीन हिंगा सहित चार कथायसे गुणा करनेपर मिलाकर ४×२४=९६ हिजान के पण्णट्टी अंग होते हैं। एक कथायसे गुणा करनेपर मिलाकर ४×२५=९६ हिजान के एण्णट्टी अंग होते हैं। एक कथायके अंगोंसे दूने एक हैस्याके अंग आठ पण्णट्टी होते हैं। इनको तिर्यंचमें तीन हिंग चार कथाय तीन हेस्या और मनुष्यमें तीन हिंगा चार कथाय

१. संदुब्टेरये—अत्येकपिकयवर्गगराश्वीमां संदुष्टिः  $\longrightarrow$  आर्थकवर्ग ६५ = १ स्थित ६५ = १ हिल्मवर्ग ६५ = १ हेस्सा ६५ = १६ हेस्सा ६५ = १६ हस्सा ६५ = १६ हस्सा ६५ = १५ हस्सा ६५ = १५ हस्सा ६५ = १५ हस्सा ६५ = १५ हस्सा ६५ = १९ हसा

का ६५५७६ ॥ प्रमत्तसंयतंग्रे सम्बंधकर्यां वेळल्यहुणुं । प्रमतंग्रे प्रत्येकपर्वगळ् मतिकालावि समुक्य-गतिवष्यतं पिक्षमें द्वं वर्षगळल्युकु । सद्भाषवंगळ् लिंगकवायलेश्यासम्यक्ष्यभेदांवं साल्कल्युकंतु हार्विकासियवंगळ् हिगुणक्रिगुणक्रमाविक्षल्युकु । संबुद्धित—म १ । खू २ । ख ४ । म ८ । ख १६ । ख १२ । ख १४ । वा १२८ । ला २५६ । भी ५१२ । उ १०२४ । वी २०४८ । ख ४०९६ । ख ८१९२ । भ सकलसंय १६३८ । जो ६५ = १ । स ६५ = म गति ६५ ≈ २ । विक्षपदं :

| विलि ३। ६४। छे ३। ६५ = २।  |     |   | उ ६५ = १६ 10 २                |
|----------------------------|-----|---|-------------------------------|
| म लि ३। क ४। ले ३। ६५ ≕ २। | 213 | 2 | वे ६५ = १६१७२                 |
| मिलित्वा। ६५ = ८ । ७२      |     |   | क्षा मनुलिशक्षालेशह५ = १६।३१  |
|                            |     |   | मिलिस्वा । उ । वे १६५ = १६।१४ |
|                            |     |   | क्षा ३५ = ५७६                 |

## मिलित्वा सर्वपदवर्ग ६५ = २९९१ ऋ १ । ला ६५ = ५७६ ।

प्रमत्ते प्रत्येकणवानि मनुष्यनायंतान्यष्टाव्य बद्वापदानि विमक्षयळ्यवासम्यक्त्वानि संदृष्टिः— सः १। श्रु २। का २०। चा१६ । को ५१२ । उ १०२४ । वी श्रु २। का४ । च ८। च १६ । का ३२ । का६४ । चा१२८ । जो २५६ । भो ५१२ । उ १०२४ । वो २०४८ । का४०९६ । का८१९२ । सक्लसंबस १६३८४ । बो—६५ = १ भा६५ = १। संगति

श्वित तीन लेड्यासे गुणा करनेपर सब मिलकर ८४७२ = ५७६ पाँच सी लिहत्तर पण्णही भाग हुए। एक लेड्याके भागसे दूने एक सम्यवस्वके भाग सोलह पण्णही होते हैं। उनको तियम तेति लिंग चार काय छह लेड्या और मनुष्यमें तीन लिंग चार काय छह लेड्या और मनुष्यमें तीन लिंग चार काय छह लेड्या और मनुष्यमें तीन लिंग चार काय छह लेड्या से गुणा करनेपर १६४०-११५२ स्वारह सो बाबन पण्णही भाग होते हैं। इतने भाग पप्पातिमें १५ तीन लिंग चार कथाय तीन लेड्यासे सोलह पण्णहीको गुणा करनेपर १६४२६ = ५७६ पाँच सी लिहत्तर पण्णट्ठी प्रमाण भाग होते हैं। इस्प मकार देशसंवतमें सब मिलकर उनतीस सी इक्याने गुणित पण्णट्ठीमें एक कम और खायिक सम्यवस्वकी अपेक्षा पाँच सी लिहत्तर पण्णट्ठीमें एक कम और खायिक सम्यवस्वकी अपेक्षा पाँच सी लिहत्तर पण्णट्ठीमें एक कम और खायिक सम्यवस्वकी अपेक्षा पाँच सी लिहत्तर पण्णट्ठीमें पक कम और खायिक सम्यवस्वकी अपेक्षा पाँच सी लिहत्तर पण्णट्ठी प्रमाण भाग होते हैं।

प्रमासमें मनायर्वयक्कान प्रत्येकपद बढ़ जाता है। तथा देससंयम की जगह सरागर॰ संयम हो जाता है। तथा दूसरी गति न होनेसे मनुष्यगित भी प्रत्येकपद हो जाता है। इस
प्रकार प्रत्येकपद अठारह हुए—मति १, खुत २, अवधि ४, मनःत्यव ८, च्यु ४१, अच्छु १२,
जविव ६२, दान १२८, छाभ २५६, भोग ५१२, चपमोग १०२४, विव २०४८, अक्कान ४०६६,
जिस्तुत्व ८१९२, सकठसंयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, प्रत्यत्व पण्णद्री ६५- मनुष्य गति
दो पण्णद्री, इस तरह दुने-दुने संग होते हैं। पिण्डपद चार हैं—छिंग, क्याय, छेन्या,
१५ सम्यवस्य। अनियम प्रत्येक पद मनुष्यगतिक मंग दो पण्णद्री प्रमाण हैं। वनसे दुने एक
हिंगके संग चार पण्णद्री हुए। चकको तीन छिंगसे गुणा करनेपर बारह पण्णद्री हुए। एक
हिंगके संगीसे दुने एक कवायके संग आठ पण्णद्री होते हैं। दक कवायके संगीसे देने एक
उत्पादसे गुणा करनेपर छियानवे पण्णद्री प्रमाण संग होते हैं। एक कवायके संगीसे दुने एक
छेस्याके संग सोखह पण्णद्री होते हैं। डकको तीन छिंग चार कपाय सहित तीन छेवासे



सनु लिंग ३। क ४। ले ३। ६५ = २।२। २। २। सम्बन्स ३। ले ३६। ६५ = ३२ कृडि लब्ब लेखायन ६५ = ५७६ गुणित लब्ब ६५ = ३४५६

ई राशिगळगे संदृष्टि :

| प्रत्येकधन | ६५ =        | 8    |
|------------|-------------|------|
| लिंग चन    | E9 =        | १२   |
| कवाय बन    | ६५ =        | ९६   |
| लेइया चन   | <b>६4</b> = | 408  |
| HEDDINGS.  | 84 =        | 3448 |

चित् प्रमत्तसंयतन सर्व्यवभंग ६५ =

४१४४। अप्रमलंगमिते ६५ = ४१४४॥

६५ = २ ऋ है। ै

म लि ३।६५ = २।२ | म।लि ३।क४।६५=२।२।२ मिलित्वालब्द।६५=१२ | मिलित्दालब्द ६५ = ९६

> म । जि ३ । क ४ । जे ३ । ६५ = २१२१२१२ | सम्म ३ । जे ३६ । ६५ = ३२ मिलला अवलेखायर्न ६५ = ५७६ | गुणितलब्ब ६५ = ३४५६

मिलिस्वा सर्वपदघनं ६५ =४१४४ ऋ १ । तथा अप्रमत्तेऽपि ६५ =४१४४ ऋ १ ।

गुणा करनेपर १६ × २६ = ५७६ पाँच सी छिड्तर पण्णट्ठी भंग होते हैं। एक छेस्याई भंगोंसे दूने भंग एक सम्यन्दवर्ध बत्तीस पण्णट्ठी होते हैं। उनको तीन बेद चार कवाय तीन छेस्या सिहत तीन सम्यन्दवर्ध गुणा करनेपर २२ × १०८ = ३५५६ चौंतीस सी छप्पन पण्णट्ठी भंग होते हैं। सब सिळकर प्रसत्तमें एक कम इक्ताळीस सी चौवाळीस पण्णट्ठी प्रमाण सर्वपद भंग होते हैं।

अप्रमत्तमें भी प्रमत्तकी तरह धी एक कम इकताजीस सौ श्रीवालीस पण्णट्ठी भंग होते हैं।

१. इत: परं-एवां राशीनां संदृष्टि -

प्रत्येकवार्ग ६५ = ४ जिगममं ६५ = १२ क्यायमं ६५ = ९६ छेरबावर्ग ६५ = ५७६ सम्बन्तवार्ग ६५ = ३४५६

84

अनंतरपुष्ठामापूर्वकरचर्य वेळल्यसुषुं ।: — उपश्रमकापूर्वकरचंग असहसपर्वगळ् गुक्क लेश्यापर्यंतं एकान्नविशतिपर्वगळणुवु । सदृशपर्वगळ् लिगकषायसम्यक्त्यभेवविषे पर्यात्रतय-मक्कुं मंतु हाविश्वतिपर्वगळ् छिगुषाहिगुक्कमविषे नहेबतु । संतृष्टि: — म १ । शु २ । ख ४ । म ८ । च १६ । अ २२ । अ ६४ । बा १२८ । ला २५६ मो ५१२ । छ १०२४ । बी २०४८ । अ ४०९६ । ५ अ ८१२२ । सं १६३८४ । जी ६५ - १ । म १५ - १ । म गति ६५ - २ । क गुष्ठलेश्या ६५-२२ ।

| मनुष्यगति लिंग ३।६५=८<br>लब्ध ६५=२४   | मनुष्यगति लिंग ३। क<br>लब्ध ६५ = १९ |              |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|
| जप=क्षा = २६५ = ३२१२<br>लब्ध ६५ = ७६८ | यिल्ली प्रत्येक संकलन               | <b>६</b> 4 = | 61  |
| लब्स ६५ = ७६८                         | लिंग धन                             | ६५ =         | 28  |
|                                       | कषाय धन                             | <b>E</b> 4 = | 803 |
|                                       | सम्यक्त्व धन                        | <b>€</b> 4 = | ७६८ |

जनसम्बेबनूर्यकरण बसद्वापनानि सुन्छल्लेख्यातान्येकान्नविश्वतिः । सद्वापदानि लिनकयाय-सम्यक्ष्यानि । संदृष्टिः—स १ । सु २ । बा४ । स ८ । च १६ । बा३२ । बा६४ । दा१२८ । ला२५६ । स्रो५१२ । ज १०२४ । बो२०४८ । बा४०९६ । बा८१९२ । संदि६३८४ । जो६५ = १ जा६५ = १

#### म गति ६५ = २ । श छे ६५ = २ । २ ।

| मनुष्यगतिलिंग ३।६५ = ८<br>लब्ध ६५ = २४ | मनुलिंग है। क ४। ६५ = १६<br>लक्ष्म ६५ = १९२ | खप=साविक २-६५ = ३२।१२<br>लब्ब ६५ = ७६८ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| बत्र प्रत्येकसंकलनं ६५ = ८             |                                             |                                        |
| लिंगधनं ६५ = २४                        |                                             |                                        |
| कवायवनं ६५ = १९२                       |                                             |                                        |
| सम्यक्तवधनं ६५ = ७६८                   | 1                                           |                                        |

एक वप्रसम्भणोमें अपूर्वकरणमें अन्य केश्या न होनेसे शुक्त लेश्या भी प्रत्येक पह है। वहाँ मति १, अत २, अवधि ६४, मतःपयेय ८, चक्षु १६, अवलु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भी प्रत्येक पर १३, वार्य २०४८, अझान ४०९६, असिवहन्द ८१९२, अभिप्रतिक चारित १६२८४, जीनस्व ३२०६८, भवस्य पण्णव्हेत ६५०, मतुष्यक्षात्र १६२८४, जीनस्व ३२०६८, भवस्य पणण्यव्हेत ६५०, मतुष्यक्षात्र १६२८४, जीनस्व १२०६८, भवस्य पण्णव्हेत प्रत्याण होते हैं। उनसे प्रत्येक पर शुक्तकेश्वया चार पण्णव्हेत प्रसाण होते हैं। उनसे होते हैं। अनिस्त प्रत्येक पर शुक्तकेश्वया के भी लोह पण्णव्हेत इसीण होते हैं। उनसे होते हैं। पक्ति केश पर आठ पण्णव्हेत होते हैं। उनको तीन लिंग से गुणा करनेपर चौर्वास पण्णव्हेत भंग होते हैं। एक लिंगके पर आठ पण्णव्हेत होते हैं। इसको तीन लिंग सिहत चार क्यायसे गुणा करनेपर १६ ४१०-१९२ एक सी बानवे पण्णव्ही भंग होते हैं। एक क्यायके भंगसे हुने एक सम्यवस्तके भूगा करनेपर २२ ४१४ =७६८ सात सौ लिंग चार कथाय सहित चो सम्बवस्वके भूगा करनेपर २२ ४२४ =७६८ सात सौ अइसठ पण्णव्ही भंग होते हैं। सम भिकहर अपूर्वकरणमें नौ सौ बानवे पण्णव्ही भेंग होते हैं। सम्ब

यितूपक्रामापूर्व्यंकरणन सर्व्यय भंग ६५-९९२ ॥ ऋ १ । इहिंगे सर्ववानिवृत्तिकरणंगं भंगंगळण्यूव् । ६५ = ९९२ । ऋ १ । कवायानिवृत्तिकरणंगं म १ । श्रु २ । अ. ४ । म ८ । चा१६ । अ. ३२ । ब ६४। वा १२८। ला २५६। भी ५१२। उ १०२४। वो २०४८। वा ४०५६। ब ८१५२। सं १६३८४। जो ६५ = १। म ६५ = मन् = गति ६५ = २। शक्ललेज्या ६५ = २। २।

| मनुलिंग ३।      | क ४१६५ = ८   | उपशम ६५ =    | १६।४   इ   | ल्लि प्रत्येक पद | संकलन धन ६५०८ ऋ ३ |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------|
| कृष्टि          | ६५ = ३२      | क्षायिक ६५ = | = १६१४   क | षाय धन           | ६५ = ३२           |
| यिल्लि प्रत्येक | पद धन ६५=१६। | लब्ब ६५ = १  | १।१२८। स   | म्यवत्व          | ६५ = १२८          |
| सम्बद्धत्व धन   | 84 = 37 1    |              |            |                  |                   |

यितु कृष्टि कषायानिवृत्तिकरणन सर्व्यवर्गग ६५ = १६८ ॥ सुरुमसांपरायोपशमकंगे सर्व-वदर्भगंगळ वेळल्पडगुमल्लि प्रत्येक परंगळ इप्पत्त । सम्यक्त्वमो वे सदुशपदमक्कृमंतु एकविशाति-

मिलित्वा सर्वपदभंगाः-६५ = ९९५ ऋ १। तथा सवेदावृत्तिकरणस्यापि ६५ = ९९२ ऋ १। कपायनिवक्तिकरणस्य म १ श्र २ । अप्रांस ८ । च १६ । आ ३२ । आ ६४ । दा १२८ । ला २५६ । भो ५१२। च १०२४। वो २०४८। ब ४०९६। ब ८१९२। सं १६३८४। जी ६५ = १। स ६५ = १।

मनुष्यगति ६५ = २ । शुक्लकेश्या ६५ = २ । २ ।

| म—िलिग०। क४। ६५ ≕८ | 39-64=86181 0                                                                       | = { { {   }   }                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                    | ला ६५ = १६ । ४ अत्र प्रत्येकसंकलनवन = ८ । ऋ १<br>लब्ब ६५ = १२८ सम्यक्तवर्म ६५ = १२८ | १६।४ अत्र प्रत्येकसंकलनवन = ८।ऋ१<br>-१२८ क्यायवनं ६५ = ३२ |

मिलित्वा सर्वेपदभंगाः ६५ = १६८।

सुदमसाम्परायस्य प्रत्येकपदानि विश्वतिः सद्वापदं सम्यक्त्वं। संदृष्टः—म 🕻 । श्रु २ । अत्र ४ । म ८ ।

कम भंग प्रत्येकपद और पिण्डपदके होते हैं। वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें भी अपूर्वकरणकी तरह एक कम नौ सौ बानवे पण्णट हो भंग होते हैं।

वेदरहित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येकपद मति १, अत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्ष १६, 🍇 अचक ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भौग ५१२, उपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, औपर्शामकचारित्र १६३८४, जीवत्व ३२७६८, मन्यत्व एक पण्णद्ठी, मनुष्यगति दो पण्णद्ठी, शुक्लतेश्या चार पण्णद्ठी हैं इस प्रकार भंग दूने-दूने हैं। पिण्डपदोंमें-से शुक्छिड्याके चार पण्णट्ठी प्रमाण भंगोंसे दूने एक कथायके मंग आठ पण्णदठी हैं। उनको चार कवायसे गणा करनेपर बचीस पण्णदठी प्रमाण भंग हुए। एक २० कपायके भंगोंसे दूने सम्बक्त्वके भंग सोलह पण्णद्ठी होते हैं। उनको चार कपाय सहित हो सन्यक्तवोंसे गुणा करनेपर १६×८=१२८ एक सी अठाईस पण्णट्ठी प्रमाण भंग होते हैं इस प्रकार प्रत्येकपद श्रीर पिण्डपदके भंग एक कम एक सी अबसठ पण्णट्ठीमें होते हैं।

सुक्ससाम्परायमें प्रत्येक पद मति १, श्रत २, अवधि ४, मनःपर्यय ८, चक्षु १६, अवस्

पर्वपळू द्विगुणविगुणकर्ममळप्पुत्तु। संदृष्टिः — म १। श्रु२। ब ४। म ८। च १६। ब ३२। ब ६४। बा१२८। का२५६। भो५१२। उ १०२४। वी२०४८। बा४०९६। ब ८१९२। सं१६३-८४। बी६५–१। भ ६५–१। मनुवर्षि ६५ – २। शुक्ल केट्यं६५ – २। २। मुलो६५ – २। २। २

सम्यक्ष उपश्रम = १५ = १६ क्षाधिक ६५ = १६

'प्युद्६५=४८।ऋ१॥

उपज्ञातकवायंगे प्रत्येकपदंगळे कार्ज्ञाविज्ञातिप्रमितंगळपुत्र। सम्बन्ध्ययवस्त्रो दे पिडण्य---सनकुर्मतु विज्ञाति पर्यगळु हिनुणकिनुणकर्मगळपुत्र। अवक्ते संदृष्टिः --- स १। खु २। अव ४। स ८। च १६। अव ३२। अव ६४। वा १२८। स्त २५६१ मो ५१२। उ १०२४। वी २०४८। ४०९६। अर ८१९२। संस १६३८४। जो ६५ = १। अव ६५ = १। स गति ६५ = २। शुक्लकरेने

<sup>१०</sup> ६५ = ४। सम्प्रकल्ब २। ६५ = ८। घितुप्रज्ञालकवायंगे प्रत्येक पद धन ६५ = ८ कृडि सर्ध्व-सस्यक्ष-व धन ६५ = १६

च १६ । झा६२ । झा६४ । बा६२८ । ला२५६ । सो५१२ । ड१०२४ । बी२०४८ । झा४०६६ । झा८१९२ । झं१६३८४ । झी६५ = १ मा६५ — सनुष्यमति ६५ = २ । बुक्ल्लेख्या ६५ = २ । र।

सूक्मलोभ ६५ = २।२।२।

सम्यक्त्व उपराम ६५ = १६ | प्रत्येकवर्ग ६५ = १६ क्षामिक ६५ = १६ | सम्यक्तववर्ग ६५ = ३२

मिलित्या सर्वपदचनं ६५ = ४८ ऋ १।

चरवान्तक वाये प्रत्येक्षपदान्येका प्रतिकृति । सन्यक्त्यमेव विकार्य। संदृष्टिः—म १ । खुर । अर्थ। म ८ । खुर । बुर था १२८ । का २५६ । ओ ११२ । च १०२४ । वो १०४८ । का ४९८ । संदर्भ । वा १५ = १ । म ६५ — १ । म न ६५ = २ गुले ६५ = ४ । सम्बद्ध २ । ६५ = ८ । २

३२, अवधि ६४, वान १२८, जाभ २५६, भोग ५१२, वपमोग १०२४, वॉर्व २०४८, अज्ञान २० ४०६, असिद्धस्य ८१२, ऑपस्मिकचारिक १६३८४, जीवस्य ३२७६८, अवस्य ६५ मण्याहरी, महुच्य दो १०णद्दी, मुक्तको १५ मा क्रिक्ट एक प्राप्त १३, स्मा तरह अंग हुने-दुने होते हैं। विज्ञाप्त संस्थानको अस्त आठ ५०णद्दी हैं, इसे तरह अंग हुने-दुने होते हैं। विज्ञाप्त संस्थानको अस्त आठ ५०णद्दी प्रहाण अंग हुए। सम्येष पद और विज्ञाप्त अस्त सम्बन्ध मुख्य करनेपर बचीस एक्यद्दी प्रमाण अंग हुए। सम्येष पद और विज्ञाप्त सम्बन्ध अवहाली सा एक्यदी प्रमाण अंग होते हैं। १५ खना १५ स्मा १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ८ स्वार १५ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको ४ स्वारको

चपज्ञान्तकवायमें प्रत्येक पर मति १, जुत २, अववि ४, मतायवंय ८, वश्च १६, अवक् १२, अविध ६४, दान १२८, जाम २५६, भोग ५१२, चपभोग १०२४, वीर्य २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, जीपज्ञामिकचारित्र १६३८४, जीवरव ३२७६८, अज्यात्व एक पण्णही, सनुष्काति वो पण्णह्रे, शुक्छन्नेश्वा चार पण्णह्री होते हैं। इस प्रकार भंग दुनेन्द्रने होते पबर्भगमुष्पानंतकवार्याणिततरपुत्र । ६५ – २४ ॥ सायकापुत्र्वानितृतिगळ्यो प्रत्येकपर्यगळु सायिक-सम्यक्षस्यर्यनंतियपन् सिगकवार्यगळे रहे पिडपर्यगळपुत्रंतु डाविजातिपर्यगळु डिगुवाडिगुव क्षमंगळपुत्र । संदृष्टिः :— म १ । खु २ । सा४ । म ४ । च १६ । सा३२ । सा६४ । सा१२८ । सा २५६ । सो ५१२ । ज १०२४ । सो २०४८ । सा४०६ । स ८१२ । सं१६३८४ । सी ६५ – १ ।

भ ६५ = १। म गति ६५ = २। शुक्ललंड्ये ६५ = ४। क्षायिकसम्यक्तव ६५ = ८।

| लिंग ३ | १६५ = १६ | लिंग ३। | कवाय ४ । ६५ = ३२ | थिल्लि प्रत्येक ह | वन ६५ = १६      |
|--------|----------|---------|------------------|-------------------|-----------------|
| लब्ध   | ६५ = ४८  | लब्ब    | ६५ = ३८४         | लिंग घन           | <b>६</b> 4 = 86 |
|        |          |         |                  | कषाय धन           | ६५ = ३८४        |

प्रत्येकपदधनं ६५ = ८ सम्यक्त्वधनं ६५ = १६

मिलित्वा सर्वपदधनं ६५ = ४८ ऋ १ ।

द्यानं क्षत्र्यं करणे प्रत्येक्तवानि क्षामिकसम्यक्तातानि विशक्तिः । लिंगकपायी पिंकापे । संदृष्टिः— म १ । खु२ । सा४ । म ८ । च १६ । सा३२ । सा६२८ । सा६२८ । सा६५६ । भो ५१२ । च १०२४ । सी२०४८ । सा४०९६ । सा८१९२ । सो१६३८४ । सो६५ = १ म ६५ = १ । म ग २५ = २ । सुनक

के ६५=४। सा-सम्य-६५=८।

लिंग ३ । ६५ = १६ | लिंग ३ कवाय ४ । ६५ = २३ | प्रत्येकवर्ग ६५ = १६ | लिंगवन ६५ = ३८४ | लिंगवन ६५ = ३८४

मिलित्वा सर्वपदयनं ६५ = ४४८ । ऋ १ । तथा सर्वेदानिवृक्तिकरणेऽपि-६५ = ४४८ । ऋ १ ।

हैं। पिण्डपदमें शुक्छछेर्याके बार पण्णद्ठी प्रमाण भंगोंसे द्वने एक सम्यक्त्वके भंग हैं इतने ही उपशमसम्यक्त्वके और इतने ही झायिकसम्यक्त्वके मिछकर सोछह पण्णद्ठी होते हैं। प्रत्येक पद और पिण्डपद मिछकर चौबीस पण्णद्ठीमें एक कस सर्वपद भंग होते हैं।

क्षपक अंणोमें अपूर्वकरणमें प्रत्येकपद और उनके भाग मित १, श्रुत २, अविध ४, मनः १५ पर्यय ८, बाह्न १६, अबाक ३२, अविध ६४, दान १२८, छाम २५६, सोग ५१२, उपसोग १०२४, वीय २०४८, अक्कान ४००६, अित्रदूर्व ८१९२, क्षायिकचारित १६२८४, जीवस्व १९०६, सन्तर्य एक एण्याद्री, स्नुच्याति दो पण्याद्री, शुक्छक्ष्या चार पण्याद्री, आिक-सम्यवस्व आठ पण्याद्री हैं। क्षायिक सम्यवस्व आठ पण्याद्री हैं। क्षायिक सम्यवस्व आठ पण्याद्री हैं। क्षायिक सम्यवस्व और पण्याद्री संग हुए। पक छिंगके भंग हैं। उनको तीन छिंगोंसे गुणा करनेपर अड़वाछीस पण्याद्री संग हुए। पक छिंगके भंगोंसे दूने २० एक क्षायाके भंग बत्तीस पण्याद्री हैं। उनको तीन वेदसहित चार क्षायोंसे गुणा करनेपर १२४९ = १८४ तीन सी चौरासी पण्याद्री मंग हुए। सो प्रत्येकपद और पिण्यादके मिळ-कर चार सी अव्हाछीस पण्याद्री संग होते हैं। इस्सी प्रकार वेदसहित अनिवृक्त करा प्रत्या सी अवहाछीस पण्याद्री संग होते हैं। इस्सी प्रकार वेदसहित अनिवृक्तिकरणमें भी चार सी अवहाछीस एण्याद्रीमें एक कम सर्वपद भंग होते हैं।

कृष्टि क्षयकापुर्श्वकरणंगे सम्बेवनभंग ६५ = ४४८ ।। स्वेवानिवृत्तिकरणंगपुरिनिते सम्बेवनभंगंवरुपुरु । ६५ = ४४८ ।। कवायानिवृत्तिक्षयकंगे प्रत्येकपर्वगकु खायिकसम्बक्त्वयम्पति विद्यातिपर्वगळपुरु । कथाय पदमो ने सदृष्ठापरमन्कुमिनु एकविद्याति पर्वगळ द्विपुर्विद्याने द्वृत्त । स १ । जु २ । अ १ । च १६ । च १६ । अ १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व १६ । व

भंगंगळिनितप्यु । ६५ = ८०। ऋ १ ॥

सुरुमसांपरायक्षपकं ने सब्बंपडभंगं तरत्यडुगुमिल्ड असद्त पर्वगळु सुरुमेतापरायपर्यंत मिप्पत्तों हु पर्वगळपुत्रु । संदृष्टि :—म १। श्रु २। ज ४। म ८। च १६। ज ३२। ज ६४। १० हा १२८। ला २५६। भी ५१२। उ १०२४। वी २०४८। ज ४०६६। ज ८१२२। सु सं १६३८४।

कवायानिवृत्तिकरणे प्रत्येकपदानि कायिकगम्यवस्थातानि विश्वतिः । वयायाः सद्शयदं संदृष्टिः— म १। खुरा ब ४ । म १६ । च १६ । च ६४ । च १४ । ता १५८ । ता १५६ । मो ५१२ । व १०२४ । मी २०४८ । ज ४०९६ । ज ८९९ । सं १६३८४ । जी ६५ = १ म ६५ = १ म न्य ६५ = २ । गुल्ले ६५ = ४ । सान्य ६५ = ८ ।

कवाय ४। ६५ = १६ लब्ब ६५ = ६४

१५ मिलित्वा सर्वपदवनं ६५ = ८०। आह १।

सूक्ष्मसाम्पराये असमृत्रायदान्येव सूक्ष्मलोभांतान्येकविषातिः । संदृष्टिः स १ । श्रु २ । अत्र १ स ४ । स ८ । च १६ । अ ३२ । अत्र ६४ । दा १२८ । ला २५६ । भो ५१२ । ज १०२४ । वी २०४८ । अर४०६ ।

वेदरहित अनिवृत्तिकरणमें प्रत्येक पद और उनके मंग इस प्रकार हैं—मित १, अन २, अविध ४, मनःपर्येय ८, चक्षु १६, अचक्षु ३२, अविध ६४, दान १२८, जामं[२९६, मोग ९१२, ७ उपभोग १०२४, वीये २०४८, अज्ञान ४०९६, असिद्धस्व ८१२२, ख्रायिक संयम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भव्यत्व एक एणणहठी, मुख्यत्वेत्र विश्व १, भव्यत्व एक एणणहठी, क्षायिकसम्बन्दव आठ पणणहठी, मंगोंसे दुने एक छ्यायके मंग होते हैं। इनको चार कपायोंसे गुणा करनेपर चौंसठ पण्णहठी होते हैं। प्रत्येक पद और एक एक स्वाहेते हैं। प्रत्येक पद और पिण्डपदके सिकडर सर्वाह भाग करनेपर चौंसठ पण्णहठी होते हैं।

. अागे सूक्ष्म साम्पराय आदिमें प्रत्येक पढ़ हो हैं, पिण्डपद नहीं हैं। सूक्ष्म साम्परायमें मति १, भूत २, अवधि ४, सनःपर्यव ८, चक्ष १६, अचक्ष ३२, अवधि ६४, दान १२८, छाभ

१. म सुदमकोभप०।

सम्यक्तव ६५ = ८। अंतषणं गुणगुणियमित्याद्यानीतसंकलनचनमिदु ६५ = १६। ऋ र ।।

सयोगकेबिक्रभट्टारकंगे बसद्भापदंगळे पश्चिमच्करपुत् । संदृष्टि :—केवळ्यान १ । केवळ-वर्षन २ । क्षायिकसम्यक्षत ४ । यदाख्यातकारित्र ६ । क्षा वान १६ । क्षा काभ ३२ । क्षा भी ६४ । क्षा उपभोग १२८ । अनंतवीर्य २५६ । असिद्धस्व ५१२ । क्षीयस्व १०२४ । मध्यस्व २०४८ । १० मनुष्यगति ४०९६ । शुक्कलेवर्य ८१९२ । अंतवनं गुजगुजियं इत्याद्यानीसलब्धं सयोगकेविक्र

स ८१९२ । सू सं १६३८४ । की ६५ = १ म ६५ = १ म-ग ६५ = २ तु-ले ६५ = ४ । शा-सं ६५ = ८ ।

सू लो ६५ = १६ । भंगाः ६५ = ३२ । ऋ १ ।

सीमकपाये प्रत्येक्पवान्येव विवितिः। र्ह्नाष्ट्रः म १ । यु २ । वा ४ । म ८ । च १६ । झ ३२ । वा ६४ । वा १२८ । का २५६ । को ५१२ । व १०२४ । वी २०४८ । वा ४०९६ । वा ८१९२ । १५ म १६३८४ । वी ६५ = १ म ६५ = १ । म न्ये ६५ = ४ । सान्सं ६५ = ८ । अन्तवर्ण २ पुनम्जियस्थित्यावानीवभंगाः ६५ = १६ कु १ ।

सयोगे समदृत्तपत्राध्येव चतुर्वस । संदृष्टिः—के–जा १ के–द २ । सा—स ४ । य−चा ८ । सा–दा १६ । सा–का ३२ । सा नो ६४ । साउ १२८ । सनन्तती २५६ । वसिबस्य ५१२ । वी १०२४ । म. २०४८ ।

२५६, भोग ५१२, छरभोग १०२४, बोर्च २०४८, अझान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संयम २० १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भज्यत्व एक पण्णट्ठी, मनुष्यगति दो पण्णट्ठी, शुक्छडेश्या चार पण्णट्ठी, खायिकसम्यक्त बाठ पण्णट्ठी, सूक्सङोभ सोळह पण्णट्ठी प्रत्येक पद और भंग हैं। सब भंग बत्तीच पण्णट्ठीमें एक कम होते हैं।

स्रीणकवायमें बीस प्रत्येक पद और भंग इस प्रकार हैं—सति १, अूत २, अवधि ४, मनापर्यय ८, बख्न १६, अबधु ३२, अवधि ६४, दान १२८, लाभ २५६, भोग ५१२, उपभोग २५ १०२४, वीर्य २०४८, आक्वान ४०९६, असिद्धत्व ८१९२, संवम १६३८४, जीवत्व ३२७६८, भस्यत्व एक पण्णट्ठी, मञुख्यति दो पण्णट्ठी, मुक्किल्या बार पण्णट्ठी, स्वाधिकसम्यवस्य लाठ पण्णट्ठी वे सब अंग मिलकर सोलह पण्णट्ठी पक कम होते हैं। सयोगीमें प्रत्येक पद और उनके अंग इस प्रकार हैं—केवल्कान १, केवल्दर्भन २, स्नाधिकसम्यवस्य ४,

20

भट्टारकी सर्व्यवर्भगमिनितपुतु । २५६ । ६४ । ऋ १ गुणितरुक्वमिदु १६३८४ । अयोगिकेविक-भट्टारको असर्व्यवर्थको पवितृरपुतु । जवको संवृद्धिः :—केवरुक्षान १ । केवरुवर्शन १ । सायिकसम्यवस्य ४ । यचारुयातचारित्र ८ । क्षा वा १६ । क्षा छा ३२ । क्षा भी ६४ । क्षा जपभीय १२८ । क्षा वी २५६ । असिद्धस्य २५६१२ । जीवस्य २५६ । २ । २ । अगस्य २५६ । २ । २ । २ । २ । २ भ सनुष्यगति २५६ । १६ । अंतथणं गुणगृणियमित्याद्यानीतसंक्रितस्य सर्योगिभट्टारको सर्यंप्य भंगप्रसाणमिदु २५६ । ३२ । ऋ १ ॥ सिद्धवरमेष्टियनको केवरुक्षान १ । केवरुव्यक्तंन २ । सायिक-सम्यवस्य नास्तु ४ । अनंनवीर्यं ८ । जीवस्य १६ । अंतुसिद्धपरमेष्टिगळगं असवृद्धा प्रयंगळस्यपुतु । सर्वक्रितस्य मुवलो हु मेगंगळप्युत् ३१ ॥

हंतुक्त सिध्याद्व्यपाविगुक्त्यानंगळोळु विश्वयंगळ् तिर्ध्यपूर्णादं रिवियस्त्यद्वतृ । जल्कि रे॰ असंयत देशसंश्तदशळ शायिकसम्यक्त्यमं बिट्टु जन्यत्र समर्व कुत्तम् गुनस्थानंगळोळु शायिक-सन्यक्तवक्तेयुं संगंगळ तरस्यदुव्यं द् वेळवषठ । :—

म-ग ४०९६ । श्-के ८१९२ । भगाः २५६ । ६४ । ऋ १ गृणिते १६३८४ ।

अपयोगे असद्वयदान्येव त्रयोदश । संदृष्टिः—के-जा १ । के-द २ । शा⊢म ४ । य−का८ । आा−दा १९ । शाला ३२ । झाओ ६४ । झा⊷उ १२८ । झा—वो २५६ । असि २५६ । २ । जी २५६ । २ । २ ।

१९ भ २५६ । २ । २ । म—म २५६ । १६ । भंगाः २५६ । ३२ । ऋ १ । ४०९६ × २ ≔८१९२ ।

सिद्धे के – कारै। के –दारे। झा—स ४। अव—की ८। जो १६। इस्यसद्यपदानि पंच, संगा एकविश्वत्॥८६१॥

यथाच्यातसंबम ८, स्वाबिकदान १६, छाभ ३२, भोग ६४, वपभोग १२८, वीये २५६, असिद्धत्व ५१२, जीवत्व १०२४, भज्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, शुक्छडेस्या ८६९२। सब भिळकर २.६×६४≔दो सौ छप्पनसे चौंसठ गुणेमें एक कम भंग होते हैं।

अयोगीमें केवलज्ञान १, केवलव्हान २, खायिकसम्यक्तव ४, यथाख्यात संयम ८, दान १६, लाभ ३२, भोग ६४, वपमोग १२८, वीर्य २५६, असिद्धत्व ५१२, जीवत्व १०२४ भव्यत्व २०४८, मनुष्यगति ४०९६, प्रत्येक पद और भंग हैं। सब मिलकर २५६×३२ दो सी छप्यनसे बनीस गुनेमें एक कम भंग होते हैं।

सिद्धों में केवल्झान १, केवलदर्शन २, झाविकसम्यक्त्व ४, अनस्तबीर्य ८, जीवत्व २५ १६ प्रत्येक पद है। भंग सब मिलकर इकतील हैं।

प्रत्येक पदको असदस पद भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रतिपक्षी नहीं होता। पिण्डपद-को मदस पद भी कहते हैं। क्लका समान प्रतिपक्षी होता है ॥८६१॥

आगे उक्त कथनको गाथा द्वारा कहते हैं--

## तेरिच्छा हु सरिच्छा अविरददेसाण खयियसम्मत्तं । मोत्तण संभवं पिंड खयिगस्स वि आणए गंगे ॥८६२॥

तिर्ध्यंत्रकालु सिद्धा विदर्तवेशवतानां साधिकसम्यक्तं मुक्त्वा संभवं प्रति साधिकस्यापि वानवेदमंगान् । पिडभावंगळं तिर्ध्यूपर्वादं रिविधियुतु । जिल्ल असंयत देशसंयतदगळ साधिक-सम्यक्तवक्तं वेरे मंगंगळ तरस्यकृत्रव्युवायुवरिदमदं विदर्द संभवगुनस्थानदोळु साधिक सम्यक्तवक्तं मंगंगळंतप्युत्र ।

> उद्दतिरिच्छपदाणं सेव्वसमासेण होदि सञ्वधणं । सञ्वपदाणं भंगे भिच्छादिगुणेस णियमेण ॥८६३॥

ऊर्घ्यतिर्यंश्यवानां सर्व्यसमासेन भवति सध्यंषनं । सर्व्यपवानां र्यपे मिण्याविगुणेषु नियमेन ॥

सर्क्यंपदमंगानयनिषयानदोळ् मिण्यादृष्टचादि गुणस्यानंगळोळ् कर्ण्यंपदंगळ चनमुसं तिर्व्यंपपदंगळ चनमुसं तंदु तद्धनंगळ सर्धसमासदिदं सत्तदृशस्यानद सर्व्यंधननियमदिदसङ्गः ॥

अनंतरमुक्तगणस्थानंगळ प्रत्येकपवसंहर्ययं पेळवपव :---

मिच्छादीणं दुति दुसु अपुरुवज्ञणिथहिखवगसमगैसु । सुदुप्रवसमगे संते सेसे पचेयषदसंखा ॥८६४॥

मिण्यादृष्टपादीनां द्वित्रिद्वयोः अपूर्ण्यानिवृत्तिकापकोपशमकेषु । सूक्ष्मोपशमके आते शेषे प्रत्येकपद संख्या वहर्यते ॥

गुणस्थानोक्तप्रक्षभावान् स्रलु तिर्वयूपेण रचित्वा तत्रार्वयत्वेशस्यतयोः सामिकसम्यक्त्रं पृषकस्यनारयस्या तस्संभवगुणस्थानाम्याश्रित्य सामिकसम्यक्त्रस्यापि भंगानानयेत् ॥८६२॥

सर्वेषदर्भगानयमे मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्याचेषु कर्म्वयदयमं विर्येश्यदयमं यानीय तयोः समासेन २० तत्तद्गुणस्यानस्य सर्वेषनं अवित नियमेन ॥८६३॥

गुणस्थानोंमें कहे पिण्डपदरूप भावोंको तियंक् रूपसे बरावरमें रचकर गुणस्थानोंके आश्रयसे यथासम्भव भंग छाना चाहिए। उनमें-से असंयत और देशसंयतमें खायिक-सम्यक्तकक स्थन प्रथक् होनेसे बसे छोड़ देना चाहिए। तथा झायिकसम्यक्तकमें सम्भव गुणस्थानोंको छेकर क्षायिकसम्यक्तक भी अछगसे भंग छाना चाहिए।।८६२॥

सर्वपदोंके मंग छानेके छिए मिण्यावृष्टि आदि गुणस्थानोंमें, जिनकी ऊर्धकर रचना है ऐसे प्रत्येकपदोंका भंगरूप धन तथा जिनकी तिर्थक्तर रचना है ऐसे पिण्डपदोंका भंग-रूप धन छाकर छन दोनोंको मिछाकर उस-उस गुणस्थानमें सर्वपदोंका भंगरूप सर्वधन नियमसे होता है ॥८६३॥

२५

24

१. दग्वस० म०।

क-१५५

निष्यादृष्टिसासावनगुणस्यालद्वयबोळं जिल्लासंयतदेशसंयतगुणस्यानत्रयबोळं प्रमता-प्रमत्तगुणस्यानद्वयबोळं अपूर्व्यालिबृत्तिकायबोपणमककाळोळं सुक्यसायरायोगसमकनोळं उपसांत-कवायनोळं शेवसूक्ससायरायक्षयकक्षीणकवायाबिगळोळं प्रत्येकपरंगळ संस्थ्यं धुंबल सूर्वेववं पेळ्यवरः :---

> पण्णर सोलद्वारस बीसुगुवीसं च बीसप्रगुवीसं । इगिवीस बीस चोदस तेरस पणगं जहाकमसो ॥८६५॥

पचरत योडगाष्ट्रका विशस्यकान्नविशसिक्व विशसिरकान्नविशसिक्च। एकविशसिक्विश-सिक्षसुद्देश त्रयोदश पंचकं यचाकमशः ॥

निष्यादृष्टियोळं सासावननोळं प्रत्येकपदंगळु पविनेतुं पविनय्द्रकपुत्रु । निष्पासंयत वेश
१० संयत्तराळोळ् प्रत्येकं पविनाव पविनाव प्रत्येक पवंगळपुत्रु । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतरोळ् प्रत्येकं पविने दुं

पविने दुं प्रत्येकपवंगळपुत्रु । अपूर्व्यंकरणानिवृत्तिकरण क्षापकोषशासकराळोळ् विश्वतियुमेकान्तविज्ञातियुं प्रत्येकं प्रत्येकपवंगळपुत्रु । सुरुमसांपरायोपशासकरोळ् प्रत्येकपवंगळपपुत्रु । उपशांतकवायनोळ् एकान्नविज्ञाति प्रत्येकपवंगळपुत्रु । शेषसूरुमनांपरायक्षपकनोळ् प्रत्येकपवंगळकविशतियुं क्षीणकवायनोळ् विवार्त्यं सार्योपिकविष्यिकोळ् विवारकुं क्षयोगिकविष्यकोळ् पविनात्कुं क्षयोगिकविष्यकोळ् प्रविक् १५ स्वित्यपर्वेशियळोळ् पंचकमुं क्रमविवर्षित्र प्रत्येकपविष्युत्र । संदृष्टिः—मि १५ । सा १५ । सि १६ ।

॥ १६ । ॥ १६ । प्र १८ । अ १८ । अ - स २० । उप १९ । अनि क्ष २० । उप १९ । सु प्रत्य । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १० । उपाय १०

अनंतरं पूर्व्योक्तिमध्यादृष्ट्याबिगुणस्थानंगळोळु क्षीणकवायपर्धांतमाद पन्ने रहुं गुणस्था-नंगळोळ सब्बेवदर्भागळणे गुण्य पण्णदिठप्रमितमं हु पेळवप६ ।

२० तानि अध्येकपदानि क्रमेण मिध्यादृष्टपादिवये प्रत्येकं पंषदया । मिश्रादिवये वांडवा । अनतादिवयेश्वादया । जमयभेष्यपूर्वकरणादिवये विद्यातिरेकालविद्यादिः यद्यासकृत्वसाम्पराये विद्यातिः । यद्यान्यकप्राये एकाम-विद्यादिः । सम्बद्धस्तामप्याये एकविद्यातिः श्लीणक्याये विद्यातिः । स्वयोगे चतुर्दशः । स्वयोगे त्रयोदशः । सिक्षे वेषा ।८६५-८६५।।

वे प्रत्येकपद कमसे मिध्यादृष्टि जादि दो गुणस्थानों में से प्रत्येकमें पन्द्रह होते हैं।

१५ मिश्र आदि तोनमें सोलह-सोलह, प्रमत्त जादि दोमें जठारह, दोनों श्रेणियोंके अपूर्वकरण
जादि दो गुणस्थानमें बीस और डकीस, डपझम सूरुमसाम्परायमें बीस, उपझान्तकषायमें

डकीस, अपक स्रमसाम्पराचमें इकीस, झीणक्यायमें बीस, सयोगोमें चौदह, अयोगीमें

तेरह और सिद्धोंने पाँच होते हैं ॥८६५-८६५॥

१. म सूत्रदोलु ।

20

24

# मिञ्जाहर्द्रिष्पहुर्वि खोणकसाओचि सञ्चवदमंगा । पण्णाद्दंठ च सहस्सा पंचसया होति छचीसा ॥८६६॥

मिण्यावृष्टिप्रभृति श्लीणकवायप्य्यैतं सर्व्यपदर्भगाः। पंचवष्टिसहस्राणि पंचशतानि भवंति वर्दोजशत्।।

मिन्यादृष्टिगुणस्थानं मोदल्गो हु क्षोणकथायगुणस्थानपत्यते सर्व्यवस्थानगळु व व्यविद्धः ५ सहस्रागळु वेचकानगळु बट्निकारप्रसितं १०थराजियकर्षः । ६५५३६ ॥

अनंतरमा गुण्यभंगकम गुणकारभंगवळं मिध्यादृष्टियादियागि श्रीणकवायपध्यंतं क्रम-विदे पेळवपठ :---

> तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयचरीसयाण दलं । ऊणट्ठारसयाणं दलं तु सत्तद्वियसोलसयं ॥८६७॥

तव्युणकाराः क्रमशः यंचनवतिरेकसप्रतिज्ञतानां इसं क्रनाष्ट्रव्यञ्जतानां इसं तु सप्राधिक-वोद्याजनं ॥

निध्यादृष्टियोळ् गुण्यभूत पण्णाद्ठां गुण्यासंगळ् एळ् सासिरत नृर तो भलन्तु गळ्टूं-मण्डुं। सासावनंगे गुण्यभूत पण्णाद्ठां गुणकारभंत्गळः च्योनाष्टावद्यकारंगळळ्ळांसण्डुं॥ निश्रंग तु सचे पण्णाद्ठां गुणकारंगळ् सासिरवस्तूरेळल्लुहु॥

> तेवचरिं सयाई सचावट्ठीय अविरदे सम्मे । सोलस चेव सयाई चडसटठी खहयसम्मस्स ॥८६८॥

त्रिप्तातिशतानि सप्तवष्टिश्वाविरतसम्यग्दृष्टी बोडज चैव वातानि चतुःवध्िः क्षायिक-सम्यक्तवस्य ।।

वसंयतसम्यन्दृष्टियोळ् एळ् सासिरव मूनूररुवलेळ् गुणकारंगळ् शायिकसम्यक्तवबोळ् १०

िमध्यादृष्टपादिलीणक्षायातसर्वपदर्भगा उच्यन्ते । तत्र पंचवष्टिसहस्राणि पंचशतानि धट्तिशक्य गुष्यं भवति ॥८६६॥

तस्य गृण्यस्य गृणकाराः क्रवेण विध्यादृष्टी सससङ्ग्रीकस्तरां बननस्पर्यः, तु-पुनः सासारने कपोशष्टा-वसस्तार्यः। मित्रे सप्ताप्रवेशस्ताति ॥८६७॥ नसंयतसम्यरुष्टौ सप्तपष्टपांकृतिस्तात्वससङ्ग्रीः। तस्तायिकसम्यरुखे चतुःबृष्टप्रयोगः-

मिष्यादृष्टिसे छेकर शीणकृषायपर्यन्त सर्वपर्दोके भंग कहते हैं। वनमें पेसठ इजार पाँच सी छत्तीस गुण्य हैं। इसे ही पण्णटठी कहते हैं।।८६६।

आगे इस गुण्यके गुणकार कहते हैं--

नार वर पुरवक पुरवकार करने मिथ्यावृष्टिमें इकहत्तर सी पंचानवेका आधा प्रमाण है। सासादनमें एक कम अठारह सौका आधा प्रमाण है। सिममें सोळह सी सात है।।८६७। असंयतसम्यादधीमें विहास सी सहस्व है। आधिकसम्यक्त्यमें गणकार सोळह सी 20

सासिरदस्तूरस्वलनात्कु गुपकारंगळ् गुष्पमूतपन्नद्दिरगळणुवु ।

ऊणशीसस्याई एक्काजउदी य देसविरदम्मि । छावचरि पंचसया खयियणरे जल्बि तिरियम्मि ॥८६९॥

एकोर्नात्रशच्छतानि एक नवतिश्व वैश्वविरते । बट्सप्तति पंचशतानि क्षायिकनरे नास्ति ै तिरक्षि ॥

देशसंयतन गुण्यभूतपण्णदिल्गे [गुणकारंगळ् बेरड् सासिरदों भेनूर तो भत्तो वप्पुड् । क्षायिकसम्यवृष्टिमनुष्यतोळ् वा गुण्यवर्के गुणकारंगळेनूरेप्पसारप्युड् । नास्ति तिरहिब तिर्व्यंच-क्षायिकसम्यवृष्टि देशसंयतरिरल्लपुर्वारंदमा तिर्व्यंचरोळ् गुण्यगुणकार मिल्ल ॥

> इगिदालं च सयाई चउदालं च य पमत्त इदरे य । पुन्युवसमगे वेदाणियद्विमागे सहस्समटट्टणं ॥८७०॥

एकसत्वारिशक्ततानि चतुदवरवारिशस्य च प्रमते इतरस्मिश्च अपूर्व्योपशमके वेदानिवृत्तिः भागे सहस्रमधोनं ॥

प्रमत्तसंयतरोळु गुष्यभूतपण्यहिठ्गं गृणकारंगळु नास्कु सासिरदनूर नास्वत नास्करपुत्र। बप्रमत्तसंयतनोळमंते वा गृण्यक्के गुणकारंगळु प्रनितं यप्पुत्र। अपूर्वकरणोपशामको गृण्यभूत-१५ पण्यहिठो गृणकारंगळु बोभेनूर तोभन्तेरष्यपुत्र। वेदानिवृत्तिभागेयोळ्पशामको गृण्यभूतपण्य-दिठो गृणकारंगळु मोभेनुरतो सर्वरष्यपुत्र।।

> अडसट्ठी एक्कसयं कसायमागम्मि सुहुमगे संते । अडदालं चडवीसं खनगेसु जहाकमं नोच्छं ॥८७१॥

अच्टबब्टिरेक्झलं कवायभागे सूक्ष्मसांपराये उपशांतकवाये अध्टबत्वारिंशत् चतुर्विवश्चतिः २० क्वपकेव ययाकमं बक्यामि ॥

#### श्रातानि ॥८६८॥

देशसंयते एकनवस्यग्रनवशतद्वित्वहस्रो । तत्कायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्ये बट्ससस्यग्रपंवशतानि । तिरिवेद सायिकसम्यग्दृष्टिर्देशसंयतो वेति गुण्यगुणकारी न स्तः ॥८६९॥

प्रमत्ते अप्रमत्ते च चतुरचर्न्यारशदभैकशतचतुःस्रहस्री । अपश्यमकेष्वपूर्वकरणे सवेदानिवृत्तिकरणे च २५ द्वानवस्ययनवशती ॥८७०॥

## चौंसठ है ॥८६८॥

देश संयतमें गुणकार दो हजार नी सी इन्यामने हैं। यहाँ स्नायिक सम्यरदृष्टी मतुष्य-में गुणकार पाँच सी छिहत्तर है। विवेचगविमें देशसंबत सायिकसम्यरदृष्टी नहीं होता। इसिंछर वहाँ गुण्य-गुणकार दोनों नहीं हैं॥८६९॥

 प्रमत्त और अप्रमत्तमें इकतालीस सी चौवालीस है। उपशमभेणीके अपूर्वकरण और सबेद अनिवृत्तिकरणमें गुणकार आठ कम एक हजार है।।८७०।। उपनमकषायानिवृत्तिभागोयोळु गृथ्यभूतपश्चिद्दिणे गृणकारंगळु नूरबक्तं टप्युष । सुक्षमसापरायोपनामकारे गृथ्यभूतपश्चिद्दिरो गृणकारंगळ नास्वले टप्युष । उपन्नातकषारंगे गृथ्यभूत-पश्चिद्दिरो गुणकारंगळिप्यतनास्करपुत्र ॥ क्षयक्रमण्डोळ् वयाक्रमविंगं गृथयुषकारंगळं पेळवें :—

> अडदालं चारिसया अपुन्वअणियद्विवेदमागे य । सीदी कसायमागे तची बचीस सोलं तु ॥८७२॥

अष्टक्त्यारिजन्बतुःअतानि अपूर्वानिवृत्तिभागवेषयोद्दव जजीतिः कवायभागे ततो द्वाजिञत् बोडज तु ॥

अपूर्वकरण क्षपकतोळ् गुब्यमूतपण्णद्विने गुणकारंगळ् नानूर नाल्बलं टप्पुड् । क्षपका-निवृत्तिवेदभागेयल्लियुं गुब्यमूतपण्णद्विने गुणकारंगळ् नानूर नाल्वलं टप्पुड् । क्षपककवायानिवृत्ति भागेयोळ् गुब्यमूतपण्णद्विने गुणकारंगळं क्षत्रल्युड् । ततः मेळं सुक्ष्मसांपरायक्षपकं ने गुब्यमूत- १० पण्णद्विने गुब्बतारंगळं क्षत्रत्यपुड् । ततः मेळं सुक्ष्मसांपरायक्षपकं ने गुब्यमूतपण्णद्विने गुब्बतारंगळ्या । ततः मेळं सुक्ष्मसांपरायक्षपकं ने गुब्बमूतपण्णद्विने गुब्बतारंगळ्या । क्षायक्षप्तिकं गुब्बत्यम्लाहिने गुब्बतारंगळ्या । क्षायक्षप्तिकं गुब्बत्यम्लाहिने गुब्बतारंगळ्या ।

जोगिम्मि अजोगिम्मि य बेसदछप्पणयाण गुणगारा । चउसट्ठी बत्तीसा गुणगुणिबेक्कूणया सन्वे ॥८७३॥

योगिन्ययोगिनि च द्विशतषट्पंचाशतां गुणकाराः । चतुःषष्टि द्वात्रिशत् गुणगृणितै- १५ कोनाः सर्वे ॥

सयोगफेविक्रभट्टारकनोळु गुण्यं बेसवछप्पण्गनकुः । गुणकारंगळचनत्नात्कप्पुत्त । अयोगि-केविक्रभट्टारकनोळु बेसवछप्पण्गगुण्यक्कं गुणकारंगळु मुबलेरबप्पुत्तु । विबेस्लपुं द्विषुणगुणकारः

कवायानिवृत्तिभागेव्वष्टवष्ट्ययशातं । सूक्ष्मशांपरायेऽष्टवस्वारिकात् । उ शान्तकवाये चतुर्विशतिः । अपकेषु ययाकमं वक्ष्मामि ॥८७१॥

अपूर्यकरणेऽनिवृत्तिकवेदमागे चाष्टाचरवारिसदस्यचतुःशती । कवाः नागेऽशोतिः । ततः उपरि सूक्ष्म-खारूपराये द्वार्यिशत् । क्षीणकथाये तु योदय ॥८७२॥

सयोगे वेसदछप्पण्णस्स गुणकाराः चतुःषष्टिः । अयोगे द्वात्रिकत् । तत्तद्गुणकारेण गुण्ये गुणिते

वेदरहित किन्तु कथायसहित अनिवृत्तिकरणमें गुणकार एक सौ अब्रसट है। सूक्ष्म-साम्परायमें अब्रुताळीस है। उपज्ञान्तकथायमें चौबीस है। अब क्रमसे क्षपकश्रेणीमें २५ कहेंगे।।८०१।।

अपूर्वकरण और वेदसहित अनिवृत्तिकरणमें गुणकार वार सौ अड़ताजीस है। अनि-वृत्तिकरणके वेदरहित कषायसहित भागमें गुणकार अस्सी है। चससे ऊपर सूक्ष्मसान्परायमें वत्तीस है। क्षीणकषायमें सोळह है।।८०२।।

सवोगी और अयोगीमें दो सौ छप्पन गुण्य हैं और गुणकार सवोगीमें चौंसठ तथा ३० अयोगीमें बचीस है। अपने-अपने गणकारसे गण्यको गणा करनेपर जो प्रमाण आवे. उद्योग गुनिसंबळावि रूपोनवळ दरियल्पदुर्गु ॥

सिद्धेसु सुद्धभंगा एक्कतीसा इवंति णियमेण । सम्बद्धं पहि भंगा असद्वायगरक्कप्रहिट्ठा ॥८७४॥

सिद्धेषु गुद्धनंगा एकप्रिकाद्भवंति नियमेन । सर्व्यवं प्रति भंगाः वसहायपराक्रमोहिष्टाः ॥ सिद्धपरमेष्टिगळोळ् गुद्धनंगंगळ् गृष्धगुणकारभेवमित्कवे सूबत्तो वेषण्युत्र नियमविवं । यितु |स्व्यंपवं प्रतिभंगगळ् असहायपराक्रमोहिष्टंगळ् पेळत्यदृदुषु ॥ यितु सब्यंपवं प्रति अध्वतिर्यंत्रपव गृष्यगुणकारंगळ्यो गृणस्थानवोळ् संवृष्टिः— मिष्या० अर्ध्वरे १ । तिस्यं ५ । गृष्य ६५ । गृष्य १९९ । ऋ १ ॥ सासा । ऊ १५ । ति ४ । गृष्य ६५ । गृण् १७९९ । ऋ १ ।

निषक है । ति ४। ति ४। गुष्य ६५ – गुण १६०७। ऋ रै।। असं० क १६। ति ५। गुष्य ६५ – १० गुण ७३६७। ऋ रै। सासंगुष्य ६५। गुण १६६४।। वेश उ १६। ति ५। गुष्य ६५ – गुण ४१४४। २९९१ — ऋ रै सा गुष्य ६५। गुण ५७६। प्रम क १८। ति ४। गुष्य ६५ – गुण ४१४४। ऋ रै। सप्रक्र = प्रव १८। ति पत्र ४। गुष्य ६५। गुण ४१४४। ऋ रै। अपूष्यं उप। क १९। ति ३। गुष्य ६५। गुण ९९२। ऋ रै।। अनिवृत्तिक रणोपशमक क १९। ति ३। गु६५। गु९२२। ऋ रै।। कवायानिवृष्युत्तम क १९। ति ३। गुष्य ६५। गु१६५।। सुस्मसांपरायोपशमको

१५ समुहनस्रराशयः सर्वे एकैकोनाः कर्तव्याः ॥८७३॥

सिद्धेषु शुद्धाः गुण्यगुणकारमेदरहिता भंगा नियमेनैश्रिशद्भवन्ति हत्यसहायपराक्रमेण सर्वपर्द प्रति भंगा वहिद्याः ।

िर वर्ष सर्वपर्य प्रति क्रव्यंविर्यक्षयमुण्यम् णकाराणां मुणस्याने वेदृष्टिः—सिष्या-क्रव्यं १५ । ति ५ । मृष्य ६५ = । मृष्य ७१९५ । ऋ १ । साला क १५ । ति ४ । मृष्य ६५ = । मृष् ७१९५ । ऋ १ । सिस्र क १६ । ति ४ । मृष्य ६५ = । मृष्य ६५ = । मृष्य १६०० । ऋ १ । सान्य क्रिक्ट । सिंप्र । मृष्य ६५ = । मृष्य १६ । मृष्य १६ । सिंप्र । ऋ १ । ति ५ । मृष्य ६५ = । मृष्य १९ । ऋ १ । ति ४ । मृष्य ६५ = । मृष्य १९ । ऋ १ । ति ४ । मृष्य ६५ = नृष्य ४१४ । ऋ १ । ति ४ । मृष्य ६५ = नृष्य ४१४ । ऋ १ । ति क न्यद १८ । ति न्यद ४ । मृष्य ६५ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ = । मृष्य १९ | । मृष्य १९ = । मृष्य १९ | म

२५ से सर्वत्र एक-एक घटा देना। ऐसा करनेसे सर्वपद भंगोंका प्रमाण आता है ॥८०२॥ सिद्धोंमें गुण्य-गुणकार दोनों न होनेसे गुद्ध भंग निवससे इकतीस होते हैं। इस मकार असहाव पराक्रवी सगवान् महाबोरने सर्वपदोंके संग कहे हैं॥८०४॥

क २०।ति १। तुष्य ६५। तुण ४८। ऋर्षै ॥ उपकार क १९। ति १। तृष्य ६५। तुष्य २४। ऋर्षै। सनुकाक २०।ति २। गृ६५। गुण ४४८। ऋर्षै।

सवेवनिवृत्ति क्षप क २०। ति २ । गुण्य ६५ । गुण ४४८ । ऋष्टै ॥ कवायानिवृत्ति श्चाउ २० । ति १ । गृण्य ६५ । गृण्य ८० ऋष्ट्रै । सूक्ष्मस्रोपरायक्षपक क २१ । गृण्य ६५ । गृण्य ३२ । ऋष्ट्रै । क्षोण उ २० । गृण्य ६५ । गृण्य १५ । । ऋष्ट्रै ॥ स्रयोग क १४ । गृण्य २५६ । गुण १४ । ६ ऋष्ट्रि ॥ अयोग क १३ । गृण्य २५६ । गृ३२ । ऋष्ट्रै ॥ सिद्धपरमेष्टि क ५ । शुद्धमंग ३१ ॥

> आदेसेनि य एवं संभवमानेहि ठाणमंगाणि । पदभंगाणि य कमसो अन्तामोहेण आणेज्जो ॥८७५॥

जादेदोऽपि चैवं संभवभावैः स्थानमंगाः । पवश्रेवादच क्रमञोऽस्थामोहेनानेतच्याः ॥ मार्गाणस्यानदोळमिते संभवभावंगळिडं स्थानभंगयळुं पवभगंशळुं क्रमविवमध्यामोहविवं १० १८ल्पडवव ॥ अनंतरमेकानमतभेवगळं पेळवपरु । >---

> असिदिसदं किरियाणं अविकरियाणं च आहु जुलसीदी । सत्तरटण्णाणीणं वेणयियाणं त बचीसं ॥८७६॥

अञ्चीतिकारं क्रियाणामक्रियाणां बाहुरबतुरशीति सप्तबब्दिमज्ञानिनां बैनियकानां तु हार्षिणतः ।।

क १९ । ति २ । गुण्य ६५ = । गुण १६८ । ऋ १ । सुक्ष्मसाम्परायोपस्थमकस्य क २० । ति १ । गु६५ = ।
गुण ४८ । ऋ १ । त्वपास्त्र क १९ । ति १ । गुण्य ६५ = । गुण २४ । ऋ १ । स्वप्र्यं-साक २० । ति २ ।
गु६५ = । गु४४८ । ऋ १ । सवेदानिवृत्तिस्थमक क २० । ति २ । गुण्य ६५ = । गु४४८ । ऋ १ । स्वप्र्यं स्थानिवृत्तिस्थमक क २० । ति १ । गुण्य ६५ = ।
गुण्य ६५ = ।
गुण्य ६५ = । गुण्य ६५ । गुण्य ६५ = । गु८० । सूच्मसाम्परायस्थम-क २१ । गुण्य ६५ = ।
गुण्य ६१ । ऋ १ । सीण क २० । गुण्य ६५ । गुण्य ६५ । सूच्यं क १४ गुण्य २५६ । गुण्य ६५ । १०
ऋ १ । स्थायि स्थाय १५६ गुण्य २५६ गुण्य ३२ । ऋ १ । सिक्ष्यप्रस्थि क ४ । सुक्ष्यमंत्र ३१ । स्थिकः पाटः । ]
।।८५४॥

मार्गणास्थानेऽप्येवं सम्भवद्भिमार्थैदव्यामीहेन स्थानभंगाः पदमंगादव क्रमश खानेतव्याः ॥८७५॥ वर्षेकान्त्रमतमेदानाहु----

जैसे गुणस्थानोंमें कहे ऐसे ही मार्गणास्थानमें भी वयासम्भव होनेवाडे मार्वोके द्वारा २५ स्थानभंग और पदमंग क्रमसे मोह रहित होकर साववानतापूर्वक जानना चाहिए॥८७५॥ अगो एकान्त मतोंके भेद कहते हैं—

٩

क्रियावार्यग्रक्षोतिहातसुनिक्रियावार्यगळु चतुरसीतियुं अज्ञानवार्यगळु सप्तवस्थितानितसुं वैनेकवार्यगळु द्वाज्ञश्चरप्रमितंगळपुचे बु गणवराविदिश्यज्ञानिगळु पेळवरल्लि क्रियावार्यगळ नूरे असर मुक्तपंगळ पेळवपद । :---

> अत्थि सदो परदोवि य णिन्नाणिन्मत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहि य तेहि मंगा हु ॥८७७॥

अस्ति स्वतः परतोपि च निस्पानित्यस्वेन च नवात्र्याः । कालेश्वरास्मनियतिस्वमावैस्तैः कर्मगाः सन्तुः ॥

ह्वल्ल अस्तित्ववसेले स्वतःपरतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन एंदी नाल्कु तिर्ध्यंपूर्णावदं बरेयल्प-इवुषु । अवरमेळे जीवाजीब पुण्यपाप बालवसंवरनिर्जराजंघमोतामें नी नवपवार्त्यगळु तिर्ध्यंपूर्णीवदं १० राजियसल्पङ्कुबु । अवर मेले काल ईनवर वात्म नियति स्वभावमें विवर्णु तिर्ध्यंपूर्णीवदं राजिय-

सत्यबृतुबुं। इंतुरिचसस्यदृत्तिरलुः— कालः। ईदयः। बात्यः। नियः। स्वभा५। जी। बापुः। या। बा। सं। नि। वं। मो। ९। स्वतः। परतः। निरयत्वेन। अनित्यत्वेन ४। बस्ति १।

बळिकमशसंचारविंदं नूरेणमन् अंगंगळुच्चरिसल्यवृववदं तें वोडे—स्वतः सन् जीवः काले मास्ति क्रियते परतो जीवः काळे नास्ति क्रियते । (परतो जीवः काले नास्ति क्रियते ।) निरयत्येन जीवः काले नास्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः काले नास्ति क्रियते । (अनित्यत्वेन जीवः काले-

१५ कियावाबानामशीतिशतमाहुः, विकायवाबानां चतुरशीति, अञ्चानवादाना समयष्टि, वैनयिकवादानां तु
हात्रियां ॥८७६॥ तत्र क्रियावादानां मुलर्मगानाह—

स्पानः अस्तिपरं किसोत्। तस्योपरि स्वतः परतः निरायनेन अनिश्यानेन इति वस्यारि पदानि किसोत् विषापुरित औतः अभीतः पूर्ण पापं आस्त्रः संवरः निरायं अपः इति नव परानि किसोत्। तसुपरि साक ईश्वर बास्मा निपतिः स्वभाव इति पंच पदानि किसोत्। तैः स्वस्वता संवासकोण गंगा उप्यन्ते तस्यान स्वतः सन् नोजः स्थिनास्ति कियते । पराजे अनिस् कावेनास्ति कियते । निरायनेन जोतः काकेनास्ति

क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी, अक्रियावादियोंके चौरासी, अक्रानवादियोंके सङ्सठ और वैनयिकोंके बत्तीस भेद हैं ॥८७६॥

कियावादियोंके मूलभंग कहते हैं-

प्रथम तो 'अस्ति' पद जिखो। उसके उत्तर स्वतः, परतः, नित्य रूपसे, अनित्य रूपसे, २५ ये चार पद जिखो। उसके उत्तर जीव-अजीव, पुणय-पाप, आक्षव, सवर, निर्जरा, वन्य, मोझ, ये नौ पद जिखो। उनके उत्तर काळ, ईत्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव ये पाँच पद जिखो। उनको जेकर आत्मा, क्यांत्र हम हारा जैसे जीवकाण्डके गुणस्थान अधिकारमें प्रमादों के भंगीका कथन किया या कसी प्रकार मंग कहते हैं—

स्थतः होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। परतः जीव कालके द्वारा <sup>३०</sup> अस्ति किया जाता है। नित्य होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। अनित्य नास्ति क्रियते ) ऍबिंतु जीवबोबने नास्कु अंग्येळ्युष्टु । बळिक्कं । यहमक्की अंतगबो वाबियबे संकमेदि विविध्यक्तो । बोण्यिव संतुकंद्वं जादियवे संकमेदि तदियक्तो ॥ एविंतु अस्तित्वांकमो वे मेळव स्वतादिगळु नास्करिटं गुणिसि मसमर्थं पदास्यंवनकदिवं गुणिसि मसमर्थं काळावियंवकदिवं गुणिसुत्तिरसु । १ । ४ । ९ । ७ । ७ मधं क्रियावावंयळ तुरेग्रसु भेवंगळपुष्टु । १८० ॥ इस्छि:—

अत्थि सदो परदो नि य जिन्नाजिन्नत्तर्णेण य जनस्था । एसि अत्था सुगमा कालादीणं तु बोच्छामि ॥८७८॥

अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्याचेन च नकार्त्याः। एवामर्थाः सुगमाः कास्राधीनां तु वस्यामि ॥

अस्ति स्वतः परतोपि च निस्थानिस्थलेन नवास्यां एवितिवर अस्थान्छ गुगमंगळपुतु । सु मत्ते कालाविगळस्येमं क्रमविषं वेजवमवरोळ् काळवावमें बुवं तें बोबे वेळवयव । :—

कालो सन्वं जणयदि कालो सन्वं विणस्सदे भूदं। जागत्ति हि सुचेसु वि ण सक्कदे वं चिदुं कालो ॥८७९॥

कालः सर्वं अनयति कालः सर्थं विनाशयति मूर्तः। जार्गात सन् मुप्तेष्यपि न शक्यते वंचितुं कालः॥

कालमे सर्व्वमं पुष्टिसुर्गु । कालमे सर्व्वमं भूतमं किडिसुर्गु । निद्वेगेय्वरोळं कालमेक्बॉसक्कुं । १५

क्रियते । ज्ञानस्यरवेन जीवः कालेनास्ति क्रियते । तथा अजीवादिश्दायं प्रति चरवारस्वरवारो भूरवा कालेनेकेन सह यद्त्रिवात् । एवमीववराविषदैरपि वद्त्रिवात् वद्त्रिवात् भूरवाञ्गीरमम्बातं क्रियावादभंगाः स्युः ॥८७७॥

स्तित स्वतः परतः नित्यत्वेनानित्यत्वेन नव पदार्थाव्येरयेवां न्युर्दशानामयाः सुनमाः । तु-पुनः कालवादातीनामयं क्रमेण वदयामि ॥८७८॥

काल एव सबँ जनयति । काल एव सबँ विनाशयति । निवित्तेष्वपि काल एव स्फुटं जागति । काली २०

होते हुए जीव कालके द्वारा अस्ति किया जाता है। तथा जीवके स्थानपर अजीव आदि पदार्थों हो केकर प्रत्येकके चार-चार भंग होते से कालके साथ छत्तीस भंग होते हैं। इसी प्रकार हेरेबर आदि पर्योक्ते केकर भी छत्तीस-छत्तीस भंग होते हैं। ऐसे पाँच पदाँके एक सी अस्ती भंग कियाबादके होते हैं॥८००॥

अस्ति, स्वतः, परतः, नित्यरूपसे, अनित्यरूपसे और नौ पदार्थ, इन चौदहका अर्थ २५

तो सुगम है। आगे काल आदिका अर्थ कमसे कहते हैं।

विशेषार्थ — 'अस्ति'का अर्थ हैं'। क्रियावादी वस्तुको अस्तिरूपसे अस्तिरूप मानकर क्रियाका विस्तार करता है। वह वस्तुको स्वरूपसे अस्ति मानता है। पररूपसे भी अस्ति भानता है। एररूपसे भी अस्ति भानता है। तिस्य होते हुए अस्ति मानता है। अनिस्य अर्थोत् अणिक मानकर अस्तिरूप मानता है। इस मकार जीव जावि नी पदार्थों को मानता है। इस मकार जीव जावि नी पदार्थों को मानता है। इस मकार जीव जावि नी पदार्थों स्थापना करता है कि क्रियावाद ही सोख होता है।।८०८।।

काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबको नष्ट करता है। प्राणियोंके

स्कुटमानि ।। कालमें तुं विकारत्यबद्धं एविंबु नृदिविभागार्यं कालवायमवर्षुः ।। ईश्वरवायमं वेजवयवः -अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुद्दं च दुक्खं च ।

सरगं णिरयं गमणं सन्वं इसरकयं होदि ॥८८०॥

जज्ञानी खल् अनीवाः आत्मा तस्य च सुखं च बुखं च । स्वर्गं नरकं गमनं सर्व्यं ईश्वरहर्त १ भवति ॥

बात्मनतानियुमनाथनं स्कुटमानि वा बात्मंगे सुखपुं दुःखपुं स्वर्गानुं नरकपुं गमनपुमा-बमनादिगळ सर्व्यम्मीस्वरहृतसम्बद्धमें बिवीस्वरवावमें बुवबहूं ॥ बारमवादमं से स्वपद । :---

एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य सन्ववावी य । सन्वंगणिगृहोबि य सच्यणो णिगुणो परमो ॥८८९॥

एक एक महास्मा पुरुषो देवत्रच सर्व्यवयापी च सर्वामानिमुद्रोपि च सचेतनो निर्माणः परमः ॥ यितं विभिन्नायमास्मवासम्बद्धाः भूगमं ॥ नियतिवादमं वैञ्चपद । :---

> जन् जदा जेण जहां जस्स य णियमेण होदि तनु तदा । तेण तहा तस्स इवे इदि बादो जियदिवादो दु ॥८८२॥

यत्तुयदायेन यया यस्य च नियमेन भवति तस्तु तदा। तेन तथातस्य भवेविति वादो १५ नियतिवादस्त ॥

बाउदो दु मत्ते जागळोम्मे बाउदो दरिदमाउदो दु प्रकारविद्यमावनोध्येगे निवमविद्यमस्कुः मदु मत्ते आगळदरिदमा प्रकारविद्यमालंगस्कुमे विते बुदु निचतित्वादमे बुदस्कुः।

स्वभाववादमं पेळ्डपरः :---

वंचितु न शस्यत एवेति कास्त्रवादार्थः ॥८७९॥

२० वात्मा कक्षानी जनायस्य स्पुटं । तस्यारमनः सुलदुःसस्यगंनरकगमनागमनादि सर्वमीद्वरकृतमिति द्वित्वरवादार्थः ।।८८०।

> एक एव महारमा पुरुषो देवः सर्वेध्यापो सर्वामिनवृदः सचेतनो निर्नृणः परमश्चेत्वारमवादार्यः ॥८८१॥ यसु यदा येन यदा यस्य नियमेन श्ववति ठसु वदा तेन तवा तस्यैव अवेदिति नियतिवादार्यः ॥८८२॥

सोनेपर भी काल जामन् रहता है। कालको कोई नहीं ठम सकता, उसे घोस्ना देना सम्भव २५ नहीं है। यह कालवादका अर्थ है।।८७९।।

आत्मा अज्ञानी है, असमर्थ है—कुछ करनेमें समर्थ नहीं है। इसका सुख्न, दुःख, स्वर्ग या नरकमें जाना सब ईट्वरके अवीन है। ऐसा ईट्वरवादका अर्थ है ॥८८०॥

एक ही महान् आत्मा है। बही पुरुष है, देव है, तर्वज्यापी है, सर्वांगसे गुप्त है, चेतना सहित है, निर्मण है, सर्वोक्छ है ऐसा मानना आत्मवाद है ॥८८१॥

जो, जब जिस द्वारा जैसे जिसका निवमसे होनेबाळा है, बह उसी काळमें, उसीके
 द्वारा, उसी रूपसे नियमसे इसका होता है, ऐसा मानना नियतिबाद है ॥८८२॥

# को करह कंटयाणं तिक्खत्तं मिबविहंगमादीणं। विविहत्तं तु सहाओ हिंद सच्वंपि य सहाओ ति ॥८८३॥

कः करोति कंटकानो तीक्ष्यस्यं मृगविहंगमादीनो विविधत्यं तु स्वभाव इति सम्बंगपि व स्वभाव इति ॥

कंटकंगळ्ये तीरणस्यं मृतविष्टंगंगळ विविधत्वमुमनावं माळकुं। मति बुःस्वभावमें विंते 🥄 सर्व्यंगुं स्वभावमें वें बुदु स्वमाववावमें बुदवकुं।

इंतु क्रियावादंगळ मूरेक्सत्तुं पेळल्पट्टुवनंतरं चतुरक्रीतिप्रमितक्रियावादंगळ मूलभंगमं पेळवपरः :—

> णत्यि सदो परदोवि य सत्तपयत्या य प्रुण्णपाऊणा । कालादियादिभंगा सत्तरि चढपंतिसंजादा ॥८८४॥

नास्ति स्वतः परतोषि च सप्तथवार्त्वाश्चा पुच्यपापोनाः । कास्त्रविका वर्षि भंगाः सप्ततिश्चतुः पंक्तिसंजाताः ॥

नास्तित्वद मेले स्वतः परतः एंखिं स्थापिति मेले मत्ते वृष्यपापोनंगळं समपवास्थानळं स्थापिति मेले काल ईश्वर वात्म निमति स्वभावपंचकमं स्थापिति हेतु चतुःपंत्तिगळोळक्षसंचार-संजातमंगतळेप्यतस्युन । इत्वके संवरिट :— का। है। जा। नि।स्व १ |

का। ई। जा। नि। स्व ५ । जी। जा। जा। सं। नि। वं। मी ७। स्वतः परतः २ ।

स्वतो जोवः काले नास्ति क्रियते इत्यावि १।२।७।५। लब्बभंगंगळु सप्ततिप्रमितंगळपुत्रु। ॥७०॥ मर्चः—

को नाम कंटकादीनां तीदणत्वं मृगविवृत्तमादीनां च विविधत्वं करोतीति प्रको स्वभाव एवेति सर्वे स्वभाववादार्थः ॥८८२॥ इति क्रियावादा उत्तरः । अयाक्रियावादानां मुळभंगानाह—

नाहित । तस्योपित स्वतः परतस्य । तदुर्पार पुण्यापोनायायाः सस । तदुर्पार कालादिकाः पंचेति २० चतुर्पार पंचित्र प्राप्तस्य । तदुर्पार कालादिकाः पंचेति २० चतुर्पार पंक्रिय प्राप्तस्य । तदुर्पार कालादिकाः पंचेति २०

काँटे आदिको तीक्ष्ण किसने बनाया १ सृग, पशु-पक्षी नाना प्रकारके किसने बनाये । ऐसा पृञ्जनेपर कतर देता है—स्वभावसे ही ऐसा है। उसमें अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा मानना स्वभाववाद है ॥८८३॥

इस प्रकार कियावादी मत कहे। अब अकियावादके मूलभंग कहते हैं।

हुत कहार जिल्ला शाह बात कहु है जब जा आक्रा राज्य कर कर है यू पह है नाति वह जिल्ला । इसके उत्तर पुण्य और पापको छोड़ रोष सात पदार्थ जिल्ला । इसके उत्तर राज्य काछ खादि पौच छिल्ला । इस प्रकार चार पंक्ति करके पूर्वचन अल संचार हारा भंग होते हैं । जैसे जीव स्वतः काछसे नहीं किया जाता । परतः जीव काछसे नहीं किया जाता । इसी प्रकार जीवके स्थानमें अजीवादि कहनेसे चौचह में दिल्ला काळसे होते हैं । इसी तरह ईश्वर आदि पौचोंकी जयेक्षा चौदह भेद होनेसे २० सच्चर मंग होते हैं । १८८४॥

## णित्य य सत्त पदस्या णियदीदो कालदो तिपंतिमवा । चोदुदस इदि णत्थिते अक्किरियाणं च चुलसीदी ॥८८५॥

नास्ति च सप्तयवास्याः नियतितः कालतस्त्रियंक्तिभवाः । चतुर्दंश इति नास्तित्वे अक्रियाणां चतुरकोतिः ।।

नास्तित्वमं सप्तपदार्थंगळं नियतिकालंगळं मेलं मेलं त्रिपंक्तियं माडि स्थापिसि

नियति । काल २ । । जो । अ । आ । बं। नि । वं। मो ७ । नास्ति १ ।

क्रियावार्वगळु पविनाल्कुं । ११७१ २ । क्रूडि सर्व्यमुमक्रियावार्वगळु बतुरजीति प्रमितंगळप्पुत्रु । ८४ ॥ अनंतरभन्नानवार भेदंगळं पेळवपड :—

> को जाणह णवमावे सत्तमसत्तं दयं अवञ्चमिदि । अवयणज्ञदसत्ततयं इहि अंगा होति तेमदी ॥८८६॥

१० को जानीते नव भावान् सत्वमसत्वं इयमवक्तव्यमिति । अववनयुतसत्वत्रयमिति भंगा भवंति त्रिवच्डिः ॥

जीवाजीवपुज्यपापाजवसंवरनिकर्जरावंघमोक्षंतकं व्यस्ति । नास्ति । व्यस्ति नास्ति । अव-रूच्यं । वस्त्यवस्तव्यं । नास्यवस्तव्यं । वस्तिनास्त्यवस्तव्यमं विवनाररिवरें वृ तुविव वावंतकः ९ । ७ । कव्य भंग ६३ वरपुषु । जीवोऽस्तीति को जानीते । जीवोऽस्त्यवस्तव्य इति को जानीते । १५ नास्तीति को जानीते । जीवोऽवस्तव्य इति को जानीते । जीवोऽस्त्यवस्तव्य इति को जानीते ।

मास्तिरवं समयदार्थान् नियतिकाकी चोपर्युपरिपंकीः कृत्वा ओवो नियतितो नास्ति क्रिवते दत्याद-यदचतुर्दश स्पृ । इत्येवमक्रिमाबादावचतुरवीतिः ॥८८५॥ अज्ञानवादस्य भेदानाह—

जीवादिनवपदार्थेच्वेकैकस्य अस्त्यादिसम्भंगेव्वेकैकेन जीबोऽस्तीति को जानाति ? जीवो मास्तीति की

पहले नास्ति पद लिखा। उसके उत्पर सात पदार्थ लिखा। उसके उत्पर नियति, काल , ये दो लिखा। जीव नियतिसे नहीं है, जीव कालसे नहीं है। जीवकी जगह अजीवादि रखनेसे चौदह भेद होते हैं। इस तरह सब चौरासी भेद होते हैं।

विशेषाय — अक्रियावादियोंमें दो मत जान पड़ते हैं। एक जो काल आदि पाँचोंसे जीवादिको नास्तिरूप कहते हैं। और दूधरे जो केवल काल और नियतिसे नास्तिरूप कहते हैं।।८८५॥

अज्ञानवादके भेद कहते हैं---

२५

जीव और नी परायों में से एक-एकके अस्ति आदि सात मंगों में से एक-एकसे जीव है, ऐसा कौन जानता है। अर्थात् जीव है ऐसा कौन जानता है। जीव नहीं है ऐसा कौन जानता है। जीव है भी और नहीं भी है ऐसा कौन जानता है। जीव अवकव्य है ऐसा कौन जानता है। जीव अस्ति अवकव्य है ऐसा कौन जानता है। जीव नास्ति अवकव्य है

80

जीवो नास्त्यवक्तव्य इति को जानीते। जीवो अस्ति नास्ति अवक्तव्य इति को जानीते। एवितेकजीवेनिजु भंगमागलु भवपदार्त्वगळगमरुवलपुर गंगगळलुवे बुदरर्थः मत्तं :—

> को जाणह सत्तचऊ मावं सुद्धं सु दोण्णिपंतिमवा । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं त सत्तद्री ॥८८७॥

को जानीते सत्वज्ञतुकर्भावं गुद्धं ललु द्विपंक्तिभवाश्चरवारी भवंत्येवमज्ञानिनां तु सप्तविद्धः ॥ शुद्धभावमं पदात्वंमनो वु पंक्तियागिरिसि मेळे अस्ति । नास्ति । अस्ति नास्ति । अवक्तव्यं-

गळं तिम्यंप्रपदिवं स्थापिति :--

अस्य । नास्य । अस्य नास्य अवस्तव्य । ४ शुद्ध पदार्थ १

द्विपंक्ति भवंगळु शुद्धपदार्त्योस्तीति को कानोते। पदार्थो नास्तीति को जानोते। पदार्थोस्ति नास्तीति को जानोते। पदार्थोवक्तक्षय इति को जानोते एँवितु नात्कु भंगंगळप्युवु। उभयपुमद-वक्तेळ्मज्ञानंगळ वार्यगळपुयु । ६७॥

अनंतरं द्वात्रिशद्वेनयिकवादंगळ मुलभंगंगळ' पेळवपर :--

मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवरणाणिजदिवुड्हे । बाले मादुपिदुम्मि य कायञ्बो चैदि अट्टचऊ ॥८८८॥

मनोवचनकायवानग विनयः सुरनुपतिज्ञानियतिवृद्धेषु । बाले मातरि पितरि च कत्तंव्यख्रे-

त्यष्टचत्वारः ॥

जानाति ? इत्याद्यालापे कृते त्रिषष्टिभवैति ॥८८६॥ पुनः--

शुद्धपदार्था इति लिखित्वा तदुपरि मस्ति, नास्ति, मस्तिनास्ति, स्वयनस्यः इति चतुकां लिखित्वा एतर्पचिद्वयसम्प्रदाः खलु भंगाः सुद्धदार्थोअतीति की वानीते ? इत्यादयस्यत्वारो अवन्ति । एवं मिलित्वा स्वतानदादाः समयष्टिः ॥८८७॥ वैनयिकवादानां मुलभंगानाह—

ऐसा कौन जानता है ? जीव अस्ति नास्ति अवचन्व्य है ऐसा कौन जानता है। इसी प्रकार २० जीवकी जगह अजीवादि रखनेसे तिरसठ भेद होते हैं ॥८८६॥

पहले शुद्ध पदार्थ लिखो। उसके उत्तर अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवकृत्य चार लिखो। इन दोनों पंक्तियोंके मेलसे चार मंग होते हैं। यथा शुद्ध पदार्थ है ऐसा कीन जानता है आदि। ये मिलकर अक्कानवादके सङ्सठ मंग होते हैं।

विशेषार्थ — अज्ञानवादी अज्ञानको ही पुरस्कृत करते हैं। ज्ञानके विषयभूत नौ पदार्थ २५ हैं और उपायभूत सात तत्व हैं। उनके निषेधरूप तिरसठ भंग होते हैं। तथा ज्ञानका विषय ग्रुद पदार्थ है और मौलिक भंग चार होनेसे उनके निषेधरूप चार भंग होते हैं। शेष तीन भंग अवक्तक्रयके साथ आब तीन भंगोंके मेळचे बनते हैं। इसलिए वन्हें छोड़ दिया है। शुद्ध द्रव्यमें उनका उपयोग सम्भव नहीं होता। इस तरह अक्सठ भंग होते हैं।।८८८॥

देव नृपति ज्ञानि यतिनुद्ध बाल मात्पित्गर्ध वी एंडु स्थानबोळ मनोविनय बच्चनविनय कायविनयवानविनयंगळु कर्तवयंगळे वितु हार्जिशहैनियकवाव भेदंगळणुडु । ३२॥ देवे मनोवचन-कायबानविनयः कर्तव्यः एवितु देवनोळ् नाल्कु विनयमागळ् देवाविगळे टेरोळं मूबत्तेरडु अंगंगळ-णुवें बुदाल्यं ॥

> सच्छंदिदिश्वि वियप्पियाणि तैसङ्घिजनाणि सयाणि तिण्णि । पासंडिणं वाउन्हकारणाणि अण्णाणिनिनाणि हरंति ताणि ॥४८९॥

स्वच्छंबद्ष्टिमिव्बिकाल्पतानि त्रिकाल्युकानि शतानि त्रीणि । पार्वडिनां व्याकुलकारणानि । अज्ञानि विस्तानि हरति तामि ॥

स्वच्छंबद्धिराज्ञितं विकल्पिसत्यष्टु मून्ररवस्तमूरं पार्वाङ्गण्यः व्याकुरुकारणयवनंगळ् , जन्नानिगळ चिसंगळं निम्यास्वकम्मोत्वर्योवदं बेळमाडववु ॥ मसं :—

आलस्सब्द्धी णिरूत्याही फलं किंचिण्ण मुंजदे ।

थणं खीरादिपाणं वा पुउरुसेण विष्णा ण हि ।।८९०।। आलस्याख्यो निक्साहः कलं किबिन्न भुंके। स्तन क्षीरावि पानवत् पौरुषेण विना न हि ॥ एवित पौरुषवासमुक्तः

वेव-नृपति-क्रान्ति-यदि-चृद्ध-काल-मातृ-पितृष्वष्टसु मनोवचनकायदानविनसादवरवारः कर्तथ्याश्वेति हात्रिसदैनपिकवादाः स्यः ॥८८८॥

स्वच्डन्यदृष्टिमिर्विकल्पितानि त्रियष्टिपृतत्रिशतानि पालंडिनां व्याकुलकारणवयनानि तान्यज्ञानिवित्तानि हर्रोति मिध्यारवोदयात ॥८८९॥ प्तः---

बालस्यादयो निक्साहः फलं किंचिन्न भुक्ते स्वनक्षीरादिपानवत् पौक्षेण विना न हीति पौक्षवादः ॥८९०॥

वैनयिकवादके मूल भंग कहते हैं-

देन, राजा, क्वानी, यति, बृद्ध, बालक, माता-पिताको मन, वचन, काय और दान-सम्मानसे विनय करना चाहिए। इस तरह आठ प्रकारके व्यक्तियोंकी चार प्रकारसे विनय करनेसे बनीस भेट होते हैं।

विशेषार्थ—सब देवों और सब धर्मों को समान मानकर सबको समान विनय करना रे<sup>प</sup> वैनयिकवाद है। उक्त आठ व्यक्तियोंमें प्राय: सभी गर्मित हो जाते हैं। विनयवादमें विवेकको स्थान नहीं है।।८८८॥

इस प्रकार स्वच्छन्द दृष्टिवाजोंके द्वारा कल्पित तीन सौ तिरसठ सर्वोके वचन जीवों-में व्याकुलता पैदा करनेमें कारण हैं। मिध्यात्वसे प्रस्त अज्ञानीजन उन वचनोंको सुनकर सुग्य हो जाते हैं॥८८९॥

अन्य भी एकान्तवादोंको कहते हैं-

जो आजस्यासे अन्य एक जो आजस्यासे महार्थित वह कुछ भी फळ जो आजस्यासे अन्य रहे, जिसे कुछ भी करनेका उत्साह नहीं है वह कुछ भी फळ भोगनेमें नहीं हैं। बिना पीठवर्क माताके सनसे तुम्र भी नहीं पिया जा सकता है। अतः पीठवरी ही कार्य सिद्धि होती है। वह पीठवर्षा है। ॥४९०॥

२०

दृइबमेव परं मण्णे चिष्यउत्तसमण्णत्ययं । एसी सालसमुचुं गी कण्णो इण्णइ संगरे ॥८९१॥ देवमेव परं मन्ये विक्वीदवनक्त्वंकं । एव सालसपुचुंगः कण्णों हण्यते संगरे ॥ एवित देवसायमक्तं ।

संजोगमेवें चि वदंति तण्णा णेवेक्कचक्केण रही पयादि ।

अंधो य पंगूय वणप्पविद्वा ते संगजुत्ता णयरं पविद्वा ।।८९२।। संयोगमेवेति वर्दति तक्ता नैवैकचक्रेण रयः प्रयाति । अंक्टच पंगुश्च वनं प्रविष्टी ती संप्रयुक्ती नगरं प्रविष्टी ॥

एंदितू संयोगवाद मक्डूं ॥

सहउद्विया पसिद्धी दुव्वारा मेलिदेहि वि सुरेहि । मज्ज्ञिमपंडवस्त्रिया माला पंचसुवि खित्तेव ।।८९३॥ १० सक्तृतुत्त्वात प्रसिद्धिकृष्ट्यारा मिलितैरपि सुरैः । मध्यमपांडविक्षाता माला पंचस्वपि लिनेव ॥ ये वितिद्वलोक्त्वावसम्बर्धः ॥ कि बहुता ।

जावदिया वयणबहा ताबदिया चैव होति णयवादा । जाबदिया णयवादा ताबदिया चैव होति परसमया ॥८९४॥ यावतो बबनमार्गा स्तावंत एव नयबादाः। यावंतो नयबादास्तावंत एव परसमयाः॥

दैवभेन परं मन्ये विक्त पोक्समनर्थकं एव तानसमृतुंगः क्यों हृत्यते संगरे इति दैनवादः ॥८९१॥ संगोपमेनेति नर्दति त्यक्का नैवैक्सक्रेण रदः प्रयाति । तन्यवस्य पंगुस्य वनं प्रविद्यो तौ संप्रयुक्ती नगरं प्रविद्याविति संगोधनादः ॥८९९॥

सक्रदुरियता प्रसिद्धिर्दुवीरा मिलितैरिप सुरैः, मध्यमपांडवक्षिता माला पंचस्विप सितैयेति लोकवादः किं बहुता ॥१९३॥

यावन्तो वचनमार्गास्ताबम्तो एव प्रवन्ति नयवादाः यावन्तो नयवादास्तावन्त एव भवन्ति वरसम्बद्धाः ॥८९४॥ वच परस्रमधिवयनानामसस्यस्ये कारणमाह—

में दैव-भाग्यको सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ। पौठप निरर्वक है उसे पिकार हो। देखो; साखदृक्क ने तरह ऊँचा कुण महामारतके युद्धमें मारा गया। यह दैववाद है ॥८९१॥

देव और पौक्षको जाननेवाले उन दोनोंके संयोगको हो सानते हैं। क्योंकि एक २५ पिह्रेसे रथ नहीं चलता। उदाहरण है—एक अन्या और एक छँगड़ा वनमें फँस गये। अचानक दोनोंका वहाँ मिलाप हुआ और अन्येके उपर छँगड़ा पुरुष के राया और इस तरह दोनों नगरमें आ गये। यह संयोगवाद है।।८९२॥

एक बार को बात छोकमें फैछ जाती है उसे सब देव भी मिछकर मिटा नहीं सकते। जैसे द्रौपदीने अर्जुनके गर्छमें बरमाछा डाठी थी। किन्तु छोकमें प्रसिद्ध हो गया कि पाँचों पाण्डबोंके गर्छमें साछा डाठी है। अर्थान् छोकवाद भी एक मिण्याबाद है ॥८९३॥

जितने वचनके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं। और जितने नयवाद हैं उतने पर समय हैं ॥८९॥। बनंतरं परसमिगळ वचनंगळ बसत्यक्कं कारणमं फेळवपर:— परसमयाणं चयणं मिष्ठ्यं खलु होह सन्बहा वयणा । जहणाणं व्यण स्थणं सम्मं खु कहंचिवयणादो ॥८९५॥

परसमयानां वचनं मिष्या खलु भवति सञ्जेषा वचनात् । जैनानां वुनव्यंचनं सम्प्रवस्तुः ५ कर्षचिद्वचनतः ॥

परसम्यानां वचनं निश्या सञ्च भवति सर्वया वचनात् । अनानां पुनर्ववनं सम्यक् सञ्च कर्णाचढ-चनातः ॥८९५॥

पर समय अर्थात् अन्य दर्शनोंका बचन मिल्या है क्योंकि वे वस्तुको सर्वथा एकहर ही मानते हैं। किन्यु जैनोंका बचन सत्य है; क्योंकि वे वस्तुको कथंचित् उस रूप कहते १० हैं।।८९५॥

विशेषार्थ-जैनमतके अनुसार वस्तु अनेकान्त्रात्मक है। उसमें परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म रहते हैं। एक ही बस्त नित्य भी है और अनित्य भी है। एक भी है अनेक भी है। भावकप भी है और अभावकप भी है। स्वरूपसे भावकप है और पररूपसे अभावक्रव है। जैसे घट घटकवसे सत है और पटकवसे असत है। यदि ऐसा न माना जाये १५ और घटको केवल सत् ही माना जाये तो जैसे घट-घट रूपसे सत् है वैसे ही पटरूपसे भी सत् हो जायेगा, क्योंकि आप उसे सर्वधा सत् मानते हैं। सर्वधाका मतलब है सब रूपसे या सब प्रकारसे । अतः जो वस्तको सर्वथा सन कहते हैं उनका कथन मिथ्या है । प्रत्येक वस्तका वस्तत्व दो बातौंपर निर्भर है-स्वरूपका प्रहण और पररूपका त्याग । स्वरूपका बहुण भावरूप है और पररूपका त्याग अभावरूप है। अतः वस्त भावाभावात्मक है। इस-२० लिए जैनदर्शन वस्तुको कथंचित् सत् और कथंचित् असत् कहता है। कथंचितका मतलब है किसी अपेक्षासे, सर्वथा नहीं। इसी प्रकार वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। वृज्यक्रपसे नित्य है और पर्यायक्रपसे अनित्य है। अतः किसीको सर्वथा नित्य और किसीको सर्वथा अनित्य कहना भी मिध्या है । वस्तके इन अनेक धर्मोंमें-से एक धर्मको प्रहण करनेका नाम नय है। नय सम्यक भी होते हैं और मिध्या भी। यदि एक धर्मको बहुण करके बस्तुको चस २५ एक धर्मरूप ही सर्वथा कहा जाता है तो वह मिध्या है। और यदि एक दिस्से ही उसे उम रूप कहा जाता है तो वह सम्यक है। इसलिए वस्तुको कथन करनेके जितने मार्ग हैं वे सब नयबाद हैं। और एक-एक नयको ही यथार्थ मानकर समीका आग्रह करना एकान्तवाद है। प्रत्येक एकान्तवाद परसमय है-मिध्यामत है। और सब एकान्तोंको सापेश्नकारे स्वीकार करना अनेकान्तवाद है। वही जैनमत है। अतः जैनवर्जन समस्त एकान्तवाही दर्जनीका ३० सापेक्ष समन्वयस्य है ॥८९५॥

इंतु भगववहीत्परोक्कर कारुक्षरणारिवइद्धं वंदनानंतित पुष्पपृंजायमान भीमझायराजपृद-भंडलाकार्य्यमहावादवादीक्वरराययाविपितामहतकलिबदुण्जनसकर्वात श्रीमदशयद्वीर वादवरणार-विद रजोरीजतललाठपट्टं श्रीमक्केञ्चक्कविरक्षितमप्प गोम्मटसारकण्नांटवृत्तिजीवतत्वप्रवीपिक-योळ कम्मंकांडभावक्विल समझाविकारं स्थाकृतमाद्वद् ।।

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामर्थचश्यहबुकौ जीवतत्त्वप्रदीपिकास्यायां व र्मकांडे आवचुलिका नाम सप्तमोऽचिकारः ।

इस प्रकार भाषार्थ भी वेभिष्णम् विरिष्ण गोम्बरसार भपर नाम पंषसंप्रद्वकी अगवान् अर्धन्त देव परोत्तरके द्वान्द चरणकमणीकी बान्तमधे प्राप्त दुष्पके चृत्वरक्य राजपुर अगवजार्थ महावादी भी समस्वमणी सद्धान्तपक्रवर्धिक चरणकमणीकी कृतिसे सोमित कठाटवाके ओ केषववर्णीक द्वारा रविक गोम्बरसार कर्णाट्विम सोवरणवरिष्णको अनुसारिणां संस्कृतदेका तथा वसकी अनुसारिणी यं. टोडरमकरिचत सम्बर्गणवर्षिम् का नामक भाषाटोकाकी जनुसारिणी सिन्दी माषा देक्सी कर्मकण्यक मण्या नामार्थका नामक सावार्थी

#### ।। छंब--कन्दपद्य ।)

अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ »॥

बेसेबळिनैय्यवे माध्युवे बिसटं बरिबेनु मिश्रियंगळ् नररं ॥ असुतातिनो पोनवं बुध्यंस तिवनोंबॉबरियमसुम्लिबहस् ॥१॥ बसवागि बसेनो बनकरि बिसिकोळ् बंबनविनिन्पं बु:स्वितयद् ॥ बुध्यंसन स्पर्गनमॉबरियससुभूबनणमेद्रीतवर्षां बरंपुवं ? ॥२॥ रस्ततिकयातिकथट बिसारयं बडिजागरण नेमाशुर्गाळ् ॥ गस्तिवायतिकथट बिसारयं बडिजागरण नेमाशुर्गाळ ॥ गस्तिवायतिकथट बिसारयं बडिजागरण नेमाशुर्गाळ ॥

पंचेन्द्रिय विषयवासनाएँ मानवको अपनी इच्छानुसार नचाकर दिग् अमित कर देती हैं। संसारके सभी जीवराशि इन पाँचों में से एक एक इन्द्रियवासनाके दुर्व्यसनोंमें फँसकर अनेक अस-मवान्यरोंमें क्यन्न होकर दुःख अनुभव करते हैं तो पाँचों इन्द्रिय वासनाओंकी बात ही क्या वताओं ॥१॥

सदोन्मस जंगळी हाथी घूपमें खड़ा है। चारों ओरसे दावाग्निके स्पर्शसे बन्धनसे फंसकर दारुण दु:खका अनुसब करता है। इस प्रकार एक स्पर्शनेन्द्रिय वासनामें फंसकर वह इतनी दु:स्थिविको प्राप्त करता है तो पाँचों हन्द्रियों वशीमृत होकर से जीवराशि सुखसे जीवित रह सकता है क्या री शाश।

सहुवा बोरी की यक ओर सुई और माँस का दुकड़ा वाँचकर पानीमें डाठ देता है। २० रसनेन्द्रिय छात्रसासे आयी हुई सछळी उसमें फॅनकर आधु बहाती है। और छटपटाती है। हे श्वसित मानव ! देखों, खानेकी अभिकाषासे प्राप्त दुःस्वितिको। तुम्हारों भी यही द्रास्विति होगी।।६॥

**क**-१५७

**१**५

80

२०

ŧ۰

भरवाँविय विषयम्कुरविक्ति निवन्तनाने वौःस्विरवावन् । बारकर किरणने वेळाडु दुरक्षविक्ता क्षमावकंकन कहा ॥ ४ ॥ बाँविद्रियव पाँडिएव वेवीकाँच पायक हाकमीनवहुक्कावान ॥ वंबव वौःस्विरवाम कं विद्र मंदिरह बीचनिवहुने पेळानुम् ॥५॥ 'स रि ग म प म नि गळोळू नगसरित्समं परिपृतिर्ण्यावीविद्रियविम् ॥ गरहितिय वौःस्विरवामनप्य पषकजागां समेतवे पेळानुम् ॥६ ॥ कोळ-पुति कळाडु सतीजनिळोळनतिकांक्ति जिनवमन विद्यहितम् ॥ सोळळ्वते कमात्रमध्योक् लोळाड्युं पंचाकनायकं मनमनिताम् ॥ ॥॥ विषयमक्षेत्रं विचयिने विववित्यं विद्यममंत्रोडिनितरिनेना ॥ विषयमकुरवने जिनवाग्विवयं नात्राव्यंद्व विचयि दुरस्तम् ॥ ८॥ गोममटसार्व्य वित्ययोममेशुर्विद्याव्यवकके पुनिवयसमागळ्॥ ॥ वस्मनतिविद्य-सौक्यव नैप्तृग्रं वस्मा माळाडीइव्यव्यावक्षः॥ ॥

अब देखो, नासेन्द्रिय (ब्राणेन्द्रिय ) विषय वासनाके परिणासको—एक नासेन्द्रियकी विषय बासनाकी ओर आकृष्ट होकर और अबसें तस्कीन रहकर प्राणी दुःस्थितिको प्राप्त १५ करता है (यहाँ चदाहरण नहीं विचा गया है) इस तुष्ट इन्द्रिय वासनासे समाशील समयें उपिक ही शिक्षा पा सकता है यह बात सूर्य किरणकी तरह म्पष्ट है, सर्य है।।।।।

अब नेन्नेन्द्रियको बासना— प्रत्येक सन्दिरोंने देवीच्यान दीपसाछाएँ जगमगाती हैं। कनपर नेनेन्द्रिय चपळताने फैंसे अनेको शकमी (कीड़े-मकोड़ों) के समूह सुग्ध होकर आ गिरते हैं और प्राणापणकी दुःस्थितिको पाप्त कर छेते हैं। नेत्रेन्द्रिय बासनाके परिणामोंको वे २० शीपमाछाएँ ही साक्षी वे रही हैं।।।।।

'स रिगम प घ नि' नामक सप्त स्वरोंके ज्यबद्ध तास्के अनुसार पर्वतीसे नीचे कज्ब जिल्हा करती निर्वा बहती हैं। उस नादको अनुकरण करनेवाले ज्याघीके पनुषकी सिंजनीके संकारसे मुग्य होकर शिकारी जीव उसके बाणायातसे प्राणारणकी दुःस्थितिको प्राप्त कर लेते हैं। इन तमाझाओंका वर्णन उन अरण्यवासी शिकारीपुरके ज्याघर्वधुओंके २५ अन्तर्स ही सुने तो ठीक रहेगा।।६॥

हिंदा, असरन, चोरी, क्षीत्वामोह और अस्पात्राके बशीभृत मानव श्रीजिनेहबरके बताये पंचापुत्रतों पर की रक्षता नहीं है और जीवनमें अनेकों हु:क मोगता है। इसी प्रकार तीनों ओक्से स्पर्शन, स्वत, ब्राण, चक्रु और कोनेन्द्रिय वासनामें फँसा यह मानव-मन सदा काल-मनभवान्तरमें द:बोक्डा अनुभव करता रहता है।।।।।

पंचीन्द्रयोंकी विषयवासनाय, इन निषयीपर आसक रूप्यट व्यक्तिको कारुकुट विषसे मी अस्यन्त विषमतर हैं। ऐसा कहनेपर भी जो भगवान जिनेडवरके बताये मार्गपर चरने-को च्युक नहीं होता अर्थात इन विषयवासनाओंको स्वागनेको तैयार नहीं होता तो इसके

बराबर लम्पट और दुरात्मा और कीन होगा ? ॥८॥

इस गोक्सटलार (क्रमेंकाण्ड) की ( केशवण्णकी रची ) कर्नीटक भाषाकी इचिको जो ३५ व्यपने पाँचों इस्प्रिके लिए अस्यन्त लेफ वस्तु बवा लेता है वानी एक बार सन-वचन-काय-से इसका स्वाध्याय कर लेता है ऐसे विद्वाल सम्बोको अवीन्द्रिय सुख-सुच्छिकी प्राप्ति हो, इसमें आद्यर्थ क्या है। अर्थात् बन्हें मोझ प्राप्ति सुकर है।।१।।

## अथ त्रिकरणचूलिकाधिकारः ॥८॥

णमह गुणरयणभूसण सिद्धंतामियमहद्धिमवमावं । वरवीरणंदिचेदं णिम्मलगुणमिदणंदिगृरुं ॥८९६॥

नमत गुणरत्नभूषण सिद्धांतामृतमहाव्यिभवभावं । वरवीरणेविषंद्रं निर्म्मकगुणमिद्रनंदि-गुरं॥ सुगर्म॥

> इगिनीसमोहस्वनणुनसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं। पढमं अधापवत्तं करणं त करेदि अपमत्तो।।८९७।।

एकविशतिमोहशयणोपकामननिमित्तानि त्रिकरणानि तत्र । भ्रूष्यममधःप्रवृत्तकरणं तु करोत्यप्रमत्तः ॥

अनंतानुर्वीधरहित द्वादशकथाय नवनोकदायमें बेकवित्रातिमोहनोयकस्मंक्षपणोपशमनिनिप्ततः १० गळधःप्रवृत्तापुर्व्यकरणानिवृत्तिभेदर्विवं त्रिकरणंगळप्रुववरोळु प्रथममधःप्रभृतकरणमनप्रमत्त-संयतं भाळकुमातं सातिशयाप्रमत्तनें बोनवकुं।

> जम्हा उवरिममावा हेड्रिममावेहि सरिसगा होति । तम्हा पढमं करणं अधापवत्तीति णिहिट्टा ।।८९८।।

यसमाबुपरिमभावा अधस्तनभावैः सवृता भवति । तस्मात्त्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति १५ निर्महर्ष्ट ॥

नमत गुणरतनमुषण विद्वान्तामुत्रमहाविषमक्तावं वरबोरतन्त्रचन्त्रं तिमंत्रसुणमित्रतन्त्रियुर्व ॥८९६॥ अनन्तानुबन्धिस्थोऽस्थैर्कार्वविषयित्रमोहनोयाना क्षपणाया उपसमस्य च कारणानि त्रीष्पयः-प्रवृत्तापुर्वानिवृत्तिकरणानि तेषु प्रयमस्थाप्रवृत्तारणं तु सातिवयात्रमत्त एव करोति ॥८९७॥

गुणक्यो रत्नके आभूषणोंसे ज्ञोभित हे चामुण्डराय ! सिद्धान्तकयो असूतके महासमुद्र- २० से प्रकट होनेवाले आचाय बीरनन्दिक्यी चन्द्रमाको तथा निर्मेश गुणोंसे ज्ञोभित आचाय क्रिक्तान्तिक्यी चन्द्रमाको तथा निर्मेश गुणोंसे ज्ञोभित आचाय क्रिक्तान्ति गुरुको नमस्कार कृरो ॥८९६॥

विशेषायं—आचार्य नेसिबन्द्रने बागुण्डरायके छिए गोम्मटसारकी रचना की थी। बीरलन्दि और इन्द्रनन्दि इनके गुरु थे। इस प्रकरणमें अध-करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इन तीन करणीका कथन है जो जीवकाण्डके प्रारम्भमें आ चुका है। यहाँ आचार्य इनकी २५ छेकर एक पृथक् अधिकार द्वारा कथन करते हैं। जो बात वहाँ स्पष्ट न हो इसे जीव-काण्डके जानना चाहिए।।८९६॥

अनन्तानुबन्धी चारके बिना चारित्रमोहकी इक्कीस प्रकृतियोंको अपणा और चप्रसमनामें कारण तीन प्रकारके परिणाम हैं। वन्हें अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-कृरण कहते हैं। बनमें से प्रथम अधावकुकरणको अप्रमत्त गुणस्यानवर्ती करता है।।८९७॥ काउनो हु कारणर्विवमुपरितनसमयभावंगळुभवस्तनभावंगळोडने समानंगळपुवबु कारण-विव प्रचमकरणमथःप्रवृत्तमे विसन्दर्यनामं चेळल्यटट ।

> अंतोसुहुत्तमेत्रो तक्कालो होदि तत्य परिणामा । लोगाणमसंखपमा उवस्वरिं सरिसवडहिंगया ॥८९९॥

अंतरमुंहृत्तंमात्रस्तत्काळो भवेतत्र परिणामाः । क्रोकानामसंख्यप्रमा उपय्युपिर सद्ग्रावृद्धिं
 यताः ॥

का जवः अव्सकरणकालमंतरमुंहर्गनात्रमस्कुमा काळबोळु संभविसुव विशुद्धिकवाय परि-णामंगळमसंस्थातकोकप्रमितंगळपुर्वात्क प्रवमसमयानंतर द्वितोयसमय मोदल्गों दू मेळे मेळे सद्द्यप्रवस्पुतंगळपुतु । बढें तें बोडे वा प्रवमाविसमयंगळोळु संभविसुव परिणाससंस्थानयन-१० विधानमानकसंहरिटर्थियं पेळवण्ड:—

> बावत्तरितिसहस्सा सीलसचउचारि एक्कयं चेव । धण अद्धाणविसेसे तियसंखा होइ संखेज्जे ॥९००॥

हासमितित्रसहस्राणि वोडश चतुःखस्वारि एककं चैव। धनमध्वानिवशेषे त्रिकसंख्या भवति संख्येये।।

१५ अभःप्रवृत्तकरणसम्बेपरिणामंगर्जं थनमें बुबा धनमंकसंदृष्टियोळ् द्वासारयुत्तरत्रिसहलं-गळणुवु। २०७२ ॥ अच्यानमें बुदेरडु तेरनक्कुमल्जि अधःप्रवृत्तकरणकालमृष्ट्यांच्यानमक्कुमदकके बोबग्रांकसंदृष्टियक्कुं। ऊ १६ । अनुकृष्ट्याण्यानं तिर्य्यगच्यानमक्कुमदरिल्ज संदृष्टि नात्कुरूप-

यस्मारकारणाङ्गुपरितनसमयभावा अवस्तनसमयभावे सह समाना भवन्ति तस्मारकारणात्तत्प्रवर्म अवःप्रवृतमिति निर्दिष्टं ॥८९८।।

वस्याभःप्रवृत्तकरणस्य कालोध्वर्गृहृत्याचो मशति । तत्र काले सम्भवन्तो विवृद्धिकवायर्गरणामाः सर्वस्थातलोकनात्राः सन्ति । ते च तत्रश्रवसमयमार्थि कृत्या उपर्युपरि सर्वत्र सर्वप्रव्यव्यया वर्षते ॥८९९ । तत्र तावर्वकर्षदृष्ट्या वर्ग हासारव्यप्रस्कित्ती २०७२ । क्रम्बाच्यानः बोहसाहः १६ । तिर्यगस्यानस्य-

क्योंकि इस अधः प्रकृतकरणमें उत्परके समय सम्बन्धी भाव नीचेके समय सम्बन्धी भावोंके समान होते हैं। जयान जैसे किसी जीवके दूबरे-तीसरे जावि समयोंमें जैसा भाव २५ होता है जैसा हो भाव किसी जीवके पहले समयों ही होता है। इससे इस पहले करणको अधः प्रकृत कहते हैं। १८८८।।

वस अपाप्तकरणका काल अन्तर्ग्रहूर्त मात्र होता है। चस कालमें होनेवाले विश्वद्भवात काल अपन्तर्ग्रहूर्त मात्र होता है। चस कालमें होनेवाले विश्वद्भवात काल प्रमाण हैं। वे परिणाम प्रथम समयसे लगाकर अपर-जगर सर्वत्र समान चयहद्भिसे बद्धते हुए होते हैं। अर्थान पहले समयके परिणामों कितनी इद्धि होती है, दूसरे समयके परिणामों से तीसरे के अपने परिणामों में मी वतनी ही इद्धि होती है। इस प्रकार अन्तिय समय पर्यन्त इद्धि होती जाती है। १९९॥

उन्हें प्रथम अंकसंदृष्टिसे दर्शाते हैं। सर्ववन तीन हजार बहत्तर है। जर्थकर गुरुहता

गळक्कुं। ४। विशेषमे बुद्ध प्रवयमम्बुमा प्रवयं कर्म्यत्रवयमे दुं तिर्ध्यंत्रवयमे दुं शेरद्ध भेवमक्कु-मल्जि कर्म्यावशेषयोळ् संदृष्टि नारकु क्युगळपुत्रु । ४॥ तिर्ध्यावशेष्टवयक्कुं। १। प्रवयमं साविधुवल्जि त्रिसंस्ये संस्थातकके संदृष्टियककुं। ३१॥ यितागुत्तं विरत्तुः—

आदिधणादो सन्वं पचयधणं संख्यागपरिमाणं। करणे अधापवचे होदि चि जिणेहि णिहिट्टं॥९०१॥

व्यविधनात्सम्बं प्रचयमनं संस्थाभागपरिमाणं । करने व्यथःप्रवृत्ते भवेदिति जिनैर्मिहिष्टं ॥ यिल्लयथःप्रवृत्तकरणयोज् व्यविधनमें वं प्रचयधनमं बु धर्मामचेरनव्हुमल्लि व्यविधनमें

नोडलु सन्व प्रचयमन सप्तविंगतिपंचभागमपुर्विर्दं संख्यातैकभागप्रमाणमक्कु

आवि धन २५९२ २७ ५

एविंतु निर्मारंष पेळल्यट्टुषु। वर्वेतेंबोडे इक्लिंग्नयय धनमंतम्पल्लिं पुन्नं प्रचयप्रमाणमरि-यस्पङ्गमपुर्वार पदकविसंत्रेण भाजिबे पचयमेंबितिल्ल पत्रमेंबुवधःप्रवृत्तकरणकालप्रमाणमयहुम-वक्के पविनारेंषु संबृष्टियपपुर्वारवमवर कृतियमितंश्ह।१६। पूर्वांक त्रिकसंख्यासंख्यातिवरं

तुर्रकः ४। कर्ष्वविद्योवीऽपि चतुर्रकः ४। तिर्यग्विद्योवो रूपं १। प्रचयसावनसंस्थातस्थ्येकः ३॥९००॥ अवःपवसकरणे सर्वे प्रचयधनं आदिवनतः संख्यातिकमाणमात्रं स्थातः २५९२ तद्यया-पर १६।

₹७ ''

प्रमाण सोलह। तिर्थग्रूप गच्छ वार। उध्वरूप विशेष चार। तिर्थग्रूप विशेष एक। चयके साधनके लिए संयातका चिद्व तीन है।।९००।।

बिशेषार्थ — करणके सब समय सम्बन्धो परिणामोंको संख्या सबैधन तीन इजार बहुत्तर है। करणके कालमें जितने समय हों, उनकी रचना उपर-ऊरर होती है अतः उसके समयोंके प्रमाणको उस्के गच्छ कहा है। एक समयवर्गी किसी जीवके कितने परिणाम होते हैं, किसीके कितने परिणाम होते हैं, किसीके कितने परिणाम होते हैं, किसीके कितने होते हैं। इस प्रकार एक समयमें जितने खण्ड हो उनकी रचना दाधरमें करना। अतः उन खण्डोंका जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका तियंग् गच्छ कहते हैं। प्रति समय २० जितने परिणाम कमसे बढ़ते हैं उनकी उस्कें हम अतुकृष्टिको विशेष या चय कहते हैं। अति समय विश्वन परिणाम कमसे बढ़ते हैं उनकी उस्कें हम अतुकृष्टिको विशेष या चय कहते हैं। अति समय विश्वन पर्णाम जाननेके लिए संख्यातका पिक्क सीमका अंक रखा है। तीनसे संख्यात जानना।।९००।।

अधःप्रवृत्तकरणमें सर्व चयधन आदिधनके संस्थातवें भाग है। सब समयोंके जयके जोड़का जो प्रमाण होता है इसे चयधन कहते हैं। और जिनना-जितना चय बदता है इसको छोड़कर सब समयोके आदिधनको जांड़नेपर जो प्रमाण हो इसे आदिधन कहते हैं। करण सूत्रके अनुसार पदकी छति और संस्थातसे सर्ववनमें भाग दैनेपर ऊर्धचयका प्रमाण होता है। यह अर्थात् सोलहके कृति अर्थात् वर्ग दो सी छप्पन और संस्थातका चिह्न तीनका माग सर्वधन तीन हजार बहुत्तरमें देनेपर बार पाये। यही ऊर्धचयका प्रमाण जानना। तथा

गुणिसि १६। १६। ३। उभयधनमं ३०७२। मागिशुसं विरक् <u>१०७२</u> वंश लक्ष्यं मास्त-१६।१६।३

पुष्ठ ४। तबुर्ज्यंत्रचयमेंबुदनकुं। व्येकपद १६।१। बर्खे १५। घनचय १५।४।गुमो गच्छ २ १५।४।१६ उत्तर यनमेंबिदयःप्रयुक्तकरणयोज्युक्तरचनमेंबुदक्कु।४८०॥ सी प्रचययनमं सर्व्य-

धनवोळ् कळेबोडे होवमिवाविधनमक्कु २५९२ । मिवर संख्यातैकभागं सर्व्यत्रव्यधनप्रमाण-५ मक्कुमेंबुदु तात्पट्यांत्वं २५९२ । ५ वपर्वात्ततमिदु ९६ । ५ । गुणित लब्बामिदु ४८० । अवे ते बोडे २७

प्र४८०। कद्या १। इ.२५९२। कब्बसकाको २० मर्लप्रद्या २० क २५९२। इ.१। कब्बर-ध्र सन—९६। ५। गुणितस्कब ४८०। ई.प्रवयधनमाबि धनव संख्यातैकभागमें दुकिनॉर्स्ट पेऊल्-पटट्या एके बोडाविधनव सप्तविकातिर्पस्रागमपुर्वास्त्यं।

> उभयभणे सम्मिलिदे पदकदिगुणसंखरूवहदपचयं । सञ्चथणं तं तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥९०२॥

उभयवने सम्मिलिते पवकृतिगुणसंख्यकपहृतप्रवयः। सर्व्यपनं तत् तस्मात्पदकृतिसंख्येन भाजिते प्रवयः स्यात् ॥

कृत्या १६।१६। संक्यातेन वा श्वर्यवने २०७२। जनते २०७२ ज्ञान्त्रेण्ययप्रमाणं स्यात् ४। १६।१६। ३ व्योकपद १६–१। अर्थ १५ व्यावय १५। ४ गुणो गण्छ १५।४। १६ जतत्वनं ४८०। एउस्मिन् २ २ १ १५ सर्वयनादपनीते सोयमादियनं स्यात् २५९२। प्र ४८०। फ स्य १। ६ २५९२। छम्पदासास्यः २७ पनः प्र

प् सः २७ कः २५९२ । इ. १ लम्बः ४८० । इति प्रचयचनमादिषनस्य संख्यातैकन्नागः इति विनीतिर्वर्धः प

बादिषनस्य सप्तविश्विष्यभागमात्रस्यात् ॥९०१॥

वाविष्यनमनुगरपनेषुमं कृड्लं चिरकदर प्रमाणमेनित्त्वकुक्षेते बोडे पदकृतिन्गृणितसंख्यकप-विदं १६।१६।३। हतप्रवयप्रमाणमन्त्रुम । ४।२५६।३।दु सम्बंधनं द्विसस्यपुत्ररित्रसहल-प्रमित्तसक्कुमेंबुदर्थमहु कारणमामि पदकृति।२५६।संख्ये न।३।भाजिते। ३०७२। प्रचयः २५६।३

लब्धं प्रचयप्रमाणमेंबु वेळस्वद्दुबु । ४ ।

चयधणहीषं दव्वं पदमजिदे होदि आदिपरिमाणं । आदिम्मि चये उह्दे पडिसमयधणं तु मावाणं ॥९०३॥

चयमनहीनं द्रश्यं पदभाजिते मनत्याविषरिमाणं । आवी वये बुद्धे प्रतिसमयकनं नुभावामां ॥ चयमन ४८० । रहित द्रश्य सम्बंधनं २०७२ । आविषनं शेषमदं २५९२ । पदभजिवे अध्यानविंदे भागिमुस्तिरळ्युं २६९८ । आविषनं अवेत् आवि धनमक्कु १६२ । मादौ द्रै आविषनव

मेळे मेरो प्रतिसमयं व्ययं पेक्नुंसविरक् नु मरो प्रतिसमय वर्ग स्याद् भावामां एवितु जवः प्रवृत्तः १० करणप्रयमसमयं मोदल्यों हु व्यरमसमयपर्यंतमाव विशुद्धपरिणामंगळ प्रतिसमयवनमक्कुं। १६२। १६६। १७०। १७४। १७८। १८६। १८६। १९०। १९४। १९८। २०२। २०६। २१०। २१४। २१८। २२२॥

आशुत्तरवने सम्मिलिते पदकृतिगृणितसंस्यक्त १६।१६।३। हत्तप्रवयप्रमाणं ४।२५६।३। भवति तत्सर्ववनं तस्मास्कारणात् पदकृति २५६।संस्थेन ३ भाविते ३०७२ प्रचयः स्याविध्युक्तं ॥९०२॥

तत्तर्वधनं ३०७२ वयवनेन ४८० होनं कृत्वा २५९२ पदेन भवतं सत् २५९२ आवेः प्रयमसमयघनस्य १६

परिमाणं स्मात् १६२। तस्योधपॅकैकस्मिन् चये ४ वृद्धे सति तु-पुनः वयःप्रवृत्तकरणस्य विश्ववपरिणामानां प्रतितमययनं समायच्छति । १६२ । १६६ । १७० । १७४ । १७८ । १८२ । १८६ । १९० । १९४ । १९८ । २०२ । २०६ । २१० । २१४ । २१८ । २२२ । १९०३।

आदिषम और उत्तरधनको भिळानेपर सर्वधन होता है। वह सर्वधन पद या गच्छके १० वर्गको संख्यातसे और चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। सो गच्छ सांछहके वर्ग हो सो छण्यको संख्यात तीनसे गुणा करनेपर सात सौ अड़सठ होता है और उसे चारसे गुणा करनेपर तात हो आदिन और उसे चारसे गुणा करनेपर तीन हजार वहतर होता है। इतना ही आदिन और उत्तरधनको सिळानेपर होता है। अतः पदके वर्ग और संख्यातका भाग सर्वधनमें देनेपर चयका कहा है। १००२॥

## प्ययधणस्याणयणे प्रययपम्बं त प्रथमेत हवे । रूऊण पदं तु पदं सब्बत्थ वि होइ जियमेण।।९०४।।

प्रस्यायनस्यानवने प्रवयः प्रभवस्तु प्रसय एव भवेतु । रूपोनपडंतु पर्व सध्वंत्रापि भवति नियमेन ॥

प्रसम्भवनमंतप्पिल्ल घोल्लोडेयोळं प्रसम्बं प्रभवनं प्रस है यमेयक्तुं । तु मरो रूपोनपदमे

पदमक्कं नियमदिवं । आ ४ । उ ४ । ग १५ । एकें दोडे प्रथमस्य हानिव्यां नास्ति वृद्धिव्यां नास्ति यें द्र प्रथमवोळ् प्रचयमिल्लप्युवरिवं ॥ पदमेगेण विहीणं दुभाजिवं उत्तरेण संगुणिवं। पभवजुवं पदगुणिवं पदगणिदं होइ सम्बत्य ॥ एंद् । पद १५ मेगेण विहीणं १४ द्रभाजिदं १४ । उत्तरेण संगुणिवं १४।४। पभवजुवं २४८। कृष्टि ३२। पदगुणिवं ३२।१५। पदगूणिवं होद्द सञ्चत्थ

१० एंद्र लब्धं नानुरे भत्तक्त्रं । ४८० ॥

अनंतरमनुकृष्टि प्रथमखंडप्रमाणमं वेळदपर :---

प्रचयवनस्थानयने सर्वत्रापि प्रचयप्रभवी तु प्रचय एव स्यात् । गण्छस्तु प्रथमे प्रचयाभावाद्वयोनतत्य-दमेव स्याफियमेन । बा ४ । उ ४ । ग १५ । पद १५ । मेगेणविहीणं १४ बुमाजिदं १४ अत्तरेण संगणिदं

१४।४। पभवजुदं ३२ पदमुणिदं ३२। १५ पदमुणिदं होहि सम्बत्येति सम्बत्येति सम्बत्येति सम्बन्धिः पदा

१५ ।।९०४।। अचानुकृष्टिप्रयमखंडप्रमाणमाह--

प्रचयघन लानेके लिए विधान कहते हैं--जितनी-जितनी वृद्धि होती है वसे प्रचय कहते हैं। और जो आदिमें होता है उसे प्रमव कहते हैं। ये दोनों यहाँ प्रचयके जोडका जो प्रमाण है उतना जानना । प्रथम स्थानमें तो चयका अभाव है । अतः यहाँ गच्छका प्रमाण विवक्षित गच्छके प्रमाणसे एक कम जानना। यहाँ उर्ध्व रचनामें चयका प्रमाण चार २० है। अतः आदि चार और उत्तर चार और गच्छके प्रमाण सोस्डमें एक घटानेपर गच्छ पन्द्रह रहा। सो करणसूत्रके अनुसार एक हीन पदको दोसे भाग दो, चयसे गुणा करो, और प्रभव अर्थात् आदिको मिलाकर गच्छसे गुणा करो तो गच्छका जोड होता है। यह करणसूत्रका क्षर्थ है। सो यहाँ गच्छ पन्द्रहमें एक घटानेपर चौदह रहे। चसमें दोका भाग देनेपर सात रहे। उसमें चय चारसे गुणा करनेपर अठाईस हुए। उसमें आदि चार मिस्रानेपर बत्तीस हुए। २५ उसे गच्छ पन्द्रहसे गुणा करनेपर चार सौ अस्सी हुए। यही श्रयधनका प्रमाण है ॥९०४॥

आगे अनुकृष्टि (नीचे और उपरके समर्वामें समानता) के प्रथम खण्डका प्रमाण

कहते हैं--

पहिसमयधणेवि पदं पचयं पमनं च होह तेस्च्छे । अणुकड्डिपदं सन्वद्धाणस्स य संखमानो दु ॥९०५॥

प्रतिसमयघने पि पदं प्रचयं प्रभवश्च भवति तिरश्चि । अनुकृष्टिपदं सर्व्वाध्वानस्य च संख्यभागस्त ॥

प्रतिसमयथनदोळं यदमुं प्रचयमुं प्रभवमुं तिर्थ्यपूर्वजेळक्कु माधुसरगच्छेगळक्कुमें बुदर्य । तु मरो आ तिर्थ्यगुकुष्टि गच्छे सर्व्याच्यानद संस्थातिकभागमक्कु । मदक्के संदृष्टि |१६| नाल्कु

रूपु लब्बमक्कुं । ४॥ इंतनुकृष्टिपवं ज्ञातमागुत्तं विरलु :—

अणुकड्डिपदेण हिंदे पचये पचयो हु होह तैरिन्छे। पचयधणुणं दन्वं सगपदमजिदं हवे आदी ॥९०६॥

अनुकृष्टिपदेन हुते प्रषये प्रचयस्तु भवेतिरश्चि । प्रचयधनोनं इव्यं स्वकपदभक्तं भवेतादिः ॥ १० ऊर्ध्यचयमननुकृष्टिपदर्दिदं भागिमुत्तं विरकृ अनुकृष्टिप्रवयमककु ४ मी प्रचयमं मुष्टिनंते

्ष्येकपद ४ हुँ ४ व्यवसमं माडि ३।१ मत्तर्वीरवं गुणो गच्छ ३।१।४। उत्तरघनमित् ६। चय-२ यनमक्कुमंतु व्ययवनमागुर्त विरकु व्ययनहीनं क्रव्यं १६२। त्रोवमित्रु १५६। यिवं पवभिन्नवे १५६।

अपि पुनः अनुकुष्टेः प्रतिक्षमयभनानयने तद्गण्छन्यादयः तियंगेव स्युः । तत्र गण्छः सर्वाध्वानस्य संस्थातिकमार्गोकसंदृष्ट्या १६ चतुर्रकः ४ ॥९०५॥

कनुरुष्टिपदेनोध्यंत्रये अस्ते बरप्रवयः स्थात् ४ ततः व्येक्वदः ४ द्वं ४ व्यवसः ३।१ गुगो गण्छ ४ २ २

अनुकृष्टिका प्रतिसमय धन लानेके लिए अनुकृष्टिका गन्छ आदि सब तिर्यक् रूप ही है। अर्थात पहले समय सम्बन्धी परिणाम जहाँ लिखे हैं उसीके बराबरमें पहले समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके खण्डोंके परिणाम लिखना चाहिए। इसी प्रकार सब समयोंकी तिर्यक् रचना करना चाहिए। इनमें से अनुकृष्टिका गम्छ उन्धेगन्छके संस्थातमें भाग है। अंकसंदृष्टिकी अथेका उन्धें गम्छ सोळह है। उसमें संस्थातके चिह्न चारसे भाग देनेपर अनुकृष्टिका गम्छ चार होता है। १००॥।

अनुकृष्टिके गण्डका भाग अर्ध्व वयमें देनेपर जो प्रमाण हो उसे अनुकृष्टिका चय जानना। सो अनुकृष्टिके गण्ड चारका भाग अर्थ्वय चारमें हेनेपर एक आया। नहीं अनुकृष्टिका चय है। तथा करणसूत्रके अनुसार एक कम गण्ड तीनका आघा डेदको चय एकसे गुणा करनेपर भी डेद रहा। उसे गण्डमे गुणा करनेपर छह हुए। यह अनुकृष्टिमें चयमन जानना। सो प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम एक मी बासठ है। यही प्रथम समय-सम्बन्धी अनुकृष्टिका सर्वयन है। उसमें चयमन अह घटानेपर एक सौ छपन रहे। उसमें होदि आदि परिमाणा में बु रुव्बमादि मुबत्तों भत्तक्कुं । ३९ ॥

इंतन्कच्टियोळावियरियस्पर्वतिरखः---

आदिम्मि कमे वह्ददि अणुकडिस्स य चर्य तु तेरिच्छे । इदि उह्ददिरियरयणा अधायनचम्मि करणम्मि ॥९०७॥

क्षाबी क्रमेण बद्धेतेऽतुकुष्टेश्च चयस्तु तिरिश्चिष । इत्यूप्वेतिरध्येषवनाऽषाप्रवृत्ते करणे ॥ तवनुकुष्टपार्षियिवं मेले द्वितोयाविखंडगळोळ क्रमबिवं तिर्ध्यगनुकृष्टिचयं पेन्जुंगुर्मितृष्यं-तिर्थ्यप्रचनाद्वयमधाप्रवृत्तकरणपरिणामवोळकहु । संतुष्टिः :--

|    | १६२ | 155 | 190 | १७४ | 308 | १८२ | 964 | १९० | 868 | १९८ | २०२ | २०६ | २१० | 388 | २१८ | २२२ | 1   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 39  | Ro  | 85  | 83  | 83  | 88  | 84  | RÉ  | 89  | 86  | 88  | 40  | 48  | 42  | 43  | 48  |     |
| 80 | 80  | 88  | 85  | 83  | 88  | 84  | 84  | 8/3 | 86  | 89  | 40  | 48  | 48  | 43  | ৾ৼৼ | 44  | ¦ – |
|    | 88  | 83  | 83  | 88  | 84  | 8É  | 80  | 86  | ४९  | ٦٩٥ | 48  | 48  | 43  | 48  | 44  | ५६  | 1   |
|    | 85  | 83  | RR  | 84  | 86  | 8/9 | 86  | ४९  | 40  | 48  | 47  | 43  | 48  | 44  | 48  | 49  |     |

|   | अंकसंदृष्टि द्रव्य ३०७२ | जल्य संदृष्टि द्रश्य ≅ a                        |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------|
|   | परिणामाध्वान १६         | मध्यान २।१११।                                   |
|   | अनुकृष्ट्यध्वान ४       | अनुकृष्टि २।९९।                                 |
| 4 | परिणाम विशेष ४          | परिणाम विशेष≛a । २ । १ १ १ । २ । १ १ १ । १<br>a |
|   | अनुकृष्टि विशेष १       | अनुकृष्टि विशेष उर्देश ११११११११११               |
|   | संख्यात रूप १           | संख्यात 9                                       |

३ । १ । ४ इति जयमनेन ६ द्रव्यं १६२ हीनं कृत्वा १५६ । पदेन भक्ते १५६ तदादि भवति ३९ ॥९०६॥

तदादेक्परि द्वितीयादिलंडेयु क्रमेण तियंगनुकृष्टिचयो वर्धते इत्येवमूर्व्यातयंग्रचनाद्वयमधःप्रवृत्तपरिणामे
स्यात् ।

अनुकृष्टि गच्छ चारसे भाग देनेपर बनताळीस आये । यही प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड है ॥९०६॥

उस प्रथम लण्डसे दूसरे आदि लण्डों के क्रमसे तिर्वेक् रूपसे अनुकृष्टिका एक-एक निष्य बदानेपर उनताजील, चाजीस, इकताजील, बयाजील प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके लण्डों में चाजीस, इकताजीस, बयाजीस, तैंताजीस प्रमाण होता है। यहाँ दूसरे समयसम्बन्धी और प्रथम समयसम्बन्धी चाजीस, इकताजीस और वयाजीस-में समानता हुई। इसी प्रकार तीसरे जादि समर्थों अनुकृष्टि रचना करके नीचेके समय-सम्बन्धी परिणामीमें समानता जानना वाहिए। इस तरह अवःकरणमें कथ्येसर और तिर्वेग् इक रूप रचना जानना। जैसा अपर संदृष्टिमें बतावा गया है।

```
1749
    अत्यंसंदिष्टियोळवः प्रवत्तकरणपरिणाम रचनाविशेषं तोरत्पडगमवे ते बोडे सर्व्यंडच्यमित ।
æa इवं वबकविसंखेण भाजिवे पचयमे विव प्रचयमको
                                                          हरोकप-
बार्ड्डव्नवयगुणोगच्छ उत्तरधनर्मेवितिद् वयधनमक्कृ। ळठ२१११।-१।२१११ मिवनप-
वित्तिसिदोडे = २ १ १ १ -- १ ई उत्तरधनमं खयधणहीणं दव्यं कळेदुळिव शेषमिबु
           29991912
यिवरोळो द चयम ≡० ६ निः कृति-
बोडे द्वितीयसमयधनमिनितक्कं
                        ≅a२११११२ प्रतिसमय प्रथमधनवोळ
     अर्थसंदृष्टी त सर्वद्रव्यमिदं 🕾 a । पदकदिसंक्षेण भाजिदे पचयं 🗷 a । १
ध्येक्पदार्धःनचयगुणो गच्छ उत्तरधनं
                                999129991912
🛥 a २ ९ ९ ९-१ अमेन हीणंदर्श्व - 🗷 a । २ ९ ९ ९ । ९ । २ पदभनिदे होदि आदिपरिमाणं
```

क्षत्रैकचये ≅ a। १ निक्षिते द्वितीयसमयवनं-— 29991299919

इस प्रकार अंकोंके द्वारा वृष्टान्त रूप कथन किया है। इसी प्रकार अर्थसंदृष्टि रूपमें ज्ञानना । जो इस प्रकार है—अधाप्रवृत्तकरणके सब परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। यह सर्वधन जानना । अधः प्रवृत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त है उसके समयोंका प्रमाण गच्छ जानना। गच्छके वर्गको संस्थातसे गुणा करके उसका भाग सबंधनमें देनेपर जो प्रमाण आदे उसे उध्येचय जानना। एक कम गच्छके आघेको चयसे गुणा करके किर गच्छसे गुणा करनेपर व्यथन आता है। उसको सर्वधनमें घटानेपर जो शेष रहे उसमें गच्छका भाग देनेपर को त्रमाण आये वह त्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। उसमें एक वय

#### गो॰ कर्मकाण्डे

दिक्योनगच्छमात्र सर्वगळं

च्छ २९९९।२ सिवंद्विक विंदंसमच्छेत्रमं नाडिकू डिदोडो २९९९।२९९९।

विचरमसमयधनमिनितक

≖०२११११२ऋ ३ यिवरोळों बुचयमं :— २१९९।१२९९९।२

=a ₹ २ 9 9 1 2 9 9 1 1 9 द्विकविवं समच्छेवमं माडि क्षिदोडिदु चरमसमयधनमक्कं--

== 2444412 × ₹ ₹ 2441212

अनंतरमनुक्कव्दिरचनाविदोधं तोरस्पश्चमुनंदेतें तोडे अणुकाह्विपवेण दिवे पचये पचयं तु ९ होदि तेरिच्छे एंदितनुकृष्टिपर्दाददभूव्यंचयमं भागिमुक्तं विरस्तु आ अनुकृष्टिप्रचयमनक् ≅ ०१ यितनुकृष्टिप्रचयं सिद्धमागुत्तं विरस्तु ध्येकपदार्द्धन्तचयगुणो

२१११।२१११।२।२११ गच्छ उत्तरघनमेंबितनुकृष्टिचयधनमं तरन्तिरिलनितकः

।नतक्कु ≘ ३२१११।२११

m\_0\_

दिरूपोनगच्छमात्रवये ≝ ७।२ १ १ १—२ २ ९ ९ १।२ ९ ९ ।।

१० पुनरेकचये ≅ । १ २९९१२९९। ९ वृढे चरमसमयक्षमं स्यात् अक्ष व २ ३ ३ ३ ३ ३ १ २ ऋ १ २ ३ ३ १ १ ३ १ । २ १ ३

अनुकृष्टिरचना तु अनुकृष्टिपदेनोध्वंचये अक्तेऽनुकृष्टिप्रचयः स्यात्

299912999191299

व्येक्पदार्थक्तचयगुणो गच्छ इत्यनुकृष्टिचयघनमानोय ≅ a।२ वृश्र–१।२ वृश् २ वृश्व वृ।२ वृश्व वृ।२ वृश्व

मिलानेपर दूमरे समयमध्यन्त्री परिणामोंका प्रयाण होता है। इस प्रकार एक-एक चय मिलानेसे हो कम गच्छ प्रमाण चय मिलनेपर द्विचरम समय सम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण १५ होता है। उसमें एक चय मिलानेपर अन्तसमयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण होता है। अब अनुक्रिट रचना कहते हैं-

जिस समय सम्बन्धी अनुकृष्टि हो, चस समयके परिणामोंका समृह उस अनुकृष्टिका सर्वधन होता है। अध्ययन्तकरणके कासके जितने समय हैं चनमें संस्थातका भाग देनेवर जो प्रमाण हो चसे अनुकृष्टिका गच्छ जानो। अनुकृष्टिके गच्छका भाग उर्क्षचमें देनेवर २० अनुकृष्टिके खनका प्रमाण होता है। एक कम अनुकृष्टिके गच्छके आधेको अनुकृष्टिके वससे

```
अपर्वत्तितमिर
                                               ई बनमं प्रतिसमयबाविधन वोळिवरोळ
                2999129991912
                             कलवाडे शेलमित्रदक्क
मिवननुकृष्टिय पर्दादवं भागिसूत्तं विरल अनुकृष्टियादि घनमक्क
                                                          २%११।२१११।१।२। १ १ २
मिवरोळ रूपोनानुकृष्टियवमात्रानुकृष्टिचयंगळं द्विकदिवं समच्छेवमं माडि =a२१११।२
                                                             २९९९।२९९९।१।२९९२।
यिवरोळ् गुणकारभुतऋणरूपिनेरडं चयंबळं धनरूपवेरडं चयक्के सरिगळेड होषानुकृष्टि द्विगुण- ५
परमात्रचयंगळं कडिबोडिव प्रयमानुकृष्टि चरमखंडघनमक्क्
अयवस्य
            2999129991912
बादिधने ः वा२ १ १ १ । १ । २
                                             अपनीते दोषं अक्र a। २ ¶ 9 9 । 9 । २
        2999129991912
अनुकृष्टिपदेन भक्तमनुकृष्ट्य।विश्वनं स्यास-
अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये द्वाम्यां समच्छेरेन
```

गुणा करके गच्छसे गुणा करनेपर अनुकृष्टिके चयधनका प्रमाण होता है। उसको प्रथम समय सम्बन्धी परिणामीमें-से मटानेपर को क्षेप रहे उसमें अनुकृष्टिके गच्छले भाग हैनेपर जो प्रमाण हो वहीं प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम सण्डका प्रमाण होता है। इसमें एक चय मिछानेपर हमरे सण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार एक-एक चया मिछानेपर हमरे कुण अनुकृष्टिके एक प्रमाण चया सिछानेपर प्रथम अनुकृष्टिके १५

मलाना प्रथमसमयानुकृष्टिप्रथमसंडथनदोळेकानुकृष्टिचयमं द्विकविंदं समस्केदमं माडिविंदं ः । २ कृष्टियोदं द्वितोयसमयानुकृष्टिप्रथमसंडयनसङ्गुः। २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

, \_\_\_\_\_\_\_\_

निवरोळु रूपोमानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचयंगळं द्विकदिव

299912999912992

समच्छेबसं माडि अ⇒ २२११।२ इवरऋणरूपं गुणकारसहित तेगवरडु

299129999129912

५ इपुगळं घनव नाल्कुं रूपुगळोळगेरडु बनरूपुगळं सरिगळेतु द्विगुणपदमात्रंगळं कृडिदोडेरडु घन-

रूपुगळु सहितमागिडुतच्चरमानुकृष्टिखंडधनमक्कुं ≡ ३२१९ १९२ सत्तम २१९११२१९११

ऋणकपद्वयं चनकपद्वयेन समानमिति दत्त्वा वृद्धे प्रथमानुकृष्टिचरमलण्डवर्नं स्यात् ।

पुन: तरप्रधमसमयानुकृष्टिप्रधमलण्डधने एकानुकृष्टिचये द्वाम्यां समच्छेदेन ≅ a । २

२ 9 9 9 1799919 1 7 9 9 1 7

१० वृद्धे द्वितीयसमयानुरूष्टित्रयमलण्डमनं स्यात् ः अत्र १९९१। १० र २९९९ । १९९१ । १९९१

२ १ अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये द्वाभ्या समच्छेदेन

3 a 1 ₹ 9 9 9--- ₹ 1 ₹

र प्रप्रप्राप्त र प्रकार । र प्रप्राप्त प्रकार । र प्रप्राप्त र प्रप्रप्त र प्रप्रप्त । र प्रप्राप्त स्थापकार प्रकार स्थापकार प्रकार स्थापकार प्रकार स्थापकार प्रकार स्थापकार प्रकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्यापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार स

भूरवा तच्चरमानुकृष्टिलण्डचनं स्यात् ः

= a 1 र ६ १ ६ १ १ । २ २ १ ९ ९ । २ ९ ९ ९ । १ । २ ९ ९ ।

अन्तिम सण्डका प्रमाण होता है। उस मध्य समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम सण्डके १५ प्रमाणमें अनुकृष्टिको एक चय मिळानेवर दूसरे समय सम्बन्धी अनुकृष्टिको प्रयम सण्डका प्रमाण होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि सण्डोंकें एक-एक स्वय मिळाने-मिळाने एक कम अनुकृष्टिके गण्ड प्रमाण चय मिळानेवर दूसरे समुक सम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम

2.

इ.स्टिप्रथमसंबंदयनमक्कुं। ≝ ०२।२११ व १९।२ यो राशियोळुक्योनानु-२९१९।२९९९।२९११।२९१।२

इत्रियदमात्रानुकृष्टिचयंगळं द्विकविदं समच्छेदमं साडि 25 ठ२ १ १ १ १ १ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

बी राशियं कृष्ठिबोडे तदृष्टिचरमसमयानुकृष्टि चरमसंख्यानमक् ं ≅ ७ । २ ९ १ ९ ९ । २ ५६ ४ २ ९ ९ ९१२ ९ ९ १९१६ १ १ ।

मत्तमा द्विषरमत्तमयानुकृष्टि प्रयमक्षंडवोळेकानुकृष्टिचयमं द्विकविवं समच्छेवमं साढि ≅ ०१।२ २९९९।२९९९।२९९१

पुनस्तत्स्यमसमयानुकृष्टिग्रथमसण्ययने हिरूपोनोध्यंपदशावानुकृष्टिचये समच्छेदैन— ﷺ छ।२९९९-२। १९७१-२।२ २९९९-१२९९९

वृढे द्विचरमसमयानुकृष्टिप्रयमसण्डवनं स्यात् 😅 ८।२११९।।। २

अत्र रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिचये समण्क्षेदेन 📝 😎 a । २ ९ ९-१ । ५

244412441412412

खण्डका प्रमाण होता है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें दो कम उभ्बेगच्छ प्रमाण अनुकृष्टिके चय मिछानेपर दिचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। उसके द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिछानेत हुए एक कम अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण चय मिछानेपर उसके अनियम खण्डका प्रमाण होता है। द्विचरम समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डके प्रमाणमें एक अनुकृष्टि चय मिछानेपर संबंधनसम्बद्धाः ≅ ०२९९९ व १९२० सी धनबीळ रूपोनानुरुष्टिपदमात्रानु-२९९९ १२९९ १९११ स्वर्गात्र सर्यगळंद्विकविंदं समज्येखनं मार्कि ≅०२९९—११२ बी राशियं कृषि २९९९ १२९९ १९९९ १

| - 0                       | -0                      | ~ · ·                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ≡a२१११ १।२ ऋ१             | 35 a ₹ \$ \$ \$ \$ 1 ₹  | ≣a२११ व १।२ ऋ २         |
| २ 9 9 9 1 २ 9 9 9 1 9 1 7 | 2 999 1 2 999 1 2 9 1 2 | २१११ । २१११। । २ ११। २  |
| -0 0                      | -0 0                    | ~ · •                   |
| ≅७२१११ शिर ऋ ३            |                         | क्≋ a देवत व वाट अह ४   |
| 29991 2 9991 91 2         | २ १११ । २ ११११ । २ ११ २ | 2999   29999   2  991 2 |
| ,0                        | ~ ·                     | ~ · ·                   |
| i ≕ a २ १११ शिन ३         | ः विश्व १ १ १ शिष्यम ४  | ≡वरश्र १ १।२ धन २       |
| २१११   २ १११   १   २      | 2 999 1 2 9999 1 2 99 2 | २ १११ । २ ११११ २ १ १ २  |
| , 0                       | _ · ·                   | 0 0                     |
| ≅a २ १११ श२ वन १          | क्रवर ११ १ १।२ धन २     | ≅ व २ १ १ १ १।२         |
| 2 999 1 2 9 9 9 1 9 1 2   | २११११२११११। २ ११ । २    | २१११।२१११ । २११ । २     |
|                           |                         |                         |

मुद्धे चरमसमयानुकृष्टिप्रयमसण्डवनं स्थात् अक २१११। १।२ २९१।२११।२११।

2991299919129912

वृद्धे चरमसमयानुकृष्टिचरमखण्डधनं स्यात् ै = a । २ ९ ९

अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खण्डका प्रमाण होता है। उसके द्वितीयादि खण्डोंमें एक-एक चय मिळाते-मिळाते एक कम्र अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण चय मिळानेपर अधःप्रवृत्त-करणके अन्त समयसम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम खण्डका प्रमाण होता है।

१५ १. बत्रीपकारिणी रचना जीवकाण्डे ४९ दमवाबायां दृष्टव्या ।

|   | एक जीव | एक जीव | नाना जीव       | नाना जीव | वनि २ १        |
|---|--------|--------|----------------|----------|----------------|
| + | ए।का   | नाना   | नाना ए।का नाका |          | अपू २११        |
|   |        | २३ ३ ३ | 205            | ₹ 8      | अषः<br>२ ९ ९ ९ |

अनंतरभयः प्रवृत्तकरणरवनाभित्रायं पेळल्पवृत्तुं । वदं ते वोष्टे अप्रमत्तसंयतनुषमश्रेष्यारोहुल-निमित्तमाणियुं मेणु धापकयेष्यारोहुणनिमित्तमाणियुमयः प्रवृत्तकरणमं साळकुमा करणकाळधुं अंतस्प्रृंहतं प्रमाणयकुमाबोद्यमित्तृत्तिकरणकाळमित् । २१ । नोडळपूर्व्यकरणकाळमित् । २११ । संस्थातापुणितमक्कु—। मधं नोडळपः प्रवृत्तकरणकाळ संस्थातपुणितमक्कु—। मधं नोडळपः प्रवृत्तकरणकाळ संस्थातपुणितमक्कु—। मधं नोडळपः प्रवृत्तकरणकाळ संस्थातपुणितमक्कु—। भागकोळ् संभवितुव संश्वलनकोष्यादिकचार्याण सर्व्यातित्यर्वक कायसंक्ष्येसस्यानंगळ प्रवृत्ति । प्रायम्पत्रपुष्य संश्वलनकोष्यादिकचार्यण्य सर्व्यक्षियस्यानंगळगनेतानुक्यस्यस्यानंगळ नोडळसंस्यात्मार्याण्यानः क्षापाद्यक्षयायंगळोडनल्ळवुवपिस्ळण्युत्तरिनी यप्रमन्तसंयत्नोळ्यविस्ल्ल-। मधः प्रवृत्तकर्ण

अप्रमत्तवेयतः उपश्यमेश्रींण स्वयक्षेरींण वाक्ष्यमः प्रवृत्तकरणं करोति । तस्य कालोंडवर्गृहुर्वोञ्चानवृत्तिकरणकालासंक्यातगुणापूर्वकरणकालासंक्यातगुणः २ ९ ९ ९ १ तत्र संज्ञकनदेशवातिस्वर्षकविद्याद्विचरिणावरै॰
स्यानानि योवकयायग्रह्वद्वरिततस्यवंवातिस्यकंकंकेशस्योनस्योऽसंक्यातंकप्रास्तमात्रास्य्यवंक्यातोककात्रमाणि ।
ताचानुकृष्टिकचन्यकण्डस्य वाक्यपदिकृष्ट्विद्यारिणामस्यानं तिकन्दृत्तेष्ट्रमाः । तत्तरत्युत्कृष्टमनंतगुणं । हुतः ?
तस्योगयंनंतमात्रमावृद्धिस्यानाति सृष्यांकृप्रासंक्यातिकभागमात्राष्ट्यतिस्य कृष्टसंक्यातभागवृद्धिस्यानं । हमान्यपि
तथा तावंर्यतीस्य पृतरेकवारमावितस्य चरतेऽसंक्यातभागवृद्धस्यानं संक्यातमावृत्वस्यानं । हमान्यपि तथा
तावंर्यतीस्य पृतरेकवारमावितस्य चरतेऽसंक्यातभागवृद्धस्यानं संक्यातगुणवृद्धस्यानं । हमान्यपि तथा
तावंर्यतीस्य पृतरेकवारमावितस्य चरतेऽसंक्यातगुणवृद्धस्यानं स्वयातगुणवृद्धस्यानं । इमान्यपि तथा
तावंर्यतीस्य पृतरेकवारमावितस्य चरतेऽसंक्यातगुणवृद्धस्यानं स्वयातगुणवृद्धस्यानं । इमान्यपि तथा
तावंर्यतीस्य पृतरेकवारमावितस्य चरतेऽसंक्यातगुणवृद्धस्यानं स्वयानं । सित्यस्यानं क्याचित्रस्य
स्वयंगुलावंक्यातस्य चनगृणिववर्गमात्रभ्यकं वक्ष्युद्धस्यानं एतानि तवावंक्यातव्यक्षः । व्यतिति कारणात् ।
ततस्त्वद्वितोयकण्डस्य अवन्यविद्यानमननन्तगृणं अष्टाक्षस्यात् । तर्यक्षमक्षण्डस्य प्रयस्त्रस्यः
स्वयान्तरम्य चन्तर्वानं वान्यविद्यानमननन्तगृणं अष्टाक्षस्य।
स्वयान्तरम्य चन्तर्वानं ततिःन्वर्यविद्यानमननन्तगृणं अष्टाक्षस्य।
स्वयान्तरस्य चन्तरमण्डस्य व्यवस्थानं चानन्तगृण्यमनन्तगृणं ज्ञातस्यं। तर्यवक्षम्यस्य सद्या हत्ययं
करणोऽवःप्रवृत्यसंवः स्यातः।

तथा अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती वपशस्त्रेणी अथवा क्षपक्रेणी वहनेके छिए भी अधःप्रवृत्तकरण करता है। उसका भी काछ अन्तर्भुद्दते मात्र है। फिर भी अनिवृत्तिकरणके कारुसे संस्थातगुणा काछ अपूर्वकरणका है और उससे भी संस्थातगुणा काछ अधःप्रवृत्तकरण-

प्रथमसमयप्रयमानुकृष्टिसंडजधन्यविश्वद्विपरिणामस्यानं जिनदृष्टमष्टांकमक्कू-। मदं नोडस् तद्रक्ष्टविश्वविस्थानमनंतगुणमक्क नेक वोडा जघम्याष्टांकस्थानव बेल भागवद्धिस्यानंगळ सुच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळ नडेद बोर्म बसंख्यातभागवद्धिस्यान-मक्कूमदर मेले मुन्निनंते अनंतभागव द्विस्थानंगळ सुच्यंगुलासंस्यातैकभागमात्रस्थानंगळ नहेद मत्त्रीम्मे यसंख्यातभागवृद्धिस्थानमक्कू-। मितनंतभागबृद्धिस्थानंगळ सुच्यंगुकासंक्यातेकभागमार्थः ५ गळ मडेदोर्स्स पसंस्थातेकभागवृद्धिस्थानंगळावृत्तं विरल् मा असंस्थातमागवृद्धिस्थानंगळ सूर्चगुला संस्थातकभागमात्रवृद्धिस्थानंगळप्यसंतागृसं विरल् मतमनंतभागवृद्धिस्थानंगळ सुन्धंगुलासंस्था-तैकभागमाञ्चगळ नडबोम्मे संस्थातभागनद्विस्थानमञ्जून। सदर मेले मून्निनंतयनंतभागनद्वि-स्यानंगळागि योग्नों म्मे यसंस्थातभागवद्विस्थानंगळागुत्तम्मा असंस्थातभागवद्विस्थानंगळं सुच्यंगुलासंस्थातेकभागमात्रंगळाणि मृंदनंतभागवृद्धिस्थानंगळ सुच्यंगुलासंस्थातेकभागमात्रं गळ् १० नडद मत्तमोस्में संस्थातभागवृद्धिस्थानमक्त्रमी प्रकारविवमी संस्थातभागवृद्धिस्थानंगळं सुच्यंगुः लासंख्यातेकभागमात्रं गळावृत्तं विरलु मुंबे मतमनंतभागाविवृद्धिस्वानंगळ सुच्यंगुलासंख्यातेक-भागमात्रं गळ नडनडबोम्मे संस्थातगुणवृद्धिस्थानमक्त्र्-। मितु मुन्तिनंत अनगभागवृद्धिस्थानंगळं असंख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगळं संख्यातेकभागवृद्धिस्थानंगळ् मार्वात्तिस यात्रात्तिस योग्नो मे संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगळागृतमा संख्यातगुणवृद्धिस्थानगळ सुच्यंगुलासंख्यासेकभागवृद्धिस्थानंग-१५ ळप्पन।

. . . 33.

२५ का है। इसमें जो संज्वलन कणायके देशवातिस्पर्यकोंके उदयक्य विशुद्धिपरिणामोंके स्थान हैं वे अन्य प्रत्यास्थानादि कवायोंके साथ इदयमें आनेवाले संज्वलन कृषायके सर्वधाती स्पर्द्धनोंके उदयक्य प्रंत्रलेंके उदयक्य प्रंत्रलेंके उदयक्य प्रंत्रलेंके असंस्थान को कप्रमाण हैं। वहाँ मी अनुकृष्टिका जयन्य पहले सएडका जवन्य विशुद्धिपरिणाम स्थान सर्वज्ञके द्वारा देखे गये अप्टोक प्रमाण अनन्त गुण इद्विको लिये दूष है। अर्थोन पृथि परिणामके अवस्थान प्रतिच्छेदोंके प्रमाण अनन्त गुण इद्विको लिये दूष । अर्थोन प्रविच्यात है। अविभाग प्रतिच्छेदोंके स्पर्ये परिणामों का क्षायोंके उदयक्य स्थान असंस्थात हैं। उनमें 'अविभाग प्रतिच्छेदोंके रूपमें परिणामों का प्रमाण अनन्त हैं। सो जैसे-जैसे निर्मलना होती है वैसे-सैसे विशुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेदों क्षाया प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदों क्षाया प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान प्रतिच्छेदोंके स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

पुर्वेयुमंते बनंतभागाबिवृद्धिस्थानंगळ सुर्थ्यंगुलासंस्थातेकभागमात्र गळ नडत् बोम्भें असंस्थातगुणवृद्धिस्थानमञ्जू भी असंस्थातगुणवृद्धिस्थानंगळ सुन्निनंते अनंतभागवृद्धि असंस्थातगुणवृद्धिस्थानंगळ सुन्यंगुलासंस्थातेकभागमात्र स्थानंगळाबित्तस्यावित्योद्धि संस्थातगुणवृद्धिस्थानंगळाबित्तस्यावित्योद्धि संस्थातगुणवृद्धिस्थानंगळागुलं सिरल पुर्वे मत्तमनंतभागाबिवृद्धिस्थानंगळागुलं बिरल पुर्वे मत्तमनंतभागाबिवृद्धिस्थानंगळ सुन्यंगुलासंस्थातेकभागमात्र गळ नडत्र बोम्भे अनंतगुणवृद्धिस्थानमञ्जू सिर्वे पुर्वे मत्तमनंतभागाबिवृद्धिस्थानंगळ स्थायिकभागमात्र व्यव्यानमञ्जू स्थायेलास्थातेकभागमात्र स्थायेलास्थातेकभागमात्र स्थायेलास्थातेकभागम्य

| - 4        | ***         |            |            |            |               |   | 3          |            | 3,         |            | 23  |   |
|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|-----|---|
| <b>१</b> — | <b>\$</b> — | <b>१</b> — | <b>ξ</b> — | <b>१</b> — | अंकसंदृष्टि : | 6 | 8          |            |            | -          |     | l |
| 2          | २           | 7          | 7          | २          | •             | 9 | 2          |            |            |            |     | ı |
| 8          | a           | ð          | 9          | а          |               |   | <b>१</b> — |            |            |            |     |   |
|            |             |            |            |            |               | Ę | 2          | 3          |            |            |     | l |
|            |             |            |            |            |               |   | 8          | ₹ <b>—</b> |            |            |     | l |
|            |             |            |            |            |               | 1 | 3          | २          | २          |            |     | ł |
|            |             |            |            |            |               | 1 | 1          | ₹          | <b>?</b>   |            |     | ١ |
|            |             |            |            |            |               | 8 | २          | 3          | 2          | 3          |     | l |
|            |             |            |            |            |               |   | ₹          | ₹—         | <b>?</b> — | <b>?</b> — | _   | ł |
|            |             |            |            |            |               | 3 | 2          |            |            | 2 1        | - Ş |   |

गुणवृद्धिस्थानं । एवं पूर्ववसन्तत्वागवृद्धिस्थानानि आसंस्थातिकभाषवृद्धिस्थानानि संस्थातिकभाषवृद्धिस्थानानि आपस्योपवर्धिकैकवारं संस्थात्वागवृद्धिस्थानानि भागनस्थापवर्धिकैकवारं संस्थात्वागवृद्धिस्थानानि मुर्चेगुणवृद्धिस्थानानि सुर्चेगुणवृद्धिस्थानानि सुर्चेगुणवृद्धिस्थानि सुर्वेगुणवृद्धिस्थानि सुर्वेश्वयन्ति स्थान् । एकानि पूर्वेवदनस्यागवृद्धिस्थानाम् स्थान् । एकानि पूर्वेवदनस्यागवृद्धिस्थान् । स्थानि स्थान् । एकानि पूर्वेवदनस्यागवृद्धिस्थान्त्यावृद्धिस्थान् । स्थानिस्थानि सुर्चेगुलास्थानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यान

2 5 5 5 5

बदेते हैं। इससे यहाँ अनन्त गुणापन सम्भव होता है। इस पहले खण्डके जपन्यसे उसका ही उत्कृष्ट अनन्तगुणा है। क्योंकि उस जपन्यके ऊपर सूच्यंगुलके असंख्यात में मां प्रमाण अनन्त भागष्ट्रहिस्प स्थान होनेपर एक बार असंख्यात भागष्ट्रहिस्प नहीता है। इसी प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यात के भाग प्रमाण अनन्त भागष्ट्रहिस्प नहीतेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तिम असंख्यात भागवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तिम असंख्यात भागवृद्धि स्थानपर संख्यात भागवृद्धि होती है। इसी प्रकार २० सूच्यंगुलके असंख्यात के भाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम संख्यात भागवृद्धि स्थानपर संख्यात गुणवृद्धि होती है। इसी प्रकार उतने ही संख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम संख्यात गुणवृद्धि स्थानपर असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होनेपर पुनः एक वार पूचेवत् करनेपर अन्तम असंख्यात गुणवृद्धि स्थानपर अनन्त गुणवृद्धि रूप होती है।



१५ इस प्रकार एक अधिक सृच्यंगुलके असंस्थातवें भागके घनसे उसीके बर्गको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण बुद्धियों के होनेपर एक पद्स्थान पतित बुद्धिक्य स्थान होता है। जीवलाव्ये केपाणिणिकारमें पप्तायसमास पुत्रक्षात्के केपालमें पद्स्थान बुद्धिका जेसा कथन कथा है देसा ही यहाँ भी जानना। ये पद्स्थान कन कथाय स्थानों से असंस्थात छोकप्रमाण होते हैं इससे जयन्यसे उत्कष्टको असंस्थात गुणा कहा है।

२० प्रथम खण्डके उल्ह्रप्टसे दूसरे लण्डका जयन्य अनन्तगुणा है क्योंकि चन्द्रद्विस्थानमें अनन्तगुण इदि—जिसका चिह्न आठका अंक है, पीछे ही पीछे होती है तब दूसरे खण्डका जयन्य स्थान होता है। उससे उसीका उल्ह्रप्ट अनन्तगुणा है। इस प्रकार सब खण्डोंमें खपने-अपने जयन्यसे अपना-अपना उल्ह्रप्ट अनन्तगुणा है। और इस उल्ह्रप्टसे इससे

धस्तनाधस्तनलंडस्थानंगळोडने ययासंभवमागि समानंगळण्डवण्डवरिनितु अधःप्रवृत्तपरिणामस्यानंगळण्डवरिक्सी करणक्वयःप्रवृत्तकरणमें व पंसरन्वधंनवर्षुः । हंतु ॥

अंतोमुहुत्तकालं गमियुग अधापनत्तकरणं तं । पडिसमयं सन्झंतो अपुन्वकरणं समन्त्रियह ॥९०८॥

अंतर्गुहुत्तंकालं नीत्यत्तवयः प्रवृतकरणकालं त । प्रतिसमयं शुध्यक्षपूर्वकरणं समाध्यति ॥ तवयः प्रवृत्तकरणकालावसानमागियंतम्प्रेहृत्तंकालमयः प्रवृत्तकरणकालमं प्रतिसमयमर्गतन-गुणविशुद्धिवृद्धियंत्रं पेन्जूंत कलिङ् सातिहायाप्रमत्तनपूर्व्यकरणगुणस्थानमं पोददुंगु । मा परिणाम-बोल्ड धनाव्यत्तपरिणामविदोवसंस्थातकपूर्वकसंतृष्टियं पेल्वयप्त । :--

> छण्णउदिचउसहस्सा अड्ड य सोलसभणं तदद्धाणं । परिणामविसेसो वि य चउ संखापु व्यक्तरणम्म ॥९०९॥

नात्कु सासिरद तोंभताद ४०९६ वन् युं अध्वानमां दु८। परिणामविशेषं पविनाद १६। संस्थातकपुगळ, नात्कु । ४। मपुर्व्यकरणपरिणामदोळपुत् ॥

पर्यतमृपरितनोपरितनत्वन्द्रविशुद्धिस्थानानि अवस्तना धस्तनस्थानैयंशासम्भवसमानानीत्वनःप्रवृत्तरश्रवस्याभः-प्रवृत्तकरणमित्यन्वर्यनाम । पाठोऽयं कर्याचिद्वियेषमादथानः सम्मयचन्द्रीयटोकायां । ] ॥९०७॥

तमबःप्रवृत्तकरणमन्तमुहूर्तकालं प्रतिसमयमनन्तगुणविश्वद्विवृद्वचा वर्षमानः सातिशयाप्रमत्तो नीरशञ् १५ पूर्वकरणं समाश्रयति ॥९०८॥

तत्रापूर्वकरणॅंडहसंदृष्टिघनं वण्णवस्यप्रचतुःसहस्रो । अध्वानोऽष्टो । परिणामविशेषः घोडदा । संस्थात-रूपाणि चत्वारि ॥९०९॥

अनन्तर स्थानका जघन्य अनन्तगुणा है। यहाँ प्रथम समयके प्रथम खण्ड और अन्तिम समयके अन्तिम खण्डको छोड़ सब उत्परके खण्ड सम्बन्धी परिणाम और नीचेके खण्ड २० सम्बन्धी परिणाम परस्परमें यथासम्भव समानता रखते हैं। इसीसे इसे अधाप्रवृत्तकरण कहते हैं॥९०७॥

प्रति समय अनन्तगुण विशुद्धिसे बदता हुआ सातिशय अप्रमत्त उस अधःप्रश्नुतकरण-के अन्तर्मुहूर्ते कालको विताकर अपूर्वकरणको करता है।।९०८।।

उस अपूर्वकरणमें अंक संदृष्टिक रूपमें सर्वधन चार हजार छियानचे है। कालका २५ प्रमाण आठ है। परिणाम विशेष सोलह हैं। और संस्थातका प्रमाण चार है। आशय यह है कि अपूर्वकरणके सब स्थानोंकि प्रमाण तो सर्वधन है जो चार हजार छियानचे हैं। अपूर्वकरणके कालके समर्थोका प्रमाण आठ है। प्रति समय जितनी बृद्धि हो वह परिणाम विशेष सोलह है। इसिका नाम चय है। चय लानेके छिए संस्थातका प्रमाण चार है। १०९॥

१. ग<sup>°</sup>संदिट्टी सु.।

# अंतोष्ठहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलीगपरिणामा । कमउद्दापुरुवगुणे अणुकड्डी णरिथ णियमेण ॥९१०॥

अंतम्बुहर्तनात्रे प्रतिसमयमसंख्यकोकपरिणामाः । क्रमबृद्धा अपूर्व्यगुणे अनुकृष्टिसीस्ति निषमेन ।।

अपूर्वकरणगुणस्थानदोन्न अंतम्बृहुत्कालमस्त्र । २ १ १ । मा कालबोन्न प्रतिसमयमसंस्थातः लोकमाप्रपरिणामंकळपुवादोदं प्रथमसमयं मोबलो हु दितीयादिसमयंत्रोळेल्लं सरमसमयपर्धतं अदृश्यस्यविदं पेन्जूंबवीयपूर्वकरणपरिणामंगळोळगुकृष्टि ये स भेदमिल्लेकं बोड्डपरितन परिणाम-स्थानंगळम्बस्तनसमयपरिणामंगळोडानोरसगळल्लं बप्युवरिदं । इत्लिकं सनमित्रु ४०६६ । इदं प्रकिविसेशेण भाजिदे पत्रसमें विद्

१० जत्तरधनमें वितु ट्रे। १६। ८ लब्बमुत्तरधनिमद्व। ४४८। इस्नु खयधनहोनं द्वव्यं पवभनिते २ स्वर्धानिक्रमाणणमें वितु खयधनरहितद्वव्यामद्व ३६४८। विदं पर्वादं भागिसिदोडाविप्रमाणमम् इत्रु प्रति-१६४८। लब्बमाविधनिमद्व। ४५६॥ आविन्स चये उद्दे पडिसमयवणंतु भावाणमं विदु प्रति-

अर्त्यसंदृष्टियिद् :--

समय धनमक्कुं प्रद प्रद प्रद प्रद प्रट प्रट प्रट प्रट प्रट

|       | २ १ १ १ २ ऋ १ |
|-------|---------------|
| 5 3 3 | 2121222       |
|       | 0             |
|       | ,             |
|       | 3 3 9 9 9     |
|       |               |

तस्यापूर्वकरणस्य कालेऽवर्महर्त २ १ १ मात्रं प्रतिसमयं परिणामा असंस्थातलोकमात्रा अत्र प्रयम-१५ सम्याक्वरमसमयपर्यं तं सद्श्वयवृद्धाः सन्ति । तेषु बानुकृष्टिरयना नास्ति । सर्पारतनपरिणामानासमस्तन-परिणामरसादस्यात् ।

चस अपूर्वकरणका काल अन्तर्गुहुत मात्र है। इसमें प्रति समय असंस्थात लोक परिणाम होते हैं। वे प्रथम समयसे लेकर अन्त समय पर्यन्त समान चयकां लिये हुए बदते जाते हैं। यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं है, क्योंकि उपर समयके परिणामोंका नोचेक समयकि २० परिणामोंके साथ समानता नहीं पायो जाती है। किसी जीवका प्रथम समयमें करकुष्ट परिणाम हो और किसीका हुसरे समयमें जयन्य परिणाम हो, फिर भी उसके इससे अधिकता ही पायो जाती है।

पवकविसंखेण माजिवे पचयमें विदु प्रचयमकां। ﷺ अव्यक्त करेक पवार्योहन चयाणो-२११।२११।१

गच्छउत्तरघनमं बिदुत्तरघनमवर्कुः २ ११ ≔ 8 = ७ ३ १ अपर्वतितोत्तरघनमिदु २ १ १ । २ १ १ । १ । २

≅a च २१९ - १ अयमणहीणं तच्यं पदभक्तिये होबि आविपरिमाणमें विदु प्रवससमयणन-२१९। १। २

्राच-मनकुं ⊞ठ⊞ठ२१९१२ चरससमय धनसंनितनकुर्सदोडादिश्वनडोजुरूपोनगच्छमात्र-२९९।९२९९।२

| 486 | तद्वनं ४०९६ । पदकदिसंखेण माजिदै पत्रयं ४०९६ । रुव्यं १६ । व्येकपदार्घध्नव्यमुणो |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 447 | 81919                                                                           |
| 435 | 2 2 20 20                                                                       |
| 470 | गच्छ उत्तरधनं ८ । १६ । ८ रूउधं ४४८ । चयवणहीणं वन्वं पदमजिवे होदि आवि-           |
| 408 | 5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2                                       |
| 328 | परिमाणं २६४८ । लब्धं ४५६ आदिम्मि चये उड्ढे पडिसमयधणं तु भावाणमिति ।             |
| 803 | ८<br>अर्थसंदर्शीयन ऋ a ≋ a प्रवकदिसंखेण भाजिदै पख्यं ऋ a ऋ a                    |
| ४५६ | अयसदृष्टा वन 🎟 ३ 🗢 ठ पदकादसंखण मार्राजद पचय 🗯 ह 🗯 ठ                             |

स्पेकरदार्घणनवसमुजो गच्छ उत्तरकारं २९९ 🗯 a ≅ a । २९९ स्पर्वर्षितं ≅ a ≅ a २११ — १ २९९ । २९९ । २। २

चयघणहीणं वक्तं पदमित्रदे होदि आदिपरिमाणं — अक ठ व्क ठ २ १ १ । १ । २ २ ११ । २ ११ । २ **१•** 

जिन जीवोंको अपूर्वकरण करे पहला समय है उन अनेक जीवोंके परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। परन्तु जिनको अपूर्वकरण करे द्वितीयादि समय हुए हैं उनके परिणामोंमें कभी भी समानता नहीं होती। इसी प्रकार जिनको अपूर्वकरण करे द्वितीयादि समय हुआ है उनके परस्पर्में समानता भी होती है और असमानता भी होती है, किन्तु उत्परके तथा नीचेके समयवालोंके साथ परिणामोंकी असमानता ही होती है। १५ इसीसे इसका नाम अपूर्वकरण है। प्रति समय अपूर्व-अपूर्व-ओ पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम होते हैं।

वहाँ सर्वधन चार हजार छियानचे है। तथा करण सुत्रके अनुसार पद या गच्छ आठका वर्ग चौंसठ तथा संस्थातका चिह्न चारसे सर्वधनमें भाग देनेपर चयका प्रमाण सोखह आता है। और दूसरे सुत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे साहे तीनको चय सोखह- २० से गृणा करके गच्छ कारसे गृणा करनेवर वार सो अहताओस होते हैं। यही चयधन है। तथा तीसरे सुत्रके अनुसार चयधन चार सौ अहताओसको सर्वधन चार हजार छियानवेमें-से घटानेपर छत्तीस सौ अहताओस रहे। उसमें गच्छ आठसे साग देनेपर चार सी छप्त चर्यसळं ≅a≡a २११ द्विकविंदै समञ्जेदमं माडि ≅a≅a।२११–१।२ कूडिवोडे २१९१२२।३

चरमसमय बनिम्बु ≝a ≝a । २ ९ ९ १ १ १ ई अपूर्वकरणचनाभिप्रायं पेळल्पङ्गुम-२ ९ ९ ९ । २ ९ ९ । २

बृद्धेषु चरमसमयधर्म स्वात् ﷺ ८ ﷺ ८ २ ९ ९ ९ ९ १ । अत्रायमयं — अपूर्वकरणधनसमः प्रवृत्तकरण-२९९ । ९ । २९९ । २

चनादर्सस्यातकोकग्णं 200 तम प्रथमसमयपरिणामाः वसंस्थातकोकमात्राः । तेन्यो द्वितीयारिसमयेष् १५ तदाकाया व्यत्रि प्रतिसमयं चयाधिकाः मन्ति । तत्रयमसमयश्रमयाश्याविद्यरिणामोऽघःप्रवृतकरणचरमसम्बद्धाःसुरूक विकृद्विदरिणामार्थनेतुगुः । तनस्तदुक्तुकोऽनन्तगुयः कृतः ? तत्राप्तसंस्थातकोकमात्रयस्थानसम्बदात् । तती

पावे। यही प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण है। तथा चतुर्थ सूत्रके अनुसार आहिके प्रमाणमें एक-एक चयका प्रमाण सोलह-सोलह कमसे मिलानेपर आगेके समयोंमें परिणामोंका प्रमाण होता है। जैसे प्रथम समयों चार सी छपन है। उनमें एक चय र मिलानेपर दूसरे समयमें चार सी बहत्तर होते हैं। उनमें एक चय मिलानेपर तीसरे समयमें चार सी वहत्तर होते हैं। उनमें एक चय मिलानेपर तीसरे समयमें चार अहासी होते हैं। इसी प्रकार अन्त समयपर्यन्त जानना। यह तो रूपान्त माज है।

यवार्थमें अधाप्रकृतकरणके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनको असंख्यात लोकसे गुणा करनेपर अपूर्वकरणका सर्वधन होता है। अपूर्वकरणके काल्डे समयोंका प्रमाण मण्डले वर्गको संख्यातसे गुणा करते उसका भाग सर्वधनमें देनेपर चयका प्रमाण १५ होता है। एक कम गण्डले आधेको चयसे गुणा करले किर गण्डले गुणा करनेपर प्रमाण होता है। चयधनको सर्वधनमें से खटाकर शेचको गण्डला आग देनेपर प्रयम समयके

> एक्कम्मि कालसमये संठाणादीहि जह णिवट्टति । ण णिवर्डति तहंवि य परिणामेहिं मिहो जे ह ॥९११॥

एकस्मिन्कालसमये संस्थानादिभिर्य्यंषा निवर्तते । न निवर्तते तयैव च परिवासैस्मिषो ये खल ॥

हितीयसमयज्ञचन्यविकृद्धिपरिणामीऽनन्दगुणः । ततस्तदुरक्कोऽनन्दगुणः एवसाचरमसमयं ज्ञातव्यं। यत उपरितनसमयपरिणामा अवस्तनसमयपरिणामैः सद्वाा न ततोऽयमपूर्वकरण इत्याक्यायते ॥९१०॥ अवानि- १५ वृत्तिकरणस्वकपमाह—

परिणामोंका प्रमाण होता है। द्वितीयादि समयोंमें परिणामोंका प्रमाण लानेके लिए एक-एक चय मिलाना चाहिए। इस प्रकार एक कम गच्छ प्रमाण चय मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणामोंका प्रमाण होता है।

ऊपर टीकामें जो संदृष्टि दी है उसका अर्थ इस प्रकार है-

अपूर्वकरणका सर्वधन अधःप्रवृतकरणके सर्वधनसे असंख्यात लोक गुणा है। उसमें प्रथम समयसम्बन्ध परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। उससे द्वितीयादि समयोगें भी असंख्यात लोक प्रमाण ही परिणाम है। तथापि एक-एक चय बढ़ते-बढ़ते हुए हैं। प्रथम समयसम्बन्ध अचन्य बिशुद्धि परिणाम अधःप्रवृतकरणके अन्तसमयके अन्तिम अनुकृष्टि खण्डक विशुद्धि परिणाम अभन्यपुत्तकरणके अन्तसमयके अन्तिम अनुकृष्टि खण्डक विशुद्धि परिणाम अभन्यपुत्तकरणमें मी असंख्यात लोक प्रमाण पर्यात होते हैं। परिणाम अभन्यपुत्तकरणमें भी असंख्यात लोक प्रमाण पर्यात होते हैं। उससे दूससे समय सम्बन्ध अभन्य विशुद्धि परिणाम अनन्यगुणा है। इसो प्रकार अन्तिम समय पर्यन्य जानता। यहाँ उत्परके समयोगें होनेवाले परिणाम नीचेक समयमें होनेवाले परिणामोंके समान कभी भी नहीं होते इसीसे इसका नाम अपूर्वकरण है।।९१०।।

आगे अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते हैं-

₹0

वे सन् जीवाः आउत् केलवु जीवंगळ् स्फुटमागि चिविमतैकसमयदोळ् संस्थानवर्णवयो-वेबभाषाविगळिवमंत् ओरोब्बंरोळ् विसद्वारप्यरंते परिणामंगळिबं मियः परस्परं विसद्वा-रव्यरत्त विश्वविपरिवासंगोळवं विवक्तितैकसमयबोळवःप्रवृतापुर्व्यकरणंगळोळ विसद्गविग्रवि-यक्तरं तोळरंतेयनिविशकरणरोळिल्लं बृदत्यं । न विद्यते निवृत्तिः परिणामभेदो एव करणेषु ५ परिकामिय तेऽनिवत्तयः। अनिवत्तयः करणाः परिकामा एवां तेऽनिवृत्तिकरणाः। एवितनिवृत्ति-करणरें व पंसरन्वत्वंमक्कं । ई बर्त्वमनं स्फूटीकरिसिवपव :---

> होति अणियद्भिणो ते पहिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा । विमलयरझाणहुदबहसिहाहिणिदुदहुढ कम्मवणा ॥९१२॥

भवेयुरनिवृत्तयस्ते प्रतिसमयं यस्मिन्नेकपरिणामाः । विमलत्तरध्यानहत्तवहशिलाभिन्निर्देग्ध-१० कम्मंबनाः॥

यस्मिन्ननिवस्तिकरणे प्रतिसमयमेकपरिणामाः । विमलतरध्यानहतवहशिखाभिन्निदृग्ध-कर्मावनास्तेनिवत्तयो भवेयः ॥ सुगमं ।

अनिबत्तकरणपरिणामाध्यानक्कंकसंदृष्टि नाल्क् ४ । अत्र्यंसंदृष्टियंतम्मूंहत्तं

ईयनिवृत्तिकरणरचनाभिप्रायं पेळल्पड्गुमर्वे ते दोडे : —अपूर्विकरणकालमंतर्मेहत्तेमवं १५ अनिविश्वकरणपरिणाममं पोद्धि तत्कालप्रयमसमयं मोडल्गों ड चरमसमयप्रयंतं प्रतिसमयमनंत-गुषविश्वक्षित्रक्षिपरिणामयुत्तरप्परादोशं विचलितसमयदोळेनिवर जीवंगळिही हमनिवागं वर्णादि-

जिस करणमें प्रतिसमय जीवोंके एक-एक ही परिणाम होता है और वह परिणाम

ये जीवा अनिवत्तिकरणकालस्य विवक्षितैकसमये संस्थानवर्णवयोवेवभाषादिभिमियो यथा निवर्तन्ते भिचन्ते तथा परिणामैः सन्वधःप्रवृत्तापूर्वकरणवस्न निवर्तन्ते ॥९११॥ असमेवार्थः स्कटोकरोति-

यस्मिन्करणे प्रतिसमयमेकैकपरिणामास्ते विमलतरव्यानहत्वित्तिशामिनिर्वस्यकर्मवना अनिवृत्तयो

जो जीव अनिवृत्तिकरण कारूके विवक्षित एक समयमें परस्परमें शरीरके आकार. रूप, वय, वेष, भाषा आदिसे भिन्न-भिन्न होते हैं अर्थात किसी जीवका आकार आहि किसी प्रकारका होता है किसी जीवका किसी प्रकारका होता है, वनमें समानता नहीं होती। इस प्रकार अधःकरण अपूर्वकरणकी तरह उनमें परिणामोंका भेद नहीं होता अर्थात जिनको अनिवृत्तिकरणमें आये पहला समय है वन सब त्रिकालवर्ती अनन्त जीवोंके परिणाम समान २५ ही होते हैं, अन्य-अन्य रूप नहीं होते, इसी तरह द्वितीयादि समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके भी समानता पायी जाती है ॥९११॥

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं--

भेवमुळ्ळोडमेकप्रकारविद्युद्धिपरिणामयुतरप्परेके बेोडनिवृत्तिकरणसमयवर्तिगळ्गे परिणामांतरे संभविसर्वे बुद्दु तास्पर्यं ॥

इंतु भगववहंत्यरमेश्वर बारबरणारविबद्धंद्ववेदनानंबित पुज्यपुंजायमानधीमद्रायराजपुर-मंडलाबाध्येभहावाववादीश्वररायवाविपतामहसकलविद्वज्जनवक्रवितः श्रीमदभयपुरिचाश्वरणा-रविवरनोरंजितललाटपट्टश्रीमस्बेशबण्यावर्षितमप् गोझ्मटसारकण्यांद्वजृत्ति जीवतत्त्वप्रवीपिकं-योल् कम्मंकांड त्रिकरणवृल्किकामद्राविकारं व्याक्यातमाद्वद् ॥

> उरियोळ् हीत्यमनुप्रनोळिबनवर्गं वृद्युत्तनोळसत्यमं दुरहंकारनोळिडयेयं जरठनोळ्वसत्यमं पंडियो-। ळघुरचीरत्यमनाहंतागमसुधासंतुप्तनोळ्बोखमं घोरेनटोडपयोगसुख्यनं वर्लं पेळवृं इधं पेळवृत्र।।

भवान्त । तस्याध्यानौंडकसंदृष्ट्या चतुरैकः । अवीसंदृष्ट्यांतर्मृहतः ॥९१२॥

इत्याच।र्यश्रोनेमिचन्द्रसिद्धान्त्रचक्रवर्षिविर्शिवतायां गोम्मटसारापरनामपंत्रसंद्रहृषुतो जीवतत्त्वरावीपिकास्यायां कर्मकाण्डे निकरणचिकानाम अष्टमोऽध्विकारः ॥८॥

अंतिराय निर्मेट भ्यानरूप आगको शिखाके द्वारा कर्मरूपी बनको जला देनेवाले होते हैं उन्हें अनिवृत्ति कहते हैं। उसका काळ अंकसंदृष्टिसे चार है और अर्थ रूपसे जन्तर्गुहुत है।१९२०॥ १५

इस प्रकार आषायं श्री नेमिक्यम् विरावित गोम्मदसार अपर नाम पंवसंग्रहकी सगवान् आर्टन देव परमेदवरके सुन्दर वरणकमजीकी वन्द्रनासे प्राप्त पुण्यके पुंजरनक्य राजगुरु सण्वकावायं मदावादी श्री अमयपूरि सिकान्वक्रकरीके चरणकम्मजीकी पूक्ति सोमित ककादवाके श्री केसववर्णा-के द्वारा रिचन गोम्मदसार कर्णाणं दुन्ति जीवतत्त्वप्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदोका तथा उसकी अनुसारिणी द्वर्षी जावतत्त्वप्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदोका माथादीकाक जनुसारिणी दिन्दी सावा दीकाम किकान्यपृक्तिका नामक कादबी अधिकार सम्पूर्ण दूषा ॥८॥

२०

٠,

सिद्धे निसुद्धनिस्त्ये पणट्ठकम्मे निणट्ठसंसारे । पणमिय सिरसा नोच्छं कम्मटिठदिरयणसञ्मानं ॥९१३॥

सिद्धानशुद्धारमप्रवेशान् प्रणष्टकर्म्मणो विनश्टसंसारान् । प्रणम्य जिरसा वक्ष्यामि कर्म्म-स्थितिरचनासद्भावं ॥

प्रणय्यात्पधातिकर्मारं विनष्टसंसारचं शुद्धात्मप्रवेशसम्य सिद्धपरमेष्ठिगळगं तछे एरक-विवं नमस्कारमं माडि कर्म्मस्थितिरक्शासङ्कावमं पेळवेमे वितावार्व्यंद प्रतिक्षेपं माडि पेळवर ।

> कम्मसरूवेणागयदव्त्रं ण य एदि उदयरूवेण । रूवेणदीरणस्स य आबाहा जाव ताव हवे ॥९१४॥

कम्मस्वरूपेणागतवस्यं न चैत्युवयरूपेण । रूपेणोबीरणायावसावाद्या यावसावाद्यवेत ॥

१० कम्मस्वरूपविचं परिणामितिव काम्मणब्रथ्यमुव्यरूपविवसुवीरणारूपविवसुमेल्लेवरं परिणाम-नमनेव्यवन्त्रेवरमव्यक्त कालमावार्थे यें व पेळल्पट्ट्व । इत्लिक उद्ययपिन्नेयिमावार्थेयं पेळवपदः —

उदयं पडि सत्तण्हं आनाहा कोडकोडिउनहीणां ।

वाससयं तप्पडिआगेण य सेसिटिदीणं च ॥९१५॥ उदयं प्रति सप्तानामावाथा कोटीकोटचुवधीनां । वर्षशतं तत्प्रतिभागेन च शेषस्थितीनां च ॥

१५ प्रणडवास्यवातिकर्मणः विनष्टसंसारान् गुद्धास्मप्रदेशान् विद्वपरमेष्टिनः श्चिरसा प्रणम्य कर्मस्थितिरचना-सद्भावं वषते ॥११२॥

कर्मस्वरूपेण परिणतकार्मणद्रश्चां यावदुदयक्ष्येण उदीरणाक्ष्येण वा नैति न परिणमति क्षावदावाधे-स्पुष्पते ॥९१४॥

बिनके धाती और अधाती कर्म पूर्ण रूपसे नष्ट हो गये हैं अतपन जिन्होंने संसारको

े विशेषरूपसे नष्ट कर दिया है, तथा विशुद्ध आत्मप्रदेश ही जिनका वासस्थान है उन सिद्ध परमेष्टीको मस्तकसे नमस्कार करके कर्मस्थित रचनाके सद्भावको कहते हैं।

विशेषार्थ — कर्मों की स्थितिमें प्रतिसमय निषेकों में कितना-कितना कार्माण द्रव्य पाया जाता है ऐसी रचनाके अस्तित्वका कथन करते हैं। यह कथन पहड़े भी जीवकाण्डके योग-मार्गणाधिकारमें तथा कर्मकाण्ड बन्ध वहुय सत्त्व अधिकारमें कहा है ॥११३॥

२५ कर्गरूपसे परिणमा कार्याण हृव्य जनतक उदयरूपसे या उदौरणारूपसे परिणमन नहीं करता तनतक उस काळको आवाचाकाळ कहते हैं ॥९१४॥

अापुर्व्वाज्यस्तप्तसृत्व प्रकृतिगळ स्विति कोटीकोदिसासरोपमंगळो ग्रासवर्षमावाधेयवकु-मंतागुलं विरल् तत्प्रतिभावविंदं श्रेवस्थितिगळोपुमावाब्यप्रमावस्यस्यस्यकृग् न वर्षे तेदोडो दु कोटोकोदिसागरोपमस्यितिगे उदयमं कुरुलावाधं वर्षश्रसप्रमितमागृत्तिरकु झानदर्शनावरणवेदनी-योतरायंगळ मूवणुं कोटीकोदिसागरोपमंगळगेनितावाधंयकुमं विंदु त्रेराशिकं माडल्यकृतिरका कोटोकोदिसागरापमंगळु प्रतिभागमप्युत्व । भागद्वारंगळपूर्व बुद्धव्यं । प्र – सा को २ । फ । बा – ५ वर्ष १०० । इ–सा ३० । को २ । कश्यमावाधं मुद्द साविर वर्षगळपुत्र । ३००० । ह प्रकारविंदं मोहनीयवेप्यनु कोटोकोदिसागरोपमंगळावाधं सामस्कुलवर्षगळपुत्र । व ४००० । नामगोत्र गळिप्य क्लोदोकोदिसागरोपमंगळगावाधं येयह सासिरवर्षगळपुत्र । व २००० ॥ मत्तमावाधाविशेषमं पेळवपदः —

> अंतो कोडाकोडिट्ठिदस्स अंतोस्रहुत्तमानाहा । संखेजजगुणविद्दीणं सन्वजहण्णटिठिदस्स हवे ॥९१६॥

अंतःकोटीकोटिस्पितरंतस्भृहत्तं आबाषा । संस्पेयगृणविहीना सर्व्यज्ञघन्यस्थितस्भेवत् ।। अंतःकोटीकोटिसागरोपमस्पितिगे आबाधेयंतस्भृहत्तं प्रमितमक्कु-। संतागृतं विरल् सर्थ्यं ज्ञ्चन्यस्थितियुं संस्थातगृणहोनां-ज्ञघन्यस्थितियुं सस्थातगुणहोनांतःकोटीकोटिसागरोपमंगळण्यु ववककावाधेयुं संस्थातगृणहोनां-तम्पृहत्तंमककुपदेते वोडे-अो दु वर्षकं विनंगळु मृतूरववत् ३६० । ओ दु विनक्क मृवत् युहर्ते- १५ गळु । ३० । तूच वर्षगळ्ये पत्तस्थानु सेण्यनुसासिर मृहत्तंगळपुतु । १०८०००० ।। इन्तु जैराधिकं

बायुयः पृवयवस्यतीति सम्मूलप्रकृतीनामुदयं प्रत्यावाचा कोटिकोट्यध्यिस्यतेवर्षयंत्रतं स्यात् । योय-स्यितीमानिष तरप्रतिभागेन ज्ञात्र्या । त्रच्या—एककोटीकोट्यध्योनां वर्षवतमानाचा तदा द्वपावरणवेदनीयां-तरावाणां निवासकोटीकोट्यध्योनां कियतीति कथ्या त्रित्तहस्ववर्षीण व २०००। एवं गोहनीयस्य सप्तिकोटी-कोट्यध्योनां सप्तस्क्रवर्षीण व ७०००। नामगोत्रवीविंशतिकोटीकोटपस्थीनां द्वितहस्रवर्षीण व २००० २० ॥९१५॥ पुनरिविषयाह—

सागरोपमाना कोटेरचिकायाः कोटाकोटेर्हीनायाः स्थितेरंतःकोटाकोटित्वादेककाडकायाम ७४०७४०७

आयुकर्मका कथन अलगसे करेंगे। अतः सात मूलकर्मोंकी आवाधा उदयकी अपेक्षा एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिमें सौ वर्ष है। श्रेष स्थितियोंकी भी आवाधा इसी प्रतिभागके अनुसार जानना। जो इस प्रकार है—

एक कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आवाधा सौ वर्ष है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय अन्तरायकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी कितनी आवाधा होगी? यहाँ प्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, कितरी ही है। इसी एक कोड़ाकोड़ी सागर, कितरी ही हो हो की कोड़ाकोड़ी सागर। कितरी है। इसी प्रकार मोड़ानीयकी स्वार कोड़ाकोड़ी सागर सितरी है। इसी प्रकार मोड़ानीयकी स्वार कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी सात हजार वर्ष आवाधा होती है। ३० नाम और गोज़की बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी दो हजार वर्ष आवाधा होती है। ३० नाम और गोज़की बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी दो हजार वर्ष आवाधा होती है। १०

कुछ विशेष कहते हैं— एक कोटिसे उपर और कोडाकोडीसे नीचेको अन्तःकोटाकोटी कहते हैं। अन्तःकोटा- माङल्पङ्गु। प्र मुं १०८००००। कः = स्वि सा को २। इ.मु १। रूज्यमेकपुरूर्तावाचेगे त्यिति एककांडकायामस्यून पत् कोटिसागरोपमंगळप्पुत्र। सा ९२५९२५९१। रू६ जनकांडकायामसिद्र।

७४०७४०७ मा ११ कृषि पत् कोटि सागरोपममं बुदस्यं । ई स्थितगाबार्षेयुमुक्कव्टांतम्मुंहूर्तमु-

र प्रमानक्ष्म स्वाप्त के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वरत्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वरत्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण क

१० कोटिकोटि ९२५९२५९२ १६ आ बाधे मु २० २७

बनंतरमायुष्यकम्मंस्थितिगाबाधेयं वेळदवरः---

पुन्नाणं कोटितिभागादासंखेपअद्धत्रोत्ति हवे । आउस्स य आनाहा ण ट्रिटदिपडिमागमाउस्स ॥९१७॥

पूर्व्याणां कोटि त्रिभागावोसंक्षेपाद्धः पर्व्यंतं भवेदायुषदचावाधा न स्थितिप्रतिभागः १५ मायुषः॥

<sup>ा</sup> ११ त्यूनदशकोटेः सा ९२५९२५९२ १६ सामाधा उत्कृष्टीवर्धृहर्वः २ १ ततः संस्थातगुणहीनायाः २७

सर्वज्ञचन्यस्थितेः बसंस्थातेन सा ९२५९२५९ १६ गुणहीना स्थात् १ १ ॥९१६॥ आयुष आह—

कोटी सागरकी स्थितिकी आवाधा अन्तर्भुद्वर्त मात्र होती है। एक काण्डकका प्रमाण चौहतर छात्र सात हजार चार सी सात तथा ग्यारहका सचाईसवाँ माग ७४००४००३३ है। इसको २० दस कोड़ाकोड़ी सागरमें से घटानेपर नी कोटि पचचीस छात्र वानचे हजार पाँच सी वानवे और सोळहका सताईसवाँ भाग रहा। इतनी स्थितिकी आवाधा चत्कच्ट अन्तर्भुहुतं प्रमाण है। उससे संस्थातगुणी होन जवन्य स्थितिकी आवाधा वससे संस्थातगुणी होन है अर्थात् चत्कष्ट अन्तर्भुहुतंके संस्थातक माग है।।१९६॥

आयुकी आबाबा कहते हैं-

आयवद्य आयुष्य कम्मेंक्रेयं पृष्टंकोटिववं त्रिभागं मोवल्गों हु बा संक्षेपाद्धे पर्यंतं समयोत-क्षमविनेनित विकल्पंगळप्यनित विकल्पाबाधेगळप्यत । बायुवः वायुव्यकम्मेक्के स्थितिप्रतिभाग-मिल्लमनुपातत्र राशिकं माहत्यत्र दे ब्रदःषंमें ते वोडे पृत्वंकोटिवर्षायुव्यवत्रे पृत्वंकोटिवर्षत्रिमागः मरकच्याबाधेयागल त्रियल्योपमाद्यायुष्यंगळगेनिताबाधेयकक्रमे वर् मोबलाव प्रतिभागमायुष्य कम्मंदोळिल्ले वदर्यं । असंक्षेपाद्धेये बृदे ते दोडे न विद्यते अस्मावन्यः संक्षेपोऽसंक्षेपः । स चासावद्धा चारमंक्षेपादा एविताबस्यि असंस्थातिकभागं सम्बंजधन्याबाधेयायुष्करमंदीळक्क मिल्लिवं किरिवि-ल्लं बदर्खं ॥

अनंतरमुबीरणयं कुरुत्त आबार्षयं पेळवपरः ---

आवलियं आबाहा उदीरणमासेन्त्र सत्तकम्माणं । परमविष आउगस्स य उदीरणा णत्थि जियमेण ॥९१८॥

आवलिका आबाघोदोरणामाश्रिरय सप्तकर्मणां । परभवायुषश्चोदौरणा नास्ति नियमेन ॥ उदीरणयं कृतत् आयर्वन्जसप्तकस्मैगळ्येल्लमेकावलिमात्रमाबाधेयनकु । परभवायुव्यक्के नियमविवमुदीरणे विल्लेकं दोइदीरणयुदयप्रकृतिगळगल्छविल्लप्युवरिदमी परभवायुग्यमें बुद् बध्यमानायुष्यमप्यूर्वीरदं भश्यमानायुष्यक्क्वीरणेयं तिद्यंग्मनुष्यायुष्यंगळगरलदिल्लल्लिय्मौपः

आयुष्कर्मणः आबाधा पूर्वकोटिवर्षतिभागादा असंक्षेपाद्धांताः एकैकसमयोनाः सर्वे विकल्पा भवन्ति, १५ न लल स्वितिप्रतिभागमाश्विरयाययः साध्याः, पर्वकोडिवर्षस्य तत्त्रिभाग आवाचा तदा त्रिपत्यस्य कियती-त्य।दिना तदसिद्धेः । न विद्यतेऽस्मारपर बायुरावाधाया संक्षेपः असंक्षेपः स चासावद्वा चासंक्षेपादा ॥९१७॥ श्रयोदीरणा प्रत्याह---

उदीरणामाश्रित्यायुर्वीजनसम्कर्मणामाबाधा खावलिमात्री स्यात । परभवायुषी नियमैनोदीरणा नास्ति

आयुकर्मकी आबाधा एक कोटि पूर्व वर्षके तीसरे भागसे उगाकर आसंक्षेपाद्धापर्यन्त 🛼 एक-एक समय हीन सब भेद लिये हुए हैं। जायकी आबाधा स्थितिके प्रतिभागके अनुसार साध्य नहीं है। एक पूर्वकोटि वर्षकी आबाधा उसका त्रिभाग है तो तीन पत्यकी स्थितिकी आवाधा कितनी होगी। इस प्रकारसे स्थितिके प्रतिभागसे आयकी आवाधाका प्रमाण सिद्ध नहीं होता; क्योंकि जितनी मुख्यमान आयु शेव रहनेपर परभवकी आयु बँधती है उतनी ही उसकी आवाधाका प्रमाण होता है। सो कममूमिमें आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर, योगभूमि- २५ में नी मास और देव नारकों में छह मास आयु तेष रहनेपर परभवकी आयुक्ते बन्धकी योग्यता होती है। अतः बल्कष्ट आवाधा पूर्वकोटि वर्षका त्रिभाग है। जिससे आयुक्ती आवाधाका संक्षेप-हीनपना नहीं पाया जाता ऐसे अदा अर्थात कालको 'आसंक्षेपादा' कहते हैं। सो जबन्य आबाधा आसंक्षेपाद्धा प्रमाण होती है। यह उदयकी अपेक्षा आबाधा कही। वंधनेके बाद यदि चदय हो सो इतना काल बीतनेपर ही होगा ॥९१७॥

आगे उदीरणाकी अपेक्षा कहते हैं-

चदीरणाकी अपेक्षा आयु विना सात कर्मोंकी आवाधा आवडी मात्र है। वेंधनेके बाद यदि उदीरणा हो तो आवलीकाल बीतनैपर हो जाती है। किन्तू परभवकी बाँधी हुई

24

२०

पासिक बरमोत्तमनेहासंस्वेयक्वांपूर्वोनपवस्यांपृवः। वैवनारक भुग्यमानायुष्यवोॐ तिरर्यंगमनुष्य-क्वाळ वसंस्थातवर्षायुष्यवोळं संस्थातवर्षायुष्यरप्य कार्म्यभूमिय भोगभूमिकालव तिरर्यंगमनुष्यरा-युष्यंगळोळं बरमोत्तमनेहरूनळप्य तीर्त्यंकस्थळ् गणवरवेवरुगळ भुग्यमानायुष्यवोळमुगोर्ल संभक्तितः।

> आबाह्णियकम्मट्ठिदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं । आउस्स णिसेगो पुण सगट्ठिदी होदि णियमेण ॥९१९॥

वावाधोनितकम्मंस्थितिर्ग्निकस्तु सप्तकम्मंगां। बायुवो निषेकः पुनः स्वस्थितिकर्भ-वेद्रिययोगः।

आयुष्कममेर्बाञ्जलं ज्ञानावरणाविसमकम्मगळ तंतम्पुरक्रव्यस्पिताञ्जेळगे तंतम्पुर १० क्रिव्यवाद्यास्थितयं कळेबु ज्ञेषस्थितयिनतं निषेकस्थितियक्कं | △ नि | ज्ञतंगे ज्ञान्यस्थिति-योळं जद्यन्याद्यायेयं कळेबु झेवस्थितियनित् निषेकस्थितयक्कु | △ नि | मायुष्यकम्मदीळे

तस्तु मत्तेस्ते बोडे आयुष्यकर्म्मस्यिति यंनितनिन् निषेकस्यितियक्कुं नियमविदेके वोडायृष्यकर्म्मन् दाबाये भुज्यमानायुष्यस्थितियररूप्युदरिदं ।

वंतागुत्तं विरख् :---

आवाहं बोलावि य पढमणिसेगम्मि देह बहुगं तु । तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥९२०॥

अ।बाधामतिक्रम्य च प्रथमनिषेके बढाति बहुकं तु । ततो विशेषहीनं द्वितीयस्याद्यनिषेकः परर्धेतं ॥

उदयागतस्यैवौषपादिकचरमोत्त नवेहासंस्थेयवर्षायुक्योऽन्यत्र तत्सम्भवात् ॥९१८॥

आयुकी उदीरणा इस भवमें नहीं होती यह निवम है। बदयमें आयी हुई भुष्यमान आयुकी हो बदीरणा होती है वह भी देव, नारकी, चरम झरीरी और असंख्यात वर्षकी आयुवाले २५ मनुष्यों और तियुंचीको छोड़कर हो होती है। क्योंकि ये सब पूरी आयु भोगकर ही मरते हैं। इनकी अकालमुख नहीं होती।।१९८॥

आपुको छोड़ रोष सात कमीकी चत्कृष्ट आदि स्थितिमें आवाधाकाल पटानेपर जो जोप रहे वस कालके समयोका जितना प्रमाण हो वतने ही निवेक सात कमीके होते हैं। किन्तु आयुक्तमंत्री जितनी स्थिति हो वसके समयोका जो प्रमाण हो वतना हो निवेक्तिका प्रमाण ३० होता है। क्योंकि आयुक्तमंत्री आवाधा पुर्वभवकी आयुक्त साथ हो बीत जाती है।।९९।।

٠,

90

ज्ञानावरणादिकस्मैगळ बाबाधास्यितयनितक्रमिति प्रथमगुणहानिप्रयमिषेकवोळू इच्यमं बहुतमं कुडुगुमल्लिवं सेलेकैकाविशेषहीनक्रमविवं द्रव्यमं द्वितीयगुणहानिप्रयमनिषेकपर्यसं कुडुगुमी द्रव्यनिश्चेपदोच् द्रव्यहानियं पेळवपर :—

> निदिये निदियणिसेये हाणी पुन्तिन्छहाणिअद्धं तु । एवं गुणहाणि पिंड हाणी अद्धद्धयं होदि ॥९२१॥

द्वितीयावां द्वितीयनिषेकहानिः पुन्नेहान्यद्वं तु । एवं गुणहानि प्रति हानिरद्वांद्वं स्थात् ॥ द्वितीयगुणहानिद्वितीयनिषे क्वेत्र हानियनितककुमें बोर्ड पूर्व्वहान्यद्वंतकर्डु । यितु गुणहानि गुणहानि प्रति हानियद्वदिंतककु ।

मनंतरमा द्रव्यतिक्षेपबोळ द्रव्यादिगळ नामनिहेंशमं माहिदपर :--

दव्बद्विदिगुणहाणोणद्वाणं दलसकाणिसेयछिदी । अण्णोण्णगुणसलावि य जाणेज्जो सन्बठिदिरयणे ॥९२२॥

द्रश्यस्थितिगुणहान्योरध्यानं बलशलाकानिषेक्षच्छेबोग्योन्यगुणशलाका अपि च ज्ञातच्याः सर्व्यस्थितिरचनायो ॥

सर्व्यकम्मैगळ स्वितिरचनेयोट् इत्यमं स्वित्यायानमुं गुणहान्यायाममुं वलकलाकेगळें बुबु नानागुणहानिकालकेपळपुवर्खु । निषेकच्छेवमं बुदु बोगुणहानियप्युवर्द्ध्यु अभ्योग्यगुणकालाकेगळें बबु १५ अन्योग्याच्यस्तराजियक्कुमदुर्खु । यितारुं राजिगळ् बातव्यंगळपुत्रु ।

ज्ञानावरणादिकर्मणामाबाधामतीस्य प्रथम गुणहानिप्रथमनिषेके द्रश्यं बहुकं ददाति ततः उपरि द्वितीय-गणहानिप्रयम्भिकेवयंतमेकैकचयतीनं ददाति ॥९२०॥

ततो द्विनीयगुणहानिद्वितीयनिषेके हानिः पूर्वहानेरधं स्यात् । एवमुपर्यंपि गुणहानि गुणहानि प्रति हानिरअर्थि स्वात ॥९२१॥

सर्वकर्मस्थितरचनाया द्रव्यं स्थित्यायामः गुणक्षान्यायामः दश्चकाकाः—नानागुणहानिः निषेकच्छेदः—दोगुणहानिः अन्योग्याभ्यस्तरचेति वहराययो ज्ञातव्याः ॥९२२॥

क्कानावरण आदि कर्मोंकी स्थितिमेंसे आवाधाकाल बोतनेके वाद प्रथम गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकमें बहुत द्रव्य दिया जाता है उससे ऊपर द्वितीय गुणहानिके प्रथम निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटता हुआ द्रव्य दिया जाता है।।९२०॥

दूसरी गुणहानिके दूसरे निषेकमें उसीके पहले निषेकमें जितनी हानि हुई थी उससे आधी हानि होती है। इस तरह पहली गुणहानिमें जो प्रत्येक निषेकमें हानिरूप चयका प्रमाण था उससे दूसरी गुणहानिमें हानिरूप चयका प्रमाण आधा होता है। इसी प्रकार ऊरर भी प्रत्येक गुणहानिमें हानिरूप चयका प्रमाण आधा-आधा होता है। १९२१॥

सब कर्मोंकी स्थिति रचनामें छह राशि झातब्य हैं—इब्ब, स्थिति आयाम, गुणहानि ३० आयाम, दल शलाका अर्थात् नाना गुणहानि, निषेकच्छेद अर्थात् दो गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि।

विशेषार्थ-कर्महर परिणमे पुद्गल परमाणुओंके प्रमाणको द्रव्यराशि कहते हैं।

क-१५१

वल्लि ब्रव्यादिगळगंकसंदृष्टियं पेळदपरः :--

तेवरिंठ च सयाई अडदाला अट्ठ छक्क सोलसयं। चउसिंहें च विजाणे दन्वादीणं च संदिट्ठी ॥९२३॥

त्रिष्ठांच्य च शतानामध्यवत्वारिशवष्टौ वट्कं बोडशबतुःवर्षेट्य वापि जानीहि इच्यादोनां ५ च संवृद्धिः।

त्रिशतोत्तर बद्सहस्रंगळु नाल्बतें दुमें दुमार्थ पबिनारुमश्वसनाल्कुं क्रमॉवरं द्वव्याविगळिगे संदष्टिवप्युचें हु नोनिरि शिष्या ? ये बिताचार्यीनंबं संबोधिसल्पट्टं ।

| अंकसंदृष्टि   | द्रव्य ६३०० | स्थिति ४८  | गुणहा ८            | नाना गुणहा ६            | बोगुणहा १६              |
|---------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| अत्यंसंदृष्टि | द्रव्य स a  | स्थिति प १ | गुण=प १<br>छे व छे | नाना गुणहा =<br>छे व छे | बोगुणहा प १।२<br>छेव छे |

बन्योन्याम्यस्त ६४ बन्योन्याभ्यस्त प व

वनंतरमर्थंसंबृष्टिय द्वव्याविगळ प्रमाणमं वेळवपरः — दन्वं समयपबद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव ।

जीवसहत्थणकालो ठिदि अद्धासंखपन्लमिदा ॥९२४॥

द्रध्यं समयप्रबद्धः उक्तप्रमाणस्तु भवेत् तस्यैव जोवसहावस्थानकालस्थित्यद्धाः संख्यपल्य-मिता ।।

तत्राकसंबृष्टी द्रव्यं त्रिवश्चिष्ठातीन जानीहि स्थितियष्टचत्यारियातं गुगहानिमष्टी नानागुणहानि यद् दोगुणहानि चोदया अन्योग्याम्यस्त चतुःविष्टि ॥९२३॥

१५ कर्मोंकी स्थितिक समयोंक प्रमाणको स्थिति आयाम कहते हैं। जिसमें दूता-दूना घटता हुआ हुत्य दिया जाये वह गुणहानि है। उस एक गुणहानिक समयोंका प्रमाण गुणहानि आयाम है। सब स्थितियोंमें जितनी गुणहानियां हों उनका प्रमाण नाना गुणहानि है। गुणहानि आयामके प्रमाणके दूनेको हो गुणहानि कहते हैं। नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह अन्योन्याध्यस्य राशि है।।९२२।।

२० अंकसंदृष्टिके रूपमें द्रव्य तिरसठ सौ, स्थिति अङ्गालीस, गुणहानि आयाम आठ, नानागुणहानि छह, दो गुणहानि सोलह और अन्योन्याभ्यस्तराण्चि चाँसठ जानना ॥९२३॥ इन्दर्भ बुदु समयप्रबद्धमन्दुमन्दुर्भ इन्दावभंजनदोळ्क्प्रमाणमगुळळवन्द्रमा इन्द्यवर्भे जीव-नोडने सहावस्थानकालं स्थित्यद्धे ये इ पेळस्पददुबदुर्धु संस्थातपस्यमितमन्द्रुं ।

मिच्छे वग्गसलायप्यदुर्डि पण्लस्स पढममूलोचि । वग्गहदी चरिमो चच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥९२५॥

निष्यात्वकर्मीण वर्णीशलाका प्रभृति पत्यस्य प्रयमपूलपर्णता । वर्गमृतिखरमस्तरच्छेवः संकलितं चतुर्वां च ॥

ह्निल ब्रन्थस्थितपुणहानि बोगुणहानि ये ब नात्कर संदृष्टिमञ्जू सप्तकस्मेगञ्जो साधारण-मक्कं । नानापुणहानिशलाकेगञ्जमन्योत्याज्यस्तराजियुं साधारणंगळलत् कारणमाणि तविशोध-कपनवोज्ज्ञ निष्यात्वकस्मेणि एवितु पेळलपददुद् । निष्यात्वकस्मेवोज्ज् अन्योत्याज्यस्तराज्ञियुं नानापुणहानिशलाकेगञ्जमेनितिनितपुषे बोडे चरमराज्ञियप्य अन्योग्याम्यस्तराज्ञिप्रमाणे पेळलप-कृमदे ते बोडे :— दिक्लपवर्गाधारये प्रत्यापिस स्वर्गक स्वर्गकेश तत्तव्राज्ञाण्य अर्थुक्केबेगञ्ज स्वापिस अवस्य केळचे तत्त्वराणीकालेकोञ्ज स्वापिस सर्वाष्टः :—

| 5 | 8 | १६ | २५६ | 6 <b>%</b> = | ४२ = | १८ = | 000 | a    | वव   | छ  | छे छे | 000 | मू ३     | मू २    | मू १          | q |
|---|---|----|-----|--------------|------|------|-----|------|------|----|-------|-----|----------|---------|---------------|---|
| 8 | 2 | 8  | 6   | १६           | 32   | ÉR   | 000 | क्रे | छे २ | a  | व२    | 000 | े<br>इरर | छ<br>२२ | <u>छ</u><br>२ | 8 |
| , | 8 | 2  | ş   | 8            | 4    | Ę    | 000 | a    | 4    | छे | छे    | 000 | व३       | व२      | वश            | व |

क्षयंसंदृष्टी तुद्रव्यं प्रागुक्तप्रमाणः समयप्रबद्धः स्यात् । स्थिरयद्धाः संख्यातपल्यानि सा 💌 जीवेन सह् समयप्रवद्धस्यावस्थानकालः ॥९२४॥

इव्यस्थितिगुणहानिदोगुणहानिसंहृष्टयः सारकर्मणा साधारणाः नामागुणहान्यय्योन्यास्थस्तराची १५ चासायार्णो तेन तथोविसेष बन्तुमिण्छे हृत्युकत्रान्। तत्र द्विक्पवर्गपाराचाः वस्यवर्गक्षकाकादितस्थयर्गतराचीन्

और अर्थसंदृष्टि अर्थात् यथार्थं कथनके रूपमें द्रव्य तो पूर्वोक्त प्रमाण समयप्रबद्ध है। अर्थात् एक समयमें जितने परमाणु वँषते हैं बनका कथन पहळे प्रदेशवन्याधिकारमें कर आये हैं। चनका प्रमाण द्रव्य है। वँचा हुआ समयप्रवद्ध जितने समय तक जीवके साथ अवस्थित रहता है वह स्थितिआयाम है। सो स्थितिआयाम संक्यातपत्य प्रमाण है। उसके २० समयोंका प्रमाण स्थितिराशि है।।१२४॥

द्रन्य, स्थिति, गुणहानि आयाम, दो गुणहानि, इनकी संदृष्टि तो सातों कमें के समान है। यहाँ यद्यपि द्रन्य और स्थिति होनाधिक है तथापि सामान्यसे द्रन्य समयशबद्ध प्रमाण और स्थिति संख्यात पत्य प्रमाण है। किन्तु नानागुणहानि और अन्योन्याध्यस्त राशि समान नहीं है। इससे इनके सम्यन्यमें विशेष कथन करना चाहते हैं—प्रथम ही मिध्यात्व २५ नामक कर्मको छेकर कहते हैं जिसकी स्थिति सत्तर को बाकोड़ी सागर है।

80

बळिक्कं तां स्थापिसिव मुर्रु राज्ञिगळ पंक्तिगळोळ प्रथमद्विरूपवर्ग्मधारेयोळ पृद्विव पत्य-बर्गाशल।काराशि मोदल्गो ड पल्यप्रथममुलपर्ध्वतमिद्देवर्गराशिगळ संबर्गीवदं पृद्धि राशि पल्यमं पल्यवर्गाञ्जाकाराशियवं भागिसिवनितक्कु प मित्रु चरमप्प अध्योग्याम्यस्तराशिप्रमाणमक्कुमें दु

पेळल्पट्टूब । चरमत्त्रमिदक्कं तावृदें बोडेमुं पेळव निर्हेशविषियोळ् पेळव ब्रव्यादिगळोळ्षष्ठचरम-५ राजियप्यदर्शितं । मत्तमा पत्यबग्गं बग्गैजलाकाराज्ञिगद्धंक्छेवंगळ पत्यबग्गैजलाकार्द्धक्छंवराज्ञि-प्रमाणंगळप्पुत्र । व छे । मेलेहिगुणहिगुणक्रमदिदं पोगि प्रथममूलराजिगर्द्धंच्छेदंगळ पल्यच्छेदार्द्धंप्रमिर्त-गळपुचु छे इवर संकलनधनं अंतमणं छे गुणगुणियं छे २ आविविहीणं छे व छे रूऊण्नरभजिय

तदर्घन्छेदान् तदर्गशालाकादन सस्याप्य पक्तित्रयं कृत्वा, तत्र वर्गशालाकादिपत्यप्रयममूलपर्यंतराशीनां संवर्गः परयदगीरालाकाभक्तपत्यमात्रः चरमः अन्योन्याम्यस्तराशिः स्यात् । तदर्धच्छेःराशीनामंतघणं छे गुणगुणियं छे

दिक्रप बरोधाराके पहनकी वर्गशलाकासे लेकर पत्यके प्रथम वर्गमल पर्यन्त स्थानी-को. बनके अर्द्धक्षेत्रोंको और बनको ही वर्गशलाकाओंको स्थापन करके तीन पंक्ति करो। प्रथम पंक्तिमें तो प्रथकी वर्गशलाका प्रमाण नीचे लिखो। उसके ऊपर उसका वर्ग लिखो। इस प्रकार कमसे प्रथम मुलपर्यन्त वर्गस्थान लिखो । दूसरी पंक्तिमें पल्यकी वर्गशताकाके अद्भव्येदोंसे लगाकर दुने-दुने पत्यके प्रथम वर्गमुलके अर्द्धच्छेर प्रयन्त लिखो। तीसरी पंक्ति-१५ में पल्यकी बगेशलाकाकी शलाकासे लगाकर एक-एक बढाते हुए पल्यके प्रथम मुलकी बगे-शलाका पर्यन्त लिखो । प्रथम पंक्तिकी राशिको परस्परमें गुणा करनेपर पल्यकी वर्गशलाका-का भाग परुषमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना होता है। वहीं अन्तिम छठी अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण जानना। दसरी पंक्तिको जोडनेपर पल्यकी वर्गशलाको अर्द्रच्छेटोंके प्रमाणको पत्यके अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणमें से घटानेपर जो रहे उतना होता है। वह कैसे होता २० है यही कहते हैं--

द्विरूप वर्गधारामें अर्द्धच्छेद प्रत्येक स्थानके दुने-दुने कहे थे। उन्हें 'अर्द्धन्तधणं गण-गुणियं आदि विहीणं रूउण्यारपदभजियं' सुत्रके अनुसार जोडिए। गणकार करते हुए अन्तमें जो प्रमाण हो उसको जितनेका गुणकार हो उम्प्से गुणा करें। उसमें-से पहले जितना प्रमाण हो बसे घटावें। जो प्रमाण हो उसमें एक होन गुणकारका भाग दें। ऐसा करनेपर जो प्रमाण २५ हो वही गुणकाररूप सब स्थानोंका जोड जानना। सो यहाँ अन्तमें पत्यके अर्द्धच्छेदोंसे आघे पल्यके प्रथम मूलके अद्भुक्ति हैं। उनको यहाँ गुणकार दोसे गुणा करनेपर पल्यके अर्द्ध-छेदोंका प्रमाण होता है। उसमें से पत्यकी बर्गशलाकाके अर्द्ध-छेदोंके प्रमाणको घटाने-पर पत्यकी वर्गशलाकाके अर्द्धच्छेगोंसे हीन पत्यकी अर्द्ध च्छेग राशिका जो प्रमाण है उतना होता है। गुणकार दोमें-से एक घटानेपर एक रहा। उससे भाग देनेपर उतने ही रहे। सो ३० यहाँ चतुर्थ राशि नानागुणहानिका प्रमाण जानना। इस कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैं।

कल्पना करें कि पत्यका प्रमाण पण्णद्री ६५५३६ है। उसकी वर्गशखाका चार, उसका वर्ग सोल्ड और उसका वर्ग पण्णडीका प्रथम वर्गमुख दो सौ छप्पन, इन तीनोंको प्रथम

१५

एंडुतंद संकलित वनिमद्दु । चतुर्त्यां च चतुर्त्वमप्प नानागुनहानिजलाकाराशियक्कु । मी राजिर्गे दलजलाके ये पेसरकृत्रेके बोडा बन्योग्याम्यस्तराजिय बळवारंगळपुर्वारदं नानागुनहानिजलाके गळ्ये दलजलाकेगळें दु पेळल्यहुदुतु । जदुकारणमाणि :—

> वग्गसलागेणवहिद्यन्लं अण्णोण्णगुणिद्रासी हु । णाणागुणहाणिसला वग्गसलच्छेदणुणपन्लछिदी ॥९२६॥

वर्गाशलःकवाऽपहृतपल्यमन्धोन्याम्धस्तराशिः **सनु** नानागुणहानिश्रलाकावर्गशलाकाच्छेव-नोजपन्यच्छेवाः ॥

पल्यवर्गाजलार्क्वालिबं भाषिसत्पट्ट पल्यमग्योग्यान्यस्तराज्ञि स्कुटमागियक्कुमरपुर्वारदमा राज्ञिय बलवारंगळप्युर्वोरवं नानागुणहानिजलाकोगळुं पल्यवर्गाजलाकाराज्ञिकक्रवनोनपल्यक्केत्र प्रमिन संगळप्यें द्व जन्यवस्थतिरेकमुखाँववं समित्यसल्यदुजु ।। अनंतरंगुणहान्यायामप्रमाणमं पेळ्वपदः— १०

> सन्वसलायाणं जदि पयदणिसेये लहेज्ज एक्कस्स । किं होर्दिन णिसेये सलाहिदे होह गणहाणी ॥९२७॥

सच्चालाकानां यदि प्रकृतनिषेकान् लभेत एकस्य कि भवेदिति निषेकान् शलाकाभिहेते भवेदगणहानिः।।

२ ब्राविविहीणं छे-व-छे इति संकलनं चतुर्घो नानागुणक्षानिश्रकाकाराशिः स्यात् ॥९२५॥ अत्यवर्गशकाकाभक्तपत्यमम्योग्याज्यस्तराशिः स्यात् । नानागुणहानिश्रकाकाराशिः खलु पस्यवर्ग-

शलाकानामर्घक्छेदैन्यंनपत्यक्छेदमात्रः ॥९२६॥ अव गणहान्यायामप्रमाणमाह-

पंकिसे लिखो। इन तीनोंके अर्दुच्छेर—चारके दो, सोलहके चार और दो सी छप्पनके आठ, इन तीनोंको दूसरी पंकिसे लिखो। इन तीनोंको वर्गशलाका—चारकी एक, सीलहकी दो, दो सी छप्पनकी तीन, ये तीनों तीसरी पंकिसे लिखो। प्रथम पंकिके चार, सोलह, दो २० सी छप्पनको परस्परमें गुणा करनेपर सोलह, हो २० सी छप्पनको परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हजार तीन सी चौरासी होते हैं। तथा पण्णट्टी-से चारका भाग देनेपर भी इतने ही होते हैं। दूसरी पंकिके दो, चार, आठको 'अन्वधणं गुणग्वणिय' इत्यादि सुत्रके अनुसार जोड़नेपर अन्तधन आठको गुणकार दोसे गुणा करनेपर सोलह हुए। उसमें आदि दो घटानेपर चौरह रहें। एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर भी चौरह हो रहें। यहां तीनोंका जोड़ हैं। तथा पण्णट्टीके अद्धच्छेद सोलहमें से पण्णट्टीकी २५ चग्नशलाका चारके अद्धच्छेद दो घटानेपर भी चौरह हो होते हैं। तीसरी पंकिका यहाँ प्रयोजन नहीं हैं।

इन प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले मिण्यास्त्र कर्मकी अन्योन्याभ्यस्त राशि और नानागणहानि कही। अन्य कर्मोकी आगे कहेंगे ॥९२५॥।

इस प्रकार पल्यकी वर्गशलाकाका आग पल्यमें देनेपर जो प्रमाण होता है उतना ६० अन्योन्वाभ्यस्त राशिका प्रमाण जानना। तथा पल्यकी वर्गशलाकाके अर्द्धच्छेदींको पल्यके अर्द्धच्छेदींमें घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना नानागुणहानिका प्रमाण जानना॥९२६॥

आरो गणहानि आयामका प्रमाण कहते हैं-

सार्वनामागुनहानिश्रासकेगळगं एत्तलानुं प्रकृति सर्व्वस्थितिनिषेकाळ पडेगुमप्पोडोहुं गुणहानिश्रसक्तेगेनितु निषेकंगळपुत्रेषुं त्रेराशिकमंगाडि निषेकान् सर्व्वस्थितिनिषेकंगळ शलाके-गळिवं भागियुत्तं विरक्तु प्र । छे व छे । छ । य ३ । इ। ३ ३ । छव्यं गुणहान्यायावनकृं । य ३ ।। छेत्र मर्जे

अनंतरं बोगुणहानित्रमाणमुमनदर प्रयोजनमुमं पेळदपद । :---

दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे । इट्डे पढमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८॥

द्विगुणहानित्रमाणं निषेकहारस्तु भवेत्तेन हुते । इष्टान्प्रयमनिषेकान्यिज्ञेषमागच्छति तत्र ।। तु सत्ते गुणहानियं द्विगूणिसिवोडं तत्त्रमाणं निषेकहारममकुमा निषेकहारविदामिष्टगुण-हानिप्रयमनिषेकमं आगिसिबोडा गुणहानियोज् विशेषप्रमाणसम्क्रीमतु द्वव्यस्थितिगुणहानि नाना-१॰ गुणहानि निषेकहार बन्योन्याम्यस्तराशिगळे वो बङ्गाजिगळ प्रमाणं ज्ञापितमागुत्तं विरलु :—

सर्वनानायुगहानियलाकानां यदि प्रकृतवर्धस्यितिनियेका रूच्यन्ते तदा एक्युवहानियलाकायाः किं स्यादिति नैराधिकेन नियेके नानायुगहानियलाकाअको प्र छे-त-छे । फ-य १ । इ. श. रै रूच्यं गुणहान्यायामः स्यात् व १ ।।९२७।। बच दोमुणहानिप्रमाणं तस्ययोजनं चाह—

छे व छे

44

80

तु पुनः डिगुणितं वदगुणहानित्रमाणं निषेक्द्वार. स्यात् । तेन हारेण इष्टगुणहानिप्रवमनिषेके भक्ते
 तदगुणहानी विशेषप्रमाणं स्थात् ॥९२८॥ एवं द्रव्यादीनां प्रमाणं मापित्योस रक्तत्यमाह—

सर्व नानागुणहानि शलाकाओं के यदि स्थितिके सन्न निषेक होते हैं तो एक गुणहानि शलाकां के किन्ने निषेक होंगे ? ऐसा त्रैराशिक करें। प्रमाण राशि नानागुणहानि शलाकां का प्रमाण है। सी यहाँ परुपकी वर्षाशलां के अद्धेन्छेदीसे होन परुपके अद्धेन्छेद प्रमाण है। तथा फलराशि सन स्थितिके निषेक है। सो यहाँ संक्षात परुप प्रमाण है। और इच्छाराशि एक एक शलाकां है। सो फल्टी इच्छाराशि एक एक शलाकां है। सो फल्टी इच्छाशों गुणा करके प्रमाणका मान देनेयद जो प्रमाण हो बतना ही गुणहानि आयामका प्रमाण आनना। जैसे अंकसंदृष्टिमें प्रमाण राशि नानागुणहानि छह, फलराशि स्थिति अब्दालींस, इच्छाराशि एक गुणहानि। सो फल्टी इच्छाको गुणा करके प्रमाणका माग देनेयद गुणहानि आयामका प्रमाण आठ होता है। एक गुणहानि आठ निषेक पाथे जाते हैं शिष्टा।

आगे गुणहानिका प्रमाण और उसका प्रयोजन कहते हैं-

गुणहानि आयासके प्रमाणको दुगुना करनेपर दो गृणहानि होतो है। इसीका नाम निषेकहार है। इस दो गुणहानि प्रमाण भागहारका भाग विवक्षित गुणहानिके प्रथम निषेकमें दैनेपर जो प्रमाण आवे वहीं उस गुणहानिमें विशेषका प्रमाण होता है। इसे हो चय कहते हैं ॥९२८॥

इस प्रकार द्रव्यादिका प्रमाण बतलाकर आगेका कार्य कहते हैं-

ŧ.

## रूक्तणण्णोण्णव्मवहिदद्व्यं तु चरिमगुणद्व्यं । होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणद्व्योत्ति ॥९२९॥

क्पोनान्योन्याम्यस्तापहृतद्वव्यं तु चरमगुणहानिदव्यं । भवेत्ततो द्विगुणक्रमः आद्यगुणहानि-वक्यपर्यातं ॥

विवक्षितिमध्यात्व करमसमयप्रवद्वत्रध्यमं ६२००। क्योनान्योन्याम्यस्तरानिर्यिवं भागिसुतं विरलु ६२०० वंद लब्य नानागुणहानियळोळुचरमगुणहानिव्रव्यप्रमाणमस्कु १००। मॉल्लरं ६२

४२ बलिक्क केळगे केळगे प्रथमगुणझानि पर्यंतं द्विगुणहिगुणक्रममक्कु

१०० ४ १०० ८

हानिगळ द्रव्यं ज्ञातमागतं विरल् । :--

रूऊणद्वाणद्वेणूणेण णिसेयमागहारेण । इद्गुणहाणिविभजिदे सगसगदन्वे विसेसा हु ॥९३०॥

रूपोनाघ्वानार्द्धेनोनेन निषेकभागहारेण । हतगुणहानिविभक्ते स्वस्वद्रव्ये विशेषाः खलु ॥

विवक्षितिमध्यात्यकर्मसमयप्रवद्धव्यं ६३०० रूपोनान्योग्याम्यस्तराशिमा सक्तं ६३०० नानागुणहानियु ६६ चरमगुणहानिवस्यप्रमाणं स्यात् १००। ततः यस्वात् अवोधः प्रयमगुणहानिवर्यन्तं द्विगुणक्रमं स्यात

200 2 200 2 200 6

॥९२९॥ एवं नानागणहानिद्रव्येष ज्ञातेष किंकर्तव्यक्षित्यत बाह -

एक द्दीन अन्योन्याध्यस्त राजिका भाग सर्वेडन्यको देनेपर जो प्रमाण आवे वही १५ अन्तिस गुणहानिका डब्य जानना। इससे दूना-दूना इन्य प्रथम गुणहानि पर्यन्त होता है। अन्योन्याध्यस्त उपित लेक्स्यंदृष्टिसें सिध्यात्वका सर्वे इन्य तिरसठ सौ है। उसकी एक द्दीन अन्योन्याध्यस्त राजि तिरसठका भाग देनेपर सौ पाये। यह अन्तकी गुणहानिका सर्वेडन्य जानना। इससे पाँचवीं आदि गुणहानिकों दूना-दूना इन्य प्रथम गुणहानि पर्यन्त होता है। यथा—१००। २००।४००।८००।१६२०।॥९२९॥

इस प्रकार मानागुणहानियोंका द्रव्य जाननेपर क्या करना, यह कहते हैं-

बा तंतम्म गुणहानिक्ष्यमं रूपोनाध्वानार्ढीवसमृननिबेकभागहार्शवर्धं गुणिसस्यट्ट गुणहानि-यिवं भागिमुत्तं विरक्षु तंतस्म गुणहानिक्रव्यबोळ् चयक्रयं स्कुटमागप्युवर्वे तें बोर्ड प्रथमगुणहानि-प्रथमिवं । २२००। रूपोनाध्वानार्ढीननिबेकभागहारगुणहानियिवं भागिमुत्तं विरक्षु २२००

र। १६। द

कब्यप्रयमगुणहातिविशेषप्रमाणमितिवकुं । २२ । द्वितीयग्णहातिबश्यमितवं १६०० मुक्तिनंते रूपोे ५ नाघ्वानार्द्वोनिनेषेठ भागहारगुणगुणहानिधिवं भागिसुत्तं विरकु १६०० लक्ष्यं द्वितीयगुण-८। १६ ८

हानिङ्ग्ययोळ्बिशेषप्रमाणनित्तम्बुः। १६। मितु स्वस्वगुणहानिङ्ग्यमं रूपोताप्यानार्द्वोतनिषेक-भागहारगुणपुणहानियदं भागियुत्तं विरस्तु स्वस्वगुणहानिङ्ग्ययोळ् विशेषप्रमाणं वक्कुं। सद्ग्रि १ इत् स्वस्वगुणहानिविशेषप्रमाणं कातथ्यमापतं विरस्तुः—

> २ ८ १६

तत्त्वपुणहानिहवा ३२००। १६००। ४००। ४००। १००। रूपोनगुणहान्यर्थेनोननिषेक-१० भागहारेण गुणितगणहान्या भक्ते सति तत्तद्वणहानिकयाः स्यः—



37184121817181193011

एक होन गुणहानि आयासके प्रमाणके आवेको निषेक भागहारहत दो गुणहानिर्मेस घटानेपर जो शेष रहे उससे गुणहानि आयासको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसका भाग विवक्षित गुणहानिके हत्यमें देनेपर जो आवे वही इस गुणहानिमें विशेष या चयका प्रमाण है। हो जो है। जो अंक अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने अंक प्रमाण होने होने प्रमाण होने हो। उससे गुणहानि आयाम आठको गुणा करनेपर सौ हुए। वसका भाग प्रयस गुणहानिके हत्य वचीस सौ में देनेपर चचीस पाये। यही प्रथम गुणहानिमें चयका प्रमाण होना है। इसरी गुणहानिक हान चची होने होने प्रमाण होने है। इसरी गुणहानिक हत्य सौ स्माण होनेपर सौ कह पाये। यही हितीय गुणहानिके चय है। इसरी प्रमाण होनेपर सौ स्माण होनेपर सौ स्माणहानि होने प्रमाण होनेपर सौ स्माणहानि होनेपर सौ से हो। इसरी भाग देनेपर सौ सा है। होने भाग देनेपर सौ सा है। होने भाग देनेपर आठ, चार, हो, एक पाये। यही हो हन गुणहानिकों चयका प्रमाण है। १९२०।

षवयस्य व संबक्षणं सगसगगुणहाणिद्वयमञ्जानमः । अवणिय गुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सम्बत्य ॥९३१॥

तत्तवयस्य संकलितवनमानीय स्वस्वगुणहानिद्रव्यमध्येऽपनीय श्रेषे गुणहान्या अक्ते स्वस्वगुणहानिः

प्रयमनियेकप्रमाणमधिकसंसक्तमक्ष्येण स्यात् । सत्र प्रयमनृगहानी व्यवस्तियः ८ । ६२ । ८ । कन्त्रं ८९६ । २

तरसर्वत्रव्ये ३२०० । सपनीय खेर्व २३०४ गुणहान्या जक्तमाधिनवंदग्रमाणं स्यात् २८८ सस्योपयंकैकस्त- १५ विशेषमुद्धी संदृष्टिः—२८८ । ३२० । ३५२ । ३८४ । ४१६ । ४४८ । ४८० । ५१२ । तथा द्वितीयगुणहानि

विवक्षित गुणहानिक सर्वचय धनका प्रमाण निकाळकर रहे अपभी-अपनी गुणहानिक सर्वद्रव्यमें से घटानेपर जी प्रमाण रोष रहे, उसमें गुणहानि आवामका माग देनेपर अपनी-अपनी गुणहानिक प्रवस निवेकका प्रमाण होता है। रहामें एक-एक चय बदानेपर दिवीचादि निवेकीका प्रमाण होता है। तेसे अंकसंदृष्टि क्यसे—प्रवस गुणहानिका चयधन— २० एक होन गच्छ आठका आधा साढ़े तीनको चय वशीससे गुणा करनेपर एक सौ वारह हूए। उन्हें राच्छ आठको आधा साढ़े तीनको चय वशीससे गुणा करनेपर एक सौ वारह हूए। उन्हें राच्छ आठसे गुणा करनेपर शोध तेस्त है। इसको सर्वद्रव्य वशीस में प्रवास प्रति है। वही चयधन है। इसको सर्वद्रव्य स्वी अद्वास पाये । यही आदि निवेकका प्रमाण है। उसमें एक-एक चय वशीस-वशीस वदानेपर दिवीवादि निवेकीका प्रमाण होता है। इसी प्रकार विकास प्रवास प्रमाण आधा-आधा होतेसे वयधन भी आधा-आधा है। इसी तरह वक्का स्ववद्रव्य भी आधा-आधा है। उससे अद्वास प्रवास प्रमाण आधा-आधा है। उससे अद्वास प्रवास प्रमाण आधा-आधा है। उससे अपना-अपना एक चय मिळानेपर अन्य विवेद होते हैं।

१४४ । १६६ । १७६ । १०८ । २०८ । २२४ । १४७ । १४५ । तृत्तिकृत्वाति ७२ । ८० । ८८ । ९६ । १०४ । १६२४ । १२० । २२ । २४ । १६ । १८ । १० । १२ । वक्षाव्यति १ । १० । ११ । १६ । १६ । १४ । १५ । १६ । वक्षाव्यतिकामानवृद्धिः —



अंकर्सदृष्टिकी अपेक्षा निषेकोंका यनत्र इस प्रकार है --

|     | वथम गु. | द्वितीय यु. | र. गु. | चतु. गु.   | पंचम गु. | बच्ठ गु.  |
|-----|---------|-------------|--------|------------|----------|-----------|
|     | २८८     | 688         | ७२     | 36         | 86       | 9         |
| ;   | ३२०     | १६०         | 40     | 80         | २०       | १०        |
|     | ३५२     | १७६ 1       | 44     | 88         | २२       | 9.9       |
| ł   | şcr .   | 199         | 98     | 86         | २४       | 88        |
|     | 88.6    | २०८         | 808    | 42         | 25       | <b>१३</b> |
|     | 885     | २२४         | ११२    | 45         | 24       | 48        |
|     | 860     | 580         | 880    | <b>§</b> 0 | 30       | 84        |
|     | 488     | ,745        | १२८    | ६४         | ३२       | 25        |
| बोड | 3200    | 1600        | €00    | 800        | . 500    | 200       |

विद्योवार्थ—वहाँ दो सी बहुत्ताको प्रथम विषेक इस वृष्टिये कहा है कि इसके उत्पर ही चयकी दृद्धि होकर आगेके विवेक बनते हैं। किन्तु यथायेमें यह अनिवस विवेक है। प्रथम निवेक, पूर्वेक सी सारह है। इसी प्रकार आगेकी गुणहानियोंमें भी जानता। निवेक रक्ता पाँच की नारहसे प्रयक्तम होक्द करारोचार प्रकार कृत्य पाइ होवी बाती है। अवः १५ अनिवस गुणहानिका करियम जिन्नेक सी अनुसन्ता। पेकल्पट्ट स्थितिनियेकरचन्त्रिम्मार्य पेकल्पड्डनुभर्त ते बोर्ड निष्धात्त्रीचरमध्यक्षाययोगस्थयकारणं-गाँकवं निष्धाद्वित्त्रीयं विषक्तिकान्नप्रथयोकायुर्व्याज्यत्त्रानायरणावित्तरियकस्पर्यस्पय प्रवद्धनं सम्बद्धिप्रवेशर्याकवनस्तुरिसुम्मा समयत्रबद्धोत्कृत्त्रव्याप्यव । सः श्रे १ नथर्यात्तरिसुर्वाचय

स ७। नेळ कम्मनाज्ञो भाषिशिवोको हु सोहनीयकम्मंत्रध्यांमदं स ४ देख्यातिस्वार्ध्यातिपञ्चागतिर्देश विदेशियोडेकभागं सम्बंधाति संबंधतेष्यानिदं स ७१ सिम्पास्य वोडशक्याग्रंगळे व समवश्रमकृति-

गळमें आगिसिबोडों दु मिन्यात्वकर्ण्यंडधमिनितककु स । ० । १ मी झमयप्रबद्धद्रध्यमवकका १ । स ) ११

वंधसमयवोळककवायवंधाध्यवसायस्थानोवयविशेषविदं स्थिद्धयं सप्ततिकोठिकोटिसागरोपममं कट्डगुमा स्थितिग स्थित्यपुतारिवर्व नानागुण्हानिश्चलक्षेपळ् पर्ववक्ष्मीश्चलकार्व्व क्षेत्रपत्तिरहित-पर्याद्धक्रेवराशिप्रमितंगळच्यु छ व छ वो नानागुण्हानिश्चलकार्वेळ विरक्षित कर्प प्रति विकामनित् विगितस्वमा माद्दलं विरक्ष कर्ण प्रति विकामनित् विगितस्वमा माद्दलं विरक्ष कथ्य पर्या पर्ववक्षमान्त्रवालाकाराशियवं भागिसिवनितक्क १० व में तं बोडे:—

विरक्षितरासीदो पुण जेलियमेत्ताणि होणकृषाणि के तेसि अण्णोण्णहवी हारो उप्पण्णशासिस्स ॥

नतायमर्थः — करिचदिविक्तिते समये मिण्यात्वाविरमणं कवा ग्रामेरीरापूर्विना सत्तकमणापुन्क्रहसमयत्रवर्धे सर्वात्मप्रवेषीराहरित तविरं स क्षेत्रवर्षे सुत्तामर्थकः मीहमीयूत्य स a पुनरतन्तेन अक्तं सर्वेषातिनः स a र व

पुनः मिथ्यास्त्रघोडशक्षायैर्भस्तं मिथ्यास्त्रस्य स त १ पुनः सप्तिकोटीकोटिसागरोपमस्वस्थितेः पत्यवर्ग-१ स १६

एक कथन तो समझानेके किए है। अर्थरूपमें कहते हैं यही यथार्थ है—कोई जीव किसी एक विवक्षित समयमें मिध्यास्व अविरति कथाय योगके द्वारा आयुके विना सात कर्मों के उन्कृष्ट समयमबद्धको प्रहण करता है। वह उन्कृष्ट समयमबद्ध स्व प्यन्य समयमबद्ध से एक्स अर्थ केश्वरूष्ट असंख्यात्वें भाग गुणा है। अववित्त करनेपर ज्वन्य समयमबद्ध रे असंख्यात गुणा है। इस उन्कृष्ट समयमबद्धके परमाणुओं के प्रमाणरूप इन्यको सातसे भाग हैनेपर मोहनीयका इन्य आता है। उन्सम् अनन्त्रसे भाग दैनेपर मोहनीयका सर्वेषाती इन्य होता है। इसमें एक सिध्यात्व और सोख्ड कषाचं इन सम्बत्से भाग दैनेपर मिध्यात्वका इन्य होता है। यहाँ सर्वेहन्यका प्रमाण जानना। इस सिध्यात्वकी स्थिति सन्तर कोड़ा-कोड़ी सामरके जित्रने समय हो चतनी स्थिति जानना। पत्यकी वर्णसङ्काखे अर्थन्त्रकोती हीन २५ पत्थक क्रेक्सेम्बा जितना प्रमाण उतनी नानागुणहानि है। नानागुणहानि प्रमाण दोके

इतिक प्रथममें दु घने अंत्यमं बुदु चरम ये दु घने प्रथम में बुदु वेके दोडे अंत्रघणं गुणगुणियमेव गापापि
प्रायिति ।

एषितु सिद्धानकुमपुर्वारवनी पश्यवगांसकाकाराक्षिमस्यक्ष्यं सिग्धासकम्मीत्वति-निवेकरचनानिवयदोक्त्योग्वाम्यस्सराक्षिये दु चेक्टस्ट्ट्डवीयग्योग्याम्यस्सराक्षियोकेकक्पं कुंविसि गिन्धास्यकम्मसमयप्रवद्वारुपमं जागिसियोडं चरमञ्जक्कानि संविद्यास्यमक्कु स । ० । १ . . . . . .

हितीयाबिगळपस्तवाबस्तवयुवहानियळ इब्बंगळू जबसगुकहानिइब्यप्टकैतं दि कुफेहिगुकसमाळप्पुतु । संदुष्टि :-- । स a 1 १ ू े ब्रुप्त । ई गुणहानि इब्यंगळनेत्रवर्षे गणगणियं आविधि-

हीणं कळणुत्तरअवियमं वितु संकलिसिबोडं मुलब्रव्यप्रमाणमेयकतूमं बुदर्श्यमिल्लि प्रथमगुणहानि-

षळाकार्षण्छेदोत त्रस्यार्षण्छेदनावनानागुणहानिमात्रद्विकसंवर्गोत्यक्षेत्रम्थोन्यास्यस्तेन पत्थवर्गग्रकाकामक्तपस्य सावेण क्योनेन मक्तं चरमगुणहानिः छ ७ १ 🔑 त्यवशेषः प्रतिगुणहानि द्विगुणं दिगुणं तदृष्टिः—

| I STEE IT A 9        | _ |
|----------------------|---|
| चरम स a १            |   |
| -5                   | ž |
| त्र सर्वन            |   |
| 4 a 3                | _ |
| .0.                  |   |
|                      |   |
| १ स ११ म             | _ |
| •                    |   |
| •                    |   |
|                      |   |
|                      | _ |
| स ३ व                |   |
| _0_                  |   |
| 9 था १९ । २ । २ । वा |   |
| Nes es               | _ |
|                      |   |
| ,a_                  |   |
| 9 स १९ म २           |   |
|                      |   |

अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राज्ञि होती है। वसका प्रमाण पत्यको १० वर्गेज्ञाकासी भक्त पत्य है। अन्योन्याभ्यस्त राज्ञिमैन्से पक्त बटाकर वसका आग सर्वेह्रन्वसे देनेपर जो प्रमाण हो वही अन्तिम गुणहानिका हत्य होता है। वससे आदिकी गुणहानि पर्यन्त

१. व कममण्युव

पूर्व्योक्तक्रमविवं "क्ञनदावदेणूर्वेण जिसेवभागहारेण । हवगुण-ब्रव्यमं स a अ १। खरा ११। व हाणि विभजिदे सगसगदव्वे विसेसा हु" एँबितु साधिसस्पट्ट सर्व्वगुणहानिगळ विशेषह्रव्यंगळगे संदृष्टि तोरत्यहुगुं। रूकवदार्ण गुंबदे व गुं कवेव विसेवभागहारेव गुँ हु हवगुवहाणि गु भजिबे सगसग बब्बविसेसा हु।

| बरम गुणहानि   | १ ० ०                 |
|---------------|-----------------------|
| বিহাব         | १। सा। ११ विगुगु३     |
| विचरमगुणहानि  | सबर                   |
| विशेष         | इ।सा ११ व गुगु ३<br>२ |
| 0             | •                     |
|               | •                     |
| •             | 0                     |
| दिलीय गुणहानि |                       |
| विशेष         | शक्त ११। २२ व गुग्री  |
| प्रथम गुणहानि | स व व                 |
| विशेष         | १। सा११ व । २। गुगु ३ |

यें बिंत प्रथमगुणहानि मोदल्गों हु चरमगुणहानिषम्यैतमिवु विशेषप्रमाणंगळण्विवरोळ् प्रथमगुणहानि विशेषधनमं पूर्व्वोक्तकर्मावदं "पवयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिवस्वमजनस्मि । अवणिय गणहाणिहिरे बादि पमाणं तु सञ्बत्य" एंदितु प्रथमादि गणहानिप्रश्यक्षनंगळं साधिसिवोर्डितिर्पृतु । संदृष्टि :---

द्रव्य दूना-दूना जानना। 'रूऊणद्वाणदेण्णेण' इत्यादि सूत्रके अनुसार एक हीन गुणहानि

आयाम प्रमाण गच्छके आयेको दो गुणहानिमें घटानेपर जो प्रमाण रहा उसको गुणहानि भायामसे गुणा करनेपर को प्रमाण हो उसका भाग विवक्षित गुणहानिके द्रव्यमें देनेपर जो

ac स्कणदाण म् बदेण म् कलेण णिवेयभागहारेण मृ हे हदगुणहाणि मृ मृ हे विस्रजिदे सगसगगुणहाणिदव्ये विसेसा हु ततः प्रथमादिगुणहानीनामानीतप्रथमधनानि संदृष्टिः---

## गी॰ कर्मकाच्छे

| स व १ श्वा व गुँगु               | म्<br>गुप              |
|----------------------------------|------------------------|
| संबर<br>१ सार्श में में मू       | गु<br>गुरु             |
| 0                                |                        |
| स का अर्थ<br>शास्त्र १३ जि।सर गु | गु<br>गुर              |
| सन्स<br>११ ला ११ जारा            | गु<br>  गु=<br>  गु= २ |

बरम स a र ब स प्रमुख्य स्थाप मा स्थाप मा स कर स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप मा मुख्य स्थाप स्थाप मा मुख्य स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स

र्द्र वयवनंगळं तंतन्म नुष्कृतित्वव्यंगळोळ् वळंदु क्षेत्रमं गुणहानिश्चिवं व्यक्तिसुत्तं विस्तुः तंतम्य गण्डानिगळ वादिनिवेकसम्बद्धसंस्थनकार्माद्वसम्प्रकर तंतम्य खेळगे केलगे द्विचरमादि निषेकं मोदल्गो हु तंतस्य गुणहानि प्रथमनिषेकपर्यंत ततस्य गुणहानि संबंधि येकैकवयविनेधिकरें माग्सं पोपुवल्लि प्रक्रियाविशेवं तोरल्पडुगुने ते बोडे प्रथमगुणहानिद्रव्यमिवरोस् स ३ व

चयषनवोळिई आज्यमागहारंगळ चयपनमं कळेयल्वेडि स्थापिसिडी स : ब श्रु मु

लेसागि निरोक्षिसि गुणहारिंगे गुणहानियनपर्वातिस कळेबोब्दु स a ब गु ३। स ११ व र गुर्

हारबुतकपाधिकत्रिग्णगुणहानिगे हारमाणिई दिकमं झारन्य हारो गुणकोंखराक्षेः बेर्बिट शख्तिमे गुणकारमप्पर्वारवमा द्विकमं रूपोनगुणहानिगं हारमागिई द्विकवोडनपर्वात्तसिबोडितिन्कुं :-मी चयधनवग्णहानिय मेलग ऋणरूपं ऋणस्य ऋणं राशेर्द्धंनं भवति

कुल ११ जिर्म ग

९ ला १९ जि२। गुरु ऍबिता ऋणकपंराशिणे धनमस्कुर्भे हुबेर तेनेविरिसिबोडिडु स ० ज १ १ ला १९ जि२ गुरे

प्रयमगुणहानिव्रव्यदोळ कळयस्वेडि १ स १ १ जरग्रे

एतानि स्वस्वगुणहानिद्रध्येन्यो गृहीस्वा शेषेषु गुणहान्या अत्तेषु स्वस्वगुणहानीनामादिनिषेका अधिकसकलन-क्रमेण स्युः । ते चात्रोवः स्वस्वप्रथमनियेकपर्यत स्वस्वैकैकववाधिकाः स्यः । तदाया---

तथा 'न्येकपदार्क्च' इत्यादि सुत्रके अनुसार एक हीन गुणहानि आयाम प्रमाण गच्छके १५ काशिको अपने-अपने चवसे गुणा करके फिर गच्छने गुणा करनेपर जो-को प्रयाण हो उत्तरा-पतना अपनी-अपनी गुणहातिमें चमधन होता है। चमधनको अपनी-अपनी गुणहातिके दूधन-

क्याबिक त्रिगणहानि येवं केळगेर्य मेनेयुं गुजिसि बाडियी प्रथमगुणहानिहरुपयोज् माज्यराशीभूतत्रिगुणहानियोळिईचिकरूपं तेगेबु पूर्वं स्थापिसिव ऋण

१। सार्व व २ ग्र

ऋणमप्पेकरूपबोळ् समच्छेबमुंटप्पुद १ स ११ व २ गुँ३ रिवं घन धनयोरैक्यमें दु कूढि स्थापि-ऋणभागाः सिदोडियु स तथ २ विल्लिय गुक्कारभूतद्विकमं हारभूतक्याधिकत्रिगुणगुणहानिगे

५ हारमं माडि स्थापिसिरिसि स a अ १ वळिक्का समच्छेवमं माबिव प्रथम-

युणहानित्रब्यदोळ् सठअगु३ चयधनमनिदं १ स १ र्गु३

कळेबोडे शेवप्रथमगुणहानिद्रव्यमिङ् साव अग्र १ सार्शकर्ग्

स्याशहारगुणहानी क्ष रक्ष कर गुक्क कि कि शक्ष र गुगुक्क। र

हारक्ष्पाधिकत्रिगुणगुणहानेहौरद्विकं गुणहारद्विकेनापवर्यं

9 स १९ व २ गु३। २

१ स १९ व २ ग ३

गुणहाम्युपरिस्थितं ऋणकर्षं ऋणस्य ऋणं राशेर्धनमिति पृश्वस्थ

गुजकारद्विकं हाररूपाधिकत्रिमुणहानेहारं क्रस्था पृथग्धृत्वा ·o ·--

में-से घटामेपर जो शेष रहे उसमें गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण हो वह-

वह अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकका दुख्य होता है। एसमें अपना-अपना एक-एक चय मिळानेपर अन्य निवेकींका प्रमाण होता है। अन्तिम निवेकमें एक हीन गुणहानि वणकारमागिर्हं द्विकमं केळगे हारमागिर्दं रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगे हारमं माडिरिसिदोडितिक्कु मी धनराशियोळ मुन्नं बेरे स्थापिसिरिसिद धनरूपनिवं

अंशराशिगे गुणकारभूतगुणहानियोळ् समच्छेरमुंटप्युदरिवं कृष्टि-

मी चयचनरहिलप्रचमगुणहानिद्रध्यमं गुणहाणिहिदे

आदिपमाणं तु सब्बत्य ऐदितु गणहानियिवं भागिसुतां विरत् लब्धराजिथिक द्विकसंकलनक्रमदिवं

प्रयमगुणहानि प्रथमस्थिति २८८ निवेकह्रव्यमक्कू

केळगे केळगे चयाधिकक्रमविंद पोगि प्रथमगुणहानिचर ५१२ सस्थितिनिषेकदोळ क्योन-

तच्चयवनहोपेण

सठव १

प्रमाण चय मिळानेपर आदि निषेकका प्रमाण दो गुणहानिसे चयको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। इस प्रकार अन्तिम निषेकको आदिमें स्थापित करके कमसे चय बढाता **क−१६३** 

गुणहानिमात्र प्रथमगुणहानिसंबंधि खयंगळनिनितां स ० अ गु कृष्टिबोडे १ स १ १ अ २ गुगुर

हो गुणहानिमात्रवर्षगळलुबु स ७ व गुर पुनं त्रिकोणरचना धनसंकित्त १। स १३ व २ गुरु

बोळिन्ति होनसंकालितक्रमांवर्ष पेळल्पट्डबर्वे ते बोडे अद्धाणेण सञ्जवणे संबिद मण्डिसमध्यमाग-च्छवि ऍवितु प्रथमगुणहानिसर्व्ययनर्भ गुकहानिधिवं संबितिवोडे मध्यमधनसक्कु । मा मध्यमधनर्म

स ० ल तं रूजण जढार्ण गुजडेर्ण गु व २। गु

बोडाविस्थितिनिषेकं होनसकलनक्तमविवसक्कुं स alबागु२ मेले हितीय जा२ागु३

अष्यः चयाधिकक्रमेण चरमो ५१२ रूशेनगृणहृशिनमात्रचया स a अर् ग्र

ং - विको मूला रोगुणहानिमात्रक्यो भवति स ৪ জ লু ২ - हीनकमेण दुत्रिकोणरक्तावञ्जातकयं। পুলাংগ জুনি মুখি

> तक्क्या—प्रवमनग्रहानिवने गृणहान्या अक्ते बच्चवनं स ∂ अ तक्क क्योनोध्वाना गुर्डेन गुनिवेक-द्वार अर्थ ग

हुआ कथम किया है। किन्तु प्रथम निवेक्से अन्तिम निवेक पर्यन्त कमसे पटता-घटता त्रिकोण रचनाकी तरह जानना। वही कहते हैं— निषेकं मोडल्गों वृ तरप्रथमगुणहानिचरमस्थितिनिषेकष्यशैतमेकैकव्यहोनकपरिवं नववु चरम-निषेकप्रमाणमेनितकृत्रे वोडे प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकरोड् क्योनगुणहानिमात्रविदोवंगडनिष

पेळल्वट्डसंते शेषपुण्हानिगळोळं स्थितिर बनाक्ष्ममञ्जूमस्स विशेषधुंडवाउवे वोवे ततस्य गुण-हानिक्रव्ययुं तत्तरत्रच्यप्रमुत्तिरत्यबुबु । श्रेषविधाननेकप्रकारनेयककुमंनागृत्तं विरल् अध्स्तनाधस्तन-गुणहानिप्रवयनिषेक्षाळं नोडल्यरितनोयरितनगणहानिप्रवयनिष्कंगळ् चयहोनसंकलनक्रमविद-मळीळकपविनिप्युंच । तत्तवगुणहानिक्यगळनळांळकपाविकप्यंत्र । अवक्कंक संदृष्टि :—

भूत्वा करमी क्याधिकगुणहानिमात्रक्यो भवति छ । ॥ व गु एव वैदगुणहानिव्यपि इते तरकार्यसदृष्टी — १० ब २ गुगुव

प्रथम गुणहानिके द्रव्य क्लीस सीको गुणहानि आयामसे भाग देनेपर मध्यमयन होता है। जैसे प्रथम गुणहानिके द्रव्य क्लीस सीको गुणहानि आयाम आठका भाग देनेपर मध्यमन चार सी होता है। चौथा और पाँचवाँ निवेकके प्रमाणको जोड़कर आधा करनेपर भी मध्यमन होता है। कौथा और पाँचवाँ निवेकके प्रमाणको जोड़कर आधा करनेपर भी मध्यमन होता है। एक होन गुणहानि आयामके आधेसे होन निवेक भागहारसे मध्यमनमें भाग देने-पर चवका प्रमाण होता है। जैसे एक होन गुणहानि सातका आधा साढ़े तीनको निवेक १५ भागहार सोखहमें चटानेपर साढ़े बारह रहे। इसका भाग मध्यमन चार सीमें देनेपर चयका प्रमाण क्लीस आता है। इस चयको हो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम निवेक होता है। जैसे चय प्रमाण क्लीसको हो गुणहानि सोखहसे गुणा करनेपर पाँच सौ बारह प्रथम निवेकका प्रमाण होता है। इसमें एक-एक चय्च घटानेपर अन्तिम निवेक पर अधिक गुणहानि प्रमाण क्लास होता है। जैसे गुणहानि आठों एक अधिक करनेपर नी हुए। नीसे चयके २०

| अवसं. | ्र अत्यं सं.                          | स्व।  | गु   | ्तु ३<br>२ |
|-------|---------------------------------------|-------|------|------------|
|       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |       | 8    |            |
|       | / . \                                 | सa।   | गु २ | ्ग् :      |
|       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | अ     | गु   |            |
|       | 488                                   | स०।अ  | गु   | ų,         |
|       |                                       | ब २   | ij   |            |
|       |                                       | ₹ a i | बगु२ |            |

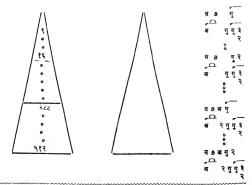

गुर्गु ३

प्रमाण बत्तीसको गुणा करनेपर दो सौ अट्ठासी अन्तिम निवेकका प्रमाण है ऐसे ही अन्य गुणहानियोंमें भी जानना। संदृष्टि—

24

वितायुक्वीजतसम्बन्धम्बन्धम्बन्धिः स्थितिनियेकरचनाविरचनं प्रतिसमयमुमप्पूर्वं वरियल्प-बुगुमिल्लि मूलप्रकृतिगळगकुत्तरप्रकृतियळगं स्थितिनियेकरचनाकरणयोळ् एकगुणहान्यामासावि सामग्रीविजेबसं वेळवण्ड ।:—

> सन्वासि पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी। सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाओ बोच्छामि ॥९३२॥

सर्व्वातां प्रकृतीनां निषेकहारक्ष्वैकगुणहानिः । सद्द्याः स्युम्नीनागुणहानिक्रलाका वस्यामि ।।

एवमायुविना सतकर्मणां स्थितिनिधेकरचना प्रतिसमयं स्यात । किन्तु-

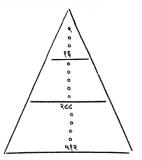

क्त संवृष्टिमें प्रथम गुणहानिका आदि निषेक पाँच सौ बारह ! मध्य निवेकोंके प्रहण के लिए बिन्दी लिखीं । अन्तिम निषेक दो सौ अड़ासी । मध्यकी गुणहानियोंके निषेकोंको प्रहण करनेके लिए बीचमें बिन्दी लिखी हैं । अन्तिम गुणहानिका प्रथम निषेक सोलह । १० बीचके निषेकोंके लिए बिन्दी हैं । अन्तिम निषेक नी । यह केवल अंकसंतृष्टि है ।

इस प्रकार भिष्याश्वका कथन वत्कृष्ट स्थिति व वत्कृष्ट समयप्रबद्धको अपेक्षा जानना। अन्यत्र जैसी जहाँ स्थिति और समयप्रबद्ध हो वैसा स्थिति और द्रव्यका प्रमाण जानना। दो गुणहानि और गुणहानि आयामका प्रमाण सर्वत्र समान है। नानागुणहानि अन्योन्याभ्यस्त राज्ञि स्थितिके अनुसार जानना। १९२१॥ सर्व्यमुळप्रकृतिगळ्यापुसरप्रकृतिगळ्यां निवेशहारपुमेशगुणहान्यायामधुं समानंगळपुषु । नावसगुणकृतिकाराक्षेत्रका हिस्स्यनुसारगुंटपुर्वास्त्रं विश्वदृष्ठांतळपुष्युं कारणमाणिया नानागुण-हानिकाराक्षेत्रळ वेळवपेसे हृ गृंदण सुत्रंगळोळ वेळवपर । :—

> मिच्छस्सत्त य उत्ता उत्तरीदो तिष्णि तिष्णि सम्मिल्दा । अङ्गुर्वेणुणकमा सत्तमु रिवदा तिरिच्छेण ॥९३३॥

सिम्पात्यसम्बद्धाः उपरितत्त्वयस्ययः सम्मिताष्ट्रमुगेनोनकमाः सप्तसु रचिता-विकरकाः ।।

मिष्यात्वकम्मंबुरकृष्टस्थितिमे वुं वेळल्पट्ट सक्षापणहानिज्ञकाकेपळ् एंताहुवं वोडे द्विरूपवरणं-ष्यारेयोळ् पल्यवर्गोक्षकाकाराक्षियादियामि पल्यव्यवममूख्यप्र्यंतमाद राजिगळ्ढांक्छेदंगळ् तत्यत्य-रे॰ वर्गोक्षकाका व छे ढंक्छेवराधियादियागि पल्याढंक्छेवराव्यद्वंपर्यंतं द्विगुणद्विपुणक्रमदिविमिट्टं तद्यंक्छेवराशिगळ् स्थापितल्यद्वत्तिर्ल्यभयराधिगळ्ं क्रमदिविमित्युंत् :—

|   | 2 | 8 | १६ | २५६ | ६५ =<br>१६ | 82 =<br>32 | - 18C = | 000 | <b>-</b> |
|---|---|---|----|-----|------------|------------|---------|-----|----------|
| • | _ | - | _  |     | -          | · · · ·    |         |     |          |

| व   | ववश   | वर   | व३    | व४        | ৰদ   | व६    | ৰঙ     | बट     |    |
|-----|-------|------|-------|-----------|------|-------|--------|--------|----|
| वछे | बछेर  | बछे४ | वछे ८ | वछे१६     | बछ३२ | बछे६४ | बछे१२८ | बछे२५६ | -> |
|     | बछे ए | •    | -     | वर्छ ८। ७ | 1    | वह    | 6161   | 9      |    |

|   |        | 61   | 616  | 18   | 4    | 161  | 2    | 1    | 418  | 1    | 1  |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|   | 000000 | -    | 319  |      |      | छ ७  |      |      | छे ७ |      |    |
|   |        | २९   | २८   | २७   | २६   | 24   | २४   | २३   | 22   | २१   |    |
| + | ०००२०० | छे द | छे द | छे द | छे द | छे द | छे द | छं द | छे द | छे ब | छे |
|   | 000000 |      |      | -    | **** |      |      |      |      |      |    |

सर्वमूलोत्तरप्रकृतीको निषेकहार. एकगुणहान्यायामस्य हो सद्ग्री। नानागुणहानिशलाकाः स्थित्यनुसारित्यादिवदशाः स्यः । ता बध्यामि ॥९३२॥

मिध्यात्वस्य ये परववर्गशलाकादितस्त्रयममुलातानां द्विगुणद्विगुणार्धच्छेदा उक्तास्ते संस्थाप्य उपरि-

 सब मूळ प्रकृतियोंका निषेकद्वार अर्थात् दो गुणदानि और एक गुणदानि आयाम वे दोनों ममान हैं। किन्तु नानागुणदानि शळाका स्थितिके अनुसार होनेसे समान नहीं हैं। अतः उनको कहते हैं।।९२२।।

मिष्यात्व प्रकृतिका पत्यक्षी बर्गेशळाकासे छेकर पत्यके प्रथममूळपर्यन्त अर्द्धच्छेद इतेन्द्रने कहे थे। छन्हें स्थापन करके जपरसे अर्थान् पत्यके प्रथममूळसे लगाकर तीननीन २० बर्गस्थानोंकी अदेन्छेद राशिको मिळानेपर वे क्रमसे आठ-आठ गुना घाट होते हैं। उपरितालबारण्या क्रॉनिसिताः भेकन नैकण परवाषमञ्जाह्यक्रेवेमळण पत्याद्यक्रेवे राह्यद्वनावियागि मूर्व मूर्व राह्मयळू क्रवत्यकृतिरज् अच्याणोनक्रमविविमर्ज्यवर्वेतं दोडे पत्य-प्रवनमृत्रक्छेबंगज्यस्य केळगण हितीयमूलच्छेबंगज्य शवर केळगण तृतीयमूलच्छेबंगज्यस्राद्ध-क्रमविनिर्ज्यस्थि छे वंत्रवर्ण छे गुणगुणियं छे २ वादि छे विहीण छे १ क्रजगुत्तर मन्निय २ २

र इंड २ इंड

छे : एंबियुपरितन त्रिराशिगळ युतियक्तुं । तवषस्तनपत्यबतुत्यंपूलाईच्छेबंगळ् मवर केळगण

पंचममूलाद्व कहेर्नमञ्ज्ञमवर केळनण बक्ठमूकाद्व कहेर्नगळुमद्वाद्व कर्नाविनिर्ण्यस्ल

८।२ छ ८।२।२

12121

त्तरत्रयस्त्रयो राशायो मिकिता क्षष्टाष्ट्रगुणोनहीनकामेः स्युः। तथाया—गरथस्य श्रमसृद्धितीयतृत्रीयमुकार्यच्छेदाः छे अन्तर्यमं छे गुणगृणियं छे २ आदि छे विहोणं छे ७ २ कण्गतरभिवयमिति मिलिताः छे ७ तथा २ २ ८ ८ छे २।२ छे १।२ छे १।२

पत्यके प्रथम वर्गमूलके अर्द्धक्छेद पत्यके अर्द्धक्छेदाँसे आधे होते हैं। इनसे आधे पत्यके दूसरे वर्गमूलके अर्द्धक्छेद होते हैं। उनसे आधे पत्यके तीसरे वर्गमूलके अर्द्धक्छेद होते हैं। इन तीनोंको करणसूत्रके अतुसार जोड़ें। अन्तिम धन पत्यके अर्द्धक्छेदाँसे आधे पत्यके प्रथममूलके अर्द्धक्छेद हैं। इनले होसे गुणा करनेपर पत्यके अर्द्धक्छेद प्रमाण होते हैं। इनमें आदिको घटाइए। आदि है—पत्यके तीसरे मुलके अर्द्धक्छेद जो पत्यके अर्द्धक्छेदाँ के आठवें गाग हैं। चटानेपर सातगुणा पत्यके अर्द्धक्छेदाँ का आठवें गाग हैं। चटानेपर सातगुणा पत्यके अर्द्धक्छेदाँ का आठवें गाग हैं।

| ۱. |          | 1 8      | 2<br>8  | 3            | 12 | 12      | 31 | 213 |      | 0.00 | e 2     | 212     | é r     | 6       | 2 8  | ) b   |       | v & | Þ           |     |              |          |    |     |         |    |   |
|----|----------|----------|---------|--------------|----|---------|----|-----|------|------|---------|---------|---------|---------|------|-------|-------|-----|-------------|-----|--------------|----------|----|-----|---------|----|---|
|    | छेद २। १ | छेद २।२  | छेर २।३ | केंद्र २ । ४ |    | छेद २।६ |    |     |      | 000  | ब छ २५६ | 25% B P | ब खे ६४ | A (5) A | - CO | 28 4  | ब छ ४ | ब छ | ago<br>(ago | 000 | <b>&gt;0</b> | er<br>Cr | w- | v   | >       | a  | ~ |
|    | ₩<br>₩   | er<br>He | en-     | *            | 3° | in.     | 9  | 2   | - tr | 000  | 2 =     | 9       | 10      | 5-      | ) a  | er te | 10°   | ~   | to          | 000 | =2)          | 11 20    | 3  | 346 | us<br>~ | >- | ~ |

है। इ ८।८।८

क्षावि छे विहीर्ण छे। १ रूऊणुसर मित्रयं छे। १ एविंदु त्रिवरमरासि-८।८।८ ८।८।८ ८।८।८

 चित्रपयु तिथक्कुमो क्रमबिबिमिळिबिळिडु सूर्व मूक्ताशिगळं कूड्ने पोगि पल्थवागैशलाकाताशिष्टम-वर्गावद केठेवंगळुं सप्तमवागदि केठेवंगळुं चष्ठवगादि केठेवंगळुमदि कमिर्दिमिप्पुंविल्ल व छ । ८।८।२
 व छ । ८।२।२

ब छेट। टार

व छे ८।८ विहीणंव छे ८।८।७ रूऊणुत्तर भन्निर्वव छे८।८।७ एंदिदु तृतीय-१

የ० मिस्तिता छे। ७ एवमवतीर्यौवतीर्यं पत्यवर्गशालाकानामप्रसप्तमवष्णवर्गीर्घच्छेदाः व छेट। ८।४ व छेट। ८।२ व छेट। ८।२

एक हीन गुणकार एकका भाग देनेपर उतना हो रहा। वही उन तीनों राजिका जोड़ होता है। इसी प्रकार पक्षके चीये, पाँचवं, छठे वर्गमुळके अटेक्छेद एकपके अटेक्छेद सि सोखहर्ष, वसीसवं और चौंसठवं भाग हैं। उन तीनों राजियोंको गुवंबत जोड़नेपर सातगुणा एक्पके अटेक्छेदोंका चौंसठवं भाग हुआ। यह पहळेकी तीन राजियोंके जोड़से आठ गुना घटता १५ हुआ है। इसी प्रकार पहळे-पहळेसे आपे आपे सातवा, आठवा, नवा वर्गमुळके अटेक्छेदों, को जोड़नेपर सातगुणा एक्पके अटेक्छेदोंका चाँच सी बारहर्षों भाग हुआ। यह भी पहळेकी जोड़से आठ गुना घट हो। इसी प्रकार चक्केत कर्यक्छेदोंको जोड़नेपर सातगुणा एक्पके अटेक्छेदोंको जोड़नेपर आठ गुना घट होता है।

ं उत्तरते-स्वरते प्वयक्ती बर्गेझलाकाके आठवें, साववें, छठे बर्गेके अर्थक्छेद पश्यकी वर्गेझलाकाके अर्थक्छेदोंसे दो सौ छप्पन गुने, एक सौ अठाईस गुने और चौसठ गुने होते हैं। तोनोंका जोड़ पत्यकी वर्गेझलाकाके अर्थच्छेदोंसे चार सौ अङ्गतालीस गुना हुआ। तथा राशित्रितयपुतियक्कुं । तबस्तनपस्यवगौत्रव्यकार्पस्यवगौत्तस्यक्षं केष्ठंगळूं स्वतुःखंबगौ-राह्यद्व चेठंगळुं तृतीयवर्गराह्यद्व चेठंगळूमद्वार्डकमविनिप्पुंबस्कि च छे।८।४। व्यतस्य च छे।८।४। गुणगुणियं च छे८।४।२। व्यादि। च छे८।१। विहीणं। च छे। ८।७। च्रुमुत्तर भजियं।च छे। ८७ एविंदु द्वितीयराशित्रितयपुतियक्कुं। तदपस्तन-

हितीयवर्गाराध्यर्डंच्छेबंगळ् तवधस्तनप्रयमवर्गाराध्यद्धंच्छेबंगळ् तबधस्तनवर्गाशलाहाद्धंच्छेबं- ५ गळुमद्धांड्रंकभंवि । व छे ८ । २ । निर्णुवस्ति । व छे ४ । व्यक्तपण । व छे ४ । गुणगूणिय । व छे ४ । २ । आवि । व छे । १ । विद्यंवस्ति । व छे । ० । क्कानूतरभित्रयं व छे । १ । एविंदु प्रयमराशित्रयपुतियवृह् । मिती राशियुतिगळुमच्द्राभोन कर्मगळपुत्री राशिगळु तिर्ध्यपूर्विविमळेडेयोळु रिचिंयसल्यडुबुत् । एकंदोडे यनु कोटीकोटिसागरोपमित्रयनुकोटीकोटिसागरोपम । व छे ८ । । मुत्र । व छे २ । नु कोटीकोटिसागरोपमित्रविकोटीकोटिसागरोपम

मिलिताः व छंट। ८ । ७ पंचमचनुर्वतृतीयक्योर्षिक्छेदाः व क्वंट। ४ सिनिताः व छंट। ५ १ व छंट। २ व छंट। १

द्वितीयप्रयमनर्गयोर्वर्गरालाकाना चार्मछेराः व छे ४ मिलिताः व छे ७ अमी मिलितराझयः सर्वे सप्तसु व छे २ व से ह

परयक्षी वर्ग सालकाक पाँच में, चीसे, तीसरे वर्ग के अर्घ च्छे र परयक्षी वर्ग सालकाके अर्घ च्छे रां-से बचीस, सीलह ीर आठ गुने होते हैं। वन तीनोंका जोड़ परयक्षी चर्ग सलाकाके हुन अर्घ च्छे रोसे छप्पन गुणा होता है। वे पूर्व राशिसे आठ गुणे कम हुए। तथा परयकी वर्ग सलाकाके दूसरे वर्ग, वर्छ वर्ग और वर्ग सलाका, इन तीनोंके अर्घ च्छे र परयकी वर्ग सलाकाक के अर्घ च्छे रोसे ची गुने, दुगुने और एक गुने हैं। इन तीनोंका जोड़ परयकी वर्ग सलाकाक अर्घ च्छे रोसे सात गुणा होता है। यह भी पूर्व राशिसे आठ गुणा घाट हुआ इस नरह आठ-आठ गुना घाट होता है।

परयक्षा वर्गमुळ प्रथम वर्गमुळ जानना। प्रथम वर्गमुळका वर्गमुळ दूसरा जानना। दूसरे मुळका वर्गमुळ तीसरा जानना। इसी प्रकार चीवा आदि जानना। तथा पत्यकी वर्गेशळाकाका वर्ग प्रथम वर्ग जानना। प्रथम वर्गका वर्ग दूसरा वर्ग जानना। उसका वर्ग वीसरा वर्ग जानना। ऐसे ही चौथा आदि वर्ग जानना। सो पत्यके पहुळे, दूसरे, तीसरे स्ळ-के अर्थक्छेट जोड़नेपर जा राशि हो बससे लगाकर तान-तीन स्थानंकि अर्थच्छेदोंको जोड़नेपर २५

१. म क्रमदि निप्पृषल्लि व छे। ४ अंते ब छे। २

वछ। २

२. म मध्वत्त कोटिकोटिसागरोपममध्वत्र कोटिकोटिसागरोपमेण्यत्त ।

मानागुणहानिशलाकेगळं साजिसस्बेडि यितेळेडेयोळु तित्यंग्रूपॉबवंस्थापि। व छे १। सस्य-वेडपुमें बदर्यमवर्के संदाव्यरक्ते इड ।

| छे।७      | छ।७        | छे।७     | छे।७       | छे। ७     | छे ।७       | छे ।७     |
|-----------|------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 6         | 6          | 6        | 6          | 616       | CIC         | 616       |
| छे। ७     | छे ७       | छे७      | छे ७       | छे। ७     | छ।७         | छे ।७     |
| 616       | 616        | 616      | 616        | 616       | 616         | 616       |
| छे ७      | छे।७       | छे ।७    | छै।७       | छे।७      | छे।७        | छे।७      |
| 21213     | 61616      | CICIC    | 61616      | 21212     | 61616       | GICIC     |
| ۰         | 0          | 0        | 0          | . 0       | 0           | 0         |
| 0         | 0          |          | 0          | 0         | 0           |           |
| 0         | 0          | 0        | 0          |           | •           | 0         |
| व छे।७।८। | ८ वाछाणटाट | बाछाणटाट | व छे।७।८।८ | व छेजाटाट | व छे। ७।८।८ | व छ।७।८।८ |
| व छे।७।८  | व छे।७।८   | य छे ७।७ | व छे ७१८   | व छ।७।८   | व छे ।७१८   | व छे। ७१८ |
| व छे।७    | व छो।७     | व हो १७  | वछ।७       | व छे।७    | वछ।७        | वछ।       |

इंतु स्थापिसल्यट्ट समर्थिकगळोळ् प्रथमपंक्तिगतराशिगळनष्टगुणोनकमदि निद्दुंबं प्रत्येकं फलराशिगळं माडि मोहनीयोत्कृष्टसप्तिकोटीकोटिसागरोपमस्थितयं प्रमाणराशियं माडि पत्-। ५ मिप्पल्-। मृद्वस् । नास्वस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-। मृष्टवस्-।

तत्थंतिमं छिदिस्स य अद्वमभागो सलायछिदा हु। आदिमराश्चिपमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥९३४॥

तत्र चरमछेवराद्येरष्टमभागः शलाकाच्छेवाः लत्वाद्यराशित्रमाणं दशकोटिकोटिप्रतिबद्धे ॥

स्यानेव्वग्रेऽग्रे रचयितव्याः ॥९३३॥

20

तासु सप्तर्पक्तियु मध्ये प्रवमर्पक्तिगतराशीन् प्रत्येकं फलं कृत्वा दशकोटोकोटिसागरोपमाणीच्छा कृत्वा

जो-जो राशि पल्यकी वर्गश्रस्ताकाका दूसरा, पहला वर्ग और पल्यकी वर्गश्रस्ताका इन तीनोंके अर्घच्छेदोंको जोड़नेपर जो-जो राशि हो बहाँ तक सब जोड़ी हुई असंख्यात राशि जुरे-जुदे १५ सात स्थानोंसे आगे-आगे रचनारूप करना चाहिए ॥९३३॥

चक सात पंक्तियों में से पहली पंक्ति में जो-जो तीन तीनका जोड़ देनेपर राशि हुई बन सबको जुदा-जुदा फल राशि करो। और सबों में दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि करो तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण राशि करो। इस प्रकार तैराशिक कर्क फलराहि-को इच्छा राशिसे गुणा करके उसमें प्रमाणराशिका माग देनेपर जो-जो प्रमाण हो जन सबको २॰ जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतनी दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी नाना गुणहानि

१. म स्थापिसल्पड्ग्मेंबदर्थमदक्के ।

मुन्नं तिस्पंपूर्णिव मेळूं स्थानवोकु स्थापिसस्यट्ट पंक्षिमळोळू प्रथमपंक्तियं बाधकोठीकोटि-सागरोपमप्रतिबद्धमं माडि तस्प्रथमपंक्तिगतराशिगळं फलराशिगळं माडि प्रतिराशियं पत् कोटी-कोटिसागरोपमिनिष्ठाराशियं माडि गुणिति सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणराशियाँ भागिति वंद लब्बराशिगळोळु बरमराशिप्रमाणं पस्यक्छेबाष्टमभागमस्कृमाद्धराशिप्रमाणं पस्यवर्गा-शलाकाद्धं च्छेबंगळपुष्ठिल अंतथणं छे। १ गुणगुणियं छे। ८ बादि। व छे। बिहोणं।

छे ८ व छे । रूऊणुत्तरभन्निय छे व छे म'वितिदु पत्तु कोटीकोटिसागरोपमस्यितिप्रतिवद्धनानाः

गुणहानिज्ञलाकंगळप्युबु । ई नानागृषहानिज्ञलाकंगळान्यान्यस्तराज्ञित्रमाणमंनितक्कुनं बीडे पेळवपेमेते बीडे छे व छे ई नानागृषहानिज्ञलाकं गळोळिई ऋणमं तेगतु बेरे स्थापिसत्यहुबुहु

व छे शेषराशिप्रमाणमनिबं छे संदृष्टि:—

|                  | - 3            | इ = सा = १० को २  | 12 217 E       |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| प्र=सा= ७०। को २ | % ≈ ন্ত ও      | इ = सा = र०का ४   | 60 6 1 4       |
|                  | 6              |                   |                |
| प्र=सा=७०। को २  | फ = छे         | इ = सा = १०=को २  | लब्ब छ। १      |
|                  | 616            |                   | 616            |
| प्र=सा=७०। को २  | क = छो।७       | इ = सा = १० को २  | लब्ब छे। १     |
|                  | 61616          |                   | 61616          |
| 0                | 0              | 0                 | 0              |
| 0                | •              | •                 | •              |
|                  | 0              | 0                 | 0              |
| प्र=सा=७०। को र  | क = व छ ।८।८।७ | ह = सा = १०। को २ | स्वय व छे। ८।८ |
| प्र=सा=७०। को २  |                | इ = सा = १०। को २ | लब्ध व छे। ८।१ |
| प्र=सा=७०। को प  |                | इ=सा=१०। को २     | लक्ष्य व छ । १ |

संगुण्य सप्ततिकोटीकोटिसावरोपमप्रशाणेन मक्ते लब्धं वरिमं छे १ गुणिगुणियं छे ८ खादि व छे विहीणं १० ८

छे-द-छे एऊणुत्तरभिजयं छे-व-छे ६ति दशकोटीकोटिसागरोपमस्यितिप्रतिबद्धनानागुणहानिशलाका भवन्ति ।

शलाका जानना । उनके जोडनेका विधान कहते हैं-

<sup>&#</sup>x27;अंत्वर्ण गृणगृणियं' इत्यादि सुत्रके अनुसार पल्यके पहले, दूसरे, तीसरे वर्गमुलके अद्धेल्छेद् मिलकर सात गृणा पत्यके अद्धेल्छेद्देकि आठवें भाग होते हैं। इनको दस कोड्डाकोड्डी सागरसे गृणा करके सत्तर कोड्डाकोड्डी सागरका गृणा करके सत्तर कोड्डाकोड्डी सागरका गृणा करके सत्तर कोड्डाकोड्डी सागरका गृणा करने स्वयक्त अर्द्धक्रित आठवें गृणा करनेपर पत्यके अर्द्धक्रत प्रमाण होता है। इसमें से आठवे गृणा करनेपर पत्यके अर्द्धक्रत प्रमाण होता है। इसमें से आदि घटाना चाहिए। सो पत्यकी वर्गश्रकाकाका दूसरा और पद्धा वर्ग तथा पत्यकी वर्गश्रकाका इत तीनोंके अद्धक्रेद मिलकर सात गृने पत्यकी

निमित्तमानि केळोगूं मेरोयुमंटरिवं गुणिसि छ। ८ इवरोळेकरूपं तेनवु बेरे स्था-७।८

मिसि छे१ द्रोषम छे।७ पर्वात्ततिमदु छे इदक्के:— ७।८ ७।८ ८

भज्जिमिद दुगगुण्यठिदरासि मूलाणि हारछिदिपमिदं । गंतूण चरिममूछं लद्धमिद दुगाह्नदो जणिदं ॥

एँबिती सुन्नेष्टविबं हारमाणिहं अष्टक्शुमळ्ढं क्छेबेगळू पूरप्तृत् । ताबन्मात्र मा पत्यक्छेदं गळ्गो हिक संबगोविबं पुट्टिव राशि पत्यमवर प्रवमाविमूलंगळिनळितु पुट्टिव राशि पत्यम्तिय-मूलमग्योग्यान्यस्तराशिप्रमाधमनकु-। भू ३ । मी राशिगो पुग्नं तेगविरिःसद धनरूपमिदरीळ् छे । १ मीवलु वेगेबिरिसिब बर्ग्गशालाकाढं क्छेबसप्तमभागमनिवं व छे किचिग्यूनमं माहि ७ । ८ छे- तन्मात्रह्वितसंबग्गमं माहृतं विरलु लक्ष्यराशियुं हाराढं क्छेब्समत्रमूलंगळं केळगिळितु

१० पुरहुगुमपुर्विरद -१ मसंस्थातगुणपत्यपंचममूलप्रमितमङ्कु- मू ५। ३ मिहु गुणकारमङ्कुः मेके बोर्ड:--

> विरिक्षित्वसासीवी पुण जेत्तिय मेत्ताणि अहियकवाणि । तेसि वण्णोण्यहवी गुणगारा स्रद्धरासिस्स ॥

ऍविंतु रुस्थरात्रिमे गुणकारमञ्जूमणुर्वार पन्कोटीकोटिसागरोपम स्थितप्रतिबद्ध नाना-१५ पुणहानित्रालाकेपळिवनके छेव छे अन्योग्याभ्यस्तरात्रियिवंसू ३ सू५। ०। ई गुणकारसूता

तमा तमानागुणहानिस्सम्भागं पृषामुत्य व क्षे योषं क्षे संदृष्टयर्थनुवयोऽष्ट्रियहेश्या क्षे ८ एकक्क पृवयम्य छ १ ७ ८ ८ ७ ८ ७ ८ ७ ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ८ ७ ८ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ । ४ छ ।

मू ३ इदं पृषम्भृतवर्गराजाकार्थक्छेदससमभागमात्रऋणग्यूनापनीतिकस्य छे १-मात्रहिकसंवर्गेण।संस्वालपस्य-७।८

वगंत्रजाकाके अर्द्ध च्छेर हुए। उनको दस कोझाकोझी मागरसे गुणा करके सत्तर कोझाकोझी २० सागरसे भाग देनेरप पल्यको वगंत्रजाकाको अर्द्ध च्छेर प्रमाण होता है वही आदियन जानना। इसके घटानेपर जो अवशेष रहा उसको गुणकार आदमें पर अटानेपर सात रहे उसका माग दो, तब एक्यको वगंत्रजाकाके अर्द्ध च्छेरोसे होन एक्यके अर्द्ध च्छेरोका सातवाँ माग प्रमाण हुआ। यही दस कोझाकोझी सागरकी स्थित सम्बन्धी नाना गुणहानि त्रजाकाका प्रमाण हुआ। वहने प्रमाण वोक्षे अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योग्याध्यस्त-१५ राहि होती है। उसका प्रमाण जानेके छिए यस नानागणहानिमें ख्याक्य एक्यकी वर्गत्रजाकाके अर्द्ध च्छेरोका सातवाँ माग कहा था उसे जुदा रखनेपर अंच एक्यके अर्द्ध च्छेरोका सातवाँ माग रहा। उसकी सहनाती (चिह्न )के खिए आठका गुणा करो और आठ ही से भाग हो। सात्र वां

संस्थात पंचमूलंगळं गुणकारमनसंस्थातमें वु पत्यतृतीयमूलकके गुणकारमनासाध्य माडि रसनेयोक्रमरदं। मू ३ ० । ई प्रकारविंवं शेषसद् पंक्तिमक्रोयु मरियत्पद्वगुमिल्ल द्वितीयपंक्तियनिष्यक् कोटोकोटिसागरोपम स्थितप्रतिवद्धमं माडि तृतीयपंक्तिगंशिकाकोटोकोटिसागरोपमस्थित्व-प्रतिस्वद्धसं माडि स्वतुर्थपंक्तिगं सत्वारकासागरोपम कोटोकोटिस्थित प्रतिबद्धमं माडि पंषमपंक्तियं पंचाशस्यागरोपम कोटोकोटिस्थितप्रतिबद्धमं माडि यद्यप्रतिवद्धमं माडि श्रीपाकरोटीकोटि स्थितप्रतिबद्धसं माडि सममपंक्तियं सप्ततिसागरोपमकोटीकोटिस्थितप्रतिबद्धमं माडि श्रीप्रोक्तियः सत्तात्मलाक्ष्यकंपिकामळं तत्तस्थितनानानुग्रहानिकलाकापंक्तिगळ्या सन्योग्याम्यस्तराशिगळण्य तत्तम्मूलगळ्यपपुर्वे वृ मृंदश्च सुनाळिवे ध्यासिकपविंवं पेळ्यपदः :—

> इगिपंतिगदं पुश्व पुश्व अप्पिट्ठेण य हदे हवे णियमा । अप्पिट्टस्स य पंति णाणागुणहाणिपहिनदा ॥९३५॥

एकपंक्तिगतं पृथवपृथवारमेट्टेन च हते अवेन्नियमात् । आत्मेष्टस्य च पंक्तिन्तीनागुणहानि-प्रतिकटा ॥

मा सप्तपंक्तिगळोळेक पंक्तिगत प्रथमपंक्तिगतश्क्षिगळ बज्ञकोटीकोटिसागरोपमस्थिति-

पंचमुलमात्रेण मु ५ ० जसंस्थातीङ्कतेन ० विराजित्रशस्याचिकस्योत्पत्रत्याद् गृणितं तदस्योन्याम्यस्तराचिः स्यात् मु ३ ० ॥९३४॥ जय विराजिकोटिसागगोपमाधिस्यतिकामा शानागृणहानिशालाकान्योन्याम्यस्तः १५६ राशो बाह्—

तासु शेषषट्पंकि विकेषांकि गतं सर्वं पूषक् फतराशि कृत्वा तत्र प्रयमपंकि गतं आत्मेक्टेन विश्वति-

सो गुणकारमें से एक घटाकर बसे जुदा रखो शेष सातका गुणाकार रहा और पहुछ सातका भागहार था। सो दोनोंको समान जानकर अपवर्तन करनेपर दोनों ही नहीं रहे। ऐसा करनेपर परचके अद्व खेटोंका आवर्ता मान हुआ। इतने दोके बंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर परचके अद्व खेटोंका आठकों भाग हुआ। इतने दोके बंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर परचका तीसरा वर्गमृत हुआ। क्योंकि भागहार के जितने अद्व खेट होते हैं जनने वर्गस्थान माज्यराशिसे नीचे जानेपर वरतन्त राशिका प्रमाण होता है। सो यहाँ भागहार आठ है उसके अद्व खेट तीन हुए। सो पत्यसे नोचे तीसरा वर्गस्थान पत्यका तीसरा वर्गमृत है। लया जो गुणकारमें से एक जुदा रखा था वह पत्यका छप्पनवाँ भाग गुणकार था इससे पत्यका छप्पनवाँ भाग प्रमाण रहा। उसमें क्षणकर पत्थकों वर्गश्राकाकों अद्व खेटोंका २५ सातवाँ माग पटानेपर जो शेष रहे उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यात गुणा पत्यका पाँचवाँ वर्गस्थलमात्र असंख्यात गुणा पत्यका पाँचवाँ वर्गस्थलमात्र असंख्यात गुणा पत्यका पाँचवाँ वर्गस्थलमात्र असंख्यात गुणा पत्यका पाँचवाँ वर्गस्थलमात्र असंख्यात गुणा पत्यका पाँचवाँ वर्गस्थलमात्र असंख्यात स्वाप्त प्रमाणकर पत्र प्रमाणकर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

'विरिल्टिरासीदो पुण' इत्यादि सूत्रके अनुसार अधिक राग्निको परस्परमें गुणा करनेसे जो राग्नि होती है वह गुणकार रूप होती है। अतः उस असंस्थातसे पल्यके तीसरे वर्गमूलको मुणा करनेपर जो प्रमाण हो बतना दस कोड़ाकोड़ीकी अन्योन्याभ्यस्त राग्नि जानना॥९३॥।

आगे बीस कोड़ाकोड़ी आदि स्थितिकी नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राहित कहते हैं —

जैसे इस कोड़ाकोड़ी सागरकी प्रथम पंक्तिमें सब तीन-तीन स्थानोंकी जोड़रूप राज्ञि-

पियेनु गुणिसिबंत रोब बद्यंस्तिमळ राजिगळं बेरे बेरे तिन्तर्शीव विद्यातसागरोपमकोटीकोठ्या-विस्थितिविकरणंगिळवं गुणिसि समितकोटीकोटिसागरोपमस्थितिहवं भागिसुन्तं विरस्तु वंद स्वस्थ-गळ् विवासिकोटीकोटिसागरोपमाविस्थितिप्रतिबद्धनानागुणहानिसस्राकार्यस्तिमळप्युबु । आ राध्य-पंतिसम्ब्यासब्धिरचन इद्

| प्रच्लाच्छ को २ | फल <b>के</b> ७<br>८ | इ.सा=२०को २  | लब्ध छे। २<br>८           |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| प्र=सा=७० को २  | फल छे। ७<br>८।८     | इ.सा=२०को२   | ल <b>ब्ध</b> छे। २<br>८।८ |
| प्र≕सा≕ ७० को २ | फल छे। ७<br>८।८। ८  | इसा=२०को२    | लब्ध छे । २<br>८।८।८      |
| 0               | 0                   | 0            | 0                         |
|                 |                     |              |                           |
| प्र=सा= ७० को २ | फल व छे ७। ८।८      | इसा=२०को२    | लब्ध व छे।<br>८।८।२       |
| प्र=सा=७० को २  | फल व छे ७।८         | इ.सा≕२०को २  | लब्धव छे।<br>८।२          |
| प्र≃सा=ः०को२    | फल व छे। ७          | इसा = २०को २ | लब्धव छे। २।              |

भ कोटीकोटिसागरोपर्म., द्वितीवर्यक्तगर्व जिलारकोटीकोटिसागरोपर्मः तृतीवर्यक्तगतं वश्वारिखत्कोटीकोटिसागरोपर्मः वृत्तवर्यक्तगतं वश्वारकोटीकोटिसागरोपर्मः, वश्वपंक्तगतं व्यादकोटीकोटिसागरोपर्मः, वश्वपंक्तगतं सामिकोटाकोटिसागरोपर्मः, वश्वपंक्तगतं सामिकोटाकोटिसागरोपर्मः प्रमाणराखिता वश्वया क्ष्यां क्षारकेटाकोटिसागरोपर्मः प्रमाणराखिता वश्वया क्ष्यां क्षारकेट्यान्यं वश्वपंक्रगतं व्यादेशयोदिसागरोपर्मः प्रमाणराखिता वश्वया क्ष्यपंत्रकारोपर्मः विवादिकोटिसागरोपर्मा व्यादेशयोदिकारोपर्मा कारोपर्मा विवादिकार विवादिकारोपर्मा विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिकार विवादिका

को जुदा-जुदा फलराशि किया या वैसे ही ज्ञेष छह पंकियोंमें फलराशि करो। प्रथम पंकिमें 
कि इच्छाराशि दस कोड़ाकोड़ी सागर कहा या और उस इच्छाराशिसे फलराशिको गुणा किया या। यहाँ छह पंकियोंमें-से अपने-अपने इच्टक्प प्रथम पंकिमें बीस कोड़ाकोड़ी सागर, दूसरी पंकिमें वालीस कोड़ाकोड़ी सागर, दूसरी पंकिमें वालीस कोड़ाकोड़ी सागर, वांसरी पंकिमें वालीस कोड़ाकोड़ी सागर, छो पंकिमें सक्षर कोड़ाकोड़ी सागर, छो पंकिमें सक्षर कोड़ाकोड़ी सागर, प्रयाप पंकिमें सक्षर कोड़ाकोड़ी सागर, छो पंकिमें सक्षर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण इच्छाराशि रसक्षर गुणा करो। यथा जेसे प्रथम पंकिमें प्रमाण १९ साम करोड़ाकोड़ी सागर का या। एसा करनेसे जो-जो प्रमाण आवे वह-वह अपनी इच्ट बीस कोडाकोड़ी सागर आवि स्थिति सम्बन्धी नालागुणकालि जावाका होती है।।११५॥

| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८    | इसा=३०को २  | लब्ध छे। ३<br>८            |
|----------------|------------------|-------------|----------------------------|
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८। ८ | इ.सा≕३०को २ | लब्ध छे। ३<br>८।८          |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे।७<br>८।८।८ | इसा=३०को२   | लब्ब छे । ३<br>८१८१८       |
| 0              | 0                | •           | 0                          |
|                |                  |             | ۰                          |
| प्र=सा=७० को २ | फ छ द छे। ७।८।८  | इ.सा=३०को २ | लब्ध <b>व</b> छे।<br>८।८।३ |
| प्र=सा=७० को न | फल व छे। ७।८     | इसा=३०को२   | छ≆ध व छे।<br>८।३           |
| प्र=सा=७० को व | फल व छे। ७ ।     | इसा=३०को२   | लब्धवा छे। ३               |

प्रासायकाको २ । काछे ७ इ। सा२०को २ ल। छे २ ć फाछे७ इ। सा६० को २ ल। छे २ प्र।सा७०। को २ 616 616 प्र।सा७०।को २ फाछे ७ इ। सा२०को २ छ। छे २ 61616 61616 प्रासा७०। को २ फा। व छे ७ इ।सा२०को२ स्राव छे 616 61613 छ । व छे प्र।सा७०। को २ फ । व छे इ। सा२०को २ 510 613 इ।सा२०को २

## गो॰ कर्मकार्थ

| प्र=सा=७० को २  | फल । छे। ७<br>८      | इसा=४०को २    | लब्म छे। ४<br>८     |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|
| प्र=सा=७० को २  | फल । छे । ७<br>८ । ८ | इसा=४०को २    | लब्ध छे। ४<br>८। ८  |
| प्र≕सा≕७० को २  | फल । छे । ७<br>८ । ८ | इसा≕४०को २    | लब्ध छे। ४<br>८।८।८ |
| •               |                      | 0             | 0                   |
| 0               | o                    | 0             |                     |
| प्र=सा=७०को २   | फल व छे।<br>७।८।८    |               | लब्ध व छे।<br>राटा४ |
| प्र=सा=७० को २  | फलव छे।<br>७।८       | इ.सा= ४० को २ | लब्धव छे।<br>८।४    |
| प्र≕सा≈ ७० को २ | फल व छे। ७           | इसा=४० को २   | लब्ध व छे । ४       |

|   |                  | ۷              |              | 6          |
|---|------------------|----------------|--------------|------------|
|   | प्र।सा७० को २    | क । छे ७       | इ।सा३० वो २  | ल। छे३     |
|   |                  | 610            |              | 616        |
|   | प्रामा७० को २    | <b>फ</b> । छ э | इ।सा २०का २  | ल। छे ३    |
|   |                  | 61616          |              | 21212      |
| 4 | 0                | °              | 0            | 0          |
|   |                  | ō              | ó            | 0          |
|   | प्राक्ष ७० कार   | फ । ब छे ७     | इ ीसा≹० वो २ | स्र। व छे  |
|   |                  | 616            |              | [1313]     |
|   | प्र।सा७०को २     | फ । व छे       | इ। शा३०का२   | ल । व छे   |
|   |                  | 916            |              | ८।३        |
|   | प्र'। या ७० को २ | का ब छे ७      | इ।सा ३० को २ | ल १ व छे ३ |
|   |                  |                |              |            |

प्रासा७० को २ | फाछे७ | इ.स.३० को २ | ल । छे ३

|   | प्र=सा=७० को २  | फल छे। ७<br>८     | इसा= ५०को २      | सम्बद्ध । ५४<br>८          |
|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------|
|   | प्र≕सा≕ ७० को २ | फल छे। ७<br>८। ८  | इसा= ९०को २<br>" | लब्ध छे। ५<br>८।८          |
|   | प्र=सा=७० को २  | फल छे। ७<br>८।८।८ | इ.सा= ५०को २     | स्टब्स स्ट्रें। ५<br>८१८१८ |
| 1 | 0               | 0                 | •                | 0                          |
| - | 0               | •                 | 0                | 0                          |
|   | प्र=सा=७० को २  | फल व छे।<br>७।८।८ | इसा = ५० को २    | लब्ब व छे।<br>टाटा५        |
|   | प्र=सा=७० को २  | फल व छे।<br>७।८   | इसा=५०को २       | लब्ध व छे।<br>८।५          |
|   | प्र≕सा≕७०को २   | फल व छे। ७        | इसा= ५० को २     | लब्ध व छे।५                |

| प्र।सा७० को २  | का छो ७<br>८      | इ।सा४०को २  | स्त्र ।<br>स्त्र      |   |
|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|
| प्र। सा७० को २ | फा छे ७<br>८१८    | इ।सा४० को २ | स्त्र । छे ४<br>८।८   |   |
| प्र।सा७० को २  | फ । छे ७<br>८।८।८ | इ।सा४०को २  | स । छे ४<br>८।८।८     |   |
| :              |                   | 0           | 000                   | - |
| म्र।सा७० को २  | फाव छे<br>७।८।८   | इ।सा४० को २ | ल । ब छे<br>टाटा४     |   |
| प्र। सा७० को २ | फ । व छे<br>७।८   | इ।सा४० को २ | छ। <b>य छे</b><br>८।४ |   |
| प्र।सा७० को २  | फ। ब छे ७         | इ।सा ४०को २ | ल। ब छे ४             |   |

#### नो • कर्मकाच्डे

| प्र≕सा≕७० को २  | फल छे। ७<br>८             | इसा=६०को २       | लक्ष छे। ६<br>८            |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| प्र≕सा≕७०को २   | फल छे। ७<br>८।८           | इ.सा=६० को २<br> | लब्ध छे। ६<br>८।८          |
| प्र≕सा≕७०को २   | <b>फ</b> ल छे। ७<br>८।८।८ | इसा=६०को २       | <b>छड्य</b> छे। ६<br>८।८।८ |
| 0               | 0                         | 0                | 0                          |
| प्र≕सा≕ ७० को २ |                           | i                |                            |
| प्र≕सा≕७० को २  |                           | <br> डसा=६०को२   |                            |
| प्र≕सा≕७० को २  | फल व छे। ७                | इसा=६०को २<br>   | स्थान छे।६                 |

| - | प्र।सा७० को २    | फाछे ७<br>८           | इ।सा५० का २  | स्त्र । छे ५<br>८     |
|---|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | प्रासा७० को २    | का छे ७<br>८।८        | इ।सा५० को २  | ल । छे ५<br>८। ८      |
|   | प्र। सा७० को २   | फा हो ७<br>८।८।८      | इ।सा५० को २  | स्र। छे ५<br>८।८।८    |
| - | 0                |                       | 9            |                       |
|   | प्र।सा७० को २    | फ। ब छे<br>७।८।८      | इ। सा५० को २ | स्त्र । व छे<br>टाटाप |
|   | प्र। सा७० को २   | फ। <b>ब</b> छे<br>७।८ | इ।सा५०को २   | स्र। व छे<br>८।५      |
|   | प्राक्षा ७० को २ | काबङेष                | इ। सा५० को २ | छ। ब छे ५             |

| प्र=सा=७० को २ | फल छे ७<br>८      | इसा=७०को २ | लब्ब छे। ७<br>८        |
|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| प्र≕सा≕७०को २  | फुल छे ७<br>८।८   | इसा=७०को २ | सम्बद्ध । ७<br>८।८     |
| प्र=सा=७० को २ | फल छे। ७<br>८।८।८ | इसा=७०को २ | स्टब्ब से । ७<br>टाटाट |
| . 0            | 0                 | •          | •                      |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे ७।<br>८।८ | इसा=७०को २ | लब्ब व छे ८।<br>८।७    |
| प्र≕सा≕७० को २ | फल व छे।<br>७।८   | इसा=७०को २ | लब्ब य छे।<br>८।७      |
| प्र=सा=७० को २ | फल व छे ७         | इसा=७०को २ | लस्य व छे ७            |

| प्रासा७० को २ | क । छे ७   | इ।सा६०को २  | ल। छे ६    |
|---------------|------------|-------------|------------|
|               |            |             |            |
| प्रासा७० को २ | फ । छे ७   | इ।सा६० को २ |            |
|               | _ 616_     |             |            |
| प्र।सा७० को २ | क । छ ७    | इ।सा६० को २ | स । छे ६   |
|               | 21212      |             | 61616      |
|               |            | 8           | :          |
|               |            |             |            |
| प्र।सा७० को २ | फ।व छे     | इ।सा६० को २ | ल । व छे   |
|               | 91515      |             | 61618      |
| प्र।सा७० को २ | क। व छे    | इ।सा६०को २  | स । व छे   |
|               | 916        |             | 614        |
| प्र।सा७० को २ | कु। बाछे ७ | इ।सा६०को २  | स । ब छे ६ |
|               |            |             |            |

# अध्विद्वपंतिचरमो जेत्तियमेत्ताणि वम्ममूलाणं । छेदणिवद्दोत्ति णिद्दाणिय सेसं च य मेलिदे इद्वा ॥९३६॥

बास्मेष्टपंक्तिबरमो यावन्मात्राणां वर्गमूलानां । छेबनिवहः इति निर्द्धार्यं शेवांश्व मिलिते

### इष्टाः स्युः ॥

ई पंक्तिगळोळिट्यपंक्तिय बरमरुष्यमेनितनेय मूखंगळ छेवनिवहमं दु निद्धारिति संकलिपुत्तं बिरलु इष्ट नानागुणहानियक्कुमेतें वोडो रचनयोळिप्यत् कोटीकोटिसागरोपम प्रतिबद्धपंक्तियोळ् अंतवणं छे २ गुणगुणियं छे। २। ८ आदि। व छे। २। विहोणं छे २। क्जणुत्तरभन्नियं

|     | प्रश्सा७० को २ | फा छे ७<br>८      | इ।सा७०को २    | ल। छे ७<br>८        |
|-----|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|     | प्र।सा७० को २  | का छे ७<br>८१८    | इंश्सा७० को २ | स्त्र । छे ७<br>८।८ |
|     | प्र।सा७० को २  | क । छे ७<br>८।८।८ | इ। सा७० का २  | ल । छे ७<br>८।८।८   |
| -   | 000            | 0                 | •             |                     |
|     | प्र।सा७० को २  | फ। व छे<br>७।८।८  | इ।सा७०को २    | ल। व छे<br>८१८।७    |
| - 1 |                |                   |               |                     |
|     | प्र। सा७० को २ | फा व छे<br>७।८    | इ।सा७० को २   | स्र। व छे<br>८१७    |

निजेष्टपंस्तेश्वरमञ्ज्ञ्चं यावत् वर्गमुलानां छेरनिवह इति निषार्यं संकलिते इष्टस्य नानागुणहानिः स्यात्। तद्यवा—विश्वतिकोटीकोटिसागरोपमाणां कम्यपंत्तौ बन्तवर्षं छे २ गुणगुणियं छे २ । ८ श्रादि व छे

अपनी-अपनी इस्ट पंक्तिमें अन्तिम स्थानपर्यन्त जितने स्थान हो बतने वर्गमुळीके अर्देक्छेदोंके समृहको निर्धारत करके सबके मिळानेपर अपने-अपने विवक्षित इस्टकी नाना-पृण्डानि होती है। मिळानेका विधान दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जैसा कहा वेसा हो जानना। इतना विशेष हैं कि दस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जो अन्तधन और आदिका प्रमाण कहा है यह है कि इस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें जो अन्तधन और आदिका प्रमाण कहा है यह इहीं पंक्तिमें कमसी द्विना, तिगुना, जौगुना, पाँच-१ गुना, छहगुना और सावगुना जानना। क्योंकि इच्छाराशिके दुगुना, तिगुना आदि होनेपर सब ही दुगुने, तिगुने आहि होते हैं।

सी मीस को हाको ही सागर सम्बन्धी पंक्तिमें अन्तवसन परवके अर्बच्छेदों के चतुर्थ भाग है। इसको गुणकार आठसे गुणा करनेपर परवके अर्बच्छेदों से दूना हुआ। इसमें आदिका प्रमाण-परवकी वर्गेशलाका के अर्बच्छेदोंसे चौदह गुणा घटाओ। यह प्रमाण किंचित कम २० करना। किर इसे एक होना गुणकार सातका भाग दो। ऐसा करनेपर किंचित कम दुना

छे २ इवं संबृद्धितिमित्त केळगेषुं मेगोषुगे टॉरंबं गुणिति छे २८ एकक्यं तेगबु बेरे स्थापिति ७ १८ छे २।१। बोषमपर्यत्तितिमदु। छे। ई राशि नानागुणहानित्रालाकंगळणुर्यार विरक्षिति क्रिक ७ । ८

केळोर्थु गुणिसि छं ३।८ एक रूपं तंगदु बेरे स्थापिसि छं ३-१ बोपननिर्द छे ३।८ अपवर्तिन ७।८ ७।८

२ विद्योगं छे-२ स्वयुक्तरअनियमिति संकल्पितायां नानागुणहानिराखिः स्यात् छे-२ तं च संदृष्टवर्षपूर्ययोगेऽ-हिभः संगुण्य छे-२ । ८ एकक्पं पृषापृत्या छे-२ । १ पवस्यं छे-वन्नाविकसंवर्गोत्पन्नवस्वदितीयमूलं मू-२ ७।८ ७।८ ४ पृषापृत्तैकक्प छे-२ । १ मानदिकसंवर्गोराव्यवसंग्यासंकातेन गुणितं मू-२ । व तदस्योग्याव्यवस्तराखिः स्यात् ।

णिश्वस्कोटीकोटिसागरोपमाणा स्त्रवयंक्तौ प्राथरसंकलिताया छे। ३ नानागुणहानिराशिः स्थात्। तं च ० ०००० संदृष्टपर्यमुर्थयोषोऽष्टीयाः संगुष्य छं−।३।८ एकरूपं पृष्यस्वरय छे−।३।१ शोव छे−।३।८ भागा

परुषके अर्ढ-छेट्रॉका साववाँ भाग प्रमाण जोड़ हुआ। इतनी नानागुणहानि जानना। इस प्रमाणको पूर्वोक्त प्रकार आठसे गुणा करके आठका ही भाग हो। सो गुणकारमें एक जुदा रखकर श्रेप सात गुणकार रहा। एडळे सातका भागहार था। दोनों के समान होने सातको सातका अपवर्तन करो। शेष किंचिन कम परुषके अद्ध छेट्रॉका चतुर्थ भाग रहा। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर किंचिन कम परुषका दूसरा मूळ हुआ। तथा जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचिन कम दुना परुषके अद्ध छेट्रॉके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अदः वतने प्रमाण होके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर अपयोग्यभ्य स्वस्थात गुणकार कम परुषका इससे गुणा करनेपर अपयोग्यभ्य स्वसंक्यात वृक्षा। उससे गुणा करनेपर अपयोग्यभ्य स्वसंक्यात वृक्षा। यससे गुणा करनेपर अपयोग्यभ्य स्वसंक्यात वृक्षा। असंक्यात वृक्षा। असंक्यात वृक्षा। असंक्यात वृक्षा।

तीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वीक प्रकारसे जोड़ दैनेपर कुछ कम तिगुने पत्र्यके अर्द्ध फेड़ोंका सातवाँ माग होता है। इतनी नानागुणहानि राशि है। उसको आठसे गणा करके आठसे माग हो। गणकारमें से एक जुदा रख शेष सातका गुणकार रहा। पहळे

१० छे-३ अवस्थनुण कारस्यै करूनमात्रीं इकाहरपुरः प्रयस्थन्तीयम् लहनीहरूपयात्र इकाहरपुरव्यक्षितीयम् लं म् । २ म् । ८
 ३ । प्वकृतिकस्य छे- । ३ । १ मात्राई काहरपुरव्यविद्यासंख्यातेन गृणितं मृ । २ । मृ । ३ । ठ तदस्यो- ७ । ८
 स्वाप्यस्थराधिः स्थातः ।

चरवारिशतकोटाकोटिसामगेतमाणां लक्ष्यपंत्तौ प्राग्यत्संकलिताया छे-४ नानागुणहानिराणिः स्यात् ।

सातका भागद्दार था। दोनोंका अपवर्तन करनेपर कि चिन् कम तिगृना पत्यके अर्द्ध च्छेडोंका १५ आठबाँ भाग हुआ। तिगुणामें से एक गृणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गृणा करनेपर परचका तोसरा मूळ हुआ। और होष दो गृणा प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गृणा करनेपर परचका हमरा मूळ हुआ। इन होनोंका परस्परमें गृणा करनेपर परचके तीमरे वर्गमूळसे गुणित पत्यका दूसरा बर्ग हुआ । इन होनोंका परस्परमें गृणा करनेपर परचके तीमरे वर्गमूळ प्रमाण हुआ। उसमें कि चिन् कम करना। एक गृणकार खुदा रखा था वह कि चिन् कम तिगृणा पत्यके अर्द्ध च्छेडोंका एपनवाँ भागका गृणकार था। अतः २० वतने दोके अंक रखकर परस्परमें गृणा करनेपर वथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गृणा करनेपर वथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गृणा करनेपर असंख्यात गृणित पत्यके दूसरे वर्गमूळ प्रमाण अन्योग्याध्यन्त राशि होती है।

चाळीस कोड़ाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वीक प्रकार जोड़ देनेपर किंचित कम चौगुना पत्यके अद्ध च्छेदोंका सातवाँ भाग होता है। इतनी नानागुणहानि राशि जानना। २५ इसको आठसे गुणा करके आठसे भाग दें। गुणकारमें से एक जुदा रखनेपर सातका गुणकार

चरवारिशत्कोटीकोटिसागरोपभाणामिय तत्यंकौ अन्कश्रणं गुणगुणियं छे ४ । ८ अपवर्त्यं छे ४ आदि व

छे ४ विदीणं छे-४ रूऊगुतरमिबयमिति छे-४ नानागुणहानिप्रमाणं स्यात् । हयानिषकः पाठः ।

तं च संदृष्ट्यर्थमुगर्यघोऽष्टभिः संगुष्य छे-४। ८ एकरूपं पृथस्वृत्वा छे-।४।१ शेष छे-४।७ मपवर्स्य

छे-तम्मानद्विकसंवनीस्वन्नस्यत्रमम्,लं मृ-१ः पृष्यपृतैकक्ष्यमानद्विकसंववनीस्वन्नतयोग्यासंक्यातेन युणितं १० २ म-१। व तदस्योग्याम्यस्तराचिः स्यात ।

पंचागत्कोटीकोटिसागरोपमाणां लब्बपंक्तौ प्राप्तरसंकलितायां छे-५ नानागुणहानिराश्विः स्यात् ।

तं च संदृष्टपर्यमुग्यंचोऽष्टिभिः संगुष्य छे-५।८ एकक्पं पृष्यपृत्या छे-५। वोष छे-५ ७ प्रपवस्य छे-५ ८।८ ७।८ ७।८ ८

रहा। और पहले सातका भागहार था। दोनोंका अपवर्तन करनेपर किंचित् कम पत्यके अर्द्ध च्छेदोंसे आचे रहे। इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर कुछ कम पत्यका १६ प्रथम वर्गमुल हुआ। जो एक जुदा गुणकार रखा था सो वह किंचित् कम चौगुणा पत्यके अद्ध च्छेदोंका छप्पनवाँ भागका गुणकार था। अतः उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर यथायोग्य असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर

पचास को झाकोड़ी सागर सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित् कम २० पाँच गुणा परथके अट्टेच्छेड्रॉका सातवाँ भाग होता है। इतनी नाना गुणहानि राग्नि जानना। इसे आठसे गुणा करके आठसे भाग दें। गुणकारमें से एक खुता सक्कर शेच सातका गुणकार रहा और पहले सातका भागहार था। सा दोनोंका अथवर्तन करनेपर किंचित कम पाँच गुणा परथके लाई च्छेदोंका आठवाँ माग प्रमाण हुआ। यहाँ पांच गुणा कहा है उसमें से एक

१. पंचाशस्कोटीकोटिसागरीपमाणां तस्पंको अन्तवणां छे ५ गुणगुणियं छे। ५।८ आदि व छे ५ विहीणां २५

छे-५ रूकणुत्तरभित्त छे-५ । पाठोऽविकः ।

बं ते बोडे पुणकारसूतपंबरूपंपळोळेकरूपं संगददक्तं हिक्सिनतृ संवर्गं मादिवोडे परयतृतीयमूलं पूणकारमक्तुं। दोवमं नाल्कुरुपुण्ठनं टरोडनवर्षासियोडे पत्यक्वेनार्द्धमक्तुमवर्कः हिक्सिवर्गं मादिवोडे रूक्पराग्निपत्पत्रमाममूलं गृण्यमक्तुमं बुदर्यं। मुत्रं तेगेविरिसिवेकरूपिंगे छे ५९ हिकः ७।८

संवर्गार्थ माइतं विरल् यवायोग्यालंक्यातं तृतीयस्क्वतं गुणकारमञ्जू । सू १ । सू १ ० । मिड्र्
. पंचात्रकोटोकोटिसागरोपमस्थितिगे अन्योग्यान्यस्तरात्रियक्कुं । मसं विष्ठासागरोपमकोटोकोटिस्वित्तानागुणहानिर्पोक्तयोज् अंतवर्ण छ ६ गृषगुणियं छे द आवि । व छे । ६ । विहीण । ४ ८ । छे ६ रू.ज्जुनरभिजयं छे ६ एंवियु विष्तागरोपमकोटोकोटिस्वितिनानागुणहानिराधि । । ४ प्रमाणमक्कु । मिदं मुमिनतं संवृष्टिनिमतमागि कंज्जोगुं सेगोगुर्भंटरिंदं गुणिसि छे ६ । ८ गुणकार-०। ८

बोळेकरूपं तेपबु वेरिरिसि छे ६।१ शोषबहुभागमनपर्वात्तिसदोडिंदु छे ३ एतावन्मात्रहिक ७।८

🗣 अत्रत्यगुणकारस्मै करणमात्रद्विकाहरपुर्वाशयस्यतृतीयमृत्वहरोगस्यागात्रद्विकाहरपुरवाश्रयसमृतः पृयकेकृतेरूपो छे १५।१ त्यासार्वस्यातेन गृणितं मू १। मू ३। ठ तदस्योन्याम्यस्यत्राणिः स्यात् ।

वेहिकोदाकोदीवायरोपमञ्ज्यपंक्ती प्राग्यत्वंकिलताया छे-६ गांगागुणहानिराधिः स्यात् तं च ध संदृष्टपर्यमुग्यंगोऽष्टक्तिः संगुष्य छे-६। ८ एकल्पं पृष्टम्पृत्य छे-६। १ धेषमपद्यः छे-३ तन्मात्रद्विकाहरपु-

गुणा पल्यके अर्द्ध च्छेट्रॉके आठवें भाग प्रमाण दोके अंक रक्ककर परस्परमें गुणा करनेपर १५ पल्यका तीसरा मूल होता है। क्षेप रहा चार गुणा। उतने प्रमाण दोके अंक रक्ककर परस्परमें गुणा करनेपर जो राजि हो इसको—जो एक गुणकार जुदा रक्षा या वह किंचित्त कम पाँच गुणे पल्यके अर्द्ध च्छेट्रॉके छप्पनवाँ भागका गुणकार था। उतने दोके अंक रक्ककर परस्पर में गुणा करनेपर असंख्यात होता है—उससे गुणा करें। तब असंख्यात गुणित किंचित्त कम पल्यके तीसरे वर्गमूळसे २० गणित पल्यके प्रथम सक प्रमाण अस्वीत्राह्म होती है।

साठ को ड्राकोड़ी स्थिति सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्वोक्त प्रकारसे जोड़नेपर किंचित् कम छह गुणा पत्थके अर्द्ध च्छेरोंका साववाँ माग होता है। सो दवनी नाना गुणहानि जानना। उसे आठसे गुणा करके आठसे भाग हो। गुणकारमें से एक जुदा रख शेष सावका गुणकार रहा। पहछे सावका आगहार था। दोनोंका अपवर्षन करनेपर किंचित् कम तिगुणा पत्थके

२५ ६ ्रमुनः सप्ततिकोदीकोटिसागरोपताया, तत्यंको छे ५ युणगुणियं छे ५ । ८ अपवस्यं छे ७ आदि व छे ७

विहीर्ण छे ७-- । व छे ७ रूकणुत्तरमजियं छे ७-- इ छे ७ अन्नवस्यं छे-व-छे । अधिकः पाठः ।...

संबग्गं माडिबोर्ड रुस्थराणि पत्यक्तियम् सम्बन्धम् सम्बन्धम् स्वाहिबोर्ड स्वर्थाः माडिबोर्ड हे स्वर्थाः माडिबोर्ड हे स्वर्थाः विकासनम् विभावसंबग्गं माडिबोर्ड

लञ्चराज्ञि ययायोग्यासस्यातमयकुनवु द्वितीयमूलक्के गुणकारमकुः। सू १। सू २। व २। ठ। मित्रु वष्टिसागरोपक्कोदीकोदिस्यितिगन्योग्याग्यस्तराजित्रप्राणसकुः। सतं सप्तिकोदीकोदि सागरोपमस्यितिनानागणहानिपक्तियोज् अंत्रषणं छे७ गुणगुणियं छे७ । ८ अपर्यात्तत-८

सिदु। छे ७। बादि । व छे । ७। विहोण में विदसंख्यातगुणहोनराजियरपुर्वीरंदं गुणकारक्के गुणकारमेळुरूपं तोरि किविन्यूतमं माडिशोडिदु। छे ७। रूऊणुत्तरभिवयं छे ७ अथवत्तितिमिदु। ७

छे। इत्वर्के द्विकसंबर्गमं माइतं विरक् लन्यं पत्यमन्तुः। मा विरलनराशिय वर्णं पस्यबर्गाशला-कार्डेच्छेरंगळिनितप्पुर्वीर्दं व छे अवर्षात्ततमित्वको । ब छे। व्रिकसंबर्गं माडिब लम्बराशि -

पत्यवर्गाजलाकामात्रमवकुनवु पत्यक्कं हारमवकु प मिवेष्पत्त कोटीकोटिसागरोपमस्थितिगन्यो- १०

त्रान्नपत्यद्वितीयमूलमात्रप्रवसमूनां सूरी सूर पृथन्वृतैकरूपमात्र छे—६। १ दिकाहत्युरभन्नासंस्थातेन a। ७।८

गुणितं मू १। मू २। व तदन्योन्याम्यस्तराज्ञिः स्यात्।

सेतांतकोटीकोटिसागरोपमलब्बपं को प्राम्बत्संकलितायां छे-त्र-छे नानागुणहानिशालाकाराशिः स्यात् । अत्रत्य-छेदमात्रद्विकसंवर्धोत्पन्नपत्यं तद्वनमात्रद्विकसंवर्धोत्पन्नतद्वर्षे श्रालकाराशिना होनकः अत्वाद्भन्तं प

अर्द्ध च्छेदोंका चौथा माग हुआ। इतने दोके अंक रखकर परस्पसे गुणा करनेपर किंचिन् १५ कम पत्थके द्वितीय मूलसे गुणित पत्थके प्रथम मूल प्रमाण होता है। जो एक गुणकार जुदा रखा था वह किंचित कम छह गुणा पत्यके अर्द्ध च्छेदोंके छप्पना मागका गुणकार था। अतः उतने दोके अंक रखकर परस्पसे गुणा करनेपर असंख्यात हुआ। उससे गुणा करनेपर असंख्यातगुणा किंचित्व च्यून पत्थके द्वितीय मूलसे गुणित प्रथममूल प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है।

सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थित सम्बन्धी पंक्तिमें पूर्ववत् जोड़नेपर पल्यकी वर्गशालाको अर्द्ध केंद्रोसे हीन पत्यके अर्द्ध केंद्र प्रमाण नाना गुणहानि जानना। पत्यके अर्द्ध केंद्र प्रमाण होके अर्क रासकर परम्परमें गुणा करनेपर पत्य होना है। विरालद रासीदो पूर्ण इत्यादि सुत्रके अनुसार जितने हीसकप ये वन प्रमाण परम्परमें गुणा करनेसे जो राशि होती है वह उत्पन्न राशिका भागहार होती है। अतः पत्यकी वगेशलाको अर्द्ध केंद्र प्रमाण न्यू

१. पुनः षष्टिकोटाकोटिसागरोपमाणां तस्पंक्तौ अन्तवणं छे-६ गुणगुणियं छे-६ । ८ आदि व छे-६ विहीणं

छे-६ रूऊणुत्तरअजियमिति छे-६ नानागुणहानिप्रमाणं । इत्यधिकः पाठः ।

**<sup>₩-8</sup>**44

#### न्याम्बस्तरात्रि प्रमाणबक्त्रं । समुख्यवसंदृष्टि :-

| नाना = छेवछे ।<br>७ | अन्योन्या | सू ३ व  | सा १० को २ |
|---------------------|-----------|---------|------------|
| नाना≕ ®े। २<br>७    | बन्योग्या | मू २ व  | सा२०को २   |
| नाना = छे । ३<br>७  | अस्योन्या | मू २ a  | सा३०को २   |
| नाना = छे। ४<br>७   |           | *       |            |
| ताना = छे। ५<br>७   | बन्योग्या | मू १।३३ | सा ५० को २ |
| ताना = छे। ६        | बन्योन्या | मू१।२३  | सा६० को २  |
| नाना = छे। ७        | गन्योन्या | म्। प   | सा७० को २  |

अनंतरमी नानागुणहानिञ्चलाकेगळ्गे हिकमिनस् र्वाम्गतसंवर्गं माडिदोडे तंतस्म स्थिति-गळम्योग्यास्यस्तराशिगळप्युचे'व् पेळवपर । :—

# इडसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इडस्स ।

पयहिस्स य अण्णोण्णन्मत्थपमाणं हुने णियमा ॥९३७॥

इष्टशकाकाप्रमाणानि द्विकतंबन्ये कृते तु इद्दायाः प्रकृतेरन्योन्यान्यस्तप्रमाणं भवेन्नियमात्।।
ई नानागुणहानिकाकाकेगळोळू तन्निष्टमण्य शक्ताकंगळ प्रमाणंगळं द्विकंगळं संवग्यं माडुनं
विरकु कम्पराशि तन्निष्टप्रकृतिगळन्योन्यान्यस्तराशिप्रमाणं नियमविवसक्कु। मंतु द्विकस्थम्यं
मार्वि कम्पराशिगळोळितप्य राशियितस्य प्रकृतिगळगम्योन्याभ्यस्तराशियक्कमं व वेळवपन । :—

१. तदन्योन्यास्यस्तराशिः स्यात् ॥९३६॥ चक्तान्योन्यास्यस्तराशीनाह-

स्वेष्टवलाकाप्रमाणद्विकसंवर्गे कृते स्वेष्टप्रकृतेरम्योग्याप्यस्तराशिप्रमाणं नियमस्स्यात् ॥९३७॥ तस्कि कस्य कर्मणः स्यादिति प्रश्ने आज्ञ-

दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे पत्यको वर्षश्चाका होती है, उसे घटाओ। इस मकार पत्यकी वर्षश्चाकासे हीन पत्य प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। इस तरह १५ स्वितिकी अपेक्षा नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि कही। सो जिस कर्मश्रक्तिकी जितनी स्विति हो उसकी उस स्विति सम्बन्धी जानना ॥९३६॥

जपर कही अन्योन्याध्यस्त राशिको गाथा द्वारा कहते हैं —अपनी-अपनी इष्टशलाका— नाना गुणहानि शलाका प्रसाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अपनी इष्ट प्रकृति-की अन्योन्याध्यस्त राशिका प्रसाण नियमसे होता है ॥९३॥।

20

## आवरणवेदणीये विग्वे पन्छस्स विदियतदियपदं । णामागोदे विदियं संखातीदं हवंति चि ॥९३८॥

बावरणवेवनीये विष्ने पल्यस्य द्वितोयत्त्तीयपर्व । नामगोत्रयोद्वितीयं संस्थातीतं भवेषुरिति ॥ ज्ञानावरणीयदोळं वर्शनावरणीयदोळं वेवनीयदोळमंतरायदोळमिती मुलप्रकृतिगळ्नाल्कक्तं मुबन् कोटोकोटिसागरोपमस्थितियुन्कृष्टतप्युवरिनवक्कं अन्योग्याम्यस्तराजि प्रस्येकं पत्यद्वितोय-मुलपुमसंस्थातत्त्तीयनुलमपुषु । नामगोत्रगळगे प्रस्येकमिष्यम् कोटोकोटिसागरोपमस्थितयपु-वरिवमन्योग्यास्यस्तराजि प्रस्येकमसंस्थातपत्यद्वितोयमुकंगळप्युव ॥

अनंतरमायुःकम्मेवके विलक्षणस्यितिभेदमप्युवरिदमवक्के प्रतिभागविदं नानागुणहानि-शलाकोगळं पेन्दपत्र।—

> आउस्स य संखेजजा तप्पडिमागा इवंति णियमेण । इदि अत्थपदं जाणिय इद्वठिदिस्साणए मदिमं ॥९३९॥

जापुषदच संख्येवास्तरत्रतिचागा भवंति नियमेतः। इत्यर्वयदं ज्ञास्या इष्टस्थितेरान-येन्मतिमान् ॥

जापुष्पकर्म्मके तत्त्रतिभागंगळ् संस्पेयभागंगळणुत्रु नियमीविक्षिते अभीष्टस्यानमनिष्टु इण्टिस्थितिगे नानागुणहानिगळ्मं मतिवंतं तांदु को बुद्ध । अवे ते बोडे एप्यचकोटोकोटिसागरोपम- १५ स्थितिये नानागुणहानिज्ञाकोषळुभिनितागळ् मुख्यमुद्ध सागरोपमस्थितिगैनितु नानागुणहानि- शलाकंगळणुत्रे दु त्रेराजिकमं माडि प्र सा ७०। को २। क छे व छे। इ सा ३३। बंद कव्यमहु आयुष्यकम्मके नानागुणहानिज्ञाकोषळ प्रमाणं संस्थातिकभागंगळणुत्रु । आयुः नाना।

ज्ञ नदर्शनावरणयोवेंदनोर्वेऽत्ररायुं कोकुस्टेन त्रिवास्काटीकोटिसागरोपमस्वितिस्वास्थोग्याम्मस्तराण्चि. प्रत्यक परविद्वायमू लसस्वातत्त्रीयमूलगुण स्वात् । नामगोत्रयोधिश्रतिकोटीकोटिसागरोपमस्वितिस्वादसस्यातानि २० परविद्वितीयमूलानि भवन्ति ॥१३८॥

बायुपो बिळक्षण स्थितिभेदोऽस्तीति तन्नानागुणहानिश्चलाकास्तु प्रतिभागा सल्येया स्युरिति नियमात् सर्तिकोटीकीटिखागरोपमाणामेताबत्य छे⊸व⊸छे तता त्रचित्त्रशस्त्रागरोपमाणा कतोति सञ्चा

वह किस कर्मका होता है ? ऐसा पूछनेपर कहते हैं—क्कानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस को हाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याध्यस्तराहि २५ एन्यके दितीय मूलको असंख्यात तीसरे मूलोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी है। नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। अतः इनकी अन्योन्याध्यस्त राहि असंख्यातगुणा पत्यका दितीय वर्षम्ब प्रमाण है। १२३८॥

आयुकर्मका स्थितिमेद सबसे विख्या है। अतः उसकी नाना गुणहानिशळाका स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नियमसे होती हैं। सो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी नाना ३० गुणहानि शळाका पत्यकी वर्गशळाकाके अर्द्ध उसेसे हीन पत्यके अर्द्ध च्छेद प्रमाण होती हैं तो तैतीस सागर स्थितिकी कितनी नाना गुणहानि शळाका होंगी १ ऐसा नैराशिक करनेपर छे ब छे २२। ई प्रकारविंद मित्रबंतं तिक्षान्टस्थितिवे नानागुणहानिशकाकान्यं तंदु को बुदु ॥ ७० को २

िंयतु गुणहान्यप्र्यानमुं नानागुणहानिश्रजाकेगजु निषेकभागहारमुमन्योन्यार्श्यस्तराशिषु मरियल्पङ्कतिरस्य । गु८ । नाना ६ । बो गुण १६ । अन्योन्यास्त्रस्त ६४ ॥

> उक्कस्सिटिदिवंघे सप्लावाहा हु सन्वठिदिरयणा । तक्काले दीसिदि तो दो दो वंघद्विदीणं च ॥९४०॥

उत्हृष्टस्थितिबंधे सकस्राबाधा खलु सर्म्बास्थितिरचना। तत्काले दृष्टयते ततो दो दो बंधस्थितीनां च ॥

उल्क्रष्टस्यिति विवक्षितप्रकृतिये बंघमागुनं विरत्ना स्थितिये उल्क्रध्टाबामेयम्ब्रं स्कुटमागि १॰ सर्व्यस्थितिरचनेयुमक्कुमा कालबोळे बंधमाद समयबोळे उल्क्रध्टस्थित्युस्क्रस्थ बरमनिचेकस्थिति-

यत्त्रणिवं केळगे केळगे समयोत्तरहीनतेयुं काणल्पदुर्गुः ---



संख्यातैकभागः छे व-छे ३३ इत्यमेवेष्टस्यानं ज्ञात्वा मितमान् स्वेष्टस्यितेर्नानागुणहानिशलाका आनयेत्। एवं ५० को २

गुणहान्यस्वाननानागुणहानिशकाकानियेकमागहारान्योन्यास्यस्तराशिषु ज्ञीतेषु गु८। नाना ६। दोगु१६। अन्योन्या ६४॥१२९॥

१५ विवित्ततप्रकृतेरुकृष्टस्वितिबन्धे ज्ञाते तद्वंधसमये एव उत्कृष्टावाचा सर्वस्वितिरचना च दृदयते। तस्त्वितिबरमनिषेकादचोऽपः स्थितिबन्धस्वितीनां समयोग्तरक्षीनता दष्टश्या

जो टब्पराज्ञि आवे उतनी नाना गुणहानि झळाका जानना। इस प्रकार विवक्षित स्थानको जानकर बुद्धिमान जीव विवक्षित स्थितिकी नाना गुणहानि झळाकाका प्रमाण छाता है। इस तरह गणहानि आयाम, नाना गुणहानि झळाका, निषेक भागहार और अन्योन्याभ्यस्त २० राजि जान केनेपर क्या होता है सो कहते हैं। ॥३२॥

विवक्षित प्रकृतिका उत्कृष्ट रियतिबन्ध होते ही उसके बन्धके समयमें ही उत्कृष्ट आवाधा और सर्वास्थितिको रचना देखी जाती है। उस स्थितिके अन्तिम निषेक्से नोचे-नोचे प्रथम निषेक पर्यन्त स्थितिबन्धक्ष स्थिति एक-एक समय होन होती है। अर्थात् अन्तिस निषेककी स्थिति तो विवक्षित समयप्रबद्धकी स्थिति प्रमाण ही होती है। उसके नीचे अनंतरमध्यक स्पांतवमंतु कागल्यवृत्यं बोडे बेड्यपन ।:— आवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरिमसमयो दु । पढमो विदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेओ दु ।।९४१॥

आबाधानां द्वितीयस्तृतीयः क्रमशो हि चरवसमयस्तु । प्रचमो द्वितीयस्तृतीयः क्रमशस्चरमो निषेकस्तु ।।

सर्व्यप्रकृतिगळ वंत्रमाव समयदोळ सज्वांबावेयुं सर्व्यक्तितिनिषेकरचनेष्रमाणिष्ट् स्थितिय अनंतरसमयंगळोळावाधास गर्यगळ द्वितीयसमयधुं तृतीयसमयधुर्भितु कमविषे चरमसमयमभक्तुं। तु मत्ते तवनंतरिनिषेकप्रयमसमयधुं द्वितीयनिषेकद्वितीयसमयधुं तृतीयनिषेकिष्टितितृतीयसमयधुं कमदिवामितु नवबु चरमनिषेकिस्यित चरमनिषेकमक्तुः। मिवेने बुदर्चमे दोडं कम्मैप्रकृतिबंधसमय-वोळं आवाधायुतनिषेकस्थितरचनेयवकुं। द्वितीयाविसमयं मोवस्यो बु आवाधाचरमसमयपर्यतं । तत्कालवंयमाव समयप्रवहत्रव्यक्के समयपिकाबाधाकालदिवं होनस्थितियुतपरमाणुगळु कम्मै-प्रकृतिगळगललं बुदर्यमाबाधाकालं पोशुत्तिरलु वनंतरसमयदोळुदयप्रकृतिगळ प्रवमनिषेकमृत्वयिसि



॥९४०॥ आधिक्य च कथं दश्यते इत साह--

सर्वत्रकृतीना बन्यसमये सर्वावाधास्यस्थिति।येकरवनारूपस्थितायाः स्थितरनंतरसमयेषु आदाधा-समयानां द्वितीयः तृतीयः एवं गत्वा चरमः समयः स्वात् । तु-पुनः तदये प्रथमः द्वितीयः तृतीयः एवं गत्वा १५

द्विचरम निषेककी उससे एक समय हीन स्थिति है। इसी प्रकार प्रथम निषेक पर्यन्त एक-एक समय हीन स्थिति जानना ॥९४०॥

इस प्रकार स्थितिकी अधिकता कैसे हैं ? यह कहते हैं-

सब प्रकृतियोंके बन्धसमयमें सर्व आवाधा और सब रिस्पतिकी निषेक्रकर रचना होनेके अनन्तर समयोंमें आवाधा काळका दूसरा समय, तीसरा समय इस प्रकार एक-एक समय २०
बहुते-बहुते आवाधा काळके अन्तमें अन्तिम समय होता है। उसके आगे प्रथम निषक,
दूसरा निषेक, तीसरा निषेक इस प्रकार जाकर स्थितिक अन्तिम समयभे अन्तम निषेक
होता है। सो आवाधाकाळ बीतनेपर जिस-जिस समयभे जितने परमाणुओंका समूहरूप
निषेक होता है इस-उस समयभे उतने परमाणु बहुबकर होते हैं। उस उद्युकर समयके

अनंतरसम्य बोळ् कम्मीप्रकृतिस्वक्यमं पत्तृबिङ्गुनिषु द्वितोवाविसमयंगळोळ् द्वितोवावित्रिवेतंगळ् कमविबं प्रकृतिस्वक्यमं पत्तृबिङ्गुतं पोगि क्यमिनिकेनुस्कृद्दिस्वित्वदनसमयबोळ् कम्मीप्रकृति-स्वरूपमं पत्तृबिद्दु पोकुदं बुदायं ॥ अनन्तरसमयप्रवद्धप्रमाणकुमं क्लांमानसमयबोळ् ओं द्व समयप्रवर्धं वंयमककु। भों दु समयप्रवद्धपृत्यमककुमं बुदुसं पेळवपद।:—

> समयपबद्धपमाणं होदि तिरिच्छेण बहुमाणम्मि । पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्पबद्धो द ॥९४२॥

समयप्रबद्धप्रमाणं भवेत्तिव्वंग्रूपेण बर्तमाने । प्रतिसमयं बंधोदयमेकसमयप्रबद्धस्तु ॥

प्रागुक्तसमयम्बद्धभ्यागं द्रव्यं त्रिकोगरचनेयो हु विविश्तवत्तमानसमयवोद्धः मोहनीयकर्मा प्रकृत्याबाधारहितोत्कृष्टरिवतिसाचगिक्तरावजेवसमयभ्यक्षद्वंगको हु प्रथमसमयभवद्वचरमानिवेकं ने मोबन्गो हु बरससमयभवद्वजयसनिवेकपर्यंतं निर्धेय पर्विवसेकेक्रतिवेकंगक संपूर्णेकसमय-प्रबद्धक्यप्रमाणमक्कित प्रतिसमयमेकसमयप्रबद्धम्यवयं वयम्यकक्षः । संदृष्टिः :---

| ४१६।४४८। | 860    |                                   | ٩                            |
|----------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| 886 8601 | 482    |                                   | १०                           |
| ४८०।५१२। | 0      | ९।०।०।०।०।                        | 0                            |
| ५१२। ०   | ۰      | <170101010101                     | 0                            |
| 0 0      | 0      | ९।१०।११।०।०।०।०।                  | •                            |
|          |        | ९।१०।११।१२।०।०।०।०।               | ३५२।३८४                      |
|          | 9      | ,११०।११११२।१३।०।०।०।०।            | ₹<8186 <i>€</i>              |
|          | ९।१०   | ।११।१२।१३।१४।०।०।०।०।२४०।२५६।२८८। | <b>३२०।३५२।३८४।४१६।४४८</b>   |
| 9        | 120129 | ।१२।१३।१४।१५।०।०।०।०।२५६।२८८।३२०। | १५२।३८४ <b>।४१</b> ६।४४८।४८० |
| ९।१०     | 188183 | ।१३।१४।१५।१६।०।०।०।०।२८८।३२०।३५२। | SCRIRSEIRACIRCOITES          |

चरमो निवेकः स्यात् । तासमये वदैत्यनन्तरखमये कर्मस्वभावं स्वजीवित्यर्थः ॥९४१॥ अवयः समयप्रबद्धप्रमाण-द्वस्यं वर्तमानसमये बच्नास्युदेति चेत्याहः—

त्रिकोणरचनायां विवक्षित्रवर्तमानसमये विवक्षितमोहनीयकर्मणः बावाचारहितोस्कृष्टस्वितिमात्रगलिता-१५ वरोपसमयप्रवर्देषु प्रयमसमयप्रवद्धवस्थानिकेक्मावि कृत्वा चरससमयप्रवद्धप्रवस्तिवेकपूर्वेतं तियंगेकैशियेको

अनन्तर वे परमाणु कमें स्वभावको छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रथम निषेक्से दूसरे निपेककी और दूसरेसे तीसरे निषेकको स्थिति एक-एक समय अधिक होते-होते अन्तिम निषेककी पूरी स्थिति होती है। १८४१।।

आगे कहते हैं कि समयपबद्ध प्रमाण हुव्य वर्तमान एक समयमें बँधता है और उदय-

त्रिकोण रचनामें विवक्षित किसी एक वर्तमान समयमें विवक्षित मोहनीय कर्मकी आवाधा रहित उत्कृष्ट स्थिति सात्र कालमें समय-समयमें बंबनेवाले समयमबद्धोंमें-से जिन निर्णेशों कि निर्णेश हो गयी। अनकी तो निर्णेश हो गयी। अनकी तो निर्णेश हो गयी। अने रहे निर्णेकोंमें-से प्रथम समय प्रवद्भक अन्तम निर्णेश स्थान समयमबद्धक प्रथम निर्णेक प्रथम तिर्थेश रचना-

24

अनंतरं प्रतिसमयपुरवर्षे वंधमृनेकसमयप्रवह्मण्युवरिः वर्णमानसमयहोत् ब्रोबोदयात्मकः मेकसमयप्रवद्धमे सरक्षमकुर्भेव वांकेयं परिष्टृरिति सत्यं प्रतिसमयं किव्यवृत्रहुपद्धंगुणहानिमान-समयप्रवद्धमें इ तरप्रमाणकुरुपरियं तोरिवपर । :—

> सत्तं समयपनद्धं दिनद्दगुणहाणि ताडियं ऊणं । तियकोणसरूनट्ठिददन्ने मिलिदे इने णियमा ॥९४३॥

सत्वं समयप्रबढो इचर्डगुणहानिताडित करः। त्रिकोणस्वरूपस्थितद्ववये मिलिते भवेन्नियमात् ॥

मृत्वा सम्पूर्णेकसमयप्रवद्भव्यं स्थात् इति प्रतिसमयमेकैकसमयप्रवद्भ उदेति । एकैहृश्य ब्रह्माति । संदृष्टिः---

द्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीदुर्गाद्वीद

॥९४२॥ अव बण्योवययोः प्रतिसमयमैकैकः समयप्रबद्धोऽस्तीति तदुश्यास्यकं सत्त्वमि च वर्तमानसमये ताबदेव स्विध्यतीति शंकां परिहर्तुं सोपपत्ति तस्त्रमाणमाह—

रूप एक-एक निषेक मिळकर सम्पूर्ण एक समयप्रवद्ध प्रमाण दृष्य होता है। उसका वर्तमान समयमें उदय होता है। इस प्रकार प्रति समय एक-एक समयप्रवद्धका उदय होता है और प्रति समय एक-एक समयप्रवद्धका ही बन्ध होता है। १९४२।।

यतः प्रतिसमय एक-एक समयप्रबद्धका बन्ध और बब्ध होता है इससे उन दोनोंका समुदायरूप सच्च भी बतना ही होगा, ऐसा सन्देह दूर करनेके लिए कहते हैं—

### प्रतिसमयक्षिष्वतृष्ट्यक्ष्युंगङ्गानगणितसम्बद्धकः नियमविदं सत्क्ष्मवृतः मयुर्वं त्रिकोण-स्वक्यविनिद्धं क्र्यमं कहतं विरल् तावन्यात्रसमयप्रवद्यमध्युक्युवरितः । स ३ १२ ॥

सत्त्वहव्य तु प्रतिसमय त्रिकोणस्वरूपहिसत्तहव्ये भिलिते किविदूनहृद्यर्थगुणहानिगुणिनसमयप्रवद्यमात्र नियमात स्थात स ३ १२- ॥९४३॥ तकवा---

सत्तारूप परमाणुओंका समृहरूप सत्त्व द्रव्य कुछ कम डेढ् गुणहानि गुणित समय-प्रवद्य प्रमाण होता है। यह नियम है। १९४३।।

विशेषार्थ—श्रिकोण रचनाके सर्व द्रव्यका जोड इतना ही होता है। पहले जीवकाण्ड-के योगाधिकारमें और कर्मकाण्डके बन्ध-वदय-सरवाधिकारमें त्रिकोण यन्त्र लिखा है। वहाँ कैसे प्रतिसमय समयप्रबद्ध प्रमाण हत्यका व्हय होता है और कैसे किंचिन् न्यून डेट गृण १० हानि गृणित समयप्रबद्ध प्रमाण सस्व रहता है यह कहा है। यहाँ अकर्सदृष्टिको स्पष्ट करते हैं—

जिस समयप्रवादके सर्वनिषेक सनामें हैं बसके अहतालीस निषेक नीचे नीचे लिखे। इसके ऊपर जिस समयप्रबद्धका प्रथम निषेक गल गया इसके सैतालीस निपेक लिखे। इसके ऊपर जिसका पहला और दसरा निषेक गल गया इसके छियालीस निपक लिखे। १५ इस प्रकार एक-एक निषंक हीन छिखते-छिखते अन्तमे जिस समयप्रबद्धके सैतालीस निपक गल गये उसकाएक अन्तिम निषेक लिखा। यह सत्ताकी अपेक्षा रचना जाननी। तथा वर्तमान विवक्षित समयसे अ.गे जैसे एक समयप्रवद्यका बन्ध होता है वैसे ही एक समय प्रबद्धकी निर्जरा होती है। अत जैसे सत्ताकी रचना कही वैसे ही जानना। इस त्रिकोण-यन्त्रको रचनाका जोड किंचितृ न्यून डेढ् गणहानि गणित समयप्रबद्ध प्रसाण होता है। यही २० सत्त्व द्रव्यका प्रमाण है। विवक्षित वर्तमान समयमें जिस समयप्रवद्धके सैतालीस निपक पहले गल गये उसका एक अन्तिम निषेक उदयहप होता है। जिसके छियालीस निषेक गर गये उसका दिसरम निषेक उदयक्षप है। अन्तका निषेक अमासी समयमे उदयमे आयेगा। इसी क्रमसे जिसका एक भी निषेक नहीं गला उसका प्रथम निषक उदयरूप है, अन्य निषेक आगामी समयोंमें क्रमसे उदयमें आवेंगे। इस प्रकार अन्तके निवेकसे लगाकर प्रथम निवेक २५ पर्यन्त सब निषेकोंको जोड देनेपर एक समय प्रबद्धका उदय होता है। उसके उपर उस विवक्षित समयके अनन्तर जो वर्तमान समय होता है उसमे जिस समयप्रवदका पहले अन्त निषेक उदयमे आया था उसके तो सर्व निषेक गठ चुके। किन्तु जिसका द्विचरम निपक उदयमें आया था उसका यहाँ अन्तका निषेक उदयरूप होता है। इस तरह पूर्वीक प्रकारसे एक एक निषेकका उदय होते जिसके प्रथम निषेकका उदय पहले हुआ था उसका यहाँ दूसरे निषंकका उदय होता है और उस समयप्रबद्धके पीछे जो समयप्रबद्ध बंधा था उसका प्रथम निषक उदयहप होता है। इस प्रकार से इस दूसरे विवक्षित समयमें भी समयप्रवद्धका ही उदय होता है। इस प्रकार प्रतिसमय एक समयप्रवद्धका उदय होता है। इसीसे त्रिकोणरचना दो रूपमें की हैं। इसमें कह आदि निषेक और कह अन्त निषेक लिखे ह और बीचमें विनदी लिखी हैं। सो उसका अभिपाय है कि उनके स्थानमें मध्यके निषेक उद जान लेना ॥९४३॥

बनंतरं विकोशरक्तेयोळिहं नानानुनहानिनतप्तवंगळिनितजुववं कृतिहोहे किविन्यून-इयहं गुणहानिनानतमयप्रवह वळचुवे हु वेळवपवः—

उबरिमगुणहाणीर्णं धनमंतिमहीनपढमदस्रमेर्तः । पढमे समयपबद्धः ऊणकमेण दिठया 'तिरिवे ॥९४४॥

उपरितनगुणहानीनां धनसंत्वहोनप्रथमवकमात्रं । प्रथमसम्बद्धाः अनक्षमेण स्थिताः <sup>५</sup> स्तिर्द्धारोग ॥

त्रिकोणरक्षने योज् विवक्षितवस्त्रानसम्प्रयोज् प्रकागुणहानिप्रवमनिवेश्वोज् तिर्म्युप-विवं संपूक्ष्मसम्प्रव्यव्यव्यव्यव्यक्षिक । शेवद्वितीयनिवेशं भोवत्यो बुर्ण्डक्पवि वरमगुणहानि वरम-निवेश्ययंतं विशेवहीनक्षमविवं पोगि मत्तमेते तिर्म्यूपविनिष्ट् हितीयाधिगुणहानिगळ वर्ग अंत्र-गुणहानिद्ययहीन स्वकीय स्वतीय प्रयमगुणहानिद्याद्वेशात्रमञ्जु । प्रवमगुणहानियमुं गुणहा- १० निमात्रसम्प्रप्रवद्वसम्बन्धने ते वोडे क्रिशेणरक्ष्मयोळनाविवंशसम्बन्धने प्रवस्तावस्वव्यव्यवस्तिवेशं व्यवस्तितमोहनीयम् कृष्णकृत्रकृतिवावाध्यारहितोस्कृष्टिस्प्तिसम्बन्धनार्शनळ् स्वस्यमसम्बन्धन्यव्यवस्तिके क्र-निवेशंगळं क्षित्रोडे विवक्षितवसंत्रानसम्बन्धके द्वार्यक्षत्रम् विश्वेष्ठकः स्वित्रोची विशेवायिकक्षमविनिद्वंश्वेरेके क्र-निवेशंगळं क्षित्रोडे विवक्षितवसंत्रानसमय्वाळे इ सम्बन्धन्वस्वयन्यस्वा सम्बन्धाः सम्बन्धाः स्वत्रवाचीकां व

िकोषर बनायां विवस्ति उत्तरामसमये प्रवस्त्युष्यानिक व्यक्तिये के तिर्यक्तम्पूणं समयनवढक्यां स्वात् । विद्यतिकिकमारं क्रमा परम्युष्यानिक व्यक्तिक व्यक्तिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक विद्यतिक वि

त्रिकोणरचनामामनाविबन्धनवद्धान्निताववैषसम्पत्रबद्धाः विवक्षित्रमोहनोयमून्त्रप्रकृतेरावाधारहितोरकुट-स्थितिमानाः स्युः । तरप्रबमसमयप्रबद्धचरमनिषेकमादि कृत्वाः चरमसमयप्रबद्धवयपनिषेक्रपर्यन्तं तिर्यानित्रोयाः २०

आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यन्त्रके जोड़ देनेका विधान कहते हैं-

विकाण रचनामें विवक्षित वर्तमान समयमें प्रथम गुणहानिक प्रथम निषेकमें तो तियंक्क्षसे लिखे निषेकों का समुदायक्ष सम्पूर्ण समयप्रवह प्रमाण होता है। इसके ऊपर दूसरे निषेक्से लगाकर अन्वको गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चयहीनके क्रमसे आकर तियंक्क्षसे लिखे क्रियो ब्राहिंग क्रियो क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्राहिंग क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों क्रियों

दिशेषार्थ—एक रुवलका मान वह है कि त्रिकोण रचनायें जो नीचे-नोचे प्रथम पीकर्में वियंक्षप्रपत्ते जिस्सा उपको प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। उसके उत्स्की १० पीकर्में जो जिसे उनको प्रथम गुणहानिका द्वितीयादि निषेक कहते हैं। गुणहानि आयान प्रमाण पीक पूर्ण होनेपर उसके उत्पर जो पीकर उसको द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक

१. तिरिया सु. ।

क-१६७

सनयप्रवादं वंबानकः । मा समयबोद्धः सत्वाद्रव्यापुं कि विक्युन्तहयद्वंगुणहानिमात्रसम्प्रप्रवाद्ववन्तः । मस्तिः प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकवोद्धः नानासमयप्रवादसंबच्योकैकनिषेक्वतः कृतिबोधे संपूर्णः समयप्रवादमक्ते । वा प्रथमगुणहानि द्वितीयावितिर्धार्गनकेत्रातः समयप्रवाद्वप्रमानिषेकाशुक्रैकः

चिकक्रमेण स्थितेरैकैकनियेका मिलिस्या विश्वशितवर्तमानसमये एकः समयप्रबद्ध वर्षेति । तस्मिन्नेव समये एकः
भ समयप्रबद्धो बच्नाति । सस्बद्धया क्रियनन्द्रसर्थगण्डानिमात्रसमयप्रबद्धं तिप्रति । तत्र प्रथमगण्डानिष्ठयमनियेके

कहते हैं। उसके ऊपरकी पंक्तिको दूसरा निषेक कहते हैं। इस तरहसे गुणहानि प्रमाण पंक्ति पूर्ण होनेपर उसके ऊपरकी पंक्तिको तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसी प्रकार अन्तकी गणहानि पर्यन्त जानना । इसे अंकसंबृष्टिकप त्रिकोणयन्त्रमें दिखाते हैं-नीचे ही नीचे बरावर पंक्ति कपमें नौका निपंकसे छेकर पाँच सौ बारह पर्यन्त सब निषेक लिखे हैं। 🐶 उनको प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक कहते हैं। इसका जोड सम्पूर्ण समयप्रबद्ध प्रमाण तिरसठ सौ होता है। उससे ऊपर दूसरी पंकिमें नौके निषेक्से लगाकर चार सौ अस्सीके निषेक पर्यन्त निषेक लिखे हैं। उसको प्रथम गणहानिका दूसरा निषेक कहते हैं। इसका जोड पाँच सौ बारह चय हीन समयप्रवद्ध प्रमाण होता है। उससे ऊपर तीमरी पंकिमें नौके निषेक्से लगाकर चार सौ अहतालीमके निषेक पर्यन्त लिखे हैं। उसको प्रथम गणहानिका १५ तीसरा निषेक कहते हैं। इसका जोड इससे पर्वकी पंक्तिके जोडमें-से चार सौ अस्सी घटाने-पर जो क्रेच रहे चतना है। इस प्रकार अन्तकी गणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त जोड एक-एक निषेकरूप चय हीन होता जाता है। इस प्रकार अहतालीस पंक्तियाँ होती हैं। उनमें नीचे से लगाकर आठ पंक्ति पर्यन्त प्रथम गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। उसके उपर नौबी पंक्तिसे लगाकर सोलहबी पंक्ति पर्यन्त द्वितीय गुणहानिका प्रथमादि निषेक कहते हैं। २० इस प्रकार आठ-आठ पंक्तियोंकी एक गुणहानि जानना। उनमें जो चय घटाये थे उनको मिलानेपर प्रथम गणहानिके विरसठ सौको आठ गणहानिसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो चतना है। उसमें-से अन्तकी गुणहानिके जोड आठ गणा सौ है, उसे घटानेपर आठ गणा बासठ सी होता है। उसका आधा आठ गणा इकतीस सी होता है। यही दूसरी गणहानिका जोड़ है। उसमें अन्तकी गणहानिका जोड़ आठ गणा सी घटानेपर आठ गणा तीस सी होता २५ है। उसका आधा आठ गुणा पन्द्रह सौ होता है। यही तासरी गुणहानिका जोड़ है। इसी प्रकार अन्तकी गुणहानि पर्यन्त जानना। इन सबको जोड़नेकी विधि—प्रथम गुणहानिमें जो चय घटे थे उनको जोडनेपर प्रथम गणहानिमें ऋण होता है। उसका आधा दूसरी गणहानि-में ऋण होता है। इसी प्रकार अन्तकी गणहानि पर्यन्त आधा-आधा होता है। इन सबको जोडकर पूर्व प्रमाणमें से घटानेपर जो जेव रहे वही त्रिकोणयन्त्रका जोड होता है। वही ३० दिखाते हैं-

त्रिकोणरचनामें अलादि काळसे बँधे और उनमें से निर्करारूप होकर गळ जानेसे शेष रहे, विवक्षित मोहनीय मुख्यकृतिके समयश्रवद्ध आवाषा रहित वन्क्रष्ट स्थिति प्रसाण होते हैं। उनमें से प्रथम समयश्रवद्धे अपन्य निष्केषे उनाकर अनित्य समयश्रवद्धे प्रथम विवक्ष पर्यन्त तियक क्रयंक सिक्षत तथा एक एक प्रथम कि सिक्षत तथा एक एक प्रथम कि सिक्षत तथा एक एक प्रथम कि सिक्षत एक समयश्रवद्ध प्रथम समयश्रवद्ध विवक्षित वर्षमान समयभे वद्यों आता है। इसी समयभे एक समयश्रवद्ध वैधाता भी है। तथा सन्तारूप द्वार्य किंपित न्यून देद गुणहानिसे गुणित समयश्रवद्ध प्रसाण

निषेकाधिकक्रमींदर्व होनंगळप्यवंतागुत्तं

|    |     |    | <u> </u>                         |
|----|-----|----|----------------------------------|
| 1  | ५१२ | 19 | विरला हीननिषेकंगळं ऋणसनिष्किबोडे |
| 1  | 482 | Ę  |                                  |
| 1  | ५१२ | ٩  |                                  |
| ļ  | 482 | 8  | 1                                |
| ı  | ५१२ | 3  |                                  |
| ı  | ५१२ | 7  |                                  |
| 1  | 483 | 8  |                                  |
| ١. |     | 0  | !                                |

नानासमयत्र बद्धम् २०० मेकैको निषेको मिलिस्ता सम्पूर्णसम्यद्भद्धः स्यात् । द्वितीयादिनिषेकेषु प्रयमादिनिषेकैः क्रमेपोकैकास्विकेनोऽस्तीति तार्वति ऋणे निक्षित्ते प्रयमगुणहानियमं ऋष्यतिहत्तुणहानिमात्रसम्यप्रवस् प्रयति । ६३०० । ८ तद्यं त्वेकोत्तरक्ष्योतगुणहानियण्डक्रमेण प्रयमनिषेकान् – ५१२ । ६ ५२ । ६

48718

48818

संकलस्य ५१२ ८। ८ अत्रस्यप्रवमनियेकं दोगुणक्षात्या संभेच ३२। ८। २। ८। उपर्यवस्त्रिभः १० २ १

रहता है। उसमें प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकमें अनेक समयमबद्धोंका एक एक निषेक निषेकों सिठकर सम्पूर्ण समयप्रबद्धका प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि निषेकोंमें प्रथमादि निषेकों से सिक्स एक एक अधिक चय घटता होता है। इस घटते हुए प्रमाणको अयोका त्यों मिळाने प्रथम गुणहानिका जोड़ गुणहानिसे गुणित समयमबद्ध प्रमाण होता है। यहाँ अंकसंदृष्टिके हारा कथन दिखानेपर आठ गुणा तिरसठ सौ होता है। इसमें से जितना घटाना है उसे १५ ऋण कहते हैं। उसका प्रमाण कहते हैं—

एक हीन गुणहानिके प्रमाण्हप गच्छमें कमसे एकको आदि देकर एक-एक अधिकसे गुणित प्रथम निषेकका जोड़ दो। सो पाँच सौ बारहको कमसे पक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सातसे गुणा करके जोड़ दो। तब पाँच सौ बारहको एक होन आठ और आठसे गुणा

```
विषं प्रथमगुग्रहानिषयंगस्तिककरपट्तुकपुवरितमा ऋणत ऋषमुमिनितप्युतु
```

कर | २१ वर १० वर ६२ वर वर

इवं संकल्लिसिबोडे ऋणार्णं द्विरूपोनगच्छेय द्विकवारसंकलनमात्रवयंगळप्पुत् ३२।०८।८ २२।१ ८

र्षः ऋणमना ऋणवोजु कोषिसुवागजु मूर्रारवं समच्छेवमं माडिबोडे बङ्गणहानियक्कुमिल एकरूपं कळेबु ऋणव ऋणं धनमें हु हिरूपमं पंचगृणहानिगज्जो धनमागिरिसिबोडे शुद्धःश्वर्णमतटक्कुं ५ ३२।२।५। 🖒।८। द्वी प्रथमगुणहानियनमं नोडलु हितोवाविगृगहानियनंगजु खरमगुणहानि-

१करों और दोको एकसे गुणा करके उसका भाग दो। तब इतना हुआ—५२२ ८८। ८। यहाँ
२० प्रथम निषेकका दो गुणहानिसे मेदन करनेपर पाँच सी बारहके स्थानमें बत्तीस गुणित आठ,
१गुणित दो हुए। जथा—३२।८।२।८।८। यहाँ गुणकार और भागहारको तीनसे गुणा
२।१
फरनेपर गुणकार और भागहारमें दोके स्थानपर जह हुआ—३२।८।६।८८। छहमें
६
एकको जुदा रखा। तब इसका जोड़ ३२।८।१।८।८ तहस सी नवासी और दोका छठा

पर्यातं "अंतिमहोशपदानवळमेतं पदाने समयनवर्ढं" ऐवितु पेळस्पददुदु । तिन्तिमत्तमः चरवण्वहानि च्हणसहितमप्य बनामिनितवहु-५ १००१ ८ मित्रं प्रचमपुणहानि च्हणसहितयनवोळ् कळबुदनिर्व ६२००।८। वळियिसिरोडिदु । ३१००१८। द्वितीयगुणहानिचनमञ्जूमी क्रमस्तिं चरमयुणहानि-चनरहिताद्वीर्वेकमंदिवं चरमगणहानिप्यतेतं सर्व्यगणहानि वनंगळितिप्पु । १०० । ८।

यिक्छ संकलनिमित्तमागि सन्त्रंत्र चरमगुणहानिष स्वात्र १०० । ८। ऋणमनिस्किद्विर्कीवर्ध भौविसि स्यापिसिवीर्षितिप्पुंतु । रि० ८।२। यिवं संक्रिकिसिवीर्वे अंतपण । ३२०० ।८।२।

२०० ८ १ २ ४०० ८ १ २ ८०० ८ १ २ १६०० ८ १ २ ३२०० ८ १ २

·- -:

रूपद्वये पुनः प्राक्तनपंचगुणहानीनामुपरि दत्ते एतावत् ३२।८।५ ८ ८ प्रथमगुणहानिम्हणसहित्यमं च ६

चरमगुणहानिऋणसहित्रप्रतेन १०० । ८ । उन्नियरता । ६२०० । ८ अधिसं ३१०० । ८ द्वितीयगुणहानिधर्न स्यातु । एवसुपर्याप सर्वगुणहानिधनानि साध्यानि । संदृष्टिः १०० । ८ । अत्र सर्वत्र चरमगुणहानिधात्रं १०० ।

> 300 | C| 900 | C| 8400 | C|

1400 16 1800 16

भाग हुआ। तथा तीसरे आदि निषेकोंमें पहले कहे संकलन विधानसे दो बार संकलनके कम- १० से प्रथम गुणहानिके चयको जोड़ दीजिए। इस तरह दो हीन गच्छका दो बार संकलनमात्र प्रथम गुणहानिके चयको जोड़िए। तब चय बत्तीसको एक, तीन, छह, दस, पन्द्रह, इकीससे कमसे गुणा करके जोड़नेपर बत्तांसको दो हीन आठसे और एक हीन आठसे तथा आठसे

युणा करके छहका भाग दीजिए ३२। ८। ८। १। ऐसा करनेपर सन्नह सौ बानवे हुए। एक ३ २

जुदा रखे गुणकारके प्रमाणमें से इनको घटानेपर पाँच सी सत्तानचे और दोका छठा भाग १५ रहा। प्रेय जो पाँच गुणकार रहे वे चनका प्रमाण स्थारह हजार नी सी छिवालीस और बारका छठा भाग हुआ। उनमें मिछानेपर बारह इजार वाँच सी चौबालीस हुजा। इतना प्रथम गुणहानिमें ऋष्य जानवा। जो राप्ति घटाने योगव होती है वही ऋण कहते हैं। और जो विचिश्चकका प्रमाण होता है वसे यन कहते हैं। सो प्रथम गुणहानिके ऋण सहित धनमें गुणगुणियं । ६४०० । ८ । २ । खाबि । १०० । ८ । २ । विहीर्ण । ६३०० । ८ । २ । कज्युत्तर अक्षियमें दुं तावल्यात्रनेयक्कुं । प्रवसगृणहानिनिक्षित्र शुद्धश्वमं नोडकु द्वितीयावि गृणहानिमळोळु क्षायसद्वाद्धक्रमकन्युत्व । संदृष्टि :----

| 8          | 21           | 46       |   |
|------------|--------------|----------|---|
| 2          | 21           | ١,٥      |   |
| 8          | २<br>८।      | 46       |   |
| 6          | २<br>८।<br>६ | 46       |   |
| १६         | २<br>८।      | م<br>م د | _ |
| <b>३</b> २ | २<br>८।      | 46       |   |

```
८ ऋणं निश्चिप्प द्वास्थां भित्वा— १००।८।२
२००।८।२
४००।८।२
८००।८।२
१९००।८।२
३२०।८।२
```

सन्तथणं ३२०० । ८ । २ । गुणगुणियं ६४०० । ८ । २ । आदि १०० । ८ । २ विहीणं ६३०० ।

अन्तकी गुणहानिके ऋण सिंहत धनको घटाकर उसका आघा द्वितीय गुणहानिका धन होता है। इसी प्रकार आगे भी सब गुणहानियोंका धन जानना। सो प्रथम आहि गुणहानियोंका धन तिरसठ सो गुणित आठ, इकतीस सौ गुणित आठ, पन्द्रह सौ गुणित आठ, सात सो गुणित आठ और सौ गुणित आठ हुआ। इन सबमें अन्तकी गुणहानिक्क प्रमाण मिछानेपर और दोसे मेदन करनेपर कमसे प्रथमावि गुणहानियों बत्तीस सौ, सो उहा सी, आठ सौ, चार सौ, दो सौ और सौका आठ गुणा तथा दो गुणा करनेपर जो प्रमाण को चठना प्रमाण हुआ।

३२००×८×२।१६००×८×२।८००×८×२।४०० ×८×२।२००×८×२।

इन सबको 'अन्तवणं गुणगुणियं' इत्यादि सुत्रसे बोड़ो। सो अन्तका धन प्रथम गुण-१५ हानिका प्रमाण है। उसको गुणकार दोसे गुणा करो। इसमें आदि जो अन्तको गुणहानिका धन है उसे घटाइए। तब तिरसङ सौको आठ से गुणा करके दोसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो पिन संकल्लिसिडोर्ड प्रथमदणमिनितक्कुं। अंतपनं ३२।८।५।८।८ गुणगुनियं। ६४

८ । २ रूजणुत्तरभजियमिति तावदेव स्यातु । द्वितीयादिगुणहानिश्वनादवीर्धं संदृष्टिः--

| _          |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| 2          | र-<br>।८।५।<br><b>९</b>  | 616 |
| 2          | २-<br>।८।५।<br><b>६</b>  | 616 |
| *          | २-<br>।८।५।<br>६         |     |
| ۷          | २ <u>-</u><br>।८।५।<br>६ |     |
| 14         | २-<br>।८।५।<br>६         |     |
| <b>‡</b> ₹ | 8-<br>16141<br>4         | 616 |

खतना हुआ ६२०० $\times$ ८ $\times$ ९। यहाँ तिरसठ सी तो समयप्रवहका प्रमाण है। आठ गुणहानि- ५ का प्रमाण है। और दोका गुणा दो गुणहानिका प्रमाण है। इस प्रकार दो तथा आठ गुण- हानिसे गुणित समयप्रवह्न प्रमाण जोड़ हुआ। अब इसमें-से जो ऋण घटाना है उसे छात्रे हैं—

प्रथम गुणहानिमें ऋण इस प्रकार है—बत्तीसको आठ, पाँच, एक हीन आठ तथा आठसे गुणा करो। उनमें-से एक गुणकार जुदा रखा था तथा उसमें हो बार संकलनमात्र १० चय घटानेपर जो प्रमाण हुआ था उसको मिलाने और छहका भाग देनेवर बारह हजार पाँच सी चौबालीस छुआ। क्योंकि पाँच सी बारहका निषेक सात पंकिसोंमें घटा। चार सी अस्सी छह पंकियोंमें घटा। चार सी अस्सी छह पंकियोंमें घटा। चार सी अस्ती छह पंकियों चरा हो बार से चार से घटा। तोन सी चारा सी सोल प्रभा प्रया। तोन सी चारा सी सील एक में घटा। तोन सी चीरासी तीनमें घटा। तोन सी चार को से घटा। हो सी अहासीका निषेक आठों ही पंकियोंमें है अतः घटा नहीं। इन समोंको १५

```
तावन्मात्रमेयक्क् । सन्वेत्र गुणहानिधनपंक्तियोळिक्किब द्वितीयऋणंगळिमिनि तथ्पव
                                                                      00 16
                                                                      0016
    इवं संकलिसियोडे नानागुणहानिशुणितगुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध चरमगुणहानिद्रव्यमक्कं १००।-
    ८।६। मी धनराशियुमं प्रथमऋणमुमं द्वितीयऋणमुमं क्रमविस्थापिस ।६३।०।०।८।२।
    ऋ ६३।८।५।८।८ द्वितीयऋष। १००।८।६ ई मूर्त राशिगळं समयप्रवद्वशलाकेगळं
                              163001617 631614616 2001616
    राजिगळनपर्वतिसि स्थापिसिबोडितिप्यै-। स १०।८।२।ऋ स ०।८।५।८। स ०।८।६
    विहीण-६३।८।५।८।८ रूजगुत्तरभियमिति तावदेव स्पान। दिलीयऋणानि १००।८ संक्रितानि
    नानागणहानिगणितगणहानिमात्रवरमगुणहानिबनमात्राणि स्य: १००।८।६।
                                                                एवमक्तधनप्रथमणी-
    दितीयऋणानि च क्रमेण संस्थाप्य समयप्रबद्धशलाकाः कृत्वा ६३००। ८।२
                                                             83 16141616
                                             0052
१० १००। ८।६ अपवस्येवं स्यु: सावाटार ऋसवाटापाटाट
                                                                 स व । ८ । ६ तत्र
                                                                      €3 |
    £300
```

३५८४ + २८८० + २२१० + १६६४ + ११५२ + ७०४ + ३२० + २८८ जोड़नेपर बारह हजार पौष सौ पौबालीस होते हैं। तथा प्रवस गुणहानिक रूपले द्वितीय लादि गुणहानियों के लावा-जावा च्रण होता है। सब गुणहानियों का 'अंब 'अन्वपय' है अनुसार अन्वप्रवस्त प्रवस गुणहानिका च्रण । उसे होते गणा करो। तथा उसमें आदि जो अन्विस गुणहानिका च्रण । उसे होते गणा करो। तथा उसमें आदि जो अन्वस्त मुगहानिया इस अन्वप्त वा अन्वप्त कर सो चौबालीयको होते गुण। उस्तेपर पचीस हजार अनुसारी हुए। उसमें आदि तीन सौ बानवे घटानेपर वौक्षीस हजार उस्त कियानवे हुए। यही सब गुणहानियोंका च्रण है। तथा अन्वकी गुणहानिके पन प्रमाण सम गुणहानियोंका च्रण है। तथा अन्वकी गुणहानिके पन प्रमाण सम गुणहानियोंका च्रण है। तथा अन्वकी गुणहानिके पन

वी मुखं राज्ञिगळोड् नध्यमञ्ज्ञयमञ्ज्ञवराज्ञियं शत्यव्यक्तरंपळं व्यमिक्कत्रिमुण्यहानियं नाडि सतुष्कर्म द्विकांवयं गुणिसिगुणहानियनुस्पविसियपर्वात्तिसर्वोडितिवकु स ०८। ५ ८ मी राज्ञिन

८।३। ३ २ योळिई ऋणरूपधनमें दुर्तेगेंदु पार्श्वदोळ स्थापिसिबोडिंदु स्वाटा ५।८। स्वाटा ५।९। ८।३।३ - ८।३।३

ई एरडुं राज्ञिगळ मेलिहं हिरूपं तंतम्म केळगे स्थापितः ---

| सवाठापाठासवाठापार |
|-------------------|
| 61313161313       |
| सवाराटासवारा१     |
| 61313161313       |

प्रथमहिकमं केळगेयुं मेगेयुं त्रिगुणिसि स । ६।८ वर्लिल पंचरूपुगळं तेगेबु मेलन ऋणदोळिक

6131313

स व। ८।३।५।८ अपर्वात्तसिवोक्रिनतक्वं स व।८।५ शेषैकऋणरूपं स व।८।१ उपरि-८।३।३।३

 CIRIR
 CIRIR

 HOIR
 HOIR

 CIRIR
 CIRIR

प्रमाण दूसरा ऋण हुआ। सो अन्तका धन आठ गुणा सौ है जसे नावागुणहानि छहसे गुणा करनेपर अड़ताछीस सौ हुए। इन दोनों ऋणोंको जोड़नेपर ऋछ अधिक आधी गुणहानिसे गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण हुआ। सो उनतीस हजार चार सौ छियानवे हुआ। क्योंकि तनपादर्भवनदोळु समच्छेवमं माडि कर्ळदोडिबु स ०।८।१९ -१ द्वितीयवनद्विकमं केळगेर्यु

6131313

मेरोपुमो भर्तार गुणिति स a १८ विल्लिपबिनाल्कु रूपुगळं तेरोडुको हु पूर्व्यवनदोळु मूर्रारव

समक्छेदमं माडि कूडिबोडुभयषनिम्दु स । ठ । ८ । ३ । १४ । इदर भागहारबोळेकरूपहीनस्व-८ । ३ । ३ । ३

१४ मनवर्गाणिस अपर्वात्तसिदोडे समयत्रबद्धाद्धंमक्कु स ०।१ मिल्लि शेषधनरूपचतुष्कम । २

हितीयऋँगदोळु कळे हु अपवीत्तिसदोडं किचित्रून संख्यातवर्ग्गशलाका भात्रमक्कूं। स व। व १।

अपवर्तितमेतावरस्यात् स । a । ८ । ५ शेर्यं कर्णरूप स । a । ८ । १ उपश्तिनपादर्ववने समच्छेदेनायनीय

6131313

स । ୬ । ८ । १५—१ अस्मिन्नुपर्यवस्त्रिभिर्गुणिते स । ୬ । ८ । ३ । १४ डितीयघनडिकादुपर्यघो

C131313 C13131313

नविभिर्गुणितात् स । a । १८ चतुर्वश्ररू भणि गृहीस्वाप्रक्षिप्तेष्वेवं स । a । ८ । ३ । १४ अस्य भागहारे

6131318

रि॰ एकरूपहीनत्वमवगणस्यावर्तने समयप्रबद्धार्थं स्यात् स । ०१ अत्र तच्छेपघनस्यपनुरूकं स । ०।४ २

८।३।३।९

गुणहानि आठके आधे चारसे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर पत्तीस हजार दो सी हुए। होप चार हजार दो सी छियानने अधिकका प्रमाण जानना। इस प्रकार इन दोनों ऋणोंको जोडनेपर जो प्रमाण हुआ चसको पूर्वोक दो गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्धमें से पटानेपर किंचित न्यून डेढ़ गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण हुआ। सो दो गुणहानि गुणित

१५ १. स a । ८ । ६ यो ढितीयऋणमरर्थसंदृष्टियोक्तिनर्कु स a प १ यिदं तनकुमें —दोडे नानागुण-६३

हार्निय गुणहानियं गुणिप्ति विवक्तितिस्वतियपुरितिनिक् विवक्ति सा ७० को २ । स्थितिर्गे संस्थातपत्य-मक्तुं । रूपहीनत्यमनवर्गणिर्धायत्योग्याज्यस्वराधिहारसागि चितिवर्कुं व ॥ यथार्थमें तो दो गुणहानिमें-से आधा गणहानि और एक गुणहानिका अठारहवाँ भाग तथा संख्यात वगंशालाका घटानेपर जो किचित न्यून हेद्र गुणहानिमात्र प्रमाण रहा, उससे २० समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना सर्व त्रिकोणरचताका जोड़ होता है। सो किचित त्यून हेद्द गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सरव द्रव्य होता है। यहाँ जोड़नेमें गुणत होता है। यहाँ जोड़नेमें गुणता होता है। यहाँ जोड़नेमें स्थात वर्गशालांकों से आधा गुणहानि और एक गुणहानिका अठारहवाँ भाग तथा संख्यात वर्गशालांकों के से पट इसका विधान जोवतत्वप्रहीपिका टीकासे जानना चाहिए। किटन होनेसे यहाँ नहीं दिला है। वेक्ट सारमात्र जिला है। १९४॥ १९५०।

क्षनंतरं क्षमावरवाधिकम्प्रेयक्वतिस्वितिविकस्यंगळनुपर्यातपुर्वेकं फेळवपर । :--अंतो कोडाकोडिट्उिदिचि सन्वे णिरंतरद्वाणा । उनकस्सटठाणादो सण्णिस्स य होति णियमेण ॥९४५॥

अंतः कोटीकोटिस्थितिपर्ध्यंतं सर्व्याणि निरंतरस्थानानि । उत्कृष्टस्थानारसंसिनो <sup>९</sup> भनेक्ष्रियसेन ॥

क्षानाबरणाबिसप्रप्रकृतिगळ उत्कृष्टस्यितमोबळगों डु बंतःकोटोकोटिस्थितियर्व्यंतं समयोन-क्रमबिनिद्दं सम्बेस्थितिबक्तरंपगळुबेनितोळबनितुं नियमबिदं संक्षित्रोवंगळपुत्रु । बर्बुं संस्थातपस्य-मार्शनळपुत्रु । संदृष्टिः :—



#### बय सोपपत्तिस्थितिविकस्पानाह-

 सप्तकर्मणानुस्कृष्टस्थितश अन्तःकोटाकोटिसमयोनक्रमण सर्वे निरस्तर्रस्थितिविकल्पाः संख्यातपत्यमात्रा नियमेन संक्रिजीवानां अवस्ति । संदृष्टिः—



#### आगे स्थितिके मेद कहते हैं-

आयुके बिना सात कर्मीकी चक्कष्ट स्थितिसे लेकर अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण जषन्य स्थिति पर्यन्त क्रमसे एक-एक समय होन सब निरन्तर स्थितिके भेद संस्थात पत्य १५ मात्र हैं। वे नियमसे संस्थितिहय जीवके होते हैं।

24

हिल्ल अंतःकोटीकोटिगळ् प्रतिभागदिवं ज्ञानावरणाविगळगे साधिसत्वबुबुविल्ल नेराजिक-मिनु । प्रसा २०। को २। फ अंतः को २। सा इ.सा ३०। को २॥ लब्बजानावरणाविगळतः कोटीकोटिप्रमाणमितिवक्तुं। सा अंतः को २।३। इंतु प्रतिभागविवर्षतः कोटीकोटिगळ् साधिसिकोळत्वबुन्तु ॥

अनंतरं श्रेण्यारूढनोळ् सांतरस्थितिविकल्पंगळप्पुवेंदु पेळदपद । :--

संखेजजसहस्साणिवि सेटीरूढम्हि सांतरा होति । सगसम् अवरोत्ति हवे उक्कस्सादो द सेसाणं ॥९४६॥

संस्थातसहस्राज्यपि श्रेण्यारूढे सांतराणि भवति । स्वस्वज्ञचन्यवय्यंतं भवेबुत्कृष्टात् क्षेषाणां ।।

सम्यन्त्वानिनुष्तनप्प मिष्यादृष्टियुं संयमाध्यम संयमानिनुष्तन्यऽसंयतनुं संयमानिमुखः १० नप्प देशसंयतनुं श्रेण्याभिमुखनप्प अप्रमसनुमपूर्व्यकरणनुमनिवृत्तिकरणनुं सुक्षमसंपरायनुमें वि-वर्गाञ्ज श्रेष्याष्ट्वरेंदु पेळल्यहृद्धगांळोञ्च संभवितुत्र सांतरस्यितिविकल्यस्यानंगञ्च संस्थातसहस्रं-गळपुदुः। १०००। यें तें वोडषः प्रवृत्तकरणपरिणामदोञ्च तत्प्रयमसमयं मोदल्यों इ

सच प्र-सा२० को २ फ-सा अस्तः को२ । इ-सा३० को२ लब्बमन्तः को२ ।३ । इति

ज्ञानावरणादीनामन्तःकोटीकोटि साध्येत् ॥९४५॥ अय सान्तरस्थितिविकल्पानाह—

सम्यवस्वदेशसम्बन्धम्भवेष्यभिमुखाः क्रमशो मिष्यानृष्ट्यसंयतदेशसंयताप्रमत्ताः, अपूर्वकरणादित्रयस्व श्रेष्याकृदाः तेषु सान्तरस्यितिविकस्पस्यानानि संस्थातसहस्राणि स्तुः १००० तथया—

जिन कमों की चत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है जनकी भी जघन्य स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागर है और जिन कमोंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है जनकी भी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर है। किन्तु दोनोंमें अन्तर है और उसे जैरासिक द्वारा जानना २० बाहिए। यदि बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कमोंकी जघन्य स्थिति अन्तः कोटाकोटी सागर है तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कमोंकी जघन्य स्थिति कितनी होगी। ऐसा करनेपर दथोदी अन्तःकोटाकोटी सागर स्थिति होती है। १९४५।।

आगे सान्तर स्थितिके भेद कहते हैं-

सम्बन्धन, देशसंबम, सकलसंबम, उपरामश्रेणी अथवा श्रपक्रश्रेणीके अभिमुख हुए २५ क्रमसे मिष्यादृष्टि, असंबत, देशसंबत, अप्रमत्त, अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीव तथा वपराम अथवा श्लपक्रश्रेणीपर चढे जीवोंके सान्तर स्थितिके भेद संख्यात हजार हैं।

वही कहते हैं-

१. जब:प्रवृत्त करणपरिणाये तत्प्रयमक्षमयाचरमक्षमयपर्यतं प्रतिसमयमन्त्रगुणविशुद्धिद्वा सातादिप्रसस्त-प्रकृतीना प्रतिसमयमन्त्रगुणवृद्धपा चतुःस्थानानुन्नामचन्यं बसातासम्प्रस्त्रभकृतीना प्रतिसमयमनन्त- ३० गृणहात्या द्विस्थानानुन्नामबन्यं बन्यापराणं च करोति । किनाम बन्यापराणं श्रानावरणारीना स्वयो-प्यापनःक्षेटीकोटिस्याति कद्योष्याम्भृद्वतंपर्यतं चण्नत् ततस्त्रयन्तरसम्य प्रस्यक्षम्यतिकामोनामन्त्रमूहतंपर्यतं चण्नत् ततस्त्रयन्तरसम्य प्रस्यक्षम्यतिकामोनामन्त्रमूहतंपर्यतं चण्नतिकामित्रम् व्यवस्यक्षम्यतिकामोनाम-

30

तत्कालचरमसमयपरर्यंतं नात्कावदयकंगलप्यववावचं बोडं प्रतिसमयमनंतगुणविद्युद्धि वृद्धि साताविप्रश्नास्तप्रकृतिगर्ने प्रतिसमयमनंतगुणवृद्ध्या वतुःस्यानानुभागवंच असाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगर्न्नो
प्रतिसमयमनंतगुणतृत्वाविस्यानानुभागवंच बंचायसरणपुर्मे व नात्कावद्यकंगळोळु बंघायसरणावद्यकदोळु बंघायसरणमें बुदें ते बोडं जानावरणाविप्रकृतिग्रञ्नो स्वयोग्यस्थितयंतः कोटीकोटि९ प्रमितसम्बद्धमा स्वित्यं प्रयमस्थान्यं मोदल्गों इ तत्वोग्यातस्यृत्वस्यान्यम् साहि त्वावन्यात्रस्यान्यम् माहि तव्वनंतरसम्यदोळु पत्यसंस्थातेकभागमात्रस्यितयं कृति किंद्व तावन्यात्रसमस्यतिवंयमाहि तव्वनंतरसम्यदोळु पत्यसंस्थातेकभागमात्रस्यितयं कृतिस किंद्व तावन्यात्रसमात्वस्यात्वयंमनंतरमृतृतंकालप्यतं माळ्कु । मितु बंघायसरण कालातम्मृतृत्वक्वेतितु स्थितिवक्ळ्यमाल्यस्यप्रवृत्तकरण्यात्रस्यत्वस्याव्यस्य नोडल् संस्थातगुणमक्तुमवक्केतितु स्थितिवक्ळ्यमाल्यस्यबंद त्रैराशिकमं माहि प्र । १ । १ ।

वंषापसरणं फ। इ। ला। १ अधःप्र = काल १॰ बंड लड्बं संख्यातस्थितिवंधविकल्पंगळप् । ११॥

इंतपूर्वकरणनोळमी नात्कावस्यकंगळुसहितमागि मत्तं स्थितिकांडकघात, मनुभागकांडक-घातगुणश्रेणि, गुषसंक्रममें ब नात्कावस्यकंगळु सहितमागि अध्टावश्यकंगळपुग्रवु कारणविद्यित्त-निवृत्तिकरणनोळं सुक्षमसापरायनोलं बंधायसरणंगिलवं संभविषुव सांतरस्थितिविकल्पस्यानंगज् उत्कृष्टविद्यमंतःकोटोकोटि । अंतःकोटि =२ प । जघन्यविद "मपरा द्वावशमूहत्तं वेदनीयस्य ।

१५ नामगोत्रयोरष्टौ । शेषाणामंतम्मुंहूर्त्तः" यॅदितुःकुब्टं मोवळगों डु स्वस्वज्ञघन्यपर्यंतं स्थितिविकल्पः

अवश्यकुत्तकरणे प्रवससम्पादन्वभूंहूर्वे ज्ञानावरणादीना स्वयोग्यातकोटाकोटिस्वित बघ्नाति । तदयँजन्तकृते पत्यसास्वयतिकामोना पुनस्वदर्वकर्भपूति तावतानामिति मन्यातसहस्वयारं नीत्या त सन्य समाध्यापूर्वनिवृत्तिकरणपृद्धसमाम्पराधैज्या स्वन्स्वय-सदालाध्वारमयस्य स्वयत् स्वरूपहर्तातं नार-नोचनोरकारसङ्कृतितं वीयणामस्युक्तितं च बक्नातीति तालि तास्युक्तानं । वेगद्वारवज्ञीवस्मामाना एयं

२० अधःप्रयुक्तकरणमें पहले समयसे अन्तर्भुहृतं पर्यन्त ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोकों अपने योग्य अन्तरकोटो-कोटि सागर प्रमाण स्थिति बॉधता है। उसके परचान् अन्तर्भुहृतं पर्यन्त परचके असंस्थानवं भाग होन स्थितिको बॉधता है। उसके परचान् अन्तर्भुहृतं पयन्त उससे भी उत्तर्ना ही होन स्थितिको बाँधता है। इस प्रकृत स्थंयता हजार बार करके उस करणको पूरा करता है। इसके परचान् अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुरूससाम्परायमें भी २५ अपने-अपने स्थितिकम्बको उत्तरी-उत्तर्ना हो बार घटाकर वेदनीयको बारह मुहूत्ययेन्त, नाम

#### प्र२३ कशर इकार३३३

धापसरण अधःप्र=कार

भवन्ति ९ १ । बपूर्वकाचे तानि आवस्यकानि च स्थितिकाण्डकथातानुमाणकाण्डक्यातगुणयेणिगुण-संक्रमणानि चेराष्ट्री संतीति कारणात् । अनिवृत्तिकरणे गुरुसमाणरायेण्यस्यात्रकोटाकोटितः वेदनोयस्य बादसमूहतंपर्यन्ते नामगोषयोष्टान्तर्युहतंपर्यतं वेदाणामन्तर्भूहतंपर्यतं च बन्यापसरणानि स्युरिति संस्थातदहुसणोयस्कः । पाठीयं कोषदस्यवन्द्रमाल्यिकायां टीकाया । स्थानंगळ् तद्योग्य संस्थातसहस्रंगळलुबें डु पेळल्यट्युडु । तु मत्ते रोबडाबडाजीबसमासंगळमे "एयप्पण कावि पणां = बासूपबासू अवरद्विबोजो" ये बीरयावि स्थितिगळणे निरंतरस्थितिस्यानविकरुपंगळे-यप्पुतु ।। जनंतरमी स्थितिविकरुपवंथकारणंगळ् कद्यायाध्यवसायंगळवर्च मूलप्रकृतिगळ्ये पेळवपरा—

आउट्ठिदिवंधज्झवसाणठाणा असंखलोगिमदा । णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियविग्धे य ॥९४७॥

आयुस्यितिबंधाष्यवसायस्यानान्यसंख्यलोकमितानि । नामगोत्रयोः सदृशमावरणद्वयतृतीय-

विध्ने च ॥

आपुस्यितियंघाष्यवसायस्यानंगळ् सर्ग्यंतस्तोकंगळपुर्वतागुत्तलुं तद्योग्यासंस्थातलीकमात्रं गळपुत्रु । नामगोत्रंगळगे तम्मोळ् पल्यासंस्थातेकमागस्यविदं समानंगळपुत्रु । ज्ञानावरणवर्शनावरण-वेदनीयांतरायंगळगेयुं तम्मोळ् पल्यासंस्थातेकभागमात्रस्यविदं समानंगळपुत्रु ।।

सन्बुवरि मोहणीये असंखगुणिदवकमा हु गुणगारी । पन्लासंखेज्जदिमो पयडिसमाहारमासेज्ज ॥९४८॥

सर्व्योपरि मोहनीये असंख्यातगुणितकमाणि खलु गुणकारः । पत्यासंख्यातैकभागः प्रकृति-समाहारमाधित्य ॥

पणकदोत्यादि बासूपेत्यादिसूत्रोकानि तु तानि निरन्तराणि ॥९४६॥ अय स्थितिबिकल्पकारणकपायाध्यवसाया- १५ स्तन्नप्रकृतीनाह—

जायुःस्थितिब-धाध्यवसायस्थानानि सर्वतः स्तोकात्यपि तद्योष्यानंस्थातलोकमात्राणि । नामगोत्र-योस्ततः पत्यासंस्थातैकभागगुणस्येन समानानि । ततः ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामपि तथा समानानि ॥९४७॥

और गोत्रकर्मकी आठ सुदूर्तपर्यन्त, रोप कर्मों हो एक सुदूर्तपर्यन्त स्थितिको बाँघता है। इस २० प्रकार सान्तर स्थितिके भेद संस्थात इजार होते हैं। संद्वीपयीन और अवयानके बिना शेष बारह जीव समासों में 'एयं पणकदि पण्णं तथा 'वासूय' आदि गाथाओं के द्वारा पहले स्थित-बन्भके कथनमें जयन्य तथा चत्कृष्ट स्थिति कही हो। सो बक्छर स्थितिसे जधन्य स्थिति पर्यन्त क्रमसे एक-एक समय घाट निरन्तर स्थितिक भेद जानना ॥९५६॥

आगे स्थितिके भेदोंमें कारणभूत कपायाध्यवसायस्थान कहते हैं—उन्हें स्थिति २५ बन्धाध्यवसायस्थान भी कहते हैं—

आयु कमें के स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान यद्यपि सबसे थोड़े हैं। फिर भी यथायोग्य असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनसे नाम और गोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान पत्रके असंख्यात लोकप्रमाण हैं। उनसे परस्पमें दोनोंके समान हैं। उनसे पत्यके असंख्यातर्वे भाग गुणे क्वानावरण, दश्जावरण, बेदनीय, अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान है। पार्टिक परस्पमें समान हैं। १८४७।

सबसे ऊपर मोहनीयमें स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उनसे पत्यके असंख्यावर्वे भाग गुणे हैं। यहाँ प्रसंगवश सिद्धान्तके वचन कहते हैं— एल्जबार्वः मोहनीयबोज् प्रकृतिसवाहारमनाव्यविति प्रकृतिस्थतीनां विकल्याः प्रकृति-समाहारस्तमाजित्व प्रकृतिविकल्पंगजनात्र्यायिति कवायाध्यवसायस्थानंगाँजनु सूरेडेयोळमसंस्थात-गुणितकमंगळपूवा गुणकारप्रमाणम् पत्यासंस्थातैकमागमण्डं । संदृष्टि :—

| मोहनीय          | <b>□∂ प प प</b> |
|-----------------|-----------------|
|                 | 666             |
| णा. इं. वे. अं. | ≡aपप            |
|                 | аа              |
| नाम गोत्र       | ≡ a q           |
| ł               | а               |
| मायुष्य         | 318             |

इल्गि प्रस्तुतमप्प सिद्धांतवामयंगळु:--ण च सच्चमूळ-

पयडोणं समाणाणो कसायोदयद्वाणाणमेत्व गहणं । कसायोदयद्वाणेण विणा मुळपविडवंवाभावेण
५ सव्यवयिडिट्टिविवंवज्ञवसाणट्ठाणाणं समाणच्य्यसंगादो । तन्हा सब्बम्बळ्यवडोणं सगसगसगडवयदो समुप्पण्यपरिणामाणं सगस्मान्द्रिविवंवकारणं तेण ट्ठिविवंवज्ञवसाणट्ठाणसिण्याणमुक्तरपव्यवाणाणे सावसमाहारमासेत्रज्ञ णाणावरणावीणं यपद्योणं सगसगिटिवंवकारणज्ञवसाणट्ठाणाणि सथ्वाणा ? एगसं काऊण पमाणं वस्ववं ण ट्रिटिवं पिड एसा पव्यवणा होति ।
ज्विर्ममुलेहि ठिवें पिड अञ्चवसाणप्यमस्य पत्रविज्ञमाणतावो । हेट्विवेहितो ज्विरमाणि
किमट्ठमसंखेज्ञज्ञगुणाणि साहावियावो । मिच्छतार्वज्ञमक्तायपच्यविह सव्याणि क्रास्वाण सिसाणि ।तेण एवेसि कम्माणमञ्ज्ञवसाणट्टाणाणि अत्रवेजज्ञगुणाणित थ घवदे । हेट्ठिमाणं
ठिविवंवव्हाणेहितो ज्विरमाणं कम्माणं ठिविवंवव्हाणाणि बहियाणिति असंखेजज्ञगुणां ण

सर्वोपरि मोहनीये प्रकृतीना स्थितिकरूपसमूहमात्रित्य स्थायाध्यवसायस्थानानि त्रिषु स्थानेष्य-संस्थातगुण्यतेकमाराः अत्र प्रस्तुतसिद्धान्तवाक्यानि---

्य य सञ्ज्ञमूलपबडीर्ण समाणाणं कसाबोदयहाणणमेत्य महणं । कसायोधवहाणेण विणा मृत्यप्रविश् बन्यामार्थेण सम्बप्पविद्विदिष्य अक्षवसाषद्गाणाणं समाणप्यस्तरो । तद्भा सम्बम्ध त्यप्रविण तपस्यप्रविष्य समुप्तक्यपिलामाण समस्यतिद्विद्वस्य कारणतेण ठिविष्य स्वयत्वसाणहाणार्थाण्यासम्यस्य स्वर्णाः । प्रविद्यसाह्यस्यसिक्ष्यं णाणाद्वर्त्यासीणं प्रयोगः समस्यप्रविद्वस्यकारणज्ञस्याणद्वापाणि सम्बाणि एसस-काऊन प्रमाणं कसिदं । ण हिंदि पदि एसा एकत्रणा होषि । ज्वरिसमुक्तिह हिर्वि पदि कम्बद्धसाणस्माणस्य

२० यहाँ सब मूलप्रकृतियों के समान कथायोदय स्थानों का प्रहण नहीं; क्यों कि कथाय के जदयस्थानों के बिना मूलप्रकृतियों का बन्ध नहीं होनेसे सब प्रकृतियों के स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानों की समानताका प्रमंग आता है। अर्थात् यदि सब मूलफुतियों के कथायोदय स्थान समान होंगे तो सबके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान भी ममान होंगे क्यों के कथायो के उद्यय स्थानों के बिता मूलप्रकृतियों के अपने-अपने प्रवास करित मुल्लाकृतियों के अपने-अपने त्या चर्चा होता। अतः सब मूलप्रकृतियों के अपने-अपने त्या चर्चा होते हैं। इससे उन्हें स्थिति स्था चर्चा होते हैं। इससे उन्हें स्थिति स्था प्रवास स्था होते हैं। इससे उन्हें स्थिति स्था प्रवास स्था होते हैं। इससे उन्हें स्थिति स्था प्रवास स्था होते हैं। इससे उन्हें स्थान कहते हैं, जनका यहाँ प्रवास है। अकृतियों के स्था स्था होते हैं। इससे उन्हें स्थान लेकर ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के अपने-अपने स्थितिवन्ध के कारणभूत जो अध्यवसाय स्थान है उन सबको एकत्र करके प्रमाण कहा है। यह कथन स्थितिकों अपेक्षा नहीं है।

नुरुवते । हेर्द्रिमहिष्ट्रिमकस्माणं विश्विबद्याणा पात्रोगणकात्रविहितो उर्वारमञ्जरिमाणं कस्माणम-हियद्विविश्वद्वाणपालोगणकांगव्यवद्याणाणं असलानाणमण्यकंगेण असलेकजनुणनाणुववतीयो । व एस दोसो हेहिष्याणं उर्वयद्वावेहितो उर्वारमाणं कस्माणं उदयद्वाणबहुरोण असलेकजनुणना-विरोहाको ।

न च सब्बंभूलप्रकृतीनां समानानां कवायोवयस्थानानामत्र यहणं । कवायोवयस्थानेन विना ५ मूलप्रकृतिनंथाभावेन सम्बंभकृतिस्थित्वंथाभ्यक्षाध्यक्षाध्यक्षाध्यक्षायः समानत्वप्रसंयात् । तस्मात्सब्बंभूल-प्रकृतीनां स्वस्वोवयतः सनुष्पन्वयिद्यानानां स्वस्वात्वेष्ठक्षारण्यक्षेत्र स्वितंत्रवंष्ठ्रध्यवायस्थानस्यात् सात्रतानापुत्तरप्रत्ययानामत्र प्रकृयां । प्रकृतिसम्बाहारसास्य्य क्षानावरणवीनां प्रकृतीनां स्वस्व-स्थितियंकारणाय्यवसायस्थानितं स्व्याचिक्रकृत्य प्रमाणं प्रकृतिनां निवातं प्रत्यक्षायस्थानानि स्वयानितं स्वयानितं प्रमाणं प्रकृतिनां स्वर्यतं प्रवार्यक्षायस्थानानि स्वयानितं प्रमाणं प्रकृतिनानितं स्वयानितं व्यवस्थानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयानितं स्वयान

परुचित्रज्ञाणसावो हेट्टिमेहिवो ज्यदिमाणि किमट्टमसंखेऽबनुणाणि । साहाविवायो मिण्छसासंवमकसाय-पत्र्यक्रीहि सम्माणि कस्पाणि सरिद्धाणि तेण एदेसि कम्मण्यान्त्रस्वाणटुष्याणि ससंखेऽबनुपाणित्त या पददे हेट्टिमाणे ठिवियन्यद्राणीहतो ज्यदिसाणां कम्मण्यां ठिवियन्यद्राणां व्यक्तिणालित ससंखेऽबनुणातं ण जुत्रहे । १५ हेट्टिमहेट्टिमकम्मणं ठिवियन्यद्राणपाउम्मकसायेहितो ज्यदिमाणं कम्मण्याहियद्विद्यत्यद्राण पायोग-कसायत्वद्रह्राणाणं असमाणापम्युवक्षमेण सासंखेऽबनुणताण्यावसायो । ण एस दोशे । हेट्टिमाणं ज्यद्रहाणेहितो ज्यदिमाणं ज्यद्रह्राण्यहुत्तेण असंखेऽबनुणताविदाहायो ।

न च वर्षम् ठाकृतीनां समाभां कथायोदयस्थानानाम प्रकृणं कथायोदयस्थानेन विना मूलग्रकृति-वन्धामानेन सर्वग्रकृतिस्थितवन्धाध्यवनायस्थानानां समानत्वप्रसंगात्। तस्यात् सर्वमूळग्रकृतोनां स्वस्वोदयतः २० समुत्पन्नात्वपरिणामानां स्वत्नविस्यतिकारकारणत्वेन स्वितिकत्वाध्यवत्यासस्यात्वास्त्रियानामृत्तरप्रत्यानामत्र प्रकृणं प्रकृतिसमाहारमाण्यित्य आनावरणादीनां ग्रकृतीनां स्वत्यस्थितवर्षकारणास्यवस्थात्यस्थानानि वर्षाये-कोकृत्य प्रमाणं प्रकृतितं। न स्थिति प्रत्येषा प्रकणा भवेत् । उप्तितनसृत्रीः स्थिति प्रत्याध्यवस्यायस्य प्रकृत्यमाणत्यास्यस्यतेम्य वर्षरामाणि किम्प्रसस्यस्यत्यान्तान्यस्थान्यस्य । मिस्यात्वस्यस्यस्यत्यस्यः सर्वाणि कर्माणं सद्वानि वेत्रवेषां कर्मवाम्यवस्यवायस्यानग्यसंस्यप्रणाणि स्ति व चरते। ब्रयस्तनानां २५

क्योंकि आगेके सुत्रोंके द्वारा स्थितिकी अपेक्षा अध्यवसायोंके प्रमाणका कथन किया है।

शंका—पहले कहे बायु आदि कमें कि स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थानोंसे पीछे कहे कमें कि रियतिवन्धाध्यवसाय स्थान असंस्थात गुणे कैसे हैं १ क्यों कि स्थावस ही मिण्यात, असंयम, क्यायक्ष प्रस्पयों के हारा सब कम समाव हैं। इसकी हान को कमें हैं उनके अध्य-वसाय स्थान असंस्थात गुणे कैसे हो सकते हैं ? पहले कहे आयु आदि कमों के स्थितिवन्थके १० स्थानोंसे पीछे कहे कमों के स्थितिवन्थके स्थान अधिक हो सकते हैं किन्तु असंस्थात गुणे नहीं हो सकते ? पहले पहले कहे कमों कि स्थितिवन्थ स्थानके योग्य कपायोंमें पीछे-पीछे कहे कमों कि स्थितिवन्ध स्थानके योग्य कपायोंमें पीछे-पीछे कहे कमों कि स्थातिवन्ध स्थानके उत्यस्थान असमान मही पाये जाते अतः असंस्थात ग्यामता नहीं वतता।

स्वातेच्य उपरिवादमां कर्माचां विवाद्यांचामान्याच्यातीति व्याच्यामुख्यं म गुक्यते । वामतान्यास्यक्रमांनां स्वितिवंदास्याद्यामान्याच्यानेच्य उपरिवातांपरिवातां कर्माणानिक-स्वितिवंद्यायाद्यापोत्याक्वायोद्यास्याद्यानान्याकानान्यात्रात्रात्रमुक्कंपोवावंद्यानुगत्यादुर्वातातः । नैव दोषः । वामतानानापुरवाद्यानेच्य उपरिवातानां कर्माणापुरवाद्यानवपुरवेनासंव्येवगुणस्या-प्रविदेशकाः ॥

> वनंतरं चक्रवाविस्वतिष्कत्वं वृति क्वायाध्यक्तवंगळं केञ्चवर :--अवरट्ठिदिवंचञ्चवसाणद्ठाणा असंख्छीगमिदा । बहियक्ता एक्कस्सट्ठिद्वदिगावीचि जियमेण ॥९४९॥

क्षणयस्थितिवंशाध्यवसायस्थानानि असंस्थेयलोकमितानि । अधिकक्षमाण्युत्कृष्टस्थिति-१० वरिणामयस्थेनं निरुप्तेन ।।

षधन्यस्थितियंतःकोटोकोटिसारारोपसम्बद्धकं संक्थातस्थ्यंगळप्पुत्र। प १। तहुक्तस्य-स्थिति मोहुनीयक्कं सप्ततिकोटोकोटिसारारोपसम्बद्धकं बच्चयस्थितियं नोडलु संक्थातगृणितपत्यं-गळपुत्र। प १९। बच्चसस्थितिकिकस्यंगळु एकेकसम्बाधिकक्रमंगळपुत्रु । ई स्थितिविकस्यंगः

ळॅनितमकुनं दोडे कामी १ व ३ १ अंते प ३६ । मुद्धे । व १९ । विकासिये । प १९ । क्यारंजुदे

१५ ठाणा । प १ 🔋 । एरिंदु सम्बेरियति निरंतरियकेश्वंगक्रियतपुर्वस्कि सम्बंबयभ्यस्यितिवंबाध्यय-

स्विधिबन्यस्थानेम्य उपरितानां कर्मणां स्वितिबन्यस्थानाम्ययिकानि इत्यसंस्येयगुणस्वेन युग्यवे अपस्तनाय-स्तनकर्मणां स्वितिबन्यस्थानप्रायोग्यकवायोग्यक् उपरितानोपरितानां कर्मणायिकस्थितिबन्यस्थानप्रायोग्यकवा-योदयस्थानानामक्यानानामपुपर्कमेनासंस्थ्यगुणस्थानुपरस्तितः। वैच दोषः व्यस्तम्बनामुद्यस्थानेम्य उपरितनानां कर्मणां उदयस्थानबहुत्वेनासंस्थ्यगुणस्थानिरोषात् ॥९४८॥ वय वयन्याधिस्थितियिकस्यं व्रत्याह—

२० मोहमीयस्य स्वितिः वण्यातःकोटीकोटिवागरोपमार्थस्यातपस्यमात्री प १ वत्क्रष्टा सप्तिकोटाकोटि-

हागरोक्का । ततः संस्थाततृका प 🛊 🛊 तरिकल्या एतार्वतः च 🤋 ५ एतेषु सर्ववक्त्यस्य स्थितिकन्याञ्यवसाय-

समाधान—बहु दोच डीक नहीं है, क्वॉकि नीचेक च्यवस्थाओं से उपर के कर्मों के क्यूब-स्थान नहुंद होनेसे व्यवस्थात कुने होनेसे कोई किरोध नहीं है। चक करनका सारांत्र यह है कि वपने-अपने क्यूबरे होनेसाके आस्ताके परिवामोंका नाम स्थितिवन्धाच्यवसाय स्थान है। यो जातु वादि कर्मों के च्यूबरानोंसे नाम आहि कर्मों के द्यवस्थान चहुत हैं इससे असं-व्यास सुने कहें हैं।१९४८।।

आगे जवन्य आदि स्वितिकी वपेका स्वितिवन्धाध्यवसाथ स्वानोंका प्रमाण करते हैं—

मोहनीय कर्मकी समन्यस्थिति वो अन्तरकोटाकोटी सागर प्रमाण है सो संस्थात पत्य 3. प्रमाण है। और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोढ़ाकोडी सागर प्रमाण है। यह जबन्य स्थितिसे

10

सायस्थानंगळ् असंस्थात लोकमात्रंगळन्तुच् । वेले वेले उत्क्रव्यस्थितंत्रव्यतं चयाचिकंगळप्यू नियमविवं ॥

सनंतरमा विकेशसमाधिकां देवस्यर :---

अहियायमण्यिमित्रं क्यहाणी होदि मामहारो द। दुगुणं दुगुणं बहुढी गुणहाणि वहि कमेण हवे ॥९५०॥

व्यविकागमननिवित्तं गुजहानिवर्शवेद् नायद्वारस्यु । द्विगुनं द्विगुनं वृद्धिर्वृणहानि प्रति क्रमेण भवेत ॥

तच्चयागमननिमित्तमागि ग्वहानिभागहारमक्क्रमें तप्य गुणहानियें बोर्ड द्विगुणं द्विगुणित-मप्प दोगुणहानि ये बुदत्यंमा दोगुणहानियिवं बचन्यत्यितिवंचनिवंचनाव्यवसाय प्रथमगणहानि बरमनिवेकमं १६। भागितुर्सं विरतु १६ तत्प्रवमगुणहानितंबंविक्यप्रमाणमक्तु ।१। मधवा १०

तु शक्तरितं क्याधिकपुणहानियिवं प्रथमानिगबहानियस प्रथमनिवेश्वंगसं वाशिक्तं विरत् तत्तव्यमहानिसंबंधिवयंगळप्युव् । अब् कारणमांगि गणहानि प्रति वयंगळ विग्णंगळ क्रमचिदेमक्कं

| 9 | 16  | 34 | ७२ | 188 | 366 |
|---|-----|----|----|-----|-----|
|   |     |    |    |     |     |
| 6 | 6   | 6  | 6  | 6   | 6   |
| 3 | 1 3 | ¥  | 6  | 88  | 38  |

स्थानान्यसंस्थातकोकमानानि तत उपरि उत्कृष्ट्यर्यंतं वसाधिकानि भवन्ति ॥९४९॥

अधिकः चयः तमानेतुं विविधातगुणहानी चरमनियेके दोगुणहानिः, तुशान्दात् प्रचमनियेके रूपाधिक- १५ गुणहानिश्य भागहारो भवति । तत एव स गुणहानि प्रति द्विगुणद्विगुणक्रमेण स्थात् । तत्संदृष्टिः---

संख्यात गणी है। उत्क्रष्ट स्थितिमें-से जयन्यस्थितिको घटाकर उसमें एक मिछानेसे जो प्रसाण हो उतने स्थितिके भेद हैं। इन भेदोंमें-से सबसे जचन्य स्थितिबन्धके कारणभूत अध्यवसायस्थान असंख्यात कोकप्रयाण है। उससे ऊपर शक्का स्थितिपर्यन्त नियमसे एक-एक चय अधिक हैं। सो जधन्यस्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणमें एक चयका २० प्रमाण मिळानेपर जवन्यस्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानींका प्रमाण होता है। इसी प्रकार एतकह स्थितिपर्यन्त जानना ॥९४९॥

अधिक रूपको चय कहते हैं। उसे कानेके किए विवक्षित गुजहानिमें अन्तिम निषेद-को हो गुलहातिका साम दीजिए। और 'तु' तुण्यसे प्रथम निषेक्को एक अधिक गुणहानिका भाग दीजिए। तद चवका ब्रमाण जाता है। जैसे संकसंदृष्टिमें अन्तिम गुणहानिमें अन्तिम २५ मिषेकका प्रसाण स्रोतक है। क्समें दूनी गुणहानिके प्रसाण सोस्क्का आग देनेपर एक आता है। अववा प्रथम निवेकका प्रमाण नी है। वसको एक अधिक नुमहानि नीका भाग देनेपर सी एक आता है। वही उस गुणहासिमें चयका प्रसाण होता है। उससे प्रत्मेक गुणहानिमें बुसा-बुना चयका प्रमाण दोता है; क्वोंकि प्रत्येक गुणहानिमें आदि नियेक और अस्तिम विवेदका प्रमाण दवा-इना होता है ॥९९०॥

अनंबरमा भागसरक्षरपुन्तगुन्तगित्रमाणमं केञ्चयकः --ठिदिगुणहाणिपमाणं अञ्चलमाणम्मि होदि गुणहाणी ।
णाणागुणहाणिसला असंखमागो ठिदिस्स हवे ॥९५१॥

स्यितिगुणहानिप्रमाणं जन्धवसाये भवेषु गुणहानिः। नानागुणहानिप्रालाका असंस्थभागः ५ स्थितकर्भवेत ॥

ई कवायबंबाञ्यक्तायको कु गृगहानिप्रसामभिनिते वोडे आलापायेलीयवं स्वितिरचने थोळ् पेळस्यट्ट बडाकोटीकोटचाविस्थितिगळगे येळ्ड प्रसागमे स्थितिवंबाच्यवसायगुणहानिप्रसाणसक्तुं ।

परमार्त्योवविमिनतक्कु प् १ १ मिर्व द्विगुणिसिवोर्ड वोगुणहानियक्कु — प १ १ । २ नानागुण के व छे ठ

हानिशलाकाप्रमाणमुन्ते स्थितिरा पेळव नानागुणहानिशलाकाऽसंख्यातैकभागमञ्जू । नाना 🔞 व छे

१० मी नानागुणहानिज्ञालाकेर्गाळवं स्थितियं भागिसिबोडे गुणहान्यायाममनकुमण्युवरिबमध्यवसाय-विवयबोळ गुणहानिप्रमाणं सामान्यालापापेकीयवं स्थितिगुणहानिप्रमाणमे वु पेळल्पट्टुवं ववधारि-सत्पद्वयुमेकं दोडे नानागुणहानिज्ञालाकेगळ् स्थितिय नानागुणहानिज्ञालाकेगळं नोडलुमसंस्थात-

| 2 E | 37<br>617 |    | १२८ | २५६ | 488 |
|-----|-----------|----|-----|-----|-----|
| 3   | 86        | ₹€ | ७२  | 188 | 266 |
| -   | -         | -  | -   | -   | -   |
|     | 7         | ¥  | 6   | 9 4 | 35  |

१५ पूर्वेसे वन्यके कथनमें कमेस्थितिकी रचनामें जैसे गुणहानिका प्रमाण कहा है जैसे ही यहाँ कषावाध्यक्षाव्यक कथनमें भी गुणहानिका प्रमाण नानना। अवात पूर्वेसे कहा या कि स्थितिक प्रमाणमें नानागुणहानि अवाका क्षेत्राका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानिका प्रमाण है वे से ही वहाँ जानना। सो यहाँ अवन्यस्थितिसे उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्य जितने स्थितिक अदेशिका प्रमाण है वही स्थितिका प्रमाण है। वसमें नामागुणहानि रु स्थाकाकां के प्रमाणका भाग देनेपर जो प्रमाण कावे वही एक गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। वस्स वानागुणहानिका प्रमाण कानना। तसा नानगुणहानिका प्रमाण कानना। तसा नानगुणहानिका प्रमाण, स्थिति रचनामें जो नानागुणहानिका प्रमाण कहा या वसके असंख्यावर्ष भाग जानना। से विचन्त्रा से विचन्त्रा नामागुणहानिका प्रमाण कहा या वसके असंख्यावर्ष भाग जानना। से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा सामाणका स्थाण वानाग से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से विचन्त्रा से

गणहोत्पळं हु वेळस्वट्डुबप्युबरिबमा सामागुणहातिर्गाळव स्थितियं भागिसिबोडं गुणहान्यायाम-मध्युवरिव ॥

अनतरमा स्थितिबधाध्यमसायविवयप्रचयमुं महाराधियमञ्जनेकं बोडा प्रथमगुणहानि-सविजनम्यचयस्यानगळोळसस्यातकोकमात्रवटस्यानवारगळण्य द वेळवपद —

> रुगिगणमसस्वपमा जदण्णउड्डिस्म तम्हि छ्टाणा । ठिदिबधन्सवसाषदठाणाणं होति सत्तण्ह ॥९५२॥

छोकानामसङ्यप्रमाण जच्मयबुद्धी तस्या चटस्यानानि । स्थितिवधाध्यवसायस्थानाना भवेद्य समानां ॥

सायुर्व्विष्यत्त्वातावरणादिवायुक्तप्रकृतिगळिल्यितिवद्याध्यवसायस्यानगळ प्रयमादिगुण-हानिगळ प्रचयनळोळु प्रयमगुणहानिजवय्यवृद्धिप्रमाण पेळस्यट्ट्डवरोळु बर्सस्यातलोकमात्रबद् १० स्थानवारंतळप्युव ॥

अनंतरमायुष्यस्थितियधान्यवसायगळोळ् विशेषम पेळवण्य — आउस्स जहण्मद्विदिवधणजोग्गा असखलोगमिदा ।

आवक्तियसखभागेणुवरुवरि होति गुणिदकमा ॥९५३॥ अग्रुचो जक्षम्यस्थितिवषनयोग्या बसक्यातलोरुमिता। आवस्यसंक्यभागेनोपरर्वृपरि १५ भवेदगर्गाणतकमा ॥

शलाकानामर स्यातकभाग नाना छे–३-छ ॥९५१॥ तज्जबन्यचयस्य महत्त्व दशयति ---

विनायु सत्तमळप्रकृतोना स्थितिबन्धाध्यवत्यस्यानाना सवगुणहानिप्रवयषु प्रथमो अधन्यवृद्ध तत्रास्तम्यातकोकमात्रषटस्थानवारा अवन्ति ॥९५२॥ आयु त्यितिबन्धाष्यवसायपु विशेषमाह—

क्षित माहनोयकी स्थिति रचनामे नानागुणहानि शद्धाकाका प्रमाण पल्पके अद्भुच्छेदोर्मेन्से २० पल्पको नगराज्ञाकाके अर्द्भुच्छेर घटानेपर जा प्रमाण हो उतना कहा था। उसमे असस्यात का भाग देनेपर जो प्रमाण रह वही यहाँ कषायाध्यवसायकी रचनामें नानागुणहानिका प्रमाण जानना।

विशेषाथ—स्थितिर बना से जैसे अकसदृष्टिके द्वारा कथन किया था वैसे ही यहाँ भी जानना। यहाँ जो स्थितिके सेदाँका प्रमाण है वही स्थितिक प्रमाण जानना। जितना गुण- २५ हानि आयामका प्रमाण है वतने जबन्यसे अंकर जो स्थितिक प्रमाण जानना। जितना गुण- २५ हानि आयामका प्रमाण है वतने जबन्यसे अंकर जो स्थितिक केद हैं उनमें प्रथम नियंकका प्रमाण वानना। उससे एक चय निछोनेपर एक समय अधिक जप्यसंख्यिके कारण अध्यवसायोंके प्रमाणकर दूसरा नियंक होता है। प्रथम नियंक्तें एक अधिक गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण हो वही चयका प्रमाण है। इस सकार एक एक चय ३० अधिक प्रथम गुणहानिके अनितम निषंक प्रयन्त जानना। उसके उत्तर उतने ही स्थितिके भेहाँकी दूसरी मुणहानि होती है। उसमें भी निषेक चय आदिक प्रमाण प्रथम गुणहानिसे हुना जानना। हम्से प्रमाण प्रथम गुणहानिसे इसार अन्तर्की गुणहानि सुना जानना। स्थि प्रमाण प्रथम गुणहानिसे हुना जानना। इसी प्रकार अन्तर्की गुणहानं पूर्यन्य जानना । स्थि श्रमा

आगे अधम्य भवका सहस्य दिखाते हैं-

वायु-कान्मेक्के सर्व्यवायमस्थितिकंपयोग्वंगळण वायवसम्बन्धनंग्यू वर्शस्यातकोकनिर्दाण-ळप्पुतु । द्वितीयाविस्थितिविकस्यंगळोळ् मेले बेले बावस्थसंस्थातेकभागीववं गुणितक्वमंगळणुवस्थि स्थितिगे चोकामंकसंवृष्टि । वसंस्थातलोकक्के लंकसंदृष्टि द्वार्षिशति । २२ । बावस्थसंस्थातगुण-कार्यके नाल्क स्थापळ संदृष्टि :—

| ∆जं∣२२ | २२१४११ | <b>२२</b> १४१२  | <b>२२का३</b>   | रेंशाओं             | स्राधान           | २२।४।६               |
|--------|--------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| बनु ४  | ٩      | Ę               | 9              | 5612~6<br>R         | <b>२२।४।२।१</b>   | ६<br>२२।४।३।१        |
| बनु १  | •      | 6               | ४<br>२९१४१–१   | रसाधार-१            | वशक्षाद-१         | रशक्षाक्ष            |
| बनु ६  | 9      | २२।४ <b>१</b> १ | रशक्षाश        | २२।४।३।१            | २२।४।४ <b>।</b> १ | २२ <b>।४</b> ११      |
| -3 4   |        | 1/101/          | 11101711       |                     | 1/10/00/          | २२।४।५-१             |
| बनु ७  | २२१४।१ | रशकारा १        | <b>२</b> शक्षश | रसप्ताक्षा <b>र</b> | २२।४।१<br>२२।४।१  | २२।४।६-१<br>२२।४।६-१ |

|   | २२।४१७                                           | <b>२२१४१८</b>          | <b>२२</b> ।४।९          | स्राधारः   २२१वारः   २२१वारः   २२१४।१३ |
|---|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|   | ७<br>२२१४१४-१                                    | २२।४।१<br>-            | ર્વ<br>રરાજારાફ         | +   <u> </u>                           |
|   | २२१४-१<br>२२१४-१                                 | <b>२२।</b> श्रा२।१     | <b>२२।४।३।१</b>         |                                        |
| _ | ષ<br>રરાષ્ટ્રા <b>ર-</b> શ<br>પરાક્ષ <b>ય-</b> શ | र <b>श</b> क्षा ३।१    | <b>२२।४।४-१</b>         |                                        |
|   | २२।४।३१<br>२२।४।७-१                              | रशक्षाकार<br>रशक्षाकार | ४<br>२२।४-१<br>२२।४/५-१ |                                        |

कानुःकर्गणः सर्वं वक्त्यस्थितिकणयोध्याव्यवस्थावस्थावनसंस्थातकोका वयन्ति । द्वितीयादिग्यिति-विकारोकातकवर्षस्थातीकप्राणेन गुणितकवाणि वयन्ति । त्वणाकवंदृष्टमा स्थितिः योकस्य १६ । वर्षस्यासकोको द्वार्विकारिः २२ । त. सन्यतंस्थातकवरुको ४ । त्वकृष्टिनयमणि व्युष्णः । ४ । संदृष्टिः—

आयुक्ते विना सात मूळपक्कतियोंके जो स्थितिबन्याण्यवसाय स्थान हैं उनके सर्व पुणहानि सन्वन्यी प्रवर्गोंमें जो प्रथम जयन्य वृद्धि होती है उसमें असंस्थात छोक्प्रमाण १० षट् स्थानपतित वृद्धियाँ होती हैं ॥९५२॥

आयुक्रमंके स्थितिवन्धान्यवसावींमें विश्लेषता बतलाते हैं-

आयुक्तंकी सबसे अधन्य स्थितिकामके बोग्य अन्यवसाय स्थान असंस्थात ठोक-प्रमाण हैं। वसको आवळीके असंस्थातवीं आगसे. वृक्षा करनेपर जयन्यसे एक समय अधिक वृसरी स्थितिके योग्य अध्यवसाय स्थान होते हैं। इसी प्रकार क्ल्कुट स्थितिपर्यन्त कमसे दृष्टिक वासुक्रियतिवां वाष्यार्थयको ज् व्यवस्थितिवां वाष्यार्थयका व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य विवस्थान्य ्थान्य विवस्य विवस्य विवस्थान्य विवस्य विवस्थान्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्थान्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य विवस्य व

| 55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A 1 6         55 1 A | <b>∀</b> व।२२ | 451816                         | 251815 | 551815 | 55 1 8 1 8    | 281814                 | 351812        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनु ४         | 4                              | Ę      | 9      |               | ५<br>२ <b>२</b> १४।२–१ | ६<br>१२।४।३–१ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बनु ५         | •                              | v      | -      | ५<br>२२।४।२–१ | 551214-5               |               |
| \$5   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बनु ६         | •                              |        |        | ,             | 551818-\$              | २२।४-१        |
| ररापा ११ ररापा १२ ररापा १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अनु ७         |                                |        |        |               | २२ । ४−१               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |        |        |               |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | स्राप्ताप-<br>प्<br>स्राप्तार- |        |        |               |                        |               |
| ₹21×1-4<br>₹21×1-4<br>₹21×1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 551218-                        |        |        |               |                        |               |

तम वय ६ हीनाव्यं २२-६। परवन्ते १६ जन्मानिवरिजवस्यानुइत्तिकारं स्यात्। ४ तत

आवलीके बसंक्यातर्वे आगसे गूणित अध्यवसाय स्थान होते हैं। इस क्यनको व्यकसंदृष्टिखे दिखाते हैं—

भावकांको स्थितिके भेद संस्थात बस्वप्रवाण हैं। डमकी कस्पित संस्था सोख्द १६ मन्त कीसिय। जबन्बस्थितिके बोध्य अध्यवसाय स्थान असंस्थात ओकप्रमाणकी संस्था बाईसा मान क्षीतिय। द्वितीन आदि स्थितिमें गुणकार आवळीका असंस्थातवाँ याग है विसेस बहियकाम विशु कथन्यस्थितिनकायानुकृष्टिकाई भोवत्गी वृं उत्कृष्टंबीइपर्ध्यतमैककवा विकक्तमदिवें स्थापिशुत्त विरोक्त इतिकाति कपुणकु संयूष्णीतकपुत्र १९।५।६।७॥ मस्ते इतिविस्थितिविकल्पनंवप्रायोग्यंगिळि ।२२।४१ विस्तित्वकृषक्ष्यं तेमेडु वेरे स्थापिति।२२।११ क्रबोजिट्सिन ।२०।४—१ मस्तमा उन्नयतक्ष्यं।

५ २२।१। मृतिनंते विभागिति मोवल्गो वृ स्थापितिबोहत्तृष्टुंबु ''भा६॥०। व्यक्तिष्टक्युट्टयस-निवर। २२।४।—१। मेलिरिसि कडयोळु स्थापितिबोहृत्कृष्टलडमितिवर्चुं २२।४—१ मत्त तृतीयस्थितिविकल्यवयप्रायोग्यगळिवरोळु। २२।४।४। प्रुनिनंतिकक्यतेगेबु विशितिस। २२।४।१। व्यक्तिष्टमित्व। २२।४।४ १। कडेयोळु वरेतु सत्ता तेगीविरिसिव कप। २२।४।१। मितरोळु एकक्यतेगेबु विरिस्ति। २२।१। अविष्टमनिव। २२।४।१। १० उपांत्वोलिरिसिल्यड्य। मत्ताया वेरिरिसिव्यनिवी ।२२।१ पुण्यंवद्विभागिस।४।५।६।७।

उत्कृष्टकश्ययवसकैकवयाधिकक्रमेण दल (।६।७। द्वाविदानिकपाणि परिसमान्विन्ति । द्वितोयविकस्प तत्प्रायोग्याणोमानि २२।४। अनैकमाग गृहीत्वा २२।१।विभव्य पत्रावितो दत्वा ५।६।७। बर्गावष्ट वतृकः वक्रमायस्य २२।४-१। उत्तरि दल उत्कृष्टकण्ड स्थात् । ४

#### २२ । ४-१

तनीबनिकल्पे २२ । ४ । ४ । एक भाग गृहीस्वा२२ । ४ । १ । शेष २२ । ४ । ४ -१ । अस्ते दत्वापनीत १५ भग२२ । ४ ।१ अध्येक भागसूब युत्य २२ ।१ । शेष २२ । ४ -१ । मुपास्ते दत्वोदयतैन भाग २२ । १ ।

बसका प्रमाण चार मान लीजिए। नीचेकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंसे और उपरकी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा समानता भी पायी जानेसे यहाँ अनुकृष्टिका विधान भी सन्भव है। क्योंकि उपर और नीचेमें समा नताका नाम ही अनुकृष्टि है। सो अकसदृष्टिमें अनुकृष्टिके गुरुछका प्रमाण चार जानना। २० स्थितिकी रचना तो ऊपर ऊपर होती है और एक-एक स्थितिरचनाके बराबरमे अनुकृष्टि रचना होती है। जबन्यस्थितिकी अनुकृष्टिमें चयका प्रमाण एक है। चयधन छह है। प्रथम स्थितिके द्रव्य बाईसमें छह घटानेपर सोलह रहे । उसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर चार पाये । यही जघनयश्यितिमें अनुकृष्टिका जबन्य खण्ड है । इससे उत्कृष्ट खण्डपर्यन्त एक एक चय अधिक होता है। सो दूसरे, तीसरे, चौथे खण्डका प्रमाण पाँच, छह, सात २५ क्रमसे जानना। चारों खण्डोंका जोड बाईस होता है। स्थितिके दसरे भेदका भी द्रव्य बाईस और चीगने अध्यवसाय होनेसे अद्वासी हुए। उनमें से एक माग बाईनको लेकर पहले आदि अनुकृष्टि खण्डोंमें क्यमे वाँ र. छह. सात दो। जेप रहे चार तथा तीन बाईस = ६६। उनको अन्तिम चतुर्थ उत्कृष्ट खण्डमें देमेसे सचर इस । सब मिलकर श्रद्वासी हर । तीसरे स्थिति भेदमे अध्यवसाय वाईसका दो बार चौगुना है। अतः तीन सी बावन हम्। उसमें-से ३० एक भाग चौगुमा बाईसको जुहा रखकर क्षेत्र बौगुना बाईकका विगमा अर्थात हो सी चौमठ अन्तके खण्डमें दा। और जुड़े रखे चौगना काईसमें-से एक भाग काईसको जुदा रखकर जेव बीन गणा बाईस अर्थात् छियासठ तीसरे अण्डमें हो । जादे रखे व्याईसमे-से तहके और इसरे इवरोळु तिर्व्धप्रवनानिमित्तमागि वट्सप्रकंगळं । ६ । ७ । मोवल्गो हु वरेबु बन्नफ्रिष्टचतुःवंचकंगळं

४। ५। कमर्विवमुपात्यातंगळ मेर्ल बरेबोवितिपुंबु। २२। ४—१। २२। ४। ४। १। मसं चतुर्त्वित्वित्वित्वकरपंवित्रायोगळवरोळु। २२।४।४। । येकस्य तंगवीविद्य । २२।४।४—१। व्यविद्य वर्षेत्र मत्ते तेगेवेकस्पिनोळिवरोळु। २२।४।१। नंत्यवोळु वर्रेबु मत्ते तेगेवेकस्पिनोळिवरोळु। २२।४।१। शेष्वत्वत्ति । २२।४।१। शेष्वत्वति वर्षेत्र मत्ते तेगेवेकस्पिनोळिवरोळु। २२।४।१। शेष्वत्वति वर्षेत्र । ११।४।१ एकस्य तेगेबु वेरिरिस्त । २२।४।१। शेष्वति वर्षेत्र । १२। शेष्वति वर्षेत्र वर्षेत्र । ११ शेष्वति वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं मृत्तिति वर्षेत्र । ११ शेष्वति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं मृत्तिति विभागिति ।४।५।६।७। शमकम। ७। नावियोळवरेबु शेषचतुःपंचयदकंगळं वित्येयत्वति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वृत्ति वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रवित्र प्रवित्य प्रकल्पितं वर्षेत्र प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रवित्य प्रवित्य प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रवित्य प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रवित्य प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रवित्य प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्रकल्पितं प्र

२२ । ४—१ । २२ । ४ । ४—१ । २२ । ४ । ४—१ । पंचमस्यितिविकस्यवंबन्नायोग्यंगिळि-

प्राथ्वद्विभय्य ४ । ५ । ६ । ७ । बट्ससांकी क्रमेणादितो दस्या चनुष्यंत्राकौ ४ । ५ । उपाच्यान्स्ययोक्परि १० दक्षात् ।

२२ । ४ - १ चतुर्पविकल्पे २२ । ४ । ४ । ४ । एक भागमृद्धृत्य २२ । ४ । ४ । १ । क्षेत्र २२ । ४ । ४ । ४ । ४ - १ । •

मन्ते दत्त्वोद्धृतैकभागे २२ । ४ । ४ । १ ऽप्येकभागमृद्घृत्य २२ । ४ । १ दोषं २२ । ४ । ४–१ । चपान्छे

२२ । ४ । ४ – १ दरवोदपृतिक भागे २२ । ४ । १ अप्येकभागं मृहीत्वा २२ । १ क्षेपं २२ । ४ – १ द्वितीयखण्डे दरवैक भागं पूर्वपद्विभन्य ४ । ५ । ६ । ७ सतांक ७ मादौ दस्वा चतुष्ण वषडंकान् द्वितीयतृतीयवरमाणम्परि दखात् ।

७ २२ । ४ – १ । २२ । ४ । ४ – १ एवं । ४

वरीळ्। २२। ४। ४। ४। ४। एकक्पं तेगेबोब्दु । २२। ४। ४। ४। १। बबिष्टसनितं । २२। ४। ४। ४। ४। १। १। रोळ् २२। ४। ४। ४। ४। —१। वरमलंडबोळ् वरंदु एकक्स्पमितः। २२। ४। ४। ४। १। १। रोळ् मसमेकरूपं तेगेबु वेरिरिसि । २२। ४। ४। १। शे केक्सपं तेगेबु वेरिरिसि । २२। ४। १। १ शेवसनितं । २२। ४। ४—१। द्वितीयलंडबोळ् वरेदु एकमागमिवरोळ् । २२। ४। १। १। एक्क्पं तेगेबु वेरिरिसि । २२। १। द्वितीयलंडबोळ् वरेदु एक्मागमिवरोळ् । २२। ४। १। एक्क्पं तेगेबु वेरिरिसि । २२। १। बहुभागमितं । २२। ४। १। प्रवमलंडबोळ् वरेदु एक्मागमितं । २२। १। मुक्तिते भागिसि । ४। ५। ६। ७। इदं प्रवमलंड मोबल्गों हु वरम-लंडपर्यंतं मेले इरिसुत्तं विरक् क्रमविनितिष्युं वु। २२। ४—१। २२। ४। ४—१। २२ । ४।

४।४—१। २२।४।४।४।४—१। वस्टस्थितिविकस्यवंधनिवंधनप्रायोग्याध्यवसायंगळिव१० रोळ् ।२२।४।४।४।४।४ एकक्यं तेगेवु बहुमागमनिवं ।२२।४।४।४।४।४।४।४।८।-१।
बदमलंबदोळ् बरेवु एकमागमिदरोळ् ।२२।४।४।४।४।१। एकक्यं तेगेवु बहुभागमनिवं
२२।४।४।४।४।५।-१। उपाय्यबोळ् बरेवु व्यवेकभगमिदरोळ् ।२२।४।४।१।१।
हितीयलंडदोळ् बरेवु एकस्पनिवरोळ् । २२।४।४।१।एकक्यं तेगेवु कोवमनिवं ।२२।४।४।१।
प्यस्त्रलंडदोळ् बरेवु एकस्मागमिदरोळ् ।२२।४।१।एकक्यं तेगेवु कोवमनिवं ।२२।४।१।
प्रवास्त्रवंद्व मेलिरिसे एकभगममिवं।२२।१।प्रवास्त्रव्यत्यं नेलिरिसे शोषवतुश्कमं चरमलंडद मेलिरिस

सुबुर्वतिरिमुलं बिरलु प्रयमाविसंडंगॉळितिर्णुंब् ।  $\frac{|22| \text{viv} - 2|22| \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv} - 2|22| \text{viv} | \text{viv} - 2|22| \text{viv$ 

प्रवमिक्तिये २२।४-१।२२।४।४-१।२२।४।४।४-१।२२।४।४।४-१ पहिक्तिये २२।४।४-१ पहिक्तिये २२।४।४-१ २२।४-१ २२।४-१

इसी प्रकार कमसे पाँचनें, छठे, सातनें, आठनें इत्यादि अन्तके स्थिति भेदमें अनुकृष्टि रचना जाननी । सर्वत्र जो नीचेके स्थिति भेदके दूसरे, तीसरे, चौथे अनुकृष्टि खण्डमें डो वही ऊपरके स्थितिभेदके पढ़ले, दसरे, तीसरे अनुकृष्टि खण्डमें डिखना । ऊपरके स्थिति

| खंडंगळ मेलिरिसिदोडे य | पाक्रमदिवभितिप्यु <sup>*</sup> बु ।                                      | २२ । १ | (  <u>                                    </u> | ]        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| ₹₹!&!& & &—6          | <del>55</del>   8   <del></del> 8<br>  <del>55</del>   8   <del></del> 8 | 18-5   | ५<br>२२।४।४—१<br>२२।४।४।४                      | 181818\$ |

भेदके सर्वद्रव्यमें-से तीनों खण्डोंका प्रमाण घटानेपर जो अवशेष रहे उसे चीथे खण्डमें लिखना। इस प्रकार नीचेकी स्थितिके और ऊपरकी स्थितिके अध्यवसायोंमें समानता पायी २० जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी जीवके जिन अध्यवसायोंसे नीचेकी स्थिति बँधती है इन ही अध्यवसायोंसे किसी जीवके उपरकी स्थिति बँधती है। इस समानताके द्वितीयसंडद मेलिरिसि एकरूपमित्रं । २२।१। विरक्तिसि ।४।५।६।७। चतुष्करंखक बट्कंगळं । ४।५।६। क्रमॉबंबं हितीयादिसंडगळ मेलिरिसि सप्तकनं ।७। प्रथमसंडद

| मेलिरिसिदोडे कमदिनिप्यु वु               | २२।४।४।४।४-१। | 551212121212<br>55121-6<br>8          | 1-8 |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|
| ← 55 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 |               | &   &   &   &   &   &   &   &   &   & | -8  |

र्द्धे प्रकारवियंत्रहेड् चरमोत्कृष्टस्थितिविकस्यत्थितिवैषाध्यवमायस्थानविकरुपंगळ्विरोळ । २२। ५ ४।१५। एकरूपं तेगदु शेवमनिदं। २२।४।१५—१ चरमानुकृष्टिखंडदो हु बरेदु एकरूपमि-बरोळ । २२ । ४ । १४ ।—१ । एकसपं तेगव दोवमनियं । २२ । ४ । १४ —१ । उपांतलंडदोळ बरेंद एक रूपमिवरोळ । २२ । ४ । १३ । १ । एक रूपं तेगव शेवमनिवं । २२ । ४ । १३ -- १ । द्वितीय-कांडदोळ् बरेड् एकरूपमिवरोळ् । २२ । ४ । १२ । १ । एकरूपं तंगद बेरिरिसि शेषमिनदं । २२ । ४।'१२---१। प्रथमखंडदोळ्बरेदु एकस्पिनदरोळ। २२।४। ११।१। एकस्पं तेगद् बेरिरिसि १० शेषमनियं। २२। ४। ११--१। चरमङ्खंड मेलिरिसि एकरूपमिदरोळु । २२। ४। १० । १। एकः रूपं तेयद बेरिरिसि शेवमनिदं। २२। ४। १०-१। उपांतद मेलिरिसि एकरूपमिदरीछ । २२। ४।९।१।एकरुपंतिगद् बेरिरिसि जेवमनिदं।२२।४।१ द्वितीयसंडद मेलिरिसि एकरूपनिद-रोळ्। २२।४।८।१। एकरूपं तेगतु शेवननिदं। २२।४।८।—१। प्रथमलंडा मेलिरिसि एकरूपमिवरोळ् । २२ । ४ । ७ । १ । एकरूपं तंगद् शेषमनिवं । २२ । ४ । ७ -- १ । चरमखंडवो मेलिरिसि एकरूपमिदरोळ । २२ । ४ । ६ । १ । एकरूपं तेगद शेषमनिदं । २२ । ४ । ६ - १ । १५ उपांतव मेलिरिसि एकरूपमिवरोळ। २२।४।५।१। एकरूपं तेगद् शेषमिवं। २२।४। ५ ।-- १ । द्वितीयखंडव मेलिरिसि एकरूपमिवरोळ । २२ । ४ । ४ । १ । एकरूपं तेगव शेषमनिवं । २२।४।४--१। प्रथमसंबद मेलिरिसि एकरूपमिवरोळ। २२।४।३।१। एकरूपं तेगद् कोषमनिवं। २२ । ४ । ३ ।—१ । खरमखंडव मेलिटिसि एकरूपनिवरोळ । ॰२२ । ४ । २ । १ । एकरूपं तेगद् शेषमनिदं। २२।४।२-१। उपांतदोळिरिस एकरूपमिदरोळ। २२।४।१। २० एकरूपं तेगद् शेषमनिवं। २२। ४--१। द्वितीयक्षं व मेलिरिसि एकरूपमनिवं। २२।१।

होनेसे ही अनुकृष्टि रचमा कही है। किन्तु नीचेकी स्थितिका जघन्य खण्ड उत्परकी स्थितिके खण्डोंसे समान नहीं है। इसी प्रकार उत्परकी स्थितिका सचौंत्कृष्ट खण्ड नीचेकी स्थितिके खण्डोंसे मेळ नहीं खाता। विरक्तिसि । ४ । ५ । ६ । ६ नुष्कर्षचकवद्कंगळं । ४ । ५ । ६ । क्रमबिर्व द्वितीयाविस्तंबंगळो-ळिरिसि होवसप्तकमं । ७ । प्रथमकंदव भेलिरिसि उत्कृष्टापु-स्थितिवंषप्रायोग्यकवायपरिणाम-स्थानंगळ अनुकृष्टि प्रथमाविस्तंबंगळवरिणानपुंजंगळ क्रमविनितिर्ध्यं :—

|                         | 9         | R         | 4         | Ę          |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| अंतानुकृष्टि १६ नेय     | २२/४। ४-१ | २२१४। -१  | ₹२।३।४ −१ | 35121212-5 |
|                         | २२।४। ८-१ | २२१४14 -१ | २२।४।६ −१ | २२।४।७ -१  |
| स्थितिय कोष्ठगळ्        | २२।४।१२-१ | २२१४१९ -१ | २२।४।१०−१ | २२।४।११-१  |
|                         | (         | 2518183-8 | 2518188-8 | 2218184-8  |
|                         | Ę         | و ا       | 8         | 4          |
| उपांतानुत्कृष्टि १५ नेव |           | २२।४।४ –१ |           | २२।४।४ -१  |
|                         |           | +31816 -8 |           | २२।४।६ -१  |
| स्थितिय कोष्ठ           | २२।४।११-१ | २२।४।१२-१ |           | २२।४।१०-१  |
|                         |           |           | २२।४।१३-१ | २२।४।१४-१  |

पितायुष्यकममंस्थितिबंधाध्यवसायंगज् पेजल्यट्टबुम्मंतरं ज्ञानावरणाविसप्तप्रकृतिगज्ञोज् स्वित्वंषाध्यवसायंगज् पेजल्यबृगुनरे ने बोड सोहनीयकम्मंज्ञघ्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपम प्रमितसम्बक् । सा अंतः को २। ओ चु सागरोपमक् पन् कोटोकोटियद्वारपस्यमञ्जापनं विर्कु सोहनीयज्ञघ्यस्थितियंतःकोटोकोटिसागरोपमंगज्ञ्ञानितद्वारपस्य गळपुर्व चु जैराशिकसं साडिको प्रसार । भ । पत्य १०। को २। हा सा । अंतः को २। जन्मभोहनीयज्ञघ्यस्थितियानित्वारपस्यग्रज्ञपुर्व । प १०। सा १। सा । वंतः को २। डवनय्वन्तिस्वोडे सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते सागरोपम्बक्ते पत्रकायस्य पीपि कोव पत्यंगज्ञितसपुर्व । प १०। को २। व्यवः को २। पिवः संख्यातपस्यमं दु १० स्वापिसस्यबुषु । प १। मतमेकसागरोपम्बक्ते पत्रकाटोकोटियद्वारपस्यंगज्ञपुत्र । वर्तमेकसागरोपम्बक्ते पत्रकाटोकोटियद्वारपस्यापस्य

|                           | A                |                              | ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| •                         | ¥                | 4                            | Ę                                        |
| बन्तानुकृष्टि.— २२।४।४-१  | ₹₹ <b>!४-</b> ₹  | ₹?I8I8 <b>~</b> ₹            | 55121212-6                               |
| २२।४८−१                   | २२।४।५-१         | २२।४।६-१                     | 251810-5                                 |
| <b>२२।४।१२–१</b>          | 221818 <b>-8</b> | ₹₹1 <b>४1१०<del>-</del>१</b> | 2218188-8                                |
|                           | ₹₹ <b>-१</b>     | 3-1818152                    | २२।४।१५-१                                |
| Ę                         | 9                | ٧                            | ٩                                        |
| उपान्तानुकृष्टिः—२२।४।३–१ | 351818-6         | 2418 <b>-6</b>               | ₹21818 <b>~ १</b>                        |
| २२ ४।७-१                  | ₹₹181८-₹         | 2218 4-8                     | 251815-8                                 |
| 3-18181                   | 2518155-5        | 3-1818-8                     | २२।४।१०-१                                |
|                           |                  | 3-6318155                    | 5-1212152                                |

कःपुषः स्थितिवश्वाध्यवसाया उक्ताः शेषकर्मणापुष्यन्ते—तत्र मोहवीयस्य निरन्तरस्थितिविकल्य-रचनैयं—

इस प्रकार आयुके बन्धके अध्यवसाय कहे। शेष कर्मोंके कहते हैं— बनमें-से मोहनीयकी जबन्य स्थित संख्वात पच्च प्रमाणसे खगाकर एक-एक समय १५ बहते हुए उस जबन्यस्थितिसे संस्थात गुणी उत्कृष्ट स्थितियरेन जो स्थितिके भेद होते हैं कनको स्थिति रचनामें ऐसा ∆ आकार जानना। इसमें जो नोचेकी सीधी छकीर है उसे योत्कृष्टिस्यति सप्तिकोटाकोटिसागरोपमंगळ्यो वेशितद्वारपस्यंगळपुत्रे दु त्रैराशिकमं माहिदोडे। प्र । सा । पर । प १० । को २ । द्वा ॥ ७० । को २ । वंद छन्धं मोहनोयोत्कृष्टिस्यितिगिनितद्वार- पत्यंगळपुत्रु । प १० । को २ । यितितुं पत्यंगळ ज्वष्ट्यस्थितिगिनितद्वार- पुणितपत्यंगळ दु स्यापसःपद्दुदु । प १ १ । अध्यदिस्यतियमेळ समयोत्तरक्रमविद्युन्दृष्टिस्यति- ५ पर्यातं निरंतरस्थितियकर्वपाळितिप्यु :—

| 43   |   | २ पश | \$ <b>Q 9</b> | 43 | 4 43 | €<br><b>प9</b> | <b>√</b> | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 455 | 4 | 433 | V<br>443<br>8 | √<br>d33<br>g | 453 | 453 | 488 |
|------|---|------|---------------|----|------|----------------|----------|-----------------------------------------|-----|---|-----|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| 1.11 | 1 | 1i   | H             |    | - 1  | -11            | H        |                                         | _11 |   |     | il            | 1:            | 1   |     | _   |

इत्लि आसि प १। अंते प १। १। सुद्धे प १। १। बिह्दहिरे प १। १। रूपसंजुदे

ठाणा प १। १ एविनितुं मोहनीयस्थितिस्थानविकल्पंगळण्युत् । स्थितिविकल्पंगळ नानागुण-

हानिशक्तकंगळिंदं भाषिमुत्तं बिरलु गुणहान्यामसक्कु प १ १ मिनं हिनुशिसिदोडे दोगुणहानि-छे व छे

्रवस्या नानागुणहानिजलाकाभिभंकाया गुणहान्यायामः प १ श्री वयं च डिगुणितो दोगुणहानिः छे व छे

१, आवाधाकालकं समय जानना। उसके ऊपर प्रथम समयसे लगाकर अन्तिम समय प्रयेन्त निषेक घटते जाते हैं। इसीसे नीचेसे चौड़ा और ऊपरसे सकरा आकार बनाया है। यहाँ जितने स्थितिक भेर होते हैं उन्हें मोहनीयकी स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना स्थितिका प्रमाण जानना। उसको नानागुणहानि झलाकासे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे गुणहानि

र. अत्र आसी प ? अपने प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रमुद्धे प ? श्रम

```
यक्कुं प १ १ नानागुणहानिशालार्कगळगे द्विकसंवर्गामं माडिबोडल्योल्याम्यतराशियक्कुं प मोह
छ व छे
```

नीयविवक्षीयवं कर्म्मस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगळु द्रव्यमें बुदक्कुं \Rightarrow a प प प स्थितिविकर्त्यं

गळ् स्थितियक्कुं। यिवर समुच्वयसंदृष्टिः---

| द्रव्य         | स्थिति | गुण             | दो गुण  |                    | अन्धो<br>प |
|----------------|--------|-----------------|---------|--------------------|------------|
| <b>= a प प</b> |        | प १ १<br>छेब छे | प १ १।२ | नानागुछे a छे<br>व | а          |
| € <b>300</b>   | 86     | 9 4             | 1 १६    | =                  | £8         |

इंतागुत्तं विरक् रूपोनाग्योग्याम्यस्तराजियिवं द्रष्यमं भागिसिदोडधिकसंकलनविवकीयिवं प्रयमग्णहानिद्रव्यमक्कुं ≅ ३प प प दित्तीयादिगुणहानिद्वव्यंगळु द्विगुणद्विशुणक्रमर्थिदं पोगि ० २०० १

अप चरमगृणहानिद्रव्यमिनितक्कुं ≡ ७० प प अ ई सर्व्यगुणहानिद्रव्यगळोळु प्रथमगुणहानि-० ठ ठ ठ गृ २ १ अ

प 99 । २ । नानागुणहानियालाकामात्रद्विकसंवर्गेऽन्योन्यास्यस्तः प स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि द्रव्यं छेन्य-छे -

ﷺ २ प प प रूपोनान्योन्याम्यस्तेन द्रश्ये भक्तेऽधिकसंकलनविवसया प्रथमगुणहानिद्रव्यं ॐ २ प प प २०२०

हितीवादिनुणहानिषु हिनुणहिनुणं भूत्वा चरमायामेतावत् ≅ a प प प स तत्र प्रथमगुणहानिहर्वे ≅ a प प प

आयाम जानना। यहाँ परुचको बर्गशाकाको क्षेत्रच्छेदोंसे होन परुपके अर्द्धच्छेदोंके प्रमाणका १० असंख्यातबौँ भाग गुणहानि शङाकाका प्रमाण जानना। गुणहानि आयामका दुना दो गुणहानिका प्रमाण होता है। तथा नानागुणहानि शङाका प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें
गुणा करनेसे जो प्रमाण हो वही अन्योग्याभ्यस्त राशिका प्रमाण है। सो परुचके असंख्यातवों
भाग प्रमाण अन्योग्याभ्यस्त राशि है। असंख्यात कोकको तीन पर परुपके असंख्यातवं
भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने स्थितिकाध्यवसाय स्थान हैं। वही यहाँ हृत्यका १५
प्रमाण जानना। इस द्रव्यमें एक हीन अन्योग्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे

द्रव्यमनिवं ≆ ० प प प अञ्चलेण गुसल्बलेण लेकिये मिल्हानवणमागच्छवि ≅ ० प प प

तं रुक्तण अद्धाण अद्धेण ग क्रणेण णिसेयहारेण गु ३ मिक्समधणमवहरिदे पचयं— २

≅ ७ प प गुर्गे हे तस्मिन् प्रवये अधिकसंकलनविवलया रूपाधिकगुणहान्या गृणिते प्रयस-

निषेको भवेत् 🍱 ८ प प प गु ऐबितिबु प्रथमनिषेक्तमक्ष्ठं। द्वितीयादिनिषेक्गळेकैकचयाणि व ८ ८ गुगु३

गळागुत्तं पोगि चरमयुणहानिद्वश्यमितु झा व प प प अ इदं अद्वाणेण सब्वयणे संख्ति मिन्सम

बाद्वाणेण सहिदे मण्सिम्बणमागभ्छदि ज्ञा ८ प प प तं कजणदाण ८ अदेण ८ ज्ञणेण णसेयभागहारेण र

्र— क ə ə ə गृ गु ३ जबहरिदे पत्रयो ﷺ a प प प ्र— क्षमधिक ﷺ अप प प संकलनविश्लया क्याधिकशुणहान्या २ गृगु ३ ०००

र्थाणितः प्रवमिनवेकः ≅ a प व प ्रृद्धिवारिथेका एकैकचयाधिका मृत्था चरमिनयेको क्योकगुणहानि ल a a a a गुगृ ३

वही प्रथम गणहानिका प्रसाल है। इस प्रथम गुणहानिसे द्विवीयादि गुणहानियों में अन्तकी गणहानि पर्यन्त द्ना-द्ना इन्य जानना।

प्रथम गुणहानिके द्रव्यमें गुणहानि आवासका प्रमाणक्व गच्छका भाग हेनेवर मध्यस धनका प्रमाण आता है। गच्छके बीचके निषेकोंके प्रमाणको मध्यमधन कहते हैं। मध्यम-१५ धनको—एक हीन गुणहानि प्रमाणका आवाको निषेक मागहार जो दो गुणहानि है स्वस्में घटाकर जो जेप रहे स्वस्ते भाग हेनेपर चयका प्रमाण होता है। यहाँ निषेकोंका प्रमाण धणमागच्छवि ≡ ३ प प प झ तं कऊगद्वाणद्वेच ऊणेण णिसेयहारेण मिल्झिमक्षणमबहरिदे

पचयं 😑 ० प प व 🧣 प्रचयमधिकसंकलनविवक्षेत्रियं रूपाधिकगुणंगळपुषु । धृणहानिययं 🥱 व । ० ० ग ग ३

कचयाधिकंगळा गुत्तं पोगि चरमगुणहानिचरमनिषेकवोळु रूपोनगुणहानिमात्रवयंगळु-

म। प्रचयाधिको भवति— 🎟 २ प प गु२ एवं गृणहानि गुणहानि प्रति हिगुणहिगुणवयास्या रचना कृत्वा ে ৪ ৪ ৪ 🛌

षरमगुगहानीदञ्ये ः ⇒ ०प प प अब अद्वाणेण आण्डिये मज्जितमणणमागच्छादि ः च प प प अ ू ≏ ०००२

अधिक-अधिक है अतः उस चयके प्रमाणको एक अचिक गुणहानि आयामके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें कमसे एक-एक चय मिलनेपर द्वितीयादि निषेकोंका प्रमाण होता है। एक हीन गुणहानि प्रमाण चय मिलनेपर जिनियादि होता है। प्रत्येक गुणहानिये चयका प्रमाण दुना-दुना होता जाता है। इस प्रकार रचना करें। प्रथम गुणहानिके दृश्यको अत्योग्याभ्यस्त राशिके आधे प्रमाणसे गुणा



 करनेपर अन्तिम गुणहानिमें द्रव्यका प्रमाण होता है। उसमें गुणहानि आयामरूप गच्छका भाग देनेपर मध्यमधन होता है। उस मध्यमधनमें एक होन गच्छके आधेसे होत दो गुण-हानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण होता है। उसको एक अधिक गुणहानि आयामसे गुणा

```
अंक संदृष्टियोळ ''ह्रक्कणण्णोण्णवभत्यवहिदवववं तु चरिमगुणवववं'' एंड् चरमगणहानिद्रव्य-
मधिकसंकलमविवक्षे विवे प्रथमगणहानिवच्यसिनितक्कं । संदृष्टि ६३०० सेसे खरमगणहानिपरवंतं
द्विगण क्रमंगळागि पोगि चरमगणहानिद्वव्यमन्योन्याम्यस्तार्खंगणितमक्कं
                                                                                 इस्लि
                                                                     10018
                                                                    80018
                                                                    800 1 X
                                                                     20016
                                                                     200 1 25
                                                                     १०० 1 ३२
प्रथमगुणहानिद्वव्यमं १०० अद्वाणेण खंडिदे मिल्सम घणमागच्छिदि १०० तं रूऊण अद्वाण अद्वेण
क्रणेण णिसेयहारेण मिल्हामधणमवहरिवे वस्रयं १०० तं स्वहियगुणहाणिणा गुणिवे झाविणिसेयं
                                            616
         यिदनपर्वोत्तिसिदोडे रूपाधिकगुणहानिमात्र वर्यगळपुत्र । दे । द्वितीयाविनिषेकंगएकैक-
6163
       अंब संदृष्टी रू ऊण्णणोण्णभरववहिद्दरुवं, अधिकसंकलनिवद्यया प्रवस्त्रणहानिद्रवय ६३०० उपरि
द्विगणं द्विगणं भरता चरमगणहानावन्धान्यास्यस्तार्थगणितं स्यातः १००। १
                                                                बात्र प्रवसगुगहासिद्रभ्यं १००
                                                    2001 16
बदार्गण खण्डिदे मांज्जमध्यमागञ्जदि १०० तं रूकणदाणदेण कर्णण गिसेयहारेण बबहरिदे पचय १००
                                                                              61613
 त स्वाहियगुणहाणिणा गुणिदै बादिणिसेयो १०० । ८ अपर्वतितो रूपाचिकगुणहानिमात्रचयः स्पात् ८
                                        61613
 करनेपर प्रथम निषेक होता है। द्वितीयादि निषेकोंमें क्रमसे एक-एक चय अधिक होता है।
```

करनेपर प्रथम निषेक होता है। द्वितीयादि निषकीमै कमसे एक-एक चय आधक होता है। एक हीन गुणहानि प्रमाण चय मिळनेपर अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार स्थितिकै भेदोंमैं स्थितिकन्पाध्यवसाय स्थानका वेंटवारा कहा। अब इसी कथनको अंक संवृष्टि द्वारा दिख्याते हैं—

सब स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तिरसठ सौ है। उसमें एक हीन अन्योन्याभ्यस्त १५ राज्ञि तिरसठसे मान देनेपर सौ पाये। सौ प्रथम गुणहानिका दृश्य जानना। सौमें गच्छ बयाबिकंगळागुरं पोनि प्रयमगुणहानिचरमनिषेकबोळ् बोगुणहानिमात्र चर्यगळरपुत् । ८।२॥ चरलगुणहानि ब्रब्यमुमनिर्व । ३२००। गुणहाजियिवं भागिसिरोडे मध्यमयनमम् ३ ३२०० मा मध्यमयनमं क्योनगुणहान्यर्वरहित बोगुणहा निर्मिवं भागिसिरोडे चरमगुणहानिसंबंधि प्रयममञ्जू

२२०० भिवं कपोनगुणहानियिवं गुणिसिवोडं बरमगुणहानिप्रथमनिषेकमक्तुं २२०० ८८ ८२ ८।८।३ २

५ अपर्वात्ततिमितु ३२। ८। सेले द्वितीयावि निषेकंगळीळु एकै त्वयाधिकमागुत्तं पोगि चरमगुण-हानि चरमनिषेकदोळु बोगुणहानिमात्रवयंगळपुतु । ३२ । ८ । २ । मितिनितवर्डुः । संदृष्टिः :—



द्वितीयांविनिषेक. एकैकचयांचिको मृत्वा चरमो दोगुणहानिमात्रनया भवति ८ । २ चरमगुणहानी द्रव्यं २२०० गुणहान्या मक्तं मध्यमवनं ३२०० तदेव क्लोनगुणहान्यवॉनदोगुणहान्या मक्तं प्रचयः ३२०० स एव रूपांचकन

61013

गुणहानिनागुणितः प्रयमनिषेकः— ३२००।८ अपविश्वः ३२।८। तता द्वितीयादिनिषेकः ८।८।३

९० एकैकचर्याधिको मृत्वाचरमो दोग्णहानिमात्रचयो भवति ३२ । ८ । २ संदृष्टिः—

 इंतु स्थितिबिकल्पंगळूनवर स्थितिबंधाध्यवसायंगळुं स्थापिसल्पट्दुवल्कि स्थितिबंधाध्यव-सायस्थानंगळगं अनुक्रस्टिविधानसुंट वु पेळवपवः :---

> पन्लासंखेजजदिमा अणुकड्डी तत्तियाणि खंडाणि । अधियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंडं च ब्रहियं त ॥९५४॥

पल्यासंख्यातैकभागोनुकृष्टिस्तावन्मात्राणि खंडान्यधिकक्रमाणि तिर्य्य**क्वरमखंड**ं चाधिकंतु ॥

ज्ञचन्यस्थिति मोदलो दु तदुरकुष्टस्थितिपर्यंतिमिद्दं स्थितिवकर्पगळ स्थितिवंषाध्यवसायं-गळगे प्रत्येकमनुकृष्टि विधानपुंटा अनुकृष्टियदप्रमाणयेनितः कुमे दोडे स्थितिवंषाध्यवसाय-

गुणहान्यायामितं पृ १ नोडल् संख्यातैकभागमककुमण्युद्धरितं पृ १ इदनपर्वात छेव छे । अप १

९ । १० । ११ । १२ ।१३ । १४ ।१५।१६ ।००००।२८८।३२०।३५२।३८४।४१६।४४८।४८०।५१२। तेषामनुक्राधिवानमाह—

सनुइष्टिपरं पत्यासंस्थातंदशायः प स्थितितन्याध्यवसायमुणहान्याया≒स्य प प्री । प्र ∂ छे-द-छे

चय मिळाते हुए एक होन गुणहानि प्रमाण मात चय मिळातेपर पाँचसी बारह अन्तिम निषेक जानना। यह कथन अंक संदृष्टिसे जानना।

यहाँ भी प्रथम गुणहानिक प्रथम निपेकरूप अध्यक्ताय स्थान जवन्य स्थितिक १५ कारण जानना। द्वितीय निपेक प्रमाण अध्यक्ताय स्थान एक समय अधिक स्थितिक कारण जानना। इसी प्रकार अन्तिम गुणहानिक अन्तिम निपेक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उन्कृष्ट स्थितिक कारण जानना। १५५३।।

यहाँ एक स्थिति भेद सम्बन्धी अध्यवसायों में नाना जोवोंकी अपेक्षा खण्ड पाये जाते हैं। अथना किसी जीवके जिन अध्यवसायों से नीचे की स्थिति बँचती है किसी अन्यके २० बन्हों से उत्तरकी स्थिति बँचती है। इस प्रकार उत्तर-नीचेमें समानता होने से अनुकृष्टि विधान कहते हैं—

स्थितिवन्थाध्यवसाय स्थानों में जो गुणहानि आयामका प्रमाण कहा है उसमें संख्यात-का भाग देनेपर पल्यका असंख्यातवाँ भाग होता है। वतना ही अनुकृष्टि रचनामें गच्छका प्रमाण जानना। बतने ही अनुकृष्टिके खण्ड होते हैं। विवक्षित भेदरचनार्में उन खण्डोंकी २५ सिबोडे पत्थासंक्यातैकभागमक्कुमें हु वेजल्पट्रहु प अनुक्कव्यिखंगळुं तावम्मात्रंगळेयप्युवंतापुत्तळुं विक्रांत्र विक्रांत्रंगकाणिव्याधिकक्रमंगळपुर्वेन्नेवरं चरममन्त्रेवरं अंतुचयाधिकक्रमंगळावीडं स्वस्यज्ञचन्यानुः क्रिट्संडमं नोडलुं स्वस्वोत्कृष्टानुकृष्टिलंडं विशेषाधिकमेथक्कं। द्विगुणत्रिगुणमागरं बुंदर्ग्यं ॥ आविशेषप्रमाणीवज्ञापनात्रं मंदणगायासुत्रमं वैज्यपनः।:—

> लोगाणमसंखिमदा अहियपमाणा हवंति पत्तेय । समुदायेणवि तन्विय ण हि अणुकेडि्टम्मि गुणहाणि ॥९५५॥

स्रोकानाममसंख्यमितान्यधिकश्रमाणानिभवति प्रत्येकं । सपुदायेनापि तावन्मात्रं न ह्यानु-स्क्रुटो गुणहानिः ॥

रहटा पुगहानका । अनुकृष्टि तिरुदंक् प्रवयप्रमाणंगळुं गुणहानि प्रति हिगुणहिगुणंगळादोडमाळाप-१० सामान्यदिवं प्रत्येकमसंस्थातलोकप्रमाणंगळप्युत् । एते वोडे प्रथमगणहानिप्रययमनिवं ≝ठ पप अणुक्रिइडपदेण हिदे पचये पचर्येतु होदि तेरिचळे एविंतनुकृष्टिपदिविद

अ ००० गुगुड्डे

मुध्वैप्रचयमं भागितिबोडेतिर्व्वानुकृष्टि प्रवयप्रमाणमक्तु 🚐 व प प मिदनपर्वोत्तिति

अ व व व गू ग ३ प

बोडसंख्यातलोकनाश्रमक्कुमप्पुर्वीरदमधिकप्रमाणसंख्यातलोकमात्रमें दितु पेळल्पट्टूडू । ईयसंख्यात-

संस्थातै हमार्गे प । १ । ९ अपनिते तस्त्रिद्धे । अनुकृष्टिष्यंडानि तावन्ति तिर्यक् ख्याधिकक्रमाणि । तयापि छे-च-छेर्

१५ तज्जवन्यात्तदुरकृष्टविशेषाधिकमेव न द्विगगादि ॥९५४॥ तद्विशैषप्रमाणं जा।यति—

अनुक्षष्टिपचयस्य गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणस्वेऽपि तस्त्रमाणान्यालापसामान्येन प्रत्ये हमसंस्थानलो रा

रचना तिर्वकृत्यसे बरावरमें होती है। तथा प्रथम खण्डसे लेकर क्रमसे उनमें एक एक चय अधिक होता है, फिर भी जधन्य प्रथम खण्डसे उत्कृष्ट अन्तिम खण्ड कुछ अधिक प्रमाण-बाळा है, दुगुना-तिगुना नहीं है॥९५४॥

उस विशेष प्रमाणको कहते हैं—

अनुकृष्टिका चय प्रत्येक गुणहानिमें दूना-दूना होता है किर भी सामान्यसे असंख्यात लोकमात्र है, क्योंकि विवक्षित गुणहानिकी उन्हेंद्रचनामें जो चयका प्रमाण है उनमें अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिके चयका प्रमाण आता है, सो स्यूटक्स्पे असंख्यात लोकप्रमाण ही है। उसमें प्रथम खण्डसे एक-एक चय अधिक द्वितीयादि खण्ड होते हैं।

20

२५ १. मु. अणुकिट्टिम्मि ।

कोकमात्रप्रवयिवं लंडंगळ् प्रत्येकमधिकंगकावोडमा व्ययसहितमागिगुं तावनमात्रमेयवकुमसंख्यात-कोकमात्रमेयवकु मनंतमागवें बुदत्यं । मेकें वोडसंख्यातकोकंगळसंख्यातकोकमात्रविकरचंगळप्यविदि । मनु कारणविदं तिर्ध्यंगनुकृष्टियववोळ् गुणहानि यें बुविस्कें हु वेळस्यदुदु । सर्वेसंडंगळ् उत्कृष्टंगळ् स्पोनप्रमात्रवयाधिकंगळपुविदं । यितनुकृष्टियवगुमनुकृष्टि वयमुमियव्यवद्वं विरक् इस्रृकृष्टि-संडंगकोळ्य स्थितसंघाय्यवसायंगळ् पेनस्यकृष्ट्या । मवें तें दोडे भोहनीय सर्व्वस्थितिविकर्यंगळोळ्य प्रत्येकमुद्ध्यंस्वदिनहं स्थितवंवाध्यवसायंगळमुकृष्टिरचने बरेद्व बळिककं पेठत्यदर्मं ।

| उत्कृष्ट स्थितिगुणहानि<br>चरम <b>१</b> ६<br>∆<br> | ■ वपपप गृर<br>व ववव गुगुर<br>स ववव गुगुर    | च व पप व मुर्ग प<br>ज ववव मुग्र प<br>स ववव मुग्र प<br>र व       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| गुणहानि द्वित्तरम १५<br>△<br>                     | ≡ व्यवप गुर<br>अव्यव गुर्वे<br>अव्यव गुर्वे | च व प प गुर प<br>व । २<br>अ ववव गुगुर प<br>२ व                  |
| 0                                                 | 0                                           | 0                                                               |
| •                                                 | 0                                           | 0                                                               |
| ٥                                                 |                                             |                                                                 |
| गुधहानि द्वितीयस्थिति<br>१०<br>△<br>ं             | अक्र विषयमु<br>अक्र का का मुद्द             | ≅ व प प प गु प<br>ज व व व ग ग त व प<br>अ व व व ग ग त व प<br>२ व |
| गुणहानि प्रथमजघन्य-<br>स्थिति क ९<br>△<br>॥       | € व पपप गु<br>अ व व व गुगुरे                | ≡ aपपपंगुप<br>                                                  |

एवं भवन्ति । तत्त्वमुणहान्तृव्यंभवये त्वारापेऽनृष्ठीष्यरेन भक्ते वत्त्यमःणस्यप्रविद्धः । तेन वेनाषिरुखंडस्यपि वद्यालायानि । असंस्थातलोकामामसीकात् शेकविश्यस्यात् । न चनुक्रस्य दे पृष्युर्धानस्यः । वेद्यासुरुक्ष्यकानां स्कोनस्यसायवयेरसामिक्यात् । एवमनुक्रस्यः पदनयो जालपिश्या तस्यवेतु स्थितवस्य व्यवसाया उच्यत्ते । वस्यितसर्विधियां—

तथापि उन सक्का प्रमाण असंख्यात लोक ही कहा जाता है; क्योंकि असंख्यात लोकके भेद भी असंख्यात लोक ही होते हैं। तथा अनुरुष्टिके गच्छमें गुणहानि रचना नहीं है; क्योंकि सर्वोक्टिस्ट खण्डोंमें जबन्य खण्डसे एक हीन गुणहानिके गच्छ प्रमाण चयोंकी अधिकता पायी जाती है। इस प्रकार अनुरुष्टिके गच्छ और चयका प्रमाणवतलाकर उस अनुरुष्टिके खण्डोंमें स्थितिकस्थाध्यक्षप्रयोक्त प्रमाण कहते हैं—

|   | च्च विषय गृर— प<br>विकल्प गृगु ३ प<br>अकल गुगु ३ प<br>२ व | र- ू-<br>इ≘ वपप गुप<br>= aiर<br>अ ववव गुगुरे प<br>२ व | ≅ वपपप गुर प                      | 00000  |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|   | व्यात प्रव<br>्र च्या<br>अववव मुग्देप<br>२ व              | al?                                                   |                                   | 00000  |
| - | 0                                                         | 0                                                     | 000                               | 000000 |
|   | अवववगुगु३ प<br>२ व                                        | ्र वार<br>अव वव गुग्रे प<br>र व                       | ≡ ०पपप गुप<br>जिठ्ठ गुगुरु प<br>उ | 000000 |
|   | २<br>≅ व प प प गु प<br>                                   | ⇒ विषयपं प<br>० — अरे<br>अवववगुगुरु प<br>२ व          | ड वपपपगु प                        | 000000 |

| उ गुणहानिचरम १६<br>△<br>│          | अञ्च वयप गु२<br>ूर्व वववगुग्र<br>स्व वववगुग्र | च्च व प प गुरे~प<br>द्वा व व व गुगुरे प<br>अ व व व गुगुरे प<br>र व |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| गुणहानिद्विचरम १५<br>△<br>         | == 2 वपपप गुर<br>, ं                          | अ विववस्य स्ट प<br>अ विववस्य स्ट प<br>अ विववस्य स्ट स्ट            |
| 0 0                                | 0                                             | 0000                                                               |
| गुणहानिद्वितीय स्थिति १०<br>△<br>। | २-<br>≅ विषय गु<br>"                          | अविषयपया प<br>विरे<br>ब विवस्तास्य                                 |
| गुणहानि प्रथम जघनपस्थिति ९         | <b>?</b> -                                    | ۱۰ ۵۰                                                              |
| Ā                                  | ≃ ० १-<br>व                                   | च वपपपगुप<br>- १- वर                                               |
|                                    | अ <b>००० गु</b> गुर<br>२                      | भ १८३ मृगु ३ प<br>२ ३                                              |
|                                    | मुल्डमनं                                      |                                                                    |

|                       | प्राच्यारा वावसस्यत्रवावका | - 10 A A A                              |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                       | पदहतमुखमादिधनं             | व्येकपदाद्धं ध्नचयगुणोगच्छ              |
|                       |                            | उत्तरधनं ।                              |
| ور د                  | T. 19 310                  | ) B <b>(</b>                            |
| अक्रवपपचय पगुरेप      | <b>≆</b> ठपपपगु२– पप       |                                         |
| FIB 6 8 812           | १ <u>०</u> १— al२          | <u>о</u> १81२ в                         |
| स aaa गुगु३ प<br>२ a  | अं बब्ब गुगु३ प            | बावववयुगु३ प                            |
| ٦ ٦ ٥                 | اه ۶                       | * 2 8                                   |
|                       | -5 -5<br>-7 -5             | 10                                      |
|                       | ≅ अपपप गुरे-्प प           |                                         |
| al?                   | ₹ <u></u> 8— 9138          | 90 9ais a                               |
| अवववगुगु३ प<br>२ व    | अववव गुगु३ प               | अठठ व ग गु३ प                           |
| ँ २ a                 | ° ° ° × a                  | ै २ व                                   |
| -                     | ô                          |                                         |
| १० २ १०               |                            | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| = aपपपचयप गुप         |                            |                                         |
|                       |                            |                                         |
| अं ठ ठ ग ग३ प         | अवववगुगु३ प                | अप्रवेश गरे प                           |
| १ <u>०</u> १ <u> </u> | ँ२ व                       | 2 a                                     |
| 80 5- 5-              | ₹ <del></del>              | 10                                      |
|                       | ⇒ वपपप गु— प प             |                                         |
| 12 a 2 − ₹ a1₹        | ₹° ₹¬ al₹a                 | 20 2 ali a                              |
| अववव गग३ प            | अ ३ २ ३ मुगु ३ प           | अस बबब गंग ३ प                          |
| ै २ व                 | 2 0                        | * `                                     |
|                       | उभयधनयुतिनिषेकप्रमाणमक्कू  | 1                                       |
|                       | 0444131111443              |                                         |

|     |                                              |                     | ·                      | ·~ | ~~  |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----|-----|
| - 1 | 5- ℃                                         | 5- ℃                | . ∮— ∮ <del>.</del>    |    | 1   |
| - 1 | ⊒aपपपगु <b>२</b> ⊢प                          | च a प यं प गुर-प    | ≆ <u>व</u> षपर ँगुर– प | ۰  |     |
| - 1 | <u>,                                    </u> | 7 6C. Q.            |                        | ۰  |     |
| - 1 | ब व व व गुगु ३ प                             | ब ००० गुगु ३ 'प' 🔧  | अ वववगुगुर             | ۰  |     |
| 1   | २a                                           | ₹ a                 | २                      |    |     |
|     | -Ω                                           | ₹- •0               | ₹— १₽                  |    | 1   |
|     | ≆ a पपप गुर÷प                                | च a प प प र⊸प       |                        | •  |     |
|     | <u>, Ω.</u> १−a २                            | °C                  | १० ३ २                 | 0  |     |
|     | व व व व मृगुरेप                              | ब ठ ठ ठ गुगु ३ प '  | अ aaa गुगुरे प         | 0  | 1   |
|     | ₹ a                                          | २व                  | ₹ a                    |    |     |
| -   | :                                            | 8                   | 8                      | 8  | ->  |
|     | ₹-,Ω                                         | ¥0                  | 4- 20                  |    | 1   |
|     | <b>अक अपयय गुप</b>                           | <b>≡ अपद्रगृप</b>   |                        | ٥  |     |
|     | 9-a?                                         | १~ ,-,१-a२          |                        | ۰  |     |
|     | अस्य व व व गुगुरे प                          | बा a a a व् गुगुरेप | अ ∂∂∂ गुगु₹ प          | 10 | 1   |
|     | <b>₹</b> a                                   | ج ج<br>             | - R - P                |    | -   |
|     | 2 م                                          | 1- "℃               | x − 4 <del>0</del>     | 1  | 1   |
|     | æ a पपपगुप                                   | = aपपपगुप           | ≣aपपप गु~ प            | ۰  |     |
|     | 7 6-8 Q.                                     | .a ₹-8₹             | १º १ - a २             | 0  |     |
| **  | ंश वववंगुगु३ प                               | अर aaa गुगुरेप      | अव व व व गुगुरेप       | 0  |     |
| .0  | 3 A.                                         | र व                 | ₹ a                    | 1  | .12 |
|     | क-१७२                                        |                     |                        |    |     |
|     |                                              |                     |                        |    |     |

## जनस्यस्थितिवंत्रप्रायोग्यकवायपरिजासस्थानविकारयंगीळ्वं ड्र≥य व प गु हस्यमं बुदु ब ००० गृ गु३

प्रथमगुणहानिषयमनिषं इ.a प प प अनुक्रान्टिपर्वाववं भागितिवोर्वे तिर्ध्यगनुकृष्टिचयमन्तु । ज a.a.a. ग्री

| ~~ |                                 | ~                                            |                        |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|    | 10-10                           | t-0-                                         | 1 60                   |
|    | व्≝aपपगुर– पचय प                | ≅aपययगु२- प <b>प</b>                         | अक्रवपय य य            |
|    | १-0 १-a २ a                     | ≡ <b>३ प</b> यप व तुर− प प<br>१ <sup>८</sup> | 6 7 6 - 3 P 9          |
|    | अठ ठठ गुगुरे प                  | <b>अवववनु गु</b> रेप                         | अ <b>ठठ गुगुरै</b> प   |
|    | ₹ a                             | ₹ 8                                          | ₹ a                    |
|    | 60 60 6C                        | 10- 1-0                                      | įΩ                     |
|    | ≡aपवपंगुर-पंचयंप<br>१— १— a २ a | ≡ अपयय गुर-य व                               | ≅ड⊌पपप प प             |
|    | ₹ <del>-</del> ₹                | ₹ <del>2</del>                               | १ <u>0.</u> १— a २ a   |
|    |                                 | अ∂∂गृगु३ प                                   | <b>अ ०००</b> गुगुरे प  |
|    | 7.8                             | र a                                          |                        |
|    |                                 | 0                                            |                        |
| +  |                                 |                                              |                        |
|    | 5- 50 50.                       | ₹— १ <u>~</u>                                | 10                     |
|    | <b>≆</b> ∂पपप गुप चय प          | ≅ <b>व पपप गु—</b> प प                       | æ a पपप प प            |
|    |                                 | t                                            | t- t- a ? a            |
|    |                                 | <b>ब ३३३ गु गु३</b> प                        | अवववगुगु३ प            |
|    |                                 | २ व                                          |                        |
|    | 1-10 10                         |                                              | ξΩ.                    |
|    | ः aपपप गुपचय प                  | इटaपपपग— प प                                 | . <b>३ व</b> व प प गुप |
|    |                                 |                                              | १ <u> </u>             |
|    | अठठठ गुगुरेप                    | अ ववव गुगुरे प                               | अवव अगुगुरे प          |
|    | ? a                             | ₹ a                                          | <del></del>            |
|    | चरमखडानि                        | आदिधनानि                                     | उत्तरधनानि             |

व धन्यस्थिति बन्धप्रायोग्यकथायपरिणामाः

द्रव्यं प्रथमगुणहानिषयः

्र १— अंत्रेत्र मृगु

जधन्य स्थितिबन्धके बोग्य कषाय परिणाम तो इत्व है। प्रथम गुणहानिमें जो चय-५ का प्रमाण है उसको अनुकृष्टि गच्छ-पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर अनुकृष्टि चयका प्रमाण होता है। तथा 'त्येक पदार्थक' इत्याहि सूत्रके अनुसार एक होन अनुकृष्टि

```
≅०पपप सिवर वायजनसंभित्तककुमें बोर्ड स्थेकप्य प्रश्नर्थ प्रश्नर्थ व समक्य

व ००० गु है प

२०

≅०पपप प गृणो गच्छ ≋०पपपप प उत्तरथनमें बितु संवचयसनसनिवं "वय-

व ००० ।२ व ००२ ००

गृग्हे पुग्हे पुग्हे प

२०

व्यक्तसमित विद्याल स्थापन व विद्याल स्थापन विद्याल स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन
```

षणहीणंदब्जं पदर्भाजने होषि आदिपोरमाणं' ये विताजयधनन जनुकृष्टिपर पन्यासस्यातकमागम भाज्यमायहारभूतंगळनपर्यात्ति कर्ळेषु घोषधनमनिष्ठं

≊a प प प व प्रथमगुणहानिकयन्यस्थितप्रतिबद्धस्थितिवंबाष्यवसायंगळिकरोळु। ९ ० इति ८ ० ० ।२ ग्री३

गच्छके आवेका अनुकृष्टि चयसे गुणा करके अनुकृष्टि चयसे गुणा करनेपर चयधनका प्रमाण होता है।

प्रथम गुणहानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसायोंका जो प्रमाण है प्रथम गुणहानिमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसायोंका जो प्रमाण है उसमें प्रथम घनका प्रमाण घटानेपर जो प्रय स्थितिसम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड १० जानना। द्वितीयादि खण्डमें एक-एक अनुकृष्टि सम्बन्धी चय अधिक होता है। जयन्य

रे. स चयद ।

अनुकृष्टिपर्वविदं भागिसिदोडं प्रयमपवहानिजयन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिवंषाध्यवसायज्ञ धन्यानुकृष्टि-

चय प् पोगि चरमसंबदोळ् रूपोनानुकृष्टिपदमात्रचयगळिषकंगळपुषु क ० प प ग्रे पे ई प्रयम-्रे — । २ अ ० ० ० ग गरे प

र— , ः

हपोनानुङ्गिरदाधगृणितानुङ्गिरदमितविवेषानुदृष्टय क्षेप- = a प प प गु- प
, ः

ब a a b च गु ग है

ह a a b च गु ग है

खण्डमें एरु हीन अतुकृष्टि गच्छ प्रमाण चय अधिक होनेपर अन्त्रका उत्क्रस्ट खण्ड होता १॰ है। 'पदहतसुखमादिधन' के अनुसार पद जो अनुकृष्टिका गच्छ है उससे सुख जो प्रथम खण्ड है इसे गुणा करनेपर आदिधन होता है। 'ब्वेकपदार्थकन' हत्यादि सुत्रके अनुसार निषेकानुकृष्टिखंडगळसंकालमुत्तं विरलु लब्धं पृथ्वीक्तमोहतीयकम्मंजघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थिति-वंघाध्यवसायस्थानंगळ प्रमाणमेयक्कुमदेतें बोडे पबहृतमुखमाधिधनं एवितनुकृष्टिपर्वावदं प्रथम-

जधन्यानुकृष्टियं गुर्णासवोद्यादि धनिमिनितक्कुं ≊०प व प्रे प्रे प्र ब्योकपदार्द्धस्तवय-्— न ।२० अप्रुगुर्वे प

गुणोगच्छ एंदिसुत्तर धनमंतंदोडे इनितक्कु।

≅ व प प प प प मो उत्तरधनमुमनाविधनमुमं कूबिकोडे मूळधनमपवित्तिमिनितक्कुं— ज व व व व व र

गुगु३ प

≊ ०पपपी ु िई प्रकारविंदे हितोयाविनिषेकंगनुस्कृष्टिलंडंगळं पुन्न रचनेयोळू बरेवेते जिं ००० गुर्गु

रचिबिसुत्तं पोगि प्रथमगुणहानिचरमनिषेकमिदरोञ्च ≡ a प प प गुर पृथ्वोक्तक्रमिदर्व

एतेषु पुनः संकल्लिये पूर्वोक्तमेव जवन्यस्थितिबन्धाध्यवसायप्रमाणमायाति । तदाधा---

्र प्रहतमुखमादिवन ⊞ ७ प प व्यक्तप्राधंध्नवयगुणो गण्छ ्र १— ०२ ७ स्र ० ० व्यक्तप्राधंध्नवयगुणो गण्छ

्तः । वत्यार्थानी मूळवनमपवित्रमेतावत् ≡ ० पपप गु १— ० २० व्य ० ० गुगु १ प् व ० ० ० गुगु १ प् २ व्य

एक होन गच्छके आवेको चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर चयधन होता है। आदिधन और चयधनको मिलानेपर जधन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसायोंके प्रमाणरूप सर्वधन होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि निषेकोंसें अनुकृष्टिरचना क्रमसे करके प्रथम गुणहानिके अन्तके निषेक- तंबपवित्तत्तचयधनमनिवं ≡ ० प प प प कळेडु अनुकृष्टिपविषयं भागियुत्तमिरलु तदनुकृष्टि-० ० ० ० ० २

प्रवमसंडप्रमाणमक्कुं ॐ ३ प प प गु २ प वितीयादिसंडंगळोळू रचनेयोळू बरेदतेकैकचया-००० ।२

विकंगळागुसं पोगि चरमलंडबोळ रूपोनानुकृष्टि पदमात्रचर्यगळविकंगळपुचु-

≅ ०पपप वर्षय गुर्रप ई प्रवसगुणहानि वरसनियेकानुकृष्टिखंडंगळ संकलितं पबहत-वि व ००० ० ।।२

९ मुलसादि धनमें विदादिधनसक्कुं। 28 ठप पणुर पिठ चयधनसुं ००० शर

प्राग्वदानीतापर्वतित्वययनिर्मदं 🗏 ७ प प प व्हमूत्यानुकृष्टिपदेन भक्ते प्रथमकण्डं स्यात् ् १— ७ २ व ० ० ० मु मू

= ० प प प प २ — प हितीयादिक्षण्यमेक्कैक्याधिकं भूत्वा चरमं रूपोनानुकृष्टिप्यमात्रचयाधिकं भविति १ — ० २ क्षा ० ० ० पू २ प

में जो द्रव्य है चसमें पूर्वोक्त चयधन घटाकर शेषको अनुकृष्टि गच्छका भाग हैनेपर प्रथम १० खण्ड होता है। द्वितीयादि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक होते हैं। तथा अन्तिम सण्डमें पह हीन अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण चय अधिक होते हैं। तथा गच्छने प्रथम खण्डको

```
मूमि छ । प कर्यप
 व व व व व गु गु ३ प
                               प्रगणिवे प्रथम होति एंतिव सम्बन्धकु -------
सळे
       E STOTE OF
           a a a al? a
                      इल्लियुभयवर्तगळ भाज्य भागहार भृतानुकृष्टिपदपत्यासंख्यातंगळ-
     a a a aiR a
नपर्वात्तिस रूपोनानुकृष्टिपदार्द्धमादिषनदोळ् प्रक्षेपिसुत्तं बिरलु मुलबनमिनितक्कुं-

    च व प प प २ अकस्वृष्टियोळ प्रथमगुणहानिक्रव्यगळितु १६ अनुकृष्टिचायाम ४ विशेष

    ааа
                                                  18
                                                  $3
       g g 3
                                                  12
                                                  22
मुखमेकचय
                           रूपोनपदमात्रवयो भूमि 🗏 🤊 प प प
                                               थ ववनगुर्
          म वववगुगुरेप
थोग ≣ a प प प वल ≣ a प प प पदगुणित व्यथन ≡ a प प प
   -0 1- 0 1-
                                                     स्वववस्यु ३५ पव
                        म १०० मुग्३ प प
    ष ७ ७ ७ गु मु ३ प प
                                    2 3 2 3
तयोरासुत्तरधनयो भाज्यभागहारौ पत्यासरुपातावपवत्यं रूपोनानुकृष्टिपदाधं ब्रादिधन प्रक्षिप्ते मूलधन स्यात्
 ≣ वपपपग२
```

गुणा करनेपर आदिधन होता है। 'खयधनका प्रमाण ठानेके लिए 'सुहसूमि' इत्यादि सूत्रके अनुसार मुख हुआ एक चय और भूमि हुई एक हीन अनुक्रिक्ता गच्छ प्रमाण चय । इनको

ष वववगुगुरे

१ चयचनमितु १०।२।४ अपवर्षितामित १ इम्ब्योलु कळवोषिनितवकु- ८३ सिवं वर्षावर्षे ४।२ २ २ - २

भागिसिरोडीरि घेनमिक्कु 🔑 हितीयविसेईगळेंकैकचयाधिकगळपुत्रु । हितीयनिषेकद्रव्यमितु ४।२

२ चयधनमनिर्द ३ कळेबु पर्वोबदं भागिसि बोडाविलंडप्रमाणिमिनतककु ८—३ द्वितीयावि ८ १।२ लाडगळेकेकचयाधिकंगळप्युत्तु । प्रथमगुणहानिबरमनिषेकद्रव्यमित्तु । ८।२। चयधनमनिर्द । ३ २ ५ कळेबु पर्वोबदं भागिसिबोडाविलाडप्रमाणिमिनतककु ८।२।३ द्वितीयाविलंडगळ मेकेकचयाधि-

कंगळागुत्तं पोगि चरमसंबरोळ स्पोनगच्छमात्रवयंगळिषकंगळप्युत् । समुश्वयसदृष्टि :---

जोडकर आधा करो। फिर एक होन अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण गच्छसे गुणा करो तब चय-ए धनका प्रमाण होता है। सो आदिधन और चयधनको मिलानेपर प्रथम गुणहानिके अनितम निषेकका प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिमें अनुकृष्टि रचना कही। अब इस कथनको अंकसंदृष्टिके द्वारा विकाते हैं—

| 6   | 9+  | 8        | 2     | 1    | 1 २ | ą | २   | 4   | 8   | ٩   | 4   | 4   | ٤ ا | ٩   | 9   |
|-----|-----|----------|-------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| •   | 8 3 | 4        | 4     | 4    | 1 8 | ٠ | 6   | ų   | 3   | 4   | Y   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| ۰   | ४०२ | 9        | ९०३   | 903  | 18  | è | ¥   | ų   | 2   | ų   | 3   |     | 8   | 4   | ٩   |
|     | 1   | 8+5      | ४२    | 805  | 1 8 | į |     | ķ   | è   | 4   | 2   | 4   | 3   | 4   | ٧   |
| •   | 20  | 60       | 80    | 40   | 1 3 | ò | Ę   | 4   | 0   | 4   | 8   | ٩   | 2   | 4   | ş   |
| 0   | 903 | 9+3      | ९।३   | 9+3  | 1   |   |     |     | -   |     |     |     | - 1 |     |     |
| 9.9 | 8+5 | 8+3      | ४।२   | 81 2 | 1   |   | 2   | ¥   | 9   | 9   | •   | 14  | 8   | 4   | 2   |
|     | 1   | -2       | 3     | X    | 1 6 | ٩ | 6   | ¥   | 6   | 8   | ٩   | 4   | 0   | 4   | *   |
| 0   | 2+3 | Q+3      | Q+3   | 8+3  | 1 8 | ٩ | ٧   | 8   |     | 8   | 6   | 8   | ٩   | 4   | 0   |
|     | 8+3 | 813      | 812   | 812  | 1 1 | ٩ |     | 8   | Ę   | i y | ø   | 8   | e   | 8   |     |
|     | 9+3 | 8        | 3     | 3    | 18  | - | . 8 | 8   | 4   | 1 8 | Ę   | 8   | 9   | ¥   |     |
| ξ   | 8+3 | ¢+3      | e+3   | 9+3  | 18  |   | . 2 | 18  | 8   | 8   | ų   | 8   | Ę   | 8   | U   |
|     | 01, | 812      | 813   | 813  | 11  |   | ė   | 8   | 3   | 8   | 8   | 8   | ٩   | 8   | ٤   |
|     |     | - 0 • /- | , , , | 1000 | 11  | u | Ÿ   | 18  | 2   | ۱y  | 3   | 18  | ¥   | 18  | u   |
|     |     |          |       |      | 1   | u |     | ×   | . 5 | 18  | . 2 | 18  | 3   | 8   | 1 8 |
|     |     |          |       |      | 1 3 | , | E   | 1 × | ٠   | ¥   | . 9 | 18  | 2   | 18  | 1   |
|     |     |          |       |      | 14  |   |     |     |     | 1   | à   | 1 4 | . , | 1 × | . : |

अयवा अंकसदृष्टियोळ स्वेच्छासंदृष्टिकरणमुंटप्युवरिंदं अवःप्रवृत्तकरणरचनेयं सर्व्यमन-वतिरिसको ड अनुकृष्टिरचनेयं व्याख्यानमं माळपुर । अत्यंतपरोक्षात्वंगळं मनंबृगिसुवल्छिगुपाय-

|    |     | ۲-              | <b>?</b>    | ₹—         | २२२     | 48 | 49   | 44    | 40   |
|----|-----|-----------------|-------------|------------|---------|----|------|-------|------|
|    | b   | •               | 9           | v          | 286     | 48 | 48   | ५५    | ५६   |
| 15 | 63  | ९३              | 6-3         | ₹\$        | 288     | 42 | 48   | 48    | 44   |
|    | ४।२ | 815             | 815         | 813        | 280     | 48 | 97   | 43    | 48   |
|    |     |                 |             |            | ₹0€     | 40 | 48   | 42    | 43   |
| 0  | ٥   |                 |             |            | 103     | 88 | 40   | 48    | 42   |
|    |     | 1 1             | 8           | 4          | 196     | 38 | 88   | 40    | 48   |
| 28 | 9-3 | 9-3             | ९—₹         | <b>९—३</b> | 868     | 80 | 86   | 89    | 40   |
|    | 813 | 813             | 815         | 815        | 190     |    | ¥9   | 86    | 88   |
|    |     |                 |             |            | 104     |    | 86   | 80    | 86   |
| 1  | 8   | 2               | 3           | 8-3        | 100     |    | 84   | *E    | 80   |
| ₹0 | 817 | ς <del>-3</del> | <b>९</b> —₹ | 818        | 100     |    | 88   | 84    | 186  |
| 1  | 814 | 8-9             |             | 1          | 108     | -  | ¥3   | **    | 84   |
|    |     | 1-8-            | 13          | 1 3        | 800     |    | 85   | ¥3    | 8×   |
| 9  | 43  | 9-3             | ९—३         | ९—₹        | -       |    | 85   | 83    | 83   |
| '  | 812 | 817             | 815         | 815        | 1 6 6   |    | 80   | 185   | 82   |
| 1  | 1   |                 |             | 1          | 1 8 6 5 | 35 | 1 80 | - 4 ( | 1 87 |

यदि स्वेच्छानुसार अंकसदृष्टि करना हो तो त्रिकरणपृष्टिका अधिकारमें अधःप्रवृत्त-करणकी रचनामें जैसी अंकसंदृष्टि है वैसी करना। तब प्रथम गुणहानिमें सब अध्यवसाय वीन हजार बहत्तर। गुणहानि आयाम सोछह। उसमें जबन्य स्थिनसम्बन्धो प्रथम निषेक

मप्पूर्विरंबं । यितु स्थितिनवाध्यवतायगळ प्रथमगुणहानियोळस्थांबृहियुमंकसंबृहियुम्गुकास्टि विचानवोळ तोरस्पद्रुविते ढिलीयाविगुणहानिवळोळं विचारं माडल्पबृबुवो हु विशेषमुंटवानुवं वोडे गुणहानि प्रति हष्यमुं वयमुं हिगुणहिगुणक्रमंगळपुत्रु ॥

एक सौ वासठ। प्रत्येक निषेकमें चयका प्रमाण चार। प्रथम निषेक्के द्वन्य एक सौ वासठमें 
चयमन छह घटानेपर एक सौ छप्पन रहे। इसमें अनुकृष्टि गच्छ चारका भाग देनेपर उनताछीस पाये। यही प्रथम स्वण्ड हुआ। दिनीयादि खण्डोमें एक-एक चय अधिक जानना।
चारों खण्डोंका जोड़ एक सौ वासठ होता है। इसी प्रकार दिनीयादि निषेकोंकी रचना
करना। अन्तिम निषेकका द्वन्य दो सौ वाईस। उसमें चयधन छह घटानेपर हो। सौ सोल्डह
रहे। उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेपर चौवन पाये। यही प्रथम खण्ड है। दिनीयादि
है खण्डोंमें एक-एक चय अधिक जानना। चारों खण्डोंका जोड़ हो सौ वाईम हुआ। इसी
प्रकार दिनीयादि गुणहानियोंमें भी अनुकृष्टिका विधान कर डेना। प्रथम गुणहानिके अनुकृष्टि चय, द्वन्य आदिसे दिनीयादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टिक विधान कर वादिका प्रमाण दूना-दूना
होता है।

अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा स्थितिबन्धाध्यवसाय रचना

| जघन्यावि<br>स्थितिबन्ध-<br>की ऊर्ध्व<br>रचना | प्रथम खण्ड | द्वितीय | <b>त्</b> तीय | चतुर्थ     |
|----------------------------------------------|------------|---------|---------------|------------|
| २२२                                          | 48         | 94      | ५६            | ५७         |
| २१८                                          | ષરૂ        | 48      | ५५            | ષદ્        |
| २१४                                          | ५२         | ષરૂ     | 48            | લ્લ        |
| २१०                                          | ષશ         | 42      | 4₹            | 48         |
| २०६                                          | 40         | 48      | ५२            | ષર         |
| २०२                                          | ४९         | 40      | 48            | ષર         |
| १९८                                          | 8<         | ४९      | 40            | 48         |
| १९४                                          | 8/9        | 84      | ४९            | 40         |
| १९०                                          | ४६         | 8/9     | 85            | ४९         |
| १८६                                          | ४५         | ४६      | 8/9           | 84         |
| १८२                                          | 88         | 84      | ४६            | 8/9        |
| १७८                                          | 88         | 88      | ૪૫            | ४६         |
| १७४                                          | ४२         | ४३      | 88            | 84         |
| १७०                                          | 88         | ४२      | ४३            | 88         |
| १६६                                          | *o         | ४१      | ૪ર            | કર્ક       |
| १६२                                          | ३९         | So      | 84            | <b>૪</b> ૨ |

8.

१५

अनंतरपुक्त प्रथमगुणहानियोळनुकृष्टि लंडगळोळस्पबहुत्वमं सुविसिक्पं :---पदमं पदमं खंडं अण्णोक्णं पेक्सिक्क विस्तिक्कं । हेट्ठिन्छुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमज्ञष्टण्णं ॥९५६॥

प्रथमं प्रथमं खंडं जन्योन्यमपेक्ष्य विसद्शं । अधस्तनोत्कृष्टाबनंतपुणस्तुपरितनजधन्यं ॥

अंतु रिचियसलुपट्ट प्रथमाविगुणहानिगळोळनुकृष्टि प्रथमं प्रथमं संबं स्वोत्कृष्टपर्यंतं गुणहानिचरमनिषेकप्रथमानुकृष्टिखंडपर्यंतं निरंतरविशेषाधिकंगळप्युर्वोरद संख्येहंवं परस्परं विसद्भागळप्पृत् । शक्तिविशेषविबम् परस्परं विसद्भागळेयप्पृष् । शक्तिविशेषविने तु विसदृशंगळे -बोडं स्वस्वाषस्तनोत्कृष्टस्थानमं नोडलुपरितनज्ञधन्यस्थानमनंतगुणमप्पूर्वरिवं ॥

विदियं बिदियं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छं । हेट्ठिलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्यं ॥९५७॥

द्वितीयं द्वितीयं खंडमन्योग्यमपेक्ष्यं विसद्ग्रमधस्तनीत्कृष्टादनंतगुणस्तूपरितनजवन्यं ॥

गुणहानिप्रथमादि निषेकंगळ द्वितीयं द्वितीयं खंडं गुणहानिश्वरमनिषेकद्वितीयखंडपम्यंतं परस्परं निरंतरं चयाधिकं गळप्यूर्वीरवं विसद्भंगळप्युत्र् । स्थानविकस्पगळिवस् शक्तिविशेषविद-मुमेकं दोडं स्वस्वायस्तनोत्कृष्टमं नोडलुपरितनज्ञधन्यस्थानमनंतग्रमभप्रदर्शितं ॥

ई प्रकारविंदं रूपोनानुत्कृष्टिवदप्रमितंगळू नहेदुः---

चरिमं चरिमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरिच्छं ।

हेदिठलुक्कस्सादोणंतगुणादुवरिमज्रहण्णं ॥९५८॥

चरमं चरमं लंडमन्योन्यमवेक्य विसदृशं अधस्तनोत्कृष्टावनंतगुणस्तुपरितनज्ञघन्यं ।।

एवंरचित्रप्रथमादिग्णहानिष्वनुकुष्टेः प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यमपेक्ष्य संख्यया विसद्शं भवति । तिर्यगुपरि च तत्तच्चरमखण्डपर्यंतं तेषामेकैकचयाचिक्यात् । तथा शक्त्याश्री स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्थानादुपरि- २० तनजवन्यस्यानस्याप्यनस्तग्णस्यात् ॥९५६॥

गणहानिप्रयमादिनिवेकाणां द्वितीयं द्वितीयं सण्डं गुणहानिचरमनिवेकद्वितीयलण्डपर्यंतं परस्परं निरम्तरं चयाधिकमिति विसद्शं स्थानविकत्पैः शक्तिविशेर्यश्चासदृशं स्वस्वाधस्तनोश्कृष्टादुपरितनत्रधस्यान-स्याप्यमन्तगुणत्वात् ॥९५७॥ एवं रूपोनानुकृष्टिपदमात्राणि नीत्वा-

इस प्रकार रचित प्रथमादि गुणहानियोंमें अनुकृष्टिका पहला-पहला खण्ड परस्परकी २५ अपेक्षा करनेपर विसद्श है-संख्याह्मपसे समान नहीं हैं; क्योंकि तिर्यकृह्म रचनामें ऊपर-ऊपर रचनाक्ष्प जो पहला-पहला खण्ड है वह अपने-अपने अन्तिम खण्ड पर्यन्त एक-एक चय अधिक है। तथा शक्तिकी अपेक्षा भी अपने-अपने नीचेके उत्कृष्ट स्थानसे उपरका जचन्य स्थान भी अनन्त गुणा है। अतः पहला खण्ड समान नहीं है ॥९५६॥

गुणहानिमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा-दूसरा खण्ड गुणहानिके अन्तिम निषेकके दूसरे ३० खण्ड पयन्त निरन्तर एक-एक चय अधिक है अतः स्थानभेद और शक्तिभेदसे समान नहीं है। अर्थात् नीचेके दूसरे खण्डके उत्कृष्टसे ऊपरका दूसरे खण्डका जवन्य भी अनन्त गुणा

है। इसी प्रकार तीसरे आदि खण्डोंकी भी असमानता जानना ॥९५७॥

गुणहानिप्रयमाधिनियेकानुकृष्टि वरमं वरमं बंदगळ् गुणहानिषरप्रतियेकानुकृष्टि वरमसंद-पर्यंतं निरंतरं विशेषाधिकक्षमंगळलुवर्शियं स्वानविकल्प संवर्धीयवंत्रिवद्यामक्कुं। छास्यपेक्षीयवं स्वस्वाधस्तनोत्कृष्टस्यानकाक्त्रमं नोडक् स्वस्योपरितावधम्यस्थानमनंतगृणितमक्कु-। मितनंत-गुणस्वकं कार्यमेर्ने बोर्च वेळवप्द :---

> हेड्रिमसंडुक्कस्तं उञ्जंकं होदि उवरिमजहण्णं । अर्दुकं होदि तदोणंतगुणं उवरिमजहण्णं ।।९५९॥

अधस्तमखंडोत्कृष्टयुर्व्वको भवेषुपरितनज्ञधन्यमष्टाको भवेततोऽनंतगुणमुपरितनज्ञधन्य ॥ स्वस्वजधन्यानुकृष्टिखंडमोवल्गोंडु स्वस्वोत्कृष्टखंडपर्यंतमेकेकतिर्योग्वशेषांवदसम्बक -क्रमंगळप्युवा विशेषप्रमाणमित्रु ऋ ७ प प प १ ई बयबोळमसंख्यातलोकमात्र-१८ १ -स्व ००० गु गु३ प २ ०

१० बदस्यानंगळलुबे ते बोडिल्ल जैराधिकं माडल्पडुगुमवे ते बोडे :-

एक्कं सन्द्र बट्टकं सत्तंकं कंडयं तवी हेट्टा । रूबहिय कंडयेण य गुणियकमा जाव उच्यंक । में वितो हु बट्टबानडी डो बच्टोकमंक्कं । १ । सन्तांकंगळु कांडक प्रमितंगळपुतु २ वडंक

पंचाकचतुरंकमुध्यंकमञ्जूकमदिवं रूपाधिककांडकविवं गुणितकर्मगळण्युतु २। २। २। २। २। २।

प्र । २ । २ । २ । २ । २ । २ । २ अर्थ्याकसहितमानितुमं कूडिदोडों दुवद्-व a a a a a a a a a a

१५ स्थानवोळ्जितु स्थानंगळपुतु रि। रि। रि। रि। पिन्तु त्रैराज्ञिकमं माडल्पङ्गु

इसका कारण क्या है ? बह कहते हैं-

क्योंकि निर्यम्हर रचनामें क्रयर-क्यर खिसे खण्डोंके अपने-अपने नीचे खिखे खण्डों-२५ का उन्हच्ट अध्यवसाय स्थान कर्मक अर्थान् खनन्त्रभागदृद्धिको खिये द्वपदे और कपर-

बरमं बरमं बण्डं गुणहानिबरमिनयेकस्य वरमधण्डपर्यन्तं निरन्तरं विशेवाधिकत्थात् संस्थया विसद्धं । सक्त्याप्यधस्ततोरकृष्टस्यानादुपरितनखबन्यस्यानमध्यनन्तुगुणं ।।९५८।। तत्र कि कारणमिति चेदाह—

यतः कारणात्त्रियंगुपरि चावस्तनावस्त्तनवण्डोत्कृष्टाच्यवसायस्यानमुर्वकः अनन्तभागवृद्धधात्मकं भवति ।

गुणहानिके प्रथमादि निषेकोंका अन्तिम-अन्तिम खण्ड अन्तिम निषेकके अन्तिम २० खण्ड पयन्त निरन्तर एक-एक चण अधिक होनेसे संख्यासे समान नहीं है। प्रक्तिकी अपेका भी नीचेके अन्तिम खण्डके डत्कुच्ट स्थानसे ऊपरके अन्तिम खण्डका जघन्य स्थान भी अनन्त गणा है।।९५८।।

लोकमक्कुमेकें दोडे लोकक्के गुणकारमूतासंस्थातं भाज्यं बढु भागहारमूतरूपाधिकसूच्यंगुलासंस्था-संगळ बग्गंमात्रघनराक्षियं सरिगळेडु मत्तमसंस्थातगृणकारमिषकु-। मिवने तरियलककुमें दोडे :—

लोगाणमसंसपनाजहण्ण उद्दिहस्मि तस्मि छट्ठाणा । विविधंभज्ञवसाणट्ठाणाणं हाँति सण्यह ॥ में वितो सुत्रप्रमाणविद्यमियलपङ्गं । जयस्यानुरुुष्टिव्यंबद्यक्षेत्रीतु षट्स्यानंगळपुववर मेर्ल प्रतिव्यंबद्यमितित्वितु वट्स्यानंगरळपुववर पर्मेल प्रतिव्यंबद्यमितित्वितु वट्स्यानंगरळपुवक्षर्यस्य स्वस्यांक्ष्यप्रमाण्याणि स्वस्यकप्रयानुष्टिव्यंबद्यां हस्यानं प्रतिव्यंक्षित्रप्रमाण्यान् प्रतिव्यं प्रतिव्यंवस्य प्रतिव्यं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं हितोयलंडनस्योग्यमपेश्य वितर्श्वः स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं

३९ अनंतरं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धज्ञष्यस्थंडमुन्कृष्टस्थितिप्रतिबद्धमुन्कृष्टखंडसुं पोरगागि <sup>१५</sup> शेषसम्बद्धंडम्ब्रूष्टबंक्पविंदंस्द्रश्चान्वरुधंदुभेवणसूत्रविंदंपेश्चपदः—

अवरुक्कस्साठदीणं जहण्णमुक्कस्सयं च णिव्वंगां । सेसा सव्वे खंडा सरिसा खलु होति उड्ढेण ॥९६०॥

जघन्योत्कृष्टिस्यित्योजर्जधन्यमुरकृष्टकं च निन्धंगर्गं। शेषाणि सर्व्वाचि संडाणि सदृशानि सस् भवेयुक्टवर्षेन ॥

उपरित-रेपरितनलण्डजवन्याध्यवसायस्यानमष्टाकः जनन्तगुणवृद्धधारमकं भवति ततः कारणात्तदघस्तनोत्कृष्टात्त-दुपरितनकषन्यमनस्तगणं ॥९५९॥

ऊपरके खण्डका जघन्य अध्यवसाय स्थान अष्टांक अर्थान् अनन्त गुणवृद्धिको छिये हुए हैं। इस कारणसे नीचेके खण्डके चःकुष्टसे उत्परके खण्डका जघन्य अनन्त गुणा कहा हैं॥९५९॥

१. वर्गः समयसादश्यं ततो निःकातं निर्वागी ।

जधन्योत्कृष्टस्थिति क्षमबिबं जधन्यशंडम्पुरकुष्टशंडमुम्रेरब् सर्व्वया निष्यंगंमसङ्गमिल्लयुं बिसनुशानळेषप्पुत्रु । शेषसर्व्यवंशकूसनुशाळप्रजूष्टबंस्पबिबं ॥

> अदृण्हं पि य एवं आउजहृण्णद्विदिस्स वरखंडं । जाव य ताव य खंडा अणुकडाढिपदे विसेसहिया ॥९६१॥

अष्टानामप्येवमायुज्जैचन्यस्थितेश्वरसंडं। याबत्तावत् संडानि अनुक्रृष्टियदे विशेषाधिकानि ॥ ज्ञानावरणाद्यस्विधकम्मैगळ्गेस्कित्तरुप्ताविशेषं समानमश्कुमेश्रेवरमायुज्जैचन्यन् स्थितवरसंडमन्नेवरमनुकृष्टियवदोळु विशेषाधिकाळवप्युत् ।

अनंतरमनुकृष्टिपदवोळायुष्यकम्मंक्कं विशेषमं पेळदपरः :---

तत्तो उवरिमखंडा सगसगउक्कस्सगोत्ति सेसाणं। सन्वे ठिदोण खंडाऽसंखेन्जगुणक्कमा तिरिये ॥९६२॥

तत उपरितनखंडानि स्वस्वोत्कृष्टपप्यंतं विदोषाणां सम्बंणि स्थितीनां खंडानि असंख्य-गुणकमाणि तिथ्यंक्।।

ततः आयुष्यकम्मज्ञघन्यस्थितिसंबंधि वरखंडमाउदो दु अवरमेलिहं स्थितिखंडगळ् तंतम्म उस्कृष्टखंडपर्यतं तिस्यंगसंख्यातगृणितकमंगळप्युद्ध । आ जघन्यादिस्थितिखंडगळ्गे संदृष्टरचने :

| 8        | 4        | ٤ -                | 9           |
|----------|----------|--------------------|-------------|
| 5518 5   | २२।४।४ १ | २२ । ४ । ४ । ४ । १ | 25181818188 |
|          | 8        | 4                  | Ę           |
|          | २२।४। १  | २२।४।४ १           | 55181818 8  |
| 1        | }        | 8                  | 22.4        |
|          |          | २२।४ १             | 551818 8    |
|          | _        |                    | 22 1 8 1    |
| <u> </u> |          |                    | 7/10,       |
|          | 0        | •                  | <b>u</b>    |

१५ जवन्यस्वितंज्वन्यसण्डमुक्कृष्टस्वितेसक्कृष्टस्वयं च निर्वर्गं सर्ववा असद्शं । शेषसर्वसण्डानि सलूवर्वरूपेण सदशानि भवन्ति ॥१६०॥

अष्टानामपि कर्मणामेवमुक्तरबनाविद्येषः सर्वोऽपि समानः । किन्त्वायुषोऽनुकृष्टिपदे खण्डानि यावण्डमः न्यस्मितिबरमखण्ड तावदेव विद्योपाधिकानि । तत्तस्तद्वरखण्डायुपरितनस्वितिबण्डानि स्वस्वोत्कृष्टखण्डायतानि

जपन्य स्थितिका कारण प्रथम निषेकका जपन्य-प्रथम खण्ड और चरकुष्ट स्थितिका २० कारण असिमा निषेकका अन्तिम चरकुष्ट खण्ड, ये दोनों तो निवंग हैं अर्थान् किसी भी खण्डके समान नहीं हैं, सर्वथा असमान हैं। प्रेय सब खण्ड ऊर्थ्यपना रूपसे अन्य खण्डों-के समान हैं।।९६०।।

आठों ही कर्मों की उक्त रचना विशेष सब समान हैं। अर्थात् जैसे मोहनीयका कहा वैसा ही ज्ञानावरणादिका भी जानना। किन्तुं आयुकर्मके अनुरूष्टिगच्छमें जो खण्ड हैं वे षेंले विवस्यितगळ संबंगळ् स्वस्वज्ञध्यसंबंभोहस्मो ब् स्वस्वोत्कृष्टसंबयध्यंतमनुकृष्टिसंबगस्ळि-र्घ्यंपूर्यावयसस्यातगणितकसंगळायुष्यकस्मेबोळल्यु । धंतृष्टि :—

| હ<br>રરાકાકાકાક    | ٤ | ५५।८।८।८।८।८।<br>५५।८−१<br>८ | ۶ | ≾डाहाहाहाहाहाहा<br>इडाहाह−६<br>त | ,  | ≾ऽ।सासासासासास<br>इऽ।सासासा-१<br>इ |
|--------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----|------------------------------------|
| દ્<br>રરાષ્ટ્રાપ્ટ |   | रशक्षाक्षाक्ष<br>७           | • | २२।६।१<br>२२।४।४।४।४।४           | \$ | ५५।८।८।४।८।४।४।४।४<br>१            |
| ५<br>२२।४।४।       | · | 551818<br>E                  | , | 55181818181<br>@                 | ,  | 55121212121212<br>55121-6<br>8     |

ियतायुष्योत्कृष्टिस्यति अनुकृष्टिसंडगळपयाँतं स्वस्वअधन्यसंडमं मोदरगो डु स्वस्वोत्कृष्ट-संडपय्यंतं तिर्ययूर्योववमसंस्थातगुणितक्रमंगळप्युचं विरयस्यडुवृव् ।

अनंतरमनुभागवंषाध्यवतायंगळं जघन्यस्थितिप्रतिबद्धस्थितिवंघाध्यवसायंगळोळु सर्वः ५ जघन्यस्थितिपरिणासस्थानक्कं वेळवरकः ---

> रसर्वधन्झवसाणट्ठाणाणि असंखलोगमेत्ताणि। अवरट्ठिदिस्स अवरट्ठिदिपरिणामम्मि थोवाणि ॥९६३॥

रसबंघाष्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमात्राणि । अवरस्थितरवरस्थितिपरिणामे स्तोकानि ॥

रसर्वेषाध्यवसायस्थानवि रुत्यंगळुमसंख्यातकोकमार्त्रगळावसामान्यविवरपुत्र । ३० ३० । जघन्यस्थितवंश्रप्रायोग्यकपायपरिणामंगळुमसंख्यातकोकमार्त्रगळ्युमर्थोक्तंगळिनितरपु । ९। विवरोळु तथा वोतस्थितीना स्वस्व प्रथम्यकथात् स्वस्तोत्कृष्टबण्डपरंतानि च सर्वाणि तिर्यगसंस्थातगुणिनकमाणि भवत्ति ॥१६१-९८२॥ बचानुनागबण्याप्यवसायान् वपन्यस्थितप्रतिबद्धाध्यवसायेषु सर्वजपन्यस्याह—

रसवन्याध्यवसायस्यानान्यसंस्यातलोकमात्राणि 🎟 a 🗃 a तत्र जवन्यस्थितिवन्यप्रायोग्यपरिणामेषु १५

जवन्य स्थितिके अन्तिम सण्ड पर्यन्त तो चय अधिक हैं। उससे आगे उत्कृष्ट सण्डसे उत्तरकी स्थितिके सण्ड अपने-अपने उत्कृष्ट सण्ड पर्यन्त तथा शेष स्थितियों के अपने-अपने जवन्य सण्डसे अपने-अपने उत्कृष्ट सण्ड पर्यन्त सब तियक रचनारूप असंख्यात गुणे-असंख्यात गुणे-असंख्यात गुणे-असंख्यात गुणे-

आगे अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थानोंका कथन करते हुए जघन्य स्थितिसन्बन्धी २० अध्यवसायोंमें सबसे जघन्य सन्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थानोंको कहते हैं—

अनुमागाध्यवसाय स्थान असंस्थात ठोकमात्र हैं। अर्थान् असंस्थात ठोकसे गुणित असंस्थात ठोकमात्र हैं। उनमें जघन्य स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानमें जघन्य स्थितिबन्धयोग्य अध्यवसायोंके प्रमाणसे असंस्थातठोक गृणे अनुमागबन्धाध्यवसायस्थान है किर भी वे अन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय सम्बन्धी अनुमागाध्यवसायोंसे थोड़े हैं। वही २६ ज्ञास-दिस्यतिबंधप्रायोग्यज्ञास्यरिकामप्रतिवद्धगळनुवंबास्यवसायस्वातिबंकर्वगळ्यं नोडक-संख्याताकोकगुणितंगळपु । ९ । = २ । विश्व स्तोकंगळपुत्रं ते बोडे मेले मेले ज्ञास्यत्यित्ववागायो-ग्योत्क्रव्यकायरिकामपर्व्यतमपुभागाच्यवसायंगळ् निरंतरं विशेषाधिकगळपुत्रं रिंद – मर्व ते बोडे प्रच्यं स्वितिगुणहानि बोगुणहानि जानागुणहानि अन्योत्यास्यस्तमे विवादं राशिगळ प्रमाण-भारियत्ययुत्रुवस्ति विवक्षितमोहनीयज्ञास्यत्वितिबंधकारणाध्यवसायस्यानंगिळवर ज ००००० उ ० ० ज्ञास्यपरिकामभोवल्यो द्वंकुट्यरिकामपर्व्यतिक्षं सर्व्यक्ष्यपरिकामप्रतिबद्धस्वात्रिमायंवा-ध्यवसायंगळ समुक्वयमसंस्थातलोकामात्राळपुत्रु । इत्यमं बुवक्कुं । ज्ञास्यत्वितवंवप्रायोग्यकवाय-परिकामपञ्चादं नोडक्ययोग्यास्यस्तमसंस्यातगुणमक्कुमायोद्धमावस्यतिकं भागमात्रमेयककुं । १० स्वितियं नानागुणहानिशालाकंगळिवं भागिसवोडे गुणहान्यायामककुं –। मर्व दिश्णितिबोडे निवेकतारप्रमाणमककृमिवककं संदिष्टः —

| 356 a 35€ | स्थिति ९ | गुर | बो।९।२ | नाना । २ | अन्योन्य २ |
|-----------|----------|-----|--------|----------|------------|
| त्रव्य    | स्थिति ९ | ala | ala    | ala      | a          |

्व २ ० ० ≅०≅०।१

संस्थेयभागेन रूपोनेन भक्ते प्रथमगुणहानिद्रव्यं द्वितीयादिगणहानीनां द्विगणं भवति 🝱 व 🗷 व स तत्र

ar • ?

≅a≣a I ₹

जवन्य न्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्बाध्यवसाय स्थानोंकी रचना दिखाते हैं। जघन्य न्थिनिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंके प्रमाणसे असंख्यातलोक गुणा अनुभागबन्धा-

परिणामंगळोळ् ज्ञयन्यपरिणोमस्यितिप्रतिबद्धानुसागबंधाध्यवसायंगळपुविषंसनदोळिरिस अवरि-द्विविपरिणामस्मि योवाणि एविदाचार्यान चेळल्यट्बुदेके वोडे मेळे स्वस्थानवर्याददं विशेवाधि-कंगळागुत्तं परस्यानवर्यादवं संख्यातासंख्यातगणंगळागृत्तं पोपुतपुर्वारवं ।

प्रयमगुणहानिद्रस्थे गुणहान्याथामैनावत्यसंस्थेयभागभक्तत्रमन्यस्थितिकारणकथायाध्यवसायसंस्थेन मक्ते
मध्यमयनं ≅ ठ ≅ ठ १ इदं स्पोनगुणहान्यायामार्थोन गु निषेकहारेण गु ३ भक्तं प्रवयः
२ १ १

ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण है। वही यहाँ द्रव्य है। तथा जधन्य स्थितसम्बन्धी स्थितिबन्धा- १० ध्यवसाय स्थानोंका प्रमाण यहाँ स्थितिका प्रमाण है। आवलीमें दो बार असंक्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वह नानागुणहानि शलाका प्रमाण जानना। स्थितिक प्रमाण मानानागुणहानिक भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वही गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। उसका दून दो गुणहानिक प्रमाण के प्रमाण अवे वही गुणहानि आयामका प्रमाण को आवलीके असंख्याव भाग अन्योन्याध्यस्त राशिका प्रमाण है। अवलिके स्वत्याचे भाग अन्योन्याध्यस्त राशिका प्रमाण है। उसके दुनानुना दिनीयादि गुणहानिके द्वव्य होता दे। प्रमाण माण होता है। प्रमाण गुणहानिक द्वव्यमें गुणहानि आयामके आवेसे होन दो गुणहानिक प्रमाण होता है। उसमें एक होन गुणहानि आयामके आवेसे होन दो गुणहानिक प्रमाण होता है। इस चयको एक अधिक गुणहानि आयामके आवेसे होन दो गुणहानिक प्राप देनेपर चय आता है। इस चयको एक अधिक गुणहानि आयामके आवेसे होन दो गुणहानिक प्राप्त देनेपर स्थान होता है। ए६३॥

१. म<sup>्</sup>णामप्रति ।

कनंतरमोयनुभागर्वदाध्यवसायप्रवमगुणहानिप्रवस्तिवेश्वः मेले असंस्थातकीकमात्रवर्यविदे तद्गुणहानिवरमनिवेकपर्यंतमेकादशसप्य वयदिवं पेक्वुंववे बु पेळवपरः :—

> तची कमेण बड्हदि पडिमागेण य असंखलोगेण । अवरहिदिस्स जेड्डिदिपरिणामी चि णियमेण ॥९६४॥

ततः क्षमेण बर्द्वन्ते प्रतिभागेन चार्गस्थलोकेनावरस्थितःग्रॅंथ्छस्थितिपरिणामपस्थतं नियमेन ।।
 ततः आ जपन्यस्थितज्ञान्यपरिणामप्रतिबद्धानुभागवंथाध्यवसार्थगळलाँणवं जागन्यस्थिति हितीयाविषरिणामप्रतिवयाध्यवसार्थगळ्मसंस्थातलोकमात्रप्रतिभाणाँवर्षे पृष्ट्वि विद्यावर्षि निरंतर्र
 पेच्चुंतं पोपुर्वभेवरं जघन्यस्थितप्रतिबद्धकवायपरिणामंगळोळ् प्रयमगुणहानिचरमपरिणाममन्ते वरं अस्लिवं सेले गुणहानि गुणहानि प्रतियादियं नोडलाविद्विगुणमक्कं । विद्येषयं नोडल् विद्येषयं
 रिक्युणमक्क-। मित्रु वित्योयस्थितभीवस्थो इत्कृष्टस्थितपर्यंतिमद्वं स्थितवंथकारपणअपन्योत्कृष्ट विगुणमक्क-। मित्रु वित्योयस्थितभीवस्थो इत्कृष्टिस्थितपर्यंतिमद्वं स्थितवंथकारपणअपन्योत्कृष्ट-

| 0 80                | 88      | 010101       |
|---------------------|---------|--------------|
| स्थि = वं = ज 101 उ | জ 1০ ড  | Econoloic co |
| अनु= ख०ज            | ज । । ज | ००० ज ज      |
| 0 0                 | 0 0     |              |
|                     | 0 0     |              |
| 0 0                 |         |              |
| <b>ਰ ਫ</b>          | उ उ     | ਚ ਚ          |

परिणामप्रतिबद्धानुभागवंषाध्यवसायंगळ रचनाविद्येवमरियल्पड्यु-। मनुभागवंषाध्यवसायंगळगे नानागुणहानितालाक्षेगळु उंदु इल्ल यें वितुपवेताह्यमंतु । अवं सम्बंबररिवर ।

ततो अपन्यस्थितिअपन्यपरिणामप्रतिबद्धानुमायबन्याध्यवसायेम्यस्वदृद्धितीयाविपरिणामप्रतिबद्धानुमाय-बन्याध्यवसायाः प्रवमगुणहानि बरमपरिणामपर्यता असंक्यातलोकमानप्रतिभागोत्पप्रविद्ययेण निरस्तरं बर्दमाना १५ गच्छन्ति । ततोऽये गुणहानि गुणहानि प्रति बादित बादिबियोयतो विशेषस्य दिगुणो दिगुणः । एवं द्वितीयादि-स्यितावुत्कृष्टस्यितपर्यतायामपि ज्ञातन्यं । अनुभागवन्याध्यवसायाना नामागुणहानिखळाकाः छन्ति न

तत्वरुषान जषन्य स्थितिक जपन्य परिणाम सम्बन्धी प्रथम निषेकक्ष अनुभागाध्यवसायस्थानोसे वस जवन्य स्थितिके द्वितीयादि परिणामसम्बन्धी द्वितीयादि निषेकक्ष्य
अनुभागाध्यवसाय स्थान प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेकक्ष अन्तिम परिणाम पर्यन्त एकएक चय प्रमाण निरन्तर बृद्धिको लिये होते हैं। यहाँ असंख्यात लोक मात्र प्रमाण प्रतिमाग
सर्वद्रन्यमें देनेसे चयका प्रमाण दोता है। वससे जागे प्रत्येक गुणहानिमें प्रथम निषेकसे अथम
निषेक तथा चयसे चयका प्रमाण दूना-दूना होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि स्थिति स्थाय
द्वितीयादि निषेकोंमें भी चत्कुष्ट स्थिति क्षप अन्तिम निषेक प्रथम निषेक मात्र प्रदान जानाना। यहाँ जयन्य
स्थितिसम्बन्यो जयन्य स्थितिकन्याध्यवसाय स्थानोंमें प्रथम निषेक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय
स्थ स्थान होते हैं। वसीके दूसरे स्थानमें द्वितीय निषेक प्रयाण होते हैं। अनुभागावन्याध्यवसाय

|               | उक्तार्स्थसं <b>वृ</b> ष्टिर <b>च</b> न         |                           | जीवतस्वप्रदीपिका            | <b>१</b> ३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वति           | △ — ₩                                           | E coccoco p               | •                           | के इस्त के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म के स्वाह्म क |
| बरमस्यित      | 0000000                                         |                           | तृ. गृ. प्रथम निषेक         | ≡a≊a ग्रु २।२<br>बुगुगे३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,IC           | to                                              | di 00000000 gi            | हि≡गुआचरम-                  | ≊ə≣ə ग २।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| द्वितीयस्थिति | △ 439<br>= 000000000000000000000000000000000000 | <br>   <br>    <br>       | निषेक                       | के गुरू<br>के गुरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | चरमगुण. चरम-<br>निषेक <sub>ाठ</sub>             | आक्रक व सुरुष<br>लेपुगुरु | •                           | च व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | च. गु. द्वितीय                                  | है<br>≅a≡ a अ गु          | हि≖गु≅प्रथम निषेक<br>ठ      | ≥ a ≡ a गुर<br>व गुगुरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | निषेक                                           | ्छ गुगु <sub>र</sub>      | प्रथम गुणहानि-<br>चरम निषेक | च अच्च<br>च अच्च गुर<br>ध गुगई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | षरमगुणहानि<br>प्रथमनिषेक                        | ≅8≆ व स गु                | 0                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | •                                               | अनु गुक्                  |                             | क्रम्ब व गु<br>भागका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | तृ. गुण. चरम-<br>निवेक                          | =a≡a ग्रारार<br>ल गु गृ३  | 0 d<br>ev<br>D √            | चे गुर्दे<br>२<br>==a≅a गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 3                                               | म गु गु३<br>२<br>०        |                             | ूष गुर्ग्<br>भ गुर्ग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

सन्तीत्युपरेखद्वयमस्ति ॥ संदृष्टिः---

में नानागुणहानिसळाका हैं और नहीं भी हैं ऐसे दो क्यदेश विभिन्न आचार्योंके हैं।।९६४॥

## गोम्मटसंग्रहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मटं रहयं । कम्माण णिज्जरट्ठं तच्चहुवधारणट्ठं च ॥९६५॥

गोम्मटसंप्रहृषुत्रं गोम्मटवेवेन गोम्मटं रचितं । कर्म्मणां निज्जीरात्वं तस्वात्वांववारणात्वं च ॥

ई गुम्मटसारसंग्रहपूत्रं गुम्मटवेर्षानवं श्रीवीरवर्द्धमानवेर्धानवं गुम्मटनयप्रमाणविषयमं तः प्युदंते रिवतं रिवसल्यट्टुवेर्के वोडे ज्ञानावरणाविकम्मगळ निज्जरानिमित्तमागियुं तस्वात्यंगळ निक्वयनिमित्तमागियं।

> जिम्ह गुणा विस्संता गणहरदेवादिइड्ढिपत्ताणं । सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥९६६॥

ता जाजपत्तज्ञाहा जस्त गुरू जयन ता राजा ॥२५५॥ यस्मिम्गणा विश्रांता गणधरवेवाविऋद्विप्राप्तानां। सोऽजितसेननाथो यस्य गरुर्जयत स

राजा।।

गणघरदेवादिऋद्विप्राप्तरमञ्ज गुणंगञ्चावनोध्येनोञ्ज् विश्वमिसल्पट्ट्यंतप्पजितसेननावनाव-नोर्क्या व्रतगुरुवा राजं सर्व्योरकवेदियं वत्तिमुत्तिकक्षे ।

इदं गोम्मटसारसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन श्रीवर्धमानदेवेन गोम्मटं नयप्रमाणविषयं रचितं । किमवें ? १९ ज्ञानावरणादिकर्मनिजरार्थं च ॥ ९६५॥

गणधरवेवादीना ऋद्विप्राप्तानां गुणा यस्मिन् विश्वान्ताः सोऽनितसेननाथो यस्य गुरः स राजा सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् ॥ ९६६॥

## ब्रन्थकार प्रशस्ति

आगे प्रत्यकार आचार्य नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती प्रत्य समाप्तिके सन्यन्थमें २० कहते हैं—

यह गोम्मटसार नामक संग्रह गाथा गोम्मटदेव श्रीवर्धमानदेवने कर्मोंकी निर्जराके लिए और तत्वार्थके अवधारणाके लिए रचा है। नय और प्रमाणके विषयको लेकर रचा है।।९६५।।

विज्ञेवार्थ—टीकाकारने गाथामें आये गोम्सटदेवका अर्थ वर्षमान स्वामी किया है। 
रे वह इमें ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि मन्य क्वां रवेंगे है। 
भगवान महावीर कर्गों की निजेरा भी है। 
भगवान महावीर कर्गों की निजेरा के छिए प्रश्य क्यों रवेंगे है। 
स्वान महावीर कर्गों की निजेरा के छिए प्रश्य क्यों रवेंगे है। 
स्वान माण विवय किया है। किन्तु इस मन्यमें नव-ममाणकी चर्चा तो नहीं है। 
गुगस्थान और मार्गणाओं की चर्चा है। या क्योंसिद्धान्तकी चर्चा है।

इसीसे पं. टोडरमळजी साहबने इसके भावार्थमें कहा है कि यह प्रन्थ वर्षमान २० स्वामीकी वाणीके अनसार बना है।

ऋद्विको प्राप्त गणधरदेव आदिके गुण जिसमें पाये जाते हैं पेसे अजितसेनाचार्य जिसके गुरु हैं वह राजा गोम्मट—चामुण्डराय जयवन्त होओ ॥९६६॥

## सिद्धंतुदयतदुरमयणिम्मलवरणेभित्तंदकरकलिया। गुणरयणभूसणंद्रहिमदवेला मरठ द्ववणयलं ॥९६७॥

सिद्धांतोचयतटोव्गतनिर्ध्मळवरनेनिर्धदकरकिता । गुगरलभूषणांबुधिमतियेका पूरयतु भुवनतर्ल ॥

अथवा भुवनयर्गः भुवने वरूमतिग्रयेन । सिद्धांतमं बुदयाव्रियोळ्वियातस्य निर्मण्डयरः ५ नेमिचंद्रकिरणंगीळवे पेष्विव गुजरस्त्रभूवणांबृधिय वासुंडरायने बंबृनिधिय मतिये व वेले भुवन-तलमं तीवुर्ग । अथवा भुवनवोळतिदायविव परिरितुर्ग ।

> गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिहरुवि गोम्मटिजिणो य । गोम्मटरायविणिम्मय दक्षिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥९६८॥

गुम्मदशंग्रहसूत्रमृं वासुंडरायन बेहारबोळेकहरतमित्रैंबनीलरतननेमीश्वरन प्रतिमेयुं गुम्मद- १० राय चामुंडरायं विनिम्मिसिव बिलगकुकुडजिनतुं । सम्बॅरिक्टव्दिवं बलिसुर्गे ॥

विद्यान्तोदयायले वदितनिर्मलदरनेमियरहिकरणैर्विचता गुणरस्तमूषयाम्बुधेदयामुण्डरायसमुद्रस्य मतिवेलामुवनतलं पुरयतु, अयवा भुवनेऽतिषयेन प्रसरतु ॥९६७॥

गोम्मटसंयहसूत्रं च चामुण्डरायविनिर्मितप्राक्षाद्यस्यिकहस्तप्रमेन्द्रनीक्रमयनेमीद्वरप्रतिविम्बं च चामुण्डरायविनिर्मितदर्शलणकुक्कुटविकदच सर्वोत्कर्षेण २र्तेताम् ॥९६८॥

सिद्धान्तरूपी चदयाचळपर चदयको प्राप्त निर्मळ और उत्कृष्ट आचार्व नेमिचन्द्ररूपी चन्द्रमाके वचनरूपी किरगोंसे बृद्धिको प्राप्त 'गुणारत्नभूषण' अर्थान् चामुण्डरायरूपी समुद्रको मतिरूपी वेळा सुबनतळको पूरित करे।

विज्ञेवार्थ — जैसे बदयाचळपर वित्त चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पर्कसे समुद्रमें लहरें उठकर समुद्रके तटको लींच जातो हैं और सर्वत्र फैठ जाती हैं वैसे ही आचार्य नेमिचन्द्रका २० उदय पद्खण्डागम सिद्धान्तरूपी बदयाचळसे हुआ और झानरूपी किरणोंसे राजा चाधुण्ड-रायक्पी समुद्र आप्ळाचित होकर सर्वत्र फैठे ऐसा मन्यकारका आशीर्वाद है। उन्होंने चासुण्डरायके लिए ही यह प्रन्थ रचा था। उसीके नामपर प्रन्थका नाम गोन्मटसार रखा गवा है। १९६०॥

गोभ्यटसाररूपी संग्रह प्रन्थ जयबन्त हो। गोम्मट शिखरके ऊपर गोम्मटिजिन २५ जयबन्त हो। अर्थात् चन्द्रगिरि पर्वतपर चामुण्डरायके द्वारा बनवाये गये जिनाल्यमें बिराजमान एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीलप्तणि निर्मित नेमिनाथ भगवाण्का प्रतिविश्व जयबन्त हो। तथा गोम्पटराजा चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित दक्षिण कुक्कुट जिन अर्थात् बाहुबलि-का प्रतिविश्व जयबन्त हो। १५८।।

ę٥

जेण विणिम्बिय पश्चिमात्रमणं सम्बद्दसिद्धिदेवेहिं । सन्वपरमोहिजोगिहि दिट्ठं सो गोम्मटो जनक ॥९६९॥

आवनोर्क्यान निम्मसलुष्ट् प्रतिमायवनं सम्बन्धिसिद्धिवेषवर्गाळवमुं सम्बन्धियोगिय-लिवमुं काणल्यद्ववंतप्य गोम्मटं सर्व्योरकृष्टीववं जीतसुत्तिकों ॥

> वज्जयलं जिणभवणं ईसिपमारं सुवण्णकलसं तु । तिहुवणपडिमाणेक्कं जेण कयं जयउ सो राओ ।।९७०॥

व ज्ञावनितलं भूमितलमोषत्प्राग्भारं सुवर्णकल्कामितु । त्रिमुबनप्रतिमानमहितोयं जिनभवन-मार्वोन कृतमाराजं विराजिसुत्तिक्कें ।।

> जेणुन्भियशंश्चनरिमजनखितरीटग्गकिरणजलघोया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥९७१॥

जावनोठ्यं नेतिब स्तंभव मेळण यक्षमकुदाप्रकिरण जलविदं प्रक्षालिसल्पद्दुवु । सिद्धपरमे-ष्टिनळ गुद्धपार्वनळा राजं चामुंडरायं गेलुत्तिकर्षे ।।

येन विनिमितप्रतिमावधनं सर्वार्थसिद्धिदेवैः सर्वपरमाविषयोगिभिः दृष्टं स गोम्मट सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् ॥९६९॥

 वजावनितलं ईपरमान्मारं सुवर्णकस्त्रशामिति त्रिभुवनप्रतिवाने ब्राह्मितीयं जिनसवनं येन कृतं स राजा विराजताम् ॥९७०॥

येनोद्भोक्रवस्तम्प्रस्थोपरि स्थितयक्षमुक्कटाप्रकिरणजालेन धीतौ सिद्धपरमेष्टिना शुद्धपादौ स राजा चामुण्डरायो जयत् ॥९७१॥

जिसके द्वारा निर्माणित उत्तृंग बाहुबलिकी प्रतिमाका मुख सर्वार्थसिद्धिक देवोंके द्वारा २० अथवा सर्वाविष परमाविष ज्ञानी योगियोंके द्वारा देखा गया, वह राजा चामुण्डराय सर्वोत्कर्ण रूपसे प्रवर्तमान रहें ॥९६९॥

जिस राजाने ऐसा जिनभवन बनबाया जिसका भूमिनळ वक्रके समान सुदृद है, सुवर्णके करुरसे शोभित है और तीनों छोकोंमें जिसकी कोई चपमा नहीं है वह राजा जयबन्त हो ॥९.७०॥

२५ जिसके द्वारा (गोन्मदेशको सूर्तिके द्वारके सामने ) स्थापित चसुंग स्तन्यके उत्तर स्थित यक्षके मुक्टके अमभागसे निकलनेवाली किरणरूपी जलसे सिद्धपरमेष्ठियोंके सुद्ध चरण-युगल थोये गये हैं वह राजा वामुण्डराय जयवन्त हो ॥५०१॥

80

१५

# गोम्मटसुत्तं लिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥९७२॥

ई गोम्मटसारसूत्रशेखनबोळ् गोम्मटरायॉनबमाउबो बु वेशीभावे माडल्पट्टुबा रार्य नामविदं वीरमालैंड विरकालं जयमुलिबकें ॥

[ मत्तेभ विक्रीडित वृतः ]

युगमं बाद्धियनोवदिक्कलियुद्धं मेर्व्वप्रभागकर्केयुं । मेर्गेबुटकंपियुद्धं करं सुरममा क्षोकांतवाकारुमम् ॥ सुगमं गोति वेरत्गळि मिडिववं मोळवंबमावंबींब । सुगमं तानिनतल्यु गोम्मटमहाशास्त्राञ्चिपपारंगमं ॥१॥

[कंब पद्यः]

मण्णं पिडिवोडे कैयाळु मण्णुं पोन्मणुवेन्न जैनतनक्कं । वण्णहरियण्यनीविन डोण्णय घायक्कं वेदरवण्यगळोळरें ॥२॥

गोम्मटसूत्रजेक्सने गोम्मटराजेन या देशी भाषा कृता स राजा नाम्ना कोरपार्तण्डस्चिरकार्क जयत् ॥९७२॥

संस्कृतदीकाकारप्रवास्ति

श्रीवृषभोऽत्रितो भस्त्या रांभवोऽभिनन्दनः । सुमत्रिः वयसासः श्रीसुपास्यंत्रेवन्त्रयः स्तुतः ॥१॥ सुविधिः शीक्षरः श्रेयान सुपुज्यो विमलेश्वरः । अनन्तो वर्मनाचो नः शास्त्रिः कन्यररप्रमः ॥२॥

गोम्मटसार प्रत्यके लिखे जानेपर गोम्मटराज चाग्रुण्डरायने जो देशी भाषामें टीका रची, जिसका नाम चाम्रुण्डरायकी उपाधिपर वीरमार्तण्डी था, वह राजा चिरकाल तक जीवित रहें ॥९९२॥

सागरको बिना किसी कष्टके पार करना, मेरु पर्वतके झिखरपर चढ़कर उसको पार करना, लोकान्त तक फैठे हुए विज्ञाल आकाशके अन्ततक पहुँचकर अपनी जँगुलियोंसे छूकर उसका अनुभव करना, ये सब काम सुलभ साध्य हैं। परन्तु गोम्मटसारके शास्त्र समुद्रको

पार करना सुलभ नहीं ॥१॥

विशेषार्थ—प्रपंत्रमें जो दुःसाध्य कार्य हैं उन्हें बाहे हम कर सकेंगे, लेकिन २५ गोन्मटसारके सिद्धान्त सागरको पार करना जलाध्य कान है। इन बातोंसे स्पष्ट है कि गोन्मटसारके अर्थ लगानेमें, विवरण देनेमें पढ़नेवालेको जो पाण्डित्य और संस्कार चाहिए कसका दिग्सर्शन केशवण्या दे रहा है। साथ ही वैसे संस्कारको मैंने प्राप्त किया है, ऐसे आस्मिदवासकी ध्वनि भी यहाँ प्रतिध्वनित होती है।।श।

जीताना व्यक्तिका जान भाग है। जानका किया है स्वीत है स्वीत है। जो के लूँ वह सोना वन ३० जीनामकी प्रतिमांके कारण अगर में अपने हाथमें मिट्टी भी छे लूँ वह सोना वन ३० जावेगी। विद्वान केशवणकी विद्वताको देखकर कौन ऐसा है जो डर न जाय॥२॥

साभेयमजिदं देवं सम्भवं भवतारकम् । वातिकमंत्रणाशास प्रणमान्यहमावरात् ॥१॥ अभिनम्यनमानन्यकमं सुमतिमञ्जूतम् । वशत्रभं प्रभु वन्दे रत्नवयविशुद्धये ॥२॥

नानेन्न मतिय वर्षाणयेनुं किरिबिट्डवरिडं बैनायवमं । सानं मत्यनुसारं सानियळेनगेवरिळवरं बंगंगं ॥३॥ वरिवेनगावोठं तिष्णं बरिबिट्टियोळेकं बनमनीवेनेनुस्ति । प्यरिबिन किंग बीठपं गुरुवरे किरिकिरिवर्नाटव केशण्याळु ॥४॥ सेसेगोळटवेळवं कोललोसुगर्लनं बुरासनी केशण्यं ॥४॥ वरिसियेन्नित्त तोरेवं पेसि जिनागमननरिवनं गोपण्यं ॥५॥

श्रीमस्लिः पुत्रवः स्वामी निवर्गेकः भीषास्त्रकः । बीरस्त्रिकालकोऽत्यहंत् विक्वः साधुः विवरं क्रियात् ॥३॥ यत्र रस्तिस्त्रिमिर्कत्वाहंस्यं पुत्रयं नदासरैः । निवरित्व मुक्तसेत्रोऽयं नत्वादास्वन्तारस्त्रम् ॥४॥ तत्र श्रीवारदानश्चे बलास्कारगणोऽन्ययः । कृत्यकृत्यमुनीनस्थ नन्याम्नायोऽपि नन्यत् ॥५॥

विज्ञेषार्थ—केज्ञववर्णीके समकालीन पण्डितवर्ग एवं विद्वानोंके लिए यह सवाल है
और जुनौतो है। इससे छलके आत्मविक्यासका अंग्न प्रकट होता है और वह कहता है कि
मेरा पाण्डित्य प्रकातीत है।। १॥

बह कहता है कि मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार अगाध जैनागसका अध्ययन किया है। क्कान तो हमेशा सतवाण्ययनसे और संस्कारसे प्राप्त होता है। क्या बिना संस्कारके लोग १५ मेरी बराबरी कर सकते हैं ?॥३॥

विशेषार्थ—केशववर्णा अपनी अध्ययनप्रवृत्ति और संस्कार विशेष पर अभिमानसे कहता है कि मेरी विद्वता किसीसे कम नहीं है ॥३॥

क्कान तो सदा मुफ़्तमें नहीं मिलता। मेरी निश्चित धारणा है कि मैंने धन देकर ही क्कान प्राप्त किया है। ऐसोंका क्वान पाण्डित्य पर्ण है।।४॥

दिश विशेषार्थ — उपरकी पंकियोंसे यह स्पष्ट विदित होता है कि केशववर्णीके समकालीन कोई विद्वान् उसकी विद्वलाको वक्दिप्टिसे देखनेवाला था। वह ज्यांक आगेके पथ (नं. ५) में सूचित गोपणा ही शायद हो। छेकिन अपनी गोम्मटसारकी टीकाके अन्तिम भागमें इस अंशका बल्लेख करनेका औचित्य क्या था यह एक कुत्हलकी वात मनमें रह जाती है। शायद उसका आशय यह रहा होगा कि वह अपने प्रतिस्पियोंकी सत्वपरीकार्में खरा उप उत्तर है और अगाध पण्डित्यवाला है।।।।

दुरात्मा गोपण्यने मुझे मारनेके लिये मन्त्राक्षत स्वीकारनेके लिये कहा। आखिर वहीं दोषी ठहराया जाकर जिनागमको त्यागकर केशवण्यको (मुझे) छोड़कर चळा गया। उसकी हार हुई ॥५॥

विशेषार्थ—उत्परके पद्मसे यह बातों श्वष्ट हो जाती है कि गोषण्य नामका समकाछीन विशेष या जिसका सम्बन्ध केशवण्यके साथ मुद्दान बही था। साथ ही जेनागमके झाना गोषण्य जैसे व्यक्ति अपने उत्पर जा झूठा अपवाह क्यांचा है रसकी चोटका दुःख भी केशवणको या। छेकिन स्पष्ट था कि वह अपवाह केशिवलाव था।।।।

मुपादर्वमनयं चन्द्रप्रभं विभुवनाविषम् । पुष्पदन्तं बगत्वारं वन्दे तद्गुणसिद्धये ॥२॥ शीतलं मुखसादमृतं पुण्यमृति नमान्यहुम् । खेदान्सं वासुपूष्यं च केदल्झानसिद्धये ॥४॥

# [ मलेंभविक्रीडित वृत्त : ]

पोणहीं भूसंजनोपसर्गयनितां वे बर्त वे बीळवा-मोणहें गोन्मटसार बृत्तियनिवं कन्नांटवावयंगळि । प्रणुत्वद्यंषमचं बहुबुतरिवं तिर्वृतुष्यद्यम्मेषु-बणमट्टारकवेवराक्षेयनिवं संपुष्यं माडिवं ।।६॥ ने रेंदु जाकाव्यांमयुवसुनेत्रवाजप्रमितं(१८८१)गळाणि सं-। विवर्तिरेयुं विकारिवरवस्तरवैत्रविद्युद्ध पक्ष भा-सुरत्तरवंबमोविवसर्वविद्यु गोन्मटसारवृत्ति भा-करनोगं वं विनेयजनहस्तरसिव्यन्तु-ळळण्डुतं ।।७॥

यो गुणैर्गणभृद्गीतो भट्टारकशिरोमणिः। अस्त्या नमामि तं भूयो गुरुं श्रीज्ञानमूषणम् ॥६॥ कर्णोदमायदेशेशमल्लिभपालभीकृतः। सिद्धान्तः वाठितो येन मनिषम्बं नमामि तम ॥७॥

ययि पूर्त जनोंने सदा उपद्रव सचाया फिर भी बिना डरे मैंने उसका सामना किया और धर्ममूचण भट्टारक देवकी आज्ञा पाकर गोम्मटसारकी कन्नड भाषामें टीका रची। इसमें यदि कोई युटि रह जाय तो श्रुतपारंगत विद्वान् पण्डितगण उसको ठीक बनानेका अनुमह करें ॥६॥

विशेषार्थ — कृति निर्माण कालमें केशवण्यते स्वयं जिन समस्याओं का सामना किया था, यहाँ वसका उल्लेख किया है। वह कहता है कि मैंने लपवादों को जीत लिया और इस कृति रचनामें मुझे मेरे गुरु धर्मभूषण महारकको कृपाका अनुमह प्राप्त हुआ है। इन सब बातों से स्पष्ट है किश्ववणको कृतिरचनामें अनेकों कष्ट सहने पढ़े, फिर भी गुरुके लगुम्हरे से उनने मन्यको सम्पूर्ण किया। यहाँ केशवणको बातों में बिनयपूर्ण आस्मिवश्वास- २० की मत्यक दीख पढ़ती है।।।।।

यह पशकृति रचनाकारकी न होकर प्रतिबिधिकारकी जान पढ़ती है। प्रसिद्ध शालिबाहन शक वर्ष इन्दु-समु-नैत्र-शित्र (१८२१ बळटा करें तो १२८१ में ) के विकारि संदरसरके चैत्र शुरी पंचमीके शुभ दिनमें इस गोम्प्यटमारकी कर्नोटक दृत्तिको शिस्यों के हृदयको प्रभुद्धित करनेवाले श्रीभास्करने सम्पूर्ण किया ॥॥।

विशेषार्थ-इस गोम्मटसार बुत्तिकी प्रतिलिपि शालिवाहन शक संवत् १२८१ के विकारि संवत्सरके चैत्र शक्ल पंचमीके पवित्र दिन भास्करने लिखकर पूर्ण किया।।७॥

विमलं निर्मितानञ्जं प्राप्तानन्तवनुष्ट्यम् । सनग्तं वर्षनायं च वन्दे स्वात्मोपतन्त्रयये ॥५॥ धानितनायं च कुम्युं च सर्व वेशाप्रधानस्त्रम् । यवाश्यातम्भात्त्रम् वर्षायः व प्रदेशाप्रधानस्त्रम् । प्रवास्त्रम् । प्रवास्त्रम् वर्षायः च वर्षमानं जिनेत्रवरम् । विकालमीमवन्देऽतं नवसामिकल्यवर्षाणाः विकालमीवराः सर्वेऽनन्तार्हित्यद्धवाचरः । निःत्रमयसर्व दश्यः सर्वोन्तमञ्जलम् ॥८॥ समाराज्यैत अवशोषाः आसाः कैकल्यकप्तरः । वास्त्रमतं वर्षमापुरतं मुज्यवर्षम्यायये ॥९॥ तत्र श्रीकारदायच्छे बलात्कारागणीज्ययः । कुन्तकृत्यमृगीन्द्रस्य मन्त्रायावक्षत्रस्य ॥१०॥

\$ o

24

10

24

₹•

२५

ŝ.

नाभेयमजित वेव राभव भवतारकं । वातिकस्मीप्रणाशाय प्रणमाध्यहुलांबरात् ॥
अभिनवनमानवरूप मुम्तिलम्बुतं । पद्मप्रमं प्रमुं वेदे राज्ञंवविद्युद्धये ॥
सुपादवमनय बद्धप्रभं विभुवनाधियम् । पुष्पवन्त जमस्तार वदे तद्गुणतिद्धये ॥
श्रीतरुं सुखाराद्भृतपुष्पमूर्ति नवास्यहम् । भ्रेयोतं बासुषुव्यं च केवल्ज्ञानतिद्धये ॥
श्रीतरुं सुखारादभृतपुष्पमूर्ति नवास्यहम् । भ्रेयोतं बासुषुव्यं च केवल्ज्ञानतिद्धये ॥
श्रीतनाथ च कुषु च अरं चेत्रान्नमास्यहम् । यदावंद्रवसुधाषकक्समंबक्तप्रपायकान् ॥
श्रीत्वताय च कुषु च अरं चेत्रान्नमास्यहम् । यदावंद्रवसुधाषकक्समंबक्तप्रपायकात् ॥
श्रीत्वताय च सुव्यं च करंद्रातां जिनेश्वरमः । त्रिकालमभिववेदेहः नवलायिकलस्यये ॥
श्रीत्वपुणस्यो नतः । अभितिकत्रावाय नतः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
श्रीमच्यदिरसुपाच्या सुपुत्र समतभावदेवानां एवः परितमासोऽय ॥

ज्ञाता घरष्नगत्तवर्षयुक्ता पापोनितास्याच्छककालसस्या । बाल्वययुक्ता मृनिवित्समेता श्रीवर्द्धमानस्य समा भवेषु ॥ श्रीमद्ब्बासम्दुद्धनः प्रविकसद्बुक्ताञ्चका निर्मेका प्रावक्तितिभरास्सवामद्वयो भव्या सुतेव्या सता । ये ते लोकशिरोमणित्यमधिक सप्राप्य मुक्तोपमा (मक्ता इवाऽऽ ) भातु स्वात्यमलामुतोवयभवैभांस्ववृग्णैभृषिता ॥

योऽमध्य सर्मनुद्रपद महा मुख्दि द्वी । महारक्षियोरल प्रभेट्ट स नमस्तरे ॥८॥ भिविद्यविद्यादिकार्कारिकृतिया । बद्धायोऽस्या हृती वक्ष उद्योता व प्रयम मन ॥९॥ मृरे स्वीदमनद्रस्याभयनक्मणेशिन । बिण्डाकारिभयामा हृते कर्णाटकृतित ॥ ०॥ रचिता चित्रकट स्वीताद्यनासाक्षेत्रमुना । साम्रवामासहेतास्या प्राचिते मृतृक्षणा ॥११॥

तत्र श्रीमज्ञितवर्षाम्बृषिवर्षं नयुणचन्द्रायमानश्रीक्षानुपृष्णभट्टार्काराय्य सीगतलाव्यक्षवार्षाभिवि सृपादरमाकराविषरकादिगवगदमेरुद्धवाचन्द्रम् स्वत्यावायवेत वैविषयिद्यापरसेदरम् निव द्वावाय मसात कर्णाटदेशाधिनावत्राज्यलामाज्यलक्ष्मीनिवायकेनोत्त्मसन्तिन्त्रमालसन्तारणोतसिद्धान्तेन विणका ल विदित्याद्वाद्या गोवरदेशाधिवत्रकृत्विनदालसहिनमणितपाच्यप्रभुप्रसावायिकितम्मा नेमिन-प्रणा स्वमेषकार्यप्रमालक्ष्मिकेनाकृतीहान्द्रीवेन सक्त्याविद्येवरायमाणविद्यस्यालकृतिक साध्यवादस्य-निवर्षमेद्यरप्रपृणिसाहस्यालसहस्याविहितप्रायनाचीनेन विश्वदर्शनिव्यविद्यास्यविद्यापरविद्यास्य

यावच्छीजिनसम्हष्यन्द्रादित्यौ च विष्ठप सिद्धाः। तावसन्दतु अभ्यौ प्रपाठममाना स्विय वृत्तिः।। निम्रन्याचार्यवर्षेण नैविद्यसक्रविना। संशोध्याभयसन्दर्शकोशिद्धः प्रथमपुस्तकः।।

<sup>॥</sup> इत्यभववन्दिनामाञ्चितायाम् स

80

ब्येसव्यंत्रमुबोधवञ्जतलभाक् स्यात्कार तीरोवुरो गंभीरो वरनेमिचंद्रविसरद्वाक्चेद्विकावद्वितः । विस्तीयां गुणरत्नभूषणभरस्सारात्वेपूर्णं महा-न्नित्यं गोमम्दसारसंज्ञितसुषांभोधिद्वश्यायास्तु वः ॥ श्रीमदम्भेषुशासमुद्रविद्यालेश्वासस्तामित् भास्त्वभृभय्यकारसम्मवकरः प्रव्यस्ततापोत्करः । प्रोचर्थव्यस्तर्शस्त्रम्भवनोद्योतो सवानंवनो जोयाद्वासुरवोषमाष्ट्यक्रश्योनोक्चोत्रयः ॥

गोम्मटसारबृत्तिहि नन्याद्भुष्मैः प्रवित्ति। । शोषयन्यायमात् किञ्चित् विवदः चेद् बदुश्रुताः ॥१२॥ निर्मन्याचार्यवर्षेण त्रैविद्यचक्रवतिना । संशोम्यामयबन्द्रेणालैक्षि प्रथमपुस्तकः ॥१३॥

हरयाचार्यश्रीनेशिचन्द्रकृतायां गोम्मटसारापरनाम पञ्चसंग्रहवृत्तौ कर्मरचनास्वभावो नाम नवमोऽच्यायः समाप्तः ।

### संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्तिका आशय

चौबास तीर्थंकरोंको नमस्कार करनेके परचान् टीकाकार कहते हैं—जिसमें रस्मन्नयके द्वारा पृथ्य अहन्तपदको प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं वह मुक संघ जयबन्त हो। उसके सरस्वती १५ गण्डामें बलास्काराण है। वसमें जुन्दकुन्द मुनीनद्रका निर्द्धमंद है वह भी जयबन्त होजो। में अपने गुरु महारक शिरोमणि ज्ञानभूपणको भिक्ष्यक नमस्कार करता हैं। कर्णाट देशके सिक्ष राजाकी भक्ति जिसते मुक्ते जितागम पदाया है उन मुनिचन्दको नमस्कार करता हूँ। जिनने घमष्टदिके छिए मुझे सूरिपद दिया उन प्रभावन्द्र भट्टारकको नमस्कार करता हूँ। जीविया विद्यालकीर्ति सुरिने इस टीकाके रचनेमें सहायता की और बड़े हर्षसे २० प्रथम कसे पदा। यह टीका चित्रकृटमें श्री पार्थनाय जिनालयमें धमचन्द्र सूरि अभयचन्द्र भश्चम कसे पदा। यह टीका चित्रकृटमें श्री पार्थनाय जिनालयमें धमचन्द्र सूरि अभयचन्द्र मुक्ति वर्णालाला आदि भन्य जीवोंके लिए साधुसांग और सहसकी प्रार्थनापर कर्णाट- हिक्से रची।



### गोम्मटसार प्रनथकी गणितात्मक प्रणाली

पट्सण्डागम प्रत्य सम्भवत ईसाकी दूसरी सदीमे आवार्य पुण्यन्त एव मृतविक्ष्मि) अञ्चत कृति हैं, इतमे-से प्रयम पांच खण्डोपर नवी मरीमे आवार्य वीरसेन द्वारा विशान वक्ता नामक टीका रची गयी। खळा खण्ड महायवलके नाममे भी विकास है और भहाकच कहलता है। व्यात्व्री सदीमे नेतिचन्द्रावार्यने इन प्रत्योके पणितीय मार रूप गोम्मटसार औवकाण्ड तथा काकाण्ड रुपमे रचना हो। इन्ही प्रत्योको केशवर्षणी कृत कणांद्वित्त औवत्वत्यप्रदीपिका विलक्षण प्रतीकोसे भरी हुई है और गणितजोके लिए जमूतपूर्व सामग्री प्रयान करती है।

इस टीकाके अतिरिक्त एक अपूर्ण टीका सन्वप्रदेशिका है और पण्डित गेडरमल हुत सम्म्यानान-चिन्नका है। पण्डित टीडरमलने अन्त प्रकाल अनेक अर्ताकोक अर्थ समझनेका प्रयास किया, तथा अर्थ सर्वृद्ध अधिकार उसत टीनाके अतिरिक्त निर्मित किया जिसमें उन्होंने प्रप्य प्रत्यक पठिन प्रतिकद्ध पदको सरल बाक्यों या शब्दों द्वारा समझासा है। यह कार्य अठान्द्रवी सरीमें सम्युण किया गया।

प्रस्तृत निबन्धमे पण्डित टोडरमलके अभिप्रायको पिढिने लिए उन्होंको रचनाके आधारपर लोकोत्तर प्रमाणको गणितात्मक प्रणालोको सरलतापुनक सम्माया गया है। आचा है कि इसके द्वारा न कंकल शोधार्यी अपितु जिज्ञास मुमुख भी लाभानित्वत हो मकेंगे। इनके साथ ही विभिन्न पारिभाषिक कब्सके लक्षणके पठन-पाठन हेतु यहाँ प्राय सभी गणितीय परिभाषाएँ दे दी गयी है। तदृष्टियोक प्रयोग मिलिट्ड कर दिय गये है। इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से लेकर आवस्थक गणितीय मामग्रीको ममझाते हुए शोधार्यों अपया ममक्को लिंग्सारको करी टीकामे गति हुत तीवारी करान ना भी अवगर प्राप्त हो सकेगा।

# § १. भ्यू स्निका

किसी भी मीणतीय प्रणालीये क्रायमने पूज उससे प्रविष्ठ प्रतीकोकी जानकारी आवस्यक है। गोमंदसारादि सन्योकी टीकाओं इस प्रणालीके सार कांग्रस्थ अव्यागन हेता साथ ही उन्हें स्मरण रखते हेता प्रतीकास सामग्री निर्मित की गर्मी, जो पूर्ववर्ती बन्योन उपलब्ध नहीं है। तिलोगरणकारी जेंगे प्रन्थोंने हुछ प्रतीकास सामग्री निर्मित को गर्मी, जो पूर्ववर्ती बन्योने उपलब्ध होती है। किन्तु विद्याल वैपाने पर यह सामग्री बर्क सबूधि, बर्च सुद्धि तथा रक्षा सद्धि स्थामें केशववर्णाकी कर्णाटकीटीकांने इष्टिगत होती है। इसी प्रकीर लक्ष्मिर वांच्यासारकी टीकामें मार्थवर मार्थवर शिवत तथा ज्ञानभूषणके विद्या निर्मित होती है। इसी प्रकीर लक्ष्मिर वांच्यासारकी टीकामें मार्थवर मार्थवर्षण श्रीत तथा ज्ञानभूषणके विद्या निर्मित होती है। इसी प्रकीर लक्ष्मिर वांच्यासारकी टीकामें मार्थवर मार्थवर्षण श्रीत तथा ज्ञानभूषणके विद्या निर्मित कर्णा होती हो। इसी प्रकीर तथा ज्ञानभूषणके विद्या निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास हो। विद्यास निर्मित कर्णा हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास निर्मित हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास हो। विद्यास

सर्व प्रवस ऐसे समस्त प्रतीकोंका त्वरूप दिवाला कावश्यक होनेसे उन्हें मूल रूपमें प्रस्तुत करना लाभप्रद होगा। साथ ही ऐसे प्रतीक उनके स्थानमें लेना आवश्यक होगा की उनके स्थानमे अगले गहरे कथ्यवनमें उपयोगी हों। ऐसे नवीन कार्यकारी प्रतीकोंको आयुनिक गणित के तारतम्यमे रखना भी अनिवार्य है, क्योंकि प्राचीन तामसीका प्रायोगिक रूप होंगे वाचारपर निकार सकेगा।

हसके पूर्व जो महत्त्वपूर्ण आघार है वह वैकल्पिक (Abstract) इकाइयोंको लेकर बनता है।

प्रारम्भ परमाणुक करते हैं जो अविश्वमागे पुद्मल हैं और जो विश्वमा अवस्वामों जिलती जगह घेरता है उमे

प्रदेश कहते हैं। प्रदेशोंके आधारगर, उनकि मुच्चि, प्रतर अथवा धनमें समये नये क्षेत्रमान प्रापित करता
है जो उपमा मानके लिए आधारमुत हैं। इस प्रकार अंगुल, अन्यत्रेणोंक उन्तर तीनों मण्य किसी भी राणि की

प्रवासक संस्थाका प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन करते हैं। निश्चयकालकी पर्यापको समय कहते हैं, जो

प्रवहारकालकी सर्वाल्यतम इकाई है। इसे दूसरी तरह भी परिभाषित करते हैं। जितने कालमे कोई परमाणु

दूसरे संकल परमाणु-प्रदेशका मन्यतम गतियों अतिक्रमण करता हैं, उसे एक समय कहते हैं। इसी एक ममयमे

तीवतम गतिने चलायमान परमाणु चौदह राजु गत प्रदेशोंका अतिक्रमण कर सकता है। इस प्रकार गमय

रासिसींसे पत्म तथा सागरके कालमान स्थापित करते हैं और उनका उपयोग अन्य अज्ञात राशियोंकी

गणात्मक संस्थाका निरूपण या प्रतिनिधित्व करनेमें होता है। वह कालमान भी उपमामान कहलाता है।

दूसरा मान संस्थामान है जिसमे गणना द्वारा संस्थेय, असंस्थेय क्या अनन्तकी अनेक प्रकारको क्रमात्मक राशियों उत्पन्न कर उनके द्वारा अनेक अज्ञात राशियोंके द्रव्य प्रमाणको स्थापित करते हैं। इस प्रकार किसी भी अव्ययन योग्य राशिको द्वव्य प्रमाण, सीत्र प्रमाण और काल प्रमाणसे तीलते हैं तथा भाव प्रमाणमें स्थापित करते हैं। भावका तत्य्य जानके उत्वन अविभाग-प्रतिच्छेट-राशिस है जो केवल जान अविभागी प्रतिच्छेट राशिकी एक उपराधि ही होती है। सभी राशियों केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेट राशिकी एक उपराधि ही होती है। सभी राशियों केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेट राशिकी एक उपराधि ही होती है। सभी राशियों केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेट राशिक नमानी हुई होती है और उससे छोटो ही होती है।

यहाँ अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ समझ लेना आवस्यक है। युगों से युगोशका विकल्प अविभागी प्रतिच्छेदकी जन्म देता है। वैसे भी पृद्गल पदार्थको छेदते हुए अविभागी प्रतिच्छेदकी कल्पना वीरसेनाचायने धवल ग्रन्थ (पू. ४) में की है, जहाँ लोकके आयननका सन्दर्भ है। कर्म विद्वास्तके अध्ययनमें भी एक और विकल्प ग्रन्थ हो जो परसागुओं के निस्व-रक्ष स्पर्यके अविभागी प्रतिच्छेदोंने परे है। वह है अनुभागके अविभागी प्रतिच्छेदोंने कल्पना जिसका सम्बन्ध सिन्ध-रक्ष स्पर्यक अविभागी प्रतिच्छेदोंने कोडा जा सकता है, पर स्पष्ट है कि दोनो तादाहम्य सम्बन्ध नहीं रस्त होगे। यदि हो वो उसे पिद्ध किया जाये।

इस प्रकार विभिन्न प्रमाणोका वर्णन सिद्धान्त बन्धों है और उन्हें संदृष्टियों द्वारा दर्शाया गया है। उन्हें ठीक रूपमें समझने हेतु पण्डित टोडरमलने अलगसे अर्थ संदृष्टियों पर दो अधिकार लिखे थे। एक गोमम्दरार जीवकाण्ड कामेशाण्ड प्रकरणपर है। इन्हीं अधिकार जीवकाण्ड कामेशाण्ड प्रकरणपर है। इन्हीं अधिकार ते प्रकरणपर संदृष्टियों का रूप संदृष्टियों का रूप हो होते हुए ही भिन्न-भिन्न प्रकरणीमें भिन्न-भिन्न अर्थ प्रस्ता जा सके। संदृष्टि कभी-कभी एक हो होते हुए ही भिन्न-भिन्न प्रकरणीमें भिन्न-भिन्न अर्थ प्रस्ता करती है। अताएव अंक, अर्थ एवं आकारकर संदृष्टियोंको बड़ी सावधानीसे समझ लेनेपर कर्म मिद्धान्त का अधिकांक भाग स्मृतिमें रक्ता सरल हो बाता है। साव ही अनेक प्रकरणोंका आधृतिक गणितसे तुल्लासक अध्यान भी सम्भव हो जाता है। यह भी प्रकर हो बाता है कि इन संदृष्टियोंमें क्या सुभार किया जाये ताकि आधृतिक बंगसे पणित पढ़नेकों कर्मी सिद्धान्तकरी गणितसे प्रवालोंकों भ्रतीभाति समझकर उसके प्राप्तिक रूप पर अनुनन्धन भी कर सके।

# § २. चंद्रष्टियों का स्पष्टीकर्ण

विवक्षित हव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके जो प्रमाण आदि हैं उसे अर्थ कहते हैं। अर्थकी संदृष्टि अयवा सहनानोको अर्थ संदृष्टि कहते हैं।

बस्तिक द्वारा अंकोंका बोच भी कराया जाता है। यथा: विष्=१, निर्धि =९, अन्तरिक्ष =०, हिन्द्रय =५, करणीय =५, कमंत्र=८, कथाय =५, गति =५, जित =२५, तत्त्व =७, दिन्त् =८, ह्व्य =६, नय=२, परार्थ =९, रत्त =३, (रत्त =२ भी), रस =६, लिल्ल =४, वर्ण =५, ह्व्यार्त =७, इत्यारि । विशेष वर्णनके किए महावीराचार्य कृत गणितमार संग्रह (शोलापुर, 1963) देशा जा सकता हैं।

अक्षरोंके द्वारा भी कही-कही अंकोंका निरूपण किया जाता है। इनमें एक पद्धति कटपयादि हैं।

कटपयपुरस्थवर्णैनंबनव पंचाष्टकल्पितै क्रमशः। स्वर जन शुन्यं संख्यामात्रोपरिमाक्षरं स्थाज्य ॥

अर्थात. निम्नरूपमें क आदि अक्षरों द्वारा संख्याओंका निरूपण होता है-

| क | स  | ग | 可 | 8  |    |   | ৰ  | 8         | ज  | 軒 | ब |   |
|---|----|---|---|----|----|---|----|-----------|----|---|---|---|
| ₹ | 3  |   | ¥ | ٩  |    |   | É  | b         | 6  | 4 | 0 |   |
| ਟ | 5  | ड | ₹ | व  |    |   | त  | य         | ₹  | ध | न |   |
| * | ?  | * | ¥ | ٩  |    |   | Ę  | 9         | 6  | 9 | • |   |
| 4 | 95 | व | भ | म  | य  | ₹ | ल  | ar        | श  | ব | स | ह |
| * | 2  | ₹ | ¥ | ٩  | 8  | 3 | 3  | ٧         | 4  | Ę | 9 | 6 |
| अ | आ  | 夏 | € | ਭ  | ऊ  |   | Æ  | <b>34</b> | ख् | ल | ए | ऐ |
| 0 | •  |   | 0 |    | 0  |   | 0  | ۰         | 0  | o | ۰ | ۰ |
|   |    |   | ओ | मी | अं |   | आ: |           |    |   |   |   |
|   |    |   | • | •  | 0  |   |    |           |    |   |   |   |
|   |    |   |   |    |    |   |    |           |    |   |   |   |

अक्षरकी मात्रा ऊपर कोई अक्षर होनेका भी कोई प्रयोजनीय अर्थ नही होता है ।

कर्मीस्थिति रवनामें बीचकी संख्याशंको दश्यिके लिए विन्दुओं अथवा कून्योंका प्रयोग किया जाता है। यदि आदि नियेकको संख्या ५१२ हो और अन्तनियेकको ९ द्वारा प्रकपित किया गया हो तो बीचके नियेकोंका इसी प्रकार नियर्गन हैं— ९ कहीं नायका आदि कसार ही खंबृष्टि कम खाता है। यजा लंशके ल, कोटिके .लिए को,

जधन्यके लिए ज, इत्यादि । लक्ष कोटिको ल को, जधन्य ज्ञानको ज ज्ञा द्वारा निरूपित

• करते हैं।

• इसी प्रकार कोटाकोटिके लिए को २ (अर्थात् कोटिवर्ग) द्वितीय मूलके लिए

५१२ मूर (अर्थात् किसी राश्विके वर्गमूलका वर्गमूल) प्रयुक्त है। अंतःकोटाकोटिको

संकोर द्वारा निरूपित करते हैं जिसका अर्थ १ और (१०) के बीच स्थित कोई भी प्राकृत संस्था होता हैं। ६५००० को जिसने हेतु ६५० का उपयोग किया गया। यह दिन्दु बढानेकी व प्रक्रियोके लिए नवीन संकेतनाका उपयोग हैं। इसी प्रकार तिलोयपण्णती (९,१२४−२४) में ८९।९६।५००।८।८।८।८।८।८।८।८। का अर्थ (१०००) (९६)(५००) (८) हैं।

अब संख्यामान संबंधी प्राचीन संवेतोका उल्लेख करेंगे—संख्यातको 🗣 द्वारा, असंब्यातको a द्वारा, और अनन्तको स द्वारा प्रकपित किया जाता रहा है। इसी प्रकार जयन्य संख्यातके लिए २, उक्तकृ संख्यातके लिए १५, जवन्य परीत असंख्यातको लिए १६ सहमानी रूप है। आवलीकी सहनानी भी

र हैं। उत्कृष्ट परीत असंख्यातके लिए र अथवा आवली ऋष एक संवेत हैं। अपन्य युवत अमंख्या भी आवलीके समान २ संकेत डारा निकपित होता हैं। वह उतकृष्ट परीत असंख्यातने एक अधिक है।

उत्कृष्ट युक्ता संख्यातकी सहनानी ¥ है, अर्थात् प्रतरावली ऋण एक। यह जवन्य असंख्यात असन्यातने एक कम है, स्व्योक्ति यह प्रतरावली मात्र अथवा ¥ है जो आवलीका वर्ग है। धनावलीका संकेत ८ है। यह आवली समय राधिका वन करनेपर प्राप्त होती है।

उत्कृष्ट असंस्थात असंस्थात की सहतानी रेंप है। यह अध्यय परीतानस्तमे एक कम है। जयस्य परीतानस्तमे एक कम है। जयस्य परीतानस्तका संकेत २५६ है। उत्कृष्ट परीतानस्तको सहनानी ज जु अ है। जयस्य युक्तानरका संकेत ज जु अ है। उत्कृष्ट पुक्तानरका संकेत ज जु अ व है। यह जयस्य अनस्तानस्तको संकेत ज जु अ व है। यह जयस्य अनस्तानस्तको संकेत ज जु अ व है। अध्यय अनस्तानस्त वास्तवमे जयस्यमुक्त अनस्तक। वर्ष होता है।

अब निम्नलिखित सहनानियाँ प्रकृत रूपमें सरलतासे समझी जा सकती हैं—

सन्पूर्ण जीव राशि १६ ःस्पष्ट हैं कि संसारी जीवराशि और निद्ध जीव संसारी जीव राशि १३ सिलकर सम्पूर्ण जीवराशि वनती हैं। सिद्ध जीव राशि ३ पदगल परमाणु राशि १६ सः स्पष्ट है कि यह राशि सम्पूर्ण जीव राशिसे अनन्त

गुणी हैं।

गुण्य १ । काल समय राशिः पुद्देगल परमाणु राशिके अनन्त गुणी निर्वासित हैं ।

| आकाश प्रदेश राशि <sup>-</sup>     | १६ स स स        | ·स्पष्ट है कि आकाश प्रदेश राश्चि वस्तुतः कारु समय<br>राश्चिस अनन्तगुणी है ।                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केवलज्ञान अथवा उस्कृष्ट अनन्तानंत | 青               | : केवलज्ञानकी अविभागी प्रतिच्छेद राधिको उत्कृष्ट<br>अनन्तानन्त संख्यामानवाली माना गया है। इससे<br>बड़ी कोई राधि नहीं है।                             |
| केवलजानका प्रथम मूल               | के मू 🕈         | ः इसे (के) ै द्वारा निरूपित कर सकते है ।                                                                                                             |
| केवलज्ञानका द्वितीय मूल<br>पत्य   | के मूर<br>प     | ः इसे (के) 🕏 द्वारा निरूपित कर सकते हैं।                                                                                                             |
| सागर                              | सा              |                                                                                                                                                      |
| सू च्यंगुल                        | ₹               | ः यह संकेत आवलीका भी है। यह अंगुलमं समाविष्ट<br>प्रदेश राशि है।                                                                                      |
| प्रतरागुल                         | ¥               | : अंगुल प्रदेश राक्षिका वर्ग ।                                                                                                                       |
| घनागुल                            | Ę               | · अंगुल प्रदेश राशिका घम ।                                                                                                                           |
|                                   |                 | लिए आ संकेत लिये <b>जा</b> यें तो बिशेष <b>मु</b> विधा हो सकेनी।<br>एल पाया जायेगा। हम इन तीन संदृष्टियोका उपयोग                                     |
| जगश्रेणी                          | _               | :इस क्षैतिज रेखा द्वारा जगश्रेणीमे स्थित प्रदेश<br>राशि प्ररूपित की जाती हैं।                                                                        |
| जगप्रतर                           | =               | : इन दो रेखाओं द्वारा श्रेणीके वर्ग में स्थित प्रदेश राशि<br>निरूपित की जाती हैं।                                                                    |
| षनलोक                             | 3               | ः इन तीन क्षैतिज रेखाओ द्वारा जगश्रेणीसे बने घनमें<br>स्थित प्रदेश राशि प्ररूपित होती हैं।                                                           |
| रंज्यु                            | 9               | : क्षुँतिज रेखा के नीचे लिखे ७ का भाग अगश्रेणी<br>राशिमे देने पर रज्जु अथवा रज्जुमे स्थित प्रदेश<br>राशिका निरूपण होता है।                           |
| रञ्जु प्रतर                       | =<br>Y <b>?</b> | : उपर्युक्त रज्जुराशिकावर्ग रज्जुप्रतर राधि होता<br>है। सहाँ अंच तथा हर, दोनो ही वर्गित किसे<br>गये हैं।                                             |
| रज्जु धर्म                        | \$X\$<br>≅      | : यहाँ रज्जु राक्षिका घन निरूपित हैं। अंश और हर<br>जो रज्जुको निरूपित करते हैं, उनके घन करनेपर<br>रज्जुकन स्थित प्रदेश राशि संस्था उत्सन्त होती हैं। |

| 9049                             | गो॰ कर्मकाण्डे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| पल्य राशिकी <b>अर्ढ-छेद</b> राशि | छे             | : पत्य राधिको तबतक अद्धित किया जाता है जब-<br>तक रै प्राप्त न हो । जितने बार इस विषियें अद्धित<br>किया गया वहीं संख्या जद्वेंच्छेट हैं। यथा—रैंच या<br>२ <sup>४</sup> के जद्वेंच्छेट ४ होते हैं। इसका संकेत log <sub>2</sub> प<br>सरल हैं।                                                          |  |
| पस्यकी वर्गशलाका राशि            | र              | : पत्यकी अर्धच्छेद राधिकी भी अर्द्धच्छेद राधिको<br>वर्गशलाका राशि कहते हैं। इसे $\log_2\log_2$ प<br>द्वारा भी निरूपित किया जा सकता हैं।                                                                                                                                                             |  |
| सागरकी अर्ढ च्छेद राशि           | ਲੇ ¶           | : यहाँ सागरकी अर्द्धच्छेद राशि पल्यकी अर्द्धच्छेद<br>राशिसे संस्थात अधिक है। अस्तु इसे सरल रूपमें<br>log र प + 1) मी लिखा जा सकता है।                                                                                                                                                               |  |
| सागरकी वर्गशलाका राशि            |                | : इसे $\log_2 \log_2$ सा लिखा जा सकता है। पण्डित<br>टोडरमलने लिखा है कि सागरकी वर्गशलाका राणि<br>मही होती हैं।                                                                                                                                                                                      |  |
| सुच्यंगुलको अर्द्धच्छेद राशि     | छे छे          | : इसे log र प log र भी लिखा जा नकता है<br>क्योंकि पत्यकी अर्डक्छेट राशिका वर्ग ही सूर्व्यगुठ-<br>की अर्डक्छेट राशि हैं। पुन. इसे log र अंभी<br>लिखा जा करता हैं। इस प्रकार अंगुल स्थित<br>प्रदेश राशिका सम्बन्ध पत्य गत समय राशि से<br>स्वापित किया गया है।                                         |  |
| सूच्यंगुलकी वर्गशलाका राशि       | व २            | :इसे log <sub>२</sub> log <sub>२</sub> श्रं लिखा जा सकता है।<br>बस्तुतः पत्थकी शर्द्धच्छेद राशि log <sub>२</sub> प के वर्ष<br>log <sub>२</sub> प log <sub>२</sub> प के आर्द्धच्छेद पुनः करनेपर २<br>log <sub>२</sub> log <sub>२</sub> प प्रप्त होता है जो पल्यकी वर्ष-<br>खरणकाराधिका द्विगुणित है। |  |
| प्रतरांगुलकी अर्डक्छेदराशि       | छे छे २        | · इसे $\log_{2}$ (अं) <sup>२</sup> लिखा जा सकता है। इस प्रकार                                                                                                                                                                                                                                       |  |

स्पष्ट है कि यह अंगुलकी अर्क्ष च्छेद राशिका द्विगु-णित है। logarithm के नियमोंसे समझ लेना घनांगुलकी बद्ध च्छेद राधि

हों हें है

ar २

: इसे log २ (अं) अभी कहते हैं। यह ३ log ३ (अं) है अर्थात ३ log, प log, प अथवा ३

छे छे है।

धनांगलकी वर्गदालाका राजि

. इसे log 2 log 2 ( अं ) े लिख सकते हैं। यह log (३ log २ (अ)) है अथवा log २ ३ + log २ log अं है जिसे निकटत. १+२ log : log , प बचवा १ + २ व रूपमें लिखना सही है।

( नोट : यहाँ पण्डित टोष्टरमलने लिखा है कि द्विरूप बर्गधारामे जितने स्थान जानेपर सच्यंगल प्राप्त होता है, उतने ही स्थान जानेपर दिरूप चनधारामे चनागुरू होता है। स्पष्ट है कि यहाँ अनुमानसे १ को विलप्त कर दिया गया है जो निकटत: logo ३ का मान हो सकता है।)

जगश्रेणीकी अदर्थच्छेद राशि

छे छे छे ३ ः इसे विछे छे ३ भी लिखा जाता है जहां विका अर्थ विरलन राशि है। इसका मान log 2 प log 2 (अं)3

माना गया है।

िनोट हम इसे  $\log_2$  श्रे भी लिख सकते हैं। वस्तृतः इसका मान तिलोयपण्णत्तिमे-से इस आधारपर किया गया है कि राशितः ( log 3 पत्य/असंख्यात )

जगश्चे पी [घनांगल ]

> [ log q / a ] [ 84, 3 ]

> > व २

अधका श्रे

.'. log ্ প্ল  $log_{\xi} \neq log_{\xi} (si)^3 = log_{\xi} \neq (\xi) (log_{\xi} si)$ log q (3) (log q) (log q) =

१६।२

: इसे log, log, श्रेभी लिख सकते है। इसे log, log प log (अ') 3 ] भी लिख सकते हैं।

а अर्थात यह log 2 log 4 - log 2 8 + log 2 log, वं<sup>3</sup> है।

िनोट: पण्डित टोडरमलने इसे इस रूपमे लिखा है कि १६ जघन्यपरीत असंख्यात लेकर log log q

२ ( अधन्य परीतासंस्थात ) +  $\log_2 \log_2$  अं<sup>3</sup> रूपमें बतलाया है। ]

जगप्रतरकी अर्ज्ञ च्छेद राशि

जगश्रे जीकी

वर्गशलाका राशि

छे छे छे ६ : इसे log 2 थे ? लिखते हैं। स्पष्ट है कि यह र log 2 श्रे होता है अर्थात जगश्रेणीकी अर्द्ध अर्थिस राशिसे

विगणित होता है।

| १४०४ यो कर्मकाण्डे                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| अयम्बरकी<br>वर्गश्रकाका राशि<br>प्रनक्षेककी                                                                                                                                                                                                                                       | १—<br>व<br>१६।२<br>व २<br>छे छे छे ९ | . इसे $\log_{\chi} \log_{\chi} (sg_{\chi})^{\chi}$ िल्ल सकते हैं। अस्तु यह $\frac{\xi + \log_{\chi} \log_{\chi} \eta}{\chi}$ + $+ \log_{\chi} \log_{\chi} (sg_{\chi})^{3}$ िल्ला जा सकता है।) : इसे $\log_{\chi} (sg_{\chi})^{3}$ िल्ला जा सकता है। |  |  |  |  |  |
| <b>अर्द्ध</b> च्छेद राशि                                                                                                                                                                                                                                                          | ð                                    | ३ log क्षे होनेसे जगश्रेणीकी अद्ध <sup>्</sup> च्छेद राश्विसे<br>त्रिगुणित होता है।                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| यनलोकको<br>वर्गश्रलाका राशि                                                                                                                                                                                                                                                       | ब<br>१६।२<br>व २                     | • हते $\log_2 \log_2 ($ अं $)^3$ लिख सकते हैं। इस<br>प्रकार इसका मान $\log_2$ है +<br>+ $\log_2 \log_2 $ प<br>२ (जप-प्रतात असंस्थात)<br>+ $\log_2 \log_2 ($ अं $)^3$ हैं। स्पष्ट हैं कि प्राचीन<br>प्रतीकों में कुछ त्रृटि रह गयी हैं।              |  |  |  |  |  |
| [ नोट: पण्डित टोडरमलने $\log_2$ है की उपेक्षा की हैं, वह इस आधारते कि अनुमानत असक्यातकी तुरुनामे रै उपेक्षित हो मकता है । कारण यह भी हैं कि दिल्य मनधारामें जितने स्थान जानंपर कार्य गी प्राप्त होती हैं, उतने-उतने ही स्थान दिल्यपनाणरामें होनेपर पनकोंक होता हैं। $\frac{1}{2}$ |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| संस्थात                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४<br>अथवा<br>५                       | 'कही-कही संस्थातके लिए ४ अयवा ५ सहनानी<br>रूप छिम्रो गये हैं।                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| असं <b>ख्या</b> त                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                    | ः इसी प्रकार ९ के सम्बन्धमें भी हैं।                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| आवली<br>असंस्थात                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| संकलन                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>!- !                            | ं क्षीतिज रेखाका प्रयोग धनके लिए अथवा योगके लिए<br>हुआ है।                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| एक अधिक लक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                      | ल अथवा ल                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| दो अधिक लोक                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ <u>-</u> -                         | ः यह स्पष्ट है, क्योकि ≡<br>घनलोककी संदृष्टि है ।                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| धनलोक अधिक<br>अनन्त                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊟</b><br>स्र                      | ः वास्तवमें यहाँ ल के ऊपर एक उदम लकीर भी आव-<br>स्पक थी। इसे श्रे <sup>3</sup> /ल भी लिला जासकता है।                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| अजीव द्रव्य परिमाण                                                                                                                                                                                                                                                                | हे<br>≅<br>इंदाख                     | : यहाँ १६ ख पुद्गल द्रव्य है, व्या काल द्रव्यका परि-<br>माण है, शेप बर्म, अवर्म एवं आकाश हेतु ३ का<br>उपयोग किया गया प्रतीत होता है।                                                                                                                |  |  |  |  |  |

: यहाँ ल के ऊपर उदग्न लकीर अनन्तके कुछ कम राशि बतलानेके लिए हैं।

किंचित् अधिक अनन्त

| दो राशि अधिक संस्थात                                | . II                                | : दो राशियाँ संख्यातमें संयुक्त करने हेतु यहाँ दी उदेशें<br>रूकी रें संख्यातकी संयृ <del>ष्टिके</del> ऊपर रखी गयी हैं।                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घटाना या व्यवकलन<br>क्रियाकी संदृष्टियाँ<br>अलग-अलग | -                                   | : इन चारों सहनानियों द्वारा घटानेकी गणितीय<br>प्रक्रिया दर्शायों जाती है। उदाहरण बागे दिये गये<br>हैं।                                                                   |
| एक कम कोटि                                          | ०<br>१ को<br>अथवा<br><u>०</u><br>को | ः यहाँकोटि ऋण एकको उदाहरण रूपमें मिरूपित<br>किया गया है। १ के उत्पर ० का चिह्न बतलाता<br>है कि १ को कोटिको मे-से घटाया जाना है। इसी<br>प्रकार नीचेशी।                    |
| एक कम अनन्त                                         | <u>त</u><br>ख                       | . यहाँ अनन्त ऋण एकका निदर्शन है ।                                                                                                                                        |
| दो कम घनलोक                                         | °<br>35                             | ः स्पष्ट है कि घनलोक च है तथा इस प्रदेश राक्षिमें-<br>से २ घटाया जाना है, अस्तु उसके ऊपर शूला संकेत<br>बनाया है। स्थानमान पद्धतिके विकासका इस उदा-<br>हरणते पता चलता है। |
| एक कम लक्ष                                          | ल<br>•<br>१                         | व्यहाँ १ की स्थिति बदल दी गयी है ।                                                                                                                                       |
| दो कम लक्ष                                          | 8 <del></del> 3                     | ं यहाँ ऋण चिह्नने आधुनिक रूप लिया है। हालाँकि<br>यह प्राचीन है।                                                                                                          |
| दो कम कोटि                                          | को ~~~ २<br>अथवाको ०<br>२           | : यहाँ ऋणके लिए लहीरया लकीरको क्षेतिय रूपमें<br>लिया है। साथ ही ० की स्थिति बदल दी गयी है।<br>२<br>२<br>ये सब कमिक विकासके चिह्न है, अथवा स्थानान्तर<br>विकासकम्पे है।   |
| किचित् ऊन अनन्त                                     | स                                   | किंचित् उनके लिए यह चिह्न बैज्ञानिक है, क्योंकि<br>वह जिसे घटाया जाना है, लेखीमें नगण्य है, ल की<br>तुलनामें।                                                            |
| एकेन्द्री जीवराशि                                   | . 28 =                              | : बहाँ संसारी जीवराशि १३ में से विकलेन्द्री और<br>सकलेन्द्री जीवराशियाँ घटायी गयी हैं ।                                                                                  |

tros

#### वो॰ कर्मकाच्ये

: यहाँ सीधी लकीरके स्थानमें चन्द्रकलाका संकेत विया है।

षनागुलके संस्थातवें भागके वनकी संदृष्टि

सकता है। इस प्रकार धनके लिए उसी राशिको तीन बार उक्त रूपमें किया जाता है।

अब कुछ उदाहरण देते हुए उपर्युक्त संदृष्टिके प्रयोग दिखाते हैं ---

9 9 9

$$\frac{\overline{s(2)} \frac{\overline{\sigma}(2000+2)}{\sqrt{(2000+2)}}}{(2000+2) \frac{\overline{\sigma}(2000+2)}{\sqrt{(2000+2)}}} = \overline{v(2000+2)}$$

$$\frac{ a^3 \text{ and } (a+2) }{a}$$
 area 
$$\frac{q}{a} \left( \frac{\text{ and } a^3 - 2}{a} \right)$$

# षट्स्यानपतित हानिवृद्धि

|                | - |                      |                       |                  |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| अनन्तमाग उर्वक |   | ਰ                    | वृद्धि                | <u>वृ</u><br>स्र |
|                |   |                      | हानि                  | हा<br>ख          |
| वसंख्यात भाग   |   | ¥                    | वृद्धि<br>हानि        | द ÷ a<br>हा ÷ a  |
| संख्यात भाग    | 4 | वृद्धि<br>हानि       |                       | ÷ 9<br>÷ 9       |
| संस्थात गुण    | Ę | वृद्धि<br>हानि       | वृ <sup>4</sup><br>हा |                  |
| असंख्यात गुण   | 6 | वृद्धि<br>हानि       | वृश्<br>हा            |                  |
| अनन्त गुण      | ć | वृ <b>डि</b><br>हानि | वृ र<br>हा            |                  |



| निषेक हानि              | ः आधारधे उत्परको जोर नियंक कम होते जाते हैं।                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उदयावली                 | : संकेत वही हैं। यहाँ ऐसी आवकी गत निषेकोंका<br>संकेत हैं को उदयमें आनेवाले होते हैं।                 |
| उच्छिष्टाबली            | ः इसका भी बही संकेत हैं। यह ऐसी आवली गत<br>निषेकोंका संकेत हैं वो उच्छिन्ट होते हैं।                 |
| उपरितन स्थिति           | : ऊपरकी स्थितिशले नियेकोका संकेत इसके द्वारा<br>मिलता हैं।                                           |
| आंबाधाके ऊपर निषेक रचना |                                                                                                      |
| संयुक्त रचना            |                                                                                                      |
| वर्गणा अनुभाग           | संयुक्त 🔄 ᠵ                                                                                          |
| वर्ग                    |                                                                                                      |
| संयुक्त रचना            | <ul> <li>⇒ व्यतिस्वापनावकी</li> <li>⇒ उपरित्त स्थित</li> <li>⇒ उदयावकी</li> <li>⇒ अचलविकी</li> </ul> |

#### परिणाम सम्बन्धी श्रेणियोंमें प्रयुक्त सुत्र

गणितसार संग्रह (महाबीराचार्य) में कुछ विधियाँ समीकरण हरू करनेकी दो गयी हैं जिनसे कूटस्थिति या अनुमानसे बन्नात राशिका मान निकाला जाता है। इनका उपयोग करण आदिसे सम्बन्धित गणितमे होता है—

#### यथा अवःप्रवृत्तकरणमें

आदिधन = सर्वधन - चयधन = आदि x गण्छ

# अनुकृष्टि अर्थं संदृष्टि

 $\frac{x^3 a}{a^2 \left(\frac{a+\xi}{a}\right)^4}$ 

| सूक्ष्म साम्पराय विव         | रणमें  |                              |                          |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|
| अवस्य वर्गणा                 | व      | जवन्य अपूर्व स्पर्धक         | व                        |
| एक गुणहानिमे                 | •      | के वर्गकी संदृष्टि           | स ५                      |
| एक गुणहातम<br>स्पर्धक प्रमाण | `      |                              | ਰ <b>a</b>               |
| नाना गुणहानि                 | ना     | उत्कृष्ट बादर कृष्टिके       | व                        |
| •                            |        | वर्गकी संदृष्टि              | <b>स</b> ९ ख             |
| अनन्स                        | ख      |                              | ਰ a                      |
| अपकर्षण भागहार               | उ      | जघन्य बादर कृष्टिके          | व                        |
| असंख्यात गुणा                | य । 🕫  | वर्गको संदृष्टि              | स ९ स ४                  |
| अपकर्षण भागहार               |        |                              | उ∂ष                      |
| एक स्पर्धकमे                 | ¥      | उत्कृष्ट सुक्ष्म कृष्टि      | व                        |
| वर्गणाओंका प्रमाण            |        | के वर्गकी संदृष्टि           | ख९ख४ख                    |
| उत्कृष्ट पूर्व स्पर्वकके     | व ९ ना |                              | उ∂ल                      |
| वर्गकी संदृष्टि              |        | जवन्य सूक्ष्मकृष्टिके        | व                        |
| जधम्य पूर्व स्पर्धकके        | व      | वर्गकी संवृष्टि              | ख <b>९स४</b> ल४          |
| वर्गकी संदृष्टि              |        |                              | उ <b>a</b> ख ख           |
| उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्धक      | व      | गुणश्रेणी निर्जरामे संदृष्टि | टयाँ इसी प्रकार सरल हैं। |
| के वर्गकी संवृष्टि           | स      | ये अर्थ संदृष्टि अधिकार      | मे प्राप्य है।           |
| •                            |        | •                            |                          |

### 📢 ३. अर्थ एवं संज्ञाका स्प्रष्टीकर्ण

गोम्मटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डमें जैनकर्मीसद्धान्तका वर्णन है। उसके प्रारम्भमें कहा है कि बरोर सिंहत जीव प्रति समय सर्वामंसे कर्म और गोकर्मको ग्रहण करता है, जेरे बागसे तपा हुआ लोहिंग्य अलको प्रहण करता है। सभी धारीर्मेंकी उत्पिक्त कारण कार्मणधारीरको कर्म या द्रव्यकर्म कहते हैं और शेष बार सारीर्रोंको नोकर्म कहते हैं। यहाँ 'तो' शब्दका प्रयोग देवत् व्यवसा स्तोकके अर्थमें हैं। जीदारिक, वैक्रियिक, ब्राह्माहरक और तैजवनाम कर्मके उदयसे बार धारीर होते हैं। ये आस्तुणोंके धातक नहीं होते। इसलिए इन्हें नोकर्मधारीर कहते हैं। ये कर्मश्ररीरके सहायक होते हैं। यो. औ. २४४)।

कमं शब्दके अनेक अर्थ है। बीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके व्ययोगशमकी अपेशांसे आस्थाके द्वारा निरुषयनयको अपेशा आस्यपरिणाम और पृद्गकने द्वारा पृद्गक परिणाम तथा अवहारनयसे आस्थाके द्वारा पृद्गक परिणाम और पृद्गकरे द्वारा आस्थारिणाम को किये गाते हैं वह यहाँ कम विवक्षित है। ये औषको परान्त करते हैं अथवा उनके द्वारा जीव परान्य किया आशा है वदः उन्हें कम कहते हैं। वयवा विस्थान दर्शन अविरक्ति, क्याय और वीशक्य परिणानीके द्वारा औषके द्वारा किये वारे हैं वह ये कम कहते हैं। कामी मुख्य भीर यो है—प्रव्यक्तमं जीर भावकामं । जानावरण आदि पूर्वगळ प्रव्यका निष्ड इत्यक्तमं है। जीर उसमें जो वास्ति है वह मावकामं है, अपवा काममें कारणका उपचार करने उस वास्तिक निमित्तसे सारमार्च उरपन्न निष्यास्त्र राग, होय जारि आव भावकामें है। इत्यक्तमं और मावकामें निमित्त-नीनित्तिक सम्बन्ध होनेने इत्यक्तमें भावकामें जीर भावकामी इत्यक्तमंत्री रारमारा अनादि है।

शुभ और अधुभ कमोंके जानेके द्वार रूप कालक हैं। बादमा और कमें प्रदेशोंका परस्परमें एक क्षेत्रवगाह बन्ध है। आलयका रोकना संबर है। कमोंका एक देश पृथक् होना निर्जेश है। सर्व कमोंका आत्मासे अलग हो जाना सोक्स है।

संज्ञाके अनुसार गुण रहित बस्तुर्में व्यवहार हेतु स्वेच्छा की गयी संज्ञाको बाम कहते हैं। काष्ठ कर्म, पुस्तककर्म वीत्र व्यक्त विवोध बादिमें "यह वह है", इस प्रकार स्थापित करतेको स्थायना कहते हैं। जो गुणोके द्वारा प्राप्त किया जायेगा स्था गुणोके प्राप्त होता है। या गुणोके प्राप्त होता है। वहारा प्राप्त किया जायेगा स्था गुणोके प्राप्त होता है। प्रमाण और नर्योगे प्राप्त होता है। प्रमाण और नर्योगे प्राप्त होता है। वहारा प्रमाण और नर्योगे प्राप्त होता है।

किसी वस्तुके स्वरूपका कवन करना मिर्देश है। स्थामिस्थका वर्ष वाधिपत्य है। जिस निमित्तसे वस्तु उत्पन्न होती हैं वह साथम है। आधारको अधिकरण कहते हैं। जितने काल तक वस्तु रहती हैं वह स्थिति है। विभागका वर्ष प्रकार या भेर है। इनसे परार्थोंका ज्ञान होता है।

सन् आस्तित्वका भूवक है। संस्थास भेदोको गणना होती है। वर्तमान काल विषयक निवासको क्षेत्र कहते हैं। निकाल विषयक निवासको स्थापन कहते हैं। मुख्य जीर व्यावहारिक प्रकारते दो काक होते हैं। विरह्न कालको स्थापन कहते हैं। साबसे जीपवासिक, आपिक, आयोपवासिक, जीदिक एवं पारिणासिक भावोंका भी अर्थ ग्रहल होता है। एक दूसरेकी वरेशा व्य्वाधिकका ज्ञान अश्यवद्वाध कहलाता है। इनके द्वारा भी प्रायोगिका जान होता है।

इिन्य और मनके द्वारा यथायोग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं, जो मनन करता है या मनन मान मिन जान है। जूत जानावरण कर्मका अयोगका होनेपर निरूच्यागण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो युनता है या युननामान जूण जान है। अधिकतर नीचेके विषयको जाननेवाला होनेसे या परिपित विषयकों जोननेवाला होनेसे या परिपित विषयकों जो तेक अबि जान नाम सार्थक है। दूसरेके मनोपत अर्थमें परिपामन करनेवाला जान मनायमैं है। अर्थी जन विस्त असहाय जानके लिए बाह्य एवं जाम्यन्तर तथ द्वारा मार्गक केनल या सेवन करते हैं वह केक्कांत्राल है।

विषय और विवयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रयम ग्रहणको अवग्रहमित कहते हैं। अवग्रह द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थमे उसके विशेषके जाननेकी इच्छा हैंदामित हैं। विशेषके निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है वह अवाध आति है। जानो हुई वस्तुका लिस कारण कालान्तरमे विस्मरण नहीं होता वह आवाध आति है। जाना जान जानेक के विस्मरण नहीं होता वह आवाध आहे जहां जो वह जानेक विश्व के कहते हैं। ये चारों मित ज्ञान अर्थके होते हैं। अध्यक्त श्रव्य चार्यका श्रव्य कहते हैं। चार्यका श्रव्य काला अर्थक होते होते हैं। क्ष्य और मनसे ज्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्ष्य और मनसे ज्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्षय काला ग्रह्म हर्म्यक है, जो वेजल अवग्रहमित रूप है। चार्य और मनसे ज्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्ष्यकानकी प्रमुख्य प्रवास के विषय प्रयोध स्थापने होती है।

आस्मार्स कर्मकी तिज शक्तिका कारणवराते प्रकटन होना वण्डम है। क्योंका आत्मासे सर्वया दूर हो जाना क्षण है। उत्तय आव का मिश्र है। इत्यादि नितित्तके वराये कर्मका फल प्राप्त होना ददय है। जिसके होनेसे इत्यक्ता स्वरूपकाशाण कारण है वह परिणास है। ये साथ जीवके हैं, जो अन्तरंग और बहिरंग होनों फ्रकारके निमित्तोंने होता है। और चैतन्यका अन्यथी गरिणास उपयोग सहस्रात है। उपयोग ज्ञान और दर्धन रूप है। ग्रुण अन्वयी होते हैं, पर्वाच व्यक्तिरेकी होती है। अथवा स्व्यमें भेद करनेवाले वर्धको ग्रुण और स्व्यके विकार को पर्याच कहते है। बच्च इन दोनोंने संयुक्त, अयुत सिख और नित्य होता है।

काय, वचन और मनकी किया चोग है जिसमे आलव होता है जिसकी विशेषता तीत्र, मन्द, जात, अज्ञात मावों, अधिकरण और वीयसे होती है।

जो जात्माका घात करती है, वह कवाव है। घारित्रमोहके भेररूप कवायवेदनीयके उदयसे जात्मामें जो कलुवता कोघादिक्य होती है उसे आत्मविमातक होनेने कवाब कहते हैं। हास्यादि करायवत् न होनेते तौकवाय कहलाती हैं। कोघादिको तौकताको छेड्या द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, और आमित्तिकी तीवता मन्दताको जनक्याकृत्यभी आदि द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। जो कोघादिक जोवके सुब-दुष रूप अनेक प्रकारके धायको उत्पक्त करतेवारे कमेंच्य खेतको वर्षण करते हैं अर्थात् जोतने हैं और जिनके निर्ण संमारकी वर्षण करते हैं अर्थात् जोतने हैं और जिनके निर्ण संमारकी वर्षण करते हैं अर्थात् जोतने हैं और जिनके निर्ण संमारकी अर्थका करते हैं अर्थका करते हैं स्वाधिक करते करते हैं हैं कमोंके दन्नेयका कारण है—निस्तिरिकी अर्थका योग और कायुक्त करते करते हैं हैं

क मिकि संयोगके कारणभूत जीवके प्रदेशोके परिस्तन्दकों भी थोग कहते हैं, अथवा मन, वचन, क्षान प्रवृत्तिके प्रति जोवका उपयोग या प्रयत्न विशेष थोग है। योग, नमापि, प्यान, नम्यक् प्रणियान एकार्यवाची है। क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीवका उपयोग है वही थोग है। ( विशेष विवरणके लिए जैन सि. कीप देखें )।

कपाससे अनुरंजित जीवकी योगकी प्रवृत्तिको सावकेश्वा कहते हैं। शरीरके रंगको इस्थ केश्वा कहते हैं। जो कमीन आस्ताको लिप्त करती है उने केश्वा कहते हैं। गिरणादर्शन, अधिरति, प्रमाद, कषाय और योग, से बन्धके हेतु हैं। कपाय महित होनेपर शीव कर्मके योग्य पुरानलंको प्रहण करता है, वह बन्ध है। अखबा कर्म प्रदेशोंका आस्प्रप्रदेशोंसे एक क्षेत्रावागह हो जाना बन्ध है। वाचक राज्योंकी अपेका बन्ध संस्थात, अध्यवनाय स्थानोंको अपेका असंस्थात, तथा कर्मप्रदेशोंकी अथवा कर्मोंके अनुमाग अविभागी प्रतिक्षेत्रोंकी अपेका अनस्त प्रकार है। जानावरणादिक कर्मबन्ध है और औदारिकारि नोक्सिक्य है। क्षेत्रावि परिणास सावक्यक है।

जानावरणादि अष्टविश कर्मोंके उस कर्मके योग्य ऐसा जो पुद्राल इव्यक्त स्व-आकार (?) वह प्रकृषि बण्य है। योगके वससे क्रमें स्वरूपसे परिणल पुद्राल स्कन्योंक। क्यायते वसा चीवसे एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थिविवश्य कहते हैं। गुभागुम कर्मकी निर्णसंक समय शुबद स रूप फल देनेकी शक्तिवाला अनुसास बण्य है। क्रमें रूपसे परिणल प्रयाल स्कन्योंका परिणाणशोकी जानकारी करके निश्चय करना प्रदेश कृष्य है।

स्वाध्यक्षकरण वह है जिसमें से उपरके ममयवर्ती जीवोंके परिणाम नीवेके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीवेके समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके सद्दा—कर्षातृ संख्या बौर विश्वद्विकी बथेका समान होते हैं। अपूर्वक्रमामें मिन्न समयवर्ती जीवोंमें साद्दय जीवोंमें साद्दय जीवोंमें साद्दय और वैसाद्दय पौनों पाये जाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वह है जिसके कालके प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है। कृष्टिका वर्ष कर्म वनुमामको कृष्ट करना होता है।

प्रतिसमय वैपनेवाले कर्म या नोकमंके शमश्त परमाणुजीके समृहको समयमबद्ध कहते हैं। विव-शित समयमबद्धमें समान अनुमाग शक्तिके शंद्ध — अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणुजे पाये जाये उहे वर्ग करते हैं। विन परमाणुजीमें समान संस्थावाले अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाये उन सब वर्गीके समृहको स्थास्क वर्गणा कहते हैं। जिनमें अविभाग प्रतिच्छेरीकी समान चृद्धि पायो जाये उन वर्गणाजीके समृहको स्थास्क कहते हैं। गुणकार रूपसे हीन-हीन प्रथा जितमें पाया जाये उसको गुणकामि कहते हैं। गुणहानिक समय-समुहको गुणकामि स्वायाक कहते हैं। गुणहानिको समुहको बानगायुणकामि कहते हैं। दो गुणहानि आवामके प्रमाणको निवेदहार कहते हैं। नातायुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्यर गुणा करतीये जो राशि उत्पान हो उसे अन्योन्यायुवस्य गायी कहते हैं। समान वृद्धि या हानिके प्रमाणको स्वय कहते हैं। निवेद्यन निवेद. रहा निकित्त के मुनार कमें परमाणुओं हे स्क्रमीके निक्षेत्रण करनेका नाम निवेद्य है। आयुविक्त सात्र कमींकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्वितियमें उन-उनका आवाधाकाल घटाकर जो शेव रहता है, उतने कालके जितने समय होते हैं उतने हो उन-उस कमींक निवेद्य जानना चाहिए। आयुवर्कित स्विति प्रमाण कालके समयों जितने उनके निवेद्य है, वयोकि आयुकी आवाधा पूर्वभवकी आयुक्त अवतीत हो चकती है। प्रमा निवेदक अवस्यत्य हानिये जितनी ट्रा जावर आया होता है उस अव्यास (अत्यास्त स्वरास स्वरास) को 'गुणहानि' कहते हैं। अहीं अपनी-अपनी दितीयादि वर्गणांके वर्गोचे अपनी-अपनी प्रयम वर्गणांके वर्गोचे एक-कक्ष अविभागी प्रतिचन्नेद वदता अनुक्रमते है, ऐंगे स्तर्यकंका समूद प्रमास गुणहानिक प्रकार वर्गोक कहता है। इस प्रयम गुणहानिके प्रमा वर्गोमे जितने परमाणु पाये जाय, उनमे एक-एक व्यवसाण बदते दितीयादि वर्गणांकों वहाने हससे प्रकारिक प्रमान वर्गोमें अपनी अपनी अपना वर्गोम जितन विभाग हित वर्गणांको वर्गों वर्गों क्षाना आप अपना वर्गों काला होता है। इस प्रयम गुणहानिक प्रयम वर्गों काला जित वर्गों काला होता है।

एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियों की सन्। पायों जावे उनके समृहका नाम स्थान है। उस स्थानकी एक-सी ममान सल्या रूप प्रकृतियों में जो संस्था समान ही रहे परन्तु प्रकृतियों बदल जायें तो उने संग कहते हैं। जिस कार्यक आपान होकर पिर वहीं कमें बेथे उसे सायिष्य कहते हैं। जिसक स्वयक्त आपान होकर पिर वहीं कमें बेथे उसे सायिष्य कहते हैं। जिसक स्वयक्त आपान तहीं हुआ वह समायिष्य हैं। जिस कर्यका आपित तथा अन्य तो बहु अनुष्य विशेष हैं और जिस क्षायक सन्त जा आपो बहु अभुष्य कम्म है। जिस कर्य प्रकृतियों के के प्रकृति विशेषी नहीं ही उन्हें अप्रतिपक्षी कहते हैं। जिस म्हर्ग स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस महिना स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षित स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षी स्वयक्षी कहते हैं। जिस स्वयक्षित स्वयक्षी स्वयक्षित हैं। जिस स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक्षी स्वयक

जोबोजी उत्कृष्ट आबापासे भाजित जो अपने-अपने कर्मोंकी उत्कृष्ट नियति है उनके प्रमाणको आंबाचा काण्यक कहते हैं। पर्याय पारण करने ए पहले समर्था जिट्टा हुए जीवके उदयाद योगस्थान होने हैं। सारीर व्यविद्योग होने के समयने छेक प्रकृति करने उत्तर पिशाम योगस्थान कहलाते हैं। प्रकारशकु पहिंद योगस्थान वर्षोय पारण करने हुँ हारे समयने छेकर एक नमय कम शरीर पर्याचिक अपनहूँ होते करने मन्याय तक होने हैं, जिनमें नियमकर समय-समयप्रति असक्यातगुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंको वृद्धि होती है।

बेंधे हुए कमंकी दरा अवस्वाएँ अथवा दरा करण होते हैं। कमोंका आत्माले सन्वन्य होना वश्य है। जो कमोंकी स्थित दबा अनुमागका बटना है तह उपकर्षण है। जो बन्य रूप प्रकृतिका दूसरी प्रकृतिकल पिरणम जाना है वह संक्रमण है। जो स्थान प्रकृतिकल परिणम जाना है वह संक्रमण है। उदयकालके बाहर स्थित, अर्थात जिसके उदयका अभी नमय नही आया है ऐसा वो कम द्रय उसको अपकर्षण के उसके उदयावर्ण कालने प्राप्त करना वही आया है। जो पुरानक्ता वर्माण रहना वह रूप है। जो कमंका अपनी स्थितको प्राप्त होना अर्थात करने एक देनका समय प्राप्त हो जाना वह उदय है। जो कमं उदयावर्णिम प्राप्त न किया जाने अर्थात उदारणा अवस्थाको प्राप्त न हो समे उदयावर्णिम प्राप्त न किया जाने अर्थात उदारणा अवस्थाको प्राप्त न हो सके उसे निवाधिकरण कहते हैं। जान कर्मकी उदीरणा, संक्रमण, उत्तर्भण और अपनर्थण ये चारों ही अवस्थार न हो सके उसे निवाधिकरण कहते हैं।

जो प्रकृतियां अपने ही रूप उदय फुल देकर तस्ट हो जाये वे स्वशुल्वेद्दवी है, उनका काल एक तमय अधिक आविल प्रमाण है, वहीं समदेश है। जो प्रकृतियों अन्य प्रकृतिक्ष उदयक्तन देकर विनन्द हो जाती हैं, वे परश्चलोदयी हैं, उनके अन्तकाण्डककी अन्त फालि क्षयदेश है। एक समय मात्रमें मंक्रमण होनेको फाक्रि कहते हैं। समय समृहमें संक्रमण होना काण्डक है।

अध्ययक्त आदि तीन करण रूप परिणामोंके विना हो कमें प्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृति रूप परिणामत होना वह वहें बन संक्रमण है। मन्द विद्युद्धतावां अधिकती, स्थिति अनुभागके धटाने रूप, प्रतकालीन स्थितिकाण्यक और अनुभाग काण्डक तथा गुण्योणी आदि पर्णामोंने प्रवृत्ति होना विष्यात संक्रमण हो। बन्धस्य दुर्द मृत्तित्यांका अपने बन्धमें सम्भवती प्रकृतियोंने परमाणुओंका जो प्रदेश सक्रम होना वह स्थायक्ष्य संक्रमण है। बहारिप प्रति समय असंस्थात गुण्योणीके क्रमते परमाणु-प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप परिणमें मो गुण संक्रमण है। जो अन्तिक काण्डककी अन्त्यकी फालिक सर्व प्रदेशोंने ने जो अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए है उन परमाणुओंका अन्य प्रकृति स्थानिक होना वह सर्व संक्रमण है। उत्तर प्रकृतियोंने हो संक्रमण होता है। किन्तु पर्शनमोहनीय और चारिकासेहनीयका तथा चारों आयुओंका परस्पर्स संक्रमण नहीं होता। संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंक निमत्ति सुप्तकर्म और अञ्चम कर्म संक्रमण करें, अर्थात् अन्य प्रकृति रूप परिणामें उत्तरी प्रकृति होता। स्थानी अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानि

त्रिकोण रचनामें समयप्रबद्धका प्रमाण विविधित वर्तमान समयमें तिर्यक् रूप हर एक ममयमें एक समयप्रबद्ध बैधता है और एक समयप्रबद्ध ही उदय रूप होता है। सच्च हुन्च कुछ कम डेड पृणहानि कर गृणा हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है जो विकोण रचनाके सब इव्यको जोड देनेसे नियमसे इतना ही होना है।

उपर्युक्त परिभाषाएँ जैनेन्द्र मिद्धान्त कोश, जैन रुखणावरु), राजेन्द्र अभिषान कोश, पट्सण्डागम, षक्त, गोम्मटसार, जीव तत्त्व प्रदीषिका टीका आदि प्रम्थीके थी गयी है। इतनी जानकारीक परनान् लिब्बसार एवं सपणासारकी पूर्व पीठिका बौचने हेलु अगर्या अधिकार दिखा जा रहा है जो मुख्यत पण्डित टीडरमज्बार प्रसास है। उसे साह करनेके पण्डात् हो गणितीय प्रमालोमें प्रयोग करना लामपद होगा। उपर्युक्त लक्षण केवल संकेत मात्र है जिनके आलजनसे कर्म सिद्धान्तका जनुभव वृद्धिगत हो सके।

#### § 8. अर्थके प्रयोजन

पं. टोडरमलने निम्न पद्ममें अर्चसार निर्दिष्ट कर दिया है-

"नेमिचन्द आङ्कादकर माधवचन्द प्रधान । नमों आस उज्जास तें जाने निज गुण धान ॥ रुव्धिसार कों पायकै करिकें क्षपणासार । हो है प्रवचनसार सो समयसार व्यवकार ॥''

सम्बन्दर्गनका सहकारी सम्बन्धान है। मोधामार्ग सम्बन्दर्शन, सम्बन्धारित्र और सम्बन्धानका मंत्रुक रूप, आस्मदन्य है। सम्बन्धर्यात विन प्रकार—जीवशिमक, स्नायोपस्तिक, स्नायिक प्रकारका है। सम्बन्धर्यात स्वायोपस्तिक, स्नायोपस्तिक सम्बन्धरित और सकरवारित्र प्रकारका है। देखवारित्र सायोपस्तिक है। है स्त्रीर सम्बन्धरित सीत्र प्रकार सम्बन्धर्यात स्वयंद्वरात सम्बन्धरित सीत्र प्रकार सम्बन्धर्यात सम्बन्धरित की स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वर प्राप्त सोत्र स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वर प्राप्त सोत्र स्वयंद्वर स्वयंद्वरात सम्बन्धरित की स्वयंद्वर प्राप्त स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्वर स्वयंद्

जीवोंके परिणमनके साथ-साथ कमेंकि बन्ध, सस्व उदय अवस्था किस प्रकार परिणमन करती है, विशेष रूपसे ज्ञात करना युक्त है। इसी प्रकार चौदह युगस्यानॉका स्वरूप भी विशेष जानने योग्य है। दशकरणोका भी विशेष प्रयोजन होता है इनका संक्षित विवरण इस प्रकार है—

नवीन पुद्मालोंका कर्म क्य आरमाके साथ मान्यन्य होना बन्य है। यह बार प्रकारका है—प्रकृति-बन्य, प्रदेशकम्य, स्थितिबन्य और अनुमागवन्य। कर्मस्य होने योग्य जो क्रामंग वर्गणा स्थ्य पुद्गालका क्षानावरणादि मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृति रूप परिणमता स्थ प्रकृतिबन्ध है। जितनी प्रकृतियोंका जहाँ बन्य सम्भव हो वहाँ उतनी प्रकृतियोंका बन्य जानना चाहिए। उन प्रकृतिकर्भ वतने पुद्गाल परमाणु परिणमे उनका प्रमाण रूप प्रदेशकम्य है, वर्थोंकि प्रदेश नाम पुद्गाल परमाणुका है। वह अभव्य राशिके अनग्तन्या तथा सिद्धराधिके अनन्तवां भागमात प्रमाण होता है। इनको मिलकर एक कार्माण बर्गणा होती है। उतनी ही वर्गणाएँ मिलकर एक समस्यम्ब होता है। इन्तने परमाणु प्रति समय कर्मक्य होकर एक जीवके वेषते है इसलिए इसे समयप्रवद्ध कहते है। यह सामाण्य प्रमाण होते विकोय पोगोंको अधिक और हीनताके अनुसार समयप्रवद्धीय परमाण्योंको अधिक और हीनताका अनुपात जानना चाहिए।

एक समयमे प्रहण किया हुआ जो समयअबद है यह यथासम्भव मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप परिणामता है। इन प्रकृतियोंके परमाणुत्रोंके विभागका विचान, बन्ध सच्च तथा उदय द्वारा प्रदेशसम्ब सन्य होता है। जिस प्रकृतिके जितने परमाणु बेंटनमें बात है उस प्रकृतिका उतने परमाणुबीका समूह मान्न समयअबद बानना चाहिए।

ो परमाणु प्रकृतिक्य गेंपे, वं परमाणु उस क्य जितने कालके लिए बेंधते हैं उस स्थिति प्रमाणके 
तिल् स्थिति बण्य होता है। बहाँ एक मानपर्य जो रिपति बण्य होता है उसमें बण्य समसरे ज्ञानर जावाधाकाल तक वहां गेंपी हुई परमाणुकोंके उदय आनेकी योग्यताका आगव है, इसिलिए बहाँ निवंध स्वता तही हो।

उनके पच्यात प्रथम समयसे लेकर बेंधी हुई रिपतिके अस्मित समय तक प्रत्येक समयसे एक-एक निगफ उचय
आने योग्य हा जाता है। इसिलिए प्रथम निषंककी स्थिति एक समय अधिक आवाधाकाल मात्र होती है।

दितीय निवंककी स्थिति दो समय अधिक आवाधाकाल मात्र होती है। इस क्रमसे विचया निषंककी स्थिति
एक समय कम स्थिति बण्य प्रमाण होती है। अन्तिम नियंककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबण्य समय राशि
प्रमाण होती है।

द्वाहरण: मोहकी सत्तर कोड़ाकोडी सागरकी स्थित बँधी हो तो आवाधाकाल सात हजार वर्षका होगा। प्रयमित्यकको स्थिति एक समय अधिक सात हजार वर्ष होगी। दितीयादि नियकाँकी क्रमसे एक-एक समय अधिक होगी और अस्तिम नियंककी सत्तर कोडाकोडे सागर प्रमाण स्थिति होगी। इस प्रकार आयु कर्मको छोडकर दोध सात कर्मोक लिए यह विवास है।

आयुकी स्थितिबन्धमें आवाधाकाल नहीं गिनते हैं क्योंकि उसका आवाधाकाल पूर्व पर्यायमें ही ब्यतीत हो चुका होता है। वहाँ उस कालके उदय होनेकी योध्यता नहीं होती इसलिए आयुक्ते प्रयम नियेककी स्थिति एक समय, क्षितीय नियेककी दो समय आदि होती है। इस क्रमछे अन्तिम नियेककी स्थिति सम्पूर्ण स्थितिबन्ध मात्र स्थिति होती है। निषेक रचनाका वर्णन योध्मटसार कर्मकाण्डमें उपक्रम्थ है। त्रिकोणयन्त्र रचनाका विवरण इटट्य है।

बन्ध होनेपर शनित ऐसी होती है जो उदयकालमें होनाधिक विधेष लिये जीवके जान आच्छादित करती है, इत्यादि । इस प्रकार बन्ध होते हुए शक्तिके होनेका नाम अञ्चलाग बन्ध है। वहाँ एक प्रकृतिक एक समयमें जो परमाणु बँचते हैं उनसे नाना प्रकारकी शक्ति होती है। शक्तिके अविभागी अंशका नाम अविभागी प्रिष्ण्येद हैं। उनके समृह द्वारा धुक्त जो एक परमाणु होता है उसे क्यां कहते हैं। साम अविभाग प्रतिच्येदों युक्त जो वर्ग है उनके समृहका नाम अपन्य वर्ग है। यहाँ स्तौक अनुभाग युक्त परमाणुका नाम जवस्य वर्ग है। उनके समृहका नाम अवस्य वर्ग है। उनके समृहका नाम अवस्य वर्ग है। उनके समृहका नाम अवस्य वर्ग है। उनके समृहका नाम अवस्य वर्ग है। वक्ष स्व अवस्य वर्ग है। इस अमर्थ एक-एक अविभाग प्रतिच्येद युक्त वर्गों के समृहका नाम अवस्य स्थ्येक होता है। जयस्य वर्ग है हित्र करने प्रमुख स्थान के अवस्य वर्गणा होती है। उसके उत्तर एक-एक अविभाग प्रतिच्येद युक्त वर्गों के समृह हुए विश्लेष स्थ्येक को अपम वर्गणा होती है। उसके उत्तर एक-एक अविभाग प्रतिच्येद युक्त वर्गों के समृह हुए वर्ग अपम वर्गणा लही तक होती है वर्ग के अरूप वर्गणा जहां तक होती है वहां तक उन वर्गणाओंका समृह हुए वितोग स्थाच होता है। इसी प्रकार तुजीम, चतुर्य आदि स्थयंकको प्रयस वर्गणाके वर्ग में अपनय स्थयंक्र होते हैं। यहां स्व परमाणु अवस्य वर्गणाके वर्ग में अपनय स्थयंक्र तितृणे, जोग्ण आदि अविभागी प्रतिच्येद होते हैं। यहां सर्व परमाणु अक्षेत्र वर्ग में अपनय स्थयंक्र तितृणे, जोग्ण आदि अविभागी प्रतिच्येद होते हैं। यहां सर्व परमाणु सर्ग हो आयं तवत्र करता है। इस करते गुणहां निष्ठालाहों, स्थयंक्र कार्यों, वर्गणा शालकार, तथा वर्गों हो स्था प्रत्य को आयं तवता है। इस करते होता है। ऐसा विभाग वर्ष वर्ग क सम्पूर्ण रमाणु स्थां हो अयं तवत्र करता है। इस करते गुणहां निष्ठालाहों, स्थयंक्र कार्यों, वर्गणा शालकारों तथा वर्ग है।

िक्शिण सन्तर्भ स्पर्यकोको रचना इस प्रकार होती है कि प्रथमदि स्पर्धक पहलेखाले, निबले स्पर्धक कहलाते हैं। पिछले स्पर्धकोको उत्तरने स्पर्धक कहते हैं। प्रथमदि स्पर्धकोभ क्रमस परमाणुओका प्रमाण स्वता-परता है अनुभाग बढाता-बढाता है। बहुँ प्रथमदि सर्वस्थर्यकोक चार विभाग करते हैं। शांताको व्याद साम प्रशास अवातियोक निव, काजीर, पिर, हलाहल प्रतिवाद होते हैं। प्रभासत अवातियोक निव, काजीर, पिर, हलाहल प्रस्तिवाले होते हैं। प्रभासत अवातियोक नुइ, वड, शर्करा और अन्त साम शस्तिवाले होते हैं। प्रावियोक जा मानके और कुछ दाद भागके स्वर्धक देवापती है। अववेष सर्ववाती है। स्वितिक पर्टेल निष्कित करते हैं, पिछले बादमें उदयमें आते हैं। उसी प्रकार अनुभागके पहले स्पर्धक प्रहले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले क्या आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय आनेका, या पिछले स्वर्थक पिछले उदय

अने समयों में बेंधे हुए कमोंका विविधात कालादिमें जीवमें अस्तिरत होना सच्च है। यह चार अकारका है: महतिसम्ब, प्रदेशनन्त्र, स्वितास्य और अनुभागान्य । यहीं अनेक समयों में येंगी जानावरणाविक पुरु अहर्ति वा उनकी उत्तर प्रहृतियोंका जो अस्तिरत है उसे मुक्किसम्ब कहते हैं। उन प्रहृति वप परिणमें तथा अनेक समयों में येंगी जानावरणाविक पुरु अहर्ति वा उनकी उत्तर प्रहृतियोंका जे विस्तत प्रहृतियोंका कहरूता है। प्रत्येक समयों गृकनाक समयोंमें येंगे, यहण किये गये परमाणुओं के गृब-ग्यूक निर्मत क्रममें निर्मार कहरूता है। प्रत्येक समयों गृकनोंक अज्ञायों तो उनका अस्तित ममाप्त हो जाये। यहीं विकाण प्रत्येक स्वत्या निर्मार कार्यों से प्रवास क्ष्ममें प्रत्येक सम्याप्त हो जाये। यहीं विकाण मन्य निर्मार क्षमें समयाम्बद्धक अव्योग पहने हैं। इस क्रमसं जिल्ल समयप्रवद्धक एक निर्मार कार्यों पहने हैं। इस क्रमसं जिल्ल समयप्रवद्धक एक निर्मार कार्यों हो। जीव सक्ष्म क्षमें प्रत्येक अव्योग पहने हैं। उसके विना सर्व निर्मत अवयोग पहने हैं। जिल्ला कोर्ट्स भी निर्मत नहीं शका हो उसके सर्व ही निर्मत अवयोग पहने हैं। अनेका कोर्ट्स भी निर्मत नहीं शका हो उसके सर्व ही निर्मत अवयोग पहने हैं। अस्ति सामयम्बद्ध समाण किया ही निर्मत अवयोग पहने हैं। इस क्रमसं सत्य निर्मत नहीं सक्षा प्रमाण किया ही निर्मत अवयोग पहने हैं। अस्ति सामयम्बद समाण किया ही निर्मत होता हुणा समयम्बद समाण किया ही निर्मत हो। (सिंबस्त, गोमस्टासर जीवकाण प्राप्त कियाण)।

यह महरवर्षण तथ्य है कि उपयुंक्त विवक्षा एक प्रकृति सम्बन्धी है । ऐसे ही सर्व प्रकृतियों सम्बन्धी समयत्रबद्धोंका वर्णन होगा ।

पुत 'उन अनेक समयोर्चे बंधी प्रकृतियोंकी स्थितिका नाम स्थिति सम्ब है। उन प्रकृतियोंका जिस समयप्रवक्षका एक निषेक अवशेष रहा उसकी एक सम्यक्ती स्थिति है। जिसका दो निषक अवशेष रहा उसके प्रथम निषंकत्ती एक समय और द्वितीय निषंकती दो समय स्थिति है। इस कमसे जिसका एक मी निषंक नहीं मान है उसकी प्रथमार्थ निषेक्षीकी एक, दो आदि सम्यति अविक आवापाकाल माद स्थितिक कमसे अन्तिम निषंत्रकी सम्पूर्ण स्थितिकाय मान स्थिति होती है। यहाँ सत्त्वमें अनेक समयप्रबद्धोंके एक समयमें उदय आमि योग्य अनेक निर्मक मिलकर जितना हो। उसे एक नियंक जानना चाहिए। (पं. टोडरमञ्जे अनुसार)। हमसे परमाणुओंका प्रमाण निकाला जा सकता है। सामान्यत यदि एक प्रकृतिकी विवदात हो तो उसके पत्ने वेथे तथा बारामें वेथे सामयप्रबद्धोंने जितने बहुत नियंक सतामें पाये जाये उस समयप्रबद्धोंने जितने बहुत नियंक सतामें पाये जाये उस समयप्रबद्धोंने जितने बहुत नियंक सतामें पाये जाये उस समयप्रबद्धोंक जितना नियंककों जो स्थिति हो उस प्रमाण स्थितिवश्य होता है। यदि सर्च प्रकृतियोंको विवद्या हो तो जिस प्रकृतिक समयप्रबद्धके अन्तिम नियंककों बहुत स्थिति हो, उसके अन्तिम नियंककों स्थिति प्रमाण स्थिति सत्त्व

जन अनेक समयोंने बेंची जो प्रकृतियां है उनका जो अनुवाग अस्तित्व रूप है उसका नाम **अनुभाग**सच्च है। वहाँ एक ममयमे उदय आने गोय्य अनेक समयप्रबद्धोंके नियंक मिलकर सत्ता सम्बन्धी एक नियंकके
परमाणुओं में, अवदा अनेक समयप्रबद्धों में बेंधे समयप्रबद्धोंके गलनेके पश्चान् अवसेव रहे उन सभी
परमाणुओं में यूनीक प्रकार अविभाग प्रविच्छेद वर्ष वर्गणा, स्वर्थक रूप अनुवागका विशेष गणित जातव्य है।
वहाँ परमाणुओं मा प्रगाण भी पुर्वोक प्रकार लाना चाहिए।

इसी प्रकार कमोंका अपने काठ आये फूल देने रूप मिरनेको सम्मुख होना उद्देख है, जो चार प्रकार है— प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, न्यित उदय तथा अनुभाग उदय। जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गणा हो उसका प्रथम निषेक उदयमे जाता है। किल्का प्रथम निषेक पहले गणा हो उसका दितीय निषेक वहाँ उदय होता है। इस कमने जिसके दो निष्के मत्रोब रहे उसका वहा उपान्त निष्के उदय होता है। जिसका गुक निषेक अववेष रहा हो उसका वहां अन्तिम निष्के वहाँ उदयमें आता है। इस प्रकार सभी निष्क मिनकर एक ममयप्रबद्ध मात्र परमाणकोका उदय होता है।

अब विशेषता लिये हुआ विवरण उदीरणा आदिका निम्न रूपमें प्रस्तुत है— अगरके नीचेके अन्य समयोम उदय आने योग्य नियेकोरे परमाण, उत्त विवित्ति समयमें उदय आने योग्य नियेकोमें निशाया नया हो तो वे परमाणु भी उन्हों ने गाव उनी समयमें उदयं में आते हैं। इसी प्रकार घटानेकी प्रक्रिया है। इसी प्रकार अनुमाग उदयका मिश्यमाव सम्बद्ध होता हैं।

अपक्व पाचन, उदय कालको प्राप्त न हुआ जो कर्म है उसका पाचन उदय कालमें प्राप्त करना उद्देशिया है। वहीं दर्तमान समयश्न लगाकर आवर्णा मात्र कालमें उदय बाने योग्य की निक्क है उनका नाम उदयाश्वली है। उसके उपप्तवर्ती निपेकों को उदयावली बाद्ध कहते हैं। उदयावली बाद्ध ने जो तिष्ठे हुए निषेक है उनके परमाणुओंको उदयावलींक निपंकोंमें मिलते हैं। इस प्रकार बहुत कालमें उदय आनेवाले अपक्व निपंकीकों उदयावलींक निपंकोंक साथ ही उदय आने योग्य करना, बही पाचन जैसा कार्य जिस समय हो उसी समयमें उदीरणा कहलाती है। उसी समयमें यही इस्य सत्ताक्य वा उदयक्ष है।

स्विति, अनुभागका बदना उत्कर्षण है। वहाँ स्तोककालमें उदय आने योग्य को नीचेके निर्पक, उनके परमाणु, बहुत कालमें उदय आने योग्य को ऊपरके निर्पक्ती मिल्ले, तो हम क्रकार स्तोक स्वित्त बहुत स्थित होनेका नाम स्थित दरक्ष्मण है। पुन. स्तोक अनुभाग युक्त जो नीचेके स्थर्षक, उत्तर परमाणु कहुत अनुभागवाके उत्तरके स्थर्षकों मिल्ले हैं; तब स्तोक अनुभाग बहुत अनुभाग होनेका नाम अनुभाग वस्क्र्यण होता है। हमी प्रकार अपकर्षणका विदर्ण है। गणितीय प्रक्रिया इस प्रकार है—यहाँ विविध्त सर्व परमाणुओंके ममुहको उत्तर्यण और अपकर्षण भागहार द्वारा विभावित कन्तेपर, एक भाग मात्र परमाणुओंको प्रहण कर उन्हें यथायोग्य नीचे अथवा उत्तर निर्माया वाता है। ये मागहार गुणसंक्रम भागहारके असंस्थातवे भाग कप पत्यके अर्डच्छेदोंके क्संस्थातवे भागका जानना चाहिए।

जन्य प्रकृतिका परमाणु अन्य प्रकृति रूप होनेकी प्रक्रिया संक्रमण कहलाती है। जैसे संक्लेशपनेसे पूर्वमें बसाता वेदनीय क्यो थी, बादवी विश्ववार्ति करने उसला प्रवास वेदनीय कर होकर परिवामन करते हैं। इसी फ्रकार यथायोच्य जन्य प्रकृतियोका संक्रमण भी जातव्य है। उद्येलन प्रकृति की परमाणु लग्ने उद्येलन भावहारका भाग देनेपर, एक मान मान परमाणु बहाँ जन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हो वहाँ बद्धक्व संक्रमण होता है। जहाँ सन्य विश्ववा मुक्त जीवके जिसका बन्य न पाया जाये ऐसी जो विवक्षित प्रकृति हो, उसके परमाणुओंमें विच्यात भागहारका भाग देनेसे प्रात एक भागमान परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करने विच्यात संक्रमण कहते हैं। जहाँ विनक्ता बन्य सम्प्रव हो ऐसी जो विवक्षित प्रकृति उसके परमाणुओंमें जय प्रवृत्त भागहार हारा मान देनेसे प्रात एक भागमान परमाणुओंक विवक्षित अकृति, उसके परमाणुओंको जय प्रवृत्त भागहार हारा मान देनेसे प्रात एक भागमान परमाणुओंक परमाणुओंको गुणवंक्रमण भागहार द्वारा विभाजित करनेसे प्रात्य एक मान मान परमाणु अन्य प्रकृति कर परमाणुओंको गुणवंक्रमण भागहार द्वारा विभाजित करनेसे प्रात्य एक भाग मान परमाणु अन्य प्रकृति कर होकर परिणमन कर, कि प्रवास मान जिल्ला परमाणु परिणमे, उसके दूसरे ममय असंक्यात गुणे परिणमे, इत्यादि, वहां गुणवंक्रमण शाहर हो वद्योति परमाणु परिणमे, उसके दूसरे ममय असंक्यात गुणे परिणमे, इत्यादि, वहां गुणवंक्रमण हो। वहां विवयित प्रकृतिक परमाणु अन्य प्रकृति कर समय-समय परिणमते हुए अन्य समयमे अन्तिम फालिक्य हो बचलेष परमाणु जो हो वे सभी अन्य प्रकृति कर होकर परिणमे, तो वहां सर्वभिक्षमण करनात है। भागहारोंका प्रमाण गोम्पटारायि प्रमणी जो स्वत्य है।

इसी प्रकार उपवान्तकरण, निवत्तिकरण और निकाचितकरणका विवरण है। बन्ध सम्बक्ती हानि होनेपर सवर-निर्जरा होती है। ये दर्शनचारित्र लब्धिपर आधारित है। दर्शनचारित्र लब्धिक निमित्तसे प्रथम ही मिष्यात्व. नारक गति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतियोंका और बादमे ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियों वा प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धका अभाव हो जाता है। वहां प्रकृति बन्धका क्रमने घटनेका नाम प्रकृतिबन्धापसः म है। प्रदेशबन्ध योगोंके अनुसार है इसलिए योगोंकी चवलता हीन होनेपर प्रदेशबन्ध हीन हो जाता है। सर्वधा योग नाश होनेपर प्रदेशबन्धका भी सर्वधा अभाव हो जाता है। स्थितिबन्ध कषायोक अनुसार होता है इसलिए मिध्यास्वादि कपायोंके कम होनेपर स्थितिवन्य क्रमने हीन हो जाता है जिसे स्थितिबन्धापसरण कहते हैं। पूर्वमे जितना स्थितिबन्ध होता था उससे विविधित कारुमे जितना स्थितिबन्ध घटा उसी प्रमाण लिये स्थितिबन्ध अपसरण है। स्थितिबन्धापसरण हं।नेपर जितने कालमें समान स्थितिबन्ध सम्भव हो वह स्थितिबन्धापसरण काल है। उदाहरण : पर्वमे १ लाल वर्ष मात्र स्थितिबन्ध सम्भव था । उसके एक हजार वर्ष प्रमाण मान को स्थितिबन्धापसरण हुआ । तब अवशेष ९९००० वर्ष मात्र स्थितिबन्ध रहा । स्थितिबन्धापसरणके कालके पहले समयमे इतना स्थितिबन्ध होता है। इतना ही दूसरे समय, इत्यादि समान स्थितिबन्ध होता रहता है। बादमे मान लो ८०० वर्ष मात्र अन्य स्थितिबन्धापसरण हुआ, तब ९८२०० वर्ष मात्र क्षेष स्थितिबन्ध रहा । उस स्थितिबन्धापसरण कालके प्रथमादि समयोमे उतना समान । स्थितिबन्ध होता रहेगा । इस प्रकार स्थितिबन्ध घटते अपनी व्युच्छित्ति होनेके समयमे जघन्य स्थितिबन्ध होता है। बादमे स्थितिबन्धका नाका होता है। यह आयु बिना सर्व प्रकृतियोका उपरोक्त क्रममें होता है । आयुका स्थितिबन्धायसरण सम्भव नहीं होता है क्योंकि नरक बिना तीन आयका स्थितिबन्ध विशुद्धिसे अधिक होता है। एवः अन्य सर्व शुभाशुभ प्रकृतियोंका स्थितिबन्ब संक्लेशतासे बहत होता है और विश्वदतासे स्तोक होता है।

अनुभाग बन्ध पापप्रकृतियोंका संबच्छिय बहुत होता है और विद्युद्धतासे स्तोक होता है। पुष्प प्रकृतियोंका संबच्छातासे स्तोक होता है विद्युद्धिसे अधिक होता है। इस प्रकार अनन्तगुणा वा ययासम्भव घटता वा बढ़ता अप्रशस्त वा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक होन क्रमसे जैसे जहाँ सम्भव होता है वहाँ बेसे जानना चाहिए। पुनः प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध अधिक होनेसे आस्माका कर्यांबत् बुरा नहीं होता इसलिए संवारमें रहना तो स्थित बन्यके अनुतार है। यातियाँके द्वारा आस्मागोंका यात होनेसे यातिया अप्रयस्त ही है इसलिए दर्शन वारित्रको अध्यित प्रयस्त प्रकृतियोंके अनुभाशको अधिकता, अप्रयस्त प्रकृतियोंके अनुभागको होनता होती है। इस प्रकार कपायोंका अभाव होनेपर अनुसान सम्बक्धा असाव होता है।

सन्व नावाका क्रम इस प्रकार है—दर्बरनवारित्र लिक्षिक निमित्तसे सर्वप्रथम मिध्यास्वादि अति अप्रवस्त प्रकृतियाँका, तराप्त्रवाद जानावरणादि अप्रवस्त प्रकृतियाँका, वोट फिर प्रवस्त प्रकृतियाँका, तराप्त्रवाद प्रकृतियाँका, वाराप्त्रवाद परमुख उदय द्वारा तोचों प्रकार होता हैं। वहाँ को प्रकृति अपने ही क्य रहकर अपनी स्थित सम्बक्त क्षम निर्फक्ता उदय होनेपर अपावकी प्राप्त होती हैं। वहाँ को प्रकृति क्षमक स्वमुख उदय द्वारा सन्व नावा होता है। अपे अकृति संक्रमणके व्यवेत क्ष्य प्रकृति क्य परिणमन कर अपने क्षमवर्ष प्रवस्त होता है। वहाँ को अकृति संक्रमणके व्यवेत क्षय कृति क्य परिणमन कर अपने कमावकी प्राप्त होती हैं। एक-एक सम्वस्त उदय क्य होता है। वो अकृति संक्रमणके व्यवेत क्षय कृति क्य परिणमन कर अपने कमावकी प्राप्त होता है। एक-एक सम्वस्त उदय क्य होता है। विशेषित होती है। विशेष कमावकी नियंक्ति परमाणु एक-एक सम्वस्त उदय क्य होता है। विशेषित होते हैं। वानवारित किक्षिक निम्तित्त क्यरके निवेषकोंक परमाणु एक्चले निवेष क्य होतर रिण्यान है। वहीं एक-एक समय अवदोक्ती निवेष क्य होतर रिण्यान होता है। वहां एक-एक समय प्रवहीक निवेष क्य होतर रिण्यान निवंद क्रम होता है। वहां एक-एक समय अवदोक्ती निवेष क्या होतर होता है। वहां एक-एक समय अवदोक्ती होता है। वहां एक-एक समय अवदोक्ति होता है। वहां एक परमाणु निवंद क्या होतर होता है। होता है, क्षर हात्रवाही होती है। इस प्रकार सर्व कर्म परमाणुवाही ना वालियर विश्वास सर्व कर्म परमाणुवाहीन ना होतर स्वव्या प्रवेष सर्व वाल होता है। वहां ति होता है।

अब स्थिति गत्व नाश क्रमका वर्णन है। 'एक-एक समय व्यतीत होते स्थिति सस्व एक-एक समय घटता है। दर्शनचारित्र लिब्बिके निमतसे स्थिति काण्डक विधानसे और अपकृष्टि विधानसे स्थिति सस्वका घटना होता है।

काण्यक विषान : बहुत प्रमाण लिये स्थित सस्व था, उनके ममय-समय प्रति उदय आने योग्य बहुत हो नियेक थे, उनमे कितने एक उगरके नियेकांका नाश कर स्थित मस्य खटाया जाता है। वहीं उन नाश करने योग्य नियेकोंके जो सर्च परमाणु हैं उनका नाश करनेने पश्चान् जो स्थित रहेगी उसके आवलो मात्र अरसेके तियेक छोड़कर सर्च नियंकोमे मिलते हैं। बहां उन सर्च परमाणुकोंने कितने एक परमाणु पहले समयमे मिलते हैं, कितने एक दूसरे ममयमे मिलते हैं, दि स्व प्रकार यथासम्भव अन्तर्महर्त काल पर्यन्त परमाणुकोंको निवके नियंकमे प्राप्त करते हैं। बहां अन्त समयमे अवशेष रहे सर्च परमाणुकोंको निवके नियंकमे प्राप्त करते योग्य नियंकोंका नाश हुआ, तब जितने नियंकोंका नाश हुआ उतने समय प्रमाण स्थिति सन्त्र वहां पर ताला है।

दशहरण—मान ठो न्यित सत्त्व ४८ समय मात्र था। उसके ४८ ही निषेक थे। उन सर्व निषंकीके मान छो २५००० परमाणु थे। उनमें ८ निषेकोका नाश करनेपर वहाँ उन निषेकोके १००० परमाणु हैं। अवदोप ४० निषंकोर्में ऊपरोके दो निषेक छोडकर नीचेके निष्कोशे वे १००० परमाणु मिकते हैं। वहाँ उन निषेकोर्में कई परमाणु पहले समयमें, कई दूनरे समयमें, इन प्रकार चार समय पर्यन्त निजने हैं। वहाँ भीचे समय अवदोष सर्व परमाणुओंको उन ३८ निषकोमें मिळनेपर उन ८ निषेकोका अभाव हो जाता है। उनका अभाव होनेपर ४८ समयका स्थिति सत्त्व या वह अब ४० समयका दोष रहा।

इस प्रकार निपेकोको क्रमसे निवक निषेक रूप परिणमाकर स्थितिका घटाना स्थिति काण्डक है। इस एक काण्डकमें निषेकोका नाश कर जितनी स्थिति घटायी गयी उसके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक आधाम है। उपरोक्त उदाहरणमे आठ समय यह आयाम है। उसके नाश करने योग्य निपेकोका जो सर्व स्थ्य है उसका नाम काण्डक इच्च है, यहां उदाहरणमें १००० है। इन इस्थको अवशेष स्थितिक निषेकोमें मिलाते हैं । बहाँ जावकी मात्र नियेकों में नहीं मिलाया जाता है, इस जावकीको अविस्थापनावकी कहते हैं । यहीं उदाहरणमें यह दो नियंक है । पूना इसके बिना जबवेण स्थितिक दें 2 नियंकोमें उस काण्डक इव्यक्ती मिलाना काण्डकोक्स्य जायवा काण्डक्षाल संक्रिया (?) कहलाती है। एक काण्डकका उत्यक्ताण अन्तर्मुक्त काल द्वारा पूर्ण होता है। विस्ता नाम काण्डकोक्स्य काल है, यहीं उदाहर्श्य यह चार समय है। पुनः इस कालके प्रथम समयमें उस काण्डक इव्यका प्रहण कर जितने परमाणु अववेष नियंकोमें मिलाये गये उसका नाम प्रथम फाक्टि है। दितीय समयमें मिलाये गये परमाणु, इस्तांब फाक्टि कहताते हैं। इसी प्रकार कमशः अन्तिय समयमें मिलाये गये का नाम प्रथम कालि है। इस तरह एक काण्डक समान्द होनेपर हितीय काण्डक प्रारम्भ होता है। ऐसे ही अनेक काण्डक होनेपर, स्वीक स्थिति सत्य जबवेष रहनेपर काण्डक क्रिया नहीं होती है। इस अववेष स्थितिका नाण एक-एक समय व्यतीत होते कम (?) होता है।

अपकृष्टि विधान — विविधात कर्म प्रकृतिके तर्व निषेक सम्बन्धी सभी परमाणु राशिमें अपकर्षण भागहारका भाग देवेदर एक भाग भात्र परमाणु बहुण करतेपर अपकृष्ट ब्रस्थका प्रमाण होता है। उस अपहुष्ट ब्रस्थमें कितने एक परमाणु उदयावकों में मिलते हैं, कितने एक प्रमाण गुणभेगी आयाममें मिलते हैं, अववेष परमाणु उपरिक्त विविद्या मिलते हैं। वहीं वर्तमाण नामवे क्षणांकर आवाजीयाल समय माम्यभी को निषेक हैं उत्तका नाम बद्धाबकों है। उन निषेकों में उदयावकोंग्ने देने योग्य को इब्स है, उगकी निषेक निषेक प्रति एक-एक चय पटता क्षम-क्षमंत्रे मिलाते हैं। उदयावकोंग्ने देने योग्न निषेकोंके उपरिवर्ती, यया-गण्यत्र अरामहेतके समय मान्यनी को निषेक हैं उत्तका नाम गणभेशी आयाम है।

गुणमेणी आयाम निवेकोमे देने योच्य जो इन्ध है उसे निवेक-निवेक प्रति असस्यातगृणा क्रम लिये मिलाते हैं। उनके उपरिवर्ती अवशेष सर्व स्थात सम्बन्धी निवेकोका नाम अपरिस्त स्थिति हैं। उनमें अन्तके आवली माच निवेकोमें तो इन्ध नहीं मिलाते हैं, इन आवलीका नाम अधिस्थापनावकी है। उसके दिना अन्य निवेकोमें उपरितन स्थितिमें देने योच्य जो इन्ध है उसे मावागुणहानि रचना द्वारा नियंक प्रतिचय चटते क्रममें मिलाते हैं।

बदाहरण—मान, लो विविधित कर्म प्रकृतिकी स्थिति ४८ समय है। उसके ४८ निषंक है तथा परमाणु २५००० है। इसके अपकर्षण मागद्वार प्रमाण (मान लो) पांचका भाग देनेपर ५००० हुए। सर्व परमाणुऑमेसे इतने ५००० परमाणु यहण कर उनमेसे २५० परमाणु उदाबलीमें देते हैं। इस प्रकार ४८ निर्देकोसेसे प्रथमादि चार निवेक उदमावलीके हैं, उनमें चय घटते क्रममें मिलाते हैं। पुन. १००० परमाणु गुणवर्षण आयाममें देते हैं। इसलिए पांचवां आदि बारहुकें पर्यन्त को ८ नियेक गुणवंणी आयामके है उनमें असंख्यात गुणाक्रम रियो मिलाते हैं। ३७५० परमाणु उपरितन स्थितिमें देते हैं, वहाँ ३६ नियेक असवेव इतनेवालोमें अन्तके ४ नियंक छोड़ देते हैं क्योंकि वे अतिस्थापनावलीके हैं। अवदोध वेरद्वनीमें लेकर बवाशीव पर्यन्त ३२ निषंकोमें नानागुणहानिकी रचना लिये चय घटते क्रममें मिलाते हैं। मिलानेका विधान आगे वर्णित है।

कही वदयादिक गुजन्नेणि आवाम होता है। अपकृष्ट स्व्यमें कितने एक स्व्यक्ते तो गुणन्नेणी आयाम प्रमाण जो वर्तमान समय सम्बन्धी निर्फेस लगाकर निषेक्तोंमें असंख्यात गुणाक्रमसे मिलाते हैं। अवशेषकी उपरितन स्वितिमें मिलाते हैं। इस प्रकार यहाँ गुणन्नेणि आयाममें उदयावली गमित होती है।

नुषर्वेण आधाममें कही गोल्टावयोष और कही अवस्थित होता है। गोल्टावयोष गुणश्रोणका प्रारम्भ करनेके लिए प्रथम समयां को गुणश्रोण आधामका प्रमाण था, उत्तमेंत्रे एक-एक समय व्यतित होते उनके दिनीयादि समयोंमें गुणश्रीण आधाम कमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवदोव रहेका नाम मिक्टावयोष है। अवस्थित गणश्रीण आधामके प्रारम्भ करनेके प्रथम-दिनीयादि ग्राग्रोमे भणश्रीण आधाम जिल्लाका तितना बना रहता है। ज्यों-ज्यों एक-एक समय व्यतीत होता जाता है, त्यों-त्यों मुणश्रीण आधामके अनन्तरवर्ती ऐसे उपरितन रिचिकि एक-एक नियंक गुणश्रीण आधाममें मिलने जाते हैं—इसीका नाम श्वास्थित गुणश्रीण आधाम है। इसी गुणश्रीण आधामके अन्तके बहुतके नियंकोंका नाम कहीं गुणश्रीण शीर्ष कहा गया है। कहीं-कहीं अन्तके एक नियंकता हो नाम मुणश्रीणो शीर्ष है व्योंकि शीर्ष नाम उपरितन अंगकत ही है। इस अकार स्वास्थान गुणश्रीणी जिज्ञाका विवास जानना चाहिए।

यहाँ उदयावलीमें दिये गये इव्यक्त नाम उदीरणा जानना चाहिए। जहाँ स्तौक स्थित मत्त्व जवसेष रहे जहाँ गुणवेषोक्ता भी. कमाव होता हैं। अपनुष्ठ इव्यमें कितना एक इव्यक्ते उदयावलीमें देकर अवशेषकों उपरित्तन स्थितिमें देने हैं। एक नमय अधिक जावणी मात्र स्थिति शेष रहे, जावणीके उपरित्ततीं जो एक निषेक—उनके इव्यक्ता अपकर्षण कर उदयावलीके निषंकोंमें एक ममय कम आवलीका उपरिद्धतीं जो एक निषेक—उनके इव्यक्ता अपकर्षण कर उदयावलीके निषंकोंमें एक ममय कम आवलीको दो विभाग मात्र निषेकोंको अतिस्थारना कपकर्षण कर उदयावलीके निषंकोंमें एक ममय कप कम जावलीके दो विभाग मात्र निषेकोंको अतिस्थारना कप छोडकर ममय अधिक आवलीको त्रिभागमात्र निषेकोंमें मिलाते हैं। वहाँ जष्ण्य

काण्डक विश्वास में रिपति मत्वका घटना मुक्ते होता है स्वॉकि उपरके अनेक नियोक्तेंका नाम कर रिवर्ति त्रम्यकत घटना मुक्ते हैं। पून. व्यवकृष्टि विश्वण्ड उपरक्ति नियोक्तें अनेक परमाणुक्तें ही की रिवर्ति कराना होती है । मुक्तें नियंक नाण नही होता, इन्लिण मुक्तें स्थित सत्वका प्रदाना नही होता है। स्थिति सत्वमें आवारी मात्र अवदोग एक्तेका नाम वश्विष्ठशावकी है। उममें उदीराणा आदि कार्य नही होते हैं। पूर्वमें ये वार्य हुए ये जिलके हारा एक्त्यक समयमें उदय आते योग्य ऐसे अनेक सम्यत्रबद्ध मात्र परमाणुक्तें-के ममुक्त व्या नियंक्ति हुए, उन्होंके हारा एक्त्यक समयमें गक्ति नियंति नियंति होते हैं। इसका नाम अवोगावक है। इस प्रकार उच्छिष्टामुक्ती व्यादीत होनेपर सर्वशा दिवति नव्य नाहा होता है।

सत्ता रूप विवश्यित कमें प्रकृतिके परमाणुओंसे अनुभागकी अधिकता हीनता िव्ये स्पर्धक रचना होती हैं। वहाँ तीचेके स्पर्धक रत्तेक अनुभागयतः होते हैं। अराग्के स्पर्धक बहुत अनुभाग पुन्त होते हैं। बहाँ जो निवेक उदयसे आते हैं उनके अनुभागका भी उदय पूर्वोक्त प्रकार होता है। वहाँ चारित्र लब्जिक द्वारा अध्यास्त प्रकृतियोंका अनभाग चटाना सम्भव होता है। वहाँ विषय प्रकार स्थिति चटाने हेंगु काण्डक विधान कहुत गया है वैसे यहाँ भी विभाग जानना चालिए। वह निम्म प्रकार है—

बहुत अनुभागम्क उत्तरके बहुत स्पर्धकीका अभाव कर उनके परमाणुओंकी स्तीक अनुभाग युक्त नीचेक स्पर्धकीमें अमिने मिलाकर अनुभागके घटानेका नाम अनुभाग काण्यक है अच्छा अनुभाग खण्डक है। अनुभागको लांक्टित करना अच्छा खण्डित करना अनुभाग काण्यकोष्टरण अच्छा अनुभाग काण्यक चाल कहते हैं। एक अनुभाग काण्यका चान अन्तराज्ये नाला करने योच्य स्पर्धकीके एस्माणुओंको एहण कर नाम काण्यकोष्टकोष्टम काण्यकी है। इस काल अन्तराज्ये नाला करने योच्य स्पर्धकीके एसमाणुओंको एहण कर नाम करनेके एखान् जो अन्नचेष स्पर्धक रहें उनमे कितने एक उत्तरके स्पर्धक अतिस्थापना स्प छोडकर अन्य सर्व नियकोपी स्वातने हैं।

दर्शहरण : सान को विवक्षित प्रकृतिके पांच सौ स्वार्थक थे। उनमें अनन्तके प्रमाण प्रतीक ५ का मान देनेसे प्राप्त बहुभाग प्रमाण ४०० स्थार्थकोंका नाश करते हैं। वहाँ उनके परमाणुकोंको अवसेष १०० स्यार्थकोंमें इस प्रकार मिलाते हैं कि १० स्थार्थक असिस्थापना रूप छोड़कर ९० स्यार्थकोंमें उक्त निशिप्त होर्थकार्ये। यहीं एक अनुभाग काण्डक हारा जितना अनुभाग चटाया गया जसका नाम अनुभाग काण्डक आधास है। एनः नाश करने योग्य स्पर्धकीं के सर्व परमाणुओंको ग्रहण कर अनुभाग काण्डक प्रयम समयमें जितनी परमाणुओं नाश करने योग्य स्पर्धकीं मिलायी उसका नाम प्रथम काण्डि है। दितीय समय ओ मिलायी गयी उसका नाम प्रितेष आणि है। इस्तार काण्डक है। इस सकार एक काण्डककी त्यापि कर अन्य काण्डकहा प्रराम्भ होता है। इस तरह अनेक अनुभाग काण्डकों हारा अनुभाग घटाते हैं। यहाँ विश्वादता बहुत होती है वहाँ अलनामूहर्तमें होता था ओ काण्डकथात उसके अनुभागका सम्बाधकों होता है। वहाँ सम्बन्धमय प्रति अलनामूहर्तमें होता था ओ काण्डकथात उसके अनुभागका या, उसमें अननतक भाग देवे प्रधान बहुमानका नाश कर एक भाग मात्र अनुभाग अवधेय एकते हैं। इस अकार सम्बन्धमय प्रति अनुभागा पटाना होनेने इसका नाम अनुस्मयायवर्षन है। [काण्यक पोरको कहते हैं। कुछ अनुभागके दिस्से करने, एक-एक हिस्सेका कालिकससे अनन्दीहुर्त काल द्वारा अभाव करने आज अन्यता मुद्ध अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम करने अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुसाम अनुस

संज्वलन कपायमें अनुमाग घटनेके क्रमसे अपूर्व स्पर्धक रचना और वादर कृष्टि रचना होती है। संज्वलन लोभमें सूरम कृष्टि रचना होती है। सर्वन स्तोक अनुमाग युक्ती रचना नीचे होती है और बढती अनुमाग रचना ऊपर होती है। उगकी अनेता स्पर्धकोंकी कृष्टियोको नीचे ऊपर कहने है। इस क्रमसे अग्रसस्त प्रकृतियोके अनुमाग सरकका नाश होता है। प्रकृति सरकका नाश होनेपर गर्वया उनके अनुमाग सरकका नाश होता है। प्रशस्त प्रकृतियोंका काण्डकादि विधानसे अनुमाग सरकका नाश करने है। प्रकृति सरको नाश होता है। प्रशस्त प्रकृतियोंका काण्डकादि विधानसे अनुमाग सरकका नाश करने है। प्रकृति सरको नाश उनके अनुमाग सरकका नाश जानना चाहिए। इस क्रममे निर्मराक विधान है।

#### प्रयोजित संज्ञाएँ

आयाम का ट्रमरा नाम लम्बाई है जो गुगपतृने भिन्न कालके प्रमाणकी संज्ञा रूप है। कही जगर-जगर रचना होती है वहाँ उनके प्रमाणमें भी बायाम संज्ञा होती है। जैसे, स्थितिके प्रमाणका नाम क्रियति भायाम है। स्थिति काण्डकके निषेकोंके प्रमाणका नाम स्थिति काण्डक बायाम है। अन्तरकरणमें जितने नियेकोंका बाभाव किया गया हो उसका नाम अन्वसाधाय है। गुणब्रोणिके नियेकोंक प्रमाणका नाम कुण्डोणि भायाम है। पूण नाम गुणकार का है। गुणकारकी पंक्ति लिए जहाँ निर्णकों में इब्ब देते हैं उसका नाम गुणकोंकी है। समय-समय गुणकार लिये विविधित प्रकृतिके परमाणु अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेका नाम गुणसंक्रम है। गुणकार लिये हानि अथवा हीनता या पटवारी जहाँ होती है उसका नाम गुणहानि है।

बिविश्त कर्मस्वितिमें निवेकोंके उपरिवर्ती निवेकोंका नाम उपरिवर स्थिति है गुणश्रेणीके कथनमें गुणश्रेणी आयामसे उपरिवर्ती निवेकोंका नाम उपरिवर्नास्थिति है। केवळ उदीरणाके कथनमें उदयावलीसे उपरिवर्ती निवेकोंका नाम उपरिवन स्थिति है।

विविक्षत प्रमाण लिये निचले निपेकोका नाम प्रथम स्थिति है। पूनः उपरिवर्ती सर्वस्थितियोके नियंकोका नाम द्विताय स्थिति है। उदाहरणार्थ, अन्तरायामसे निचले नियेकोंका नाम प्रथम स्थिति है। उपरले निपंकोका नाम दितीय स्थिति है। अथवा संज्वलन क्रोधका वितना प्रमाण लिये प्रयमस्थिति स्थापित की गयी हो उसके नियेकोंका नाम प्रयम स्थिति है। अवशेष सर्व स्थितियोके नियेकोंका नाम दितीय स्थिति है।

समुदाय रूप एक क्रियामे अलग-अलग खण्ड कर विदोष करनेका नाम फाक्टि है। उदाहरणार्थ, काण्डक इटब्यको काण्डकोरकरण कालमें अत्यन प्राप्त करना। वहा प्रथम समय जो प्राप्त किया वह काण्डककी प्रथम फाक्टि है। दि तीय समयने जो प्राप्त किया वह द्वित। व काक्टि, इत्यादि। इती प्रकार उपदामन कालमें प्रथम समय जितना हव्य उपदाममा, वह उपदामको प्रथम काक्टि है, द्वितीय समय जो उपदामाया, वह दिवास काक्टि है, द्वितीय समय जो उपदामाया, वह

बन्य निपंकोंके परमाणुकोंको अन्य निपंकोंधे मिळानेको अथवा देनेको निश्चेषण कहते हैं। दिये हुए
निपंकोंको निश्चेषण रूप जानना चाहिए। द्वितीय हिपारिकांके ह्वयको द्वितीय हिपारिकांके
मिळानेकी आगाक सजा है। प्रथम हिपारिकांके निपंकोंके ह्वयको द्वितीय हिपारिकांके
मिळानेकी आगाक सजा है। प्रथम हिपारिकांके निपंकोंके ह्वयको द्वितीय हिपारिकांके
स्थानाक संज्ञा है। विवारित के काळका जो प्रमाण हो बही उसका काळ है। उदाहरणार्थ, एक काण्यक
के पात करनेका जो काळ है उसका नाम काण्यकोष्टकांक काळ है। उसका प्रथम प्रमायम प्रथम प्रार्थका पर्यक्त जो निचंकों प्राप्त होना सो होता है। इसिळए प्रथम समयको प्रथम प्रार्थका पर्यक्त काळ कहते हैं।
दितीय समयको दितीय काळिका परानकाळ कहते हैं। इसी प्रकार अन्त समयको प्रथमकाळिक वा परानकाळ
कहते हैं। उसके पूर्व समयको द्वित्ररमफाळि पता काळ कहते हैं। जिन काळमें अन्तरकरण करते हैं उसका
नाम अन्तरकरण काळ है। जिस काळमें क्रोपको बेदता है, उसके उद्यको भोगता है, उसका नाम
क्रोंच बेदन काळ है।

अवली मात्र कालका अथवा उतने काल सम्बन्धी निपंकोका नाम भावको है। वहाँ वर्तमान समयसे केकर आवली मात्र कालको भावको कहते हैं। जावलीके गियंतोको भी भावकी या बद्धावाको कहते हैं। उत्तक उपायली मात्र कालको स्थावको कहते हैं। उत्तक उपायली प्राप्त कालको प्रकार प्रकार कालको प्रवास कालको प्रकार कालको प्रवास कालको प्रवास भावको कालको प्रवास कालको प्रवास भावको कालको अवका भावको कालको भाव कालकालो अवका भावको है। इच्छा निस्तेषण करते समय जिन आवलो मात्र निपंकोब निर्तेषण नहीं करते हैं उत्तका नाम अधि-स्थावनावको है। स्थित सत्य घटते हुए वो आवलियात्र स्थावनावको है उपयान करना पाया जाये उत्ते संक्रमण पाया जाये उत्ते संक्रमण व्यवसावको और जहाँ उपयान करना पाया जाये उत्ते उपसाम की कहते हैं।

भन्तः नाम माद्दीका (?) है । उक्त प्रमाणसे कुछ कम होना—इसे अन्तः संज्ञा दी जातीहै । अैसे कोडाकोडीके नीचे और कोडीके ऊपर प्रमाणको अन्तरकोडाकोडी कहते हैं । महत्तेस कम और आवलीसे अधिकको अन्यसुंहुर्थ कहुने हैं। दिवससे कुछ कमादिको अन्दर्शिवस कहुर्वे, हैं। तीनके ऊपर और नौके नीचे प्रमाणका नाम पृथ्यस्व हैं। बृष्टान्त अपेका भी संज्ञाएं होती हैं—जहाँ एक-एक वय चटते क्रमने निषेक पाये कोम वहाँ मोडुच्छ संज्ञा है। उच्य देनेमें बहाँ ऊँटको पीठिवत् हीनाधिकपना हो वहाँ वस्पूक्त संज्ञा है। जहाँ समान पर्ट्विनाके आकारवत् वर्षस्थानमें समान रचना हो वहाँ समयहिका संज्ञा है।

कर्म स्थित वा अनुभाग रचनाओं एक से करणसूत्रोंका उपयोग होता है। आय और व्यय द्रव्योंके सम्बन्धमें भी सक्रिया (?) जानने योग्य है।

#### करण सूत्रोंकी संप्रयुक्ति

नाना गुणहानिक सम्बन्धसं क्या, घटते हुए क्रमरूप इव्यक्त विभागका विधान है। सर्वप्रक्षम इव्य, स्थित, गुणहानि, नानागुणहानि, वो गुणहानि और अन्योग्यान्यस्त राधियोक्ता स्वरूप और प्रमाण जानना व्यक्ति, रामाण हिन्द स्थित, विधान स्वरूप और प्रमाण जानना व्यक्ति, स्थित स्थान स्वरूप के दि उत्तकी आवाधा रहित स्थित व्यवक्त समय राधिका प्रमाण है वह स्थित है। वहते एक गुणहानिक निवेकांको राधि प्रमाणको ग्रुणहानि कावाक कहते हैं। स्थितिम गुणहानियोंके प्रमाणको वावाधुणहानि कहते हैं। मुणहानियोंके प्रमाण को नावाधुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयाको दुगुना प्रमाण दो ग्रुणहानियोंके प्रमाण को नावाधुणहानि कहते हैं। गुणहानियोंके प्रमाण को नावाधुणहानि कहते हैं। गुणहानियोंके प्रमाण को नावाधुणहानि कहते हैं। गुणहानियोंके अस्योग्याव्यक्ति रहे वह है। स्थिति सर्वा हो स्थान हो हो स्थिति सर्वा हो स्थान हो हो स्थान हो हो स्थान हो हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्यान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो स्थान हो

अनुभाग रचनाके सम्बन्धमें विवक्षित कमें प्रकृतिकं परमाणुओका प्रभाण झम्ब है। सर्व वर्गणाओका को प्रभाण है वह स्थित है। एक गुणहानिमें वर्गणाओका प्रमाणको ग्राणहानि आवास कहते हैं। त्वित्रिमें गुणहानियोंकं प्रमाणको नागाणुकानि मात्र वृत्रिक्त के नागाणुकानि मात्र वृत्रिक्त कर परस्पर गुणित करनेपर अन्योग्वास्थास राखि प्राप्त होती हैं। इन छहोका प्रभाण हीनाविकान लिये वनन्त प्रमाण है।

काण्डकादि द्रव्य प्रहण कर यथायोग्य निषेकों में निश्तेषण करने सम्बन्धी निम्नप्रकार है। जितना द्रव्य प्रहण किया हो वह प्रमाण मात्र द्रिष्य है। जितने निष्केषो वेना हो उनका प्रमाण मात्र स्थिति है। गुण्यवानिका प्रमाण वन्धकी स्थिति एवनामें जितना कहा उतना है। इसका आग यहाँ सम्भव स्थितिसे देनेपर मानाधुण्य(निकार प्रमाण प्राप्त होता है। दूना गुणहानि मात्र निषेकहार है। नानागुणहानि मात्र दूवों ( २ के अंको ) को विरक्षित कर परस्पर गुणित करनेपर आयोध्यस्य राशि है।

उदाहरण: बंकसंदृष्टि अनुसार मान को ब्रब्ध ६२००, स्थिति ४८, गुणहानि ८, नानागुणहानि ६, दो गुणहानि १६, अय्योग्याम्यस्त राशि २<sup>६</sup> अथवा ६४ है। निपेकोमे ब्रब्धका प्रमाण कानेके किए सूज, ''दिवहृदुणहानिमाजिदे पढमा'' है। अर्थात् सर्वं ब्रब्धमें साधिक बेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर प्रथम नियेकका ब्रब्ध होता है। जैसे ६२०० में साधिक १२ का माग देनेपर ५१२ होता है। युगः, ''तं दो गुणहानिणा भिजये पचयं" सुत्रते प्रथम निवेकमें दो गुणहानिका भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। जैसे ५१२ में १६ का भाग देनेपर २२ होता है। यह द्वितीयादि निवेकोये एक-एक चय घटता प्रमाण प्राप्त कराता है। यदा, ४८० आदि।

इस क्रममें जिस निषेक्षें प्रथम निषेक्से आघा प्रमाण द्रव्य हो बहीसे दूसरी गुणहानि प्रारम्भ हो बाती है। जैसे यहाँ दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक ५१२  $\div$  २  $\Rightarrow$  २५६ होगा। यहाँ चयका प्रमाण भी प्रथम गणहानिके चयसे आघा होगा. अर्थात १६ होगा। हस्यादि।

|                  |            |      |     |      | ,     |       |                 |
|------------------|------------|------|-----|------|-------|-------|-----------------|
| अन्तिम गुणहानिका | 3          | 1 86 | 75  | 1 62 | 588   | 1 366 | I               |
| अन्तिम निषेक     | 80         | 20   | 80  | 60   | ₹ € 0 | 320   |                 |
| 1                | 2.5        | २२   | 88  | 66   | १७६   | 342   |                 |
|                  | 12         | 58   | 86  | 9.5  | 188   | 1468  | 1               |
| ŀ                | <b>१</b> ३ | 74   | 42  | 808  | २०८   | 886   |                 |
|                  | 8.8        | 36   | 4 € | 283  | २२४   | 886   |                 |
| 1                | 84         | 30   | Ęo  | १२०  | 280   | 860   | प्रथम गुणहानिका |
| l_               | १६         | 112  | ६४  | १२८  | २५६   | ५१२   | प्रथम निषेक     |

इसी प्रकार अनुभाग रचना होती है। जैसे यहाँ हव्यादिका प्रमाण जानते हैं उसी प्रकार अनुभाग रचनामें भी जानते हैं। जैसे यहाँ नियेकोंने परमाणु संख्याका प्रमाण निकालते है, वैसे ही अनुभाग रचनामें वर्गणाओंनें परमाणु संख्याका प्रमाण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार देने योग्य द्रव्यमें भी।

द्वाहरण: एक योध्य स्थानमे नानागुणहानि दो बार असंक्यात द्वारा भाजित पत्य मात्र; एक गुणहानिमे स्थाक्षेणिक प्रमाण दो बार असंक्यात द्वारा भाजित श्रीणमात्र; एक स्थापैक्से वर्षणाओंका प्रमाण सर्वस्थात द्वारा भाजित श्रीणमात्र; एक वर्षणामे नक्षेत्रका प्रमाण श्रसंक्यात जनस्तरत गात्र; तथा एक वर्षमें अविभाग प्रविच्छेद असंक्यात कोकमात्र हैं। इनकी अर्थ संदृष्टि और बंक संदृष्टि निम्मकार है—

| नःम           | एक वर्गमे<br>अविभाग<br>प्रतिच्छेद | एक वर्गणामे<br>वर्ग | एक स्पर्धकमे<br>वर्गणा | एक गुणहानिमे<br>स्पर्धक | एक स्थानमें<br>गुणहानि<br>(नाना गुणहानि) | स्थान    |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------|
| अर्थ संदृष्टि | 35 a                              | = a                 | а                      | aa                      | प<br>a a                                 | <b>१</b> |
| अंक संदृष्टि  | ٥                                 | २५६                 | *                      | ,                       | ٩                                        | 1        |

एक स्थानमें स्पर्धकों और वर्गणाओंके प्रमाण निकालने सम्बन्धी त्रैराशिक-

| प्रमाण   | फल      | इन्छा   | लब               |  |  |  |
|----------|---------|---------|------------------|--|--|--|
| गुणहानि  | स्पर्धक | गुणहानि | एक स्थान स्पर्धक |  |  |  |
|          | _       | प       | q                |  |  |  |
| ١,٠      | 8 6     | 8 6     | 88 88            |  |  |  |
| स्पद्धंक | वर्गणा  | स्पर्दक | एकस्थान वर्गणा   |  |  |  |
| ١.       |         | 4       | - q              |  |  |  |
| ₹        | а       | 66 66   | 6 6 66           |  |  |  |

यहाँ एक रूपानमें बर्गोका प्रमाण जीव प्रदेश मात्र ऋ है। अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण असंख्यात स्रोकमात्र ﷺ 8 है। यहाँ द्रव्यादिका प्रमाण निम्न प्रकार है—

| नाम          | द्रव्य | स्थित | गुणहानि | नाना गुणहानि    | दो गुणहानि | अन्योन्यास्यस्त |
|--------------|--------|-------|---------|-----------------|------------|-----------------|
| अंक संदृष्टि | 3200   | 80    | 6       | 4               | १६         | ₹?              |
| अर्थ सदृष्टि | 35     | a     | 88      | प<br><b>३</b> ३ | - ?<br>aa  | a<br>a          |

उपरोक्त प्रकार सूत्रोसे यह सिद्ध होता है। विशेष विवरणके लिए गो. सा. अर्थसंदृष्टि, पृ. २३२ आदि देखिये।

यदि द्रव्य स्तोक हो और उसे नियंकोंमें निकेपित करना हो वहाँ गुणहानिकी रचना सम्बद्ध नहो है । वहाँ निम्नविधि अपनाते हैं—

सिम प्रकार एक गुणहानिके निवेकोमें हव्यके प्रमाण लगनेना विशान है, उसी प्रकार, ''अद्वावेण सम्वयंग लाईद निवंकोका प्रमाण प्रमुद्ध करना हिंदा विश्वेष वार्षित है। प्रमाण राष्ट्र करना चाहिए। विश्वेष हतना है कि यही जितने निवेकोमें प्रथा देश हो उतने ही प्रमाण राष्ट्र क्यापित करना चाहिए। वोग्रे जितना हथ्य वही देने योग्य हो उस प्रमाण हव्यको स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार करनेपर जो प्रथमित किया आयं उतने हव्यको विश्वेषक पूर्व वाले सत्ताव्यों को प्रमाण आयं उतने हव्यको विश्वेषतक पूर्व वाले सत्ताव्यों को प्रयमादि निवेक पार्थ आयं उत्ते मिला देना चाहिए। उद्यावनोमें हव्य देना हो बहु, अथवा स्त्रोक स्थित शेष रहने पर उपरित्त स्थितिमें हव्य देना हो बहु, व्यव्या स्त्रोक स्थित शेष रहने पर उपरित्त स्थितिमें हव्य देना हो बहु; अथवा अथवक लिए ऐसा विश्वान चानना चाहिए।

वृत गुणश्रीण आयाम आदिमें इत्य निक्षेषित करनेका निम्न विधान है—''अश्रेपयोगोद्धतिमश्रीपण्डं अर्थवाकाणा गुणको सर्वेदित ।'' सेसे सीर के इत्यक्ता नाम सिश्च विण्ड है। सीरीनिके विस्तवाओका नाम प्रशंप है। सी प्रतिपक्त जोक्कर उसका भाग मिश्मिषण्डको देने हैं। जो एक भाग प्रमाण आती वह सह अर्थन स्वरंप-अपने विस्तवका गुणकार होता है। इनका परसर गुणित करने पर जो ओ प्रमाण आवे वहीं वहां अपने अपने विस्तवकि स्वामी जो सीरी है उनका इत्य जानना चाहिए। यहाँ सीरका इत्य सिश्चिष्ड १००० है, सीरीनिके विस्तवका एकका १, दूसरेके ४, तीसरेके १६, चौयेके ६४, ये प्रक्षेप है। इनका योग ८५ है। ६५ का भाग मिश्मिष्कको देनेपर २० प्राप्त हुआ। इसके द्वारा अपने अपने प्रशंप विस्तवोको गुणित करनेपर एक्टका २०, दूसरेका ८०, तीसरेका ३२०, चौयेका १९८० इत्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुणश्रेणी आयामने विवता इत्य देना हो उसे मिश्मिष्क वानना चाहिए। पुपः गुणश्रेणी आयामके प्रथम समस्की एक शकाका, द्वितीय समयकी उससे असक्यात गुणी शालकार, वृतीय समयकी उससे असंक्यात गुणी शालकार, वृतीय समयकी उससे असंक्यात गुणी

शक्तकाएँ—ऐसे ही असंख्यात गुणा क्रम किये उसके अन्तिस समय पर्यंतकी शक्तकाएँ जानना चाहिए। इसका नाम अक्षेत्रक है। इनको जोड़नेपर की प्रमाण आवे उसका माग उस सहंद्रव्यको वेनेपर की प्रमाण हो उसके द्वारा अपनी अपनी शाक्तकाओं के प्रमाणको गुणित करनेपर गुणाकं की आयामके प्रथमादि समय सम्मान निवेकीमें इक्ष देनेका प्रमाण आता है। इतना-इतना इक्ष्य गुणाकंको अण्यासके प्रथमादि तियेकोमें मिलाना चाहिए। यह विचान गुणासंक्रममें भी जानना चाहिए। वहाँ जो गुणासंक्रमण कालके प्रथमादि समय सम्बन्धी एक आदि क्रमते अलंक्यातगुणी शाक्तकार्य छही को गुणासंक्रमण कालके प्रथमादि समय सम्बन्धी एक आदि क्रमते अलंक्यातगुणी शाक्तकार्य की कोक्ता भाग निवर्षपथ्यमें इन्हर लब्द इरार अपनी अपनी शक्तकार्योको गुणात करने पर संक्रमणकारले प्रथमादि समयोगे अन्य प्रकृतिकप परिणामवने योग्य इत्यक्ता प्रमाण आता है। इनी प्रकार अन्यन भी यथानानाव निर्मापण्य और अन्नपक्तिका प्रमाण जानकर जैसा जहाँ सम्माय हो बहाँ वैसा जानना चाहिए। सत्तामें ग्रास निवेकोके इथ्यको जात करनेका विधान निष्म प्रकार है—

विवक्तित कोई समयमें जो सत्ता रूप कमेपरमाणुओंका द्रश्य हो वहीं स्थित सत्यका प्रथम समय वर्तमान है। उसीमे उदय आने योग्य जो द्रश्य है वहीं प्रथम निषेकका द्रश्य है। उसका प्रमाण सम्पूर्ण समय प्रवद्व मात्र साधारणतः है।

[अंक संदृष्टि द्वारा सरवका निरूपण—यहाँ केवल एक समय प्रबद्ध आलवको लेकर सबसे सरल रचना की गयी है। वास्तवमें योग कथाय एवं परिणाम गत कल दूर्गम है।]

| वर्तमानमे सम्पूर्णस्थिति<br>पर्यन्त रचना | T - | * | ૪૭ | ४६ | ૪૫ | 8.8 | ٤ş  | 83  | 88   | 10 | 0 | 0 | 4    | 8          | 3    | 3    | 8          |                |
|------------------------------------------|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|---|---|------|------------|------|------|------------|----------------|
|                                          |     |   |    |    |    |     |     | I   |      | Ī  |   |   |      |            |      | Ι.   | 9          | Æ              |
|                                          |     |   |    |    |    |     | 1   |     |      | 1  |   |   | Ì    |            |      | 10   | <b>१</b> 0 | अन्तिम गुणहानि |
|                                          |     |   |    |    | 1  |     |     |     |      |    |   |   |      | 9          | 80   | 188  | 88         | E              |
|                                          |     |   |    |    | 1  | ļ   |     |     |      |    |   |   | 9    | 20         | 2.5  | 12   | 23         | F              |
|                                          |     |   | ì  | 1  |    |     |     |     |      | 1  |   |   | 10   | 188        | 12   | 13   | 188        | S.             |
|                                          |     |   |    | l  |    |     |     |     |      |    |   |   | 2.5  | 12         | 183  | 88   | 84         |                |
|                                          |     | 1 |    | l  |    |     |     |     | i    | 1  |   |   | 18   | <b>₹</b> 3 | 18   | १५   | 8 8        |                |
|                                          |     | } |    |    | 1  |     |     |     |      | 1  |   |   |      | 0          |      | ٥    |            | अस्तिस         |
|                                          |     |   | 1  |    |    |     |     |     |      |    |   |   | ۰    |            |      |      |            | 180            |
|                                          |     |   |    | ĺ  |    | l   |     |     |      | 1  |   |   | ۰    |            |      |      |            | 7              |
|                                          |     |   |    |    |    |     |     | _   | 3    | 0  | • |   | २०८  | 558        | 580  | २५६  | 328        |                |
|                                          |     |   |    |    | )  | 1   | L   | 8   | 80   | 0  |   |   | 558  | 580        | २५६  | 322  | 350        |                |
|                                          |     |   |    |    | Į. | L   | 8   | 80  | 8 \$ | °  |   |   | 580  | ₹4€        | 222  | 1350 | ३५२        | 4              |
|                                          |     |   |    |    | ١. | 8   | 10  | 88  | 88   | 0  |   |   | २५६  | 266        | 320  | 342  | ३८४        | Spu north      |
|                                          |     | i |    |    | 18 | 80  | 2.5 | 4.5 | 6.3  |    |   |   | २८८  | 350        | 345  | 358  | 866        | 1              |
|                                          |     |   |    | 8  | 20 | ११  | १२  | १३  | 18   | 0  |   |   | ३२०  | 365        | \$28 | 888  | 288        | 1              |
|                                          |     |   | 8  | 80 | 25 | १२  | १३  | 88  | १५   | 0  |   |   |      | 358        | ४१६  | 288  | 160        | 1              |
| वेभिन्न समयोंमे शेष                      |     | ٩ | 80 | 88 | १२ | 83  | 18  | १५  | १६   | 0  | 0 | ۰ | ३८४  | 86E        | 288  | 860  | 485        | 1              |
| रमाणुओंका योग                            | 4   | 9 | 28 | 30 | 83 | 44  | ६२  | 18  | 200  | 1  |   |   | 8888 | 8650       | 4306 | 4066 | \$300      |                |

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पूर्षवर्ती समय समय प्रति समय प्रवक्त बाँचे उनमें जिस समय-प्रवक्ता एक भी मियेक पूर्वमें नहीं गला है उत्तका प्रचम नियंक इस वर्तमानमें उत्तय होने गोम्य ५१२ है। जिसका एक नियंक पूर्वमें नहीं गला गढ़ा उत्तका इसरा नियंक ४८० इस वर्तमानमें उत्तय होने गोम्य ११। है। इसी क्रमते जिस समयमं उत्तय होने गोम्य है। इस प्रकार इन सभी ४८ समयमब्राह्में एक एक नियंक मिलकर इस समयमें उद्यय होने गोम्य है। इस प्रकार इन सभी ४८ समयमब्राह्में एक एक नियंक मिलकर इस विविद्यत वर्तमान समयमें उदय होने गोम्य है। इस प्रकार इन सभी ४८ समयमब्राह्में एक एक नियंक मिलकर इस विविद्यत वर्तमान समयमें उदय लोने गोम्य इन्य प्रमम नियंक पर हुआ समयमब्राह्म इन्डिंग पुनाः स्थितिस्पत्तक इस समयने उदय लाने शिक्त समयमब्राह्म प्रमान नियंक में उत्तर ही—प्रयाममें जिस समयमब्राह्म प्रमान नियंक में छे उसका दूसरा नियंक है। जिसका इस गां नियंक गणे उसका तीसरा नियंक इस्पादि कम्या-प्रयति समय उदय लाने गोम्य नियंक होते हैं—ये सभी मिलकर प्रयम नियंक परि कम समयमें ब्रह्म सम्याप्त अर्थां वर्ष होते हो। इसी प्रकार स्थितिस्थित समयमें उदय लाने बाला नियंक ५१२ एवं ४८० कम समयमें व्याप नियंक होते हैं—ये सभी मिलकर प्रयम नियंक परि कम समयमें अर्थ लाने वाला नियंक परि एवं

उपर्युक्त सलाके सभी निवेकोंका योग किविद उन इपर्थ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र होता है। यही सच्छ इच्या है। यही कंक संबृष्टि अनुसार ६३०० + ५७८८ + ५३०८ + ... + ११ + १० + ९ का योग ७११०४ है। गुणहानि आयाम ८ के द्योडे १२ ने कुछ कमका गुणा समय प्रबद्ध प्रमाण ६३०० में करने पर भी ७१३०४ आता है। यह विदरण गोम्मदसारमें विशदक्ष्यदे बर्जित है।

जिस प्रकार स्थिति सस्य रचनामे आय व्ययका विधान है, उसी प्रकार अनुभाग सस्य रचनामे भी वर्गणाओंका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार लागा चाहिए और वर्गणाओंमें यदा सम्भव द्रव्य निकालते अववा मिलाने पूर्वोक्त प्रकार चय घटता क्रमका रहना अववा न रहना झात करना चाहिए।

उपरोक्त विदरण मस्यतः पण्डित टोडरमल कृत लक्ष्मसारकी टीकाकी पीठिकासे लिया गया है।

स्पष्ट है कि त्रिकोण यन्त्र सम्बन्धी रचना जब अर्थ संदृष्टि मय रूप लेगी तब उपरोक्त विवरणमें बीजपणितका प्रवेश हो जावेगा। और भी महराहमें जानेहेतु बाधुनिक रूपमें विकसित मेट्रिक्स यान्त्रिको, निश्चीन बीजपणित, स्थलदिकान (Topology), तथा ब्रन्स विवर्शक कर्त्नाका उपयोग करना होगा। कारण यह है कि समयप्रवद्धमें विभिन्न प्रकृतियों मय कर्म परमाणुकी प्रवेश संख्या, उनकी स्थिति तथा बनुन्मण आंश न केवल योग कप्यायाधिक अनुसार परिणमित होते हैं, किन्तु इनकी मन्दता होनेवर बिनुद्धिक अनुसार भी परिणमित होने कराण, साथ ही समूह क्यमें होनेक कारण, साथ ही समूह क्यमें होनेक कारण, सहज होते हुए भी कृटस्थ विवर्शवणका विषय बन वाती हैं।

खगले पृष्ठोमें वर्ष संदृष्टि मय कुछ प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे जिनसे उन विधियोंका जान हो सकेगा जो जैन स्कृतमं कमं विद्वान्तके सूक्ष्म विवेचन हेतु उपयोगमें लायी गर्यों। मुख्यतः वे वही है जिन्हें पारिभाषिक क्ष्मसे उत्तर वर्णित किया जा चुका है, और जब उन्हें प्रयोग रूपमें गणितीय परिधानमें कुछ चुने हुए प्रकरण लेकर रखह किया जायेगा। गणितीय प्रवासोंक स्व प्राचीन क्ष्मके जाधुनिक सांचेमे वालनेका प्रयास किया वा रहा है जीर जाने वाली मीड़ोके वोधार्यिक लिए इस गुढ विषयको और भी जवक एवं जगम्य प्रयासों द्वारा विकेचित करने हेत यह सामग्री एक विचा दे सकेगी।

विमत पृष्ठोंमें अधःप्रमुत्तकरण सम्बन्धी संदृष्टि बत्तछायी गयी है। यहाँ अपूर्यकरणके सम्बन्धमें गणितीय प्रक्रिया बतलायेंगे।

अर्थ संदृष्टिद्वारा अपूर्वकरणमें समस्त परिणामधन थे के अ के के होता है। गण्ड दो बार संस्थात गुणित आवको प्रमाण, अपूर्वकरणका कालमात्र आ 55 होता है। यहाँ १ संस्थात है। आ आविल, श्रे आगर्थणी और 8 असंस्थात है।

$${}^{3}_{\xi H} \; \chi \pi \pi \tau \; \Psi u \; = \; \frac{\pi a^{2} \; \, \xi \omega u}{(\pi 9 \pi)^{2} \; (\pi (\pi u))} \; = \; \frac{\dot{\Re}^{3} \; \, o \; \, u^{3} \; \, o}{(\pi 1 \; 9 \; 2) \; (\pi 1 \; 9 \; 2) \; (9)}$$

इसी प्रकार,

$$\begin{aligned} & \text{ wath } a = \left(\frac{1 \text{ was } - \frac{1}{2}}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } 2\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \text{ as } \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} $

आगे, सर्वधन-चयधन

$$\begin{split} &=\hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ -\frac{\hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ (\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y} - \mathbf{t})}{(\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y}) \ (\mathbf{y}) \ (\mathbf{z})} \\ &=\frac{\hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ (\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{y}) \ (\mathbf{y}) \ (\mathbf{z}) - \hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ (\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{y} - \mathbf{t})}{(\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y}) \ (\mathbf{y}) \ (\mathbf{z})} \\ &=\frac{\hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ [\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{y}] \ (\mathbf{z}) \ (\mathbf{z})}{(\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y}) \ (\mathbf{y}) \ (\mathbf{z})} \\ &=\frac{\hat{\mathbf{x}}^3 \circ \hat{\mathbf{x}}^3 \circ [\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{y}] \ (\mathbf{x})}{(\mathbf{x} \ \mathbf{x} \ \mathbf{y}) \ (\mathbf{y}) \ (\mathbf{z})} \end{split}$$

अब प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या

$$=\frac{\frac{1}{2}}{1000}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{$$

 महीं चय निकालनेमें सुत्रमें जो संस्थातका उपयोग हुआ है, वह महत्त्वपूर्ण है। कुट्टीकार विभिन्ने इसका ठीक मान निकालना महावीरावायने गणितसार संग्रहमें बतलाया है, क्योंकि यह एक लज्ञात राशि है। क-१८०

#### वितीय समय सम्बन्धी परिचास संबद्धा

- प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + चय

$$=\frac{\dot{a}^{3}}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{\{(9)(2)-2\}+2\}}{(3199)}$$

$$+\frac{\dot{a}^{3}}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{3}{(3199)}$$

$$=\frac{\dot{a}^{3}}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{3}{(3199)}\frac{3}{(3199)}$$

इस प्रकार एक-एक चय मिलाते एक कम गच्छ मात्र चय प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संस्थामे मिलानेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणाम संस्था होती है।

स्रस्त समय सम्बन्धी परिणाम संख्या

= प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम संख्या + (मण्ड-१) (चय)
= 
$$\frac{\dot{w}^3 \ a \ \dot{w}^3 \ a}{(an 92)} \left[ an (92) (9) (2) - t \right] + t \right]$$
+ (an 92) (an (92) (3) (2) (9)
-  $\frac{\dot{w}^3 \ a}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3 \ a}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{a}{(an 92)} \left[ \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)} \frac{\dot{w}^3}{(an 92)}$ 

जपर्युक्तमें-से दो द्वारा गमच्छेद किया हुआ एक चय घटानेपर उपान्त गमय सम्बन्धी परिणाम पुंच प्राप्त होता है।

उपान्त समय सम्बन्धी परिणामपुंज

$$=\frac{\dot{\mathbf{x}}^3 \circ \dot{\mathbf{x}}^3 \circ [\mathbf{x} \mid \mathbf{91}\{(9)(2)+2\}-\xi]}{(\mathbf{x} \mid \mathbf{92})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x})} - \frac{\dot{\mathbf{x}}^3 \circ \dot{\mathbf{x}}^3 \circ (\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x})}{(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})}$$

$$=\frac{\dot{\mathbf{x}}^3 \circ \dot{\mathbf{x}}^3 \circ [\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})}{(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})(\mathbf{x} \mid \mathbf{93})}$$

स्त प्रकार अपूर्वकरणमें संदृष्टि कही गयी है। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अधःप्रवृत्त-करणमें विवेष विद्युद्धता किये हुए परिणायोंके होनेपर भी गुण्येगी निजंदा, गुण सक्रमण, दिखतिकाष्ट्रोक-रण, अनुमागकाण्योक्तरण—ये चार आवश्यक नही होते हैं, परन्तु अपूर्वकरण परिणायोंके द्वारा ये होते हैं। कारण कि त्रिकालवर्ती नाना जीन साम्बन्धी अपूर्वकरण क्य विद्युद्ध परिणायोंके अप्रध्युत्त परिणायोंके अगंब्यात लोक गुणित होकर इस योग्यताको आस होते हैं। अपूर्वकरणके कालमें प्रथम सम्बद्धि केकर अन्तिम समय पर्यन्त परिणाम स्थान असंख्यात लोक बार व्यस्थान पतित वृद्धिको लिये हुए अपन्य मध्यम उत्कृष्ट मेनसे युक्त होते हैं। उनके प्रतिसम्य और प्रत्येक परिणामस्थानके प्रति विद्युद्धिक अविभाग प्रतिस्थेवीका प्रमाण व्यवसारण हेत अस्पबहत्व निम्न प्रकार है— सम्म समयवर्ती सबसे जगन्य परिणामकी विश्वद्धि अवः प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी अनिम सण्डकी उत्कृष्ट विश्वद्धिसे यदापि अनन्दगुणे अविभाग प्रतिक्वेदोको लिये हुए हैं, तथापि अपूर्वकरणके अन्य परिणामोंको विश्वद्धिसे स्तीक है। उससे प्रसम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विश्वद्धि अनन्दगुणी है। उससे द्विताय समयवर्ती जन्य परिणाम विश्वद्धि अनन्त गुणी है। कारण यह है कि प्रवम समय सम्बन्धी उत्कृष्ट विश्वद्धिसे असंस्थात लोकमात्र पटस्थानों का जन्तराल अंत्रे 3 अंत्रे 3

( ai + ? ) 4

देकर बहु द्वितीय समवर्ती जपन्य विद्युद्धि उत्पन्न होती है। उत्यते उसी द्वितीय समयकी उत्कुल्ट परिणाम विद्युद्धि अनन्त गुणी है। इस तरह उत्कुहसे जनन्य और अपन्यते उत्कुष्ट विद्युद्धि स्थान अनन्त गुणे हैं। इस प्रकार सर्थ गतिकी भौति अपूर्वकरणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विद्युद्धि पर्यन्त अपन्य और उत्कृष्ट विद्युद्धिका अल्यबद्धल्य है।

अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम भागमे निद्रा और प्रचलाके बन्यकी व्युच्छिति सनुष्य लायुके विद्यमान होते होती है । जरागम श्रेणिपर लारोहण करतेवाले अपूर्वकरणवाले जीवका प्रथम भागमे मरण नहीं होता है। यदि ऐसे मनुष्य जरागम श्रेणीपर लारोहण करते हैं तब वं नियमसे चारित्र मोहनीयका जरागम करते है। यदि अपक श्रेणिपर लारोहण करते हैं तो वे नियमसे चारित्रमोहनीयका अपण करते हैं। क्षपक श्रेणिमें सर्वत्र नियमसे मरण नहीं है।

अनिवृत्तिकरणमें परिणाम विद्योगके अभावने विद्योग महाँच नहीं है। इसका काल आ 9 है। इसके काल के एक सामयमें वर्तमान जिंकालगर्ती नाना जीव जैस वर्तारका आकार वर्ण, वय, अवसाहना, कानोपयोग आविस परस्परमें भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार विशुद्ध परिणामोके द्वारा भेदको प्राप्त नहीं होते हैं। अनिवृत्तिकालके प्रथम नामयसे लेकर प्रतिसमय वर्तमान सर्व जीव होन अधिक परिणाममें रहित समान विद्युद्ध परिणामवाले होते हैं। वहीं जो प्रति समय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विशुद्धि लिये परिणाम होते हैं उनसे इसरे समयमें होनेवाले परिणामोकी विद्युद्धि अधिभाग प्रतिच्छेदांकी अरेशा अनन्तगुणी है। आनिवृत्ति क्या परिणामवाले जीव विस्ततर ध्यानकथी अधिनकी ज्वालासे कर्मकथी बनको अलाकर चारित्रमोहका उपग्रम अथवा अपण करते हैं।

उपर्युक्त तीन करणांके निमित्तते होनेवाले सस्वादि द्रव्य प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग एवं स्थितिमें परि-वर्तन की गणितीय प्रणालीके लिए यहाँसे लिब्बसारका अध्ययन प्रारम्भ करना बाहिए।

सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके विवरणमें हम नवीन प्रतीक निम्न प्रकार लेकर निरूपण कर सकते हैं।

ज्ञचन्य वर्गणा व ज्ञ एक गुणहानिमें स्पर्धक गृह्य नानागुणहानि ना अनन्त ख अपकर्षण भागहार उ एक स्पर्धकर्में वर्गणाएँ स्प

अनिवृत्तिकरणमें की गयो सत्तामे सूक्ष्मकृष्टि, जब उदयरूप होती है तब सूक्ष्म साम्पराय होता है।

यहांसे गुणश्रेणि निर्धेश प्रारम्भ होती है जो उत्तरांतर असस्यात गुणी बढ़ती जाती है। इसका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त करते हैं—

ज्ञानावरण द्रव्यमें अपकर्षण भागहार उका माग देनेसे प्राप्त बहुभागका प्रमाण (स व है गु — (उ — १)

होता है जो जैसेका तैसा तिण्ठता है। अवशेष एक माग $\frac{(\pi \circ \frac{3}{2} \frac{\eta}{2})}{(9)(2)(9)}$  होता है जिसे निम्नालिखत रूपमें परिणमाते हैं।

इसमें पत्थके असंख्यातवें मान प्रमाण 
$$\frac{q}{s}$$
 का साग देनेपर बहुआग 
$$\frac{(a_0 \stackrel{5}{\circ} q -) \left(\frac{q}{s} - t\right)}{(s) \left(y\right) \left(\overline{s}\right) \left(\frac{q}{s}\right)}$$

प्राप्त होता है जिसे उपरितन स्थितिमें देते हैं। पुनः अवशेष एक भाग प्रभाग  $\frac{\left(\begin{array}{c} (\pi \circ \frac{3}{2} \ \eta_- \end{array})}{\left(0\right)\left(\gamma\right)\left(3\right)\left(\frac{q}{2}\right)}$ 

है जिसे असंख्यात छोकप्रमाण श्रे<sup>3</sup> a द्वारा भाजित करनेपर बहुभाग 
$$\dfrac{\left( \pi a \frac{2}{5} \eta_{-} \right)}{\left( \psi \right) \left( \pi \right)} \dfrac{\left( \dot{\pi}^3 a - \xi \right)}{\left( \frac{\sigma}{a} \right)} \left( \dot{\pi}^3 a \right)$$

प्राप्त होता है जिसे गुण श्रीण आयाममे देते हैं। अवशेष एक माग 
$$\frac{\left(\text{tid} \frac{3}{2}\frac{3}{4}-\right)}{\left(9\right)\left(Y\right)\left(G\right)\left(\frac{q}{a}\right)}$$
  $\left(8^{3}\text{s}\right)$ 

प्रमाण होता है जिसे उदयावलीके निषेकोमे देते हैं। द्रव्यको निक्षंपित करनेके सुत्रादि पूर्वमें ही बतला चुके है। पुनः जो यह उदयावलीमें द्रव्य दिया है उसे यहाँ आवली आ द्वारा प्राजित करनेपर मध्यघनका प्रमाण

$$(\pi a \stackrel{?}{=} \eta -)$$
 $(\lor) (\lor) (g) (\frac{\eta}{a}) (\varkappa^{3} a) (आ)$  होता है। पुन एक कम आवलीके अर्द्धशायका

भाग दो गुणहानिमें-से घटानेपर २ गु  $-\frac{31-\xi}{2}$  प्राप्त होता है जिसके द्वारा मध्यपनको भाजित करनेपर चयका प्रमाण जाता है--दय = [ मध्यपन ]  $\div$  [ नियेकहार  $-\frac{31000}{2}$  ]

$$=\frac{\left(\left(a\right)\left(\lambda\right)\left(\lambda\right)\left(a\right)\left(\frac{a}{d}\right)\left(\lambda_{3}a\right)\left(al\right)}{\left(a\cdot a\cdot \frac{5}{d}\cdot \frac{5}{d}\cdot \frac{1}{d}-\frac{5}{d}\right)}$$

होता है। इसे दो गुणहानि २ गुद्वारा गुणित करनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण

प्राप्त होता है। इसमेंसे एक, एक चय वटानेपर कमशः दितीयादि निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है।

इस प्रकार एक-एक चय घटाते हुए एक कम आवली प्रमाण चय प्रथमनियेकमें-से घटानेपर अन्तिस नियेक ⇒ प्रथम नियेक — चय (आवली — १)

अब गुणश्रेणि आयाम अन्तर्मृहूर्त मात्र जिसमें दिया गया द्रव्य  $\frac{\left( \text{ स } a \overset{?}{,} \overset{?}{,} \overset{?}{,} 1 - \right) \left( \overset{?}{,} \overset{?}{,} 2 - \overset{?}{,} 1 \right)}{\left( \overset{?}{,} \left( \overset{?}{,} \right) \left( \overset{?}{,} \overset{?}{,} 3 - \overset{?}{,} 2 \right)}$ 

है। इसको समय प्रतिसमय असंस्थातमे गुणित करनेपर नियेक रचना निम्न प्रकार होती है। यहाँ अमस्यात-की संदृष्टि (४) करने पर प्रपम समय शणका (१), दूसरे समय (४), तीनरे समय (१६), अन्त समय (६४) होती है, जिन समीका योग (८५) होता है। इस प्रकार ममानृपातमें बेंटनेपर नियेकीका प्रमाण निम्न रूपमें सोका है—

प्रथम निषेक

$$= \frac{(\pi \ a^{\frac{2}{3}} \ \eta -) \ (\hat{x})^3 \ a - \ell) \ ((\ell))}{(\eta) \ (\eta) \ (\frac{\eta}{a}) \ \hat{x}^3 \ a \ ((\zeta \eta))}$$

इसी प्रकार अन्तिम निषेक

$$=\frac{\left(a\right)\left(\lambda\right)\left(a\right)}{\left(a\right)\left(a\right)}\left(\frac{a}{d}\right)\left(a_{3}a\right)\left(\left(c_{4}\right)\right)}{\left(a_{3}a\right)}$$

होता है। यहां अन्तर्मृहतके मेदोंमें जबन्य अन्तर्मृहतं आ 9 है जिससे सख्यात गुणा उत्कृष्ट अन्तर्मृहतं आ 99 होता है। दोनोंका अन्तर आ 99 — आ 9 होता है। इसके उत्पर एक समय और जोड़नेपर समस्त अन्तर्मृहतंकि मेदोंका प्रमाण आ 9 (9 — १) + १ होता है।

इस प्रकार गणितके रूपको भक्तीभीति समझकर लब्बिसार ग्रन्थमें प्रवेश करना लाभप्रद होगा। उपरोक्त सामग्री गोम्मटसारादि ग्रन्थीमें गति वैनेमें समर्थ होगी।

> श्रीक सास्मीयन्द्र जैन प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिहोरा ( अवस्पुर )

# टीकोद्धृत पद्यानुक्रमणी

| अंतबणं गुणगुणियं                          | 1386         | महपूजासु जिजाणं [ त्रि. सा. ५५४ गा. ]<br>मिच्छे पण मिच्छतं | ८७५<br>११२७       |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| उत्तर सेढिबद्धा [ त्रि. सा. ४७६ गा. ]     | 202          |                                                            |                   |
|                                           |              | भज्जमिव दुग                                                | ₹₹0€              |
| ओरारूमिस्स तसवह                           | ११२७         | भूतार्षे रज्जुवत्स्वैरं [ अन. घ. १।१०१ ]                   | 568               |
| कथञ्चित्केनचित् कश्चित                    | 9 4 4        | रसाद रक्तं ततो मांसं                                       | 15                |
| कथिञ्चले सदेवेष्टं [आ. मी. १४ वलो. ]      |              | रू उपाण्यो व्यवस्थ<br>इ.स.च्या विकास                       | २२८               |
|                                           |              | 40-20 Local Local Cod                                      | 110               |
| कर्ताद्या वस्तुनो भिन्ना [अन. घ. १।१०२]   |              |                                                            |                   |
| कार्योत्पादाक्षयो हेतो [बा. मी. ५८ क्लो.] | १०५२         | वातः वित्तं ततो इलेप्मा                                    | 4.6               |
|                                           |              | विरलिदरासीदो पुण [ऋ. सा. १०१ गा.]                          | \$ <b>\$ o \$</b> |
| चदुर्गादिमिच्छो सण्णी [ लक्कि. २ गा. ]    | 200          | विविद्वरस्यणभूसा [ त्रि. सा. ५५५ गा ]                      | 604               |
| चरया य परिव्वाजा [त्रि.सा. ५४७ गा ] ८४    | ४७১,६        | व्येकपद चयगुणितं                                           | 348               |
| णरतिरियगदीहितो [ त्रि सा ५४९ गा. ]        | ८७४          | सञ्चाणमयं वयणं                                             | ११२७              |
| णरतिरियदेस अयदा [त्रि.सा. ५४५ गा.]८४      | E #1 E       | सदेकनित्यवक्तव्या   स्व. स्तो. १०१ श्लो. ]                 | 2048              |
| णिट्रवर्गो तट्राणे [ ल. सा. १११ गा ]      | 668          | सकारे वा निराकारे                                          | ***               |
| ाणहुबन्गा तहाम [ ल. सा. १११ मा ]          | 800          |                                                            | १०५६              |
| दंसणमोहक्खवणा [ ल. सा. ११० गा. ]          | 668          | सुखबोहिया वि मिञ्छा [ त्रि. सा. ५५२ गा. ]                  | 600               |
| दोण्णि य सत्त य                           | <b>११२</b> ६ |                                                            | 1880              |
| देशो मदीय [अन. घ. १।१७७]                  | 683          | सहसयणमो देवा [त्रि. सा. ५५० गा.]                           | 808               |
| 441 4414 [ 415, 4, 11(40 ]                | -11          | सुहुमें सुहुमो लोहो                                        | ११२७              |
| मस्यादिविभावगुणा [ अन. घ. १।१०६ ]         | 683          | सोहम्मो वरदेवी [ त्रि. सा. ५४८ गा. ]                       | ८७४               |

# विशेष शब्द-सूची

| [ <b>ब</b> ]                     | अविभाग प्रतिच्छेद २६६, ३११ | उपधात नाम १०                         |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| अकाम निर्जरा ११५४                | अधुभ नाम ३३                | र उपपाद योगस्थान २६२                 |
| अकियाबाद १२४१                    | असात वेदनीय १३             | उपशमकरण ६७४                          |
| अगुरुलघु नाम ३०                  | अस्थिर नाम ३               | रे अर्बगच्छ १२५१                     |
| अञ्जोषांग नाम २९                 | असंत्राप्तसृपाटिका         | कर्जिचय १२५१                         |
| अवातिकर्म ६                      | संहनन नाम २९               | [7]                                  |
| अवलावली १८६                      | [ <b>अ</b> ग ]             | एकक्षेत्र २०९                        |
| अज्ञानवाद १२४२                   | आजमद्रव्यकर्म ४९           | •                                    |
| अघःप्रवृत्तकरण १२४९              | आगम भाव कर्म ५१            | day and Junear and 1111              |
| अधः प्रवृत्तसंक्रमण ६६०          | आत्मवाद १२४०               | 444.84 and an                        |
| सध्यबन्ध १२३                     | आदिधन १२५                  | 1 91 1                               |
| अनन्तानुबन्धी २६                 | आदेय नाम ३                 | भौजारिक सामीय व्यास 🕽 🗸              |
| अनादिबन्ध ६४, १२३                |                            | ारीकरिया भागा 900 ८                  |
| अनादेय नाम ३३                    | आनुपूर्वी नाम २१,३         | artusitus via 994/                   |
| अनिवृत्तिकरण १२७२                | आबाधा १८२, १२७             |                                      |
| अनेकक्षेत्र २०९                  | बायुकर्म ६, ७, ९, १        |                                      |
| अन्तराय ११५१                     | आयुकर्म (भेद) १६,२         |                                      |
| अन्तरायकर्म ६, <sup>९</sup> , १० | आसादन ११५                  | distribution (1)                     |
| अन्तरायकर्म (भेद) २२, ३३         | आहारक शरीर नाम २०          | ६ कवायवेदनीय १६, २५                  |
| अन्तःकोटाकोटि १२७५               | [≰]                        | कार्मणशरीरनाम २८                     |
| अन्योग्याम्यस्तराशि              | इंगिनीमरण ४                | ९ कालबाद १२३९                        |
| ३७३, १२८०                        | ईश्वरवाद १२४०              | <ul> <li>कीलितसंहनननाम २९</li> </ul> |
| अपकर्षणकरण ६७४                   | [ ₹ ]                      | क्रियावादी १२३८                      |
| अपर्याप्तनाम ३२                  | उच्चगोत्र ३                | <b>।</b> सयदेश ६७८                   |
| अप्रत्याख्यानावरण २६             | उच्छवास नाम ३              | arefree very 004/                    |
| अयशःकीर्तिनाम ३३                 | उत्कथर्णकरण ६७             | भारतीयस्थानस्थानः भागः ११५/          |
| अरवि २६                          | उसरधन १२५                  | with formula                         |
| अर्धनाराचसंहनननाम २९             | उदयकरण ६७                  | f 1                                  |
| अल्पतर बन्ध ६८६, ७००             | उदीरणाकरण ६७               | ४ गतिमाम १७,२७                       |
| अवसम्य बन्ध ६८६, ७००             | उद्योतनाम ३                |                                      |
| अवधिशानावरण २३                   | उद्वेलम ५७                 | · ·                                  |
| अवस्थित बन्ध ६८६, ७००            | उद्वेलन संक्रमण ६६         | •                                    |

| विशेष शब्द-सूची                |                                |                      |            |                                  |              |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| गुणहानि वायाम                  | 1960                           | देवायु               | २७         | पदगतभंग                          | 2255         |  |  |  |  |
| गोत्रकर्म                      | 0, 9, 20                       | देशचाति              | 33         | परवातनाम                         | 30           |  |  |  |  |
| गोत्रकर्म (भेद)                | **                             | दैवबाद               | १२४५       | परमुखोदयी                        | ५७८          |  |  |  |  |
| [ঘ]                            |                                | दो गुणहानि           | 1760       | परिणाम योगस्यान                  | २६४          |  |  |  |  |
| चातिकर्म                       |                                | द्रव्यकर्म           | ¥          | पर्याप्तिनाम                     | ₹\$          |  |  |  |  |
|                                | É                              | द्रवराशि             | १२७९       | पारिणामिक भाव                    | 1146         |  |  |  |  |
| [ च ]                          |                                | द्वीन्द्रिय जातिनाम  | 70         | <b>पिण्डपद</b>                   | <b>१</b> २०२ |  |  |  |  |
| चतुरिन्द्रिय जाति ना           | म २७                           | [ 47 ]               |            | पुंबेद                           | 7.5          |  |  |  |  |
| चय                             | <b>१</b> २५ <b>१</b>           | धर्मकथा<br>-         |            | पुद्गलविपाकी                     | ¥₹           |  |  |  |  |
| चयघन                           | १२५१                           | धनकथा<br>ध्रुवबन्धी  | <b>६</b> २ | प्रकृति                          | 2            |  |  |  |  |
| चारित्र मोहनीय                 | <b>१</b> ६, २५                 |                      | ६९४        | प्रचला                           | १३, २४       |  |  |  |  |
| चूलिका                         | 480                            | ध्रुबोदयी            | ६५२        | प्रचलाप्रचला                     | १३, २४       |  |  |  |  |
| च्यावित शरीर                   | Y6                             | [न]                  |            | प्रस्यनीक                        | ११५१         |  |  |  |  |
| च्युत शरीर                     | 80                             | नपुंसकवेद            | २६         | प्रत्यास्थाना <b>वरण</b>         | २६           |  |  |  |  |
| [34]                           |                                | नयवाद                | 8584       | प्रत्येकपद                       | <b>१</b> २०२ |  |  |  |  |
| जाति नाम                       | 910 714                        | नरकगतिनाम            | २७         | प्रत्येकशरीरनाम                  | ₹ ₹          |  |  |  |  |
| जातिपद भंग                     | १७, २ <b>७</b><br>११ <b>९०</b> | नानागुणहानि          | 1260       | प्रदोष                           | ११५१         |  |  |  |  |
| जातपद नग<br>जात्यन्तर सर्वधाती | \$ F                           | नामकर्म ६,७,९        | , १०, १६   | प्रायोपगमन                       | 84           |  |  |  |  |
| जात्यन्तर सववाता<br>जीवविपाकी  | २६<br>४ <b>२</b>               | नाममल                | 84         | [ 🗷 ]                            |              |  |  |  |  |
|                                | **<br>**                       | नारकायु              | २७         | बन्ध                             | २२, ६७४      |  |  |  |  |
| जुगुप्सा                       | 74                             | नाराच संहनन नाम      | 28         | बन्धननाम                         | 25           |  |  |  |  |
| [ਜ਼]                           |                                | निकाचितकरण           | ६७५        | बालतप                            | 8848         |  |  |  |  |
| तद्व्यतिरिक्त नोजागर           | कर्म ५०                        | निद्रा               | १३, २४     | [ম]                              |              |  |  |  |  |
| तिर्यगच्छ                      | 8248                           | निद्रानिद्रा         | १२, २४     | भक्त प्रतिज्ञा                   | ٧ć           |  |  |  |  |
| तिर्यग्गति नाम                 | २७                             | निधत्तिकरण           | ६७५        | भय                               | 75           |  |  |  |  |
| तिर्यञ्चायु                    | २७                             | निह्नव               | ११५१       | भवविपाकी                         | 80           |  |  |  |  |
| तीर्थकरत्व नाम                 | 3.5                            | निरन्तरबन्धी         | ६५२        | भावकर्म                          | ¥            |  |  |  |  |
| तैजस शरीर नाम                  | २८                             | निर्माणनाम           | ₹ २        |                                  | ८६, ७००      |  |  |  |  |
| त्यक्त शरीर                    | 86                             | निषेक                | 650        | [#]                              | ,            |  |  |  |  |
| त्रस नाम                       | ₹ १                            | नी चमोत्र            | \$ \$      | -                                |              |  |  |  |  |
| त्रीन्द्रिय जाति नाम           | २७                             | नोजागम द्रव्यकर्म    | 88, 40     | मतिज्ञानावरण                     | ₹ ₹          |  |  |  |  |
| [4]                            |                                | नोजागम भावकर्म       | 48         | मध्यमधन                          | 1260         |  |  |  |  |
| दर्शन मोहनीय                   | 12 2v                          | नोकर्म तद्व्यतिरिक्त | 40         | मन पर्ययज्ञानावरण                | ₹ ₹          |  |  |  |  |
| दर्शनावरण                      | १३, २४<br>६, १०                | नोकपाय वेदनीय (स्ट   |            | मनुष्यगतिनाम                     | २७           |  |  |  |  |
| दुर्भगनाम                      | 4, Ç0<br>32                    | ,, (भे               | द) १६,२६   | मनुष्यायु<br>मिध्यात्व प्रश्नृति | ₹७           |  |  |  |  |
| दुःस्वर नाम                    | ₹₹<br>₹३                       | [4]                  |            |                                  | २५           |  |  |  |  |
| देवगति नाम                     | २२<br>२७                       | पञ्चोन्द्रिय जातिनाम | २७         | मोहनीय                           | ξ, <b>ξο</b> |  |  |  |  |
| क-१८१                          | 10                             | पञ्चाःसम् जातिमान    | 10         | ,, (भेद)                         | 48           |  |  |  |  |

### गो० कर्मकाष्ट्रे

| [₹                | :]               | शोक              | ₹ €             | सूक्ष्मनाम       | 44         |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| रति               | 75               | श्रुतज्ञानावरण   | ₹₹              | स्तव             | <b>Ę ?</b> |
| रसनाम             | २१, ३०           |                  |                 | स्तुति           | ६२         |
|                   |                  | [स               | []              | स्त्रीवेद        | २६         |
| [ •               | 5]               | संक्रमण          | ६५७, <b>६७४</b> | स्त्यानगृद्धि    | १२, २३     |
| लोकबाद            | 6584             | संधातनाम         | २८              | स्थापनाकर्म      | 84         |
| [ 8               | r ]              | संज्वलन          | २६              | स्थावरनाम        | 3 8        |
| वजनाराचसंहन       | ननाम २९          | संयोगवाद         | १२४५            | स्थानगतभंग       | 1146       |
| वज्जर्यमनाराचस    |                  | संस्थानन(म       | 26              | स्पर्धक          | २६६        |
| वर्ग              | 755, 387         | संहनननाम         | २९              | स्पर्शनाम        | २१, ३०     |
| वर्गणा            | 755, 787         | सत्त्वकरण        | ६७४             | स्वभाववाद        | १२४१       |
| वर्णनाम           | २१, ३०           | समयप्रबद्ध       | ₹, ४            | स्वमुखोदयी       | ६७८        |
| वणनाम<br>वासनाकाल | ₹₹, ₹ <b>₽</b>   | सम्यक्तव प्रकृति | 24              | स्थिति जायाम     | 1260       |
| विष्यातसंक्रमण    | ६६०              | सम्यक् मिथ्याख   | प्रकृति २५      | स्थितिबन्धाध्यवस | ाय         |
| विहायोगतिनाम      | २१, ३१           | सर्वधन           | १२५३            | स्थान १          | ३४२, १३४४  |
| वेदनीयकर्म        | ₹, ८, <b>१</b> ० | सर्वसंक्रमण      | ६६०             | स्थिरनाम         | ₹ १        |
| वैक्रियिक शरीरन   |                  | सातवेदनीय        | १३, २४          | [ 夏              | ]          |
| वैनयिकवाद         | \$588            | सादिबन्ध         | ६४, १२३         | हास्य            | २६         |
|                   |                  | साधारण शरीरन     | ⊓म ३२           | [ त              | ]          |
| [ =               | 7 ]              | सान्तरबन्धी      | ६५२             | ज्ञानावरण        | ę          |
| शरीरनाम           | १७, २८           | सुभगनाम          | ₹?              | ज्ञायक शरीर      | ४६         |
| शभनाम             | 3.5              | सस्वरनाम         | ३२              | ज्ञायक शरीरभावि  | ४९         |

# गाथासूत्रोंकी त्राकारादिकम-सूची

|                          | g.            | गाः.       |                       | ¥.           | m.         |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
|                          | [ <b>a</b> f] |            | अणसंजोजिदसम्मे        | ७२०          | 806        |
| अक्खाणं अणुभवणं          | 6             | 5.8        | भण्णत्यिठयस्सुदये     | ६७४          | 886        |
| अजहण्ण द्विदिवं भी       | 35            | 842        | अण्णदर आउसहिया        | ६२३          | 30€        |
| अट्टगुणिज्जा वामे        | 2886          | <b>د</b> ٩ | अण्णाणदुगे बंधो       | 2608         | ७२३        |
| अट्टलरीहिं सहिया         | <b>હ</b> ષ્હ  | ५०६        | अण्णाणि हु अणीसो      | १२४०         | 660        |
| अट्टतीस सहस्सा           | ७५४           | 404        | अण्णोण्णगुणिदरासी     | ३७२          | 586        |
| अट्टं देक्खिय जाणदि      | 6             | 84         | अण्णोण्णन्भस्यं पुण   | ६७१          | 822        |
| अट्टम सत्तय छक्कय        | ७६२           | 408        | अगियद्विकरणपढमा       | ७३७          | <b>858</b> |
| अट्टविह सत्त छन्त्रं     | 608           | ६२८        | अणियद्विगुणद्वाणे     | 483          | 199        |
| बदुसमयस्त थोवा           | 344           | ₹¥\$       | अणियद्विचरमठाणा       | 8 8 8        | 368        |
| अटुमुएकको बंधी           | ९९०           | ६५३        | अणियट्टि बंधतियं      | 990          | ६५४        |
| अटुण्हंपि य एवं          | <b>१</b> ३८०  | ९६१        | अणुकट्टिपदेण हदे      | <b>१</b> २५५ | 90€        |
| अट्टारह चड अट्टं         | ६४३           | ३९३        | अणुदयतदियं णीचम       | 449          | 186        |
| अट्ठुदओ सुहुमोत्ति य     | ६८६           | 848        | अणुबदमहञ्बदे हि       | <b>११५४</b>  | 600        |
| बहुब सहस्साहि            | ७५८           | ५०७        | अणुभयवचि वियलजुदा     | 866          | ₹११        |
| <b>बडच</b> उरेक्कावीसं   | ७६४           | 488        | अणुभागाणं बंध         | ४०६          | ₹ € 0      |
| <b>मड</b> छव्वीसं सोस्रस | 966           | ६४९        | अस्यि णवट्ट य दुदओ    | 6080         | <b>७३८</b> |
| अहदालं छत्तीसं           | १२०१          | 644        | अस्य सदो परदोवि य     | १२३८         | 600        |
| बडदालं चारिसया           | १२३५          | ८७२        | अस्य सदो परदोवि य     | 8446         | 202        |
| अहब॰णा सत्तसया           | 9 4 8         | ६०८        | अपमत्ते य अपुरुषे     | १०२६         | 900        |
| अडवीसतिय दु साणे         | ८९२           | ५५१        | अपमत्ते सम्मत्त       | ४३५          | २६८        |
| <b>अ</b> डबीसमिवुणतीसे   | 2995          | 968        | अप्पदग पुण तीसं       | ७१०          | ४७३        |
| अडवीसे तिगिगचदे          | १११८          | 650        | <b>अप्य</b> परोभयठाणे | 909          | ५५५        |
| अदवीसदुगं बंधो           | 8024          | 800        | अप्पिट्टप तिचरमो      | 8388         | 799        |
| अहवीस चक्र बंधा          | १०४२          | १६ए        | अप्पोत्रयारवेशसं      | 88           | ÉŚ         |
| अडवीस दु हारदुगे         | ८२०           | ५४६        | अप्पं बंधतो बहु       | 900          | ४६९        |
| अडसट्टी एक्कसयं          | <b>१२३४</b>   | 208        | अब्भी सिहदादु पुरुवं  | ۷            | १६         |
| अणणोकम्मं मिच्छ          | ५६            | હવ         | अभव्वसिद्धे णत्यि हु  | 498          | ३५५        |
| अणुथीणतियं मिन्छं        | १९५           | १७१        | अयदापुण्णे म हि भी    | 888          | २८७        |
| अणरहिदसहिदकृष्ठे         | <b>₹</b> ₹¥₹  | 908        | अयदे विदियकसाया       | 834          | २६६        |
| अण्यं जीजिदमिष्के        | 608           | ५६१        | अयदे विदियकसाया       | 90           | 90         |

| <b>१४४</b> २             |              | गो० व         | कर्मकाण्डे             |                        |               |  |  |  |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| अयदुवसमगच <b>उ</b> क्के  | <b>१</b> १९० | 684           | वाचद्विदि बंधज्झव      | <b>\$3</b> ¥ <b>\$</b> | 980           |  |  |  |
| अरदीसोगे संढे            | १२७          | \$ <b>₹</b> 0 | <b>बाउदुगहारतित्थं</b> | ६०२                    | ३६७           |  |  |  |
| <b>अर</b> हंतसिद्धचेदिय  | ११५२         | 603           | आउवलेण अकट्विदि        | 9                      | 16            |  |  |  |
| अरहंतादिसु भत्ती         | ११५५         | 609           | आउस्स जहण्णद्विदि      | \$ 380                 | ९५३           |  |  |  |
| अवरद्विदिवंधज्ञाव        | \$3XX        | 989           | आउस्स य संखेज्जा       | <b>१३२१</b>            | <b>\$</b> ₹\$ |  |  |  |
| अवरादीणं ठाणं            | ११२७         | ७९१           | आऊणि भवविवाई           | 88                     | ٧८            |  |  |  |
| अवरक्कस्स <b>ि</b> दीणं  | <b>१</b> ३७९ | ९६०           | आदाओ उज्जोको           | १९२                    | १६५           |  |  |  |
| अवरुक्तस्सेण हवे         | 348          | २४२           | आदिघणादो सन्वं         | <b>१</b> २५ <b>१</b>   | . ९०१         |  |  |  |
| <b>अव</b> णिदतिप्ययडीणं  | ***          | 260           | आदिमपचट्ठाणे           | ६२५                    | ३७९           |  |  |  |
| <b>अव</b> धिदुगेणविहीणं  | 2795         | ८२७           | आदिमसत्तेव तदो         | <b>4</b> 04            | 885           |  |  |  |
| अवरो भिण्णमृहुत्तो       | <b>१</b> २५  | १२६           | आदिम्मि कमे वड्ढदि     | 8244                   | 900           |  |  |  |
| अवसेसा पयडीओ             | २०७          | 868           | आदिल्लदससु मरिसा       | <b>६</b> २५            | ३८१           |  |  |  |
| अविभागपडिच्छेद <u>ो</u>  | २६६          | २२३           | आदी अते मुद्धे         | ₹ 9.₹                  | २५४           |  |  |  |
| अविरदभगे मिस्सय          | 688          | ५५३           | आदेसे विय एवं          | <b>१</b> २३७           | ८७५           |  |  |  |
| अविरदठाणं एक्कं          | ४७५          | ३०५           | आयदगाणायदगं            | ५५                     | 98            |  |  |  |
| अविरदसम्मो देसो          | 90₹          | ५५८           | आलमङ्ढो णिरुच्छाओ      | 6588                   | ८९०           |  |  |  |
| अविरमणे बंधुदया          | 6086         | ७२९           | आवरण देसघादं           | २०५                    | १८२           |  |  |  |
| अस्यि णवट्टयवुदओ         | १०४७         | 580           | आवरणमोहविग्धं          | Ę                      | 9             |  |  |  |
| असिदिसदं किरियाणं        | १२३७         | ८७६           | <b>आवर</b> णवेदणीए     | <b>१३२१</b>            | 976           |  |  |  |
| <b>अ</b> हियागमणणिमित्तं | <b>१३४</b> ५ | ९५०           | आवलियं आवाहा           | १८६                    | १५९           |  |  |  |
| अंगुल असंस्वभागं         | ६७१          | X∮X           | आवलियं आबाहा           | १२७७                   | 986           |  |  |  |
| अगुल असंखभाग             | ₹ ₹ ₹        | २३०           | आबाधाण विदिओ           | १३२३                   | ९४१           |  |  |  |
| अंतरगा तदसंखे            | 388          | २५५           | आबाहुणीय कम्म          | १२७८                   | ९१९           |  |  |  |
| अतरमुवरीवि पुणो          | #8.●         | <b>२३</b> ९   | आवाहूणियकम्म           | 160                    | १६०           |  |  |  |
| अतिमठाणं सुहुमे          | ८३५          | 486           | भावाहं बोलाविय         | १२७८                   | 44.           |  |  |  |
| अंतिमतियसहडणस्सु         | ₹₹           | ₹ ₹           | आवाह बोलाविय           | 266                    | 8 4 8         |  |  |  |
| अतोको हा को डी           | \$68         | १५७           | आहारदुग सम्मं          | 448                    | ४१५           |  |  |  |
| अतोक डाकोडी              | 2446         | ९४५           | आहारगा दु देवे         | 603                    | ५४२           |  |  |  |
| <b>अंतोकोडाकोडी</b>      | <b>१</b> २७५ | 988           | <b>बाहारम</b> प्यमत्ते | 894                    | १७२           |  |  |  |
| अंतो मुहुत्तमेत्ते       | <b>१</b> २६८ | 520           | आहारे बंधुदया          | 8080                   | ७३७           |  |  |  |
| <b>अंतो</b> मुहुत्तकाल   | १२६७         | 906           | आहारं तुपमत्ते         | 830                    | २६१           |  |  |  |
| अतोमुहुत्तमेत्तो         | १२५०         | 699           |                        |                        |               |  |  |  |
| अंतोमुहुत्तपक्तं         | ¥•           | 84            | [4                     | 1                      |               |  |  |  |
|                          | C3           |               | इनि अड अद्विगि अद्विग  | 978                    | 400           |  |  |  |
|                          | [अग]         |               | इगिछनकण णवबीसं         | 8038                   | ७१६           |  |  |  |
| <b>आ</b> उसकस्य पदेसं    | २५२          | 288           | इगि छन्कणणववीसं        | १०२९                   | 300           |  |  |  |
| आउगभागो थोवो             | २१७          | १९२           | इगिठाणफड्ढयाओ          | २६८                    | २२७           |  |  |  |
| भाउग बंधाबंधण            | 490          | 144           | इणिठाचफर्डयाओ          | ₹66                    | 240           |  |  |  |

|                                 | गाय          | ासूत्रोंकी ब | कारादिकम-सूची           |              | <b>\$</b> 88\$ |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
| इगिणवदीए बंधा                   | १०९५         | ७५६          | उदशो तीसं सत्तं         | <b>१</b> ०२६ | ७०२            |
| इगिणउदीए तीसं                   | ₹११३         | 900          | उदयइगिपणसग अड           | <b>१∘</b> ३२ | ७१३            |
| इगितीसबंघठाणे                   | 2224         | ४७७          | उदयद्ठाणं पयडिं         | ७३३          | ४९०            |
| इगितीसे तीसुदओ                  | १०५०         | <b>9</b> 88  | उदयद्वाणं दोण्हं        | ७२६          | ४८२            |
| इगिदालं च सयाइं                 | <b>१</b> २३४ | 600          | उदयस्सुदीरणस्स य        | <b>88</b> \$ | २७८            |
| इगिपंचेंदियथावर                 | <b>१</b> २७  | १३१          | उदया इगिपणबीसं          | 8088         | ७३३            |
| इगिपतिगदं पुध पुध               | €300         | ९३५          | उदया इगियबीसचऊ          | १०४५         | ७३५            |
| इगिबंधद्वाणेण दु                | <b>१</b> ११२ | ७३८          | उदया उणतीस तियं         | 8038         | ७२४            |
| इगिवारं विज्जिला                | 963          | <b>\$</b> 83 | उदया चउवीसूणा           | <b>१</b> ०२५ | <b>६९</b> ९    |
| इगिविगलथावरचऊ                   | 840          | २८८          | उदया मदि व सइए          | 8084         | <i>69</i> ₹8   |
| इगिविगलबन्धठाणं                 | 8039         | ७१५          | उदयेणवखे चडिबे          | <b>१</b> १७५ | CAR            |
| इगिविहिगिगिखगतीसे               | ९२३          | 400          | उदये संकममुदये          | ६७४          | 880            |
| <b>ह</b> गिवीसट्ठाणुदये         | १०१६         | ७७५          | उदये संकममुदये          | <b> </b>     | ४५०            |
| इगिवीसमोहखवणुग                  | १२४९         | 690          | उदयो सभ्वं चलपण         | १०४०         | ७२६            |
| इगिवीसादट्ठुदयो                 |              | ५७२          | उदमं पृष्टि सत्तण्हं    | १२७४         | 984            |
| इगिवीसादी एक्कं                 | ₹ 0 ₹४       | ६९७          | उदमं पिंड सत्तण्हं      | १८२          | १५६            |
| इगिवीसेण णिरुखे                 | 8008         | ६७५          | उभयधणे समिलिदे          | <b>१</b> २५२ | 907            |
| इगिवीसं णहि पढमे                | १००५         | ६७६          | उम्मग्ग देसगी म         | ११५३         | ८०५            |
| इट्टपदे रूऊणे                   | १२०७         | ८६१          | उववादमसम्गमणं           | ₹८           | ¥¥             |
| <b>इट्ट</b> सलायपमाणे           | <b>१</b> ३२० | 930          | उवधादहीणतीसे            | <b>१</b> ९३  | १६७            |
| इट्टाणिट्टविजोगं                | ५६           | ७७           | उवरदबंधे चदुयं          | ९७६          | ६३२            |
| इत्थीवेदेवि तहा                 | ५०६          | 328          | उ <b>ब</b> रिमगुणहाणीणं | १३२७         | ९४४            |
| इदि चदुबंधक्खवगे                | 990          | ५१५          | <b>उवर</b> दबधेसुदया    | १०५०         | ७४५            |
|                                 | [m]          |              | उबरिल्ल पंचमे पुण       | <b>११</b> २४ | 926            |
|                                 | [4]          |              | उदवाद जोगठाणा           | २६२          | २१९            |
| उपकडजोगो सण्णी                  | २५२          | २१०          | उद्यंलण पयडीणं          | ६५९          | ४१३            |
| उ <del>वकस्स</del> ट्ठिदवं श्रे | <b>१</b> ३२२ | 980          | <b>उब्बेल</b> णविज्ञादो | ६५७          | ४०९            |
| चगुदालतोससत्त य                 | ६६२          | 886          | उब्बेल्लिद देवदुगे      | ६११          | ३६८            |
| उगुवीसतियं तत्ती                | ११८६         | ८३९          | उवसमखडओ मिस्सो          | ११५८         | ८१३            |
| उगुवीसं अट्ठारस                 | ६९४          | ४६५          | उवसमभावो उवसम           | ११५९         | ८१६            |
| उच्चस्सुञ्जं देहं               | ५९           | 68           | उबसामगा दु से ढि        | ९०३          | ५६९            |
| उच्चुम्बेल्लिय तेऊ              | 999          | ६३६          | उबसामगेसु दुगुणं        | 2266         | ረሄ३            |
| उन्मुब्बेल्लिद तेऊ              | 960          | ६३७          | उवसत खीणमोहे            | ७३           | १०२            |
| चज्जोबो तमतमगे                  | <b>१९४</b>   | १६९          | उवसंतोत्ति सुराऊ        | ६७९          | 88 <b>6</b>    |
| <b>चड्ड</b> तिरिच्छपदाणं        | १२३१         | 673          | उसहाइजिणवरिदे           | ६४७          | ३९८            |
| उत्तरपयडीसु पुणो                | २२२          | १९६          |                         | [ 35 ]       |                |
| उत्तरभंगा दुविहा                | १११६         | ८२३          | ऊणसीस सयाइं             | 8538         | ८६९            |
| उद्दिषपुषतं तु तसे              | 958          | 484          | कणत्तीस सयाहिय          | 686          | 404            |

\$xxx

### गो० कर्मकाण्ड

|                         | [ <b>ए</b> ]   |            | एवं ससद्वाणं                 | ६४५         | <b>३</b> ९५ |
|-------------------------|----------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
| एइंदियमादीणं            | 40             | 60         |                              |             |             |
| एकम्हि कालसमये          | १२७१           | 988        | Į.                           | व्यो]       |             |
| एक्कादी दुगुणकमा        | <b>१</b> २०४   | 60         | ओक्कट्रणकरणं पुण             | ६७७         | ४४५         |
| एक्कक्के पुण बस्से      | २६८            | २२६        | ओघादेसे संभव                 | \$ \$ 40    | ८२०         |
| एकक य छनकेयारं          | ७३१            | 866        | मोघे वा आदेसे                | 96          | १०५         |
| एकक य छक्केयारं         | ७२४            | 828        | ओषं कम्मे सरगदि              | 400         | ३१८         |
| एक्काउस्स तिभंगा        | 964            | ६४५        | ओवंतसे ण थावर                | 868         | ३१०         |
| एक्कार दसनुणि <b>यं</b> | <b>१</b> २००   | ८५२        | ओवं देवे ण हि णिर            | 404         | 388         |
| एक्कावण्णसहस्सं         | ७३९            | 865        | कोच पंचक्खतसे                | 400         | \$86        |
| एक्कुदयुवसंतं <b>से</b> | १०२०           | ६९०        | ओघं वा णेरइये                | ५६६         | 384         |
| एक्के एक्कं आऊ          | 933            | ६४२        | ओदइया पुण भावा               | र१५९        | 686         |
| एक्को चेव सहप्या        | 6580           | 668        | ओरालदुर्ग वज्जे              | ६६६         | 854         |
| एक्कंव दो व तिषिण       | य ९२८          | 468        | <b>बो</b> रालमिस्सजोगे       | 463         | ३५३         |
| एक्क चितिष्ण पंचय       | . ११२९         | 490        | ओरालिय वेगुव्यिय             | 46          | 68          |
| एगुण तीसस्तिदयं         | १०२४           | ६९८        | ओराले वा मिस्मे              | १०२         | ११६         |
| एगे इगिवीसपणं           | 9#9            | 484        | ओरालं दण्डदुगे               | 978         | ५८७         |
| एमेगमह एगे              | १०२२           | ६९४        | ओहिदुगे बंधतियं              | १०४२        | o ₹ e       |
| एगेग इगितीसे            | 8086           | 085        | ओहिमणपज्जयाणं                | 48          | ७१          |
| एगे वियले सयले          | 9 € 0 \$       | ७११        | ओही <b>केव</b> लदंस <b>ण</b> | 48          | ₽e          |
| एदेण कारणेण दु          | ***            | २७५        |                              | _ 1         |             |
| एदे सत्तद्वाणा          | \$ \$ <b>6</b> | ३८६        | Į                            | क ]         |             |
| एदेसि ठःणाओ             | ३५०            | 586        | <b>क</b> दलीघादसमेदं         | ४७          | 40          |
| एदेमि ठाणाणं            | <b>\$</b> 85   | २३२        | कप्पित्यीसु ण तित्य          | 97          | ११२         |
| एयक्ख अपञ्जलं           | 426            | ५३०        | कम्मकयमोहवड्डिय              | 9           | 8 8         |
| एयक्षेत्रीगाढ           | २०९            | १८५        | कम्मनजेण एक्क                | ¥           | Ę           |
| एयम री रोगाहिय          | २०९            | 156        | <b>क</b> म्मद्व्वादण्णं      | 40          | €8          |
| एमाणेयक्खेल             | २१०            | 650        | कम्मसरूवेणागय                | <b>१</b> ८२ | १५५         |
| एयं पणकदिपण्णं          | <b>१</b> ३८    | \$88       | कम्मसङ्वेणागय                | १२७४        | ९१४         |
| एयं वा पणकाये           | 868            | ३०९        | कम्मानमपरिजाणन               | 40          | Ęų          |
| एयतवर्हि शणा            | २६६            | <b>२२२</b> | कम्माणं संबंधो               | €0%         | 836         |
| एवं लिगितीसेणहि         | १११२           | ७६७        | कम्मदयजकम्मिगुणो             | ११५८        | £93         |
| एवं तिसु उवसमगे         | ६३६            | 364        | कम्मुवसमम्मि उवसम            | ११५८        | 648         |
| एव पणछन्त्रीसे          | 222€           | 990        | कम्मेव अणाहारे               | ५५०         | 335         |
| एवं पचितिरिक्खे         | ५६९            | \$80       | कम्मेवाणाहारे                | ५९३         | ३५६         |
| एवमङसीदितिदए            | 2225           | ३७७        | कम्मे उरालमि <b>स्सं</b>     | १०६         | ११९         |
| एवमबंघे बंघे            | <b>968</b>     | ६४५        | कम्मोरालिय मिस्सं            | ९२९         | ५८६         |
| एवं माणादितिये          | ५१३            | ३२३        | कम्मं वा किण्हतिये           | ८५०         | 489         |

|                       | गाया         | सूत्रोंकी अन | अरादिकम-सूची              |              | twe         |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| कालो सञ्दं जणयदि      | १२३९         | 205          | धादी णीचमसादं             | ₹6           | ٧ŧ          |
| कि बंधो उदयादो        | 480          | 355          | षादीवि अवादि वा           | •            | १७          |
| केवलणाणं दंसण         | é            | <b>१</b> o   | ची हणजोगोऽसण्णी           | २५६          | २१६         |
| केवलणाणावरणं          | ₹ €          | 36           |                           |              |             |
| को करइ कंटयाणं        | 85.86        | 623          | [ •                       | 1            |             |
| को जाणइ मत्तवऊ        | 6.584        | 650          | चउ छनकदि चउ अहुं          | ५९९          | इ६२         |
| जौ जाणइ णवभावे        | 8585         | 664          | चउरदयुवसंतंसे             | १०२०         | 469         |
| कोहस्स य माणस्स य     | ७२९          | 858          | <del>च</del> उवीसट्टारसयं | \$ 6 8 10    | ७९७         |
| ,                     | 1            |              | चक्क्मिण साहारण           | 425          | ३२५         |
|                       | ख ]          |              | चक्खूण मिच्छमासण          | ११७२         | ८३०         |
| खबणं वा उवसमणे        | ५६३          | 383          | चत्तारि तिण्णि कमसी       | 348          | २४६         |
| खाइय अविरदसम्मे       | ११७३         | ८३१          | वसारि तिण्णि तियच उ       | 464          | ४५३         |
| लाइयसम्मो देसो        | 485          | ३२९          | चसारि बारमुबसम            | ९६७          | ६१९         |
| खाओवसमिय <b>भावो</b>  | <b>११</b> ५९ | 680          | चतारिवि खेलाइं            | ५५४          | 338         |
| खिबतसदुगादि दुस्पर    | 80€          | ३०८          | चदुशविया एइंदी            | 933          | ५९३         |
| खीणकसायदुवरिमे        | ४३६          | २७●          | चदुगदिमिच्छे चउरो         | ५७९          | ३५ <b>१</b> |
| खीणोत्ति चारि उदया    | ६९२          | 868          | चदु पच्चइगो बंधो          | <b>११</b> २३ | 650         |
| ſ                     | गी           |              | चदुबंधे दोउदये            | १००६         | ६७८         |
| गदि आणु आउ उदओ        | 777          | २८५          | चदुरेक्कदुपण पंच य        | 909          | در در و     |
| गदिआदिजीवभेदं         | 6            | <b>187</b>   | चयघणहीणं दब्वं            | <b>१</b> २५३ | ९०३         |
| गदिआदिस् जोग्गाणं     | W/           | 258          | चरिम अपुष्णभवत्थो         | 240          | ₹\$0        |
| गदि जादी उस्सासं      | 85           | 48           | चरिमदु बीसूणुदओ           | १०९५         | 640         |
| गयजोगस्स द तेरे       | 9 6 3        | 588          | चरिमं चरिमं खडं           | १३७७         | ९५७         |
| गयजोगस्स य बारे       | 685          | ५९८          | चरिमे चदुतिदुगेक्कं       | 988          | ६६८         |
| गुडलडसक्करामिय        | 200          | १८४          | चारुसुदंसणधरणे            | 5085         | ७३९         |
| गुणसंजादप्य <b>िं</b> | 953          | <b>48</b> 2  | ſŧ                        | z 1          |             |
| गुणहाणिअगंतगुणं       | ₹७२          | ४३२          | -                         | •            |             |
| गोम्मटर्जिणदचंदं      | 2240         | 688          | छट्टोत्ति चारिभंगा        | 900          | € # &       |
| गीम्मटसुत्तंलिहुगे    | १३८९         | ९७२          | छट्ठे अथिर अमुह           | ७१           | 96          |
| गोम्मटसंगहमुत्तं      | १३८६         | ९६५          | छण्ण उदि च उसहस्सा        | १२६७         | 909         |
| गोम्मटसंगहमुसं        | 2360         | 986          | छण्णबछत्तियसम इगि         | <b>१</b> •२२ | ६९३         |
|                       |              |              | छण्णोकसाय णिहा            | २५३          | २१३         |
| _                     | ष ]          |              | छण्ह वि अणुक्कस्सी        | २५०          | २०७         |
| षादितिमिच्छकसाबा      | 843          | १२४          | छप्पण उदये उवसं           | १०१९         | ६८८         |
| षादितियाणं सगसग       | ₹ ₹          | ₹08          | <b>छ</b> ं चादेयं तं      | 5888         | 699         |
| षादिव वेयणीयं         | 9            | 13           | छञ्चाबीसे चदुइगि          | 466          | ४६७         |
| घादीणं अजहण्णो        | 700          | \$06         | छव्वीसे तिगिणउदे          | १११७         | 200         |
| षादीणं छदुमद्वा       | <b> </b>     | ४५५          | छसु सर्गावहमट्टविहं       | ६८३          | ४५२         |

V46

### गी॰ कर्मकाण्डे

|                         | <b>37</b> ]         |      | णभ चउनीसं बारस          | 905          | ४७२         |
|-------------------------|---------------------|------|-------------------------|--------------|-------------|
| जत्थ वरणेमिचंदी         | ६५६                 | ¥06  | णभ तिगि णभ इगि दोही     | 4 6 6        | \$85        |
| अन्तुजदाजेण जहा         | १२४०                | 668  | णमिऊण अभयगंदि           | <b>???</b> ? | 654         |
| जदि सत्तरिस्स एतिय      | 285                 | 884  | णमिकण णेमिणाहं          | <b>\$</b> 28 | 848         |
| अम्हा उवरिमभावा         | 1286                | 286  | णमिऊण णैमिचंदं          | € ₹          | 60          |
| जम्हि गुणा विस्मंता     | \$3.F\$             | 955  | णमिजण वड्ढमाणं          | ५९६          | 346         |
| जस्स य पायपसाए          | ६७३                 | ¥3.£ | णमह गुणरयणभूषण          | १२४९         | ८९६         |
| जहसादे बंधतियं          | 8088                | ७२८  | णरगद्दणामरगद्दणा        | 928          | ५२५         |
| जह जनकेण य चक्की        | 444                 | 390  | णरतिरिया सेसाउं         | 2.53         | १३७         |
| जाणुगसरीरभवियं          | 8                   | 44   | णलया बाहू य तहा         | 89           | २८          |
| जाबदिया वयणवहा          | १२४५                | 688  | णवगेवेज्जाणुहिस         | 15           | 30          |
| जीरदि समयपबद्धं         | 84                  | ų    | णव छक्क चदुक्कं चय      | 468          | ४५९         |
| जीवत्तं भव्यत्तम        | ११६०                | 689  | णव णउदिसगसयाहिय         | 380          | ४९२         |
| जगवं संजोगित्ता         | 444                 | 335  | णवपंचोदयसत्ता           | 8086         | 680         |
| जेट्टे समयपबद्धे        | 717                 | 166  | णवरि य अपुव्यणवगे       | 8004         | <i>७७३</i>  |
| जेट्टाबाहोबट्टिय        | 884                 | 880  | णवरि य सञ्जुवसम्मे      | 888          | १२०         |
| जेण विणम्मियपडिमा       | 2366                | 959  | णवरि विसेसं जाणे        | ६७६          | 888         |
| जेणुव्वियथंभुवरिम       | 2366                | 908  | णवरि विसेसं जाणे        | <b>११७१</b>  | ८२९         |
| जेहिंदू लक्षिजजंते      | 2240                | ८१२  | णवसयसत्तत्तरिहि         | ७३३          | 868         |
| जोगा पयडिपदेसा          | 398                 | २५७  | णवसामणोत्ति बंधो        | ६९०          | 860         |
| जोगिम्मि अजोगिम्मि य    | 2734                | ₹03  | णहि सासणो अपुण्णे       | 800          | ११५         |
| जोगिम्मि अजोगिम्मि व    | <b>१</b> ०२७        | 903  | <b>णाणस्</b> स दसणस्स य | 4            | 6           |
| जोगद्राणा तिविहा        | 7 5 8               | 286  | णाणस्स दंसणस्स य        | 80           | २०          |
| जंतेण कोहवं वा          | 88                  | 75   | णाणावरणचउक्कं           | ₹६           | 80          |
| ,                       |                     |      | <b>णाणागुणहाणिस</b> ला  | ३७२          | २४८         |
| [8                      | 5]                  |      | णाण <b>तरा</b> यदसयं    | २५१          | ₹० <b>९</b> |
| ठाणमपुण्णेण जुदं        | <b>৬</b> ৩ <b>१</b> | 422  | णामस्स णवघुवाणि य       | <b>6</b> 65  | ५२६         |
| ठिदि अणुभागाणं पुण      | ६६८                 | 853  | णामधुवोदयवारस           | 518          | 466         |
| ठिदि अणुभागपदेसा        | 4.3                 | 9.8  | णामस्म बंघठाणा          | ८०५          | 488         |
| ठिदिग् <b>णहाणिपमाण</b> | \$ \$ A £           | 948  | णामस्स व बन्धादिसु      | <b>११२०</b>  | 820         |
|                         | _1                  |      | णामस्स य बन्धोदय        | <b>१</b> ०२३ | 499         |
| _                       | η]                  |      | णामस्स् य बन्धोदय       | <b>१०२</b> २ | ६९२         |
| णउदी चदुगगदिम्म य       | ९६९                 | ६२१  | णामं ठवणा दिवयं         | 84           | ५२          |
| ण्डा य रायदोसा          | 836                 | २७३  | णारकछम्कुञ्चेल्ले       | <b>48</b>    | \$190       |
| णस्य अणं उवममने         | £85                 | 395  | णारय सण्यिमण्णुस्ससु    | 448          | 800         |
| णत्य णउंसयवेओ           | 088                 | 840  | निरयगदि आउणीचं          | ४९७          | ₹१६         |
| णत्य य सत्यपदत्या       | १२४२                | 664  | णिरय तिरिक्खदुवियलं     | 446          | 336         |
| णत्य सदो परदोवि य       | 45.85               | 668  | णिरियं तिरिक्खमुराज्य   | 448          | <b>₹</b> ₹4 |

|                        | गा           | यासूत्रोंकी <sup>ं</sup> अ | क्तराविकम-सूची        |              | terro              |
|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| णिरिय तिरियाउ दोषिण    | वि ६३५       | 368                        | तसमिस्से ताणि पुणौ    | <b>९३</b> २  | 490                |
| णिरयादि जुदद्वाणे      | 299          | 447                        | तह य असण्णी सण्णी     | 384          | २३६                |
| <b>णिरयादिणामबन्धा</b> | 8032         | ७१२                        | तह सहुमसुहुमजेहुं     | ₹8€          | २३८                |
| णिरयादिस् पयडिद्रिदि   | ष्६५         | 388                        | तिण्णि दस अट्टठाणा    | <b>\$</b> 66 | 846                |
| णिरयादीण गदीणं         | 40           | ७९                         | तिष्णेगे एगेगं        | ७६३          | 409                |
| णिरया पुण्णा पण्हं     | ७७५          | ५१९                        | तिण्णेव द वानीमे      | ७७२          | ५१६                |
| णिरयायुस्स अणिट्टा     | 40           | 96                         | तित्थण्णदराउद्गं      | ६१७          | 308                |
| णिरयेण विणा तिण्हं     | ७७९          | ५२३                        | तित्थयरमाणमाया        | ५१०          | ३२२                |
| णिरये वा इगिगउदी       | 900          | ६२३                        | तित्थयरमत्तणारय       | 989          | 408                |
| णिरयेव होदि देवे       | 90           | 999                        | तिस्थयरं उस्मार्मं    | ४२           | ५०                 |
| णिरयं नामणसम्मो        | ४२८          | २६२                        | तित्थाहार च उक्क      | ६१७          | ३७३                |
| णिव्वत्ति मुहुमजेट्ट   | \$88         | २३४                        | तित्थाहारा जुगवं      | ५५३          | 333                |
| णीचुच्चाणेकदर          | 909          | ६३५                        | तित्याहाराणंती        | <b>१</b> ३७  | 188                |
| णेरिययाणं गमणं         | 690          | 436                        | तित्थाहारे महियं      | ६२२          | <i>७७६</i>         |
| णोश्रागमभावो पुण       | 48           | ĘĘ                         | तित्थेणाहारदुगं       | 928          | 429                |
| णोआगमभावो पुण          | €0           | ८६                         | तिदु इगि वधे अडबन     | १०१६         | 458                |
|                        | r = 1        |                            | तिदु इगिणउदी णज्दी    | 948          | ६०९                |
|                        | [ ਰ ]        |                            | तिदु इगि बधेक्कुदये   | १००६         | ६७९                |
| तस्गुणगारा कमसो        | १२३३         | ८६७                        | तिय उणवीसं छत्तिय     | ७६           | १०४                |
| तट्ठाणे एक्कारस        | ७६७          | 488                        | तियपण छवीमबधे         | <b>१</b> ०४९ | ७४२                |
| तण्णोकसायभागो          | ₹४१          | 208                        | तिरिय अपुष्णं वेगे    | ४७६          | ३०६                |
| तत्तो टवरिमखडा         | १३८०         | 987                        | तिरियद् जाइव उक्कं    | ६६०          | 818                |
| तत्तो कमेण वड्ढदि      | १३८४         | ९६४                        | तिरियाउग देवाउग       | ६०२          | ३६६                |
| तत्तो तियदुगमेक्कं     | ₹00३         | ६७२                        | तिरिये ओघे सुरणिर     | ४५५          | 368                |
| तत्तो पल्लसलाय         | ६७०          | 835                        | तिरिये ओघो तिःथा      | <b>٤</b> ٦   | 208                |
| तत्वतणविरदसम्मो        | ७९९          | ५३९                        | तिरिएण तित्यसत्तं     | ५६५          | ३४५                |
| तस्थावरणजभावा          | ११६७         | ८२५                        | तिरियेयारुव्वेलण      | ६६२          | ४१७                |
| तत्थासत्थ एदि हु       | ७९२          | ५३४                        | तिरियेयारं तीसे       | ६६४          | 858                |
| तत्थासत्था णारय        | 683          | ६००                        | तिरियेव गरे गवरि हु   | ८६           | ११०                |
| तत्यासत्थी णारय        | ७९१          | ५३३                        | तिव्वकमाओ बहु.        | ११५३         | 603                |
| त्तत्येव मूलभंगा       | <b>११</b> ६५ | ८२२                        | तिविहो दु ठाणवंघो     | 904          | 463                |
| तत्यंतिमच्छिदस्म य     | 808          | 638                        | तीसण्हमगुक्कस्सो 🕝    | २५१          | २०८                |
| तदियेक्कवज्जणिमिणं     | ४३७          | २७१                        | तिम् एक्केक्कं उदक्षी | ९९६          | <b><i>६६</i></b> ४ |
| तदियेक्कं मणुबगदी      | ४३७          | २७२                        | तिस् तेरं दमिस्से     | ७३९          | 868.               |
| तदियो सणामसिद्धो '     | ' ९०६        | 4 48                       | तीमुदयं बिगितीसे      | ११२०         | 9C3                |
| तम्मस्सेऽपुण्णजुदा     | ४९३          | ₹१२                        | तीसे अन्द्रवि बंधी    | \$008        | ७५१                |
| तब्बद्दरितं दुविहं 🕮   | ५०           | 1 , ६३                     | तीम बारस उदयु         | 883.         | २७९                |
| तसक्किंग हि संहदि ः    | ७८२          | (২৬                        | तीसं-कोडाकोडी         | 8.5€ T.      | 129                |

क-१८२

| 1445                |                | मो॰ कर्मकाण्डे       |                         |                 |             |  |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|
| तेउ तिगूणतिरिक्खे   | 848            | २८९                  | चिरसुहजससाददुग <u>ं</u> | 196             | <b>?</b> ७७ |  |
| तेउदुगं तेरिच्छे    | 600            | 480                  | <b>यीणतिबीपुरसूजा</b>   | 848             | 290         |  |
| तेउतिमे सगुणोघं     | ५३२            | 370                  | <b>बीणुदयेणुट्रविदे</b> | <b>१</b> २      | 73          |  |
| तेउदुगे मणुबदुगं    | 984            | 484                  | थी पुरिसोदयचडिंदे       | 4.55            | 366         |  |
| तेणखदि छन्कसत्तं    | 2222           | ७६६                  | थीपुंसंढसरी रं          | 44              | 9.6         |  |
| तेण उदीए बंधा       | \$098          | 19.8                 | धूले सोलस पहुदी         | \$\$ <b>?</b> ¥ | 990         |  |
| तेण णभिगितीसुदए     | 2220           | \$ 7 W               |                         |                 |             |  |
| तेण तिये तिदुवंधी   | <b>१</b> ०२१   | 598                  | [ व                     | 1               |             |  |
| तेण दुणउदे णउदे     | 2555           | ७८२                  | दइवमेव परं मण्णे        | 8284            | ८९१         |  |
| तेणवदिसत्तसत्तं     | 2550           | ७६४                  | दब्बे कम्मं दुविहं      | ¥€              | 48          |  |
| ते णव सगसदरिजुदा    | ₹ <b>0</b> 0 } | ७५०                  | दव्यं ठिदि गुणहाणी      | <b>१२७९</b>     | <b>९</b> २२ |  |
| तेणुवरिमपंचुदये     | ११०९           | ७६१                  | दञ्जतियं हेट्ठ्वरिम     | 3 \$ \$         | २४५         |  |
| तेणेवं तेरतिये      | १०१५           | 464                  | दक्वं समयपबद्धं         | १२८०            | ९२४         |  |
| ते चोइसपरिहीणा      | £80            | 390                  | दस अट्ठारस दसयं         | 2886            | ७९२         |  |
| तेजदुगं वण्णचऊ      | ६५०            | 80₹                  | दसगुदये अडवीसदि         | 2084            | ६८५         |  |
| तेजदुहारदुसमचऊ      | \$0            | १००                  | दस चउरिगि सत्तरसं       | 824             | 253         |  |
| तेजाकम्मेहितिये     | १७             | २७                   | दसय चऊ पढमतियं          | ९९५             | ६६२         |  |
| तेरद्वचऊदेसे        | 997            | ६५७                  | दस णव पण्णरसाई          | ७७४             | 486         |  |
| तेरणवे पुव्वंसे     | \$088          | <b>\$</b> 2 <b>?</b> | दस णव णवादि च उतिय      | ७२३             | 860         |  |
| तेरदु पुरुवं वंसा   | 999            | 440                  | दस णव अटुय सत्त य       | ७१५             | ४७५         |  |
| तेरसवारेयारं        | ७६५            | ५१२                  | दसयादिसु बंधंसा         | 996             | ६६५         |  |
| तेरससयाणि सत्तर     | <b>૭५ १</b>    | 408                  | दसवीसं एक्कारस          | <b>६९९</b>      | 846         |  |
| तेरिच्छा हु सरिच्छा | <b>१२३१</b>    | <b>٤</b> ٤२          | दुक्ख तिषादीणोधं        | <b>१</b> २६     | १२८         |  |
| तेविद्वं च सयाइं    | <b>१</b> २८०   | 923                  | दुग छनक तिण्णिकमो       | 448             | 368         |  |
| तेवण्णणवसयाहिय      | ৬४९            | ¥96                  | दुग छनक सत्त अद्रं      | <b>६२१</b>      | ३७६         |  |
| तेवण्णतिसदसहियं     | ७५२            | 407                  | दुग्गमणादावदुगं         | ६५२             | ४०५         |  |
| तेवत्तरिं सयाइं     | <b>१</b> २३३   | 646                  | दुम्पदि दुस्सर संहदि    | 855             | ₹\$9        |  |
| तंबीसट्टाणादो       | 552            | 444                  | दुति छस्सत्तट्टणवे      | 408             | 354         |  |
| तेवीसबधगे इगि       | 1906           | 090                  | दुविहा पूण पदभंगा       | 1161            | 688         |  |
| ते बी सबन्धठाणे     | <b>१११</b> २   | ७६९                  | दुसु दुसु देसे दोसुनि   | 2264            | 694         |  |
| तेबीसादीबन्धा       | <b>१०</b> २३   | 494                  | देवच उक्काहारदु         | 588             | 800         |  |
| तेवीसं पणुवीसं      | 666            | 428                  | देवच उनकं बज्जं         | E 25            | 788         |  |
| तेहि असंखेज्जगुणा   | ¥0 \$          | 249                  | देवजुदेक्कट्ठाणे        | 970             | 404         |  |
| तंपुण अट्टविहंबा    | ų              | y                    | देवद्ववीसणरदे           | 986             | 407         |  |
| • 5                 | -              |                      | देवट्ट बोस बन्धे        | 386             | ५७३         |  |
|                     | [व]            |                      | देवाउनं पमत्तो          | 188             | 255         |  |
| यावरदुगसाहारण       | 840            | २९५                  | देना पुण एइंदिय         | 8 4 8           | 296         |  |

८३ देवाहारेसत्यं

थिरजुम्मस्स थिराधिर

५६

|                    | गायास्      | त्त्रोंकी वक | रादिकम-सूची                      |              | <b>१४</b> ४९ |
|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| देवे वा वेगुब्वे   | 808         | 286          | पण णव इगि सत्तरसं                | ***          | २८१          |
| देवेसु देवमणुवे    | 904         | 442          | पण जब जब पणभंगा                  | ९८६          | ६४६          |
| देवोघं वेगुव्वे    | X44         | \$68         | पणदालछस्सयाहिय                   | 640          | ५००          |
| देसणरे तिरये तिय   | 966         | <b>EXC</b>   | पण दो पणगं पणच उ                 | १०२८         | 808          |
| देसतियेसु वि एवं   | \$ \$ \$    | <b>३८२</b>   | पणबंधगम्मि वारस                  | ७२८          | 864          |
| देसावरणण्णोण्ण     | २३२         | १०           | पणमिय सिरसा णेमि                 | *            | 8            |
| देसे तदियकसाया     | ४३५         | २६७          | पणबण्णा पण्णासा                  | 8858         | 958          |
| देसे तदियकसाया     | ४६२         | 300          | पणविग्धे विवरीयं                 | २४६          | २०६          |
| देसोत्ति हवे सम्मं | २०३         | १८१          | पणवीसे तिगिण उदे                 | १११६         | ७७७          |
| देहादी फस्संता     | 448         | 480          | पण्णरकसायभयदुग                   | 586          | 808          |
| देहादी फासंता      | ¥∘          | 80           | पण्णारममुगतीसं                   | 808          | ११७          |
| देहे अविणाभावी     | 英華          | ₹8           | पण्णास बार छनकदि                 | 600          | #48          |
| देहोदयेण महिओ      | ₹           | 3            | <b>पण्णरसोलट्टारस</b>            | <b>१२</b> ३२ | 696          |
| दो गुणहाणिपमाणं    | 8358        | 398          | पण्णेकारं छक्कदि                 | 488          | ३९४          |
| दो छनकटुउचक्कं     | <b>१०३०</b> | ७१०          | पत्तेयपदा मि <b>न्छे</b>         | <b>१२</b> ०२ | 240          |
| г.                 | - 1         |              | पत्तेयाणं उवरि                   | ₹ २०३        | 648          |
| 1,                 | 4 ]         |              | पयडिद्विदिअणुभाग                 | 49           | <b>د</b> ٩   |
| धम्मे तित्यं बंघदि | ७९          | १०६          | पयडीए तणुकसाओ                    | 8848         | ८०६          |
| धुववङ्डी वङ्डन्तो  | 890         | २५३          | पयडी मीलसहाबो                    | ?            | २            |
|                    |             |              | षयलापयलुदयेण य                   | <b>₹</b> ₹   | 28           |
| E.                 | 4 }         |              | पयलुदयेण य जीवो                  | 2.3          | २५           |
| पचयघणस्साणयणे      | 8548        | 908          | परचाददुगं तेजदु                  | 880          | 8.00         |
| पचयस्स य संकलणं    | 1720        | ९३१          | परचादमंगपुण्णे                   | <b>९</b> ३२  | ५९१          |
| पञ्जलगवितिचप       | 830         | ५३१          | परसमयाणं वयणं                    | 1586         | ८९५          |
| पडिणीगमन्तराये     | ११५१        | 600          | परिणामजोगठाणा                    | २६४          | २२०          |
| पडपडिहारसिमज्जा    | * *         | ₹ ₹          | परिषामो दुट्टाणो                 | 8608         | ८३२          |
| पडपडिहारसिमज्ञा    | 47          | ६९           | प्ररिहारे बंधतियं                | 60,80        | ७२७          |
| पडिय मरिएक्कमेक्कू | ९२६         | ५८२          | पल्लासं खेज्जदिमा                | २६७          | २२४          |
| पडविसयपहुदि दञ्ड   | 43          | 90           | <b>प</b> ल्लासं <b>खेज्जदिमं</b> | 984          | ₹₹७          |
| पडिसमय धणे वि पर्द | १२५५        | 904          | पाणवधादीसु रदो                   | ११५५         | ८१०          |
| पढमकसायाणं च वि    | <b>₹99</b>  | 886          | पिंडपदा पंचेव य                  | <b>१</b> २०२ | 242          |
| पढमचऊ सीदिचऊ       | 2025        | ७२५          | पुढवी आऊ तेऊ                     | ७९३          | ५३५          |
| पढमतियं च य पढमं   | 948         | ५१०          | पुढवीयादिसु पं <b>च</b> सु       | 8038         | ७१७          |
| पढमादिया कसाया     | **          | 84           | पुणरिव देसोत्ति गुणो             | ११८६         | 9:5          |
| पढमुबसमिये सम्मे   | €4          | 93           |                                  | ₹७०          | 580          |
| पढमं पढमं खण्डं    | <i>थण</i> ह | ९५६          |                                  | 9.9          | ₹₹₹          |
| पढमं पढमतिच उपण    | 996         | ६६६          |                                  | 468          | ३५२          |
| पण णव इगि सत्तरसं  | V44         | 748          | •                                | 458          | 976          |

| <b>*</b> 840 | गो० कर्मकाण्डे |
|--------------|----------------|
| 4840         | गा० कमकाण्ड    |

| पुरिसोदयेण चिंडदे       | ७२८        | *2*         | *                   | [뀌]          |              |
|-------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| पुरिसोदयेण चडिदे        | ७६६        | ५१३         | भत्तपयण्णाइविही     | 86           | ٤0           |
| पुरिसं चदुमज्जलण        | 90         | १०१         | भत्तपद्दण्या इंगिणि | 86           | ५९           |
| पुरुवाणं कोडितिभा       | 858        | १५८         | भयद्गरहियं पढमं     | ११३०         | ७९४          |
| पुव्वाणं कोडितिभा       | 1705       | ९१७         | भयसहियंच जुगुच्छा   | ७१६          | 800          |
| पुब्बिल्लेसुबि मिलिदे   | ७२२        | ४७९         | भवणतियाणं एवं       | 608          | 483          |
| पुब्बे पंचणियट्टी       | 1166       | ८४२         | भवयति भवियकाले      | 89           | 48           |
| पुरुवंवण चउवीसं         | 8086       | <b>68</b> 5 | भव्विदराणण्णदरं     | <b>१</b> २०१ | 245          |
| पुबधद्वा अतो            | 583        | २०५         | भव्विदरुवसमवेदग     | ५३६          | 376          |
| पुंसंदू णित्थिजुदा      | ४५९        | २९६         | भव्ये सव्यमभव्ये    | ८७६          | 440          |
| पन्तवस्वतसे सब्वं       | 600        | dad         | भव्वे सन्वमभन्वे    | ₹08₹         | ७३२          |
| पच णव दोणि अहा          | <b>१</b> २ | २२          | भिण्णमहत्तो णग्तिरि | १३७          | १४२          |
| पंच णव दोण्णि छव्बी     | ₹R         | ₹4          | भुजगार प्यदगणं      | 980          | 408          |
| पंच णव दोण्णि∞          | ₹६         | ₹८          | भुजगारा अप्यदरा     | ९०१          | 448          |
| पचणव दोण्णि अट्टा       | 34         | ₹Ę          | भुजगारा अप्यदरा     | ९२५          | 400          |
| पंचण्हणिदाण             | 48         | ७२          | भुजगारे अप्पदरे     | 974          | 468          |
| पंचवियचदुविधेसु य       | ५७७        | ५१७         | भृदाणुकपवदजो        | ११५२         | 608          |
| पचसहस्मा बेमय           | ७५३        | 408         | भूत्रादरतेवीसं      | 905          | <b>પ</b> : પ |
| पचादिपंचबंधो            | ९९३        | ६५८         | भूबादरपञ्जले        | 960          | 4,28         |
| पंचेक्कारसवावी          | 885        | २७७         | भूदंतु चुद चइदं     | 80           | ५६           |
| पचेक्कारसवावी           | 880        | २८३         | भेदे छादालसयं       | ₹4           | ė 9          |
| पचे दियेसुओ घं          | ९८         | \$ 6.8      | भैदेण अवत्तव्या     | ७१४          | ४७४          |
| [ '                     | फ ]        |             | भोगभुमा देवाउं      | 929          | 480          |
|                         | 20         | 221         | भोगे सुरहुवीय       | 988          | ५६७          |
| फडुयसे एक देवके         | २६७        | २२५         | भोगव मुरं णरच उ     | ४७३          | 308          |
| फड्डयसंखाहि गुणं        | २७४        | - 358       | भगा एक्केक्कापुण    | ६३८          | ३८७          |
| 1                       | ब ]        |             | [申]                 |              |              |
| बधणपहुदिसमण्णिय         | 40         | ٧5          | मज्ज्ञे जीवा बहुगा  | ₹ ६ १        | 588          |
| बर्धातय अडवीस दु        | १०३७       | ७२१         | मञ्झे थोवसलागा      | १७०          | १४९          |
| बघपदे उदयमा             | 668        | ६६०         | मणवयणकायदाणग        | १२४३         | 666          |
| बधा निय पण छण्ण•        | १०२८       | 300         | मणुओरालदुवर्जं      | १९२          | <b>१</b> ६६  |
| <b>बं</b> धृक्कट्टणकरणं | ६७३        | 830         | मणवयणकायवक्को       | ११५४         | 606          |
| बधुक्कट्टणकरणं          | €1919      | 888         | मणिवचिबंधुदयंसा     | १०३५         | 390          |
| बघुदये सत्तपदं          | 800\$      | ६७३         | मणुने ओघो थावर      | ४६१          | 290          |
| बधे अधापवत्तो           | 448        | ४१६         | मणुसिणि एत्थीसहिदा  | 840          | 308          |
| बधोदय कम्ममा            | ९७५        | ६३०         | मणुसोघं वा भोगे     | 800          | ₹0२          |
| बंधे संकामिज्जदि        | ६५७        | ¥{0         | मस्णूणम्हि णियद्वी  | 40-          | 99           |

| गाथासूत्रोंकी अकारादिकम-सूची         |              |             |                    |                  |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| मिच्छ चउनके <b>छनकं</b>              | હધ્ રૂ       | ५०३         | मिस्साविरदे उच्चं  | ٤٤               | 6.0         |
| मिच्छतिये तिचउक्के                   | <b>११६</b> ४ | ८२१         | मिस्सूण पमत्तंते   | ६८७              | ४५६         |
| मिच्छतिये मिस्सप                     | <b>११</b> ९१ | 588         | मिस्से अपुरुवजुगले | 908              | ६२८         |
| मिच्छत्तस्य य उत्ता                  | <b>१</b> ३०० | ९३३         | मोहस्स य बंधोदय    | ९९०              | ६५२         |
| मिच्छताणण्णदर <u>ं</u>               | <b>११३९</b>  | ७९५         | मोहे मिच्छत्तादी   | २३६              | २०२         |
| मिच्छत्तं अविरमणं                    | 8888         | ७८६         |                    | [₹]              |             |
| मिच्छत्त हुडमंडा                     | 49           | ९५          |                    |                  |             |
| मिच्छतियसोलसाणं                      | ६७९          | 880         | रसबंधज्झवमाण       | १३८१             | ९६३         |
| मिच्छद्गयद <del>च</del> उ <b>मके</b> | 8808         | ८३३         | राग जमंतु पमत्ते   | ११६७             | ८२६         |
| मिच्छदुगे मिस्सतिये                  | 2255         | 68×         | रिणमगोवंगतमं       | ४७६              | ₹•७         |
| मिञ्छदुगे भिस्सतिये                  | 880          | 898         | रू ऊज ण्यो ण्या बभ | १२८५             | ९२९         |
| मिच्छमणतं मिस्सं                     | 848          | २९२         | रूऊगद्धाणद्वे      | १२८५             | ९३०         |
| मिच्छमपुष्णं छेदो                    | ४६२          | <b>२९</b> ९ | रूवहियडवीससया      | <b>११८७</b>      | SAS         |
| मिच्छस्स ठाणभंगा                     | 989          | ५६८         |                    | [ <del>ल</del> ] |             |
| मिच्छस्स तिमणवयं                     | १९३          | 146         |                    | r1               |             |
| मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य              | <b>%</b> C0  | 888         | लघुकरण इच्छंतो     | ९१५              | ५७०         |
| मिच्छा इद्विप्यहुदि                  | <b>१</b> २३३ | ८६६         | लद्वीणिव्यत्तीण    | 288              | २४०         |
| मिच्छादिठाणभंगा<br>-                 | 2260         | 680         | लिंगकसाया लेस्मा   | ११७०             | ८२८         |
| मिच्छादिगोदभंगा                      | 960          | <b>६</b> ३८ | लोगागममंखपमा       | १३४७             | ९५२         |
| मिच्छादीणं दुतिदुसु                  | <b>१२३१</b>  | ८६४         | लोगाणमनस्वमिदा     | <b>१३</b> ६४     | ९५५         |
| मिच्छादुवस <b>तो</b> त्तिय           | ६९२          | ४६२         | लोहस्म सुहुमसत्त   | १३६              | 620         |
| मिच्छ् <b>णिगिवीस</b> सयं            | ६६७          | 870         | लोहेक्कुदओ मुहुमे  | 997              | ६५९         |
| मिच्छे अट्ठुदयपदा                    | <b>११९१</b>  | 280         |                    | 5-3              |             |
| मिच्छे परिणामपदा                     | <b>११९१</b>  | 282         |                    | [리]              |             |
| मिच्छे मिच्छादावं                    | 838          | २६५         | वगगनलायेणवहिद      | १२८३             | <b>९</b> २६ |
| मिच्छे वन्गमलाम                      | १२८१         | ९२५         | वज्जयल जिणभवणं     | १३८८             | 900         |
| मिन्छे सम्मिस्स।ण                    | 446          | ४१२         | वज्जं पृसंजलगति    | ६६७              | ४२८         |
| मिच्छे सासणअयदे                      | ७४०          | ४९५         | वण्ग चउक्कमसत्यं   | 888              | १७०         |
| मिच्छो हु महारंभो                    | 2843         | 802         | बरइंदणंदिगुरुणो    | ६४५              | ३९६         |
| मिच्छ मिस्स सगुणे                    | 49           | ४७६         | बहुभागे समभागो     | 789              | १९५         |
| मूलुण्हपहा अग्गी                     | २२           | 3 3         | बहु।गे समभागो      | २३०              | ₹••         |
| मूलुत्तरपयडीणं                       | 903          | ६२७         | वादरणिव्वत्तिवरं   | <b>\$88</b>      | २३५         |
| मूलुत्तः पयडीण                       | ५२           | <b>٩</b> ८  | बादाल पणुनीसं      | ९८९              | ६५०         |
| मूलुत्तरपयडीणं                       | ५१           | ६७          | वादाल तु पसत्या    | <b>१</b> ९१      | १६४         |
| मूलोघं पुवेदे                        | 403          | ३२०         | बादालं वेण्णिसया   | <b>१</b> २००     | ८५३         |
| मिस्सम्मि तिअगाणं                    | ९३१          | 468         | वाणउदी णउदि चऊ     | €00\$            | 980         |
| मिस्सा आहारस्स य                     | 908          | ५६०         | वःणउदी णउदि चऊ     | <b>१</b> ०२९     | 606         |
| मिस्साविरदमणुस्स                     | ७९५          | ५३७         | बाणउदीणउदिसत्तं    | ११०९             | ७६२         |

| 2842 | गो० क | र्मकाण्डे |
|------|-------|-----------|
|      |       |           |

| 4.4.2                     |              | गो० कर       | l                         |        |        |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|
| १४५२                      |              | वीं क        | 40148                     |        |        |
| बाणउदिणउदिस <del>तं</del> | 8086         | ७३६          | वीस दुषजवीस चऊ            | 255    | 490    |
| वाणउदिणउदि <del>सतं</del> | 907          | ६२६          | वीसादिसु बंधंसा           | 8008   | ७४६    |
| बाणउदीए बंधा              | \$068        | 644          | वीस।दीणं भंगा             | 686    | ₹•₹    |
| वामे चउदस दुसु दस         | 2255         | 248          | बीसुत्तरछच्चसया           | 684    | 608    |
| वामे दुस् दुस् दुस् तिस्  | 2864         | 230          | बीसुदये बंधो ण हि         | 9009   | 680    |
| वारचउतिदुगमे <del>क</del> | 1864         | 638          | वीसं इगि चउवीसं           | 948    | 487    |
| वारहृह छवीसं              | 2255         | ८५०          | वेगुव्य अटुरहिदे          | 488    | \$ 4 8 |
| <b>बारसयवेयणी</b> ए       | 7 7 9        | 255          | बेगुम्बछ पण संहद्दि       | 480    | \$ 7 8 |
| <b>वा</b> रससयतेसीदी      | 080          | 860          | वेगुञ्च तेजधिर सुह        | ४५२    | 798    |
| वावत्तरि अप्यदरा          | 288          | ५७५          | वेगुब्वे तम्मिस्से        | 2.34   | 470    |
| वावत्तरिति सहस्सा         | 8500         | 900          | वंगुञ्बं वा मिस्से        | 890    | 284    |
| वावीस बंध चदु तिंदु       | 2010         | ६८६          | वेदकसाये सन्बं            | 8030   | 475    |
| वावीसमेक्कवीसं            | ६९३          | 863          | वेदगजोग्गे काले           | 958    | 488    |
| वासीसमेव कवीसं            | £88          | 868          | वेदणियगोदचादी             | ४२     | 89     |
| वावीसयादिबंधे             | 994          | 44;          | वेदतियकोहमाणं             | 835    | २६९    |
| बाबीसे अडवीसे             | ₹0१₹         | <b>६८</b> 0  | वंदादाहारोति य            | 464    | ३५४    |
| वावीसेण णिरुद्धे          | 8008         | ६७४          | वेयणिये अडभंगा            | 969    | 448    |
| वावीस दसयचऊ               | 990          | ६५५          |                           |        |        |
| वासीदि वज्जित्ता          | 908          | <b>\$</b> 28 | [स                        | J      |        |
| वासीदे इगिचउपण            | \$\$\$X      | €७७          | सङ उद्रिया पसिद्धी        | 1284   | 693    |
| वासूप वासूप वरद्विदीओ     | 848          | 186          | सच्छंददिद्रीहि वियप्पयाणि | 8588   | 668    |
| विग्गहकम्मसरीरे           | 970          | 463          | सगसगखेत्तगयस्स य          | 797    | 929    |
| विगुण णव चारि अद्वं       | 499          | 358          | सगमगगदीणमाउं              | 969    | 488    |
| विदियगुणे अणबीणति         | 88           | 98           | सगचउपुर्वं वसा            | 994    | 443    |
| विदियस्मवि पण ठाणे        | ६२५          | \$60         | समगज्जत्ती पुण्णे         | 754    | 278    |
| विदियादिस् छस्            | *4*          | २९३          | सगवीम चउभक्रदये           | 5555   | 649    |
| विदियावरणे णव             | 905          | 538          | सगवीम तिगिण उदे           | 2550   | 900    |
| बिदये तुरिये पणमे         | 484          | १७६          | सगमंभव घुवबधे             | 499    | 844    |
| विदिये विगिपणगयदे         | ७५०          | 899          | सगसगसादिविहीणे            | 284    | 190    |
| विदिये विदियणिसेगे        | 1709         | ***          | सत्तिगं आसाणे             | 797    | ३७२    |
| विदिये विदियणिसेगे        | 266          | १६२          | सत्तपदे बधुदया            | 2000   | ६६९    |
| विदियं विदियं संहं        | 2300         | 940          | मत्तरसप चतित्या           | 209    | 848    |
| विरियस्म य णोकम्मं        | 49           | 64           | सत्तण्हं गुणसकम           | 448    | 888    |
| विवरीयेणव्यदरा            | 989          | 459          | सत्तं तिणउदिपहुदी         | \$00\$ | 280    |
| विसर्वयण रत्तक्क्षय       | Yo           | 40           | मत्त दुणउदि णउदी          | १०७५   | ७५२    |
| बी इं दियपज्जतज           | 468          | 748          | मत्तं समयपबद्धं           | 2374   | 983    |
| बीसं छडणव बीसं            | <b>१०</b> ९६ | ७५९          | सत्तरसादि अडादी           | १००२   | ६७१    |
| वीसण्हं विजन्नादं         | 444          | ¥24          | सत्तरसुहुमसरागे           | 24.8   | 212    |
| 4                         | ***          | • 17         | 27. 128.17.11.            | 111    | ***    |

| ,                        | गाथा         | सूत्रोंकी अव | गरादिकम-सूचो              |            | \$843       |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|
| सत्तरतेकग्गसयं           | હ્ય          | ₹0₹          | सरिसामरिसे दब्बे          | 84         | 43          |
| म <b>त्तरसेवकारखच</b> डु | ***          | २७६          | सयलंगेक्कंगेक्कं          | 9.9        | 66          |
| सत्तरसेक्कारखचदु         | 840          | २८२          | सयलरसरूवगंधे              | 280        | \$9\$       |
| सत्तरसे अडचउरिगिवीसे     | # 9 o 9      | 958          | सञ्बपरट्टाणेण य           | 974        | 409         |
| सत्तरसं णवयितयं          | 997          | <b>६</b> ५६  | सब्बद्रिदीणमुक्क          | 230        | 138         |
| सत्तरसं दसगुणिदं         | <b>१२०</b> १ | 648          | सब्बमलायाणं जदि           | 1763       | 970         |
| सत्ता वाणउदितियं         | १•३२         | ७१४          | सञ्बस्सेवकं रूवं          | 377        | 830         |
| सत्तावीसहियसयं           | 604          | 808          | सञ्बाउबंघभंगे             | 960        | EXO         |
| सली य लदादारू            | 707          | 160          | मन्वाओ दु ठिदीओ           | 161        | 848         |
| सत्तुदये अडवीसे          | 2505         | <b>\$</b> 20 | मञ्चापज्जत्ताण            | 979        | 464         |
| सत्तेव अपञ्जता           | 1076         | 606          | सञ्जाबरणं दब्वं           | २२२        | १९७         |
| सत्तेताल धुवा वि य       | ६५२          | 808          | सब्वाबरण दब्बं            | 228        | 199         |
| सत्ते बंधुदयाचदु         | 8093         | ७५३          | सब्बासि पयडीणं            | 1779       | 53          |
| सत्थगदी तस दसयं          | 468          | 840          | सञ्बुक्कस्मिठदीण          | 850        | १३५         |
| सत्यत्तादाहार            | 948          | 483          | सब्बुबरि मोहणीये          | 1381       | 388         |
| सत्थाण धुवियाणम          | 208          | १७९          | सब्वे जीवपदेसे            | २७१        | २२८         |
| सण्णि असण्णि च उ वके     | 483          | 886          | सब्बं तिगेगमञ्ज्यं        | 990        | \$ 60       |
| सण्णिम्म मणुस्सम्मि य    | 988          | ६०१          | सम्बं तित्थाहार           | 969        | 488         |
| मण्णिम्म सन्बबंधो        | 9030         | 900          | सक्वं तिवीसछक्कं          | 7035       | 990         |
| मण्णिस्म हु हेड्डादो     | १७५          | 840          | सब्बं सयल पढमं            | 8008       | £190        |
| सिण्णस्स मणुस्सस्स य     | 490          | ५३६          | साणे तेसि छेदो            | 863        | 383         |
| सण्णि स्सुववादवरं        | 384          | २३७          | साणे थीवेदछिदी            | 408        | ₹ १ ९       |
| सण्णाणपंचयादी            | 484          | 358          | साणे पण इशिभंगा           | 486        | 304         |
| सण्णाणे चरिमपणं          | 638          | 480          | साणे सुराउ सुरगदि         | 422        | ३२६         |
| मण्णी छस्संहडणो          | २०           | ₹ ₹          | सादासादे <del>क</del> दरं | 900        | ६३३         |
| सण्णीवि तहासेसे          | 603          | 488          | सादि अणादी धुव अ॰         | Ęą         | 90          |
| समचउरवज्जरिसहं           | 819          | ४२           | सादि अणादी धुव अ०         | 171        | १२२         |
| समयपबद्धपमाण             | <b>१३</b> २४ | 9×7          | सादी अबंधबधे              | <b>१२२</b> | <b>१</b> २३ |
| समयद्विदिगो बंधो         | 838          | 208          | साद तिण्णेबाऊ             | 30         | * 8         |
| समविसमट्टाणाणि य         | 908          | ६२५          | सासणमिस्से देसे           | 496        | 358         |
| सम्मत्तूणुव्वेल्लण       | ६६७          | 856          | सामण्ण अवसम्बो            | 900        | 800         |
| सम्मत्तं देसजमं          | 950          | 517          | सामण्णकेवलिस्स            | 948        | €0€         |
| सम्मविहीणुव्वेल्ले       | 444          | 858          | सामण्णतित्थकेवलि          | 90.04      | 420         |
| सम्मेव तित्यबंधी         | ٤¥           | 93           | सामण्णतिरियपंचि           | 63         | १०५         |
| सम्मो वा मिच्छो वा       | 190          | १७६          | सामण्ण सयस्रवियस्रवि      | 933        | 488         |
| सम्मं भिञ्छं मिस्सं      | 446          | 338          | साराण अयदपमत्ते           | ७४२        | ४९६         |
| सरगदिदु जसादेज्जं        | 848          | २९७          | सासण पमत्तवञ्जं           | 903        | ५५'9        |
| सरिसायामेणुवरि           | <b>448</b>   | 238          | सिद्धाणंतिमभागं           | ₹          | ¥           |
| -                        |              |              |                           |            |             |

| १४५४ गो॰ कर्मकान्डे  |              |             |                         |      |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|------|
| सिद्धे विसुद्धणिलये  | १२७४         | 983         | सोलट्टे विकगिछकां       | ५५७  |
| सिद्धेसु सुद्धभंगा   | <b>१</b> २३६ | 805         | सो में सिहुवणमहिओ       | 498  |
| सिद्धंतु दयतडुग्गय   | 9360         | 950         | सोलस पणवीस णभं          | € €  |
| सीदादि चउट्टाणा      | 900          | <b>६</b> २२ | सोलसविसदं कमसो          | 5888 |
| सीदादि चउसु बंधा     | 9098         | 646         | सोहम्मोत्ति य तावं      | १९६  |
| सुक्के सहरचउनकं      | 848          | १२१         | संकमणा करणूणा           | ६७५  |
| सुरणरतिरियोरालि य    | ६५३          | 808         | संखाउग णरितरिए          | 886  |
| सुरणरसम्मे पढमो      | ९६८          | ६२०         | सखेज्ज-सहस्सा           | 2335 |
| सुरणिरया णरतिरियं    | 968          | ६३९         | संठाण संहदीणं           | १२७  |
| -<br>सुरणिरयविसेमणरे | 939          | ५९६         | संठाणे संहडणे           | ७८९  |
| सुरणारयाऊणोघं        | १२७          | <b>१३३</b>  | संठाणे संहडणे           | 683  |
| सुरणिरयाऊ तित्थं     | 840          | 803         | संदितिय छक्कसाया        | 446  |
| सुरणिरये उज्जोबो     | <b>१</b> ९६  | ₹७₹         | संताणकमेणागय            | 9    |
| सुहदुक्खणिमित्तादो   | 286          | 663         | संतोत्ति अट्टमत्ता      | \$22 |
| सुहपयडीण विमोही      | 252          | १६३         | संजलणभागबहुभाग          | २३६  |
| सुहुमगलद्धिजहण्णे    | 385          | 233         | संजलण सुहुमचोद्दम       | 860  |
| सुहुमणि गोदअपज्ज॰    | २५६          | २१५         | संजोगमेयेति वदंति तण्णा | 1284 |
| सुहुमणिगोदअपज्ज ०    | ३९३          | २५६         | _                       |      |
| सुहुमस्स बंधवादी     | ६६३          | 888         | [ 🗷 ]                   |      |
| सेव्जिमंखेज्जदिमा    | 368          | 246         | हस्म रदिपुरिसगोददु      | ६५३  |
| सेढियसंखेज्जदिमा     | ₹८९          | 343         | हस्सरदि उच्चप्रिमे      | १२७  |
| सेवट्टेण य गम्मइ     | 25           | 25          | हारदु सम्मं सिस्सं      | 409  |
| सेसाणं पञ्जत्तो      | ₹३७          | 5.8.≸       | हारदुहीणा एवं           | 860  |
| सेसाणं पयडीणं        | 288          | 188         | हारं अधापवत्तं          | ६६९  |
| सेसाण मगुणोधं        | 484          | 330         | हेट्टिमखडुक्कस्सं       | 306  |
| सेसे तित्याहार       | 8.58         | १२५         | होति अणियदृणो ते        | 8202 |
|                      |              |             |                         |      |

### इति कर्मकांडीय गाथासूची।